# कांग्रेस का इतिहास

[ तीसरा खएड ]

१६४३---१६४७

लेखक डॉ॰ वी॰ पट्टामि सीतारामय्या

प्रकाशक मार्तराख उपाध्याय, मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

> .\*\*\* प्रथम वार: १६४८ भूक्य

उपए

सुद्रक अमरचन्द्र राजर्स मेस, दिखी।

# समर्पण

सत्य और श्रिहंसा के चरणों में, जिनकी भावना ने कांग्रेस का भाग्य-संचालन किया है और जिनकी सेवा में हिन्दुस्तान के श्रसंख्य पुत्र-पुत्रियों ने खुशी-खुशी श्रपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए महान् त्याग और बलिदान किये हैं।

# मकाशक की श्रोर से

हा॰ पट्टाभि सीतारामच्या लिखित कांग्रेस के इतिहास का तीमरा रायह पाठकों के सामने उपस्थित करते हुए हमें जहाँ प्रसन्नता हो रही हैं वहाँ हम यह भी श्रनुभव करते हैं कि यह संस्करण बहुत पहले प्रकाशित हो जाना चाहिए था। देर हुई, इसके लिए हम पाठकों की दृष्टि में दोपी तो हैं, परन्तु छुछ कारण ऐसे थे कि जिनके रहते हम श्रपनी इन्छा पूरी न कर सके। श्राज के समय में कागज श्रीर प्रेस की कठिनाइयों पर किसी का वस नहीं है।

मृल (श्रंग्रेजी) प्रनथ का दूसरा भाग इतना विस्तृत है कि हिन्दी में उसके दो खण्ड (दूसरा श्रौर तीसरा) वनाने पड़े हैं। इस तीसरे खण्ड में १६४३ से १६४७ (स्वतंत्रता दिवस) तक का इतिहास श्राता है। श्रुनुवाद को यथाशक्ति सुवोध श्रौर प्रामाणिक वनाने का प्रयत्न किया गया है। हम श्रपने इस प्रयत्न में कहाँ तक सफल हुए हैं, यह पाठक खयं देख सकेंगे।

इस पुस्तक के अनुवाद तथा तैयारी में सर्वश्री बलराज बौरी एम० ए०, राधेश्याम शर्मा, ठाकुर राजबहादुर सिंह आदि बन्धुओं का हमें जो सहयोग मिला है, उसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। उनके अनथक परिश्रम के विना इसके प्रकाशन में सम्भवतः कुछ और विलम्ब हो जाता।

—मंत्री

## दो शब्द

कांग्रेस के इतिहास का यह तीसरा खड दूनरे खंड का उत्तर-भाग है।

किसी व्यक्ति के जीवन में स्वर्ण-समारोह एक मिल्ला का निशान है श्रीर हीरक-महोस्सव उसकी बड़ी हुई अस्र का परिचय श्रीर उसकी दासोन्मुनी श्राशाश्रों का प्रदर्शन । संस्थाश्रों के जिए यह वात जागू नहीं होती, क्योंकि उनकी उस की कोई हद नहीं होती । उनकी शुरू-श्रात तो होती है, पर श्रंत नहीं । क्या कांग्रेस ऐसी ही मंस्था है ? नहीं, हाजांकि यह एक संस्था है तो भी यह श्रिषकतर जीवधारी के समान—एक व्यक्ति के समान है, क्योंकि यह १८८४ ई० में एक खास मक्तसद के जिए एक हस्ती की शक्त में बनी थी । इसका उद्देश्य पूरा हो जाने पर इसके जारी रखने की अरूरत नहीं रहेगी । दरश्रसत साठ साज की जम्बी कोशिशों के बाद कोंग्रेस सघर्ष करनेवाजी जमात नहीं रही, वह तो किसी भी तरह हिन्दुस्तान को विदेशी हफ्मत से छुटकारा दिखाने के काम में ही जगी रही । बदक्तिस्मती से असकी पुरज़ोर कोशिशों के बाद भी मक्तसद श्रमीतक हासिज नहीं हो सका है । श्राशा है कि 'प्जाटिनम'-महामहोत्सव के श्राने (यानी कांग्रेस के जन्म को ७० साज हो जाने पर) के बाद कांग्रेस श्रपना निर्धारित काम पूरा कर जेगी ।

१६४१ घोर १६४२ से १६४१ तक जेज की जिन्दगी में काफी फुर्सत मिली जिससे जेखक यह जम्बा हितहास लिख सका। श्रवकाश मिला लिखने की हिन्द से सुविधा की बात होती है, पर चालू जमाने का हितहास लिखना कोई सुविधाजनक बात नहीं है। सबसे पहली बात तो इसमें अनुपात सममने की होती है। जो ऐतिहासिक वर्णन किसी ज़माने में काफी महत्त्व के होते हैं, वे भी यकायक श्रपनी श्रहमियत घौर विश्वस्तता खो बैठते हैं। इसीलिए जो हितहास-कार श्रपने लिखे हुए को छाती से लगाये रहता है, वह श्रपनी हितहासकारिता का उपहास कराता है। इस सचाई को ध्यान में रखते हुए ही, जितनी सामग्री प्रकाशित हो रही है उससे दुगनी बड़ी कठोरता से श्रीर कुछ श्रफसोस के साथ श्रस्वीकार कर दी गई है, यहाँ तक कि पोधो भारी न होने देने के लिए श्रनेक बहुमूल्य विवरण छोड़ देने पढ़े हैं।

जो विद्यार्थी वीते दस साज की घटनाओं का घनिष्ट अध्ययन करना चाहेंगे, वे 'कांग्रेस बुजेटिन' का एक सेट इस खढ के साथ और रख जेंगे तो उनकी इस विषय की पढ़ाई पूरी हो जायगी। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि 'उपद्रशों के जिए कांग्रेस की ज़िस्सेदारी' नामक सरकारी पुस्तिका का जवाब 'गाधीजी का जवाब' भी एक ऐसी पुस्तिका है जो इस विषय को पूरे तौर पर सममतने के जिए ज़रूरी हैं। अगस्त (१६४२ की काति के नाद जो घटनाए हुई हैं उनकी पूरी फेहरिस्त नहीं दी जा सकी है। उसकी सूचनाएँ (अगर वह देनी ही हुई तो) अब भी इक्टी करनी हैं। सबसे ज़्यादा दिखचस्प वर्णन वह है जहाँ न्याय और शासन विभागों का संघर होता है। 'हिन्दुस्तान टाइस्स' सम्बद्ध मुकदमों के बारे में एक बड़ी जिल्द

प्रकाशित कर चुका है। इसके श्रवादा, उस श्रवधि की घटनाश्रों को विषयवार कई लेखकों ने संप्रदीत किया है। इन पुरर्ठों में कांग्रेम के इप्टि-बिन्दु मे उसके कार्य-काल का वर्णन किया गया है इसमें अर्थ, ज्यापार और रयोग-सम्यन्त्री अध्याय जोड़े जा सकते थे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यक्रम स्रादि को भी जोड़ा जा सकता था। देशी राज्यों के बारे में भी एक प्रध्याय जीड़ना श्रसंगत न होता. बिंक उससे इस पुस्तक की उपयोगिता ही बदती। कांग्रेस श्रीर लीग के सम्बन्ध जिस मयंकर स्थिति में पहेंच चुके हैं उसके वर्णन के जिए एक श्रजग ही प्रस्तक प्रकाशित करने की ज़रूरत है। यगाज भीर उड़ीसा के मनुष्पकृत दुष्काल की विस्तृत गाथा भी कोई घिना श्रांस यहाये न पढ़ता । चेकिन इन विषयों का कांग्रेस के इतिहास के साथ सीधा सम्बन्ध अपदनात्मक मार्ग का खबलम्यन किये बिना न होता । यह, और कितने ही श्रन्य विषय एकत्र करने पर 'हमारे जमाने का इतिहास' तैय र ही जाता, 'कांग्रेस का इतिहास' नहीं।

जेखक दो मध्यवक मित्रों-श्री है० बी० श्रार० सजीवराय श्रीर बी० विहुल बानू बी० ए०-को धन्यवाद दिये बिना इस धक्तन्य को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने इसके जिए अपनी कप्टपूर्ण सेवाए अपिंत की हैं । जिखना आसान है-जिस तरह भवन-निर्माण सरज है, पर उसे सुधरे रूप में पेश करने में बड़े ध्यान छीर शक्ति की ज़रूरत होती है, जो

मौजवान ही दे सकते हैं।

नई दिल्ली, दिसम्बर, १६४६ -वी० पट्टाभि सीतारामय्या

## प्रस्तावना

कांग्रेस का इतिहास मुख्यत मानवीय इतिहास है। इम इसे गिव्यन के शब्दों में "इन्सान के अपराधों, मुखंताओं और बद्किस्मतों का लेखा" कैसे मान सकते हैं ? हिन्दुस्तान में तो इन तीनों ही बातों की इस इतिहास-काल में बहुत अधिकता रही है। फिर क्या इम इसे लाई वेलक्रीर के शब्दों में छोटे प्रह में एक के ठडा हो जाने के संचिप्त और अविश्वसनीय प्रसंग' के रूप में वर्णन करें ? यह दोनों ही इम काफ्री तौर पर कर चुके हैं। तो फिर क्या इम ऐक्टन के शब्दों में सारी कहानी का सार "आज़ादी"—जैसी ऊँचे मक़सद की चीज़ हासिल करने के लिए "मानवीय मावनाओं का संघर्ष मात्र" कह लें। हाँ, आज़ादी इस मावना की चाह है। यह कांग्रेस का प्यारा मक़सद है और कांग्रेस ने इस आज़ादी को पूरे तौर पर हासिल करने के लिए अपने मक्तों पर सेवा और कप्टसहन की शर्त लगायी है और तक्तीफों को आमत्रित करके तथा उन्हें बर्दाश्त करते हुए दुश्मनों को अपने ध्येय की न्यार्य-संगतता का विश्वास दिलाया है। यह सब सच है, पर सवाल यह है कि हमें हितहास कब लिखना चाहिए—जहदो में या फ़र्संत के समय ?

वाल्टर इितयट ने कहा था—''श्रद्धवारनवीसी साहित्य नहीं है। हाँ, उसके श्रीचित्य श्रीर शिक्त का प्रदर्शक श्रवरय है।'' यह समसामयिक 'रिकार्ड' है। इसी मिविष्य की जानकारी भी समकालीन पुरुष श्रीर स्त्रियों सम्बन्धी है, श्रीर किसी विषय की नहीं। इसी किए इतिहासकार के लिए उसका मृत्य है। यह इतिहास शायद जल्दी में लिखा गया है। यह ठीक ही कहा गया है कि इस जमाने के इतिहासकार श्राम तौर से जल्दबाज़ी करते हैं—घटनाश्रों का तात्कालिक उपयोग करने श्रीर 'रायल्टी' वसूल करने के लिए ही वे वैसा करते हैं। 'प्रतिष्ठित लेखक' श्रनेक कारणों से बहुत-सी बातों के बारे में मीठी बातें करते हैं—जिन में व्यक्ति-विद्वेष, निष्ठा, सुविधाश्रों के लिए एइसानमन्दी श्रीर पाठकों को ख़ुश करने की बातें श्रादि होती हैं। कुछ भी हो, लेखक की इष्टि बहुत सीमित है चाहे वह कँची हो या नीची। वर्त्तमान इश्य-बिन्दु का देखना ही मुश्किल है, बीस वर्ष तक इन्तज़ार करने का पुराना विचार श्रय ठीक नहीं है। श्राप सचाई को बाद की श्रपेत्ता मौजूदा ज़माने में श्रासानी से देख सकते हैं बशरें कि श्राप श्रावश्यक तथ्य प्राप्त कर सकें। परन्द वही घटनाश्रों में से कुछ तथ्य ऐसे हैं जो इतिहास सुनानेवाले की उस योग्यता पर निर्भर करते हैं जो श्रनुकृत तथ्यों से युन्त हो। मामहानि-सम्बन्धी पुराने कानूनों के होते हुए, ख़ासकर उद्देश्यों के बारे में, बहुत-सी बारों का विवरण नहीं दिया जा सकता। हर शख्स जानता है कि बिना माम की व्यक्तिगत रायों के खूबस्रत पहलुश्रों का वर्णन करना भी कितना मुश्किल हो,सकता है।

यह भी कहा गया है कि "यही घटनाएँ श्रपने पीछे सुखद वातें बहुत ही कम छोड़ती हैं।" वह हमारे पुस्तकालयों को तो सजा देती हैं, किन्तु सम-सामयिक हितहास के बारे में चिसी गई पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनमें विचित्र श्रद्भमताएँ पाई जाती हैं। जैसा कि मेटलेंड ने कहा है, ऐसा इतिहास लिखने के कुछ गम्भीर प्रयत्न किये गये हैं जिनके सम्धन्ध में विचार करने या दुवारा मूल्याञ्चन का अवसर नहीं मिला और जिनके बाद में लिखे जाने पर अधिक कद्म होती। यह सच है कि सम सामयिक इतिहासकार को इस न्यग के द्वारा चिदाया जाता है कि उसकी रचना तो सिर्फ 'अख्रवार-नवीसी' है, इतिहास नहीं। जेकिन अगर ऐसा इतिहास-जेखक ईमान-दार है और अपना काम जानता है तो उसकी कृति पर ऐसे न्यग का कोई असर नहीं पर सकता।

श्राद्धिर श्राज का इतिहास कल राजनीति था जो सार्वजनिक श्रालोचना की क्रबर्दस्त रोशनी से परिपक्ष होकर इतिहास बन गया है श्रीर इसी ताह श्राज की राजनीति सशुद्ध श्रीर ठीस बनकर कल का इतिहास बन जायगी। इस तरह राजनीति तो इतिहास का श्रायद्व है श्रीर इतिहास श्रपनी दौह में श्रपने रचियता को इसलिए नहीं भूल सकता कि कहीं वह प्रगति का सच्चा मार्ग न भूल लाय। जब दोनों के श्रध्ययम समुश्रित रूप से मिश्रित श्रीर श्रन्तसंग्रहिस हों तो ज्ञान के साथ बुद्धि का समावेश हो जाता है श्रीर इतिहास-बेता दार्शनिक बन जाता है।यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि इस प्रकार का सम्मिश्रया कठिन है, यही नहीं बिक बहुत कम हो पाता है श्रीर यह बात तो श्रालोचक पर निर्भर करती है कि वह देखे कि इन एक्टों में 'पचपात श्रीर श्रनुचित श्रावेश' हैं या नहीं। यूनान के हतिहासकार मिलकों है ने श्रपने लिए गर्वपूर्वक कहा था कि वह सम-सामयिक इतिहासकार के लिए श्रावश्यक गुणों से मिण्डत है। ऐसे देखना यह चाहिए कि इतिहासकार उस निर्जितता श्रीर सतुजन का मान प्रदर्शित करते हैं या नहीं, श्रीर यह कि लार्ड ऐक्टन की शब्दावली में 'ये एक्ट याददारत पर बोस श्रीर श्रारमा के लिए प्रकाश'—चाहे वह कितना ही छीण क्यों न हो—प्रदान करते हैं या नहीं।

किर भी यदि फाल जेखक की डिक्तियों को पलट दे तो उसे यह याद करके तसछी हो सकती है कि उसने ऐसी श्रानिवार सेवा की है, जिसके बिना राजनीविज्ञ तरकाल जानकारी नहीं हासिल कर सकता श्रीर न श्रपने से पहले के राजनीविज्ञों की शालियों से फायदा उठाकर श्रपने तरकालीन कर्जंडय का निश्चय ही कर सकता है। श्राद्धिर, सभी तरह के लोग दो श्रेणियों में विभालित किये जाते हैं। कुछ तो श्रपने तजरबे से जानकारी हासिल करते हैं श्रीर कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के श्रनुभव से लाभ उठाते हैं। निस्तन्देह इस दूसरे मकार के लोग श्रिषक बुद्धिमान होते हैं श्रीर उन्हें मिनाल या बेतावनी के तौर पर सम-सामयिक या चालू ज़माने का हितहास पढ़ने की श्रावश्यकता होती है। भावी राष्ट्रीयता के खिए समय-समय पर उसकी सफल्वाशों का जिपिबद्ध होना श्रावश्यक है जिससे भावी नेता बदले हुए ज़माने में श्रीर परिवर्तित स्थिति के श्रनुसार श्रपना रास्ता तय कर सकें, इसिलए हिन्दुस्तान के सधर्ष की कहानी को ऐसे समय पर चालू ज़माने तक की बनाने श्रीर पूरी कर देने की साहस-पूर्ण कोशिशों करने की ज़रूरत है, जब कि श्रयेज जून १६४८ तक हिन्दुस्तान छोड़ जाने की घोषणा कर खुके हैं।

ठीक ही कहा गया है कि "पृशिया दुनिया का केन्द्र है।" भौगोजिक हिन्द से यूरोप उस-की शाला है, अफ्रीका उप-महाद्वीप है और आस्ट्रेलिया उसका टापू। पृशिया एक पुराना महाद्वीप है जो बड़ी परेशानी-भरी तेज़ी से नई परिस्थितियों में फँस गया है। पृशिया के भौगोलिक-खगढ़ और ऐतिहासिक स्वरूप ऐसा उल्लासन-भरा नमूना ष्ठपस्थित करते हैं जो अपभी ही परम्परा और प्रक्रियाओं से सयुक्त हैं। आधुनिक 'टेकनिक' ने उस नमूने को विश्वस्त कर दिया है। 'अपरिवर्तित पूर्व' को कहाबत अब पारवास्य अहम्मन्यता की बोतक रह गई है। "पिन्छमी सभ्यता के बाहर, पुराने के ख़िलाफ़ नये का जो संघर्ष हुम्रा है उसका नतीजा यह हुम्रा है कि एक बड़ी गहरी बेचैनी फैल गई है। एशिया में यह मावना बहुत ज़ोरदार बन गई है। इस परिवर्तन की रफतार और इसका विस्तार और कहीं भी इतनी हद तक नहीं पहुचा है, न वह और जगहों में इतना दु खद, या ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व-पूर्ण बन सका है। यह महाद्वीप न केवल उबल रहा है, विलक इसमें ग्राग लग चुकी है। एशिया के परिवर्तन का विस्तार बड़ी दूर तक की सरहदों तक हुम्रा है और करोड़ों मनुष्यों पर उसका प्रभाव है। इसके संघर्ष बड़े प्रवल हुए हैं—दूसरी जगहों की बनिस्वत यहाँ ज्यादा जोम फैला है। हिन्द-महासागर से महाद्वीप के उत्तरी छोर तक यह सब हो रहा है। वेंचम कॉ निंश के कथनानुसार भूगोल का सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण भूखण्डों से होता है ग्रीर इतिहास का विशिष्ट ग्रुगों से।

इसी िक ए किसी देश के ऐतिहासिक भूगोत में हमें निश्चय करना होता है कि उसकी कहानी के कौन-से विशिष्ट युग में श्रनुफूल परिस्थितिया श्राई थीं। मौनूदा ज़माने में ऐति-हासिक भूगोत एशिया के हक में मालूम पड़ता है। १८४२ से पिन्छमी ताकतों ने चीन में जो कुछ हासित किया था वह करीब-करीब सभी खो दिया। श्रार्थिक दृष्टि से भी श्रव एशिया दुनिया में मुख्य सामाजिक स्थित हासित करने की कोशिश कर रहा है।

१६वीं सदी की शुरूशात का जमाना ऐसा था जब उपेचित भूखण्डों का साबका दुनिया की बड़ी-बड़ी कौमों से पड़ा। इस सम्बन्ध से प्रिशया का पुनर्श्यापन हो गया और वह अपने आदर्शों की छाप बाहरी दुनिया पर ढाजने जगा। टैगोर और गांधी एशिया के बौद्धिक प्रसार की मिसाजें हैं। सिकन्दर महान् का पूर्व और पश्चिम को मिलाने का स्वम पुनर्जीवित हो रहा है। एशिया का समन्वयकारी आदर्श एक ऐसे विकास की और ले जा रहा है, जो सुिक की दिशा में है। एशिया महाखण्ड अपने भविष्य में विश्वास रखता है और उसका यह भी विश्वास है कि वह संसार को एक सन्देश देगा। उसमें आत्म-चेतनता जग रही है, जो चंगेज़ खां की वह यादगार ताज़ी कर देती है जिसने सबसे पहले एशिया की एकता का आन्दोजन चलाया था। उन भावनाओं को जापान में समुचित उर्वर भूमि मिली। पर सारा एशिया इस बात को महसूस करता है कि कनफ्यूशियस के शब्दों में हम अभी तक शब्यवस्थित हाखत में जी रहे हैं, हम उस शांति की मिलेज से दूर हैं, जिससे 'कुछ स्थिरता' मिलती है और वह 'श्रन्तिम शांति की श्रवस्था' तो श्रभी हमारी दृष्ट में नहीं आई है। '

दुनिया अब छदा-जुदा कौमों का समृह नहीं है। राष्ट्रीयता को न्यापक अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत में बदल देने पर भी उसे उप दूर तक पहुँ वानेवा परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप में नहीं मिलता जो दूसरे विश्व-न्यापी सहायुद्ध ने इसके स्वरूप में ला दिया है। उसी की बदौलत हिन्दुस्तान के साथ एक स्वतंत्र अलग दुक्त्रे के रूप में वर्ताव नहीं हुआ। इसी कारण दुनिया मि० विन्सटन चर्चिल के इस मांसे से परितुष्ट नहीं हुई कि हिन्दुस्तान का मामला तो इंग्लैंग्ड का अपना है और अटलांटिक का सममौता जिटिश साम्राज्यान्तर्गत देशों पर कार्यू महीं होगा। हिन्दुस्तान अब विटिश-भवन का महत्वपूर्ण भाग नहीं रहा। यह बात अब आम तौर पर स्वीकार कर ली गई है कि हिन्दुस्तान ससार के धर्मों का सन्धि-स्थल और विश्व सस्कृति का एक सस्थल है, पर साथ ही यह देश ससार के ध्यान में ध्र वन्

<sup>।</sup> एशिया और श्रमेरिका, जून १६४४, पृष्ठ २७४

तारा यन गया है, श्रीर मंसार की दिलचस्पी का केन्द्र हो गया है। जिस प्रकार भूमचड़ता के उस गोलाई में श्रमेरिका है, उसी तरह इस गोलाई में यह श्रटलांटिक श्रीर प्रशात महासागर का सन्धि-स्थल है । कन्याकुमारी जाकर आप पवित्र 'केप' के छोर पर खड़े होकर समझ की श्रोर मु ह की निए । श्रापके दाहिने हाथ श्ररम सागर होगा जो 'केप श्राव गुहहोप' (श्रपीत् श्रफीका के दिख्ली छोर पर स्थित श्राशा शंतरीप) पर जाकर श्रटखांटिक महासागर से मिलता है, श्रीर श्रापके गर्ये हाथ की श्रीर बंगाल की खाड़ी होगी, जी प्रशात महासागर से जा मिलतो है। इस तरह हिन्दुस्तान पूर्व और पश्चिम के मिलने का स्थान है, प्रशात-स्थित राष्ट्रों की श्राजादी की कु जी है थीर श्रव्लांटिक-स्थित राष्ट्रीं की मनमानी पर एक नियश्या है। हिन्दु-स्तान उस चीन के लिए मुख्य द्वार है जिसकी स्वतंत्रता टाए के राष्ट्र जापान द्वारा खतरे में पढ़ गई थी और उसने वहा के ४४ करोड़ निवासियों की आज़ादी को सकट में दालने की फोशिश की थी, पर श्रव ख़द विजेता के गर्वीने घरणों पर गिरा पढ़ा है। जापानी साम्राज्यवाद के भयकर रोग की एक दवा श्राज़ाद चीन है। पर गुलाम हिन्दुस्तान श्राधे-गुलाम चीन के लिए नहीं लड़ सकता था। या यरोप को गुनाम नहीं बना सकता या। ऐसी श्रवस्था में हिन्दुस्तान की श्राजादी नई सामा-जिक व्यवस्था का बुनियादी तथ्य कायम करेगी और इस देश के चालू सामूहिक समर्प का ध्येय ऐसे ही आज़ाद हिन्द्रस्तान की स्थापना करना है । इस ज़ड़ाई में अगर हिन्द्रस्तान निविक्रय दर्शक की तरह बैठा यह देखता रहता कि यहां दूसरे स्वतन्त्र देशों को गुजाम यनाने के वास्ते परिचाजित यदा में भाग तीने के लिए भाड़े के टट्ट मर्ली किये जा रहे हैं छौर भारत की श्रपनी ही छाज़ादी जैसी वर्तमान समस्या की उपेचा की जा रही है, तो इस का मतलब भावी विश्व सकट की निमन्नण देना होता, क्योंकि बिना आज़ादी हासिब किये हुए हिन्दुस्तान पर जाजच-भरी निगाह रखनेवाले नव-शक्ति-संयुक्त पड़ोसी या पड़ोसी के पड़ोसी की जार टपकती। उस समय भारत की श्रमिनव राजनीति, ससार की शार्थिक परिस्थिति श्रीर विविध नैतिक पहलुश्रों के बाहरी दवाव के कारण कांग्रेस ने एक योजना की कल्पना की श्रीर १६४२ में सामृहिक श्रवज्ञा श्रारम्भ करने का निरचय किया। इन पृष्ठों में उस संवर्ष के विभिन्न रूपों और उसके परिणामों का वर्णन है जो वस्वई में म अगस्त १६४२ में किये गए फैसने को अमन में नाने के निए किया गया था। 'भारत छोड़ा' का नारा इस ऐतिहासिक प्रस्ताव का भूता-बिन्दु था जिसके चारों श्रीर उसी के श्रतुसरण में श्रान्दोतन चत्तता था। जल्द हो यह जहाई का नारा वन गया जिसमें स्त्री-पुरुष श्रार वडने सभी समा गये, शहर, कस्वे श्रौर गांव सभी जुट गये, पदाधिकारी से किसान तक सभी सम्मिलित हो गये, ज्यावारी श्रीर कारखानेदार, परिगणित जातिया श्रीर श्रादिम निवासी समी इस भावना के सबर में, हगामा और क्रांति की बहर में आगये। अजग-अजग ज़माने में विभिन्न राताब्दियों में जुदा-जदा राष्ट्र ऐसे ही प्रभावों में बहते रहे हैं। किसी समय अमेरिका की वारी थी, कभी फास की, किसी दशाव्द में यूनान की वो कभी जर्मनी की। हम सभी विद्रोहों के कार्य-कारण का सारिवक मूल एक हो था। सरकारों की शरीर-रचना, शासन की श्रवयव-क्रिया श्रीर राजनैतिक जमातों का रोपाणु निदान समी जमाने में श्रीर सभी मुक्कों में हुश्रा है।

þ

जू जियन इक्स जे ने कहा है—"आख़िर इतिहास उन कलाओं में नहीं है जो मानवीय संदर्भों—तथ्यों को निम्नतर स्थान में पहुचाती है। किसी स्वर से चित्र को उद्बोधन नहीं भी मिज सकता, और चित्र का कोई कहानी कहना भी ज़रूरी नहीं है। पर इतिहास पुरुष, स्त्रियों और यचों—पभी के बारे में द्वीता है। मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसका निर्माण मनीविज्ञान के द्वारा होता हैं—चाहे उसे आरमा कह लीजिए, या और कुछ। इतिहासकार उस निर्णयात्मक प्रात्मप्रक तत्व की उपेता नहीं कर सकता, जिसके वारे में कवियों और लेखकों के सामान्य अनुभव और भविष्य-वाणी से हमें शिला प्राप्त हुई हैं। श्रीर सब से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जीवन की विजय और हु खद घटनाओं का अर्थ पात्र-विशेष पर निर्भर करता है और एक छोटे-से परिवार में ही ऐसे किनने ही प्रकार के मनोवैज्ञानिक विभिन्नताओं के नमूने मिलते हैं। हमारे पूर्वजों ने इनमें से चार को जिखा या—रक्त प्रकृति या आरमाभिमानी, उष्ण प्रकृति या चिहचिहे, उदातीन स्वभाव के और मन्द्रकृति या भोले। आधुनिक विश्लेषण के अनुनार मनुष्य के दो ही प्रकार हैं—एक विहमु ली प्रकृति का भीर दूसरा श्रन्तमु ली प्रकृति का। इनके श्रतिरक्त चार वर्गांकरण छोर हैं जिनका श्राधार हैं—विचार-शक्ति, भावना, श्रनुभृति श्रीर श्रनुसरण। यूरोप के उन्न सुपरिचित मनोवैज्ञानिक और टेहिक नमूने का सादश्य हमें श्रप्तीका में मिलतर है। काला रग, नीग्रो मुख-सुद्वा और श्रन्य जातीय चाल-चलन तो श्रावरणमात्र है। इनके भीतर रस-वाहिका निक्ताओं से हीन सासपेशी वाले, स्नायविक निर्माण वाले श्रन्तभु के रूप में श्रप्तीका में भी देखने में धाते हैं श्रीर यूरोप में भी।

श्रवसर द्विया में जो लड़ाईया हुई हैं उनमें शस्त्रास्त्रों श्रीर सात्र सरंजामों की उस्क्रप्रता को ही सबसे ऊचा महत्य पास हुआ है। एक इतिहामकार ने कहा है कि मैसोडोनिया के भालों की वदीलत यूनान की सस्कृति एशिया में पहुँची है श्रीर स्पेन की तलवार ने रोम को इस शोरव वनाया था कि वह शाजकल की दुनिया को अपनी परम्परा प्रदान कर सका है। इसी तरह १६४४ में जर्मनी के 'उड़ानेवाले वर्मो' द्वारा जढ़ाई का पलड़ा ही पलट जानेवाला था, पर घह इयर्थ हो गया। तो भी तथ्य यह है कि यूरोप के युद्ध-कौशत के श्रविरिक्त युद्ध में काम देने वाली और शक्तिया भी होती हैं जिनका वर्शन बेका ने इस प्रकार किया है — "शारीरिक बल श्रीर मानव-मस्तिष्क का फ्रौताद, चतुरता, साइस, छष्टता, इद निरचय, स्वभाव घीर श्रम ।" इस यात के बावजूद कि बेकन एक दार्यानिक और वैज्ञानिक था, वह सामान्य युद्धि के स्तर से श्रधिक कॅचा महीं एठ सका श्रीर जहा यह उठा यहां वह साहस से मदकर और गुणों की करपना नहीं कर सका । हिन्दुस्वाम में हमने सामान्य स्तर से ऊपर उठकर सत्य और श्रहिसा के निए कप्ट-सहन करते हुए जबाई जारी रखी है. घीर इस तरह हम सत्याप्रह की जिस के चाई पर पहुँचे हैं. उसते निस्तन्देह इतिहास का रूप बदल गया है, और शक्ति और श्रिधकार, सत्य और कुठ, हिंसा र्थार घरिसा तथा पशु-यत्त एवं श्रारम-यत के संवर्ष में विजय की सम्मादना भी परिवर्तित हो गई है। जिस युद्ध को संसार का दूसरा महायुद्ध कहा जाता है उसका श्रीगणेश किसी उ.चे सिद्दांत को क्षेकर नहीं हुन्ना था चीर श्रटलांटिक का सममीत।—जो एक साल बाद हुन्ना था, टाका-टिप्पणी के बाद भी हिन्दुस्ताम और जर्मनी के लिए एक जैसा किसी पर भी लागू न होनवाला होगा। हससे बीसवीं सदी के शारम्भिक चालीस वर्षों के धसकी रूप प्रकट हो गया। धौर उस पर मी पुरी यह कि यह सर्वप्राही युद्ध वन गया जियने खुके रूप में एकाधिकार के द्वारा चौर मनमाने उन मे-पायोजित रूप में जनवा की मैनिक भवीं करके युद्ध-सचाजन किया थांर प्राज्ञादी तथा प्रजातन्त्र की मभी ऊँची पार्वे हवा, भाष चाँर सुन्दर वाश्याकंकार की तरह उद् गई । जम कट- मस्तों के दावों पर श्रपनी मीति की दृष्टि से विचार करने का श्रवसर श्राया श्रीर चर्चिल की 'श्रपने पर इद रहने' की अस्पष्ट बात को कार्यान्वित करने का मौका आया तो बिटेन और हिन्दस्तान के नामधारी राजद्रोहियों को दगढ देने, श्रपने पसन्द की सन्धि करने, निर्वाचन स्थगित करने भीर समाचारपत्रों तथा पत्र-न्यवहार तक पर कठोर निरीचण-सेंसर रखने की नीति वस्ती गई। यदि युद्ध का यही उद्देश्य था श्रीर उसे जीतने के जिए यही ढंग थे, तो हिन्द्रस्तान को इस बात के लिए घदनाम नहीं किया जा सकता कि उसने पोलैंगड, चेकोस्त्रवाकिया, यूनान और फिनलैंगड को आज़ाद कराने के उत्तम कार्य में उत्साह और उत्तेजना क्यों नहीं प्रदर्शित की। केवल विटेन साम्राज्यवादी और अनुदार नहीं है, विक रूस ने भी वह वैदेशिक नीति ग्रहण करली जो जारशाही के शासन के लिए अधिक उपयुक्त होती और सीधे निकोलस द्वितीय-द्वारा परिचालित होने पर श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होती । पोलैयह का उद्धार करने के जिए जो युद्ध संचाजित किया गया था उसका नतीजा यह हुन्ना कि उसके दुकड़े ही गये और उसे रूस की निर्देयतापूर्ण इच्छा पर छोड़ दिया गया श्रीर उन्होंने मामले को वहीं तक नहीं रखा। रूस ने बसराविया श्रीर बुको-विना. फिनलीयड श्रीर लटविया तथा इस्टोनिया श्रीर लिथुश्रानिया तक पर श्राक्रमण किया श्रीर दार्डेनिक्स के द्वारा मेडिटरेनियम या मृतक सागर पर भी कब्ज़ा जमाने की मांग की। डार्डेनिक्स पर रूस का हाथ होने का मतलब था फ्रारस की मौत । इस युद्ध में हिन्दुस्तान की, बिना इससे पूछे या जाचे ही प्रस्त कर लिया गया। यह वह युद्ध था जो अपने साथ ब्रिटेन के निष 'भारत छोड़ो' का नारा जगाया जिसके निष् हिन्दुस्तान को भारी दयह भोगना पहा-सैंकड़ों को बेंस क्याये गये. हज़ार से श्रधिक को गोली से उड़ा दिया गया, कितने ही हज़ारों को जेल में टंस दिया गया श्रीर करीव दो करोड़ के सामूहिक जुर्माने वस्ता किये गये।

यद्यपि इतिहास का विकास सारे सप्तार में सामान्य सिद्धांतों पर होता है. विशिष्ट राष्ट्रों. देशों श्रीर राज्यों के विकास का मार्ग अनकी श्रपनी विलच्छा स्थिति में होता है। ख़ासकर हिन्द्र स्तान में इन स्थितियों का जन्म और विकास विचिन्न रूप में हुन्ना है। एक ऐसे विस्तृत देश का, जो चम्बाई-चौड़ाई में महाद्वीप के समान श्रीर ज़मीन श्रीर श्राकृति में विभिन्न है, जगभग दो सदी तक पराधीन रहना एक ऐसी बात है जिसका उदाहरण आधुनिक हतिहास में नहीं मिल सकता । इसके सिए हमें सतार के इतिहास में बहुत पीछे तक मुक्ना पहेगा जब ईसा की श्रारम्भिक शताबिदयों में रोम ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका विस्तार पश्चिम में बिटेन से पर्व में मिस्र तक था श्रीर जो जगमग चार सदियों तक क्रायम रहा था। किन्त इस पराधीनता के उदाहरण में एक जगह सादरय समाप्त हो जाता जब मुक्ति की प्रक्रिया श्रारम्भ होती है तो हिन्दुस्तान में यह पराधीनता एक ऐसा नितांत विरोधी रूप धारण कर लेती है जैसा संसार के इतिहास में कहीं भी देखने में नहीं आता। हिन्दुस्ताम में गत चौथाई सदी से घटनाओं ने जो रूप धारण किया है वह ससार में श्रद्धितीय है और सत्य श्रीर श्रद्धिसा के सिद्धांतों का प्रयोग-जिसे सचेप में 'सत्याग्रह' कहते हैं-ऐसा है जिसकी बहुत-सी मंज़िलें श्रीर दर्जे हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय चीम- असहयोग से करवन्दी तक सविनय अवज्ञा-आदोलन के विभिन्न रूपों-द्वारा प्रकाशित किया गया है श्रीर युद्ध-काल में हिन्दुस्तान की यह श्रस्प्रहणीय-श्रप्रस्था-शिसता--स्थिति बनादी गई है। कांग्रेस की हमेशा यह राय थी कि युद्ध-प्रयस्त में हिन्द्रस्तान का भाग लेना इस बात पर निर्भर करना चाहिये कि वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उसमें जुटना अपना कर्त्तस्य समके। इस तरह की मांग बागातार की गई, पर वह फिजूल साबित

हुई। संघर्षं का कारण स्पष्ट था। सिवनय-श्रवज्ञा-श्रांदोलन के लिए वातावरण तैयार था—जो देश के लढ़ने श्रोर साहसपूर्वक लढ़ने के लिए एकमाश्र मार्ग था। जिस प्रकार स्वशासन की योग्यता की कसौटी यह है कि जनता को स्वशासन प्रदान कर दिया जाय, उसी प्रकार संघर्ष के लिए योग्यता की कसौटी यही है कि देश को संघर्ष करने दिया जाय। क्या हंग्लैण्ड १ श्रगस्त, १६१७ या ३ सितम्बर १६३६ को लड़ाई के लिए तैयार था १ जनता जब युद्ध में लग जाती है तो उसे सीख जेती है। हिंसा श्रीर श्रहिंसा दोनों ही प्रकार की लड़ाइयों में यह बात सच है। सवाल सिर्फ उसकी माप-तोल का रह जाता है कि वह व्यक्तिगत हो या सामृहिक। पहले की परीचा हो चुकी है श्रीर 'किंप्स-मिशन' के समय उसका श्राशिक परिणाम भी देखने में श्राया है। दूसरे ने मारी दुनिया को प्रवल वेग से हिला दिया जिसके फलस्वरूप मार्च १६४६ में हिन्दुस्तान में ब्रिटेन से 'मन्त्रि-मण्डल मिशन' श्राया।

3

इस ऐतिहासिक काल का वर्णन इस पुस्तक में संजिप्त रूप में किया गया है। कांग्रेस करीब ३३ महीने जेल में रही थ्रौर न देवल बिना किसी प्रकार की दानि में पड़े बहिक हुड़ात के साथ बाहर आई । फिर भी इस थोड़े से अन्तर्कात में कितनी ही घटनाएँ गुज़र चुकीं। इम एक ऐसे जमाने में रहते हैं जब सदियों की तरक्षी सबन होकर दशाब्दियों में और दशाब्दियों की बरमों में श्रा जाती है। क्षंग्रेस की गिरफ्तारी से व्यापक हजवज फैंज गई। पुरानी श्रीर नई दोनों ही दुनिया के खोगों ने पूछा कि क्या हिन्दुस्तान को लड़ाई में घसीटने के पहले उससे पूछ लिया गया था. श्रीर यह कि क्या ब्रिटिश-सरकार हिन्दुस्तान की जनता के बारे में जैसी होने का दावा करती है वैसी सचमुच है, श्रीर श्रगर ऐसा है तो फिर हिन्दुस्तानियों ने जड़ाई में भाग क्षेने के विरुद्ध इतना शोर क्यों मचाया ? यह प्रश्न भी हुआ कि अगर मुस्तिम कींग और कांग्रेस दोनों ही ने युद्ध की कोशिशों में मदद नहीं की, तो क्या जो रँगरूट फीज में भर्ती हुए हैं वे साम्राज्य के भक्त के रूप में श्राये हैं या इसे खेल समक कर इसमें साइसी पुरुषों की तरह शामिल हो तये हैं? श्रथवा वे लड़ाई के कठिन दिनों में गुज़ारे के लिए पेशेवर सैनिक सिपादी के रूप में भर्ती हुए हैं ? एक शब्द में, आज़ादी के लिए हिन्द्रस्तान का मामला इस प्रकार ब्यापक रूप में विज्ञापित हुआ कि दूसरा महायुद्ध शुरू होने के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ब्रिटेन में जो जोग युद्ध-चेत्र में जाने से रह गये थे उनकी आवाज़ श्रभी तक चीगा तो थी, पर उसमें समानता श्रीर स्याय की पुट थी, इसकिए उसमें काफ़ी ज़ोर था। वह युद्ध की घोर ध्वनि और धुव्धि में भी समाई परी । धीरे-धीरे यह जड़ाई सर्वप्राही और सर्वशोपक वम गई ।

श्रमेरिका में लोग दो हिस्सों में बँट गये थे—एक तो राष्ट्रपति रूज़्वेल्ट के साथ यह विचार रखते थे कि हिन्दुस्तान बिटेन का निजी मामला है, श्रौर एक दूसरा छोटा दब इस विचार का था कि हिन्दुस्तान की श्राज़ादी जैसी विशाल समस्या पर जड़ाई के दिनों में विचार नहीं हो सकता, उसे लड़ाई करम होने तक रुकना चाहिए। तीसरा श्रौर सबसे बड़ा दक्त जनता के उन सीधे-सादे लोगों का था जो चाहते थे कि हिन्दुस्तान को इसी वक्त श्राज़ादी मिल जानी चाहिए।

जब हिन्दुस्तान ने अमेरिकन भौर चीनी राष्ट्रों से अपीज की तो वर इस यात को जानता था कि निटेन यह दावा करेगा कि हिन्दुस्तान तो उसका घरेलू मामला है और अन्य राष्ट्रों का हिन्दुस्तान या निटेन के किसी भी उपनिवेश या अधीनस्थ देश से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो भी हिन्दुस्तान और कांग्रेस इस बात से अवगत थे कि निटेन सम्य-राष्ट्रों के नच्छमण्डज से अवग

कोई चीज नहीं है श्रीर वह श्रन्य राष्ट्रों के साथ घनिष्ट रूप में श्रन्तर्यग्विन्धत है। हिन्दुस्तान श्रपनी शिन्त श्रीर क्मज़ारी दोनों को जानता है श्रीर वह केवल मानवता के नाम पर घाहरी देशों का हस्तचेपमात्र नहीं चाहता। ऐसा होने पर भी तथ्य यह है कि यदि किसी ग्यन्ति के साथ उसके ही देश में दुरा वर्ताव होना है, तो श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून उसका बचाव किसी तरह नहीं कर सकता। तो भी किसी भी देश का श्रपने देशवासियों या इसके किसी हिस्से के प्रति हुर्ज्यवहार कभी कभी इतना घोर होता है (जैसा कि वेजजियन कांगों के मूल निवासियों के साथ हुशा है या टर्की-साम्राज्य-द्वारा श्रामेनियन ईसाहयों के प्रति किया गया) कि ऐसी हाजत में दुनिया का जोकमत उससे प्रज्वित्वत हो उठता है। सामान्य मानवता की भावना दूसरे राष्ट्रों को प्रेरित करती है कि वह ऐसे श्रद्याचारों का विरोध करें। ज़ारणाही के १६०४ के कार्यक्रम का विरोध करते हुए स्युक्व-राष्ट्र के राज्यमन्त्री शेस्टन ने उन दिनों कहा था—''जो जोग निराशा में हैं उनके लिए यह जानकर प्रोत्साहन मिलेगा कि दुनिया में दोस्ती श्रीर हमददीं भी है श्रीर सभ्य-ससार द्वारा ऐसी कर्ताश्रों के प्रति घृणा एवं निश्वा का प्रकाशन उसमें रकावट पैदा कर सकता है।"

इसिनए श्रगर हिन्दुस्तान दमन का हाथ रोकने में सफत नहीं हुश्रा तो उसके शारीरिक कष्टसहन और त्याग उस पूर्ण नैतिक समर्थन द्वारा अपनी चतिपृतिं कर चुके को संघर्ष में उसने श्रीरों से श्रप्त किया है, क्योंकि सत्य श्रीर श्रहिंसा के उँचे मापदण्ड की दृष्टि से देखते हुए असका श्राजादी का ध्येय ऐसा ऊँचा है कि वह हिमालय की ऊँचाई से वजता हुआ प्रतिध्वनित होता है. श्रीर काबुत के सघन देश में होते हुए मका मुश्रह्कन, मदीना मुन्डवर, फिलस्तीन के सीनाई पर्वत श्रीर एशिया साइनर के पासीर तक रसकी श्रावाज़ पहुँचती है। यही नहीं, श्राव्यस के द्वारा वह पच्छिम की श्रोर श्रीर प्पीनाइन, पाइरेनीस श्रीर एकवियन की चावकी शहमाला तक जा पहुँचती है। इसी प्रकार उसकी गूज काकेशिया और यूराज तक भी पहुँचती है और कितने ही दुर्जीध्य पद्दाहियों को पार करती हुई नई दुनिया में पहुच जाती है। दिन्दुस्थान अच्छी तरह जानता है और पहले से जानता आया है कि उसके उद्देश्य की सफलता उसके हाथों में है श्रीर 'देशी वत्तवार श्रीर देशी हाथों-द्वारा' ही उसका उद्धार होगा, पर उसने मायरम का युद्ध कृपाय गांधीजी की शांति-पूर्ण सहारे की जाठी से बदक जिया है। हिन्दुस्तान ने युद्ध के जिए नये शस्त्र का प्रयोग करके इतिहास बनाने की कोशिश की है और खून के प्यासे योद्धाओं के रक्त-मास प्रदर्शन को बद तकर उसे जँचाई पर पहुँचा दिया है, जहाँ मानवीय विवेक देवी आशमा वन जाता है। बीसवीं सदी ने एक नया ही ध्येय प्राप्त कर जिया और पा जिया है, एक नया भएडा और नया नेता और इस पृष्ठों में भारत की काज़ादी के पवित्र ध्येय के श्रति सकार की शतिविधा का वर्णन किया गया है। उसकी आज़ादी के राष्ट्रध्वज के परिवर्तन और स्वाधीनमा प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रव्यापी संघर्ष का नेतृत्व करने वाले महारमा गांधी के महान् उपदेश श्रौर उनकी योजना का भी इसमें समावेश है।

# विषय-सूची ( खंड दो से शाने )

| <b>१</b> 5. | <b>उपवा</b> स                      | 8              |
|-------------|------------------------------------|----------------|
|             |                                    |                |
| .38         | श्रनशन श्रोर उसके बाद              | ३३             |
| २०          | मंत्रि-मंडल                        | ६३             |
| २१.         | त्तिनत्तिथगो गये                   | 44             |
| २२          | वेवल श्राये                        | १०७            |
| २३,         | वेत्रल बोले                        | १२६            |
|             | वेवल ने कदम उठाया                  | १४४            |
| २४.         | वेयल का नुस्ला                     | ° १ <b>६</b> ६ |
| २६          | वेवल ने फिर कदम उठाया              | २०४            |
| २७.         | मंत्रि-मंडल की सफलता               | २४६            |
| २८.         | प्रांतों में प्रतिक्रियावादी कार्य | <b>२</b> ६४    |
| 35          | समाचार-पत्रों का सहयोग             | २७=            |
| ३०.         | प्रचार                             | २६७            |
| ३१.         | कष्ट व दंड की कहानी                | <b>३</b> १८    |
| ३२.         | मेरठ ऋधिवेशून                      | ३४३            |
|             | <b>उ</b> पसंहार ,                  | ३४७            |
|             | परिशिष्ट                           | एक             |

# कांग्रेस का इतिहास

खंड : ३

: १=:

## उपवास

सभी धार्मिक पुस्तकों, साहित्य श्रीर इतिहास में श्रातम-श्रुद्धि, श्रात्म-चेतना श्रीर साधारण जनता को सुधारने के उद्देश्य से उपवास की महिमा वर्णन की गई है। जैकिन हमेशा से सन्त-महारमा श्रीर राजनीतिज्ञ समाज के दो प्रथक्-प्रथक् श्रंग रहे हैं श्रीर जब-कभी उन्हें एक ही सुत्र में यांघने की कोशिश की गई है उनकी मानसिक और नैतिक प्रवृत्तिया श्रत्नग-श्रद्भग धाराश्रों में प्रवाहित होती रही हैं। लेकिन इतिहास में गांधीजी ऐसे पहले ज्यक्ति हैं जिनमें सन्त श्रीर राज-मीतिज का सम्मिश्रण इस प्रकार से हमा है कि विभिन्न मानव-प्रवृत्तियों के श्रवरा श्रवरा प्रवाहित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके इष्टिकोण, प्रेम के दायरे और कार्यचेत्र में चनिष्ठ सामंजस्य था। इस प्रकार उनकी विचार-धारा र्थार आचरण अर्थात् उनके कथन और आचरण में कोई भेद नहीं था। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह एक ही कपहा है जो धर्म के ताने श्रीर राजनीतिज्ञ के वाने से खुना गया है, जिसमें श्रर्थशास्त्र श्रीर कजा की धारियां पड़ी हुई हैं, सस्कृति के येल-वृद्धे करे हैं और नैतिकता का 'वाक्ष्ठ' जड़ा हुचा है। यदि पश्चिम के आजकल के सीकिक राजनीतिज्ञ पूर्व के इस ऊंचे सरतेपण शीर सम्मिश्रण की सममने में श्रसमर्थ हैं. तो उन्हें कम-से कम इस शारमानुशासन को गखत नहीं सममत्ना चाहिए और उपवास के उहेरय श्रीर उसकी प्रेरक प्रवृत्तियों के सम्यन्ध में आंत धारणाएं नहीं फैलानी चाहिएं । इसे द्याद हालने का साधन कहना मानो स्पय भपनी ही निर्भयता पर पदी ढालना है। किमी दवाव दालनेवाले उपाय में तय तक इतनी ताकत नहीं हो सकती श्रथवा उसका काफी प्रभाव नहीं पह सकता जब तक कि उसका विपदी-अर्थात् जिसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की गई हो ( जैसा कि कहा गया ई ) उसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध करता रहता है। चाहे कुछ भी हो, गांधीजी के उपवास ने एक बात स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी कि उनके इस उपाय का उच्देस्य श्रथवा परिखाम किसी पर द्याव दावना नहीं था। उपवास के कारण सध्य की सुन्य शक्तियां जाप्रत हो। जाती हैं, इससे मानवता की दवी हुई चौर शिधित पढ़ी शबिवयों की भैरेशा मिलती है। इसमे न्याय की मावना की मोासाहन मिलता है। जिस स्पन्ति को अध्य में रखबर उपवाद किया लाता है, यह यह समस्ता , है कि यह उसी के खिलाफ़ किया गया है घोर उसे टेस पहुंचती है, श्रीर पराजय घनुमव होती है, क्योंकि स्वय उसके भीतर एक संबर्ष दिह आता है. जिसके कारण उसकी श्राप्ता जाग टरती है तथा उसकी स्याय-बुद्धि प्रेरित हो उठती है। उसके भीतर मानी उपस प्रयक्ष मच जाती है।

उसके अन्दर की सद् और असद् प्रमृतियों के मध्य जी नवर्ष घट खड़ा होता है, टसके कारण जहां एक त्योर यह अपने को शंधकार में प्रकाश में, शमस्य में मस्य की श्रोर श्रीर मृत्यु में जीवन की श्रोर जी जानेवाले उस आध्यास्मिक पुरुष की मृति भृति निन्दा करता है, वहा द्यर्श श्रीर उम न्यक्ति की तुलना पह एक नये अपवार श्रीर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की हच्छा रायनेवाले धर्मगुरु से करता है, हालांकि उसकी यह तुलना मर्वथा श्रातिक शिता होती है।

गांधीजी और उनके सहयोगियों को जील में गए एक लगभग हु महीने होने को प्राप् थे। चम्बई में श्रायित भारतीय कांग्रेस कमेटी के श्रविवेशन में शन्होंने श्रवने मित्र वाइसराय हो पत्र किराने की घोषणा की थी। स्वतन्त्र रहते हुए उन्हें जो बात किराने की हजाज़व नहीं दी गई थी, उसे उन्होंने यागागां महत्त से एक गजरवन्द कैंदी की ऐसियत से क्रियने का माहस किया। उसी वक्त किसी तरह से यह नवर समाचार पनों को भी खग गयी, लेकिन किसी को नहीं सालूम था कि उन्होंने पया लिया है और न ही कोई यह कह सकता था कि जो कुछ उन्होंने सितम्बर १६४२ में लिखा है, यह यही-कुछ है जी ये जेता में बाहर रहने पर ह खगस्त हो बिखते। इस दौरान में गांधीली छौर उनके शतुयायियों पर श्रनेक सरह के लांझन और दौप लगाए गए। उन्हें कुठा कहा गया। उनके इरादों और सकमटों के पारे में सन्देह प्रकट किया गया। जनता को बताया गया कि वे चुपचाप श्रादोजन की तैयारियां कर रहे थे श्रीर उसके लिए उन्होंने झरूरी दिदायतें भी जारी की थीं। उन्होंने श्रनैतिकता से काम किया, इरयाति, इरयादि। इसिचए इन सब वातों का श्रवहन करना उनका शावरयक कर्तव्य हो गया था। लेकिन वे पैसा करने में स्वतन्त्र नहीं थे, यद्यपि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि उन्हें अपने विचारों का खरदन-मदन करने की पूरी स्वतन्त्रता है, परन्तु मिद्रांतिष्रिय और सस्य, श्राहिंसा और प्रेम के पुजारी न्यक्ति के पास एक उच्च शक्ति का, जिसमें उसका घट्ट विश्वाम है, सहारा जेने के सिवाय श्रीर कोई चारा ही नहीं था जिससे कि वह श्रपने घष्टा के सामने श्रपनी स्थिति रख सके, क्योंकि मानव के सामने खपनी स्थिति स्पष्ट करने के अवसर से उसे विचत कर दिया गया था। श्री एमरी-द्वारा पादरी जोसेफ्र के साथ गाधीजी की तुलना का सविस्तार उल्लेख श्रन्यन्न किया गया है।

गांधीजी के उपवास का समाचार पहले-पहल जनता को केवल १० फरवरी और वर्किंग-कमेटो के सदस्यों को श्रहमदनगर किले में ११ फरवरी को मिला। यह तो सर्वविदित था कि ज्यों ही गांधीजी गिरफ्तार किये जाएगे वे उपवास करेंगे। परन्तु श्रन्तिम एए में उन्होंने स्वय ही उसकी पन्द्रह दिन पहले सूचना दे दी थी। यदि उनकी गिरफ्तारी के बाद एक सप्ताह के भीतर ही उनके सेकेटरी श्री महादेव देसाई की श्रचानक मृत्यु न हो गई होती तो वे यह उपवास बहुत पहले ही शुरू कर देते। सरकार ने श्रपनी विद्यालय में, जिसका उन्लेख श्रागे किया गया है, यह प्रश्न उठाया कि स्वय गांधीजी ने श्रतीत में यह स्वीकार किया है कि उपवास में दूसरे पर दवाव ढालने की भावना निहित्त रहती है। गांधीजी ने यह बात राजकोट के श्रपने उपवास की एक खास परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कही थी, परन्तु सरकार ने उसका गलत श्रर्थ लगाकर उसे एक साधारण वक्त्य के रूप में उपस्थित किया। इतना ही नहीं, १ फरवरी १६४३ को लार्ड जिनलिथगों ने गांधीजी को जो पन्न जिखा उसके निम्न परे से उन (जिनलिथगों) की निर्भयता श्रीर निर्द्यता पर प्रकाश पड़ता है •—

"आप इस बात का यकीन रखिए कि कांग्रेस के ऊपर जो इत्तजाम लगाए गए हैं, उनका

उसे एक-न एक दिन जवाय देना ही होगा और उस समय आपको और आपके साथियों को, श्रमर हो सके तो, दुनिया के सामने श्रपनी सफाई देनी पढ़ेगी। श्रौर यदि इस दौरान में किसी ऐमी कार्रवाई के जरिये, जिसकी श्राप इस समय कल्पना कर रहे प्रतीत होते हैं, श्रपने श्रापको इस तरह से श्रासानी से बचा लेना चाहते हैं तो मैं श्रापको स्पष्ट बतादूं कि फैसला श्रापके रिकाफ जायगा।"

यह कैंसा निन्दनीय श्रारोप है कि गाधीजी उपवास के जरिये राष्ट्र-हारा किये गए 'श्रपराधां' की जिम्मेदारी से बचने के लिए इस ससार से श्रपना श्रस्तिस्व ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सी० राजगीपालाचार्य ने मार्च, १६४३ को श्रपने एक वन्तन्य में उपवास शुरू करने से पहले लिखे गये गांधीजी के पन्न को दवा देने के लिए सरकार की कटु श्रालोचना करते हुए कहा—"'१० फरवरी को जब से गांधी—िलनिलिथगो पन्न न्यवहार प्रकाशित हुन्ना है, टसकी एक बात समम में नहीं श्रा रही। न ही सरकार ने श्रव तक उसका कोई स्पष्टीकरण किया है। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद देश में जो हिसा और तोद-फोइ की कार्रवाई देखने में श्राई है, गांधीजी ने २३ सितम्बर, १६४२ के श्रपने पन्न में उसकी निन्दी की है। श्रगर उसी समय यह पत्र श्रथवा उसका सारांश प्रकाशित कर दिया जाता वो जोलोग काम्रेस श्रीर गांधीजी का नाम लेकर ये कार्रवाह्यां करते रहे हैं, वे उनके नाम से इतना श्रनुवित लाभ कदापि न उठा पाते...।"

श्रव हम कुछ देर के लिए इस पत्र ज्यवहार की समीचा करना चाहते हैं। इसकी सब से उठलेखनीय बात यह है कि इस काम में पहन्न गांधीजी ने ही की और उन्होंने अपने दो पत्रों में कांग्रेस की स्थित को पुन. रपष्ट किया। यद्यपि उनका मुख्य उद्देश्य म श्रगस्त ११४२ की सरकारी विज्ञप्ति का उत्तर देना था, लेकिन प्रसगवश उन्होंने वम्बई प्रस्ताव के उद्देश्यों और कार्य- पंत्र पर भी प्रकाश ढाला। ११ अप्रैल १९६२ के बाद से, जब कि सर स्टैफर्ड किप्स ने प्रपना गांडकास्ट भाषण दिया था, कांग्रेस को बदनाम करने की प्रथा भी चल पड़ी थी, जिससे कि एक दिन उस पर प्रहार किया जा सके। सरकार ने कांग्रेस पर फिर से यह इल्जाम लगाया कि वह सत्ता केवल अपने लिए ही चाहती है। लेकिन शायद उसे यह महीं मालूम था कि ६ श्रगस्त के कांग्रेस के प्रस्ताव का मसविदा तैयार करते समय भी गांधीजी और मौजाना श्राज्ञाद ऐसे पत्र- व्यवहार में व्यस्त थे, जिसमें उन्होंने यह पात फिर दोहराई थी कि वे पूरी गम्भीरता के साथ श्री जिज्ञा-हारा राष्ट्रीय सरकार यनाए जाने का केवल प्रस्ताव ही नहीं कर रहे, बिक उसे मजूर भी करते हैं। इस यीच सरकार अपने दुश्मन को परास्त करने की श्रपनी सारी सामग्री जुटा चुको थी। उमकी योजनाएं और तैयारियां प्री हो जुकी थीं और श्रय वह शत्रु पर वार करने में देर नहीं काना चाहती थी।

## उपवास की प्रगति

भारत और विदेशों के सरकारी शाँर गैर सरकारी दोनों ही छेशों में गार्थानी के उपवास की श्रांतिकिया का सरेप में वर्णन करने से पूर्व हमें टपवास की दिन-श्रांत-दिन की श्रमंति का ज़िक्ष करना उचित श्रतीत होता है शाँर श्रम्त में एक दिन साभाग्यवण शाँर समार के करोड़ों लोगों की हार्दिक शाँर मछी श्रार्थनाओं के फलस्यम्प गांधीजी हस कठिन परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीलं, हो गए थीर मानव-समाझ की शांर भी छिषक महान सेवा के लिए उनके श्रांतों की रखा हो सकी। गांधीजी के उपवास की सूचना जनता को ज़ब्दी-से ज़ब्दी टमके इसरे दिन श्रीर माधारणत

तीसरे दिन मिली। सौभाग्यवश श्रीमती कस्तूरवा गांधी श्रीर मीरावेन के श्रतिरिक्त श्रीमती सरो-जिनी नायदू भी इस अवसर पर गांधीजी के पास थीं। आगाखां महत्त से कुछ ही दूर यरवड़ा जेल में डा॰ गिल्डर भी नजरबन्द थे। इस मौके पर उन्हें ११ फरवरी को आगाया महत्त जाने की इजाज़त दे दी गई और इस प्रकार ढा॰ गिल्डर भी गांधीजी के पास पहुँच गए। उपवास के पहले दिन ही गाधीजी का टहलने का कार्यक्रम बन्द हो गया। साथ ही प्रतिदिन सायकाल महादेव देसाई की समाधि पर उनका जाना भी रुक गया। सब से पहुंचे गाधीजी से मिलने की जिनलोगों को सरकार ने इजाज़त दी, उनमें श्रीमती महादेव देसाई, उनका पुत्र श्रीर गांघीजी का एक भतीजा भी था। स्वर्गीय सहादेव देसाई की विधवा परनी श्रीर उनके प्रत्र को देखकर निरचय ही गाधीजी के लिए अपने को सँमालना मुश्किल होगया होगा, क्योंकि भारत के इतिहासकी इस महान् दुर्घटना के बाद यह पहला ही मौका था कि गांधीजी श्रीमती देसाई से मिले। वहत शीघ्र ही गांधीजी को आगाखां महत्त के अन्दर ही रखा जाना पड़ा और केवल दो घराटे के जिए हर रोज उन्हें बाहर बरामदे में जाया जाता। उपवास के चौथे दिन तक उनका जी मचजने लगा और उन्हें नींद न आने की वजह से वही बेचैनी होने लगी। गांधीजी के स्वास्थ्य की रोजाना पूरी रिपोर्ट इस्पेक्टर-जनरत श्रीर लेफ्टिनेंट-कर्नत शाह तथा डा॰ गिल्डर-द्वारा सरकार की भेजी जाती थी। जी मचलने और मींद न आने के कारण १४ फरवरी की उनकी हालत १४ फरवरी की तरह सन्तोष-जनक नहीं थी। बम्बई-सरकार के सर्जन-जनरत को तुरन्त ही पूना भेजा गया। गाधीजी के मित्र और उनके रिश्तेदार पहले ही पूना में एकत्र हो चके थे और वे उनसे मला-कात करने के जिए सरकार की आजा की प्रतीचा में थे। गांधीजी की यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रोफेसर भंसानी ने उनके साथ सहानुभृति के रूप में अपना उपवास तोड़ दिया है। बेचैनी रहने श्रीर पानी पीने में कठिनाई होने के कारण धीरे-धीरे गांधीजी की हालत बिगड़ने लगी। १४ फरवरी को डा॰ विधानचन्द्र राय भी पूना पहुंच गए और वे ३ मार्च तक । जिस दिन गांधीजी ने उपवास खोला, वहीं रहे । कान-नाक श्रौर गले के एक विशेषज्ञ ढा॰ मांडलिक ने भी गांधीजी की परीचा की । उपवास के दूसरे सप्ताइ में गाधीजी की आम हाकत के बारे में चिन्ता रहने लगी। १६ फरवरी के बाद से निरयप्रति उनकी मालिश की जाने लगी। अगले दिन हृदय-गति सन्द पहने ज्ञारी। १६ फरवरी की दोपहर तक उनकी हालत यह रही कि यद्यपि वे ६ घरटे तक की नींद तो चुके थे, फिर भी बेचैंनी अनुभव कर रहे थे और उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था। उन्हें पेशाब श्राने में तकलीफ महसूस होने लगी श्रीर इस वजह से उनकी हालत के बारे में श्रीर भी अधिक चिन्ता होने जगी। गाधीजी के सेक्रेटरी श्री प्यारेखाज की बहन डा॰ सशीखा नायर भी अन्य डाक्टरों के साथ अब गांधीजी की देख-रेख करने लगीं। श्रीर १६ फरवरी के बाट से छ डाक्टरों--- श्री एम० डी० डी० गिल्डर, मैजर-जनरल केंगडी, बम्बई के सर्जन-जनरल. डा० घी० सी० राय, लेफ्टिनेन्ट-कर्नल भण्डारी, आई० जी० पी०, ढा० सुशीला नायर और लेफ्टिनेन्ट-र्कर्नेक्ष बी॰ जे॰ शाह के हस्ताक्रों से बम्बई-सरकार की श्रोर से गांधीजी के स्वास्थ्य के बारे में वुकेटिन प्रकाशित होने जगे। गाधीकी बोजना नहीं त्राहते थे और न ही वे अपने दर्शकों से मिजना चाहते थे । यह देखकर डाक्टरों को बड़ी चिन्ता होने लगी । उनके तीसरे पुत्र श्री रामदास ने परि-वार सहित उनसे मुलाकात की। गाधीजी की दावत के बारे में स्वयं पूरी-पूरी जानकारी दासिख करने के लिए वस्बई गवर्नर के सजाहकार श्री० एचः सी० ब्रिस्टाऊ भी प्ना पहुंच गए।

नींद न आने की शिकायत यद्यपि बराबर बढ़ती आ रही थी, लेकिन अब गांधीजी दर्शकों

में श्रधिक दिलचस्पी लेने लगे थे। गांधीजी के मित्रों श्रीर सम्बन्धियों की चेतावनी दे दी गई कि वे उन्में मुलाकात न करें श्रीर इस प्रकार उन्हें श्रधिक श्राराम करने दें। बहुत से ऐसे व्यक्तियों ने जो पूना पहुँच गए थे. गाधीजी से मुलाकात करने का इरादा छोड़ दिया जिससे कि उनके सिंदरक पर बोक्त न पहें। १६ तारीख को गाधीजी को श्री मोदी, श्री सरकार श्रोर श्री श्रणे के इस्तीफे की सूचना दीगई। कहते हैं कि इस पर उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया यह थी वे जरा-से मुस्कराए । २० फरवरी के बुलेटिन में बताया गया कि गांधीजी की हालत खराब होगई है श्रौर बहुत गम्भीर है। २१ फरवरी को अर्थात् उपवास के बारहवें दिन बताया गया कि वे दिन भर बहुत बेचेन रहे। दोपहर को ४ बजे उनकी हालत ख़तरनाक होगई श्रौर जी मचलने की बीमारी वे कारण वे प्राय, बेहोश हो गए। उनकी नव्य इतनी हुनकी हो गई कि उसे प्राय, पहचानना कठिन हो गया। बाद में वे नींबू के मीडे रसके साथ पानी पी सकने में समर्थ हो सके। वे ख़तरे से बाहर हो गए श्रीर रात को था। घरटे सोए। २२ फरवरी को गांधीजी का मौन दिवस था। वे श्राराम श्रवभव कर रहे थे और श्रधिक प्रसन्न दिखाई देते थे। लेकिन हृदय कमज़ीर था। २२ फरवरी को उन्हें केवल नींद पूरी तरह से नहीं आ सकी। इसके अलावा उनकी हालत में और कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुन्या । उनकी भावाज स्पष्ट थी भीर वे भ्रपने मुलाकातियों के साथ मुस्करा रहे थे । तीसरे सप्ताह का प्रारंभ होने पर पेशाब की शिकायत धीरे धीरे दूर होने लगी और वे श्रधिक खुश नज़र भ्राने तारे । सकटपूर्ण स्थिति के बाद पहले दिन २४ फरवरी को गांधीजी बहुत प्रसन्न थे । उस दिन प्रात काल उन्होंने स्पज से स्नान किया और मालिश की। दो दिन तक नींवू का मीठा रस भौर पानी पीने के बाद गांधीजी ने इसकी सिकदार कम करदी।

२७ तारीख के बुबेटित में बताया गया कि गांधीजी श्राज फिर इतने खुश नहीं थे श्रौर उदासीन-से दिखाई देते थे, लेकिन श्रगले दिन वे सजग श्रौर श्रिषक खुश थे। पहली मार्च को फिर सोमवार था। यथि वे खुश दिखाई ठेते थे श्रौर उनमें ताकत श्रा रही थी, लेकिन मुलाकात करनेवालों के कारण वे जल्दी थकावट महस्स कर रहे थे। ३ मार्च को सुवह ६ वजे हुँगाधीजी ने श्रपना उपवास खोला। लेकिन सरकार यह बरदारत नहीं कर सकती थी कि उस दिन खुशिया मनाई जायँ, इसलिए उसने दर्शकों को उनसे मिल्नने की इजाज़त नहीं दी। दर्शकों की सख्या कम होने के कारण इस समारोह में श्रिषक गम्मीरता श्रागई, लेकिन गांधीजी से मिल्ननेवालों ने शहर में श्रन्यत्र एक समा की जिसमें गांधीजी की दीर्घायु के लिए कामना की गई। इस सम। में श्री श्रणे भी उपस्थित थे।

इसके बाद गांधीजी के स्वास्थ्य में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। उनका स्वास्थ्य धीरे-धीरे और नियमित रूप से सुधरता गया। जिस दिन गांधीजी गिरफ्तार किए गये थे उनका वजन १०२ पौंड था, लेकिन उपवास शुरू करने के दिन उनका वजन १०६ पौंड था। उपवास के कारण उनका वजन घटकर मा पौंड रह गया था। उपवास खस्म हो जाने के बाद तीन साल के भीतर उनका वजन फिर १०२ पौंगड हो पाया। लेकिन उसके वाद जितने दिन वे जेल में रहे उनके वजन के बारे में कोई सूचना नहीं मिल सकी।

'गाधीजी की चिन्ताजनक और गम्मीर हाजत के दिनों में देशभर में ध्रनेक प्रफवाहें फेंब रही थीं। इनमें से एक श्रफवाह, जो उपवास समाप्त हो जाने के बाद भी बनी रही और जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से उच्लेख न करना या उसे छोड़ देना कठिन है, यह थी कि सरकार ने दाहकर्म-सस्कार के जिए काफी परिमाण में चन्दन की जकड़ी जमा कर रखी थी। एक श्रीर

श्रफवाह यह थे। कि सरकार ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने श्रीर मण्डे श्राधे मुका देने का फैसला कर लिया था। कहा जाता है कि पहली श्रफवाह का श्राधार विदेशी संवाददाता थे, जिन्होंने गांधीजी की हालत बहुत श्रधिक खराब हो जाने पर भारत-सरकार के एक उच्च श्रधिकारी से मुलाकात की थी, जिसमें भारतीय सम्वाददाता उपस्थित नहीं थे। कहते हैं कि इस मोंके पर उक्त श्रधिकारी ने विदेशी सम्वाददाताश्रों को बताया कि भारत-सरकार श्रपने निश्चय से दस से मस न होने का फैसला कर चुकी है श्रीर इस सिलसिले में उसने कहा कि चन्दन श्री लकड़ी हमारे इस श्रन्तिम फैसले की प्रतीक है।".....('इंडिया श्रनरिकसाइएड' एड २१२...)

इस सम्बन्ध में कांग्रेस के श्रध्यत्त ने विकेंग कमेटी की श्रोर से श्रपने 'श्रज्ञात-वास' से वायसराय के नाम एक पत्र लिखा, जो नीचे दिया जाता है। इस पत्र को यहाँ उद्घत करना हमें सर्वथा उचित प्रतीत होता है।

''त्रिय तार्ड तिनिविथगो, मेरे सहयोगियों श्रीर मैंने कत के श्रीर परसों के समाचार-पत्रों में गांधीजी श्रीर श्रापके दरम्यान हाल में हुए पत्र-व्यवहार को पढ़ा है। गांधीजी के नाम श्रापके पत्र में कांग्रेस के बारे में श्रनेक जगह पर उल्लेख किया गया है श्रीर कांग्रेस-सगठन के उत्पर बारम्बार श्रीर गम्भीर श्रारोप लगाए गए हैं। १३ जनवरी के श्रपने पत्र में श्रापने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि विकिंग कमेटी ने हिंसा श्रीर कान्न-विरुद्ध कार्रवाइयों की निन्दा के बारे में श्रव तक एक शब्द भी नहीं कहा।

"साधारणत जब तक हम जेल में नज़रबन्द हैं और देश की जनता तथा बाहरी हुनिया के साथ हमारा संपर्क पूर्णत कटा हुआ है तब तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। हमारी नजरबन्दी की जगहको भी एक रहस्य समका जाता है और किसी दूसरे तक उसकी सूचना भी नहीं पहुँचाई जा सकती। देश की खबरें जानने के लिए हमारे साधन सीमित हैं और हमें पढ़ने के लिए थोड़े-से सिर्फ वे पत्र दिये जाते हैं जो आजकल के नियमों और आर्डिनेन्सों के अवर्गत केवल सेंसर किए हुए समाचार ही छाप लकते हैं और जिनमें बहुत-सी ऐसी खबरें छापने की मनाही करदी गई है जो हमारे लिए और भारतीय जनता के लिए बहा महत्व रखती हैं। इसिलए इन परिस्थितियों में हमारे लिए उन घटनाओं के बारे में अपनी शय ज़ाहिर करना अत्यव अनुचित प्रतीत होता है जिनके सन्यन्ध में हमें पूरी जानकारी भी नहीं है, विशेषकर जब कि अपनी राय प्रकट करने के लिए भी हमारे पास भारत-सरकार के अलावा और कोई जिरया नहीं है।

''मैं अपने-श्रापको केवल एक ही प्रश्न तक सीमित रखना चाहता हू और यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लहां तक हम लोगों का श्रलग-श्रलग और सामृहिक रूप से सम्बन्ध है, हम काग्रेस की श्रोर से यह स्पष्ट बोषणा कर देना चाहते हैं कि काग्रेसके ऊपर लगाया गया श्रापका यह श्रारोप कि उसने एक गुष्त हिसासक श्रादोलन का सगठन किया था, विद्कृत निराधार श्रोर सूठा है।

"एक देशभक्त श्रवेज़ श्रीर विटेन की स्वतन्त्रता का प्रेमी होने के नाते श्रापके लिए भारतीय देशभक्तों श्रीर भारत की श्राजादी के पुजारियों की भावनाश्रों को सममने में कोई किटनाई नहीं होनी चाहिए श्रीर श्रवने सम्बन्धों श्रीर व्यवहार में हमें एक-दूसरे के साथ ईमानदारी से पेश श्राना चाहिए। सरकार की शक्ति-शाली प्रचार-व्यवस्था के जिस्ये उन लोगों पर विना किसी सबूत के सगीन हलजाम लगाना, जो उनका जवाब देने में श्रसमर्थ हैं, श्रीर साथ ही उन्हें सिर्फ वहां खबरे श्रोर दृष्टिकोण पहुचाना जो उनके प्रतिकृत हैं, कहा का न्याय श्रोर ईमामदारी है ? क्या इससे यह साबित हा जाता है कि श्रापका पत्त मज़बूत है।

"र फरवरी के अपने पत्र में आपने जिखा है कि आपके पास ऐसी काफी जानकारी है जिसमें यह प्रमाणित होता है कि तोड-फोड का यह आंदोजन अखिज भारतीय कामेस कमेटी के नाम पर जारी की गई गुप्त हिटायतों के अनुसार चलाया गया है। हमें नहीं मालूम कि आपकी जानकारी क्या है। लेकिन हमें भजो प्रकार मालूम है और हम साधिकार कह सकते हैं कि किसी भी मौके पर अखिज भारतीय कामेस कमेटी ने इस तरह का आदोजन शुरू करने की बात नहीं सोची है और न हो उसने इस तरह के कोई गुप्त अथवा दूसरे किस्म के आदेश जारी किये हैं। हमारी गिरफ्तारों के समय अखिज भारतीय कामेस कमेटी को ग़ैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था और प्राय सभी अमुख और जिम्मेदार कांग्रेसियों को, जिनमें अखिज भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी शामिज हैं, गिरफ्तार कर जिया गया था। साथ ही अखिज भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर और कांग्रेस के दूसरे दफ्तरों पर पुजिस ने कब्जा कर जिया था। प्रत्यच हैं कि उसके बाद से अखिज भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर और कांग्रेस कमेटी कांग्रेस कर तिया गया था। परयच

'श्रापने उन्तेख किया है कि इस वक्त एक गुप्त कांग्रेस संगठन विद्यमान् है श्रांर कांग्रेस विद्या के एक सदस्य की परनी उसकी सदस्या है। इमें इस प्रकार के किसी भी सगठन की स्वना नहीं है श्रोर न ही हमारे पास यह जानने का कोई ज़िरया है। हमें यक्नीन है कि कोई भी कांग्रेस-सगठन श्रथवा कोई भी जिम्मेदार कांग्रेस-पुरुप या महिला वास्तव में इस प्रकार की बम-विस्कोट श्रोर श्रातकपूर्ण घटनाश्रों के पींचे नहीं हो सकतीं।

"निस्सन्देह काग्रेस-जन कुछ परिस्थितियों में श्रापनी योग्यतानुसार सिक्षेय प्रतिरोध-श्रादोलन को जारी रखना श्रापना परमावश्यक कर्नव्य समक्तते हैं। परन्तु श्रापने जो इलजाम लगाया है उसका इससे किसी किस्म का सम्पन्थ नहीं है। हो सकता है कि श्रांसत सरकारी श्राधिकारी श्रयवा प्रतिस कर्मचारी के सामने सिवनय-श्रवज्ञा-श्रादोलन श्रोर वम-विस्फोट की इन घटनाश्रों में कोई खास फर्क नहीं हो, लेकिन हमें श्रपने लोगों के बारे में जितनी जानकारी है, उसके श्राधार पर हम निस्सन्देह कह सकते हैं कि जिम्मेदार काग्रेस-जन किसी वम-विस्फोट या श्रातंकपूर्ण कार्र-वाई के लिए जनता को प्रोरसाहन नहीं दे सकते।

"गुष्त सगठनों के बारे में बहुत-कुछ कहा गया है और मरकार का दावा है कि हम बारे में उसके पास काफी सब्त मोजूद है, लेकिन उसे वह प्रकट नहीं करना चाहती। क्या में प्रापका प्यान गांधीजी के गिरफ्तार होने से कुछ घगटे पहले म श्रगम्त को श्रावित भारतीय कामेस कमेटी के श्रधिवेशन में दिये गए उनके भाषण को श्रोर धाकपित कर सकता हैं, जिसमें उन्होंने पूरी गम्भीरता के साथ लोगों से हर हालत में श्रहिंमात्मक बने रहने की ज़ोरदार श्रपील की थी ? २३ साल पहले कांग्रेस ने श्रहिंसात्मक गीति को श्रपनाया था। जनता-द्वारा कभी-कभी उसका उहलंबन किये जाने के बावजूद हसे इस दिशा में काफी बड़ी सफलता मिली है।

"इस का सबूत आपको भारतीय राष्ट्रीय आन्दोळन की धन्य देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनी में मुक्तना करने पर सिक्त जायगा, जिनका धाधार प्राय हिंसा रही है। निस्मेंदेह न्वय आपने भी पहुत-की परिस्थितियों में, जिन्हें लाप उचित सममते हैं, हिंसा का समर्थन किया है। परन्तु कामेस हमेशा से घिंदमा के अपने सिद्धान्त पर घटल रही है और पिएने २२ वपों में वह जनता में एसी का प्रचार करती रही है। यदि कामेस खरनी नोति, तरी के धार कार्यभणाली में इस

सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करना चाहेगी तो यह भी घन्य राष्ट्रीय सगठनों की तरह खुते तौर पर और जानवूम कर ऐसा परिवर्तन करने की घोषणा कर देगी। गुप्तरूप से काम करने की तो बात ही नहीं उठ सकती, क्योंकि घन्य ठीस कारणों के श्रतावा सार्वजनिक श्रीर गुप्त रूप से कार्रवाई करने के फलस्वरूप कोई भी ऐसा संगठन, जिसका श्राधार खुला और रचनात्मक कार्य करना है, श्रपने-धापको बदनाम कर लेगा और इस तरह से श्रपने को निपट मूर्ख साबित कर देगा।

''हो सकता है कि कांग्रेस में बहुत-सी खामियां हों, वेकिन कोई अस पर यह इसजाम नहीं जगा सकता कि अपने उद्देश्यों और आदर्शों की प्राप्ति के जिए उसमें साहस नहीं है।

''मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जर। यह खयात करके देखिये कि अगर कांग्रेस जानस्म कर खोगों को हिंसात्मक और तोड़-फोड़ की कार्रवाह्या करने के लिए उमारती या उन्हें प्रोत्साहित करती तो उसका क्या परिणाम होता, क्यों कि कांग्रेस एक बहुत ज्यापक और इतनी प्रभावशाबी संस्था है कि अब तक जो-कुछ हुआ है वह उससे भी कहीं सी गुना अधिक संकट पैदा कर सकती थी।

"18४० की गर्मियों में जब कि फ्रांस का पतन हो जुका था और ब्रिटेन एक अत्यत सकटपूर्ण श्रीर नाजुक घड़ी से गुजर रहा था, कांग्रेस ने जान-वृक्तकर कोई प्रत्यच कार्रनाई करने का
विचार त्याग दिया, हार्जांक वह इससे पूर्व ऐसा करने का विचार कर रही थी श्रीर उसके जिए
जनता की तरफ से भी जोरदार मांग की जा रही थी। उसने यह इस्रांजए िया कि वह एक नाजुक
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित से श्रनुचित जाम नहीं उठाना चाहती थी श्रीर न वह किसी तरीके से
नाजी श्राक्रमण को ही प्रोत्साहन देना चाहती थी। कांग्रेस के जिए उस नाजुक श्रवसर पर ब्रिटेन
को श्रत्यिक परेशान करनेवाजी परिस्थिति में डाल देना वहा सरत था।

"अपनी गिरफ्तारी से कई सप्ताह पहले से हम वर्किंग कमेटी की चैठकों. प्रस्तावों श्रीर अन्य तरीकों से यह बात साफ तौर पर कहते चले आ रहे थे कि इस देश में ब्रिटिश सरकार-विरोधी भावना अत्यधिक जोरदार और कट्टतापूर्ण हो गई है। केवल हमने ही नहीं, बल्कि बहुत से नहसदली नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से यही कहा कि उन्होंने इस देश में ब्रिटेन के प्रति इतनी श्रधिक कटता कभी नहीं देखी थी। जिम्मेदार कांग्रेस-जनों ने इस भावना को शान्तिपूर्ण एव रचनास्मक दिशाओं में ले जाने की कोशिश की और इसमें उन्हें बहत काफी सफलता भी मिली । उन्हें इस काम में और भी अधिक सफलता मिलती अगर ऐसी घटनाए न हो गई होतीं बिनके कार्या जनता एकदम बेचैन हो उठी और साथ ही उन सभी प्रमुख नेताओं को उससे अबग कर दिया गया, जो संभवत इस स्थिति पर काबू पा जेते । जैसी कि हमारी स्थिति है, उसे हेसते हुए आएको हमारी अपेका इन घटनाओं की अधिक अच्छी तरह से जानकारी है, खेकिन हमें इतना काफी पता जाग जुका जिससे हम यह अनुभव कर सकते हैं कि जनता को सरकारी नीति से कितना धक्का पहुँचा होगा। इन सामुद्दिक गिरफ्तारियों के तस्काव बाद ही जाठी-चार्जी, म्रश्रु-गैस स्रौर गोली-वर्षा के जरिये सभी प्रकार की सार्वजिनक कार्रवाह्यां, सार्वजिनिक रूप से श्रपने विचार प्रकट करने के सभी साधन, निषिद्ध करार दिये गए । गण्यमान्य नेताझों को गिरफ्तार करके उन्हें अज्ञात स्थानों को भेज दिया गया। उनकी बीमारी और मृत्यु की अफवाहों ने जनता के दिलों में अपना घर कर जिया और इसके साथ ही पिछले अगस्त में जी घटनाएं हुई उनके कारण जनता और भी अधिक उत्तेतित हो उडी।

"उसके बाद जो-कुछ हुआ में उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, क्यों कि उनपर सोच-विचार करने के लिए हमारे पाल पूरी जानकारी की आवश्यकता है, लेकिन में चाहता हू कि आप यह खयाल करके देखें कि हमारी गिरफ्तारियों के बाद से सरकार की भोर से जनता पर जो-कुछ बीती है उसका लोगों के दिलों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा श्रीर वे कितने हताश हुए होंगे।

"हाल में जो पत्र-म्यवहार प्रकाशित हुआ है उसके साथ ही सरकार ने एक विज्ञित में एक गश्ती-चिट्टी का जिक्र किया है, जो कहा जाता है कि आन्ध्रप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी की गई थी। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और हम यह कभी नहीं यकीन कर सकते कि कोई जिम्मेदार कांग्रेस अधिकारी कांग्रेस के आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध इस प्रकार की अनुचित हिदायतें जारी करने का साहस कर सकता है।

"परन्तु इस सम्बन्ध में यह उठलेखनीय है कि सरकारी तौर पर भी इस-बारे में जो-कुछ कहा गया है वह परस्पर-विरोधी है। इसका जिक पहले-पहल मद्रास-सरकार ने २६ अगस्त को प्रकाशित की गई अपनी विज्ञित में किया था। इसमें यह बताया गया था कि इस चिट्टी में अन्य बातों के अलावा पटरियां हटाने की बात भी कही गई थी। इसके दो सप्ताह बाद कामन-सभा में भाषण देते हुए श्री एमरी ने बताया कि उक्त गश्ती-चिट्टी में यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि पटरिया न हटाई लायँ और न ही जान को कोई जुकसान पहुँचाया जाय। यह इस बात का एक दिलचस्प और महस्वपूर्ण उदाहरण है कि किस तरह से सबूत पेश करके जनता पर असर डाला जाता है।

"१ फरवरी के अपने पत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए आपने उसके अन्तिम भाग की ओर ध्यान दिलाया है, जिसमें कांग्रेस-जनों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि आन्दोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाय तो उन्हें खुद अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार काम करना चाहिए। आपको यह बात बहुत महस्वपूर्ण प्रतीत हुई है और इसिलए आपने उससे कुछ परिणाम निकाल लिए हैं। साफ जाहिर है कि आपको यह मालूम नहीं कि पिछले सविनय अवज्ञा-आन्दोलनों के अवसरों पर भी ऐसे ही निर्देश जारी किये गए ये। १६४०-४१ के वैयक्तिक सत्याप्रह-आन्दोलन के दौरान में मैंने बहुत-से अवसरों पर बारंबार ऐसी ही हिदायतें दी थीं। सविनय-अवज्ञा अपवा सत्याप्रह-आन्दोलन का यह एक मुख्य तत्व है कि आवश्यकता पड़ने पर, वर्योंकि नेताओं के जल्दी ही गिरफ्तार हो जाने की संभावना रहती है, प्रत्येक व्यक्ति को आत्ममरित बन जाना चाहिए। जहां तक वर्तमान आन्दोलन का सवाल है, उसमें तो सविनय-आज्ञा की वह सीमा अभी पहुची ही नहीं थी।

"यह बहे आश्चर्य की बात है कि इतने जम्बे पत्रव्यवहार और विभिन्न सरकारी वक्तव्यों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा पास किये गए प्रस्ताव की अव्छाहयों का जिक्र तक भी नहीं किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित का विवेचन करने के साथ साथ यह बात स्पष्ट करदी गई थी कि स्वतन्त भारत अपनी सारी शक्ति लगाकर न केवल आक्रमण का ही मुकाबला करेगा, बिक वह विश्व के स्वातंत्र्य-संप्राम में अपने समस्त साधनों को लगा देगा और सशुक्तराष्ट्रों के समक्ष होकर इसमें भाग लेगा। स्वय प्रस्ताव में ही यह यात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी गई थी मैंने अध्यक्ष की हैसियत से तथा दूसरे लोगों ने भी इसी बात पर बारंबार जोर दिया था।

"आपको यह पता होना चाहिए कि जब से अफ्रीका, एशिया और यूरोप में फासिस्टवाद, तथा जापानियों और नाजीवादने अपना सिर उठाया है,काग्रेसने निरन्तर और हमेशा उनका विरोध किया है। इस बारे में भारत ही क्या, किसी और जगह के किसी सगठन ने भी इतना जोर नहीं दिया है, जितना कांग्रेस ने।

"श्रिखित भारतीय कांग्रेस कमेटी के श्रगस्त वाले प्रस्ताव का श्राधार विशेष रूपसे धुरीराष्ट्र-विरोधी नीति था श्रौर उसकी तात्कालिक विशेषता किसी भी श्राक्रमण के विरुद्ध भारत की रखा-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। यह बात साफ तौर पर बता दी गई थी, श्रौर मैंने भी उस मौके पर इसी पर वार-बार जोर दिया था कि परिवर्त्तन की कसोटो भारत को रखा-व्यवस्था श्रौर मित्रराष्ट्रों के हाथों को सुदृढ़ बनाना है। शायद श्रापको यह भी मालूम हो कि वर्तमान बिटिश सरकार के बहुत-से सदस्य भूतकात में फासिज्म श्रौर जापानी सैनिकवाद के जोरदार समेर्थक रहे हैं श्रथवा उन्होंने उनका स्वागत किया है।

''महात्मा गाधी के नाम अपने पत्र के अन्त में आपने कहा है कि एक-न-एक दिन काम्रेस को इन आरोपों का जवाब देना ही पहेगा। हम तो बिलक ऐसे दिन का स्वागत करेंगे जबिक हम दुनिया के लोगों के लामने इनका जवाब देंगे और इसका फैसला उन्हीं पर छोड़ टेंगे। उस दिन दूसरों के अलावा बिटिश सरकार को भी उस पर लगाए गए हलजामों का जवाब देना होगा। सुके यकीन है कि वह भी उस दिन का स्वागत करेगी।

> त्रापका श्रभचिन्तक श्रवुत्तकवाम श्राजाद ।''

मारत-सरकार ने इस पत्र की कोई परवाह नहीं की श्रौर उसका कोई उत्तर नहीं दिया। हा, श्रलबत्ता उसने जेन के सुपरिन्टें डेन्ट के जरिये मौजाना को यह सूचना भिजवा दी कि उनका खत उसे मिन्न गया है। परन्तु जिस दिन डा॰ सैट्यद महमूद श्रहमदनगर किने के 'नजरबन्द केंम्प' से रिहा होकर बाहर श्राए तो इन पत्र पर भी प्रकाश पड़ा। उन्होंने यह पत्र पहनी नवम्बर को समाचारपत्रों के सुपुर्द कर दिया।

## उपनास की प्रतिक्रिया

(क) ब्रिटेन

सौभाग्य से मार्च के पह्ने सप्ताह में गाधीजी का उपवास समाप्त हो गया। उसके परिगामस्वरूप ब्रिटेन की जनता का ध्यान पुनः भारतीय गतिरोध को दूर करने की खोर ख्राकिषित हुआ। 'मांचेस्टर गाजियन' ने ख्रपने एक सपादकीय जैख में जिखा --

"यह सौभाग्य की बात है कि हमारे श्रीर भारत के दरम्यान श्रन्तिम मैत्री स्थापित होने की श्राशा से गाधीजी जीवित रहे। परन्तु यह सत्य है कि भारत की राजनीतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ

"दुनिया पर इस उपवास की जो प्रतिक्रिया हुई उसका इस ग्रध्यन करना चाहते हैं।

''विटेन की प्रतिक्रिया विशेषरूप में उन्तेखनीय है। वहा के सभी प्रगतिशील हर्कों श्रीर विचारों के लोगों ने इस सम्बन्ध में सहानुभूति प्रकट करने में तस्परता दिखाई। उसके बाद हम श्रमरीका श्रीर श्रन्त में भारत की प्रतिक्रिया का श्रध्ययन करेंगे।

"15 फरवरी को प्रकाशित होनेवाले बिटिशपत्रों ने वाहसराय श्रीर गाधीजी के पत्र-व्यवहार से यह श्रयं निकाला कि वे इस उपवास द्वारा उनका वास्तविक उद्देश्य श्रपनी नजरयन्दी को समाप्त करने के बिए भारत-सरकार पर दवाव ढालना है।" 'टाइम्स' ने लिखा.— "भारतीय स्थिति से कोई भी न्यक्ति सतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग इस सम्बन्ध में बहुत कम संतुष्ट हैं वे भी गांधोजी के इस निर्णय पर खेद प्रकट करेंगे. गांधीजी ने लोगों में राष्ट्रीय जाग्रति पैदा करके अपने देश की अनुठी सेवा की है। परन्तु वे लाखों ही ऐसे न्यक्तियों का विश्वास नहीं प्राप्त कर सके जिन्हें उनके राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास ही नहीं है। इसके अलावा वे एक ऐसा आधार-मृत सममौता पैदा करने में भी असफल रहे हैं जिसके बिना भी कोई भी विधान नहीं बनाया जा सकता और जिसे कोई भी घाहरी शक्ति भारत पर नहीं लाद सकती। उनकी वर्तमान चाल से भी उस उद्देश्य की पूर्ति में कोई मदद नहीं मिखती। इसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि मतमेद और भी अधिक बढ़ जाएंगे और सभव है कि और नये उपद्रव शुरू हो जाये। और न ही अब ब्रिटिश नीति की अतीत काल की गलतिया इस मार्ग में रोडे अटका सकती हैं।"

बन्दन में उपवास की क्या प्रतिक्रिया हुई श्रीर ब्रिटेन के समाचारपत्रों ने इस मौके पर चुणी क्यों साध जी, इस पर प्रकाश डाबते हुए ११ फरवरी का 'श्रमृत वाजार पत्रिका' के नाम बन्दन से निम्न तार श्राया, जिसमें कहा गया था —

"गाधीजी के उपवास के निर्णय की खबर मिलने पर लन्दन के हलके कल पूर्णत हैरान रह गए। यद्यपि गांधोजी और वाइसराय के दरम्यान ३१-१२-४२ से लिखा पढ़ी हो रही थी, लेकिन विदेन के राजनीतिक हनके छ सप्ताह तक इस मामले में विच्छल श्रन्थकार में पढ़े रहे। परन्तु स्वय लन्दन के जिम्मेदार हलके यह कह रहे हैं कि गाधीजी के इस निर्णय को मूर्खतापूर्ण नहीं समस लेना चाहिए। उगवास के कारण पैदा होनेवाली परिस्थित की गभीरता को ये लीग खूब श्रन्छी तरह से श्रनुभन कर रहे हैं। यह कहा जा रहा था कि श्रगर गाधीजी इस किन परीचा में सफल भी हो गए तन भी इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ेगा। लन्दन के हजकों की राय है कि इस बात का फैसला कि क्या उपवास के कारण उपद्वों को श्रार श्रधिक प्रीत्साहन मिलेगा, इस पर निर्भर करेगा कि गाधीजी के फैसले की भारतीय जनता पर कैसी मानसिक प्रविक्रिया हुई है। श्रव तक भारताय जनता की प्रविक्रिया के बारे में भारत से यहा कोई खबर नहीं पहुँची, हां इतना श्रवश्य पता चला है कि यह खबर सुनते ही यम्बई का शेशर बाजार बन्द होगया। श्रभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या गाधीजी श्रीर वाइसराय के दरम्यान होनेवाला समस्त पत्र-व्यवहार भारतीय समाचारपत्रों को दिया गया है श्रयवा नहीं? यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ही इस बात का निर्णय करेगी कि भारतीय समाचारपत्रों को गांधीजी के उपवास पर सोच-विचार करने श्रीर पत्र व्यवहार प्रकाशित करने की किस हद तक इजाजत दी जाय।"

दूसरी श्रोर यद्यपि १० तारीख को सुबह ही लन्दन के समाचारपत्रों के पास गांधीजी का संर्ण पत्र-व्यवहार पहुँचा दिया गया था, फिर भी वे इस-बारे में चुप रहे छोर इसे कोई महत्व नहीं दिया। 'टाइम्स' 'डेला टेलिप्राफ' 'डेली स्कैच', को छोड़कर लन्दन के किसी भी दूसरे समाचारपत्र ने गाधोजी के उपवास के वारे में सपादकीय टिप्पणी नहीं लिखी। प्राय सभी पत्रों ने गाधीजी के उपवास-सबन्धी फैसले को कोई बड़ा महत्त्व नहीं दिया। उनमें से श्रधिकाश ने तो "गांधीजी की राजनीतिक चाल" शोष क से इस समाचार को छापा। दब्लू एन० ईवर ने इसे "गांधी का महत्त में उपवास" लिखा। श्रामतीर पर यह प्रभाव पढ़ रहा था कि मानो लन्दन के श्रधिकाश समाचारपत्रों ने कमसे कम फिल्रहाल तो गांधाजी के उपवास के सम्बन्ध में चुप्पी साधने की साजिश कर ली हो।

- 'न्यूज क्रानिकल' श्रौर 'डेली टेलियाफ' ने वाइसराय श्रीर गाधीजी के दरम्यान इस नये पत्र न्यवहार का विवरण बहुत सचेप में छापा।

'न्यू स्टेस्टमेंन ऐएंड नेशन' के श्रालोचक ने १२ फरवरी को शुक्रवार के श्रक में इस प्रकार लिखा—"पश्चिम के बहुत कम लोग उपवास के पेचीदा उद्देश को समक सकते हैं, जबिक भारत में उपवास एक साधारण श्रीर प्रतिष्ठित प्रथा समकी जाती है। मुक्ते सदेह है कि छन लोगों को वाह्सराय श्रीर गाधीजी के विचित्र पत्रव्यवहार को पढ़ने से श्रधिक लाभ या जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उनमें से प्रत्येक एक दूसरे पर यह हज्जाम लगा रहा है कि भारत की वर्तमान हिंसापूर्ण कार्रवाह्यों की जिम्मेदारी उसी पर है। वाहसराय की नजरों में उपवास एक राजनीतिक चाल है। जिसके जिस्ये सरकार को वदनाम करने की कोशिश की जा रही है।"

गांधीजी ने हात्तके उपद्रवों की जिस्मेदारी अपने ऊपर लेने से साफ इन्कार कर दिया था, इस पर टिप्पणी करते हुए 'मांचेस्टर गार्जियन' ने लिखा—" कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से सरकार ने ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जिससे देश के विद्यमान् खिंचाव में कभी हो जाती। स्थिति को सुधारने के लिए न तो कुछ किया गया है और न किया जा रहा है और अब गांधीजी जो उपवास करने जा रहे हैं, भले ही भारत-सरकार उसकी जिस्मेदारी अपने ऊपर न ले, परनुत् हो सकता कि भारत पर उसका न्यापक प्रभाव पड़े।"

पार्लीमेन्ट के बहुत-से मजदूरद्वी सदस्यों ने भारत की परिस्थिति—विशेषकर उपवास के समय गाधीजी को नजरबन्द रखने के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की। वाइसराय की शासन परिषद् के तीन सदस्यों के इस्तीफे का समाचार मिलने के बाद इनमें से लगभग १४ सदस्यों ने १७ फरवरी को कामन-सभा के कमेटी रूम में एक बैठक की। जन्दन में इंडिया लीग द्वारा आयोजित एक सभा में भाषण देते हुए लार्ड स्ट्रैयोजगी ने कहा कि अगर कहीं उपवास के परिणाम-स्वरूप गाधीजी की जान जाती रही तो उन्हें आशका है कि हिन्दुओं के साथ ब्रिटेन के भावी सम्बन्ध बहुत कड़ और खतरनाक हो जाएगे।

कामन-सभा में श्री एमरी से पूछा गया कि क्या उनकी राय में भारतीय गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से सर तेजबहादुर समू श्रीर श्री राजगोपाकाचार्य-जैसे प्रभावशाकी निर्दे नेताशों को गांधीजी से मुलाकात करने की इजाजत देना मुनासिब न होगा ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा --

"गाधीजी से मुलाकात करने का प्रश्न में सर्वथा भारत-सरकार की मर्जी पर श्राह देना चहता हैं।"

मजदूर-दत्त के सदस्य श्री सोरेन्सन ने पूछा—''क्या श्री एमरी यह नहीं श्रतुभव करते कि वाइसराय की शासन-परिषद् के तीन सदस्यों के इस्तीफे के वाद नयी परिस्थिति पैदा हो गई है ? उसे ध्यान में रखते हुए वे वाइसराय से कहें कि इन मुलाकात्में की इजाजत दे दी जाय।''

श्री एमरी-"नहीं महोदय।"

ब्रिटिश पत्रों ने साधारणत यह कहा कि गांधीजी की गिरफ्तारी की माग "एक राजनी-तिक मांग है" श्रीर यदि उसे मान लिया गया तो उसकी वजह से भारत की सुरचा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और मित्र-राष्ट्रों को भी नुकसान पहुँचेगा।

२३ फरवरी को कैंग्टरबरों के श्रार्चिबशप ने 'टाइम्स' में एक पत्र विस्ता, जिसमें कहा गया था .-- ''इस समय हम जिन महत्वपूर्ण विषयों में पहले से ही उत्तमे हुए हैं, सम्भवतः उनकी वजह से हम भारतीय स्थिति की गम्भीरता को न महसूस कर सकें। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक गितिरोध श्राध्यास्मिक श्रसतोष श्रीर होम का द्योतक होता है... ''

२४ फरवरी को एक शिष्टमण्डल ने, जिसमें श्री कैनन हालैण्ड श्रीर पार्लीमेंट के मजदूर दल के वहुत-से सदस्य भी शामिल थे, श्री एमरी से भेंट की श्रीर उनसे गांधीजी को रिहा करने श्रीर गांधीजी तथा कांग्रेसी नेताश्रों में पारस्परिक अपर्क स्थापित करने की श्रावश्यकता पर जोर दिया। कामन-सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री एमरी ने कहा कि ब्रिटिश-सरकार भारत-सरकार के इस फैसले से पूर्णत सहमत है कि इस प्रकार गांधीजी-द्वारा बिना शर्त श्रपनी रिहाई की कोशिशों के श्राने घुटने न टेके जायँ।

उपवास की समाप्ति पर बहुत कम बिटिश-पश्चों ने कोई राय जाहिर की । 'डेजीमेज' श्चौर 'डेजी टेजियाफ' ने इसे बिटिश-सरकार की विजय बताया।

उदार-दत्ती पन्न 'स्टार' ने कहा कि उपवास के परिग्रामस्वरूप भारतीयों की मनोकामना पूरी नहीं हो सकी।

इहिया लीग-द्वारा आयोजित एक सभा में ३ मार्च को भाषण दते हुए लार्ड स्ट्रैबोल्गी ने कहा कि श्रव जब कि गाधीजी का उपवास खत्म हो गया है, काग्रेस के नेताओं श्रीर भारत के अन्य समुदायों के साथ तुरन्त ही नये सिरे से समकौते की बात-चीत शुरू कर देनी चाहिए और गांधीजी की रिहाई इस दिशा में पहला कदम हो सकता है।

प्रोफेसर लास्की ने ६ मार्च, १६२३ के 'रेनाल्ड्स न्यूज़' में लिखा "ब्रिटिश सरकार निस्सन्देह सीभाग्यशालिनी है कि उपवास के दौरान में गाधीजी की मृत्यु नहीं हुई, अगर कहीं ऐमा हो जाता तो हमारे इन दोनों देशों के दरम्यान बहुत मारी गलतफहमी पैदा हो जाती जिसे दूर करना असम्भव हो जाता।" इहिया लीग-द्वारा ३ मार्च को धन्यवाद प्रकाशन के रूप में आयोजित एक सभा में भाषण देते हुए लाई स्ट्रेबोल्गी ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि गांधीजी ब्रिटेन के एक वैदी के रूप में मरने से बच गए। मिस अगस्था हैरिसन ने कहा कि गांधीजी न केवल भारत की मलाई के लिए ही जीवित रह सके हैं, बल्कि समस्त मानवता के लिए। लाई हेरिंगडन, श्री एडवर्ड थामसन, श्री लारेंस हाउस-मैंन और कैण्टरवरी के डीन ने गांधीजी को तत्काल रिहा कर देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए संदेश भेजे।

(ख) श्रमरीका में प्रतिक्रिया

'शिकागो हेली न्यूज़' के प्रतिनिधि श्री ए० टी० स्टील ने, जो उस समय कराची में थे, "एक मुलाकात में कहा कि 'गाधीजी के उपवास के कारण भारत में जो चिन्ताजनक श्रीर गम्भीर परिस्थित पैदा हो गई है, उसकी वजह से श्रमरीकी जनता फिर से भारतीय समस्या में दिलचस्पी लेने लगी है। इस समय भारत में श्रमरीका के समाचारपत्रों श्रीर संवादसमितियों के प्रतिनिधियों की भरमार है श्रीर वे निस्यप्रति सैकड़ों ही तार गाधीजी के उपवास के सम्बन्ध में समरीका भेज रहे हैं।"

श्चमरीका में उपवास की विभिन्न प्रतिक्रिया हुई। श्रमरीका के सभी प्रमुख पत्रों में गाधी-जी के उपवास श्रीर वायसराय के साथ उनके पत्र-व्यवहार का विस्तृत विवरण प्रकाशित हुआ। १२ फरवरी तक न्यूयार्क श्रीर वाशिंगटन के किसी भी पत्र ने इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की श्रमरीका की प्रतिनिधि सभा के सदरयों ने कहा कि उनके पान गाधीओं की कार्रवाहयों के श्रप्यन करने का समय नहीं हैं श्रीर इसिलिए वे इस सम्बन्ध में कोई राय प्रकट करने की, तैयार नहीं हैं।

गाधीजी के उपवास के सम्पन्ध में २२ फरवरी को श्रपने सपादकीय जैस में टिप्पणी करते हुए 'न्यूयाक टाइम्स' नै लिखा .—

"भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए जिस न्यक्ति ने श्रपना सारा ही जीवन लगा दिया है, उसकी चरम सीमा श्रव उपवास में जाकर समाप्त हो रही प्रतीत होती हैं। पिछले ससाह गाधीजी की गम्भीर श्रवस्था के कारण एक वटा सकट पँटा हो गया। वाहसराय की शासन-परिपट् के तीन भारतीय सदस्यों ने उससे हस्तीफा दे दिया। यद्यपि वाहमराय ने गाधीजी को रिहा कर देने से साफ इन्कार कर दिया है, लेकिन सभी दलों की राय है कि श्रगर कहीं गांधीजी की सृत्यु होगई तो विटेन के लिए एक वटी गम्भीर शौर पैचीदा समस्या राड़ी हो जाएगी। कुछ श्रधिकृत सृत्यों ने एकदम श्रौर श्रधिक हिंसारमक कार्रवाहयों के होने की भविष्यवाणी की है श्रीर कुछ दूसरों ने यह कहा है कि लोग हतने शोकाङ्गल श्रौर स्तव्य होंगे कि वे कुछ भी नहीं कर पाएगे।"

२० फरवरी को श्रमरीकां के स्वराष्ट्र-मंत्री श्री कार्डल हल श्रोर विदेन के राजदूत वार्ड हेलीफेक्स ने एक दूसरे से बातचीत की, श्रीर श्री हल ने गाधीजी के उपवास से पैटा होनेवाली परिस्थिति के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की। उसके बाद वहा कोई श्रीर उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। श्रमरीकी सरकार के भारतीय समस्या के विशेपज्ञों का गाधीजी के उपवास में खासतौर पर दिक्वस्पी जेना सर्वया स्वाभाविक था। वे इस बात में विशेप रूप से दिक्वस्पी ले रहे थे कि इस उपवास श्रीर उसके फलस्वरूप घटनेवाली सभावित दुर्घटना के क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन श्रमरीका के श्रधिकारियों की राय का श्रन्दाजा हम केवल श्री हल श्रयवा राष्ट्रपति रूज़वेलट के भावणों से ही लगा सकते थे।

गाधीजी के डपवास की समाप्ति पर ४ मार्च की 'न्यूयार्क टाइम्स' ने अपनी राय प्रकट करते हुए जिखा कि "दोनों ही पन्नों की नैतिक विजय हुई है श्रीर आखिरकार यह घटना-क्रम समाप्त हो गया है। जेकिन श्रव सवाज यह उठता है कि क्या भारतीय परिस्थिति पर फिर से विचार करने के जिए उचित समय श्रा गया है। हमें यक्रीन है कि ब्रिटेन के बहुत-से जोग ध्रपने श्राप ये सवाज करेंगे कि क्या महीनों तक प्रतीत्ता करने के बाद श्रव वह समय नहीं आ गया जयिक हस परिस्थिति पर पुन विचार किया जाय ? क्या इस मामजे में ब्रिटेन श्रव श्रासानी से पहल नहीं कर सकता ? .. क्या पुन उसी जगह से समकौते की बातचीत नहीं श्रुरू की जा सकती जहा से सर स्टैफर्ड किप्स के भारत जाने से पहले की थी।"

(ग) भारत में प्रतिक्रिया

उपवास के सम्बन्ध में भारत में विभिन्न भत होने की शायद ही कोई करूपना कर सकता था। भारतीयों के लिए उपवास में कोई लादू और रहस्य छिपा हुआ है। यह हमारी प्राचीन और कुछ हद तक अर्वाचीन परम्पराओं के अनुकूल है। पर ऐग्लो इिंडयनों का दृष्टिकोण यह नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उनके समाचार-पत्र 'स्टेस्टमैन' ने गांधीजी के व्यक्तित्व की भूरि भूरि प्रशंसा की; पर राजनीतिज्ञ के रूप में उन्हें भला बुरा कहा।

उपवास की महत्वपूर्ण और सर्वश्रथम प्रतिक्रिया। भारत में यह हुई कि इस नयी परिस्थिति पर सोच-विचार करने के लिए १८ फरवरी को नयी दिल्ली में नेताओं का एक सम्मेलन बुकाया गया। इसमें भाग लेने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण रखनेवाले लगभग १४० प्रमुख नेताश्रों को, जिनमें श्री जिन्ना भी शाश्मल थे, बुलावा भेजा गया। लेकिन श्री जिन्ना ने यह कहकर इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया कि ''गांधीजी के उपवास के कारण पैदा होनेवाली परिस्थिति पर सोच-विचार करने का काम वास्तव में हिन्दू-नेताश्रों का है।''

इस सम्बन्ध में सब से पहले अपने विचार प्रकट करनेवाले सार्वजनिक नेता हिन्दू महा-सभा के कार्यवाहक अध्यच डा॰ श्यामप्रसाद मुवर्जी थे। आपने एक वक्तन्य में कहा- 'महात्मा गाधी के बिना भारतीय समस्या कभी नहीं सुलक्ष सकती।''

भारतीय न्यापार श्रीर उद्योग-सघ के प्रधान श्री जी० एता मेहता ने वायसराय के नाम श्रपने तार में कहा — "उपवास करने के बारे में यदि गाधीजी के फैसले में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था, तो कम-से-कम सरकार को उन्हें विना शर्त रिहा कर देना चाहिए था। "पिरदित मदन मोहन मातवीय ने २० फरवरी को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री चिंत को निम्न तार भेजा .—

"भारत ग्रीर इंग्लैंगड के भले के लिए मैं श्राप से गाधीजी को मुक्त कर देने की यह श्रंतिम च्या की श्रपील करता हूं.... यदि कहीं गाधीजी का जीवन जाता रहा तो भारत श्रीर इंग्लैंगड के पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए भारी ख़तरा पेंदा हो जायगा।"

श्री श्रार्थर मूर ने भी एक वक्तन्य में कहा कि इस समय, जब कि गाधीजी का जीवन ज़ितरे में है, सरकार उन्हें छोड़कर कोई ज़ितरा नहीं टटाएगी श्रीर न ही उसकी प्रतिप्ठा पर कोई श्रांच श्राएगी।

भारत के सभी हिस्सों से गाधीजी को बिना शर्त मुक्त कर देने की श्रसख्य श्रापीलें की गई । इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण श्रीर उल्लेखनीय घटनाएं हुईं । गांधीजी की रिहाई के लिए देश भर में श्रसंख्य सभाएं की गईं । इनमें से एक कलकत्ता के न्यायाधीश श्री विश्वास की श्रध्य- चता में हुई श्रीर दूसरी, नयी दिल्ली में सेक्र टेरियट की इमारत के सामनेवाले मेदान में भारत- सरकार के सेक्र टेरियट में काम करनेवाले कलकों की एक सभा थी।

३ मार्च को सुबह के ६ बजे गांधीजी ने संतरे के रस का एक छोटा गिलास और एक चम्मच ग्ल्कोस लेकर २१ दिन का अपना उपवास खोला। गांधीजी का यह सत्रहवां—और पांचवा वहा—उपवास था। लेकिन जनता और हाक्टरों को उनके किसी भी पिछु उपवास के समय इतनी चिन्ता और भय नहीं हुआ था जितना इस धवसर पर। और विधान चन्द्र राय ने कहा कि "इस बार गांधीजी मृत्यु के सन्निकट पहुच गए थे।" जब हा० बी० सी० राय का ध्यान गांधीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सरकार-द्वारा प्रकाशित किये जानेवाले छुलेटिनों की गम्भीरता की और आकृषित किया गया वो उन्होंने कहा कि "महास्माजी ने हम सबको वेवकृत बना दिया।" कलकत्ता यूनिवसिटी के स्टाम और विद्यार्थियों की एक सभा में भाषण देते हुए डा० विधान चन्द्र राय ने गांधीजी के उस चक्तव्य पर प्रकाश हाला जो उन्होंने उपवास की समाप्ति पर दिया था —

"मैं नहीं कह सकता कि विधाता ने किस प्रयोजन से मुक्ते हस श्रवसर पर बचा जिया है, सभवतः वे मुक्ते कोई श्रीर काम पूरा कराना चाहते हैं।"

'फ्रोंडस् श्रम्बुर्लेस यूनिट ( भारत ) के श्रध्यत्त श्री होरेस श्रलग्जेगडर ने, जो उपवास के समय प्ता में थे श्रीर इस श्रसें में गांधीजी से दो बार मुलाकात कर चुके थे, कहा कि ''गाधीजी के उपवास का भले ही कोई श्रीर महत्व क्यों ने सहा हो किन्तु मेरी राय में इसका सर्वाधिक

महत्व यह है कि यह श्रारमीरसर्ग का एक उच्च उदाहरशा है। इसके श्रतावा मेरा विचार है कि भारत श्रीर सारे ससार के जोगों के पापों श्रीर कपटों के जिए भी उनका यह उपवास श्रारमशुद्धि श्रीर श्रारमीरसर्ग का श्रोतक है. । ।''

रपवास तो खत्म हो गया, लेकिन सरकार ने एकद्म श्रप्रत्याशित रुख धारण कर बिया। वसने क्राढेश जारी कर दिया कि उपवास तोड़ने के समय गांधीजी के पुत्रों को छोड़कर और कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं रह सकता श्रीर गांधीजी का श्रयवा ऐसे दूसरे किसी भी स्थक्ति का, जिसकी उन तक पहुच है, कोई भी वक्तन्य तव सक प्रकाशित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे पहले से प्रातीय प्रेस सलाहकार को न दिखला लिया गया हो। यह प्रतिबन्ध छू. महीने और २१ दिन तक जारी रहा । उसके बाद एक दिन २४ सितम्बर को अधानक बम्बई सरकार ने भारत के लोगों को यह घोषणा करके आश्चर्यचिकत कर दिया कि उसने अपना वह आदेश वापस ते लिया है जिसमें कहा गया था कि ''गाधी का अथवा ऐसे दूसरे किसी भी व्यक्ति का, जिसकी उन तक पहुच हो-कोई भी वक्तन्य तब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे पहले से प्रातीय प्रेस-सलाहकार को न दिखला लिया गया हो।" ऐसे भवसर पर जब कि भारत के श्राकाश में घटाटोप श्रधकार छाया हुआ था, बम्बई सरकार का यह वक्तन्य बहा रहस्यमय प्रतीत होता था । तीन श्रेसाह तक लार्ड जिनलिथगो भारत से प्रस्थान करनेवाले थे । उनके नये उत्तराधिकारी अपने विदाई-भाषणों में अपने भावी कार्यक्रम, उसकी कठिनाइयों श्रीर फ़्रतरों का जिक्र करने के साथ-साथ, इस सम्बन्ध में अपनी आशाओं और आकांचाओं पर भी प्रकाश दास रहे थे। इस समय कोई भी न्यक्ति गांधीजी से किसी वनतन्य की आशा नहीं कर रहा था। रे मार्च को उन्होंने उपवास खोखा था श्रीर र मार्च उनसे मुखाकात करने या कोई बातचीत का श्रविम दिन था। अब इस घटना को हुए छ महीने और इक्कीस दिन हो चुके थे और यदि उनके मिन्नों को उनके बारे में कोई वक्तव्य देना भी था तो वह अब तक बिन्द्रल बासी और असाम-यिक पड़ ख़का था। तब फिर बम्बई-सरकार ने यह घोषणा क्यों की ? उसका असली मकसद क्या था और उसे रेडियो पर इतनी आन-बान के साथ क्योंकर बाहकास्ट किया गया था ? सवाब उठता है कि साक्षिर इस सब का मतत्त्व क्या था ?

### उपवास समाप्त हो गया

श्वासिर एक दिन यह कठिन परीक्षा पूरी हो गई। यह परीक्षा प्राचीन काल की श्वान श्वीर जल की परीक्षा से कहीं श्वांक कठिन थी, क्योंकि यह क्षिण्क न होकर चिरकालीन थी, यह श्वारम-निर्देशित थी, किसी बाहरी शक्ति-द्वारा निर्देशित नहीं। विटिश सरकार जो काम करने को तैयार नहीं थी, वह काम गांधीजी के पवित्र हद निरचय और विश्वकी उच्च श्रदालत के सामने उनकी प्राथंनाओं और श्रपीकों ने कर दिखाया—श्रथीत् गांधीजी मृत्यु के मुंह में जाने से बच गए। यह एक निर्विवाद सत्य है कि हद विश्वास श्रीर धारणा ज्ञान से बड़े हैं श्रीर धारणा में श्राश्चर्य-जनक काम करने की शक्ति होती है। गांधीजी के उपवास के बाद फिर वही पुराना सवाल जिसके कारण उन्होंने उपवास किया था, सामने श्राया। प्रत्येक व्यक्ति यह जानने को उत्सुक श्रीर चितित था कि श्रगला कदम क्या होगा ? क्या सरकार श्रव कुछ मुक जायगी श्रीर नहम पढ़ जायगी ? क्या वह श्रपने किये पर पश्चात्ताप करेगी ? क्या उसके कठोर हृदय में परिवर्तन हो सकेगा ? क्या उसके मठोर हृदय में परिवर्तन हो सकेगा ? क्या उसके मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन होगा ? क्या वह श्रपना दुराप्रह छोड़ देगी ? इस प्रसग में हम जार्ज धर्नार्ड शा का एक वक्तव्य इद्दारत करना इचित समसते हैं जो उन्होंने मई

१६४३ के श्रन्त में दिया था। उन्होंने कहा—"श्राप मेरा हवाला देकर यह कह सकते हैं कि शिटिश सरकार ने, दिलाए पल (टोरी) के प्रतिक्रियावादी श्रीर दुस्साध्य लोगों के कहने में श्राकर गाधीजी को जेल में बन्द करके एक मूर्यंतापूर्ण श्रीर भारी मूल की है। उसने ब्रिटेन के धनिकवर्ग के साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ इस देश की नैतिक स्थिति बिल्कुल खरम कर दी है। सम्राट् को चाहिए कि वे गाधीजी को बिनाशर्त मुक्त करके उनसे श्रपने मित्रमंडल के मानसिक विकार के लिए ज्ञा-याचना करें। इस तरह से जहां तक हो सकेगा भारतीय स्थिति को सुलमाया जा सकेगा।" निस्सदेह ये बड़े महत्त्वपूर्ण शब्द हैं, लेकिन यूरोपीय महाद्वीप पर राजमीतिज्ञता यदि खरम नहीं हो चुकी थी तो कम से कम उसका दिवाला श्रवश्य निकल चुका था श्रीर जी-कुछ बाकी बचा था उस पर मो पश्चिमी जातियों को उच्च समक्षने की भावना, सम्यता श्रीर वातक हथियारों से लड़ी जानेवाली लड़ाई का श्रीभशाप छाया हुश्रा था।

१६१२ में भारत मंत्री माटेगू ने 'प्रतिष्ठा' शब्द को श्रंग्रेजी शब्दकीय से सदा के विषे निकाल पॅकने की जोरदार सलाह दी थी। लेकिन जीवन के शब्दकीय में यह शब्द ज्यों का स्यों कायम है। श्रमेजों की दृष्टि में समस्त सृष्टि के जीवन की श्रपेचा कानून का श्रधिक महत्व है, यद्यपि जीवन कानून या तर्क की अपेचा अधिक पूर्ण, अधिक पेचीदा और अधिक मानवलात्रिय है। इस प्रकार विटेन और भारत का यह संघर्ष, जिसमें उपवास की सृष्टि हुई, अविरत्त रूप से श्रीर श्रवाध गति से जारी रहा, श्रीर वह न केवल साधन बल्कि साध्य के रूप में भी निरन्तर डग्ररूप धारण किये रहा। श्रागस्त श्रीर सितम्बर में बाह्सराय के नाम जिले गए श्रपने पन्नों में गाधीजी ने यह वात साफ तौर पर कह दी थी कि वे सरकार-द्वारा उन पर श्रीर कांग्रेस पर लगाए गए श्रारोपों की छ।न-बीन करने के लिए तैयार हैं श्रीर श्रगर उन्हें इन प्रमाणों से संतोष हो जायगा तो वे श्रपने को उन दोनों से ही श्रवाग कर लेंगे। परन्तु किसी धमकी श्रथवा दवाव में श्राकर प्रस्ताव वापस लेने या दिंसा की निनदा करने से कोई खाभ नहीं पहुँच सकता। वह तो ऐसे ही होगा जैसे कि पुलिस के सामने जाकर श्रपराध कबूल कर लिया जाय। परन्तु यदि श्राप श्रभियुक्त को मैजिस्ट्रैट श्रथवा जज के पास ले जाकर उसकी गवाही दर्ज कराएं तो उसका महत्व समक में भ्रा सकता है। बिटिश कानून के भ्रन्तर्गत प्रारम्भिक कार्रवाई का यही तरीका है। किसी ठोस सबूत के श्राधार पर श्रगर हिंसात्मक कार्रवाहयों की निन्दा की जाय श्रौर प्रस्ताव वापस बिए जाएं तो क्या वह वास्तव में सरकार के बिए अधिक नैतिक महस्व की बात न होगी **? परन्तु** सरकार को तो नैतिक महत्व से कोई वास्ता ही न था। ये तो सिर्फ साधु-महात्माओं के करणना जगत् की चीजें ठहरीं, जिनके लिए आज की राजनीति में कोई स्थान नहीं है।

श्री चिंत को अपनी चिर-श्राकाचित साध पूरी करने का यही तो उचित श्रवसर मिला था—इस समय वे गांधी श्रीर गांधीवाद को कुचलकर रख देना चाहते थे। पश्चिम की श्राधुनिक युद्धकला के सभी हिययारों का मुकाबला सत्याग्रह के इस शक्तिशाली हिथयार से किया जा सकता है। परन्तु यह काम एक पूर्वी राष्ट्र एक महात्मा श्रीर राजनीतिज्ञ के नेतृत्व में ही पूरा कर सकता है। बिटेन के लिए यह काफी नहीं था कि गांधीजी बम्बई-प्रस्ताव के समर्थक थे—जिसमें मित्रराष्ट्रों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया गया था। बिटेन को इससे कोई मतलब नहीं था कि गांधीजी कांग्रेस की सब योजनाश्रों को ताक पर रखकर श्री जिन्ना को राष्ट्रीय सरकार का प्रधान मंत्री बनाकर उसके साथ सहयोग करने को तैयार थे। परन्तु, इतिहास श्रपनी पुनरावृत्ति श्रवश्य करता है। ब्रिटेन के लिए यह मार्ग खुला था कि वह श्रमरीकियों को यहां श्रपना

उपिनवेश स्थापित वरने की इजाइत देता, परन्तु उसके लिए भी तो "वष्ट सहने पडते, खून श्रीर पसीमा एक कर देना पड़ता।" जय किस्मत ही साथ न दे रही हो तो श्राप लाख कोशिश करने पर भी श्रपने को विमाश के मुंह में जाने से महीं रोक सकते। कहा जाता है कि किसी श्रायांरश ने गलती से वहा था कि "में इब्गा, श्रीर कोई मुक्ते नहीं घचाए।" परन्तु ऐमा मालूम होता है कि हाल में जानवुक (श्रप्रेज) ने भी श्रायरलेंग्डवालों की इस बुद्धिमत्ता की मकल करती है!

इस रुपवास के सम्यन्ध में साधारण दिलचस्पी की भी कुछ बातें हैं। श्रागासां महल के दरवाजे पहले तो वेवल गांधीजी के परिवारवालों, सम्बन्धियों श्रोर उन लोगों के लिए, जिन्हें गांधीजी मिलना चाहते थे, खोले गए थे, लेकिन बाद में सरकार की यह सतर्कता शिथिल पह गई श्रोर दर्शकों की भारी भीड़ इस तीर्य-स्थान पर पहुचने क्या। इसकी वजह यह थो कि साधारणतः यह श्रारका प्रकट की जा रही थी कि देश को एक श्रारम-बलिटान देखना होगा। सामर्थ्य के श्रनुसार किये जानेवाले उपवास का क्या श्रर्थ है श्रीर क्या नहीं—इस पर काफी प्रकात डाला जा खुका था।

'यूनाइटेड प्रेस'को एक विश्वस श्रौर प्रमुख नेता से, जो कि गांधीजी की मानसिक विचार-धारा से पूर्णत परिचित है,यह पता चला है कि वाहमराय के नाम गांधीजी ने अपने पत्र में 'सामर्थ्य के श्रनुसार यथाशक्ति'' शब्दों द्वारा जिस उपवास की चर्चा की थी, उसका जो यह साधारण श्रयं खगाया गया है कि जब भी वे यह देखेंगे कि उनकी शक्ति उनको जवाब देती जा रही है, वे उपवास छोड़ देंगे, विल्कुल गलत है। पिछली बार सांप्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में जब गांधीजी ने उपवास किया था तो यह कह दिया था कि जब तक कोई सतोपजनक फैसला नहीं होजाएगा तम तक वे श्रामरण उपवास जारी रखेंगे,परन्तु इस बार उनहोंने कहा था कि वे सामर्थ्य के श्रनुसार उपवास कर रहे हैं श्रौर इसके लिए उन्होंने तीन सप्ताह की श्रवधि निर्धारित की थी, क्योंकि उनका खयाल था कि इस बार उनकी सामर्थ्य इतनी ही थी। इसलिए यह उपवास उस निर्धारित श्रवधि तक श्रवश्य जारी रहना था बशर्ते कि उससे पूर्व उनकी सृत्यु न हो जाती श्रथवा उन्हें रिहा न कर दिया जाता।

गांधीजी के दर्शकों में उनके पुराने मित्र श्रीर सहयोगी कार्यकर्ता थे, जिनमें दो श्रभेज़ मित्र श्री श्रवास्त्रीयहर श्रीर श्री सायमण्ड भी शामिल थे। श्री राजगोपालाचार्य, श्री जी० डी० बिहता, श्री मूलाभाई देसाई, श्री मुशी श्रीर श्री के० श्रीनिवासन को गांधीजी के दर्शकों में देखकर लोग यह खयात करने लगे थे कि शायद उपवास के श्रन्तिम भाग में यह बातचीत राजनीतिक रूप धारण करके, श्रीर लोगों का यह खयाल सर्वथा निराधार नहीं था, क्योंकि जब वाहसराय से इन मुलाकालों के लिए इजाज़त ली गई थी तो सम्बद्ध नेवाशों ने शामतीर पर यह सक्तेत किया था कि यह श्राशा श्रकारण नहीं है कि गतिरोध को दूर करने के लिए श्रीर बातचीत संभवत. सफल साबिल हो सके। उपवास के सम्बन्ध में एक श्रीर छोटीन्सी किन्तु महत्वपूर्ण घटना श्री विलियम फिलिप्स का तीन पिक्तयों का एक वक्तन्य था, जिसमें कहा गया था .— "भारतीय स्थित के विभिन्न विचारणीय पहलुश्रों पर श्रमरीका श्रीर बिटेन की सरकारों के बढ़े-बढ़े श्रिष्ट सित कोई उत्साद नहीं प्रदर्शित किया गया, क्योंकि उन हलकों का कहना था कि "जो-कृद्ध भी करना है शीघ ही निया जाना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े।" श्री राजगोपाळा-

चार्य गांघीजी के अपवास के सम्बन्ध में श्री फिलिप्स से दूसरी बार सोमवार को मिले। उनसे उनकी पहली मेंट १६ फरवरी को नयी दिल्ली में नेता-सम्मेलन के अवसर पर हुई थी। लोगों ने श्री फिलिप्स के इस वक्त क्य का यह अर्थ लगाया कि उनका इशारा लाई है लोफेक्स भीर काई क हला में हो रही वातचीत से था, परन्तु बाद में श्री हल के वक्त क्य से इस सम्बन्ध में सब सन्देह दूर हो गए। इस सम्बन्ध में तीसरी दिलचस्प वात यह थी कि बम्बई के स्टाक एक्सचेंज ने गांधीजी के प्रति अपने प्रेम, श्रद्धा और आदर के रूप में ४०,००० रू० लोगों और पशुओं की सहायता के लिए दिया। इसमें से ३४,००० रू० बीजापुर के दुर्भिल सहायता-समिति को लोगों और पशुओं की सहायता के लिए, ३००० रू० चिमूर सहायता-कोष और ४००० रू० विभिन्न संरथाओं को पशुओं की सहायता के लिए दिया गया। एक शौर महत्वपूर्ण परन्तु वेहूदा और बदनाम रूरनेवाली कहानी यह गढ़ी गई थी कि १० फरवरी से लेकर १२ फरवरी तक, जब कि गांधीजी की हालत बहुत अधिक स्वरनाक होगई थी, उन्हें गुप्त रूप से कोई खाद्य दिया गया था। इस सम्बन्ध में इम श्री टेवदास गांधी और डा० बी० सी० राय के दो अधिकृत और तथ्यपूर्ण वक्त बों का उच्लेख करना सर्वथा उचित समकते हैं।

श्री देवदास गांधी ने गांधीजी से मुलाकात करने के वाद प्ना से बम्बई वापस पहुंचकर ७ मार्च को समाचार-पत्रों के नाम निम्न वस्तन्य दिया :---

"..... इसके बाद आप मीट नीवू के रस की कहानी को लीजिए। मुक्ते ठीक ठीक नहीं मालूम कि यह 'मीटा नीवू' किस फल का नाम है। स्वामाविक तौर पर एक विदेशी सम्वाददाता ने मुक्त से पूछा कि क्या उसका यह खयाल ठीक होगा कि शहद या ग्लूकोस-जैसी कोई चीज हस रस में मिला दी गई होगी। जहां तक मेरी जानकारो है 'मौसमी' और 'संतरे' के लिए अमेजी दा सीधा-सादा और खाद्य शब्द 'और ज' इस्तेमाल किया जाता है। और वास्तव में वह मौसमी का रस था जिसे गलती से मीटे नीवू का रस कहा गया है— जो बहुत थोड़ी-सी मात्रा में पानी में दिया गया था और इसके अलावा पानी मे और कोई चीज नहीं मिलाई गई। नीवू के रस की जगह सतरे के रस का सेवन उपवास की शतों के अनुसार ही किया गया था, क्योंकि दो दिन तक गांधीजी के लिए पानी पीना मुश्किल हो गया था और एक औस पानी निगलने में उन्हें पांच मिनट लगते थे। मेरा विश्वास है कि उपवास के हिनों में वे प्रतिदिन साठ औस पानी में औसतन छ: औस से भी कम रस मिलाते थे।"

्गांधीजी के उपवास के बाद छा० बी० सी० राय ने निम्न वक्तव्य दिया .--

"इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में श्रनेक ऐसी चीजें हैं जिनकी हम करुपना तक भी नहीं कर सकते। गांधीजी ने उनकी सेवा शुश्रूषा करनेवाले हाक्टरों से कह दिया था कि श्रगर वे वेहोश हो जायें तो उन्हें होश में लाने के लिए या अनकी कमजोरी दूर करने के लिए उन्हें कुछ न दिया जाय श्रीर डाक्टरों ने उनकी हच्छा पूरी की। श्रगर उन्हें पानी पीने मे कठिनाई होती थी तो वे जी मचलने की बीमारी के कारण श्रपना सिर हिलाकर कह देते थे, परन्तु वे इसमें सोडियम साइट्रेट, पोटाशियम साइट्रेट श्रथवा कुछ हद तक मीठा नीवू भी मिलाकर पीने को तैयार थे, जिससे कि पानी स्वादिष्ट हो सके। ज्यों ही वे पानी की श्रावश्यक मात्रा पी सकने के योग्य हो गए उन्होंने उसमें नीवू का रस मिलाना छोड़ दिया.....।"

श्रन्त में हम भारतीय श्राकांगाश्रों श्रीर श्रसमर्थताश्रों के प्रति श्रमरीका की गहरी परन्तु संयत दिखचस्पी का जिक्र करना चाहते हैं। गांधीजी के उपवास के कारण श्रमरीका की श्रपनी वास्तिविक प्रजातन्त्रीय श्रीर मानवीय भावना का प्रदर्शन करने का श्रवसर मिला। यद्यपि यह सस्य है कि समस्त भारत में सैकड़ों ही जोगों ने, जिनके चारे में जनता को कोई जानकारी नहीं है, पूरे इक्कीस दिन तक प्राय गाधीजी के साथ ही उपवास किया श्रीर इसके श्रजावा जातों ही जोगों ने एक दिन से वेकर एक सप्ताह श्रथवा दस दिन तक सांकेतिक व्रत रखा। परन्तु श्रमरीका में सहानुभूति के रूप में किया जानेवाला उपवास जितना महत्वपूर्ण था उतना ही श्रमन्याशित भी। इस सम्बन्ध में हिएहा वाहरम बोहटर ने पत्रों के नाम श्रपने एक वक्तन्य में बताया —

"परन्तु सम्पूर्ण अमरीका में अधिकांश लोग इस बात पर बड़ी बेचैनी प्रकट कर रहे हैं कि उनका मिन्न, उनका चचेरा भाई और उनका वर्तमान सहयोगी व्रिटेन भारतीयों के प्रति वह बर्ताव नहीं कर रहा जिसकी वे उससे आशा करते थे। अमरीका के लोग यद्यपि यह बात जानते हैं कि वे भारत की पेचीदा समस्या पूर्णत समसने में असमर्थ हैं, फिर भी वे निश्चित रूप से जानते हैं कि इसमें एक नैतिक प्रश्न छिपा हुआ है और इस नैतिक प्रश्न पर वे बिटिश सरकार की वर्तमान नीति का किसी तरह से भी समर्थन करने को तैयार नहीं हैं। भारतीय समस्या के बहुन से पहलुओं के बारे में अमरीका के लोग कठिनाई में पह जाते हैं, परंतु इनके साथ ही उनकी मार-वीयों के प्रति पूर्ण सहानुभृति भी है।"

इस्तीफे

यहुधा यह कहा जाता है कि अपने जन्म के बाद, जबसे कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता का आंदोजन शुरू किया है अभेज सिर्फ उसके बारे में दो ही बातें समक्षते हैं—किसी बढ़े अधिकारी का हरतीफा। परन्तु कांग्रेस इन दोनों ही बातों से साफ इन्कार कर ी है। न तो कभी उसने किसी की हरया में हाथ बँटाया और न ही किसी को हरतीफा देने के जिए प्रोत्साहित किया। इसीजिये उसने सत्याग्रह के अभोध अस्त्र को अपनाया और पुलिस के जाठी-चार्ज से लेकर उपवास तक कष्ट-सहन करने का कार्यक्रम अपने सामने रखा। यह ठीक है कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के प्रारम्भिक युग में सर एस० पी० सिन्हा, सर तेजबहादुर समू, और सर शकरन् नायर अश्वित प्रमुख ब्यक्तियों ने समय-समय पर सरकार की दमन-नीति के विरोध में वाहसराय की शासन-परिषद् से इस्तीफे दिये। परन्तु १७ फरचरी १८४३ को, जबिक गांधीजी का उपवास गुरू हुए एक सप्ताह ही जुका था, भारत ने अत्यन्त महस्वपूर्ण, अत्यन्त आश्वर्यंजनक और सामयिक हस्तीफों की घटना भी देखी जबिक सर एस० पी० मोदी, श्री अश्व अग्रेर शी सरकार ने सरकार-द्वारा गांधीजी को रिहा न करने के विरोध में वाहसराय की शासन-परिषद् से इस्तीफा दे दिया। सरकार की सम्बद्ध विज्ञित और भारत के इन तीनों सपूर्तों का सग्रुक्त वयान नीचे दिए जाते हैं—

"माननीय सर एचट पी॰ मोदी, के॰ बी॰ ई॰, माननीय श्री एन॰ श्रार॰ सरकार भौर माननीय श्री एम॰ एस॰ श्राणे ने वाहसराय की शासन परिषद् के श्रपने पदों से स्तीफे दे दिये

हैं स्रीर हिज एक्सी बेन्सी गवर्नर-जनरल ने उनके इस्तीफे स्वीकार कर बिये हैं।

"वाह्सराय की शासन परिषद् से हमारे इस्तीफों के सम्बन्ध में घोषणा की जा जुकी है भौर रपष्टीकरण के रूप में हम सिर्फ यह कहना खाहते हैं कि एक प्रश्न के सम्बन्ध में, जो हमारी राय में एक जुनियादी सवाल है ( गांधीजी के अपवास के प्रश्न पर की जानेवाली कार्रवार्द ) हममें कुछ मतमेद हो गये थे और हमने अजुभव किया कि हम और श्रिक समय तक अपने पड़ों पर नहीं बने रह सकते। जितने दिन भी हमें वाह्सराय के साथ मिलकर इस देश की शासन- ध्यवस्था चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस श्रवधि में उन्होंने हमारे प्रति जो सौजन्य श्रौर श्रादर-भाव प्रदर्शित किया है, उसके लिए हम उनकी हृदय से क्रद्र करते हैं।"

यभी हमें उपवास के फलस्वरूप घटनेवाली अत्यन्त उन्लेखनीय घटना का जिक करना वाकी है। भारत ने गांधीजी की प्राण-रचा करने में कोई कसर न उठा रखी। सरकार से किये गए सब अनुरोध और अपीलें विफल रहीं, परन्तु केवल विधाता और उस सर्वशिक्तमान से प्रार्थनाएँ निरन्तर की जाती रहीं। संकट के समय नास्तिक और अनीश्वरवादी में भी हद विश्वास पदा हो जाता है और इस अवसर पर दिसयों लाखों लोगों ने ईश्वर से प्रार्थनाएँ कीं। परन्तु राष्ट्र को इतने से कैसे संतोष हो सकता था। नेताओं ने सोचा कि उन्हें गांधीजी का जीवन बचाने के लिए संगठित और सयुक्त प्रयास करना होगा, और उन्हें मारत के राजनीतिक गतिरोध की मुख्य समस्या को सुक्तमाना ही होगा। शान्ति-काल में मनुष्य में औचिस्य का जो अभाव रहता है, सकट के समय उसके दूर होजाने की संभावना बनी रहती है। और जहाँतक गांधीजी का सम्बन्ध है वे तो बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेक्ष्य्ण और सरपरामर्श पर ध्यान देने को सदेव तत्पर रहते हैं। तदनुसार उपवास के प्रारम्भक दिनों में ही देश के गययमायय लोक-प्रिय नेताओं ने १७ फरवरी को नयी दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें देद सौ सदाशय और मद्र पुरुषों ने माग लिया। अन्त में १६ फरवरी को यह सम्मेलन का मदिवदा तैयार करने यहे जोश से अपना काम प्रारम्भ कर दिया। तदनुसार नेता-सम्मेलन का मदिवदा तैयार करने वाला समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें गांधीजी की रिहाई की मांग की गई थी।

गांधीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो चिन्ताजनक समाचार प्राप्त हो रहे थे, उन्हें देखते हुए समिति ने वाह्सराय के पास प्रस्ताविन प्रस्ताव भेज देने का फैसला किया जिससे कि वे उसके सम्बन्ध में तरकाल कोई कार्रवाई कर सकें। २० फरवरी को उक्त प्रस्ताव सम्मेलन के सामने पेश किया गया और इम प्रस्ताव पर बोलनेवालों में से डा० जयकर, सर महाराजसिंह, सर ए० एच० गज़नवी, डा० श्यामावसाद मुक्जीं, सर तेजबहादुर सप्, मास्टर तारासिंह और श्री० एन० एम नोशी विशेष रूप से उत्तेलनीय हैं। समिति ने देश के सभी वर्गों, सम्प्रदायों श्रीर धर्मावलिम्बयों से रविवार २१ फरवरी को गाधीजी की दीर्घायु के लिये विशेष प्रार्थनाएँ करने की श्रपील की।

२० फरवरी को सम्मेजन का खुजा श्रिधवेशन सर तेजबहादुर समू की श्रध्यत्तता में शुरू हु हा श्रीर धपने ज़ोरदार भाषण के दौरान में उन्होंने कहा.--

''मेरा यक्तीन है कि बिटिश हर्तिहास से हमने एक सबक यह सीखा है कि बिटिश सरकार ने हमेशा ही राज-भक्तों से फैसला करने की यजाय विद्रोहियों से सममौता किया है। लब गृहसदस्य महारमा गांधी को एक विद्रोही बताते हैं तो उससे सुमे निराशा नहीं होती। मुमे सब तक यही आशा है कि एक-न एक दिन हन्हीं विद्रोहियों के साथ बिटेन सममौता करेगा और उस समय मेरे और आप-जैसे लोगों की तो बात तक भी नहीं पूछी जायगी।.....जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है मैं इस बारे में अधिक आशावादी नहीं हूँ, क्यों कि अगर सरकार को उन्हें छोड़ना ही होता तो वह इन तीनों सदस्यों के इस्तीफे मजूर न करती। बहरहाल जो भी स्थित हो, हमें अपने कर्चक्य का पालन करना है। हमें यह साबित करना है कि हम रचनात्मक काम करने के लिए सममौता करने को उत्सुक हैं और हमारी यह ज़ोरदार माग है कि गांधीजी को तुरन्त मुक्त कर दिया जाय।"

सम्मेजन की स्थायी समिति ने गांधीजी की रिहाई की ज़ोरदार मांग करते हुए प्रधान-मन्त्री श्री चर्चिल के नाम एक समुद्री तार भेजा और उसकी नकल कामन-सभा में विरोधी-दल के नेता श्री श्रार्थर श्रीनबुष्ट श्रीर उदार-दल के नेता सर पर्सी हैरिस के पास भी भेजी। श्री चर्चिल ने श्रपनी रोगि-शब्या से उसके जवाब में लिखा —

''गत श्रगस्त में भारत-सरकार ने निश्चय किया था कि गाधीजी तथा कांग्रेस के श्रन्य नेताश्रों को नगरवन्द करना चाहिए। इसके कारण पूरी तरह स्पष्ट किये जा चुके हैं श्रीर श्रन्शन तरह समक्त जिये गए हैं। उस निर्णय के जो कारण थे, वे श्रव भी विद्यमान हैं श्रीर श्रनशन-द्वारा महारमा गांधी ने श्रपनी विना शर्त रिहाई के जिए जो प्रयस्त किया है, उसके सम्बन्ध में भारत की जनता तथा मित्रराष्ट्रों के प्रति श्रपने कर्त्तं व्य पर दृढ़ता से हटे रहने का भारत-सरकार ने जो निश्चय किया है, उसका सम्राट् की सरकार समर्थन करती है। भारत-सरकार का तथा सम्राट् की सरकार का पहला कर्त्तं व्य यह है कि वह बाहरी श्राक्रमण से, जिसका ख़तरा श्रमी तक मौजूर है, भारत-भूमि की रहा करे श्रीर भारत को इस योग्य बनावे कि वह मित्र-राष्ट्रों के उद्देश्य की पूर्ति में श्रपना भाग श्रदा कर सके। गांधीजी तथा श्रन्य कामेसी नेताश्रों में भेद करने का कोई कारण नहीं है। इसजिए सारी जिन्मेदारी महारमा गांधी पर ही है।"

जब इस गाधीजी के इस अनशन के सब पहलुओं पर सोच-विचार करते हैं तो एक बात अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण रह जाती है, जिस पर कोई रोशनी महीं पड़ती। दया वजह थी कि गाधीजी के २३ सितम्बर १६४२ वाले पत्र को उचित रूप से नहीं प्रचारित किया गया। इस पत्र में गाधीजी ने देश में कथित विध्वस के बारे में खेद प्रकट किया था। आखिर २४ जून, १६४२ को श्री एमरी के वक्तन्य से यह पहें ली कुछ स्पष्ट हो सकी।

कामन-सभा में श्री सोरेन्सन ने यह बात जोर देकर कही कि वाह्सराय के नाम गाधीजी के २३ सितम्बर, १६४२ वाले पत्र का, जिसमें उन्होंने हिंसापूर्ण कार्यों की निन्दा की थी, वाह-सराय-गाधी पत्र न्यवहार में कोई उरलेख तक क्यों नहीं किया गया ? आपने यह भी पूछा कि आखिर क्या वजह है कि न तो वाह्सराय ने और न ही भारत-मन्त्री ने इस पन्न के अस्तित्व के बारे में अब तक कोई प्रकाश ढाला है ? इसके जवाब में श्री एमरी ने कहा —

"श्री सोरेन्सन को ग़लतफहमी हुई है। सिवम्बर में गांधीजी का जो पत्र मिला वह वाह-सराय के नाम नहीं या, निक्क भारत-सरकार के गृह विमाग के सेकेटरी के नाम था। इस पत्र पर २३ सितम्बर की वारीज लिखी हुई थी श्रीर भारत में समाचार-पत्रों को प्रकाशनार्थ जो सामग्री दी गई थी, उसमें भी इसका जिक्क इसी ढग से किया गया था। गांधीजी ने १६ जनवरी के श्रपने पत्र में इसका उन्लेख श्रवस्य किया था, परन्तु उनका यह उन्नेख गलत था, क्योंकि इन्होंने इसे २१ सितम्बर का पत्र कहा था, भीर उसके बाद जन्दन के पत्रों को जो पत्र-ज्यवद्वार प्रकाशनार्थ दिया गया उसमें भी इसका ज़िक्क इसी प्रकार किया गया था। उस पत्र में यद्यपि उन्होंने देश में कथित विध्वस पर खेद प्रकट किया था, परन्तु उसकी जिम्मेदारी उन्होंने काग्रेस पर न डालकर सरकार पर ही डाली थी श्रीर उन्होंने श्रसदिग्ध शब्दों में हिंसा की निन्दा नहीं की।"

श्री सोरेन्सेन ने फिर ज़ोर देकर कहा कि श्री राजगोपालाचार्य ने खास वौर पर उसका ज़िक्र करते हुए कहा है कि उसमें गाधीजी ने हिंसात्मक कार्यों की निन्दा की थी—श्रीर उन्होंने ऐसा पत्र निश्चित का से लिखा था। उन्हों (सोरेन्यन)ने पूछा कि क्या वाहसराय की इसकी जानकारी थी? श्रीर क्या कारण है कि इस स म्बन्धमें उस वक्त कुछ भी नहीं कहा गया जब कि गाधीजी छी इसावण

श्राजोचना की जा रही थी कि उन्होंने हिंयापूर्ण कार्यों के बारे में भव तक कोई राय क्यों नहीं जाहिर की ?' श्री एमरी ने इसके उत्तर में कहा:—

"नहीं, या तो श्री राजगोपालाचारी श्रथवा श्री सोरेन्सेन को गुलत सूचित किया गया है---यह गलतफहमी गांधीजी की कलम की मूख से श्रनजाने में हुई प्रतीत होती है।"

श्री एमरी के वक्तव्य में दो-तीन गलव-षयानिया हैं जिन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते । पहेली बात तो यह है कि निस्संदेह गांधीजी के २३ सितम्बर, १६४२ वाले पत्र का तपाकथित प्रकाशन श्रवश्य हुन्ना, परनतु यह प्रकाशन उस पन्न व्यवहार के श्रंग के रूप में किया गया जो गांधोजी का उपवास शुरू हो जाने के चार दिन बाद १४ फरवरी १६४३ को, उनके उपवास के सम्बन्ध में छापा गया था। श्री एमरी के वक्तन्य से कोई न्यक्ति इस अम में पड़ सकता है कि यह पत्र वास्तव में सितम्बर, १६४२ में प्रकाशित हुआ था। अगृर यह पत्र उसी वस्त पूरे-का-पूरा छोप दिया जाता तो गांधोजी-द्वारा हिंसात्मक कार्यों की निन्दा का बाहर के जोगों पर अवस्यमेव गहरा प्रभाव पहना और उनके ये कार्य शिथिल पड़ जाते। परन्त श्री एमरी का यह खयाल है कि गांधीजी ने इन कार्यों की असंदिग्ध शब्दों में निन्दा नहीं की थी और उन्होंने देवल कथित शोचनीय विश्वस का ही जिस किया। "नहीं, यह बात ऐसी नहीं थी" उन्होंने इसमें कहीं अधिक कहा था। उन्होंने घोषणा की कि "कांप्रेस की नीति श्रव भी स्पष्ट रूप से श्रहिंसापूर्ण है। श्रीर जहां तक वोदफोद का प्रश्न है उन्होंने दावा किया कि निस्संदेह हिंसा की किसी भी ख़ुनी कार्रवाई का मुकायबा करने के बिए सरकार के पास काफी साधन हैं। आ एमरी ने ओ राजगीपाबाचार्य का जिक्र किया है। इस सम्बन्ध में बेहतर होगा कि इस यहां स्वय उन्हों के वक्तन्य को उदछत करें जो उन्होंने कामन-सभा में होनेवाले प्रश्नोत्तर से तीन महीने पहले म मार्च को समाचार-पन्नों के नाम दिया था। उसमें श्री राजगोपालाचार्य ने कहा .-

"१० फरवरी को जय से गांधी-लिनलिथगो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ है उसकी एक उएनेखनीय बात बहुत परेशानी में डालनेवाजी श्रीर रहस्याएं प्रतीत होती है। श्रीधकारियों की श्रोर से इसका श्रव तक कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद तोंड़-फोड़ श्रीर हिंसा की जो कार्रवाह्या देश में हुई हैं, उनका उन्होंने २३ सितम्बर, १६४२ के भारत-मरकार के नाम श्रपने पत्र में स्पष्ट रूप से विरोध किया है। श्रगर यह पत्र श्रथवा उसका मुख्य श्रग उस समय प्रकाशित कर दिया जाता तो वे लोग, जो कांग्रेस श्रोर उनके नाम से एंसे काम कर रहे थे श्रोर उन्हें मौरसाहन दे रहे थे, उनके नाम से श्रवित लाभ उठाना होड देते। सरकार-द्वारा उस पत्र को दवा देने के परिमाणस्यरूप यह स्थाल पैदा होता है कि एक बार जय कि सरकार ने यह समक्त लिया है कि उसने स्थित पर कांचू पा लिया। उसने गांधीजी के एहसान के नीचे दथने के बजाय श्रयना दमन-चक्र जारी रखना श्रधिक बेहतर समक्ता। यह कहना मुनासिय होगा कि गांधीजों की राय को श्रथकार के पदें के पीछे छिपाकर तोड़-फोड़ श्रीर दमन-चक्र की एक हुसरे से होड़ लगी हुई थी। जिन कोंगों की यह धारणा है कि गांधीजी किभी भी हालत में गुप्त-संगठन और सार्यजनिक मंपित के विनाश की हजाजत नहीं दे सकते थे और जिन्होंने हत्तरी हुई दमन-मीति की निनदा की—उन्हें यह शिकायत करने का श्रधिकार है कि सरकार के नाम गांधीजी का पिछले सितम्बरस्थाला पत्र दयाया नहीं जाना चाहिए था।

"पिछ्ले नवस्यर में जब वाहसराय में मेरी मुखाकात हुई तो उन्होंने इस बात पर गेंद प्रकट किया कि पद्मिप गांधीजी को समाचार-पत्र दिये जाते हैं, फिर भी उन्होंने इन कार्रवाहयों की निन्दा नहीं की। १२ नवम्बर को, जब कि गांधीजी से मिलने की मेरी पार्थना वाइसराय हारा ठुकरा दी गई. मैंने नयी दिल्ली में समाचार-पत्रों के नाम अपने एक वक्तव्य से कहा-'यदि मुक्ते यह खयाल होता कि गांधीजी से मेरी धुलाकात के फल-स्वरूप उपद्वीं को जरा भी श्रोत्साहन मिल सकता है तो मैं उनसे मुलाकात करने के लिए कभी भी इजाज़त न मांगता ! मेरे विचार इसने स्पष्ट और सर्वविदित हैं कि मुक्ते यह श्राशों थी कि सिर्फ इसी बात से कि मैं गांधीजों से मुवाकात करने जा रहा हूँ, उपद्वों में शिथिलता श्राजाती श्रौर उसका स्वाभाविक परिणाम यह होता कि जनता का घ्यान इन उपद्रवों की श्रीर से हटकर मेरी बातचीत के परिणाम की श्रीर बाग जाता श्रीर इसविए मेरी राय में यह बड़े दुर्माग्य की बात है कि वाइसराय ने सममौता करने का श्रवसर प्रदान करने से इन्कार कर दिया है। अगले ही दिन श्रपने एक श्रीर वक्तन्य में मैंने कहा कि, [ विना कहे गाधी जी से यह आशा करना कि ने जेल के भीतर से इन कार्रवाहयों के बारे में कोई राय जाहिर करें, उचित नहीं प्रतीत होता। श्रीर श्रगर मुक्ते उनसे मुलाकात करने की इजाज़त मिल जाती तो श्रन्य बातों के श्रतावा मेरा इरादा उनसे इस बारे में भी उनकी राय जानने का था। १२ फ्रीर १३ नवस्वर को जब मैंने ये वत्तन्य दिये थे तो मुक्ते यह पता ही नहीं था कि वाहसराय के पास २३ सितम्बर का गाधीजी का यह पत्र पहले से ही मौजूद था। ध्रगर यह भी मान तिया जाय कि उक्त पत्रकी श्रन्य वार्ती श्रीर खामियों के कारण ही उसके बारे में वाह-सराय के असतुष्ट और नाराज होने के कारण थे-तय भी धगर वे मुक्तसे इस बारे में थोड़ा-बहुत भी ज़िक कर देते तो बहुत से निर्दोष व्यक्तियों को इतने अधिक कष्ट भीर मुसीवतों से बचाया जासकता था।"--( 'हिन्द्')

२२ फरचरी, १६४३ को नयी दिली में एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में सर तेजबहाहुर सप्नू ने कहा—"श्रगर यह पत्र उसी समय प्रकाशित कर दिया जाता, तो जनता को पता चल जाता कि श्रिहिसा के सिद्धात में गाधीजी का विश्वास पहले की मांति ही हद बना हुआ है और वे उस पर श्रिहिंग बने हुए हैं श्रीर उससे राजाजी-जैसे लोगों के हाथ जनता से यह कहने के लिए मज़बूत हो जाते कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं वे गाधीजी के जीवन भर के किये-कराए पर पानी फेर रहे हैं।" ह मार्च को राजाजी ने इसी बात को फिर दुहराते हुए उचित रूप से ही यह दावा किया कि श्रगर यह पत्र समय पर प्रकाशित हो जाता तो वे लोग, जो हिंसा में लगे हुए थे "गांधीजी के नाम से श्रवचित रूप से लाभ उठाना बन्द कर देते।"

हस पत्र से अच्छे परिगाम निकलने की सम्मावना की जाती थी, परन्तु सरकार अपने ही तरीके से आंदोलन का मुकाबिला करने का दृढ़ निश्चय किये हुए थी। नवम्बर १६४२ में जब श्री राजगोपालाचार्य ने गांधीजी से मुलाकात करने की आज्ञा मांगी तो उनका एक उद्देश्य यह जानना भी था कि श्चव तक गांधीजी इस बारे में खुपचाप क्यों वेंठे हैं। गांधीजी खुप नहीं बेंठे थे, परन्तु राजाजी के पास यह जानने का कोई साधन नहीं मौजूद था। श्री एमरी ने इन बातों का उत्तर देने के बजाय यह कहना श्रीधक बेहतर समका कि राजाजी, "गांधीजी की कलम की मृत्र के शिकार" हो गए हैं।

स्मट्स के विचार

श्री कीलस् ने गाधीजी के उपवास के सम्बन्ध में श्रपने एक लेख में लिया था :"—हमें इस बात से सतक रहना चाहिए कि महास्माजी हमें पुन वैवक्ष न बना हैं।" परन्तु सुदी रौयहेन ने उनका प्रतिवाद करते हुए 'उपवास की विशिष्ट कला' के सम्बन्ध में फीव्ड-मार्शन स्मट्स के विचारों का उद्धरण पेश किया श्रीर कहा कि "फील्ड-मार्शल स्मट्स दवान डालने श्रथना हद विश्वास के इस विचित्र साधन का न हो समर्थन करते हैं श्रीर न ही उसकी निन्दा करते हैं।

"अपने उद्देश्य के लिये दूसरों की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने के लिए वे ( गाधी जी ) अपने-आपको कप्ट पहुँचाते हैं। जब वे तर्क-द्वारा अथवा समकाने के साधारण तरी के से किसी से अपनी वात नहीं मनवा पाते तो भारत और पूर्व की पाचीन परम्परा पर आश्रित इस नये तरी के का सहारा लेते हैं। यह एक ऐसी कार्य-प्रणाली है जिस पर राजनीतिक विचार कों को ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक साधन के चेत्र में यह गांधीजी की विनाशास्मक देन है।

"मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूँ। बहुत-से लोगों का, जिनमें गाँधीजी के कुछ अभिभावक और समर्थंक भी शामिल हैं, उनके कुछ विचारों और काम करने के तरीकों से मतभेद अवश्य रहेगा। उनके काम करने का उक्त व्यक्तिगत है। वह उनका अपना हो निराला ढंग है, और जैसा कि इस मामले में हुआ है, साधारण स्वीकृत मापदण्ड के अनुकूल नहीं है। हमारा उनसे चाहे कितना हो मतभेद क्यों न हो, लेकिन हमें उनकी ईमानदारी और सचाई, उनकी निस्स्वार्थता, और सर्वाधिक उनकी आधारभूत और सार्वभीम मानवता पर कभी सन्देष्ट नहीं हो सकता। वे हमेशा ही एक महान पुरुप की तरह काम करते हैं, उनमें सभी वर्गों और जातियों के लोगों के लिए गहरी सहानुभूति है, विशेषकर गरीबों के लिए। उनका दृष्टिकोण संकृष्टित और साम्प्रदायिक नहीं है, बिक उसकी विशेषता सार्वभोमिकता और शास्त्रत मानवता है जो कि वास्तविक महत्ता की कसौटी है।" ('टाहम एएड टाहक' १ मई, १६४३)

## गांधीजी के उपवास

- (१) १६१८, श्रहमदाबाद की मिलों में काम करनेवाले मजदूरों की वेतन-वृद्धि के लिए श्रामरण श्रमशन, जो तीन दिन बाद समाप्त हो गया।
- (२) १६२१, पिस श्राफ वेरुस की भारत-यात्रा के समय बम्बई में हुए षपद्भवों को शान्त करने के लिए।

हिन्दू-मुस्लिम मतभेदों श्रीर देश के विभिन्न भागों में होनेवाले सांप्रदायिक दगों के कारण १६२४ में गांधीजी को २१ दिन का उपवास करना पढ़ा। यह उपवास दिल्ली में उन्होंने मौलाना मुहम्मदश्रली के निवास-स्थान पर किया। इससे पूर्व भारत के सार्वजनिक जीवन में कभी भी किसी एक व्यक्ति के श्रारमीस्मर्ग ने देश के नेताश्रों के इदय पर इतना गहरा प्रभाव नहीं डाला था। शीघ्र ही एक सर्वद्व-सम्मेजन बुलाया गया श्रीर नेताश्रों के श्राग्रह करने पर श्रीर यह श्राश्वामन दिलाने पर कि वे श्रपनी श्रीर से उन (गांधीजी)के हद निश्चय को कार्यान्वत करने की भरसक चेष्टा करेंगे श्रीर हिंसासमक कार्यवाह्यां करनेवाले सभी व्यक्तियों की निन्दा करेंगे, गांधीजी ने श्रपवास छोड़ दिया।

नवस्वर १६२४ में गान्धीजी को सायरमती के आश्रम निवासियों की एक भूख का पता चला जिस पर उन्होंने सात दिन का उपवास किया।

१६६२ में जबिक गाधीजी यरवड़ा जेल में अपनी केंद्र की सजा सुगत रहे थे, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गईं। उन्होंने खुनाव के आधार पर हिन्दुओं का विभाजन रोकने के लिए अपने जीवन की वाजी लगा देने की ठान ली। फलत' आमरण वत शुरू हुआ। २० सितम्बर के बाद से उन्होंने अन्त न प्रहण करने का निश्चय किया, सिर्फ नमक अथवा सोडे वाला या उसके बिना पानी पीना था।

इसके पांच दिन बाद ही पूना के सममौते पर दस्तख़त हो गए, जिसके श्रनुसार वैभानिक सरलग दिये जाने का श्राश्वासन मिन्न जाने पर श्रक्तों ने पृथक् निर्माचन को छोड़ देना मंजूर कर जिया। याद में प्रकाशित एक सरकारी विज्ञान्ति में श्रीधकृत रूप से इस सममौते की पृष्टि श्रीर समर्थन किया गया। उपवास तोक् दिया गया श्रीर श्रद्धतों की सामाजिक श्रयोग्यताएँ दूर करने के जिए हरिजन-श्रांदोजन का जन्म हुआ।

इस उपवास की सफलता के बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता। इसकी वजह से एक निर्धारित वैधानिक निर्याय पद्धट दिया गया श्रीर हिन्दू समाज को श्रञ्जूतपन दूर कर देने के लिए एक जोरदार श्रान्दोलन शुरू कर देना पड़ा। उपवास के कारण जो सुधार हुए वे साधारण परि-स्थितियों में सम्भवत. दशकों तक न हो पाते।

इस उपवास को हुए श्रभी मुश्किल से दो महीने हुए होंगे कि गाधीजी को एक श्रीर उपवास करना पड़ा इसलिए कि जेल-श्रिषकारियों ने श्रप्पासाहव पटवर्धन को भगी का काम करने देने से इन्कार कर दिया था। गाधीजी को उपवास शुरू किए हुए श्रमी दो दिन भी नहीं गुजरे ये कि श्रियिकारियों को उनकी बात माननी पड़ी।

इसी वीच हरिजन सुधार का श्रांदोलन जोरों पर जारी रहा। दूर मालाबार में गुरुवयूर के प्रसिद्ध मन्दिर में हरिजन-प्रवेश पर से प्रतिबन्ध हटा लेने के लिए सत्यामह शुरू हुआ। गाधीजी ने घोषणा की कि यदि कटर हिन्दुओं ने ये प्रतिबन्ध न टठाये तो उनके लिये उपवास करना श्रनिवार्य हो जायगा। प्रतिगामी श्रीर प्रतिक्रियावादी लीगों की मुंह की खानी पढ़ी श्रीर गुरुवयूर की जनता ने हरिजनों पर से उक्त प्रतिवन्ध हटा लेने के हक में फैसला किया।

परन्तु उसो वर्ष मई में गांधीजी ने श्रारम-शुद्धि के लिये २१ दिन का उपवास किर किया। "इसका उद्देश्य 'श्रारम-शुद्धि' है जिससे कि मैं श्रोर मेरे सहयोगी हरिजन-धुधार के काम में श्रिक सतर्क होकर काम कर सकें।" सरकार ने उसी दिन गान्धीजी को रिहा कर दिया। यह उपवास २६ मई को पूना 'पर्णकुटी' में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

जुलाई १६३४ में एक कृद्ध सुधारक ने हरिजन-श्रोदोलन के एक विरोधी व्यक्ति पर लाटो से हमला किया। गाधीजी को इस हिंसा पर दुख हुआ श्रोर उन्होंने विरोधियों-द्वारा एक दूसरे के प्रति श्रसहिष्णुता दिक्षाने पर परचात्ताप के रूप में सात दिन का उपवास किया।

गाधीजी का अगला उपवास १६६६ में राजकोट की घटना के सम्बन्ध में, ३ मार्च को शुरू हुआ। यह उपवास काठियावाइ की इस छोटी-सी रियासत के शासक के ख़िलाफ शुरू किया गया था। इस मामले में वाइसराय के इस्तचे प के फलस्वरूप सर मौरिस ग्वायर की पच नियुक्त किया गया श्रीर पाचवें दिन उपवास तोड़ दिया गया। सर मौरिस ग्वायर ने गांधीजी के इक में फेंसला किया। लेकिन दो महीने के बाद गांधीजी ने घोषणा की कि उन्हें इस उपवास में हिंसा का आभास मिना है, इसीलिए यह उपवास निरर्थक और असफल घोषित कर दिया गया।

१६ फरवरी, १६४३ को गाधीजी ने नज़रवन्दी की हालत में आग़ाज़ा महत्त में 'सामध्ये के प्रतुसार' एक उपवास प्रारम्भ किया। यह उपवास २१ दिन का था।

भंसाली का उपवास

उपवास के समय जनता यह जानने को चिन्तित थी कि गांधीजी को घोफेसर भसावी के साथ सम्पर्क स्थापित करने की इजाज़त दे दी गई है अथवा नहीं ? जून १६६४ में प्रकाशित पत्र-हयवहार से इस विषय पर प्रकाश पद्दता है। २४-११-४२ को गाधीजी ने बम्बई-सरकार के गृह-विभाग के सेक्टेटरी के नाम निम्न तार भेजा —

"प्रोफेसर भंसाली, जो एक समय एल्फिन्स्टन कालेज में मेरे सथ पड़ा करते थं, १६२६ में कालेज छोड़कर सावरमती भ्राश्रम में भर्ती हो गए थे। देनिक समाचार पत्रों से पता चलता है कि वे कथित चिमूर-कांट के सम्बन्ध में लोगों पर की गई ज़्यादितयों के निलसिले में वर्धा सेवामाम श्राश्रम के पास उपवास कर रहे हैं और पानी तक भी नहीं पी रहे हैं मैं सुपरिन्टेन्टेन्ट के ज़रिये उनके साथ तार-द्वारा सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहता हूं जिमसे कि यह जान सक् कि उन्होंने यह उपवास क्यों छुट किया है और उनकी कैसी हालत है। श्रार मैंने समका कि नैतिक श्राधार पर उनका उपवास श्रमुचित है तो मैं उनसे उसे छोड़ देने को कहूँगा। मैं मान-वता के नाम पर श्रापसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ"—एम० के० गांधी।

२४ मतम्बर के इस तार के जवाब में बम्बई-सरकार ने ३० नवम्बर १६४२ को उन्हें तार भेजा कि—''सरकार प्रापकी यह प्रार्थना मानने को श्रसमर्थ है कि श्रापको उनके साथ पत्र-व्यव-हार करने की इजाज़त दी जाय। परन्तु यदि श्राप मानवीय कारणों से उन्हें उपवास छोड़ देने की सजाह देना चाहें तो यह सरकार श्रापकी सजाह उनतक पहुँचाने का प्रवन्ध कर देगी। गाधी-जी को यह तार ३ दिसम्बर के बाद मिला। इस प्रकार श्रपने सदेश का जवाब मिलने में उन्हें दस दिन लग गए। इसके प्रस्युत्तर में उन्होंने जिल्ला:—

''सुके दु ल है कि सरकार ने मेरी प्रार्थना अस्वीकार करदी है। परिस्थितियों के श्रनुसार उपवास करना में उचित ही नहीं समक्ता, विकि श्रावश्यक भी मानवा हूँ। परन्तु जब तक सुके यह न मालूम हो जाय कि प्रोफेसर भंसाली के पास उपवास करने का उचित कारण नहीं है, तब तक में उन्हें उपवास तोड़ने की सलाह नहीं दे सकता। श्रगर श्रखवारों की खबर पर विश्वास किया जाय तो उनके उपवास का कारण सर्वथा न्यायोचित है श्रोर यदि सुके श्रपने मित्र को लोना ही है तो में उसके लिए भी तैयार हूँ।''—एम० के० गाधी।

सेवामा श्राश्रम के निवासी श्रोर गाधीजी के यह निकट सहयोगी प्रोफेसर भसाजी पहली नवस्वर को वाहसराय की शासन-परिपद् के सदस्य माननीय श्री एम॰ एम॰ श्राणे की सरकारी कोठी पर पहुँचे वािक उन्हें मध्यप्रान्त में हुए हाल के उपद्वां को दरम्यान पुलिस श्रोर सेना-द्वारा की गई कथित उपादितयों के समाचारों से श्रवगत करा सकें। प्रोफेसर भसाजी ने श्री श्रणे को वताया कि मध्यप्रान्त में चिमूर-जैसे स्थान पर जिन घटनाश्रों के होने का समाचार मिला है, उनसे बढ़ा हु ल श्रीर कप्ट पहुंचता है। भारत-मत्री पार्लीमेग्ट को श्रीर उसके जरिये याहरी हुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि श्रान्दोलन को दवाने के लिए भारत-सरकार जो कार्रवाह्या कर रही है, उसके लिए उसे वाहसराय की शासन-परिपद् के श्रिधिकाश भारतीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। इसलिए प्रोफेसर ने श्री श्रणे से प्रार्थना की कि वे श्रपने प्रभाव से काम लेकर हन शिकायवों की जाच-पहताल के लिए सरकार से कह कर एक समिति नियुक्त कराए श्रीर श्रगर ये वातें सच्ची हों तो इस बात की व्यवस्था की जाय कि भविष्य में उनकी प्रनावृत्ति न होने पाये।

श्री श्रयों ने उत्तर दिया कि चिमूर की घटनार्थों के सम्बन्ध में बहुत-से लोगों के पत्रों के जलावा नागपुर की महिलार्थों की जोर से उनके पास एक जनुरोध पत्र श्रीर इस सम्बन्ध में टा॰ मुंजे का वक्तन्य भी मिला है। चूंकि इन घटनाओं को हुए बहुत समय ही चुका है, इसलिए श्रव हनके वारे में कुछ करना श्रसभव है।

इस पर घोफेमर भक्षाली ने श्री श्रयों से श्राप्रद्द किया कि या तो वे खुद चिमूर पहुँचकर घटनास्थल पर जांच-पदताल करलें श्रयचा किसी श्रीर व्यक्ति को वहां भेजदें। श्री श्रयों ने प्रोफेसर भक्षाली को साफ जवाब दे दिया कि वे इस तरह की आंच-पड़ताल करने को तैयार महीं हैं।

इतना हो नहीं, श्री श्रणे ने इस प्रकार की सभी घटनाश्रों के लिए नाघीजी श्रीर कामेस को यह कहकर उत्तरदायी ठहराया कि "बारबार चेतावनी दिये जाने पर भी उन्होंने वर्तमान श्रान्दोलन शुरू किया था। श्रन्दोलन शुरू करने से पूर्व उन्हें इन सब बातों का खगाल कर जेना चाहिए था।"

प्रोफेसर भमाली ने कहा कि वे श्री श्राणे की विचारधारा को समक गए हैं, परन्तु फिर भी चिम्र की घटनाए उनके लिए यहुत कष्टदायक हैं। श्राप श्री श्रणे इस मामले में जांच-पड़ताज करने के लिए एक समिति नियुक्त कराने में भी श्रपने को निस्सहाय श्रीर श्रसमर्थ पाते हैं तो उन्हें चाहिये कि वे सरकार से इस्तीफा दे दें श्रीर यह स्पष्ट करदें कि वे ऐसे मामलों में सरकार के रुख श्रीर नीति का समर्थन नहीं करते।

उसके बाद प्रोफेसर भसाजी के पास सिर्फ छनके सहयोगी श्री बलवन्तसिंह ही रह गए।
उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया श्रीर दोपहर को मौन-व्रत भी धारण कर लिया। ४-३० बजे के करीब भारत-रज्ञा-कानून के श्रन्तर्गत उन्हें हिण्टी कमिश्नर का एक श्रादेश प्राप्त हुश्रा कि वे श्रीर श्री बलवन्तसिंह तीन घरटे के श्रन्दर-श्रन्दर दिल्ली प्रान्त की सीमाश्रों से बाहर बले जाएं, क्योंकि यहा उनकी उपस्थिति श्रवाछनीय समसी गई है। रात को ६ बजकर ४५ मिनट पर प्रोफेसर भसाली को गिरफ्तार करके नयी दिल्लो थाने जे जाया गया श्रीर वहां से उन्हें वर्षा भेज दिया गया।

इसकी कड़ी श्रालोचना करते हुए 'हिन्दू' ने श्रपने एक श्रयलेख में लिखा ---

"श्री आगो से बातचीत करने में प्रोफेसर भसाकी का यह उद्देश्य था कि वे डन पर जोर डाल सकें कि आगस्त के मध्य में मध्यपात के चिमूर गांव में जो उपद्रव हुए ये, उनमें पुलिस और सैनिकों ने जो कार्रवाह्या की उसकी जांच-पहताल के लिए एक कमेटी बैठाई जाय। उस दुर्घटना में बहुत-से सरकारी कर्मचारी मारे गए और यह कहा जाता है कि बाद में पुलिस और सेना ने वहा पहुचकर गांव के पुरुषों की सामूहिक गिरफ्तारी करके बलारकार और लूट का नग्न-गृत्य किया। डा॰-मु जे और नागपुर की कुछ महिलाओं ने सितम्बर में चिमूर का दौरा करने के बाद मध्यप्रांत की सरकार का ध्यान इन आरोगों की और आकर्षित किया था। अन्त्वर के मध्य में मध्यप्रांत की सरकार ने एक लम्बी विज्ञास प्रकाशित की, जिसमें यह घोषणा की गई यी कि सरकार ने इन आरोगों की जाच-पद्ताल न करने का फैसला किया है और उसने अपने इस निर्णय का श्रीचित्य साबित करने की वेकार कोशिश की।"

धिवत भारतीय कांग्रेस-कमेटी के द श्रगस्त वाले बम्बई-प्रस्ताव के बाद देश में विभिन्न प्रकार की घटनाए हुईं। सरकार की मनमानी श्रौर श्रनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्रवाहरों के विरोध-स्वरूप प्रोफेसर भसाली का ष्ठपवास श्रिहंसारमक प्रतिक्रिया श्रौर प्रतिरोध के इतिहास में एक श्रनुठा उदाहरण है। श्री भसाली के नाम के श्रागे का 'प्रोफेसर' शब्द इस बात का धोवक नहीं है कि वे कोई श्राधुनिक युग के पश्चिमी वेशभूषा-विभूषित शौर नयी सभ्यता के पुजारी प्रोफेसर हैं।

वे लम्बे कद के सुदृद शौर गठे हुए शरीर के व्यक्ति हैं, श्रीर अनका एकमात्र वस्त्र कोपीन है। उन्हें देखकर कोई यह खयाल कर सकता है कि मानो पागलखाने से कोई पागल श्रमी वाहर श्राया हो श्रीर स्वास्थ्य-लाभ कर रहा हो. श्रथवा भीलस्तान या स्थाल परगने के जगलों में रहनेवाला कोई मादिवासी हो, अथवा आप उन्हें सेवा-माम के आश्रम में सुबह के ११ बजे कही धूप में देहात के छोटे छोटे वचीं को वर्णमाला सिखाते हुए श्रीर प्राम्य-कह।निया श्रथवा संसार के आश्रयों की कहानियां सुनाते हुए प्राइसरी स्कूल के एक अध्यापक के रूप में पाएगे, जिसे सरकार की श्रोर से कोई शार्थिक सहायता नहीं मिलती और जो श्रपना जीवन-निर्वाह ग्रामीणों-द्वारा दी गई भिन्ना श्रथवा नाममात्र का भत्ता लेकर कह रहा है और यही उनका श्रसली रूप भी है। जिस प्रकार स्यक्तिगत सत्याप्रह-श्रांदोलन के श्रवसर पर पौनार के सन्त श्री विनोबा भावे का नाम दुनिया ने राजनीतिक चेत्र में पहली बार सुना था श्रीर वे एक श्रज्ञात श्राश्रम से वाहर निकलकर एक नेता के रूप में प्रकट हुए, उसी प्रकार श्री भंसाली भी सरवाग्रह के कड़े नियमों के श्रनुसार ६२ दिन तक ठपवास की घोर तपस्या श्रीर कठिन-परीचा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर ख्याति के चेत्र में प्रकट हुए श्रीर उस वक्त दुनिया ने जाना कि किस प्रकार एक तपस्वी ने चिमूर की जनता पर किये गए अत्याचारों के विरोध में आध्म-बिलदान का इद निश्चय कर लिया था। सैनिकों की कियत ज्यादतियों की शिकार स्त्रियों की दारुण-क्रहानी सुनने के लिए जब कोई तैयार नहीं या, उस समय भंसाली ने श्रात्माहृति देकर दुनिया का ध्यान इस गाव की निस्सहाय श्रीर बेबस जनता की श्रीर श्राकषित करने का दह निश्चय किया। जब उन्होंने देखा कि इन गरीद देहातियों की न वो ईश्वर के दरबार में और न ही सरकार के दरबार में कोई सुनवाई हो रही तो उन्होंने दिली श्राकर श्री श्रणे को चिमूर-काएड से श्रवगत कराने का निष्फल प्रयस्न किया। उन्होंने श्री श्रणे की शरण में आने का क्यों निश्चय किया, यह तो प्रत्यक्त ही है। चिमूर मध्यप्रात के वर्घा जिले में एक गांव है श्रीर यह स्थान बरार में श्री श्रगों के घर से बहुत दूर नहीं है। साधारणत. देखा गया है कि समान बोली और समान प्रात के बन्धन तो नागरिकों को एक दूसरे से घनिष्टता के सूत्र में श्रासानी से बांध देते हैं श्रीर उनमें एक-दूसरे के प्रति न केवल स्थानीय दृष्टि से बिहक मानवीय श्राधार पर भी गहरी सहानुभूति पाई जाती है। मानवीय श्री श्रणे ने इस काम में उनकी किसी तरह से भी मदद करने में अपनी श्रसमर्थता प्रकट की और उन्होंने भंसावी से कहा कि उनके लिए चिमूर जाना कठिन है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर भंसाली को शीध-हे-शीध दिखी छोडुकर चले जाने का भी खादेश मिला। श्रीर जब उन्होंने उस श्रादेश को सानने से इन्कार कर दिया तो उन्हें रेख में सवार करके वर्धा पहुँचा दिया गया। २८ ववम्बर की एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया .--

"यह रमरण रहे कि प्रोफेसर भसाली ने दिल्ली से वापस आने पर, जहां वे श्री अयो से चिमूर में सेना की कथित ज्यादित्यों के बारे में बातचीत करने गए थे, सरकार-द्वारा इस मामले में जांच पड़ताब करने से इन्कार कर देने के विरोध में १,१ नवम्बर से उपवास शुरू कर दिया। मिओं-द्वारा आप्रह किये जाने पर भी उन्होंने उपवास के दौरान में पानी पीने से इन्कार कर दिया। पुष्तिस १६ नवम्बर को उन्हें वापस सेवाग्राम ले आई-। प्रोफेसर भंसाली ने १६ नवम्बर को पेइब प्रस्थान किया श्रीर वे ६२ मील का फासला तय करके २२ को फिर चिमूर पहुंच गए। २६ नवम्बर को पुलिस उन्हें फिर वापस सेवाग्राम ले आई और २४ तारीख को प्रोफेसर भसाली

फिर चिमूर के लिए पैदल चल पहे। २७ नवम्बर की जबकि वे ४१ मील का फासला तय कर चुके थे, पुलिस ने उन्हें फिर पकड़ जिया।"

नागपुर के 'द्दितवाद' ने ६-१२-४२ को प्रोफेसर भसाली के नाम श्री श्रणे का यह तार प्रकाशित किया— "कृपया उपवास छोड़ दीजिये। पवित्र उद्देश्य की सफलता के लिए ईश्वर में विश्वास करके सुने जो कुछ भी उचित श्रीर समय प्रतीत हो रहा है, मैं कर रहा हूँ।" प्रोफेसर भंसाली ने तार का जवाय देते हुए लिखा कि उनका उद्देश्य पवित्र है श्रीर उन्हें श्रातमविदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि श्रापको श्रपने प्रयत्नों में शीघ ही सफलता प्राप्त हो। इसके श्रितिशक्त प्रोफेसर भसाली ने श्री श्रणे से स्वयं चिमूर शाने का भी श्राप्रह किया। १२ दिसम्बर के एक समाचार में बताया गया कि "श्राज प्रोफेसर भसाली के उपवास का ३३चां दिन है। वे वर्धा में स्वर्गीय सेठ जमनालाल बजाज के श्रतिथि-गृह में पढे हुए हैं। श्राज साय श्री के० एम० मुशी वर्धा के लिए स्वाना हो गए जिससे कि वहा जाकर वे उन्हें उपवास छोड़ देने के किए मना सकें।"

इस सित्ति से समाचार के बाद प्रोफेसर भसाली के उपवास के बारे में कोई खबर नहीं छुपी, हालांकि इस सम्बन्ध में श्रनेक उल्लेखनीय घटनाएं इस दौरान में हुई। मध्यशान्त की सरकार ने विगत श्रन्त्वर में समाचारपत्रों के साथ हुए सममौते को ताक पर रखकर यह श्रादेश जारी कर दिया कि प्रोफेसर भसाली के उपवास के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में कोई समाचार न प्रकाशित किया जाय। श्राविल मारतीय समाचारपत्र-सपादक-सम्मेलन ने तुरन्त ही इसका विरोध करते हुए यह निश्चय किया कि नये वर्ष की श्रपाधियां समाचारपत्रों में म छापी जाए श्रीर ६ जनवरी को हहताल की जाय। सरकार ने इसका बदला लिया। परन्तु "श्रन्त मला सो मला" के श्रनुसार श्राखिर एक दिन सुप्रभात में दुनिया को यह समाचार मिला कि प्रोफेसर भसाली ने इस मामले में डा० खरे के इस्तलेप करने पर सरकार श्रीर श्रपने दरम्यान हुए एक सममौते के श्रनुसार ६३वें दिन, १२ जनवरी १६४३ को श्रपना उपवास तोड़ दिया है। इस-बारे में सरकारी विज्ञष्ठि श्रीर सम्बद्ध कागजपत्रों का उल्लेख नीचे किया गया है—

प्रोफेसर भसाली के नाम ढा० खरे का पत्र-

"निय मसाली, म जनवरी को मैंने आपसे मुलाकात और बातचीत की थी। उसके परिग्णामस्वरूप मेरी चिमूर की घटनाओं के बारे में हिज एक्सेलेंसी के साथ खुली और स्वतंत्र बातचीत हुई। अब चूंकि समय काफी गुजर चुका है इसिलए जहाँ तक चिमूर में स्त्रियों पर किये गए अत्याचारों की शिकायतों की छानबीन के लिए एक सार्वजनिक जांच पड़ताल समिति नियुक्त करने का प्रश्न है, ऐसा करना शायद समव न होगा क्योंकि अभियुक्तों की शिनाख्त करने में घडी किठनाई पेश आएगी। में आपको यकीन दिला सकता हूँ कि (१) मध्यभान्त की सरकार एक विज्ञित प्रकाशित करेगी जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया जाएगा कि साधारगतः चिमूर की स्त्रियों के प्रति कोई दुर्भावना प्रकट करने का सरकार का कोई इरादा महीं था और शान्ति और ध्यवस्था कायम करने में लगे हुए सैनिकों और सिपाहियों में अनुशासन बनाए रखने को सरकार बहुत अधिक महस्व देती दे और इमेशा से देती रही है और वह अच्छे अनुशासन की सर्वप्रयम आवश्यक वात स्त्रियों की इज्जत करना और उनके सतीत्व की रसा करना समकती है और समकेगी। (२) चिमूर की घटनाओं और भसाली के मामले में समाचार-पत्रों पर लगाए गए प्रतियन्ध उठा लिए जाएगे। (३) विज्ञितयों के साथ-साथ समाचार-पत्रों पर लगाए गए प्रतियन्ध उठा

जाएंगे। (४) मुक्ते पता चला है कि श्रव चिमूर जानेवाले दर्शकों पर कोई प्रतिवन्ध नहीं रहेगा स्थीर यदि कोई प्रतिवन्ध हो भी तो उसे उठा लिया जायगा। मैं श्रापको श्राश्वासन दिला सकता हू कि चिमूर के श्रापके दौरे में माननीय श्री श्राण के साथ रहेंगे श्रोर जनता से मिलंगे श्रोर इस मामले में सरकार कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाएगी। यदि श्राप चाहें तो मुक्ते भी श्रापके साथ वहां जाने में कोई श्रापत्ति नहीं होगी। श्रापने महान् बलिदान किया है, परन्तु उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं श्रापसे श्राप्रह करूगा कि श्राप श्रपना यह वीरतापूर्ण उपवास छोड़ दे।

श्रापका शुभचितक,

डा॰ खरे"

हा॰ खरे के नाम प्रोफेसर भंसाली का पत्र .-

''प्रिय खरे, श्रापके पत्र श्रीर कोशिशों के लिए श्रापका बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्ते यह जानकर प्रसन्तता हुई कि सरकार एक विज्ञप्त जैसा कि श्रापने वताया है, प्रकाशित करने श्रीर चिमूर के समाचारों के सम्बन्ध में श्राखवारों श्रीर चिमूर जानेवाले दर्शकों पर से प्रतिवन्ध उठा लेने की तैयार है। मुक्ते यह जानकर भी प्रसन्तता हुई कि श्री श्राणे भी मेरे साथ चिमूर चलेंगे श्रीर जनता से बात-चंत करेंगे श्रीर इस प्रकार मैंने उनसे जो प्रार्थना की थी उसे भी पूरा करेंगे। एक धार्मिक जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्ति की हैसियत से मेरी हमेशा से यह धारणा रही है कि एक भी स्त्रीके सतीत्व पर श्राक्तमण करना समाज श्रीर ईश्वर के प्रति एक महान् श्रपराध है। यद्यपि मुक्ते कुछ सीमित रूप में ही दूसरों तक यह विचार पहुँचाने का श्रवसर दिया गया है, फिर भी इसके लिए मैं ईश्वर के प्रति श्रामारी हूं कि उसने मुक्ते त्रियों की प्रतिष्ठा श्रीर सतीत्व जैसे हतने महस्वपूर्ण प्रश्न पर जोगों में जाग्रति पैदा करने का साधन बनाया। जब मैं स्वास्थ-जाभ कर लू गा तो मुक्ते श्री श्राणे श्रीर श्रापके साथ चिमूर की यात्रा करने में बड़ी प्रसन्तता होगी। श्रापने जो कारण उपस्थित किये हैं, उन्हें देखते हुए मैं इस मामले में जाच पड़ताल के लिए तक समिति नियुश्त करने की मांग द्वोट देने श्रीर उपवास तोइ देने के लिए तैयार हू। मुक्ते श्राशा है कि मेरे उपवास तोइ देने के बाद चिमूर के जोगों की सहायता के उद्देश्य श्रथवा श्रपने उपवास के सम्बन्ध में मैं जो कुछ कहूंगा उसपर श्रथवा इस सम्बन्ध में मेरी गतिविधिपर कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाया जायगा।

श्रापका शुभचितक

भसाची''

बाद में गांधीजी के रुपवास के दौरान में श्री प्रोफेसर भसाली ने भी उनके साथ सद्दानु-भूति के रूप में उपवास किया, परन्तु कुछ समय बाद दी उन्हें उसे समाप्त कर देनेपर मना जिया गया।

ऊपर यह कहा गया है कि जनता को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परन्तु उनके सम्बन्ध में बहुत सी जानने योग्य बाते हैं। उन्होंने लगभग तीस माल तक लंदन में श्रध्ययन किया है और वहाँ से लौटने पर वे कुछ समय तक शोफेसर रहे और उसके बाद नपस्या करने के लिए हिमालय पर्वतों को चले गए। उन्होंने सात वर्ष तक मौनवत धारण किये रखा और बोलने के प्रलोभन से बचने के लिए श्रपने दोनों होठों में लाँबे के माटे तार से स्राख करके उन्हें बाध दिया था। हिमालय पर्वत से बाउस श्रावर भी वे सरकण्डे की नलीकी के जरिये शाटे श्रीर पानी का घोल मिलाकर खाते रहे। वर्षों के बाद गांधीजी ने उन्हें बोलने के लिए राजी कर लिया। उपवास करने से पूर्व वे सेवायाम श्राश्रम में निवास करते थे और सपरेटा दूध श्रीर

श्रालुश्रों पर निर्वाह कर रहे थे। उनके न्यविताव में कुछ ऐसा श्राकर्षण है कि उनसे पहली बार मिलनेवाला न्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। ६२ दिन तक उपवास करके उन्होंने श्रपने इस न्यक्तिस्व को सार्थक कर दिखाया श्रीर इस राष्ट्र के जीवन में उनका यह उपवास चिरस्मरणीय रहेगा।

## अनशन और उसके बाद

श्रनशन खत्म हो चुका था। भारत में गाधोजी की प्राण-रत्ता से जितनी खुशी हुई थी उससे अधिक नहीं तो कम-से-कम उतनी ही ख़शी बिटेन में इस वात से हुई कि अनशन श्रसफल रहा। मारत के लिए यह जिन्दगी और मौत का सवाल था और ब्रिटेन के लिए सफलता या श्रसफलता का। इस यात के यकीन से कि खनशन श्रसफल रहा, श्रमेजों की श्रमिमान-भावना तुष्ट हुई, उन्हें सतीप हुआ और बिटेन और साम्नाज्य के एक शत्रु की दुर्गति से उन्हें श्रमिश्रित हर्प हुया। श्रपने श्रहिसा के पंथ को गाधी हिंसा के पंथ से ऊपर उठाने की जुर्रत कैसे करता है-उसी हिसा के पंथ से ऊपर, जिसके श्रमणी के रूप में विटेन दुनिया भर में नाम कमा चुका है। दुनिया के मुख्तिकिफ कोनों से की गयी श्रपीकों से भी चिंक का दिक नहीं पसीजा, क्योंकि वह तो शेक्सिपयर के इन शब्दों का हामी है ''यह इंग्लैंड कभी किसी हिंसक या श्रिहंसक विजेता ने पैरों पर नहीं कुका थ्रौर न कुकेगा।" एक ऐसे शक्तिशाबी साम्राज्य के खिलाफ, जिसमें स्रज कभी नहीं हूबता, सिर न उठाने का सबक श्रपनी अधीनता में रहनेवाले एक देश को सिखाने का जी निष्ण्वय बिटेन कर चुका था उसमें धर्माध्यज्ञों व पादरियों, विद्वानों व ज्ञानियो, लेखकों व पत्रकारों, कवियों व दार्शनिको, व्यापारियों व उद्योगपितयों, प्रोफेसरों व प्रिंसिपत्तों, विद्याधियों व श्रन्यापकों, भृतपूर्व प्रधान मंत्रियों व भूतपूर्व मत्रियों, विश्वविद्यालयों के वाइस-चांतलरों व प्रो-चासलरों लाहों व दूसरे उपाधिधारियों श्रीर जनरलों व फीएडमार्शलों-द्वारा प्रकट फिये गये श्रनेक सतों से भी कोई रही-बदल न हो सका। ब्रिटेन का श्रभिमान चाहे जितना बढ़ गया हो, लेकिन भारत के सवाल की चर्चा भी दुनिया भर में फैल गयी श्रीर इससे ससार के हरेक माग में विजवस्पी वत्साह व सहयोग की जहर व्याप्त हो गयी। अनशन के असर का अदाज भाप दो पुडवोक्ट-जनरलों, दो गवर्नमेंट लीटरों, एक श्राई॰ सी॰ एस॰ श्रफमर श्रीर वाइसराय की शासन-परिषद् के तीन सदस्यों के इम्हीफे से लगाते हैं या उसके प्रभाव का अनुमान छाप नैतिक प्रतिक्रियार्थ्यो व ससार के दोनों गोलार्स्टों के राष्ट्रों के मध्य हुए श्राध्यात्मिक मयन से वेदों के महापहित, शिव भक्ति में बेजोड़, दम सिर और बीस मुजावाले राजा रावण की नज़र में श्रीराम अपने पैरों के नीचे पड़ी धूल के बराबर ही थे, पर हुआ क्या ? हिंसा ने हिसा पर विजय पायी। एक श्रधिक उन्नत काल में शिवभक्त हिरण्यकश्यप को, जिसने श्रयने पुत्र प्रहाद को ज्वालाओं में कोंका, निद्यों में फेंका, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाया, विष्छुग्री श्रीर सापों से कटवाया--- ग्रौर वह भी सिर्फ इस कारण कि वह विष्णु की पूजा करता था, उसे प्रह्लाद के श्रागे हार माननी पड़ी, जिसने सभी कप्ट श्रौर यातनाश्रों को सन्ची भक्ति श्रौर कत्तव्य की भावना से सहन किया और प्रतिहिसा या बदले की भावना को एक बार भी अपने मन में न आने दिया। हिंसा पर श्रहिसा-द्वारा, घृणा पर प्रेम-द्वारा, श्रंधकार पर प्रकाश-द्वारा श्रोंर सृखु पर जीवन-द्वारा

विजय प्राप्त करने का ही यह एक उदाहरणा था। ईंश्वर इंसाफ चाहे देर से करे, पर करता जरूर है श्रीर तभी मौजूदा से भी विशाज पहले के साम्राज्य आज पुराताववैताओं की खीजों के विषय यने हुए हैं।

श्राखिर श्रनशन में ऐसी घुगई ही गया थी. जिसकी नाकामयाबी पर स्रोग इतनी खुशियां मनाते ? क्या श्राजोचक यह पसद करते कि राष्ट्र के टाये को मनवाने के जिए हिमा होती ? हिंसा के हिमायती श्राज के साम्राज्य-निर्माता ही स्वयं श्राहिमा की निन्दा करते हैं—उसी श्राहसा की, जिसकी वे श्रामे सममोतों में कृष सम्बन्धी साधारण शिकायतें दूर कराने के जिए उपयोग किये जाने की इजाजत दे चुके हैं। श्रापत्ति श्रस्त में स्वार्ध नता—स्वतन्नता के दावे के मम्बन्ध में है। राजनीविक श्रदगे का स्वरूप साधारण श्राहमी के जिए विक्कुल स्पष्ट है। उसके जिए सवाब सीधा-सादा है कि भारत पर किसका शासन होना चाहिए, उसे युद्ध में खींचा जाना चाहिए या नहीं,।श्रीर यदि खींचा जाना चाहिए तो श्रपनी मर्जी से एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में या जबर्टस्ती एक गुलाम मुक्क के तौर पर ? लेकिन एक गहन राजनीविज्ञ के जिए सवाज कितनी ही दिक्कतों से भरा है। वह श्रदगे की राजनीवि जानने को उत्सुक है, जेकिन उसकी नैविक पृष्टभूमि से उसे कोई सरोकार नहीं। मि० एमरी श्रीर श्रिटिश मित्रमद्ध की विचारधारा यही है। वे कांग्रेस से कोई सर्पक नहीं रखना चाहते। वे उसे केवल कुचलना ही चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस को केंद्र कर रखा है श्रीर श्रनेक बार प्रश्न किये जाने पर भी उन्होंने श्रपना एक ही विचार हुहरा दिया है।

भारत का राजनीतिक अध्या हक्सर्फा नहीं है। यह एकाएक संयोगवश भी नहीं हन्ना। बिटेन ने भारत को उसकी मर्जी के विना एक ऐसे युद्ध में खींच लिया, जो उसका अपना युद्ध न था। हिन्दस्तान ने यह कह सक्ने का अपना दावा पेश किया और अपने इस अधिकार की रहा के जिए श्रिष्टिसात्मक सत्याग्रह के नियमों को मानते हए हजारों स्यक्ति जेज गये। यह १६४०-४१ की बात है। इसके बाद हुआ किप्स-कांड, जो ऊपर में देखने से सुलह का प्रयत्न जान पहता था. पर निकला कुछ ग्रं र ही । किप्स प्रस्तात्र नामंजूर होने से भारत श्रीर किप्स दोनों का जुक्सान हुआ। इधर किप्स को प्रधानमंत्री ने जो महत्वपूर्ण पद दिया था उससे उनका पतन हुआ और डधर भारत फिर कटकाकीर्ण पय से चलने को विवश हुआ, क्योंकि किप्स की असफलता को भारतीय सम्राम के एक अध्याय का श्रत माना जाने लगा था। युद्ध हिंसापूर्ण हो या शहिसापूर्ण इसके दर्मियान विश्राम का काल श्रधिक जम्बा नहीं हो सकता। एक न एक पन्न की आगे घढना या पीछे हटना ही पहेगा। किप्स की वापसी के बाद ब्रिटिश सरकार के लिए चुपचाप बैठ रहना स्वाभाविक था, लेकिन राष्ट्र की उन्नति के विचार से कांग्रेस के लिए ऐसा करना उचित न था। भारत-जैसे गलाम मुरुक के लिए स्वाधीनता के नाम पर लड़ना एक मजाक ही नहीं, बिन्क उस गुलामी को दूसरे माने में मजूर करना भी था। श्रीर कांग्रेस एक सामृद्दिक संस्थायह का भान्दोलन चलाना चाहती थी भ्रौर उसका कैसा परिणाम होता, यह दुनिया जानती ही है। इसिंजिए कहा जा सकता है कि कम-से-कम उस समय तो राजनीतिक श्रहगा दूर होने की कोई श्राशा न थी। कांग्रेस जिस महत्वपूर्ण स्थिति में थी उसमें जाने के लिए सरकार श्रन्य राजनीतिक सगठनों को प्रोत्साहन देने को तैयार थी, किन्तु अन्य राजनीतिक सगठन कांग्रस का स्थान जेने में श्रसमर्थं थे। तूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस से सम्पर्कं करने को उत्सुक थे, पर सरकार उन्हें इसकी

<sup>&#</sup>x27; देखिए कांग्रेस का इतिहास, ग्रन्थ १--परिशिष्ट गांधी-अरविन-सममौता ।

ب.

भी इजाजत देने को तैयार मधी। तब उन्होंने कांग्रेस पर कई श्रारीप लगाये। उनका सबसे प्रमुख श्रारोप यह था कि कांग्रेस राजनीतिक श्रहगे को दूर होने देना ही नहीं चाहती श्रीर हसीलिए वह इस हथकंडे से काम ले रही है। यह सब उसका एक नीचतापूर्ण षट्यंत्र है।

श्राह्ये, इस तथ्य को इम श्रास्त श्रीर सितम्बर, १६४२ में गांधीजी श्रीर वाइसराय के बीच हुए पत्र-व्यवहार से, श्रान्य के समय गांधीजी को छोड़ने के किए की गई श्रांचों श्रीर फरवरी १६४३ के नेता सम्मेलन-द्वारा किये गये श्रान्थों के उत्तरों से द्वंद निकालें। इनके श्रांतिक परिस्थित पर उस उत्तर से भी प्रकाश पहता है, जो गांधीजी को उस समय मिला था जब उन्होंने मुसलिम लीग के दिक्लीवाले १६४३ के श्रांधवेशन में मि॰ जिन्ना के सुमाव के उत्तर में उनको पत्र लिखने की श्रान्ति सरकार से मांगी थी। इन उत्तरों पर श्रमशः विवार करना श्रमंगत न होगा। ६ श्रमस्त की गिरफ्तारियों के बाद सब से पहले मि॰ एमरी ने ११ सितम्बर को पार्लीमेंट में श्राशा प्रकट की थी कि 'निक्ट-मिल्य में भारतीय एक विधान के सम्पन्ध में समसीता कर सकते हैं, किन्तु सफलता की श्राशा के बिना बातचीत शुरू करना बड़ी गलती होगी। इमें बांग्रस के इदय-परिवर्तन के लिए उद्दराना होगा।' बिटिश सरकार ऐसे किसी भी प्रयस्त का स्वागत करेगी, जिस का उद्देश्य मजबूत श्रीर पक्की नींव पर भारत की राष्ट्रीय एकता की हमारत खड़ा करना होगा। २६ सितम्बर, १६४२ को रेडियो पर भाषण करते हुए मि॰ एमरी ने कहा कि 'एक समुदाय हारा जबरन लादे हुए विधान से क़ाम नहीं चल सकता, लेकिन गाधी श्रीर उन के इने-गिने साथियों का, जिन का कांग्रस पर नियंत्रण है, यही मकसद है।''

१० अन्त्वर, १६४२ को भारतीय बिल की बहस के बीच मि॰ एमरी ने कहा ---

"कांग्रेसी नेताओं के साथ भारत सरकार के बातचीत चलाने या दूसरों को ऐसा करने देने का सवाल तब तक नहीं उठता, जब तक कि उपद्रवों के फिर से उठ खड़े होने की आशा बनी हुई है या जब तक कांग्रेसी नेता गैरकान्नी और झान्तिकारी उपायों द्वारा हिन्दुस्तान पर करना जमाने की अपनी नीति से बाज नहीं आते और या जब तक वे हम से व अपने देशवासियों से सममौता करने को तैयार नहीं हो जाते। मौजूदा मिजाज और रख को देखते हुए कांग्रेस के सतुष्ट होने की कोई आशा नहीं है। ऐसा करने से मुसकमानों व दूसरे दलों के साथ नयी दिनकतें उठ खड़ी होंगी। असल में समस्या ऐसा विधान खोज निकालने की है, जिसे मुख्तिलफ विचारों के लोग मानने को तैयार हों।" कांग्रेस के हृदय-परिवर्तन से मि० एमरी का यही मतलब था। एक मये विधान का मसला खड़ा कर दिया गया।

कुछ न करने की नीति का श्रीचित्य सिद्ध करते हुए लाई-सभा में कार [साइमन ने मि॰ जिन्ना के निम्न शब्द श्रदृत किये—"युद्धकाजीन रुक्ट के वक्त इम श्रस्थायी सरकार बनाने के जिए मजबूर नहीं होना चाहते, क्योंकि ऐसी सरकार कायम करने से मुसजमानों की पाकिस्तान की मांग का गला घुट जायगा।"

गांधीजी से मिलने की इजाजत ढा॰ श्यामाप्रसाद मुकर्जी को न दिये जाने पर सि॰ एसरी ने २२ श्रक्त्वर, १६४२ को कहा—''मौजूदा दावत में कांग्रेसी नेताश्रों के साथ मुजाकात करने की श्रनुमित देने के जिए मैं तैयार नहीं हूं।''

२६ नवस्वर । "नजरवद भारतीय नेताओं को सिर्फ घरेलू मामलों पर ही अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ जिल्ला-पड़ी करने की इजाजत हैं। वे सार्वजनिक रूप से कोई घोषणा कर सकते हैं या नहीं- यह उस घोषणा के रूप पर निर्भर है। पार्जीमेंट के सटस्य उन से पत्र-व्यवहार करने पार्येंगे या नहीं, यह भारत-सरकार के श्रीधकार की यात है।"

"गवर्गर जनरल की परिषद् के वर्तमान यूरोपीय सदध्यों को सिर्फ इसी वजह से कायम रखा गया है कि उन के पदों के योग्य भारतीय नहीं मिलते।"

२० श्रवत्वर । "रे.ढयो पर श्रमशिका के लिए भाषण देते हुए मि० एमरी ने इस समाचार का खढन किया कि किप्स भारत को राष्ट्रीय श्रकार देने को तैयार थे, लेकिन बिटिश-मरकार ने उन की बात नहीं मानी ।"

२१ श्रक्त्यर। "मि० एमरी ने कहा कि 'चिचल ने भारत के एटलाटिक अधिकार-पश्न के श्रतर्गत श्राने के दावे से इन्कार न कर के सिर्फ यही वहा था कि भारत के प्रति ग्रिटेन की नीति श्रिधकारपत्र की धारा ३ के ही अनुसार है और यह सिद्धान्त श्रय से २१ साल पहले माना जा जुका है।"

२८ श्रक्त्वर । "कांग्रेसी नेताश्रों तथा गैर-कांग्रेसी श्रतिनिधियों के मिलने की सुविधा देने का श्रतुरोध करने पर एमरी ने उसे स्वीकार नहीं किया।"

म अप्रेल, १६४३। "मि॰ एमरी ने कहा कि सम्राट् की सरकार राजनीतिक नेताओं-द्वारा समकोते के प्रयरनों का स्वागत करती है, लेकिन जब तक कांग्रेस के नेताओं से अपने रुख में पिवर्तन का आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक उन से मुलाकात की सुविधा नहीं दी जा सकती। दूसरे नेता अवसर मिलते रहे हैं, किन्तु उन में कोई सममौता नहीं हुआ।"

श्रनशन के बाद २० मार्च को टिक्जी में नेताश्रों का जो सम्मेजन हुआ था उस के अध्यत्त के रूप में डा० समू को उत्तर देते हुए वाहसराय ने सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा —

"यदि तूमरी तरफ गाधीजी पिछ्जे श्राम्तवातो काग्रेस के प्रस्ताव को रद करने श्रौर हिंसा के लिए उत्तेजक श्रपने शब्दों जैसे 'खुला विद्रोह' श्रादि की, हाग्रेस श्रनुयायियों को दी गयी 'करो या मरो' सलाह की श्रौर श्रपने इस कथन की कि नेताश्रों के हट जाने पर साधारण व्यक्ति स्वयं ही निर्णय करें, निन्दा करने को तैयार हों श्रौर साथ ही काग्रेस श्रौर वे सविष्य के लिए ऐमा श्राश्वासन देने को तैयार हों, जो सरकार को मजूर हो, तो हस विषय पर श्रागे विचार किया जा सकता है। पर तु जय तक ऐसा नहीं होता श्रौर काग्रेस श्रपने रुख पर कायम रहती है, तव तक सरकार का पहला फर्ज हिन्दुस्तान की जनता के प्रति है श्रौर श्रपने इस फर्ज को वह पूरी वरह से श्रदा करना चाहती है। यह कहा गया है कि इस तरह फर्ज श्रदा करने से कहुता श्रौर दुर्भावना में वृद्धि होगी। सरकार इस सुमाव को निराधार मानती है श्रौर यदि इस में कुछ श्राधार हो भी तो सरकार श्रपनी जिम्मेदारी निवाहने के लिए वह मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार है।'

मि॰ एमरी ने जो कुछ कहा उस का क्या मतलब है ? शुरू में उनके जवाब कुछ नर्म थे। उन्होंने इस बहाने की श्राह जी कि कांग्रेस को हृदय-परिवर्तन दिखाना चाहिए। यह स्थिति सितम्बर, १६४२ में थी, जब भारत में उपद्रव बढ़ रहे थे श्रीर उन में कमी नहीं हुई थी। श्रवत्वर श्रीर नवम्बर तक श्रग्रेजों को उन्हें दबा सकने की श्रपनी शक्ति में विश्वास हो गया श्रीर तभी पार्लीमेंट में उन के उत्तर श्राधिक कहे हो गये। सिर्फ भारत-साकार ही कांग्रेसी नेताश्रों से सुजह की वार्ता चलाने को तैयार न हो—यही नहीं, बल्कि जब तक कांग्रेसी नेता गैर-कानूनी श्रीर कान्तिकारी उपार्थों से हिन्दुस्तान पर कब्जा जमाने की नीति का परिस्थान नहीं करते तब तक

टिंवह दूसरों को भी उनसे सुनह की बात चन्नाने की अनुमति नहीं दे सकती। दूसरे शब्दों में कांग्रन को स'याप्रह छोड़ देना चाहिए। यह दूपरा कर्म था। साथ ही नये विधान का प्ररन उठाया गया। क्या यह नहीं मान लिया गया था कि विधान स्वय भारतीयों ही द्वारा विधान-परिषद में बैठ कर तैयार किया जायगा ? यदि ऐसा था तो मि० एमरी की युवक-वर्ग से श्रीर भारतीय विश्वविद्यालयों से यह अपील करने की क्या ज़रूरत थी कि नया विधान रूस, श्रमरीका, या न्विटजरलंड के ढग पर बनना चाहिए। लार्ड बर्रेनहेड ने ११२६ में भारत-विधान तैयार करने के लिए चुनौती दी थी। तब नेहरू-समिति नियुक्त हुई, किन्तु वह अपने कार्य में अधिक प्रगति नहीं कर सकी। फिर १६२७ श्रीर १६३५ के मध्य १६३४ का कानून पास होने तक १४ सरकारी समितियों श्रीर सम्मेलनों की बैठकें हुई श्रीर श्रव १६४२-४३ में एमरी श्रीर उन के अग्रेज पत्रकार फिर नये विधान का राग श्रतापने लगे श्रीर उधर पार्लीमेंट के कुछ सदस्य. जिनमें भारत सरकार के भूतपूर्व अर्थ-सदस्य सर जार्ज श्राश्टर भी 'थे, नये विधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कमीशन की जरूरव महसुस करने लगे। तीसरी तरफ लाई साइमन ने जिन्ना की यह श्रापत्ति पेश की कि ब्रिटिश-सरकार पर श्रस्थायी सरकार कायम करने के व्विए जोर ढाजा जा रहा है। १६२७ से अब तक घटनाओं की समीचा करने पर हम इसी नतीजे पर पहचते हैं कि स्वतन्नता चली गयी, पूर्ण श्रीपनिवेशक पद भी चला गया श्रीर यहां तक कि केन्द्रीय जिम्मेदारी की भी चर्चा नहीं रही । जब दूसरे राजनीतिक नेता क्षांग्रसी नेताओं से मिलने श्रीर बात करने को उत्सुक हैं तो मि एमरी श्रीर वाइसराय कहते हैं कि वे अलकत्ता के लाट-पादरी, श्रमरीका के विलियम फिलिप्स तथा बगाल के अर्थमत्री हा॰ श्यामात्रपाद मुकर्जी को भी गांधीजी से नहीं मिलने देंगे। इतना हा नहीं, नजरबद नेता पार्लीपेंट के सदस्यों तक की पन्न नहीं लिख सक्ते—हा, वे चाहे तो श्रवनी नीति परित्याग करने श्रोर पिछुते श्राचरण पर खेद प्रकट करने की सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं। नवम्बर, १६४२ में मि० एमरी एक कदम श्रीर बढ़े। पूर्ण स्वाधीनता एक करुपनामात्र हो गयी। श्रीरिनवेशक-पद एक सुद्र का जच्य हो गया श्रीर युद्धकाल में राष्ट्रीय सरकार का तो प्रश्न ही नहीं था। श्रव सिर्फ एक ही बात रह गयी-वाहसराय की शासन-परिषद् का भारतीयकरण। साथ ही एमरी ने यह भी कहा कि ''गृह, श्रर्थ और युद्ध विमार्गों के लिए उपयुक्त भारतीय मिलते ही नहीं।" श्रीर एमरी ने अधिकारपूर्वक यह भी खडन कर दिया कि किप्स साहब भारत के जिए राष्ट्रीय सरकार का तोहफा लाये थे। श्रटलाटिक-श्रिधकारपत्र के सम्बन्ध में एमरी ने कहा कि ब्रिटेन उसकी तीसरी धारा को २४ वर्ष पहले मान चुका है—सचमुच रूजवेल्ट की तो यह कल्पना २४ वर्ष बाद जाकर कहीं सुमी। यह सब होने पर भो अप्रैल १९४३ में एमरी साहब फरमाते हैं कि "भारतीय राजनीतिक नेताश्रों के सुबह करने के प्रयस्नों का स्वागत किया जायगा।" जरा, यह तो वताइये कि सममौता किन श्रार किन के बीच होगा! काग्रेस श्रीर खीग के मध्य श्रीर हिन्दू महासभा श्रीर सिखों के मध्य ? परन्तु समकौता कैसे सम्भव है जब कि उसे फरनेवालों में से एक दल जेज में बद है श्रीर दूसरे दर्जों को उस से मिलने श्रीर वात करने की इजाजत नहीं दी जाती। यह वास्तविक श्रहंगा था, जिसका सामना राष्ट्र को करना पड़ा । मि॰ एमरी ने ३१ मार्च, १६४३ के जिस भाषण में कांग्रेस से गारटी और श्रारवासन की माग की थी इसी में उन्हों ने गांधीजी पर की चढ़ उछालने का भी प्रयत्न किया था।

६० मार्च, १६४३ को कामन-सभा में भारत-सम्बन्धी वहस आरम्भ करते हुए मि॰ एमरी

ने कहा—''यह खेद की यात है कि वाहमाय के शासन-परिषद के तीन सदस्यों ने गांधीजी के अनशन के भावनायुर्ण संकट से अपने धापको प्रभावित होने दिया है। उनके स्थान उन्हीं जैसे योग्य व्यक्तियों से भर दिये जायगे। शासन-परिषद के विस्तार को, जिसे हस्तीका देनेवाले एक सजन श्री श्रणे महस्वपूर्ण सुधार कह चुके हैं, रद न किया जायगा।" वाहसराय से मिलनेवाले निर्देश प्रतिनिधि-मंदल के सम्यन्ध में मि० एमरी ने कहा कि गतवर्ष की श्रसावधानी तथा पराजय-मूलक कार्रवाई के कारण इस वर्ष गांधी के साम कोई रिश्रायत करना तब तक के जिए कठिन ही नहीं, ख़तरनाक भी हो गया जय तक कि उन जोगों की तरफ से श्रपनी नीति में परिवर्तन करने का स्पष्ट श्राश्वासन नहीं मिलता, जिन्होंने भारत को हतना हु ख श्रीर दर्द दिया है श्रीर जो भारत को श्राधार मानकर होनेवालो लड़ाई के समय भविष्य में फिर मिन्न-राष्ट्रीय उद्देश्यों को हानि पहुंचा सकते हैं। श्रभो गांधी के रख में परिवर्तन का कोई लड़ाय नहीं दिखायी देता।

"त्रिटेन में प्रतिक्रिया" शीर्षक के नीचे मि० एमरी-द्वारा महारमा गाधी को फादर जोसेफ से तुलना का उल्लेख किया गया है। यह तुलना भारत-मन्त्री ने श्रप्रेख १६४३ वाचे श्रपने भाषण में की है। मि० एमरी कहते हैं —

"कितने ही सदस्यों ने निस्सदेह 'मे एमिनेंस' नामक हाल ही में प्रकाशित पुस्तक को पदा है, जिसमें आल्ड्स हमसजे ने फादर जोसे हु ट्रेम्बले के म्यक्तिश्त में गहन रहस्यवादों के साथ एक कूटनीतिज्ञ के मेल का वर्णन किया है। यह न्यक्ति कार्डिनल रिचल्यू का राजनीतिक सलाहकार था और उसी के पह्ययों के परिणामस्वरूप यूरोप में कितने ही साल तक विनाश-कारी युद्ध का दौरदौरा रहा। मेरे लिए सिर्फ यही कहना काफी होगा कि हिन्दुओं में तपस्वयों के प्रति जो एकांगी आस्था होती है उसी के कारण गाधी एक बेजोड़ डिक्टेटर और नेहरू के लफ्जों में भारत के सब से अधिक सगठित, सब से विशाल और सब से धनी राजनीतिक सगठन का स्थायी महा-प्रधान बन गया है।"

श्री श्रटली ने बहस का उत्तर देते हुए कहा ---

"कामस-सभा में प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि भारत को यथा-सम्भव शीष्ठ ही स्व-शासन प्राप्त करना चाहिए, किन्तु इसका यह मठल व नहीं है कि शासन किसी एक व्यक्ति या एक जाति के लोगों के हाथ में रहे। भारत में एक परेशानी की बात यह है कि वहा के राज-मीतिक दल बिटेन को राजनीतिक सस्थाओं की वरह सगठित न होकर यूगेप के श्रन्य देशों की वरह तानाशाही का रूप प्रहण करते जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से लोकतन्त्र में विश्वास होने के कारण मैं किसी मसिद्ध सन्त को तानाशाही के उतना ही विरुद्ध हु, जितना किसी महान् पाणी की तानाशाही का हो सकता हूँ। गाधीजो के कार्य मारत के राजनीतिक दलों के नेताओं की लोक-वंत्री धारणाओं के बिरुकुल विरुद्ध हैं।"

मि॰ एमरी ने जो कुछ कहा उसका यही मठलव था कि "काग्रेस के स्वरूप श्रीर उसके सरीकों का निर्णयकर्ता एक व्यक्ति गांधी ही है। यहा में इस रहस्यपूर्ण व्यक्ति के सम्बन्ध में श्रीर कुछ न कहूँगा।" यह कहने के उपरात भारत-मत्री ने फादर जोसेफ से गांधीजी के व्यक्तित्व की शरारत-मरी तुलना की।

मि॰ एमरी की तुलना को समकते के लिए यहां फादर जोसेफ का कुछ हाल बता देना ' श्रमुचित न होगा। यह धार्मिक प्रथों में पेरिस के फादर जोसेफ श्रीर हितहास में एमिनेंस प्राहज के रूप में प्रसिद्ध है। उसका चरित-लेखक श्राल्ड्स हक्सले खिखता है ''उसके खुरदरे पैर उसे जिस पथ पर ने गये वह शासन आठर्ने का रोम था। बाद में यही मार्ग श्रास्त १६१४ श्रीर सितम्बर १६३६ की श्रोर ने गया। श्राज की पाप भीर पागन्नपन से मरी दुनिया जिन सब से महत्वपूर्ण किए गें-द्वारा श्रपने श्रतीत से बंधो हुई है, उनमें एक तीस वर्षीय युद्ध भी है। इस कही को तैयार करने में कितने ही व्यक्तियों का हाथ था, किन्तु इसकें निए रिचल्यू के सह-योगी फादर जोसेफ से श्रधिक श्रीर किसी ने काम नहीं किया। यदि फादर जोसेफ सिर्फ राजनीतिक कुचकों को चनाने की कला में हो सिद्धहस्त होता तो उसके जैने दूसरे जोगों के मध्य उसे विशेष महत्व देने को कोई श्रावश्यकता न थी। परन्तु पादरी जोसेफ की शक्ति का श्राधार इस पार्थिव संसार के साधन न थे। उसका केवन बौद्धिक दृष्टि से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत श्रवुभव-द्वारा भी दूसरी दुनिया से साचारकार था। वह स्वर्ग के साम्राज्य का नागरिक बनने के निए जानाथित रहता था श्रीर बन भी चुका था।"

फाइर जोसेफ केपुचीनी पाद्रियों के संघ का सदस्य था और यह संघ फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय का एक अग था। फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय का जन्म सन् ११२० के लगभग इटली में हुआ था और पोप ने १४३= में एक विशेष आदेश निकाल कर उसे स्वीकृति प्रदान की थी। इस सम्प्रदाय के संवों को प्रत्यत्त था। श्वात्यत्त रूप से किसी जायदाद का माविक तक होने का इक न था। सघों की श्रपनो सब ज़रूरतें भीक्ष मागकर पूरी करनी पड़ती थीं श्रीर मठों में चन्द दिनों से अधिक समय के लिए सामग्री एकत्र करने को अनुमति न थी। किसी पादरी को धन के उपयोग या स्पर्श करने का भाधिकार नथा। उसे भूरे रग के कपड़े पहने रहना पहना था श्रीर बदले न जाने के कारण ये कपड़े गन्दे होकर फड़ भा जाते थे। फादर जोसेफ को इसीलिए 'म्रे एमिनेंस' (भूरा पादरी) भा कहा जाता था। इन पादरियों को निर्धनता के कष्टों के साथ कहे अनुशासन, असल्य अनशनों श्रोर उपस्या के श्रानीनत कप्टमय साधनों को भा श्रपनाना पहलाथा। इस पथ की चन्नानवाला केन्द्रवीन दृश्वती, गरीबों के कर्षों में हिस्सा जैनवाला श्रीर उनका सन्ता सहायक था। कठार जावन, स्वेच्छा से निधनता को श्रपनाने श्रीर गरीबों की सहायता के लिए तैयार रहने के कारण केपुचान जनता का प्रेममात्र था। उद्देश्य जनता के द्वारा परमात्मा की सेवा करना दोता है, किन्तु इससे मनुष्य की श्रिभमान-भावना की तुष्टि दोती है। वह ससार को दिखाना चाहता है कि वह कुछ है। वह उच्च सामाजिक मर्यादा और धन के बिना भी श्रन्य खोगों की श्रोवा जोकिषयता में बद सकता है। फादर जोसेफ दूसरा केपुचीन बनना चाहता था। उसे श्रपने नाना का जमादारी उत्तराधिकार में मिला था, किन्तु लार्ड की उपाधि होते हुए भी उसने एक निर्धन पाइरा का जावन ब्यतात करने का निश्चय किया। फाइर जोसेफ ने प्रपनी माता को जिला था - "यह एक सैनिक का जीवन है, लेकिन धैतर यह है कि जहा सैनिक की मृत्यु मनुष्यता की सेवा में होती है वहा हम ईश्वर की सेवा में जीवित रहने की आशा काते हैं।"

रिचल्यू, राजपरिषद् का सदस्य होने के बाद १६११ में युद्धमंत्री श्रीर विदेशमंत्री नियुक्त हुआ। वह शक्ति का भूखा था श्रीर शक्ति उसके पास श्रातो सी जान भी पड़ी। फादर जोसेफ धर्मयुद्धों को जारी रखने श्रीर तुर्की से यूनान को मुक्ति दिजाने का हिमायती था श्रीर इस उद्देश्य की सिद्धि के जिए उसने नेवर्स के ड्यू क से सहायता मागी। ड्यू क बड़ा महत्वाकांची श्रीर कुचकी व्यक्ति था श्रीर इस कार्य की सफजता के जिए अपना स्थल सेना तथा नौ-सेना तथार कर रहा था। फादर जोसेफ का विचार था कि पहले के धर्मयुद्धों में जिस फास ने प्रमुख भाग जिया वह श्रव

ऐसा न करे तो यह ऐतिहासिक परम्परा के विरुद्ध ही नहीं बरिक ईश्वर की इच्छा के भी विरुद्ध दोगा। श्रव "परमात्मा के कार्य फ्रांसीसियों-द्वारा" होने का सवाल न था. वित्क यह था कि "फ्रांसीसियों के ही कार्य परमात्मा के कार्य हैं।" फादर जोसेफ के पंथ का सार इन फ्रेंच पक्तियों में है---''यदि श्राप (परमाहमा) की सेवा के लिए मैं दुनिया को उत्तर दूं, तो भी मेरी इच्छा की पूर्ति, श्रीर मेरे जोश की श्राम बुमाने के लिए काफी न होगा। मुके तो श्रपने को रक्त के समुद्र में हुवो देना चाहिए।" मूरे पादरी (फादर जोतेफ) श्रौर सफेद पादरी (गाधीजी) दोनों ही श्रमिमान से रहित हैं। दोनों दी मानव-समाज के प्रेमी श्रीर निर्धनों के सेवक हैं, किन्तु जोसेफ राज-दरबार के पढ़यंत्रों में व्यस्त रहा, उसने ३० वर्षीय युद्ध छिड़वाया श्रीर रक्त-स्नान भी किया। धर्मयुद्ध के जिए धथकनेवाजी उसके हृदय की अग्नि केवल दसरों के रक्त से ही बुकायी जा सकी श्रीर यदि श्रन्य लोगों का रक्त-स्मान होता तो स्वयं उसी के रक्त से होता। ऐसी श्रवस्था में युद्ध छेष्नेवाले, एक धूर्त पादरी की तुलना एक ऐसे न्यक्ति से करना, जिसकी सचाई के कारण उसके पास एक ऐसा पत्र नहीं छोड़ा जा सका. जिसे स्वय लेखक ने वापस के किया श्रीर जिसकी श्रष्टिंसा भारत के किसी श्रग्रेश के सिर का एक बाल बाका करने के मुकाबले में जान होम देना श्रधिक उत्तम सममेगी, जानवृक्त कर श्रारोप जगाना ही कहा जा सकता है। फादर जोसेफ भूरे हैं, गाधीजी सफेद हैं। गांधीजी न तो शक्ति तिप्सा के भूखे राजनीविज्ञ हैं श्रीर न न्यावहारिक रहस्यवादी । इस्ताम श्रीर उसके पैगम्बर मोहम्मद के श्रति गाधीजी के जो विचार हैं वे फायर नोसेफ हारा 'टरकाहरू' में प्रकट किये गये विचारों से विच्कृत सिन्न हैं। गाधीजी के लिए मोहम्मद साहब के उपदेश अग्रहणीय न होकर स्वर्ग से उत्तरनेवाले देवद्व जिबाहल के समान श्रादरगीय हैं। गाधीजी राजमाताश्रों क्या उनके पुत्रों का मगदा निवटाने में व्यस्त नहीं हीते श्रीर न निर्दोच नगरों को उजाइने में हिचकिचानेवाले सैनिकों को ऐसा करने से रोकनेवाले लोगों के विरुद्ध गाधीजी ने कभी फादर जोसेफ की तरह नारकीय अग्नि की ही सहायता ली है। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के जिए फादर जोसेफ की तरह गाथीजी ने कभी सेनाओं की सहायता नहीं जी. बल्कि राष्ट्रीय अखडता की रचा के जिए वे तो सेनाओं तक के विपटन के जिए तैयार हो गये हैं। गांधीजी को कार्ढिनल रिचल्यू-जैसे किसी श्रधिकारी को जपर नहीं उठाना श्रीर न सयमित व्यवहार के भीतर अपनी किसी मानसिक कमजोरी को ही छिपाना है। स्वराज्य मिलने पर गाधीजी हिमालय के किसी शिखर पर चले जाना पसट करेंगे, न कि वस्तृत. विदेश विमाग के प्रधान अधिकारी बनना, जैसा फादर जोसेफ ने किया था। गाधीजी का उद्देश्य शक्ति-जिप्सा नहीं है और न किसी केपुचीन व कार्डिनल के व्यक्तियों को मिलाकर वे कोई पढ़यत्र ही रचना चाहते हैं।

गांधीजी को निकट से जाननेवाला प्रत्येक न्यिक्त जानता है कि वे उस न्यिक्तिगर महत्वाकाचा से रहित हैं जिससे स्वय फादर जोसेफ भी मुक्त न था और उस अप्रत्यच्च आकाचा से भी, जो किसी सम्प्रदाय, राष्ट्र या दूसरे न्यिक्त की तरफ से होती है। यह दूसरे प्रकार की महत्वा-कांचा कलुपित होते हुए भी मनुष्य को घोले में डाजे रहती है। फादर जोसेफ को केथिलिक सम्प्रदाय, फास और रिचल्यू की तरफ से महत्वाकाचा थी—ऐसी महत्वाकाचा जिसके कारण एक तरफ तो वह ईप्या, प्रभुता और अभिमान का उपभोग करता रहे और दूसरी तरफ यह भी अनुभव करता रहे कि वह सिर्फ ईरवर की मर्जी से ही ऐसा कर रहा है। फादर जोसेफ को तरह गांधीजी सखुरुषों को दो तरह के वर्गी में नहीं बाट देते—एक तो ईरवर की दिन्ट से अच्छे और

दूसरे, मनुष्य की दृष्टि से श्रम्के । पहले वर्ग के मनुष्य अपने विरुद्ध किये जानेवाले पाप को तुरंत भुला देते हैं श्रोर दूसरे वर्ग के मनुष्य-समाज के विरुद्ध किये जानेवाले पापों का वदला सुकाने में श्रपनी तमाम ताकत लगा डालते हैं। गांधोजो को न तो दरवार के पड्यत्रों को रोकना है श्रीर न वहाँ वहाँ के बीच सुलद्द कराना है। यह सच है कि गांधोजो नैसर्गिक प्रेरणा तथा देवी मार्ग-प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं श्रीर यह भी मानते हैं कि कुछ कार्यक्रम उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त हुए हैं। लेकिन गांधीजो के दिमाग में फित्र नहीं उठा करते, जेंसे फादर जोसेफ के दिमाग में उठा करते थे श्रीर जिन्हें वह ईश्वरीय प्रेरणा कहकर श्रीषक उपदासास्पद बनाया करता था। श्रीशा की जाती है कि भि० एमरी मारत के युवकों से नया विवान तेंवार करने श्रीर नये दर्शन का विकास करने के श्रतिरिक्त मदिरों तथा गिरजाचरों से ईश्वर को निकाल बाहर करने की माग नहीं करेंगे।

गांधीजी फाटर जोसेफ की तरह विस्तृत ज्ञेत्र में पत्र-स्थवहार श्रवश्य करते हैं, किन्तु इसिक्तिए नहीं कि शत्र की कोई गुप्त बात मालूम हो जाय, बिलक यह जानने के लिए कि अन्य कोगों के जीवन में सत्य का प्रभाव कहा पहला है और कहा नहीं। गांधीजी गुप्तचर पुलिस के प्रधान की तरह कार्य नहीं करते श्रीर न दूसरे के रहस्यों का पता लगाने के लिए फादर जोसेफ की तरह धन पानी की तरह बहाते हैं। फादर जीसेफ के सम्बन्ध में हक्य जे ने जिखा है-- वह एक ऐसे सम्प्रदाय का पादरी था, जिसमें अपने पथ की सेवा करने श्रीर मानव-समाज की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहने की शपथ लेनी पहती थी. किन्तु फादर जीसंफ श्रपनी समस्व युक्तियों का उपयोग करके श्रीर लुसीफर, मेमन तथा बेलिश्रल द्वारा काम में लाये गये प्रलोभनों-द्वारा श्रपने ईसाई माइयों को फूठ बोजने, श्रपने वचन से पजट जाने श्रोर विश्वासघात करने के जिए मजबूर करता था। श्रपने राजनीतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए उसे वे सब शैतानी कृत्य करने पड़ते थे, जिनसे विस्कुल विपरीत कार्य करने की श्रापथ एक पादरी के रूप में वह ले चुका था।" गाधीजी धर्म श्रीर राजनीति को पृथक नहीं मानते। उनके विचार से राजनीति धार्मिक श्रादशौँ पर श्राधारित होती है श्रौर धर्म की सिद्धि राजनीतिक साधनों-द्वारा सम्भव है। इस प्रकार धर्म श्रीर राजनीति किसी सिक्के की सीधी श्रोर उत्तटी सतहें हैं। गांधीजी किसी उद्देश्य श्रीर उसे प्राप्त करने के साधन में भेद नहीं करते । फादर जोसेफ को साधन की पर्वाह न थी श्रीर वह सिर्फ उद्देश्य का ही ध्यान रखता था। गाधीजी कहते हैं कि यदि साधन का ध्यान रखा जाय तो उद्देश्य की जिस्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रह जाती।

इन दोनों व्यक्तियों के चिरत्रों का हम जितना ही अध्ययन करते हैं उनके बीच का शंतर अतना ही भारी होता जाता है। कहा गया है कि "पेरिस श्रीर रेटिसबन दोनों ही नगरों में फादर जोसेफ इतना बदनाम हो चुका था कि विदेश-मंत्री नियुक्त होने के बाद, दरबार से जो वह प्रति सप्ताह गैरहाजिर रहता था, इसे उस समय के जोग ठीक नहीं मानते थे। कानाफुसी होती थी कि जिस समय उसे गिरजे में पादरियों के मध्य रहना चाहिए उस समय वह भेष बदलकर नगर में चक्कर जागाया करता था, रिचल्यू की तरफ से जासूनी किया करता था श्रीर ऐसे लोगों से मिला करता था जिनसे रात के श्रधेरे में किसी गली के मोड़ पर या किसी सराय में ही मिला जा सकता था।" एक गाधी तपस्वी है श्रीर दूमरा कुछ श्रीर—यह नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के ज्यवहार की उम्मीद श्रीर चाहे जिस व्यक्ति से की जा सके, गाधी से नहीं।

श्रपने जीवन के श्रंतिम कान्न में फादर जोसेफ ने श्रपने एक पत्र में इस बात पर पश्चात्ताप

किया कि ईश्वर की सेवा से विमुख होकर वह पथश्रष्ट क्यों हुआ ? पत्र के अंत में वह जिसका है -- "अब नो में विश्वास करने लगा हू कि दुनिया एक क्दानी है और हमारे मूर्तिपूजकों व तुकी में कोई भेद नहीं है।" हक्सने अपनी पुस्तक के श्रतिम भाग में निखता है--- 'इन पश्चात्ताप-भरे शब्दों को पढ़कर खयान होने नगता है कि अत में यह दुखी व्यक्ति अपनी मुक्ति होने में ही सदेह करने लगा था। श्रोर इस सब के घावज्द उसे फासीसी शाही घराने की सेवा के लिए वही पृथित कार्य-यूरोप भर में दुर्भिन, श्रादमलारी तथा श्रवर्णनीय श्रत्याचार फैलाने का काम करना पड़ा। उसे फिर उन्हीं चिन्ताओं के बीच रहना पड़ा, जिन्होंने उसे यथार्थता के स्वप्त से दूर जा पटका था । उसे फिर राजा, कार्ढिनल, राजरूत, गुप्तचर के वाच रहना पड़ा, फिर राजनातिज्ञों के पापमय धनाचारों में थाना पड़ा-फिर एक ऐसी दुनिया में, जिसे वह एक कहानी, एक स्वम के रूप में जान चका था. और शक्ति के सवर्ष में पहना पड़ा। उसे फिर पागलों के दो ऐसे दलों के मध्य श्राना पड़ा, जो समान रूप से बुरे थे श्रीर जो हिसा, धूर्तता, शक्ति श्रीर धोलेबाजी के समर्पी में पदे हुए थे। श्रीर इस प्रकार ईश्वर से विमुख होने के पारितोषिक में उन्होंने उसे एक जाज टोपी देने का वचन दिया था।" गाधीजी फादर जोनेफ के विपरीत दुनिया को एक ही परिवार मानते हैं। वे युद्धों और रक्तपात से घृणा करते हैं। वे अपने विचारों की छिपाकर रखने में श्रसमर्थ हैं श्रीर शत्रु तथा मित्र दोनों ही के सामने उन्हें एक ही समान प्रकट करते हैं। उनका जीवन एक ख़ुली पुस्तक के समान है। उनके शब्दों के दोहरे अर्थ नहीं होते। उनके मुख से जो कुछ निकलता है, पवित्र होता है श्रीर वे श्रपने बचन का पालन करते हैं। उनका उद्देश्य श्रपने देश में राष्ट्रीय भावना का सचार करना रहा है। वे पड़ोसी देशों के प्रति भी कोई बरा हरादा नहीं रखते । शासन पर धार्मिक प्रभाव ढ। जने के भी वे पत्त में नहीं हैं । उनके धर्म में मजहब बदलने के जिए कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मदिर, गिरजे या मसजिद में उपासना करने के लिए स्वतन्त्र है। परन्तु राष्ट्र को विदेशी शासन के आगे पालतू पशु के समान कक न जाना चाहिए। व्यक्तियों श्रथवा समूहों को धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वाधीनता रहने का मतलब यह हमा कि सम्पूर्ण राष्ट्र आर्थिक और राजनीविक दृष्टि से एक ही इकाई है और उसकी स्वाधीनवा कायम है। यह ठीक ही है कि कोई नोंकरशाही, चाहे वह देशी हो या विदेशी, किसी राष्ट्र पर तय तह शासन नहीं कर सकती जब तक कि लोग काहिल न हों। भारत की काहिली और दब्ब्पन के ही कारण श्रमेज नौकरशाही का शासन कायम रहने पाया है। गाधीजी ने भारत की कराहों जनता के दृट्यू न, इसकी विनम्र तथा दयनीय सत्तोषी मनोवृत्ति श्रीर उसकी निरीहता का श्रत कर दिया है। यही गाधीजी श्रीर एमरी का कगड़ा है। एमरी बिटिश भारत में नौकरशाही शासन की शक्ति बढ़ाकर देशी-राज्यों के ४६२ नरेशों की नवजीवन प्रदान करना चाहते हैं। वेस्ट-फांबिया की सिध के बाद प्रशा जर्मनी के शेष १६६ सरदारों पर प्रभुत्व बनाये रहा। बिटेन की राजतत्र प्रयाजी की शक्ति में श्रदूट विश्वास रहने के कारण मि॰ एमरी सिर्फ यही चाहते हैं कि नरेश कहीं श्रापस में या प्रान्तों के लोगों से न मिल जाया। फ्रांस के राजाओं की शक्ति चीया होने पर १६वीं शताब्दी के श्रत तक जर्मन राष्ट्र की एकता का विकास होने लगा। परन्तु रिचल्यू श्रीर फादर जोसेफ के प्रयश्नों के परिगामस्वरूप जर्मनी पर से आस्ट्रिया की प्रभुता का अत ह,ने पर जर्मनी प्रान्तों का सब बनने के स्थान पर एक केन्द्रीमूत राज्य बन गया। इसी प्रकार मि० एमरी मी भारतीय सघ के विकास में रोड़ा श्रटका रहे हैं। जिस प्रकार फादर जोसेफ के प्रयरनों का परियाम उत्तटा हुआ, यानी एक तरफ जर्मन राष्ट्रीयता का विकास और दूसरी तरफ फ्रांसीसी

बहरामान्यप्रकान कर कान मुखा। पारा धारा र कान आन भाग है। व्यानित बागू जिना अप हैन साथ हा र ने हिंदू र this day the beginn have the thing a thing of a mad a their a may be much be a mad give thing be मानुष मिरिया के अमेरिया, यह पानुस्थान असे की हैं। मानू में एन मानार्यन क्रान्तिस्तान कर ह कर रोका की राजनाति का समान के मार्का है कि बाहिता है। सह ना किना असा कार रीता र, प्रकार का गई प्रकार सकता है। दि रही गया सामाना एक रामहासुर क्षा na na milita is mieta bis diet ing f an bat na na je a tejent ha dinin B में कार्तिकाल क्षण कार्रिक में पति मेंन कहा कह कह न महत्वक मान महत्व कि मा है कि दिल्ला, की बीद मही। है हैंसे रामिश्रुमार में रमारित के दाए बीतमहरत मह रामा र में १ मूल्य महार सहे हैं। एक सब समरम वाति है। एडि इसमें भी डांच रान्दे से देशा त्राय मा इस शारण है। या ता सन्, रत्यस है, का हैं में हा हम ब्रम्प मार्थित है दिहा है। जाता मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ है। जाता है , जाता है । मार्थ स्रम स्म मार्थ श्रामात्रा में लाख १६० । रेल मर्माल पर १४६ एवंडमी है जाम दिल्लाहर शहरामा, दिलार्थ सह म मो बानदार हो जर सर का का कीर स देनाद मह सदस हो कर राव का गर, त रकत द समाह क्षणहीसमध्य हिन्द्रिय प्राप्त प्राप्त या भागाता, वर देवर है। १२४० ५५३ वर पर प्राप्त हेरी राज् है कि माद लें बरे करेरा सकर उमा पर देव जार कि साथ करा प्रतास का करा व काला क्राणा, विषया के बोर महा देशक है। एक जानमा का हिलाहर्त कम है के राव रावधार है। राव के दे के स्व रे भ वं चर भाषा, भाग स्वारण म मार्थ, यह या घा भागत । वह संस्थान र महस्त्राहर का गर्यात संग्रह रहिता है है है जो भी ने साम कार्या के बाद है है। असे असे असी असी असी असी असी असी असी असी असी अ The few feet, in the war the part that he was that the section of the feet of मा सर्वात्रमं का प्रवेशान्य करित एकार अवस्थात के देखारावे अन्ति व देखेंद्र अन्ति हैं है विश्वति अने करिया हो। 我 你 我看 我不到我就就 我了一切的 多生发生的复数 化生物 经现代股票 化 大连 不 生物的不明故 化 化基础 最新年期年度的 我们是不有特殊 人口可以为思想 计对象的 经金额股份 東京 (前)きょない かいしん かずりから かなしいかしゃ な ような あ 一般 ならぬでも まち "我是好了我,一个你,我只要要了是不会的,我们我们我一样。"这样,这个大 打打 開 有效性 有 一个子花 由中義 一批四 多面在产品的产业 人 一大年日人 九 一 并以中 在本分人 我们我看到一样一点 我一个人 女子的女 不是 C.E.

मि० एमरी जो कुछ हैं उमे देखते उनके द्वारा गांधीजी की फादर जीसेफ से तुजना किये जाने में श्रवान को कुछ भी वात नहीं है। राजनीतिज्ञ हाने के श्रतिरिक्त वे एक ऐसे कारबारी स्थक्ति भी हैं, जो गांधीजा के चिश्र की साधुता श्रीर उनकी श्रपने को मिटा देने की मनोगृत्ति को कियी सरह नहीं समम सकते। जिसका तमाम जीवन कम्पानया खड़ी करने, दौजत इकट्टी करने श्रीर शक्ति का भयड़ार एकत्र करने में बीता हो, वह यदि नैतिक विषयों को न समम सके तो इसमें किसी को श्राश्चर्य नहीं होना चाहिये। मन्त्री हाने से पूर्व दह वर्षीय राइट् श्रानरेषु जा जिश्रोणेल्ड चारले मारिस स्टेनेट एमरी, एम० पी० ब्रिटिश टेबुकेटिंग मणीन कम्पनी किमिटेड, कैमल केंड कम्पनी किमिटेड, काटे कसाबिडेटेड इन्डेस्टमेंट कम्पनी किमिटेड, ब्राइसेस्टर रेखने किशि पृंड वैगन कम्पनी किमिटेड, इडस्ट्रियल फाइनेस पृंड इनवेस्टमेंट कम्पनी किमिटेड, सदर्न रेखने, सावय-वेस्ट श्रकीका कम्पनी, ट्रस्ट पृंड लोन श्राफ कनाड़ा, तथा गुडइयर पृंड रबर कम्पनी सस्थाओं के डाइरेक्टर थे। योग्य, निर्भय श्रीर प्रतिक्रियावादा होते हुए मि० एमरी इतने प्रमान वीत्यादक वक्ता कैसे हो सके हैं यह एक श्रसाधारण वात है। श्रापका कद नाटा है श्रीर स्वमाव कुछ नीरस है। श्रापकी दूसरों को परेशान करनेवाली एक विशेषता यह भी है कि श्राप महत्व-पूर्य वातों के साथ विस्तार की चूद-से-चुद बात को भी पूरा महत्व देना चाहते हैं। श्राप सरकार में पूर्जीपतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मेजरी एटली ने कांग्रेस पर तानाशाही का जो आरोप लगाया है इसकी जाच होती श्रावश्यक है। राजन। ति में तानाशाही का यह मतलब होता है कि राजनी तिज्ञ जीवन के प्रत्येक चेत्र में, जिसमें धर्म भी छम्मिजित है, अनुशासन तथा समानता चाहता है। यह मनोवृत्ति भौधो-गिक सभ्यता तथा शक्ति-विष्ता के कारण उत्पन्न हुई है। कांग्रेस अपने सदस्यों से ४ आने की फीस एक वर्ष के लिए लेवी है श्रीर उनके हस्तालर "शालिपूर्ण तथा जायज उपायों द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति''--- अपने मुख्य सिद्धात के नीचे करा लेती है। कांग्रेस चाहती है कि इन दोनों शर्तों का पालन वह कड़ाई से करा सके वो कराये। कामेस को कार्यसमिति के सदस्यों के लिए कताई तथा साधारण सदस्यों के लिए खादी पहनना धानिवायं नहीं है। कार्यसमिति के सदस्यों के बिए हाथ से कता और दाथ ही से बुना वस्त्र पहनना श्रावश्यक है, जिससे कि मरते हुए खादी उद्योग में नवजीवन का संचार हो सके। कामेस समि। वेयों में विदेशी व्यापार करनेवाले कारवारी भीर मिल-मालिक रहे हैं श्रीर वकील, ढाक्टर श्रादि भी रहे हैं। सिर्फ साम्प्रदायिक सस्यार्श्रों के सदस्यों को ही कांग्रेस समितियों से श्रलग रखा गया है। कांग्रेस में धाने पर किसी को भी रोक नहीं है। कांग्रेस के सदस्य ईश्वर में विश्वास, उपासना के ढग तथा धार्मिक विश्वास के सम्बन्ध में स्वतन्त्र हैं। भेजर प्रजी कांग्रेस को तानाशाही सस्था शायद इस लिए मानते हैं, कि कांग्रेस कार्यसमिति प्रांतीय मिन-मगहलों को नशावन्दी, ऋणों में कमी करने तथा किसानों को ज़मीन सम्बन्धी श्रिधकार देने के सम्बन्ध में कानून पास करने को कहता है। क्या कुछ वप वक लोकप्रिय मनिमग्डलों का मार्ग-प्रदर्शन करना बुरा है ? परन्तु मेजर पृटली काग्रेस की वानाशाही सस्था कहने के जिए जी मजबूर हए हैं उसका मुख्य कारण युद्ध छिड्ने के समय काम्रसी मन्त्रि-मगढलों का इस्तीफा देना है। दे यही पसन्द करते कि भारत के खुद गुलाम रहने पर भी उसके मित्र मण्डल युद्ध प्रयस्तों में भाग केते रहते। खाद्य-समस्या चाहे जिस्ती फठिन होती, चाहे युनाहरेड किंगडम कमिशील कारपोरेशन न्यापार करता होता, चाहे ग्रेडी-कमीशन की रिपोर्ट को रही की टोकरी में फेंक दिया जाता. कीमलें चाहे जिलनी चढ़ जातीं, चाहे जोग विना हथियारों के ही बने रहते,

चाहे भारत भर में तन दंदने के लिए वस्त्र न सिलता और किसी को बढ़े उद्योग म चलाने दिया जाता, फिर भी हमारे मन्त्री सैनिक मर्ती करते रहते. युद्ध के लिए धन-संग्रह करते रहते, देश-मिनतपूर्ण कार्य करनेवाने या सार्वजनिक बुराइयों पर प्रकाश ढाजनेवाले श्रपने देशभाइयों की जेलों में युन्ट करते रहते और भीकों पर बंटकों तथा मशीनगर्नों से गोलियां चलवाते रहते । खोकप्रिय मन्त्रि-मगरु एक इज्जतदार संस्था का प्रतिनिधित्व करते थे श्रीर वे यह गन्दा कार्य कभी नहीं कर मकते थे। श्रीर तभी राजनीतिक श्रदंगा उत्पन्न हुशा। इसके श्रतिरिवत मि॰ एमरी अपने उसी भाषण में उन लोगों को, जो देश में इतने हु ख और दर्ट के चिए जिम्मेदार थे, राजनीति में भाग लेने देने से पूर्व उनसे स्पष्ट तथा सुनिश्चित श्रास्वासन चाहते थे। वाहसराय चाहते थे कि वस्पई का प्रग्ताव वापस लिया जाय, हिसा की निन्दा की जाय श्रीर ऐसा श्राश्वासन दिया जाय जो सरकार को मज़र हो। ये आश्वामन या गार्शिया वया हो सकती थीं ? ये धैसी ही गार टियां थीं तैसी पुराने घपराधियों से की जाती हैं, जैसे निर्धारित समय तक घरछा चाल-चलन रखने के लिए भारी रकसों की जमानतें जमा करना और इन ज़मानतों पर उन धनी उद्योगपतियों नके 'हरताणर हेना, जो प्रधान मन्त्री के मतानुमार हिपे रूप से रपया देशर काग्रेस की सद्याणता करते हुए राजनीति में श्रवाहनीय रूप से इस्तक्षेप कर रहे थे। इस प्रकार जय भारत के लिए स्वराज्य के वचनों तथा घोएगाओं को - जो स्वतंत्रता, वेस्ट मिस्टर कान्न के शंगर्रत श्रीपनियेशिक पद,साज्ञाज्य से प्रथक् होनेका श्रीकार तथा युद्ध चढाने के श्रीविरिक्त राष्ट्रीय सरकार को पूरी सत्ता सापने आदि को स्पर्श करती थीं-पूरा करने का वक्त आया तो परि-याम गया हुआ-वही शून्य तथा नकारात्मक दमन की नीति । इन वदनों को प्रा करने में जिन करिनाह्यों का बहाना विया गया उनमें समसीता न हो सकता, शव्पसरयकों तथा रियासतों की समस्याएं श्रीर सबसे शाधिक सघ-विधान को स्वीकार करने श्रथवा उसमें सम्मिलित होने पर मुसकमानों की शापित मुर्य थीं। इस प्रकार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी, जिसमें शागे मदना या पीछे हटना दिल्लुल असम्भव हो गया। यह स्थिति कांग्रेस हारा राष्ट्रीय मांग की पूर्ति के निए चलाये जानेपाले सत्याप्रह-णान्दोक्तन के कारण नहीं विवक्त श्रंप्रेजों द्वारा भारत को उसकी मर्जी के विना युद्ध में पमा देने के कारण उत्पन्न हुई। स्टाई के इम शाधार को कोई भी एउजत-दार राष्ट्र मंजूर महीं कर सकता था। लग गुद्ध के टई रयों की स्याख्या करने की मांग की गई और जब यह ब्वाएया नहीं की नई ही हांमेनी मंत्रिमदलों ने अवत्यर, १६३६ में इस्तीफा है दिया। ह्य सुसल्मानी या यह तर्व सामने लाया गया कि वे किमी प्रकार के संघ-विधान को स्वीकार म करेंसे। ब्रिटिश सरकार की सरफ से कहा गया कि विभिन्न दलों तथा वर्गों में सममीता होगा चाहिए शौर समभौता न दोने एक कोई कदम जागे न घटाने वा निरूपय उसने दिया। कामेस ने बेपल शर्मी भाष्या स्वतन्त्रवा पायम रगने के लिए व्यक्तिगत संव्याप्रह घारम्म कर दिया। अन महीने बाद जब किप्प भारत शांचे ती उन्होंने स्पष्ट का दिया कि बादेस और खीग में समसीता होने की हालत में भी रक्षा विभाग ए दिया जायगा। सत्य पर उस ममय धौर भी प्रकार पहा याच सरकार की इस बात की की मान रिया गया। एक क्षेत्रक के महार उस दाविष्य की मही माना गणा कीर किया है शुंह से 'बेरिनेट' शहह विर सभी गई सुना राया और समका स्थान "एम्बारम्दिव होभिल ' ने के किया। तम रहेपर्र शिक्ष है इग्लेट यह वाने पर मधर्म एम्बल की मालत परिषद के आर्था सदस्यों की सम्याबद पर ११ वर की गर्वत विन्तु पह महत्य करते के १४ दिए हैं। भीतर ही हर भी० ही। हामस्याभी हारपर हें। हर्गा पा हैने में एवं की हर्भी

हो गयी। एक श्रन्य स्थान सर रामस्वामी म्दालियर के युद्ध मित्रमें हल का सदस्य होकर चले जाने के कारण और भी खाजी रहा। इससे एक मनोरंजक कहानी याद आ जाती है, जिसमें एक व्यक्ति ने पंच-पांदवों की संख्या जामने का दावा किया था। उसने संख्या चार बताई, किन्तु यह प्रकट करने के चिए उंगिलयां केयल ३ ही दिखायीं, फिर दो उठाई और फिर एक दिखाई और श्रंत में भूमि पर शून्य खींच दिया। ऐसी एक दूसरी कहानी भी है। एक आदमी के दूसरे पर १०० रुपये रुधार थे। चुकाने के समय उसने केवल ६० देने का धवन दिया श्रीर इस ६० में से ष्प्राधी रकम यानी ३० रू० की छूट मांगी। जो ३० बचे उनमें से १० इसने एक मित्र से दिखाये, १० खुद देने का वचन दिया श्रीर १० साफ करा निये। भारत का राजनीतिक श्रहंगा एक दुखह मजाह है, जिसके कारण देश अपना धीरज और साधन दोनों ही गवा चुका है। पिछले आन्दो-जनों के समय ढा॰ सम श्रीर श्री जयकर सुजह के कार्य में हिस्सा केते थे। यह सभी जानते हैं कि बढ़ी कठिन परिस्थिति में उन्होंने गांधी-प्रश्विन-वार्ता की भग होने से बचाया था। परन्तु इस अवसर पर वे भी दुप रहे। निर्दता-नेताओं का जो सम्मेलन व्यक्तिगत मत्याप्रह के दिनों में डा॰ समू के नेतृत्व में हुआ। था वह भी पक या दो बार के अलावा पृष्ठभूमि में ही रहा और इस एक या दो बार उसके प्रयत्नों को भी धन्य सस्थाओं तथा व्यक्तियों की तरह नाकामयावी ही मिली। फिर भी यह सार्वजनिक रूप से मंजूर करना चाहिए कि डा॰ समू ने सदा राष्ट्र के आत्म सम्मान का ध्यान रखा धीर घपने कार्य तथा राष्ट्र दोनी ही की मर्यादा की रसा की। उनके विवेकपूर्ण तथा - अधिकारयुक्त शब्दों का उरुकेख हम एक बार फिर दसी तरह करेंगे, जिस तरह फरवरी मार्च १६६६ में गांधीजी के अनशन के समय 'उनके कथन का हवाजा हम दे चुके हैं। अखिन भारतीय कामेस के बम्बईवाले प्रस्ताव के पास होते ही भारतीय राजनीति के लेग्न में एक नये चरित्र का पदार्पग्रहुत्रा। यह नया व्यक्ति वास्तव में एक पुराना काग्रेसजन श्रीर सत्याप्रही ही था, जो १६२१, १६३०, १६३२ (दो बार) और १६४०-७१ में जेल जा चुका था। परन्तु घगस्त १६४२ में उसने विवादुवा भिन्न रुख विया। यच तो यह है कि उसका मतभेद गाधीजी से हुछ पहवी का था। जुलाई, १६४० में पूना में ऋष्वित्त भारतीय वांद्रेस बसेटी की बैठक में जो घरताव पास हुआ था उसके लिए भी वही उत्तरदायी था। इस बैठक में गांधीजी टपस्थित नहीं थे। पूना में जो-बुछ हुत्रा उस पर बम्बई ( श्रगस्त, ११४० ) की कार्रवाई ने स्याही पोत दी श्रौर क्यांक्रगत सत्यामह का शस्ता खुल गया। इमारे ये मित्र श्री सी० राजगोपाकाचार्य हैं। श्रवत्यर १६४० में व्यक्ति-गत सत्यामह का कार्यक्रम पूरा करते हुए श्री राजगोपालाचार्य ने युद्ध-विपयक नारा लिखकर सरकार के पास भेजने का सार्ग नहीं जिया, जिसकी गांधीजी श्रीर कांग्रेस-कार्यसमिति ने सिफारिश की थी। इसके विपरीत, उन्होंने युद्ध-समितियों के सदस्यों को इस्तीफा देने श्रीर युद्ध प्रयान में भाग न तीने की तिस्ता था। इस प्रकार गांधीजी के द्वारा बतायी दिशा में जाते हुए भी वन्होंने श्रपना श्रवग रास्ता बना विया था। उन्होंने नवम्बर, १६४९ में व्यक्तिगत सत्याग्रह-ग्रान्दोवन खरम करने के जिए महात्मा गाधी की राजी किया था, जिसका परिगाम था बारदोली का प्रस्ताव। उस दिन से इलाहावाद की भेंट तक उनका गाधीजी से मतभेद ही रहा। इलाहाबाद में उन्हें अपने विचारों के कारण कार्यसमिति से इस्तीफा देना पड़ा और जुलाई के दूसरे सप्ताह में वे कांग्रेस से ही श्रुखग हो गये। इस तरह श्रगस्त, १९४२ में वे बम्बड में न थे। परन्तु सी० राजगीपाकाचार्य श्रशाम्त श्रीर क्रियाशील स्वित्तत्व के हैं श्रीर गाधीली की गिरफ्तारी के दिन उन्होंने कांग्रेस श्रीर सरकार की नीति के सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट किये। गाधीजी कार्यमिति से जिम मार्ग का

अनुसारण करने को कहनेवाले थे उसके विरद्ध श्री राजगीपालाचारी ने बस्वई की दैठक से पहले भी उन्हें जिखा था।

राजनीतिक शहरों को दूर करने के जिए जो भी प्रयस्न विया गया श्रस्पल हुआ। हिन्दु-स्तान के श्रखवारों में ज्यादातर कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन उनके किये जुछ न हुआ। बिटेन में जो प्रगतिशील स्थित थे उनकी राय नकारखाने में तृती की श्रावाज के समान थी। बिटेन श्रीर श्रमरीका की मैश्री की क्शाल स्ट्रान से भारत हितेथी श्रमरीवियों को सहानुभूति भी सिर पटक-रटक कर रह गई। फिर भी मनुष्य का दिल नहीं शानता। श्रकृति के नियम के समान राजनीति में भी खाली स्थान नहीं रहता। इस पाली स्थान को भरने के जिए देश के बढ़े-बढ़े नेता दौछ पड़े। युद्ध दिइने के समय से उनके सम्मेलन दो बार हो खुके थे श्रीर श्रम की बार मरकार पर जोर डालने के जिए वे श्रन्तिम प्रयस्न करना चाहते थे। परन्तु हमारे ये माटरेट दोस्त यह महसूस नहीं करते थे कि उनके प्रति सरकार की नीति हैं सी ही है, जैसी गत्ना चूरवर टसका दचा भाग फैंक देने की होती है। फिर भी श्रखिल भारतीय नेता हिन्मत करके ह मार्च को एक सम्मेलन में मिने। उसका नतीजा बहुत ही दिलचस्प श्रीर सबक सिखानेवाला हुआ।

श्रस्तित भारतीय नेता सम्मेलन ने निम्न वर्षाच्य निकाला ---

'हमारा मत है कि पिछने हुछ महीने की घटनाओं को महोनजर रखते हुए सरकार और कांग्रेस को अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। हम में से हुछेक को गाधीजी से हाल ही में जो वातचीत करने का मौका मिजा है उस के कारण हमारा विश्वास है कि इस समय सुलह को वार्ते जरूर कामयाव होंगी। हमारी तरफ से वाइसराय से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे हमारे कुछ प्रतिनिधियों को गाधीजी से मिलने की अनुमित प्रदान करें ताकि हाल की घटनाओं के सम्बन्ध में वे उन की प्रतिक्रिया का प्रमाणित विवरण प्राप्त करके समसौता कराने का प्रयत्न कर सकें।"

इस वक्तव्य पर ३४ नेताथों के हम्ताह्तर थे जिन में सर तेजबहादुर समू, श्री एम० श्रार० जयकर, श्री भूजाभाई देसाई, श्री सी० राजगोपालाचारी श्रीर सर जगदीश प्रसाद के नाम विशेष रूप से उन्नेखनीय हैं।

वम्बई-प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारत मंत्री मि॰ एमरी ने पार्कीमेंट में कहा — ''वम्बईवाले सम्मेलन की विशेषता को में भली-भांति जानता हू' श्रीर उन्होंने प्रश्न का उत्तर एक सप्ताह के भीतर देने का वचन दिया। श्राशा की जाती थी कि श्रावश्यक श्रवमति मिल जायगी। परन्तु स्तकी जगह श्रवेल में वाह्सराय का एक लम्बा उत्तर मिला, जिसमें श्रवमति देने से हंकार कर दिया गया।

तम वाइसराय के पाम एक है 3टेशन के जाने का फैसला किया गया। वाइसराय ने १ श्रामेल को चार प्रतिनिधियों के एक हेपुटेशन से मिलना स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक श्रावेदनपत्र भी भेजने का श्रानुरोध किया। है पुटेशन को स्वित किया गया कि हेपुटेशन से श्रापना श्रावेदनपत्र पदने को कहा जायगा श्रीर फिर वाइसराय श्रापना उत्तर पद देंगे। दूसरे शब्दों में, हम प्रश्न पर कोई बातचीत न होगी। यह स्चना मिलने पर हेपुटेशन ने स्वय उपस्थित होने की श्रावश्यकता न सममी श्रोर वाइसराय को स्चित भी कर दिया। बाइमराय ने पहली भाषेल को श्रावेदनपत्र का उत्तर भी दे दिया। मि० एमरी ने बाद में कहा कि हेपुटेशन इस शर्व पर वाइसराय से मिलने को तैयार था, किन्तु श्री के० एम० मुशी ने, जो हाल की घटनाश्रों से

परिचित थे, पत्रों को सृदिस विया कि उन्हें इस वार्श विध की सृहना २६ कार को मिली थी।

नेवाभ्रों के श्रावेदनपत्र का उत्तर देते हुए वाइसराय ने कहा —

" मैं पहले ही बता चुका हूं कि गांधीजी या कांग्रेस की तरफ से मस्तिष्क या हृद्य के परिवर्तन का कोई सब्त श्रभी या पहले नहीं मिला है। श्रपनी नीति त्यागने का श्रवसर उन्हें पहले भी था श्रौर श्रव भी है। श्राप के श्रव्छे हरादों तथा समस्या के सफल निवटारे के बिए श्राप की चिन्ता की क़द्र करते हुए भी गांधीजी व कांग्रेसी नेताश्रों से मिलने की विशेष सुविधा में श्राप को तब तक नहीं दे सकता जब तक परिस्थिति वैसी बनी हुई है जैसी ऊपर बतायी जा चुकी है।

"यदि दूसरी तरफ गाधीजी विञ्जले अगस्तवाले प्रस्ताव की रद करने और हिंसा के लिए उत्तेजक अपने शब्दों-जैसे 'खुला विद्रोह' वगैरह की, कांग्रेसी अनुयायियों को दी गयी 'करो या मरो' सलाह की और अपने इस कथन की कि नेताओं के हट जाने पर नेता स्वयं ही निर्णय करें, निंदा करने को तैयार हों और साथ ही कांग्रेस और गाधीजी मविष्य के लिये ऐसा आश्वासन देने को तैयार हों, जो सरकार को मंजूर हो, तो इस विषय पर आगे विचार किया जा सकता है। ''

इस प्रकार श्रक्ति भारतीय नेवाओं द्वारा गाधीजी से सम्यन्थ स्थापित करने के सभी न्यरन बेकार सिद्ध हुए।

यह कोई नहीं कह सकता कि श्री राजगोपालाचार्य ने श्री जिन्ना से दो बार बातें करने के बाद जब समसीता होने की श्राशा दिलाई उस समय उनके पास क्या गुप्त योजना' थी। नेता-सम्मेलन के समय समसीते की जो श्राशा उठी थी, उस पर वाहसराय ने बाहरी नेताश्रों को गांधीजो से मिलने की श्रनुमति न दे कर पहले ही तुषारपात कर दिया। किन्तु राजाजी का उत्साह इतने पर भी कम न हुशा श्रीर उन्होंने १० मार्च को सर्वद्व नेता-सम्मेलन का श्रायोजन किया। पर इस बार मी नेताश्रों को गांधीजी से मुलाकात करने की श्रनुमति नहीं प्राप्त हुई। हसमें कोई शक नहीं कि यह सब किसी श्रम के कारण हो रहा था। राजाजी शायद यही खयाद करते थे कि समस्या का हल पाकिस्तान की गुत्थी को सहानुभूतिपूर्वक खुलकाने से हो सकता है। पाकिस्तान के विचार को मि० जिन्ना ने कोई शक्त नहीं दी थी, पर राजाजी कुछ श्रधिक स्पष्टता से सोचने लगे थे। पाकिस्तान का श्राधार'दो राष्ट्र वाला विद्यान्त'था, जिसे राजाजी ने मजूर कर लिया था। राजाजी का खयाल था कि पाकिस्तान को जैसे ही माना गया वैसे ही बाकी परिणाम श्रपने श्राप निकल श्रावेंगे। १२ श्रमंल को वगलौर में मुहम्मद साहब के जन्म-दिवस पर

<sup>&#</sup>x27;उस समय श्री राजगोपालाचार्य ने श्री जिन्ना से समकीता होने के सम्बन्ध में जिस विश्वास की भावना का परिचय दिया था उसका कारण वह गुर था, जिसे उन्होंने श्रनगन खरम होने के समय गाधीजी को दिखाया था श्रीर जिस पर उनकी श्रनुमति ले ली थी। याद में राजाजी मे यह रहस्य सार्वजिनक रूप से प्रकट भी किया था। गाधीजी की श्रनुमति मिलने के ही कारण उन्हें विश्वाम हो चला था कि पाकिस्तान योजना के सम्बन्ध में वे कोई उपयोगी सुकाव उपस्थित कर सकेंगे। इस विषय की विस्तृत वालों की चर्चा हम गांधीजी के जेल से छोड़े जाने के बाद सितम्बर १६४४ की घटनाश्रों का श्रध्ययन करते समय करेंगे।

राजाजी ने पाकिस्तान के सम्यन्ध में अपने विचार प्रकट किये। आप ने कहा कि राजनीतिक अड्गे को दूर करने का तरीका पाकिस्तान को मान जेना है और यह भी कहा कि पाकिस्तान हिन्दुओं के सामने उसकी इतनी उरावनी शक्ज में रखा गया है कि वे उससे अनावश्यक रूप से भयभीत हो गये हैं। आपने आगे कहा.—

"मैं पानिस्तान का इसिलिए समर्थक हूं कि मैं ऐसे राज्य की स्थापना नहीं चाहता जिस में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही का सम्मान न किया जाता हो। मुसलमानों को पाकिस्नान ले लेने दो। यदि हिन्दू-मुसलमानों में समफौता हो जाता है तो देश की रहा हो जायगी...यदि अमेजों ने और कोई कांठनाई उठाई तो हम उस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे।,..मैं पाकिस्तान का समर्थक हू, किन्तु मेरे खयाल में कांग्रेस पाकिस्तान को नहीं मानेगी।...कांग्रेस के बाग में फूल लगे हुए हैं, किन्तु याग के फाटक बंद हैं और मुक्ते निकट जाकर उन्हें चुनने नहीं दिया जाता।"

श्रावित भारतीय मुस्तिम लीग का २४ वा श्रिधिवेशन दिक्ती में १६४३ के ईस्टर-सप्ताह में हुआ था श्रीर श्री जिन्ना उसके श्रध्यत्त थे। श्री जिन्ना ने श्रपने भाषण में गांधीजी से श्रपने को पत्र जिन्ते का श्रमुरोध किया था। मि॰ जिन्ना का यह भाषण बहुत लम्बा था श्रीर केवत उस का सच्चेप ही पत्रों में प्रकाशित हुआ था। बाद में मि॰ जिन्ना ने शिकायत की थी कि शिटिश पत्रों ने उन के भाषण के संत्रिप्त विवरण पर ही श्रपना मत प्रकट किया है। मि॰ जिन्ना ने श्रपने भाषण में कहा था.—

"विटिश सरकार सभी की उपेचा करने की जो नीति वर्त रही है उस से लड़ाई में कामयावी दासिल नहीं की जा सकती। यह वात जितनी ही जल्दी महसूस कर जी जाय उतनी दी जल्दी इससे सभी का जाभ दोगा। यदि लड़ाई में हमारी द्वार दोती है तो वह इस देश में सरकार की गलत नीति के कारण होगी। मारत की खाध-स्थिति, आर्थिक अवस्था तथा सुद्रा-प्रबंध बड़ी सकटपूर्ण स्थिति में पहुंच चुके हैं और इस विषय में सरकार की दाध-पर हाथ रख कर बैठ रहने की नीति से उस युद्ध प्रयत्न की हानि पहुंच सकती है, जो जड़ाई में जीत दासिल करने के लिए अत्यावश्यक है।

मुसिलम लीग की नीति में सच्ची परिस्थिति का खयाल रखा गया है। मुक्ते यह देखकर ताज्जव हुआ है कि ब्रिटेन के समाचारपत्रों ने "दल के लिए चाल चलने" और "दर्शकों को खुश करने" वगैरहः लफ्नों का इस्तेमाल किया है। इस से सिर्फ यही जान पढ़ता है कि ब्रिटेन को हिन्दुस्तान की वास्तविक स्थिति भी जानकारी कितनी कम है।

भाषण का पूरा विवरण दिस्की के एक श्रंग्रेजी दैनिक "शॉन" ने, जिस से स्वयं सि॰ जिन्ना का सम्बन्ध है, शकाशित किया था। जहां तक गांधीजी से किये गये श्रनुरोध का सम्बन्ध है, पूरे विवरण में भी वह उसी तरह दिया हुश्रा है, जिस तरह वह सचित विवरणों में दिया हुश्रा है। सि॰ जिन्ना ने कहा था—

"इसिंबए कांग्रेस की स्थित वैसी ही है, जैसी पहले थी। सिर्फ यह तूसरे शब्दों और दूसरी भाषा में बताई गई हैं, किन्तु इसका मसलाब है अखंट दिन्दुस्तान के आधार पर हिन्दु-राज और इस स्थित को हम कभी स्वीकार म करेंगे। यदि गांधीजी पाकिस्तान के आधार पर मुसलिम लीग से सममौता करने को तैयार हो जायँ तो मुक्त से अधिक और किसी को खुशी म होगी। मैं आप से कहता हू कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही के लिए वह बड़ा शुम दिन

होगा। यदि गांधीजी इस का पैसला कर चुके हैं तो उन्हें मुक्ते सीधा जिलते में दिक्कत ही क्या है ? ( हर्ष्धिन ) वे वाहसराय को पन्न जिलत रहे हैं। वे मुक्ते सीधा ययों नहीं जिएते ? पाइसराय के पास जाने, टेपुटेशन भेजने और उन से पन्न व्यवहार वरने से जाम ही क्या है ? आज गांधी जी को रोवनेवाला कौन है ? में प्क क्या भी विश्वास नहीं वर सकता—इस देश में यह सरकार चाहे जितनी याकिशाली ययों न हो और हम उसके विरद्ध चाहे दुछ क्यों न कहें, में नहीं मान सकता कि यदि मेरे नाम ऐसा पन्न भेजा जाय तो सरकार उसे रोकने का साहस करेगी। ( जोरों की हर्ष-ध्वित )

"यदि सरकार ने ऐसा कार्य किया तो यह सचमुच बहुत ही गम्भीर वात होगी। परन्तु गांधीजी, पांद्रेस या दिन्दू नेतायों की भीति में परिवर्तन होने का कोई बच्च मुक्ते नहीं दिखाई देता।"

यह ऊपर का उद्धरण दिवली के 'टाँन' पत्र से किया गया है।

पाठकों को रमरण होगा कि जय मि० जिन्ना से गांधीजी के छनशन के दिनों में नेता-सम्मेजन में भाग जेने वा ऋत्रोध विया गया तो उन्होंने यह कहें इस सम्मेजन में भाग जैने से ईवार कर दिया था कि गांधीजी ने यह खतरनाक अनशन कांग्रेस की माग पूरी बराने के लिए किया है और यदि दशव में श्रावर इस माग को स्वीकार कर क्षिया गया तो इसके परिणाम-स्वरूप मुसलमानों की मांग नष्ट हो जायगी श्रीर इस प्रकार सम्मेलन में भाग लेने से भारतीय मुसलमानों के हितों की हानि होगी। गाधीजी ने मि॰ जिन्ना के भाषण का विवरण समाचारपत्रों में पदते ही उन्हें पत्र जिखने की अनुमति के जिए भारत सरकार की विखा । पत्र की बाकायदा पूना से बन्बई-सरकार के पास और उसके पास से भारत-सरकार तक पहुचने में तीन सप्ताह का समय लग गया होगा। मई के श्रातम दिनों में श्राखवारों में भारत सरकार की एक विज्ञति प्रकाशित हुई। इससे जनता में बढ़ी सनसनी पैंत गयी। विज्ञति में यह नहीं बताया गया कि गाधीजी द्वारा मि॰ जिन्ना को जिस्ते गये पत्र में पया था। उसमें सिर्फ यही कहा गया था कि गांधाजी मिट जिल्ला से मिल कर बहै प्रसन्त होंगे। भारत-सरकार ने बद्दा निराला और पेचीदा रास्ता ऋष्टितयार विया । उसे या तो गाधीजी का पन्न मि॰ जिन्ना के पास भेज देना चाहिए या श्रीर या उसे रोक लेना चाहिए था। परन्तु सरकार ने इसमें से छुछ भी नहीं विया। सरकार ने यही कहा कि गांधीजी ने इस आशय का अनुरोध किया है, किन्तु दूसरी विज्ञित में बताये गये कारगों से सरकार उस पत्र की मि॰ जिल्ला के पास भेजने में श्रसमर्थ है। सरकार ने विज्ञित की एक प्रतिर्विाप मि० जिन्ना के पास भी मैज दी।

विज्ञित इस प्रकार थी.-

"नई दिली, २६ मई

"भारत सरकार की गांधीजी से श्रपना एक पत्र मि॰ जिन्ना के पास भेजने का श्रनुरोध माप्त हुश्रा है। इस पत्र में गांधीजी ने मि॰ जिन्ना से मिलने की ह्च्छा प्रकट की है।

"गाधीजी से पत्र-स्यवहार तथा मुलाकात के सम्बन्ध में अपनी प्रकट नीति के अनुसार भारत सरकार ने उस पत्र को न भेजने का निश्चय किया है और इसकी सुवना गाधीजी और मि० जिल्ला के पास भेज दी है। सरकार एक ऐसे स्यक्ति को राजनीतिक पत्र स्यवहार की सुविधा नहीं प्रदान कर सकती, जिसे एक नाजायज सामृहिक आन्दोलन अग्रसर करने के जिए नजरबंद दरके रखा गथा है—गांधीजी ने इससे इनकार भी नहीं किया है— और इस प्रकार एक सकट काल में भारत के युद्ध-प्रयस्न को धक्का पहुंचाया है। गांधीजी चाहें तो भारत-सरकार को सन्तोष दिखा सकते हैं कि उनके द्वारा देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से कोई हानि नहीं होगी, श्रीर जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक उनके ऊपर जगाये गये प्रतिबन्धों की जिम्मेदारी खुद उन्हीं पर है।"

गांधीजी के लिखे पत्र को मि० जिन्ना के पास भेजने से इन्कार करने से जन्दन के सरकारी इक्कों में जो 'प्रतिक्रिया हुई उस पर 'रायटर' के राजनीतिक संवाददाता ने प्रकाश डाला था। उसने लिखा कि "भारत में हुए इस निश्चय का ब्रिटिश-सरकार पूरी तरह समर्थन करेगी। यह सरकारी तौर पर नहा गया कि भारत की हिफाजन और युद्ध सफलतापूर्वक चलाये जाने का महत्व सबसे अधिक होने के कारण गांधीजी या किसी दूसरे नजरबन्द कांग्रेसी नेता की युद्धकाल के इरिमयान राजनीतिक बातचीत में भाग लेने की सुविधा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक वे युद्ध प्रयत्न के प्रति ऋसदयोग करने और उसके खिलाफ आन्दोलन करने की नीति का त्याग नहीं करते, या विज्ञित के शब्दों में, जब तक उनके देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से हानि का खतरा बना हुआ है।"

इसी नीति के अनुसार राष्ट्रपति रूजवेल्ट के निजी प्रतिनिधि मिट विजियम फिलिप्स, सर तेजबहादुर सपू और दूसरे जोगों को गाधीजी से मिलने की इजाजत नहीं दी गयी। भारत-सरकार के इस कार्य के लिए अमरीकी कदिस में दिये मि० चिलत के भाषण से और भी प्रकाश पहला है।

गांधीजी का पन्न मि० जिसा के पास भेजने से इन्कार करने के प्रश्न पर बिटिश पन्न
'मांचेस्टर गाजियन' ने जिसा—''भारत सरकार का यह निश्चय अपनी पहले की नीति के अनुसार
हो सकता है, लेकिन शासन-कार्य में अपरिवर्तनशीलता ही एकमान्न गुग्ग नहीं होता और न्याय
का तकाजा तो यह कहता है कि भारत-सरकार कितनी ही बार अपने वचन से टल गयी है। उन्हें
सलग रखने की नीति पर सरकार क्या अनिश्चित काल तक अमल करती रहेगी। अब मि० जिसा
कह सकते हैं कि मैंने तो गांधीजी से एकता की अपील की थी—और सरकार हमेशा ही दोनों से
एका करने को कहती रही है—और सुलह का रास्ता भी निकाला था, जिसे भारत-सरकार ने वन्द
कर दिया। गांधीजी कह सकते हैं कि वे जब इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते थे तो सरकार ने
इस वृन्द ही कर दिया। क्या सभी को नाराज करना उचित है ? सरकार दूसरे नेताओं को गांधीजी
से मिलने की इजाजत क्यों नहीं देती, जिससे देखा जा सके कि क्या परिगाम निकलता है।"

समाम मुरुक मि॰ जिसा के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। मि॰ जिसा जब दिल्ली में जुनौती देते हुए भाषण दे रहे थे तो क्या वे गांधीजी से पत्र मिलने की खाशा रखते थे ? मि॰ जिसा को नीचे दिया हुआ उत्तर प्रकाशित करने में कुछ समय लग गया।

गांधीजी का पत्र भेजने से भारत-सरकार के इन्कार करने पर श्राखित भारतीय मुस्तिम क्षीग के श्रध्यच मि० एम० ए० जिला ने 'टाइम्स श्राफ इष्टिया' पत्र को एक चक्तव्य देते हुए कहां—''गांधीजी का यह पत्र मुसलिम लीग को श्रिटिश सरकार से भिड़ा देने की एक चाल है, ताकि उनकी रिहाई हो सके श्रीर उसके घाद वे जैसा चाहें कर सकें।'' मि० जिला ने यह भी कहा कि ''मैंने श्राखित भारतीय मुसलिम लीग के दिश्लीवाले श्राधिवेशन में जो सुमाव रखे थे उन्हें मंजूर करने या श्रपनी नीति में परिवर्तन करने की कोई इच्छा गाँधीजी की नहीं लान पड़ती।'' मि० जिला ने श्रागे कहा कि ''उस मायगा में मैंने पहा था कि श्रगर गांधीजी मुक्ते पत्र जिल्हों, दश्चगरत को कांदेस के प्रस्ताय में बताये कार्यक्रम को समाप्त करने श्रीर इस प्रकार करम पीछे इटाकर श्रपनी नीति में परिवर्तन करने श्रीर पाकिस्तान के श्राधार पर समकौता करने को तंत्रार हों तो इम पिछली वातों को भूजने को तैयार हैं। मेरा श्रव भी विश्वास है कि गांधीजी के ऐसे पत्र को रोकने की हिम्मत सरकार नहीं कर सकती।"

मिं जिन्ना ने श्रपने वर्ण्य में पागे कहा कि "गांधीजी या किसी भी दूसरे हिन्दू नेता में मिलने के लिए में खुशी से तैयार रहा है श्रोर श्रागे भी रहूंगा, लेकिन निर्फ मिलने की इन्छा प्रकट करने के लिए ही पत्र लियाने से मेरा मसलव म था श्रीर श्रम सरकार ने गांधीजी के एक ऐसे ही पत्र को रोक लिया है। मुक्ते भारत सरकार के गृह-विभाग के सेक्रेटरी से २४ मई को मूचना मिली है, जिसमें लिखा है कि गांधीजी ने श्रपने पत्र में सिर्फ मुक्तसे मिलने की इच्छा प्रकट की है श्रीर सरकार ने यह पत्र मेरे पास न भेजने का निश्चय किया है।"

दिएली के 'डॉन' में प्रकाशित मि॰ जिन्ना के भाषण के विवरण तथा खुद जिन्ना साहब द्वारा दिये गये संज्ञेप में एक वड़ा भारी फर्क है। पहले निवरण में मि० जिन्ना की माग सिर्फ यही थी कि गाधीजी पाकिस्तान के प्राधार पर उन्हें लिखें। इसका मतलव यही हो सकता था कि गाधीजी को पाकिस्तान के सिद्धान्त तथा भीति के सम्बन्ध में यातचीत करने की रजामन्द होना चाहिए। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि जयतक मि० जिन्ना ने पाकिस्तान खफन को दौहराने के सिवा उसके म्रर्थ या विस्तार के विषय में कुछ भी नहीं कहा था। इसके श्रकावा, उन्होंने बम्बई-प्रस्ताव वापस जेने धौर हृदय-परिवर्तन का सवृत देने की बात कहाँ कही थी ? शक्ति-शाली बिटिश सरकार गाधीजी से हृदय-परिवर्तन को कहती है श्रीर उससे भी श्रधिक शक्तिशाली मि॰ जिन्ना उसे दोहराते हैं। प्रतिहिंसाशील ब्रिटिश सरकार आश्वासन और गार्शिटयाँ माँगती है श्रौर श्रधिक प्रतिहिंसाशील मि॰ जिन्ना कहते हैं कि उन्होंने श्रपने भाषण में कहा था कि गांधीजी को कदम पीछे हटाने और वम्बईवाले प्रस्ताव के कार्यक्रम तथा नीति में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना चाहिये। क्या उन्होंने मूल भाषण में यह सुकाव पेश किया था ? श्रदालत में उद्धरण देनेवाले ऐसे वकील को यह कह कर रोक दिया जायगा कि पहले यह बात नहीं कही गयी थी। परन्त प्रश्न यह है कि जब गांधीजी वाहसराय के सामने मुक्त कर श्रपनी श्राजादी पा कर सरकार की श्रमुमति लिये विना ही मि॰ जिन्ना की मालाबार हिल वाली कोटी पर उनसे मिल सकते थे तो उन्हें मुसलिम लीग के सामने जाकर गिक्शिकाने और परचात्ताप करने की ज़रू रत ही क्या थी। श्राश्चर्य की बात है कि मि॰ जिन्ना की समक्त में यह सीधी यात न श्राई और या यह हो कि उन्होंने अपने को वाहसराय से वहा समका हो और सोचा हो-"वाहसराय आते हैं और चत्ने जाते हैं, पर मैं तो सदा बना ही रहता हूँ।" मि॰ जिन्ना के वक्तन्य का एक दूसरा पहलू भी ध्यान देने जायक है, उन्होंने शिकायत की है कि गांधीजी का पन्न सुस्तिम-जीग को सरकार से भिड़ा देने की एक चाल थी ताकि इसने गाधीजी की अपनी रिहाई हो सके श्रीर इसके बाद वे चाहे जैसा कर सकें। सचमुच बड़ी जबरदस्त चाल थी। पर इसमें मि० जिन्ना को श्रापत्ति क्या थी ? क्या उनका मतलब यह था कि मुसलिम लीग के सरकार से ताल्लकात इसने होस्ताना थे कि वह उससे सगढ़ा नहीं करना चाहती थी या यह कि गांधीजी की रिष्टाई में सहा-यता पहुँचाने के लिए वह उन तालुक्काल की नहीं बिगायुना चाहती थी। यदि पहली बात को सही माना जाय तो क्या हम नहीं देख चुके हैं कि जीग ने किस तरह पूर्ण स्वाधीनता का दोंग रचा था, किस सरह युद्ध छिड़ने के समय खीगियों को मन्त्रिमण्डलों में जाने से रोका था और

किस तरह रज्ञा-परिषद् श्रीर राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा में जाने पर प्रतिषम्ध लगाये थे। केन्द्रीय शासन-परिषद् के विन्तार के समय भी क्या मि० एमरी श्रीर वाइसत्य से लागियों का कगड़ा नहीं हुश्रा था? यदि दूसरी बात को सच माना जाय यानी यह कि मुमलिम-लीग गांधांजी की रिहाई में मदद पहुँचाने के लिए सरकार से श्रपने सम्बन्ध नहीं बिगाइना चाहती थी, तो कहा जा सकता है कि ऐसा कार्य गांधीजी के नैतिक धरातल श्रीर जीवन में उनकी नैतिक विचार-धाराश्रों के बिलाइल विरुद्ध होता। मि० जिन्ना का मतलब शायद यही था कि चूँकि सरकार उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी इसलिए उसे मजबूर होकर गांधीजी को छोड़ देना पड़ता।

सच तो यह है कि जिन्ना साहव अपने लिए मि॰ एमरी की धारणा नहीं विगाइना चाहते। भारतमंत्री की धारणा का पता उनके उस वक्तन्य से चलता है, जो उन्होंने १३ मई, १६४३ को दियो था। मि॰ एमरी ने कहा था —

"हमारा इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है कि भारत की वैधानिक उन्नति के लिए हिन्दूमुमलिम समस्या का निवटारा श्रावश्यक है। परनतु मि० जिन्ना के भाषण के जो विवरण मिले
हैं उनसे यह ज़ाहिर नहीं होता कि उन्होंने हिन्दुओं-द्वारा माना जा सकनेवाला कोई हल सामने
रखा हो। कांग्रेसी नेताश्रों को जिन कार्यों के कारण नज़रबन्द किया गया है कम-से-कम उनका
तो मि० जिन्ना ने समर्थन नहीं किया है। इसके विपरीत उसी भाषण में मि० जिन्ना ने यह
तक कह ढाला कि 'श्राज यदि हमारी सरकार होती तो एक शक्तिशाली सगठन को युद्ध विरोधी
श्रान्दोलन चलाने से रोकने के लिए मैं भी इन लोगों को जेल में ढाल देता।' इसलिए सवाल
के श्राखिरी हिस्से का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है।''

बाद में हुए प्रक प्रश्नों श्रीर उनके छत्तरों से प्रकट होता है कि जहा एक तरफ मि॰ एमरी का यह खयाल रहा है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिन्दू-मुसलमानों की संयुक्त कार्रवाई होने की कोई श्राशा नहीं है वहा दूसरी तरफ मि॰ जिन्ना भी विराध को महस्व नहीं देते, क्योंकि वे श्रपने हा शब्दों में ब्रिटिश-सरकार से मगदा नहीं मोल लेना ज़ाहते। सब तो यह है कि मि॰ एमरी श्रीर मि॰ जिन्ना श्रांख-मिचौनी खेल रहे हैं। मि॰ एमरी उन घोषणाश्रों श्रीर गरती-चिट्ठियों को भूलने का ढोंग करते हैं, जिन में लीगियों को युद्ध-प्रयस्त में हिस्सा न लेने की हिदा-यतें दी गयीं गोकि श्रव्वंविटर्टन को जवाव देते हुए मि॰ एमरी ने उनकी तरफ संकेत कर दिया था, 'सचमुच मि॰ जिन्नाने वे किटनाह्या पैदा नहीं कीं।'' साथ ही मि॰ एमरी ने लीग की पिछली नीति पर पर्दा डाला है—वे कहते हैं, ''मि॰ जिन्ना लगातार भारत-सरकार के युद्ध प्रयस्नों का समर्थन करते रहे हैं।'' क्या, सचमुच जिन्ना यही करते रहे हैं? राजनीविज्ञों की याददाश्ल कितनी थोड़ी है।

परन्तु सच तो यह है कि मि॰ जिला श्रपने वनतन्य में कुछ ज़रूरत से ज्यादा वह गये थे। गांधीजी के पत्र को सरकार ने जिस हिकारत की नज़र से देखा या उसकी श्रप्रेज़ी श्रीर उद्दे के पत्रों में एक समान निन्दा की गयी थी। परन्तु जब मि॰ जिन्ना ने श्रपने विचार प्रकट

१ सितम्बा, १६४२ में एक श्रमरीकी संवाददाता के प्रश्न का उत्तर देते हुए मि॰ जिला ने कहा था—"मुन्तिमलीग युद्ध-प्रयस्नों का समर्थन नहीं कर रही है। यह नहीं कि लीग सहा-यता देने की विरोधी या श्रनिच्छुक है विलक स्थिति यह है कि वह उत्साहपूर्ण समर्थन श्रीर सहयोग प्रदान करने में श्रसमर्थ है।"

किए तो जनता उनका श्रोर सुइ। मौर कुड़ जबर्रस्त नतीजे दिखाई दिये। इसके श्रालावा हैदरा-बाद के डा० ततोफ श्रोर दिखी के डा० शौकतुखा श्रंसारी जैसे मिश्रों ने भी श्राकोचनाएं की कि जय तक जनता यह श्रनुमन न करे कि उसका देश के शासन में कुछ हिस्सा है तब तक उसके ति र शुद्ध जारी रखने में क्या दिवचस्पी हो सक्ती है। ( शुद्ध के प्रारम्भ से कांग्रेस यही तो कहती श्राई थो श्रीर श्रपने चम्मईवाले प्रस्ताव में भी उसने यही मत प्रकट किया था) परन्तु मि० जिल्ला के तहीं का सब से सम्मानर्ग् श्रोर जोरदार उत्तर भारत-सरकार के श्रवकाश-प्राप्त श्राई० सो० एस० सदस्य सर जगदीश प्रसाद ने दिया। श्रापने कहा .—

"भारत-सरकार-द्वारा महास्मा गाधा को मि॰ जिन्ना के जिए पत्र लिखने की श्रनुमित म देने पर मि॰ जिन्ना ने जो वक्तन्य दिया है वह हस श्रद्धीकृति से भी श्रिष्ठिक विचारणीय है। कभो-कभी मि॰ जिन्ना का श्रनगंज प्रजाप वन्हें परेशान करनेवाजी हाजत में हाज देता है। श्रमो हाज में अपने दिशोवाजे भाषण में हन्होंने यह श्रसर पैदा करने की कोशिश की थी कि श्रम वे ह्वने ताकत्वर हा गये हैं कि खुद विदिश-सरकार भो उन्हें नाराज्ञ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। कायदे-श्राजम ने महारमा गाधो को सोधा उन्हों को जिखने की दावत दी थी और कुछ शान के साथ फरमाया था कि सरकार में इस चिट्ठी को रोकने की हर्रत नहीं है। चिट्ठी जिखी गयी श्रीर वसे रोक जिया गया। श्रव मि॰ जिन्ना एक चतुर खिलाड़ी की तरह इस श्रमिय परि-रियति से बचने के जिए उस पत्र के जेखक को ही निन्दा कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वे बिना किसी दिक्षत के ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि गाधोजो को जवाब देने का श्रवसर नहीं मिलेगा।

' परन्त ज्यादातर लोग जानते हैं कि मि॰ जिल्ला को बिटिश-सरकार से बहाने की कोशिश बेकार है। अपने कुछ देशवासियों के आगे मि॰ जिन्ना चाहे जितनी ढोंग हार्के, वे खुद भनी-मांवि जानते हैं कि बिटिश-सरकार के आगे उनकी एक नहीं चल सकती। वे यह भी जानते हैं कि देश का बँटवारा फिन्रूज बावों श्रोर प्रस्तावों से नहीं हो सकता। इसिबिए ने कहते हैं कि श्रंप्रेज़ों को पाकिस्तान की गारटी कर देनी चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका यह अर्थ हुआ कि यदि आव-श्यकता पढ़े तो बिदेन को देश के बँटवारे के लिए अपनी हिपयारी ताकत तक काम में लानी चाहिये। मि॰ जिन्ना की मीजूरा नाति त्रिटिश सरकार से कगड़े की नहीं, विवेक उसकी सहायता से देश का स्थायी विभाजन कराने की है। यदि इसे जान किया जाय वो फिर यह समझने में कोई कसर न रह जायगी कि मि॰ जिन्ना पर विटेन के कुछ जोगों की इतनी कृपा क्यों है। ब्रिटिश-सरकार से काइने की मूर्खता तो मिं जिन्ना के विरोधियों के हिस्से में ही पड़नी चाहिये और यह कगड़ा जिलना ही अधिक चलेगा उतनो हो मि० जिन्ना को खुती होगी। परन्त श्राश्चर्य की बात तो यह है कि मि॰ जिन्ना के दल के वाहर के कुछ प्रमुख व्यक्ति सकट के समय उनसे सहायता मागने जाते हैं। श्रापनी जाचारी की हाजत में वे खयाज करते हैं कि मि॰ जिन्ना को राजनीतिक देवता बनाकर उनकी पूजा करने से ही शायद मुल्क को नजात मिल जाय। ये प्रसिद्ध व्यक्ति मि॰ जिन्ना के पूर्व-इतिहास, उनकी वर्तमान मीति श्रीर उनकी भावी श्राकालाओं की भूत जाते हैं। उनकी करणामरी पुकार मि॰ जिन्ना की श्रहमावना को श्रीर जामत कर देती है। मि॰ जिन्ना की तुष्टि श्रसम्भव है। उन्होंने श्रपनी कड़ी शर्ते पेश करदी हैं। पाकिस्तान मान को और यह न पूछा कि उसका मतलब क्या है। यह मतलब सिद्धांत को मजर कर जेने श्रीर ब्रिटिश सरकार की गारटी मिलने पर ही बताया जा सकता है।

"परन्तु मि॰ जिन्ना भूज जाते हैं कि २४ करोड़ प्राणी, जिनमें कुछ सब से शक्तिशाजी

रियामतें भी हैं, पाकिस्तान की न्याख्या किये यिना देश के बँटवंदि की कभी स्वीकार नहीं कर सकते। देश के पांच पांतों में ऐसे मुसलिम लीगी मंत्रि-मगडल कायम धीने पर भी जो मि० जिन्ना के श्रादेशों की पूरा करने के लिए सदा तैयार रहेंगे, उन्हें कोई मय या श्रारचर्य नहीं हुया है। वे श्रपने प्रहूट माहम श्रोर धेर्य से विपत्ति का सामना करना भूते नहीं हैं। मि० जिन्ना नजात का दिन मना चुके हैं। किश्मत उन्हें भी नजात दिला सकती है, जिनसे मि० जिन्ना नफरत करते हैं। बहुतों का खपाल है कि विदेशी हमने श्रीर भोतरी फूट से हिफाजत का सबसे श्रच्छा उपाय फीज में काफी दिस्ता पाना है। युद्ध के कारण मतीं का रास्ता खुल गया है। श्रम्बन मन्दी श्रीर दिफाजत का तका।। यही है कि इस मोके से फायदा उठाया जाय। मि० जिन्ना के श्रागे श्रपीले श्रीर दरख्वास्तें पेश करने की नीति श्रय छोड़नी चाहिए। हिन्दुस्तान की जनता मि० जिन्ना के वक्तव्य को चाहे जितना नापसद क्यों न करे, यह प्रायः निश्चत है कि मि० एमरी कामस सभा में उद्दश्त करके उसे विशेष सम्मान प्रदान करेंगे।

"मि जिन्ना समुद के पार भी जो युद छैड़े हुए हैं उस पर हमें कोई श्रापत्ति न होनी चाहिए।"

सरकार पर पहला हमला 'दॉन' ने अपने २ मई के शंक में किया था "क्या भारत-सरकार की यही नोति है कि न खुद कुछ करे और न किसी दूसरे को करने दे ?"

जैसा कि पहने बताया जा जुका है कि मि॰ जिन्ना ने मुनिलम-लीग के सालाना जलसे के मोके पर दिवली में कहा था कि अगर वे देश की हक्ष्मत उनके हाथों में होती तो वे गांधीजी, उनके साथियों श्रीर अनुवायियों को ज़रूर ही उपद्वों का श्रांदीलन संगठित करने के अपराध में जेल में डाल देते।

हम श्रपनी श्रांखें मलकर देखते हैं कि क्या ये वही मुहम्मदश्रली जिन्ना हैं, जिन्होंने हकीम वर्ष पहले बिएकुल दूसरी हो श्रावाज़ लगाई थी। यह पुरातस्व की खोज मि॰ ए॰ एन॰ हाजीभाई ने की है। निम्न उद्धरण २७ जून, १६४३ के 'वाम्ये फ्रांनिकल' में प्रकाशित हुश्रा था:—

"भारत का प्रत्येक नागरिक वर्तमान परिस्थिति को नितान्त श्रन्यायपूर्ण मानता है। सरकार ने मौजूदा अपायों को कानून श्रीर श्रमन के लिए मुनासिय ठहराया है, जिस पर कोई प्रापत्ति न होनी च हिए। परन्तु जब यह बात प्रकट हो जाती है कि बुद्धिमत्तापूर्ण तथा विचार-शोल जनमत का सम्मान नहीं किया जाता, त र पश्चन या विरोध कानूनों के जोर से भी शांति व न्यवस्था नहीं कायम रह सकती। श्रसहयोग श्रान्दोलन पुरानी शिकायमों तथा जनमत की श्रवहेलना के कारण फंते हुए श्रम्तवोप का हो बाहरी रूप है। श्राज तक किसी भी सरकार की जनता से लड़ने में कामयात्री नहीं हुई है। दमन से हालन श्रीर भी विगरेगी।

"श्रक्तर कहा जाता है कि सयत स्वभाव वाले लोगों को श्रिधकारियों का समर्थन करना चाहिए। जब पिछने ६ महीने से सरकार ने ऐपे लोगों के कहने पर ध्यान नहीं दिया तो उनके लिए सरकार की तरफदारी और समर्थन करना फैसे सम्भव है ?"

ये शब्द मि॰ जिन्ना ने श्राज से २० साल पहले श्रपने एक वक्तव्य में कहे थे, जो उन्होंने सार्ट रीडिंग के शासनकाल में १६२१-२२ में दिया था।

ध जून को कराची से मि॰ जिन्ना ने पत्रकारों के बीच कहा कि हिन्यू पत्रों ने उन्हें गलत समका है, उनके भाषण से गलत उद्धरण दिये हैं श्रीर जान-बूक्त हर श्रम फैलाने का प्रयस्न किया हैं। परन्तु वे बे बवी, शौकत श्रंसारी, हैदरायाद के दा॰ लवीफ, श्रीर ह्नायतुरला रा मशरिकीजैसे श्रालोच में से श्रपनी रचा न कर सके। श्रालामा मशरिकी ने तो यहा तक कहा कि श्रमर
कांग्रेस पाकिस्तान मानने को लैयार है तो फिर उस समजीते की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस
की माग मि॰ जिन्ना ने की है। मगरिकी ने यह भी कहा कि मि॰ जिन्ना को श्रपने मूल प्रस्ताव
पर ही जमना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की घाठ तो कही गयी थी, पर । वम्प्य देवाले प्रस्ताव
को वापस लेने को नहीं कहा गया था। उद्भियों ने एक स्वर से गांधीजी के पत्र के सम्बन्ध में
सरकार के एख की निन्दा की थी श्रीर फिर मि॰ जिन्ना के भी वक्तव्य की छीछालेदर की
गयी। इन श्रालोचनाश्रों में कहा गया कि मि॰ जिन्ना के वक्तव्य के परिणाम-स्वरूप दोनों
पचों में मेल करानेवाले मित्र बड़ी कठिन श्रीर परेशानी की हालत में पढ़ गये। इसमें भी
कोई सन्देह नहीं रहा कि मि॰ जिन्ना की इस चाल के कारण लीग के नेता भी कुछ चिन्ता में
पढ़ गये, क्योंकि भारत के श्रन्य यथार्थवादी राजनीतिशों की तरह वे भी इस राजनीतिक विवाद
का श्रत करने को उरसुक हो उठे हैं। वे श्रपने में किसी कमी का श्रनुमव करने लगे श्रीर यही
इस घटना का परिणाम प्रकट में हुआ। साधारण जमता में इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि सवर्ष
में माग लेनेवाले दलों को भी श्रपनी चीति में परिवर्शन करना चाहिए।

परन्तु हिन्दू-महासभा प्रपनी खिचढ़ी यलग पकावी रही। पाच या छ, प्रान्तों में जीगी प्रधान मिन्त्रयों को काम करते देखकर उसके, मन में भी उपयुक्त प्रान्तों में महासभाई प्रधानमित्रयों की श्रधीनता में मिन्त्रमण्डल कायम करने, श्रौर जहा यह सम्भव न हो वहा श्रन्य दलों के साथ मिज्रकर मित्रमंडल बनाने, की इच्छा उत्पन्न हो गई। नयी दिल्जी से प्राप्त एक समाचार में कहा गया कि हिन्दू महासभा वैधानिक कार्यों के नियन्नण के लिए एक पार्लीमेंटरी-उपसमिति नियुक्त करेगी। यह भी जात हुन्ना कि डा॰ श्यामाप्रसाद मुकर्जी इस उपसमिति के प्रधान होंगे। कांग्रेस के लेल में रहने के दिनों में महासभाइयों की दिलचस्पी चुनाव में बदने के स्थान पर मन्त्रि-मण्डल बनाने में बदना कुछ विचित्र-सा लगता है। इससे प्रकट हो गया कि महासभा की कार्रवाई श्रपनी स्वाभाविक शक्ति के कारण न हो कर कांग्रेस के विरोधियों से मिलकर की जा रही है। १६३० के श्राम चुनाव में हिन्दू-महासभा के उम्भीदवारों की श्रसफलता सभी को ज्ञात है। इसके बाद सभा ने उपचुनावों में उम्भीदवार नहीं खड़े किये। श्री सत्यमूर्ति के स्वर्गवास के कारण केन्द्रीय श्रसेम्बली में खाली स्थान के लिए दिन्य भारत हिन्दूसभा के श्रभ्यक्त को, जो श्रिखल भारतीय हिन्दू महासभा के उपाध्यन्न भी थे, खड़े होने की घोषणा की गयी।

परन्तु ये उम्मीदवार चुनाव में खड़े नहीं हुए। गोकि हिन्दू-महासभा जीग की कहर विरोधी रही है, फिर भी उसकी योजना जीग के साथ मिलकर मित्रमङ्क वनाने की थी। हिन्दू-महासभा ने अपने को 'मुस्लिम जीग का हिन्दू-सस्करण' में बना जिया, जैसा कि उस समय ठीक ही कहा गया था। जहां वह जब-तब कामेस पर मुस्लिम जीग की मार्गों के आगे मुकने का आरोप करती रही, वहा वह उन ब्यक्तियों की अनुपित्यित में, जिन्हें निर्वाचकों ने धारासभाओं में अपना सच्चा प्रतिनिधि बना कर भेजा था, जीग के साथ मिलकर लूट का माज बाँटने का पद्यत्रभी करती रही। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सिन्ध के हिन्दूसभाई मन्त्री प्रान्तीय धारासभा में पाकिस्तान के पत्त में प्रस्ताव पास होने पर तमाशा-सा देखते रहे और उनका विरोध भी प्रभाव-हीन रहा। जब जीगी मंत्री पाकिस्तान के जिए जीरदार पचार कर रहे थे उस समय क्या हिन्दू महासभा ने कभी विचार भी किया कि उसके मन्त्रियों को क्या करना चाहिए ? यदि विचार किया

था तो सयुक्त उत्तरदायिख का क्या हुआ ? यदि नहीं, तो पाकिस्तान के विरोध में जो इतना जोर बांधा जा रहा था, वह कहां गया ?

२३ श्रगस्त, १६४२ को नयी दिव्ली में भाषण करते हुए माननीय ढा० श्रम्बेटकर ने दावा उपस्थित किया कि दिलत जातियों के साथ मुसलमानों के समान ब्यवहार होना चाहिए। पाठकों को स्मरण होगा कि मि० मेकडानल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय में हरिजनों का प्रथक् श्रस्तित्व स्वीकार किया गया था, किन्तु १६३२ में महारमा गांधी ने 'श्रामरण श्रनशन' करके उन्हें फिर हिन्दुशों के साथ मिलाया था।

भारत में ब्राहकास्टिंग के एक भूनपूर्व ढाइरेक्टर-जनरत्त मि० तिथ्रोनेत फील्डेनने १८ मार्च को तन्दन की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए कहा कि, ''र्याद विस्टन चिंत भारत जायँ श्रीर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो उसे हल करने के तिए वे सर्वोत्तम व्यक्ति सिद्ध होंगे।''

१६४३ की गर्मियों से हुंग्लेंड में विभिन्न राजनीतिक दलों के साजाना जलसे हुए। मारत में हुई हजवलों तथा ट्यूनीशिया की विजय में चौथे भारतीय डिवीजन के हिस्से की वजह से भारत का सवाज महत्वपूर्ण बन गया श्रीर उस पर हन जलसों में विचार हुश्या।

मजदूर दल का सम्मेजन जून के मध्य तक समाप्त हुआ। कई घटनाओं के कारण सम्मेजन का वातावरण गर्म रहा। इनमें पहली घटना थी हरवर्ट मारीसन तथा आर्थर प्रीतृचुढ की प्रतियोगिता। वूसरी यह थी कि तीसरे इटनेंशनल के मग होने पर बिटेन की स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूर दल में मिजने के जिए जो दरल्वास्त दी थी, उसे नामजूर कर दिया गया। लेकिन हिन्दुस्तान के सवाज पर कोई मतमेद न था। १६४२ के अगस्त महीने में मजदूर दल वाजों ने इस मसजे को जहा छोड़ रखा था वहीं छोड़कर सम्मेजन ने अपना फर्ज पूरा किया। भारत के सम्बन्ध में दो स्थानीय प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव उपस्थित किये थे। दल की प्रवन्ध-समिति की तरफ से सुमाव उपस्थित किया गया कि समय की कमी के कारण पस्तावों पर बहस न की जाय। इस सुमाव का कई प्रतिनिधियों ने विरोध किया। तब श्री ग्रीनयुद ने इस आधार पर प्रस्ताव वापस जिये जाने पर जोर दिया कि निकट-मविष्य में ही एक सयुक्त समिति में प्रवन्ध समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस सवाज पर विचार किया जायगा।

प्रबन्ध समिति की अन्य कितनी ही रिपोर्टों की तरह सम्मेलन ने हिन्दुस्तान के बारे में भी एक रिपोर्ट विना वहस के मजूर की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सम्बन्धी सयुक्त समिति, जिसमें मजदूर दल की पार्लीमेंटरी पार्टी की भारत-समिति श्रोर प्रबन्ध-समिति की अतर्राष्ट्रीय उपसमिति भी, देश की वैधानिक समस्या व किप्स-प्रस्तावों की नामजूरी के बारे में विचार जारी रखेगी। रिपोर्ट में प्रबन्ध-समिति व ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की साधारण परिषद् की १२ श्रगस्त वाली घोषणा का हवाला दिया गया, जिसमें सविनय-श्रवज्ञा-श्रान्दोलन की निन्दा की गयी श्रीर सरकार से कहा गया कि श्रान्दोलन वन्द किये जाने पर स्व-शासन के सिद्धान्त की रखा करने तथा उसे श्रमल में लाने के लिए सरकार को फौरन बातचीत शुरू करनी चाहिए। तब प्रबन्ध-समिति का श्रारवासन मिलने पर उन प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। १२ श्रगस्त, १६४२ वाले प्रस्ताव से स्पष्ट है कि मजदूर दल की प्रबन्ध समिति श्रभी तक इस श्रम में पढ़ी हुई थी कि कांग्रेस ने ६ श्रगस्त, १६४२ को सर्विनय-श्रवज्ञा-श्रान्दोलन शुरू किया था।

मारत के राजनीतिक श्रवंगे के सवाल पर मजदूर-सम्मेलन व ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की संयुक्त समिति ने जिस ढंग से काम किया उसे देखकर पार्लीमेंट में काम करनेवाले लिटिश मजदूर- है। परन्तु वे बे जवी, शोकत श्रसारी, हैदरायाद के हा॰ लवीफ, श्रीर ह्नायतुल्ला व्या मशिकिन जैसे श्रालोचकों से श्रपनी रहा न कर सके। श्रालामा मशिकी ने तो यहा तक कहा कि श्रगर कांग्रेस पाकिस्तान मानने को तैयार है तो फिर उस समनीते की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस की माग मि॰ जिन्ना ने की है। मशिक्तान की यह भी कहा कि मि॰ जिन्ना को श्रपने मूल प्रस्ताव पर ही जमना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की बात तो कही गयी थी, पर । वम्मईवाले प्रस्ताव को वापस लेने को नहीं कहा गया था। उद्भुपों ने एक स्वर से गांधीजी के पत्र के सम्बन्ध में सरकार के रूख की निन्दा की थी श्रीर फिर मि॰ जिन्ना के मी वक्तव्य की छीछालेदर की गयी। इन श्रालोचनाशों में कहा गया कि मि॰ जिन्ना के वह्वव्य के परिणाम-स्वरूप दोनों पहों में सेल करानेवाले मित्र बड़ी कठिन श्रीर परेशानी की हालत में पढ़ गये। इसमें भी कोई सन्देह नहीं रहा कि मि॰ जिन्ना की हस चाल के कारण लोग के नेता भी कुछ चिन्ता में पढ़ गये, क्योंकि भारत के श्रन्य यथार्थवादी राजनीतिशों की तरह वे भी इस राजनीतिक विवाद का श्रत करने को उरसुक हो उठे हैं। वे श्रपने में किसी कमी का श्रनुभव करने लगे श्रीर यही इस घटना का परिणाम प्रकट में हुशा। साधारण जनता में इसकी प्रतिक्षिया यह हुई कि सघर में माग जैनेवाले दलों को भी श्रपनी मीति में परिवर्शन करना चाहिए।

परनतु हिन्दू-महासभा प्रपनी खिचड़ी श्रलग पकाती रही। पाच या छु, प्रान्तों में जीगी प्रधान मिन्त्रयों को काम करते देखकर उसके, मन में भी उपयुक्त प्रान्तों में महासभाई प्रधान मित्रयों की श्रधीनता में मिन्त्रमण्डल कायम करने, श्रीर जहा यह सम्भव न हो वहा श्रन्य दलों के साथ मिळकर मित्रमंडल बनाने, की इच्छा उत्पन्न हो गई। नयी दिख्ळी से प्राप्त एक समाचार में कहा गया कि हिन्दू महासभा वैधानिक कार्यों के नियत्रण के लिए एक पार्लीमेंटरी-उपसमिति नियुक्त करेगी। यह भी जात हुन्ना कि डा॰ रयामाप्रसाद मुकर्जी इस उपसमिति के प्रधान होंगे। कांग्रेस के जेळ में रहने के दिनों में महासमाहयों की दिलचस्पी चुनाव में बढ़ने के स्थान पर मित्रमण्डल बनाने में बढ़ना कुछ विचित्र-सा लगता है। इससे प्रकट हो गया कि महासभा की कार्रवाई श्रपनी स्वाभाविक शक्ति के कारण न होकर काग्रेस के विरोधियों से मिलकर की जा रही है। १६३७ के श्राम चुनाव में हिन्दू-महासभा के उम्मीद्वारों की श्रसफलता सभी को ज्ञात है। इसके बाद सभा ने उपचुनावों में उम्मीदवार नहीं खड़े किये। श्री सरयमूर्ति के स्वर्गवास के कारण केन्द्रीय श्रसेम्बलो में खाली स्थान के लिए दिख्या भारत हिन्दूसभा के श्रध्यक्य को, जो श्रस्तिल भारतीय हिन्दू महासभा के उपध्यक्य भी थे, खड़े होने की घोषणा की गयी।

परन्तु ये डम्मीद्वार चुनाव में खड़े नहीं हुए। गोकि हिन्दू-महामभा जीग की कट्टर विरोधी रही है, फिर भी उसकी योजना जीग के साथ मिलकर मित्रमङ्ख थनाने की थी। हिन्दू-महासभा ने अपने को 'मुस्लिम जीग का हिन्दू-संस्करण' में बना जिया, जैसा कि उस समय ठीक ही कहा गया था। जहां वह जब-तब कामेस पर मुस्लिम जीग की मागों के आगे मुक्ते का आरोप करसी रही, वहा वह उन व्यक्तियों की अनुपिश्यित में, जिन्हें निर्धाचकों ने धारासभाओं में अपना सच्चा प्रतिनिधि बना कर भेजा था, जीग के साथ मिलकर लूट का माज वाँटने का पद्यन्न भी करती रही। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सिन्ध के हिन्दूसमाई मन्त्री प्रान्तीय धारासभा में पाकिस्तान के पन्न में प्रस्ताव पास होने पर तमाशा-सा देखते रहे और उनका विरोध भी प्रभाव-हीन रहा। जब जीगी मन्नो पाकिस्तान के जिए जीरदार प्रचार कर रहे थे उस समय क्या हिन्दू महासभा ने कभी विचार भी किया कि उसके मिन्त्रयों को क्या करना चाहिए ? यहि विचार किया

था तो सयुक्त उत्तरदायित्व का क्या हुआ ? यदि नहीं, तो पाकिस्तान के विरोध में जो इतना जोर बांधा जा रहा था, वह कहां गया ?

२३ श्रगस्त, १६४२ को नयी दिल्ली में भाषण करते हुए माननीय टा॰ श्रम्बेटकर ने दावा उपस्थित किया कि दिलत जातियों के साथ मुसलमानों के समान ब्यवहार होना चाहिए। पाटकों को स्मरण होगा कि मि॰ मेकडानल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय में हरिजनों का पृथक् श्रस्तित्व स्वीकार किया गया था, किन्तु १६३२ में महारमा गांधी ने 'श्रामरण श्रनशन' करके उन्हें फिर दिन्दुशों के साथ मिलाया था।

मारत में ब्राडकास्टिंग के एक भूनपूर्व ढाइरेक्टर-जनरत्त मि० तिश्रोनेत फील्डेनने १८ मार्च को बन्दन की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए कहा कि, "र्याद विस्टन चिंत भारत जायँ श्रीर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो उसे हल करने के लिए वे सर्वोत्तम व्यक्ति सिद्ध होंगे।"

१६४३ की गर्मियों से इंग्लैंड में विभिन्न राजनीतिक दर्जों के साजाना जलसे हुए। मारत में हुई हजवर्जों तथा ट्यूनीशिया की विजय में चौथे भारतीय डिवीजन के हिस्से की वजह से भारत का सवाज महत्वपूर्ण बन गया श्रीर उस पर इन जलसों में विचार हुआ।

मजदूर दल का सम्मेलन जून के मध्य तक समाप्त हुआ। कई घटनाओं के कारण सम्मेलन का वातावरण गर्म रहा। इनमें पहली घटना थी हरवर्ट मारीसन तथा आर्थर ब्रीतवुड की प्रति-योगिता। दूसरी यह थी कि तीसरे इटनेंशनल के भग होने पर ब्रिटेन की स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूर दल में मिलने के लिए जो दरख्वास्त दी थी, उसे नामंजूर कर दिया गया। लेकिन हिन्दुस्तान के सवाल पर कोई मतमेद न था। १६४२ के अगस्त महीने में मजदूर दल वालों ने इस मसले को जहा छोड़ रखा था वहीं छोड़कर सम्मेलन ने अपना फर्ज पूरा किया। भारत के सम्बन्ध में दो स्थानीय पतिनिधियों ने प्रस्ताव उपस्थित किये थे। दल की प्रबन्ध-समिति की तरफ से सुमाव उपस्थित किया गया कि समय की कमी के कारण पस्तावों पर बहस न की जाय। इस सुमाव का कई प्रतिनिधियों ने विरोध किया। तब श्री प्रीनवुड ने इस आधार पर प्रस्ताव वापस लिये जाने पर जोर दिया कि निकट-मविष्य में ही एक सयुक्त समिति में प्रबन्ध समिति की रिपोर्ट को ध्वान में रखते हुए इस सवाल पर विचार किया जायगा।

प्रवन्धं समिति की अन्य कितनी ही रिपोर्टों की तरह सम्मेलन ने हिन्दुस्तान के बारे में भी एक रिपोर्ट विना बहस के मजूर की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सम्बन्धी सयुक्त समिति, जिसमें मजदूर दल की पार्लीमेंटरी पार्टी की भारत-समिति और प्रवन्ध-समिति की अतर्रा- ध्रीय उपसमिति भी, देश की वैधानिक समस्या व किप्त-प्रस्तावों की नामजूरी के बारे में विचार जारी रखेगी। रिपोर्ट में प्रवन्ध-समिति व ट्रेड-पूनियन कांग्रेस की साधारण परिषद् की १२ अगस्त वाली घोषणा का हवाला दिया गया, जिसमें सिवनय-अवज्ञा-आन्दोलन को निन्दा की गयी और सरकार से कहा गया कि आन्दोलन बन्द किये जाने पर स्थ-शासन के सिद्धान्त की रचा करने तथा बसे अमल में लाने के लिए सरकार को फौरन बातचीत शुरू करनी चाहिए। तब प्रबन्ध-समिति का धारवासन मिलने पर उन प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। १२ अगस्त, १६४२ वाले प्रस्ताव से स्पष्ट है कि सजदूर दल की प्रबन्ध समिति अभी तक इस अम में पढ़ी हुई थी कि कांग्रेस ने ६ अगस्त, १६४२ को सर्वनय-अवज्ञा-आन्दोलन शुरू किया था।

मारत के राजनीतिक शब्गे के सवाज पर मजदूर-सम्मेजन व ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की संयुक्त समिति ने जिस ढंग से काम किया उसे टेखकर पार्जीमेंट में काम करनेवाले ब्रिटिश मजदूर-

दल की वारीफ नहीं की जा सकती। यदि इस प्रकार की कोई घटना हिन्दुस्तान या किसी उप-निवेश में होती तो वानाग्राहो उन कहकर उसकी निन्दा की जावी और उसे प्रजावन्त्री सरकार के श्रयोग्य ठहरा दिया जाता। समिति के कुछ सदस्यों की कार्रवाई पर 'श्रमुत बाजार पत्रिका' के जन्दन-कार्यावय ने जार्ड वेवल की जन्दन से स्वानगी के चार दिन बाद १४ श्रमत्वर के दिन प्रकाश डाला। 'पत्रिका' के सवाददाता का विवरण नीचे दिया जाता है.—

"मजदूर दल की राष्ट्रीय-प्रवन्ध समिति व पार्लीमेंटरी मजदूर दल की भारत-सम्बन्धी संयुक्त समिति को चैठक सगइवार को श्रवानक समाप्त हो गयो। चैठक में वामपचीय सदस्यों की घरफ से इस बात पर श्राश्चर्य प्रकट किया गया कि समिति की श्रनुमित प्राप्त किये बिना उसके कुछ सदस्य लार्ड वेवल से हिन्दुस्तान के विषय में घातचीत करने कैसे चले गये।

"यहा यह बात ध्यान देने की है कि १ श्रक्त्वर की समिति की कार्रवाई इस इरादे से स्यगित कर दो गयी थी कि श्रगलो बैठक में मन्त्रिमढल के सदस्य मि० एटली श्रीर मि० बेविन से हिन्दुस्तान की परिस्थित के सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिए। उसी बैठक में यह भी निश्चय किया गया कि समिति की तरफ से लार्ड वेवल से एक डेपुटेशन मिन्ने श्रीर राजनीतिक श्रहगे की दूर करने के लिए समिति के विचार उपस्थित करे।

"लेकित मुक्ते ज्ञात हुआ कि अगली बैठक में मि० रिस्ते ने घोषणा की कि वे और उनके कुछ मित्र, जिनमें प्रोफेनर लाहकी, श्रा लोर सन श्रीर श्री कोने में से एक भी न था, लार्ड वेनल से मिलकर हिन्दुस्तान की हालत के बारे में बातचीत कर चुके हैं। इस घोषणा का श्री, कोने न दूसरे सदस्यों ने प्रतिनाद किया। गोकि मि० रिइले श्रीर उनके साथियों ने यह बताने से इन्कार कर दिया कि लार्ड वेनल न उनके बोच नया बार्जे हुई, फिर भी समिति ने बहुमत से श्री रिडले के कार्य का समर्थन कर दिया।"

श्रनुरोध करते हैं कि वह हिन्दुस्तान में उसकी श्रपनी सरकार कायम करे।"

स्काटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सर्वसम्मति से अपनी मांग उपिथत की कि "भारतीय नेताओं की रिहाई और उनके साथ समफीते की बार्वे आरम्भ करके हमें फासिज्म के विरुद्ध उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए।"

इसी प्रकार के विचार क्लारिकल एड एडिमिनिस्ट्रेटिववर्कर्स यूनियन की लंदन तथा केन्द्रीय शासाओं ने भी प्रकट किये।

टन दिनों भारत के भविष्य के सम्पन्य में बिटेन में श्रशान्ति छाई हुई था। प्रति सप्ताइ कोई न कोई नया कार्यक्रम रहता था श्रीर भारत मत्री मि० एमरी उसमें पहुंच ही जाते थे। १० जून को भारतीय चित्रों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा--''भारतीय राज-नीति की पेचीदी समस्यायें पिछती पीढ़ी में उठी थीं भौर इसमें ऋछ भी सदेह नहीं हे कि अगली पीड़ी आरम्भ दीते-होते उनमें ऐसा परिवर्तन हो जायगा कि फिर उन्हें पश्चाना भी न जासकेगा। श्रंग्रेत सारतीयों के श्रान्दरिक जीवन को समक्तर ही उन्हें समक्त सकते हैं श्रीर उनके जीवन तथा राजनीतिक चेत्र में हिस्सा वँटा सकते हैं। भारत को इस साधारण कृपा के लिए भी उनका श्राभारी होना चाहिए। यहां यह बाव ध्यान देने की है कि हतने दिन वाद भी भारत का सवाल पूरी तरह हुता न किया जायगा, यिक उसमें ऐसा परिवर्तन किया जायगा, जिससे उसे पहिचाना म जा सके। सि॰ एमरी के मत से पमय बीत जाने पर भी भारतीय समस्य। के निवटारे का दिन निकट न आवेगा। जिस तरह सृग-मरीचिका पानी के निकट पहुँचने पर दूर इटती जाती है और फिर प्यास बुमाने को जल दिये विना श्रंत में श्रांख से श्रोमल हो जाती है उसी तरह हिन्दुस्तान के सवाल के हम जितने ही निकट जाते ह वह उतना ही दूर होता जाता है। १६४१ में सि० एमरी ने भारतीय समस्या की तुलना पहाड़ की एक चोटो से की थी, जिसे हम ऊपर चढ़ने पर निकट समसने लगते हैं। परन्तु ऊपर चढ़ने पर प्रकट होता है कि चोटो दूर है श्रीर श्रमी चढ़ना बाकी है। लेकिन दो वर्ष बाद भाषण करते हुए मि॰ एमरी ने बताया कि समस्या का निबटारा एक पीडी बाद होता। स्पष्ट ई कि उनकी योजना राजनीतिक अईंगे की युद्धाल में ही नहीं. बिक्क युद्ध समाप्त होने के ३० वर्ष बाद तक वनाये रखने की थी।

मि॰ एमरी की इस इच्छा की तुलना श्रीमती श्राहरिस पीर्टल के एक श्रसाधारण तथा स्वत्याशित कथन से की जा सकती है। श्रीमती पोर्टल वर्तमान पीड़ी के विचार से तत्कालीन शिला-मंत्री मि॰ श्रार० ए॰ यटलर की बहन श्रीर पिछली पीड़ी के विचार से मध्यप्रान्त के गवर्नर सर मंदिगू बटलर की पुत्री हैं। यह कथन श्रीमती पोर्टल ने ईस्ट शिया श्रसोसियेशन, लंदन की चैठि में मि॰ एमरी के भाषण से ठीक पहले किया था। श्रीमती पोर्टल ने श्रपने भाषण में कहा:—

"साधारण धामेज के व्यवहार से अपने जिन सर्वोत्तम गुणों को हम तिलाजिल द देते हैं, जा। उस पर भी ननर छालिये। यह व्यवहार कुछ तो भ्रज्ञान थार कुछ शिष्टाचार के ध्रभाव के कारण होडा है। श्रमें ज-समुदाय भारतीयों से कभी विचार-विनिमय नहीं करता। पोलो श्रोर पिज से विचारों का जन्म नहीं होता। हसके श्रतिरिक्त, मिथ्याभिमान की नावना भी धाथा दालती है।

श्रीमती पोर्टत ने इन शब्दों में भारत में अपने २० वर्ष के शनुभव को निच र दिया था। कि शंत में भारत में काम कर चुकनेवाले जुड़ युद्ध श्रमेजों ने श्रीमती पोर्टल के क्रयन की

दल की वारीफ नहीं की जा सकती। यदि इस प्रकार की कोई घटना हिन्दुस्तान या किसी उप-निवेश में होती तो वानाराही ढग कहकर उसकी निन्दा की जाती और उसे प्रजातन्त्री सरकार के अयोग्य ठहरा दिया जाता। सिमिति के कुछ सदस्यों की कार्रवाई पर 'अमृत बाजार पत्रिका' के जन्दन-कार्यालय ने लार्ड वेवल की लन्दन से रवानगी के चार दिन बाद १४ अक्त्वर के दिन प्रकाश ढाला। 'पत्रिका' के संवाददाता का विवरण नीचे दिया जाता है.—

"मजदूर दल की राष्ट्रीय-प्रबन्ध समिति व पार्लीमेंटरी मजदूर दल की भारत-सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठक मगइवार को अवानक समाप्त हो गयी। बैठक में वामपन्नीय सदस्यों की सरफ से इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया गया कि समिति की अनुमित प्राप्त किये बिना उसके कुछ सदस्य लाई वेवल से हिन्दुस्तान के विषय में बातचीत करने कैसे चले गये।

"यहा यह बात ध्यान देने की हैं कि १ अक्तूबर की समिति की कार्रवाई इस इरादे से स्थिगित कर दी गयी थी कि अगलो बैठक में मिन्त्रमहल के सदस्य मि० एटली और मि० बेविन से दिन्दुस्तान की परिस्थिति के सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिए। उसी बैठक में यह भी निश्चय किया गया कि समिति की तरफ से लार्ड वेवल से एक डेपुटेशन मिले और राजनीतिक अहंगे को दूर करने के लिए समिति के विचार उपस्थित करे।

"लेकित मुक्ते ज्ञात हुआ कि अगली बैठक में मि० रिड से ने घोषणा की कि वे भौर उनके कुछ मित्र, जिनमें प्रोफेपर लाहकी, आ तोरें सन और श्री कोवे में से एक भी न था, लाई वेवल से मिलकर हिन्दुस्तान की हालत के बारे में बातचीत कर चुके हैं। इस घोषणा का श्री, कोवे व दूसरे सदस्यों ने प्रतिवाद किया। गोकि मि० रिड ले और उनके साथियों ने यह बताने से इन्कार कर दिया कि लाई वेवल व उनके बोच क्या बातें हुई, फिर भो समिति ने बहुमत से श्री रिड ले के कार्य का समर्थन कर दिया।"

बिटेन के मजदूर दल का दृष्टिकीण वहां के साम्राज्यवादियों की अपेना अधिक उन्नत नहीं है। इस दल के लदनवाले केन्द्र से प्रकाशित होनेवाली उन गरती चिट्टियों से प्रकट होता है, जिनमें कहा गया था कि मजदूर सदस्यों को लदन में होनेवाली उन भारत-सम्बन्धी समाश्रों का समर्थन नहीं करना चाहिये, जो मजदूर दल की नीति के विरुद्ध हों। मजदूर दलवाले अभी तक इस गलतफदमी में पढ़े हुए हैं—या वे जानवूम कर अम पदा करने की कोशिश करते हैं—िक कामेस देश की जनता के हाथ में अधिकार दिलाने की वाल कह कर दरश्रस्ल अपने लिए अधिकार मांग रही है। यदि ऐपा न होता तो पार्लीमेट के मजदूर सदस्यों को 'कामेस को अधिकार दिये जाने का समर्थन न करने को' हिदायत केमें दो जाती। सामतवर्ग की ही तरह मजदूरवर्ग में गलत वातों का प्रचार सत्य बातों से छ महीने या एक साल पहले हो जाता है और फिर इन मिट्या धारणाओं के दूर होने में—यदि वे कनी दूर हो सक —वहुत समय लग जाता है।

ब्रिटेन के जनमत में एक नयी बात भी देखने में धाई है। इंग्लैंड के शासकवर्ग के विचारों की चर्चा करने पर कुछ न्यायिशय अभेज कहते हैं कि इंग्लैंड का दिल दुरुस्त है। यह सम्भव है कि उसका दिल दुरुस्त हो और दिमाग भो साफ हो, लिकन इसमें कुछ भो शक नहीं है कि उसके हाय कमजोर हैं।

परन्तु मौजूरा हाजत को ठीक समझने वाले श्रमेजों के प्रति न्याय का तकाजा है कि हम उनके विचारों को यहां उद्धृत करें।

ए दे विद्रकत देंद यू नियन की प्रेस्टन-शाखा ने प्रस्ताव पास किया था-"इम सरकार से

श्रनुरोध करते हैं कि वह हिन्दुस्तान में उसकी श्रपनी सरकार कायम करे।"

स्काटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सर्वसम्मति से अपनी सांग उपन्थित की कि "भारतीय नेताओं की रिहाई और उनके साथ सममौते की बावें खारम्भ करके हमें फासिजम के विरुद्ध उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए।"

इसी प्रकार के विचार क्लिरिकल एड एडिमिनिस्ट्रेटिववर्कर्स यूनियन की लदन तथा केन्द्रीय शाखाद्यों ने भी प्रकट किये।

उम दिनों सारत के भविष्य के सम्पन्च में विटेन में अशान्ति छाई हुई था। प्रति सप्ताइ कोई न कोई नया कार्यक्रम रहता था श्रीर भारत मत्री मि० एमरी उसमें पहुच ही जाते थे। १० जून को भारतीय चित्रों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा-"भारतीय राज-नीति की पेचीदी समस्यायें पिछली पीढ़ी में ठठी थीं भीर इसमें कुछ भी सदेह नहीं है कि श्रगती पीड़ी आरम्भ होते-होते उनमें ऐसा परिवर्षन हो जायगा कि फिर उन्हें पहचाना भी न जा सकेगा। श्रंग्रेग भारतीयों के श्रान्तरिक जीवन की समक्तर ही उन्हें समक सकते हैं श्रीर उनके जीवन तथा राजनीतिक चेत्र में हिस्सा बँटा सकते हैं। भारत को इस साधारण कृपा के लिए भी उनका श्राभारी होना चाहिए। यहां यह बात ध्यान देने की है कि हतने दिन बाद भी भारत का सवाल पूरी तरह हुता न किया जायगा, विलक उसमें ऐसा परिवर्तन किया जायगा, जिससे उसे पहिचाना म जा सके। मि॰ एमरी के मत से पमय बीत जाने पर भी भारतीय समस्या के निवटारे का दिन निकट न आवेगा। जिस तरह स्टग-मरीचिका पानी के निकट पहुँचने पर दूर हटती जाती है और फिर प्यास बुमाने को जल दिये बिना श्रत में श्रांख से श्रोमल हो जाती है उसी तरह हिन्दुस्तान के सवाज के हम जितने ही निकट जाते ई वह उतना ही दूर होता जाता है। १६४१ में मि० एमरी ने भारतीय समस्या की तुज्ञना पहाए की एक चोटो से की थी, जिसे हम ऊपर चढ़ने पर निकट सममते लगते हैं। परन्तु ऊपर चढ़ने पर प्रकट होता है कि चोटो दूर है और अभी चढ़ना बाकी है। लेकिन दो वप वाद भाषण करते हुए मि॰ एमरी ने बताया कि समस्या का निबटारा एक पीड़ी बाद होगा। स्पष्ट है कि उनकी योजना राजनीतिक अहंगे को युद्ध हाल में ही नहीं. बिल्क युद्ध समाप्त होने के ३० वप वाद तक वनाये रखने की थी।

सि॰ एमरी की इस इच्छा की तुल्तना श्रीमती श्राहरिस पीर्टल के एक श्रसाधारण तथा श्रवस्याशित कथन से की जा सकती है। श्रीमती पोर्टल वर्तमान पीड़ी के विचार से सरकालीन शिशा-मंत्री सि॰ श्रार० ए॰ वटलर की बहन श्रीर पिछली पीड़ी के विचार से मध्यप्रान्त के गवर्नर सर माटेगू बटलर की पुत्री हैं। यह कथन श्रीमती पोर्टल ने ईस्ट शिया श्रसोसियेशन, लंदन की पैठि में मि॰ एमरी के भाषण से ठीक पहले किया था। श्रीमती पोर्टल ने श्रपने भाषण में कहा.—

"साधारण श्रमेज के व्यवहार से श्रपने जिन सर्वोत्तम गुणों को हम तिलाजित दे देते हैं, जरा उस पर भी नजर डालिये। यह व्यवहार कुछ तो भ्रज्ञान श्रीर कुछ शिष्टाचार के श्रभाव के कारण होता है। श्रमेज-समुदाय भारतीयों से कभी विचार-विनिमय नहीं करता। पोलो श्रोर विज से विचारों का जन्म नहीं होता। इसके श्रविरिक्त, मिथ्याभिमान की भावना भी वाधा दालती है।

श्रीमती पोर्टल ने इन शब्दों में भारत में श्रपने २० वर्ष के श्रनुभव का निचाद दिया था। क्षापण के श्रंत में भारत में काम कर जुकनेवाले कुछ बृद्ध श्रमेजों ने श्रीमती पोर्टल के कथन की

कड़ श्रालोचना की, जिसके जवाब में उन्होंने बही-चतुराई से कहा कि मैं यहां नई पीढ़ी के लोगों क रहने की उम्मीद करती थी। इसका मतलब दूसरे शब्दों में यही हुआ कि पुरानी पीढ़ी के लोगों का सुधार श्रसम्भव है।

सि॰ एमरी ने जिस दिन साझाउप कायम रखने के पन्न में भाषण दिया था उसके दूसरे दिन लार्ड सेमुग्रल ने अधिक स्पष्टता से विचार प्रकट किये। आपने कहा कि भौपिनवेशिक समस्याओं के निवटारे के लिए पार्लीमेंट की एक स्थायी संयुक्त समिति होनी चाहिए। लार्ड सेमुग्रल ने कहा—''अब वह समय बीत गया है जब साझाउप भग होना उन्नति का लक्षण माना जाता था। ससार में ६८ स्वतत्र राष्ट्र पहले ही से हैं। हमें उनके एक होने का प्रयश्न करना चाहिए न कि अनेक होने का, क्योंकि राष्ट्रों की सख्या बहने से नयी सीमाए बनेंगी और मगदे के नये कारण उत्पन्न होंगे।" आपने अंत में कहा कि अगर बीतवीं शतावदीं में बिटिश साझाउप का अत हुआ तो हक्कीसवीं शतावदीं में एक और साझाउप कायम करने की आवश्यकता हु खड़ी होगी।"

जहां एक तरफ यह विचारधारा चल रही थो वहा दूसरी तरफ मजदूर दल की विद्युत्ती वर्षे करने को श्रंतरिट्टीय परिपद्" स्थापित करने की घोषणा की। इस परिपद् का उद्देश्य सयुक्तराष्ट्र सघ से यह गारटी कराना है कि श्रटलाटिक श्रिधकारपत्र के श्रत्रसार जो श्रिषकार राष्ट्रों के लिए दिये गये हैं वे भारत पर भी लागू होंगे। इस घोषणा पर शोफेसर जार्ज केटलिन के भी हस्ताचर थे, जो राजनीतिक श्रीर वैधानिक विषयों के एक प्रसिद्ध लेखक हैं श्रीर कोरनेल विश्वविद्यालय के श्रध्यापक रह चुके हैं।

भारत के प्रति जो व्यवहार हुआ उसके लिए मजरूर दल नहीं—मजदूरों को दु ख हुआ।
१४ से अधिक श्रमजीवी सस्थार्थों ने विटसनटाइड सम्मेजन (१३ जून) में प्रस्ताव पेश करने की सूचनाए भेजों। एक भी प्रस्ताव में दल के नेताया की, जो मात्रमडल के सहस्य थे, प्रशसा नहीं की गयी, बल्कि हिन्दुस्तान का सवाल हल न करने के लिए उनकी निंदा की गयी। उन सभी ने एक स्वर से भारत में फिर से बातचीत शुरू करने का श्रवरोध किया और सबसे अधिक इस श्रावरयकता पर जोर दिया कि कामेसजनों को जेल से छोड़ दिया जाय। इन प्रस्तावों को भेजने- वालों में दल के वे संगठन भी थे, जो विदेशी तथा घरेलू राजनीति में दल के नेताश्रों का समर्थन करते आये थे।

जुलाई, १६४२ में इगलेंड की कितनी ही सस्थाओं ने जिनमें इ हिया जीग, बिटिश कम्यूनिस्ट पार्टी और इ जीनियरों की सम्मिन्नित यूनियन भी थी, जोरदार शब्दों में भारवीय नेताओं से बात-चीत शुरू करने की माग की श्रीर कहा कि उनमें से जो श्रमी जेलों में हों उन्हें रिहा कर दिया जाय। मेसर्स लिंडसे इ मह ने महारमा गाधी के उन लेखों, भाषणों तथा वनक्यों के चुने हुए श्रश एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किये, जो उन्होंने श्रगस्त १६४२ में श्रपनी गिरफ्तारी से पहिन्ने दिये थे। पुस्तिका में प्रकाशक ने साथ में कोई टिप्पणी या भूमिका तक नहीं दी थी श्रीर उसका उद्देश्य सिर्फ जनता का ज्ञान-वर्द्धन था।

सर रिवार्ड आकर्तेंड के नेतृत्व में जो नई कामनवेख्य पार्टी सगिठित हुई वह भी भारत के सवाल में दिवाचस्पी रखनेवाली सस्थाओं के साथ मिल गई। जुलाई के प हले सप्ताह में प्रधानमंत्री चिंवल ने गिल्ड हाल में एक भाषण दिया। यह भारत के सम्बन्ध में उनका पहिला भाषण था, जिस में उन्होंने प्रतिक्रियावादी रुख नहीं प्रकट किया था। श्राप ने कहा कि ताज के सुनह चक्क की श्राधीनता में जो विभिन्न जातिया श्राशिक रूप से विजय-द्वारा, श्राशिक रूप से रजामदी

से, किन्तु श्रिधकांश में किसी योजना के विना ही स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के जो संपर्क में श्रा गई हैं इसे में 'बृटिश राष्ट्रमंडल श्रोर साम्राज्य' की संज्ञा देना ज्यादा पसंद करता हूं। मि० चिंत ने श्रागे कहा— "यह एक श्रसाधारण प्रभाव श्रीर भावना है, जिसके कारण कनाडा श्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड श्रीर हांचण श्रप्तीका श्रपने जवानों को समुद्र-पार लक्ष्ते श्रीर मरने के किये भेजते हैं। भारत के विस्तृत उप-महाद्वीप में, जिसे श्रमी बिटिश राष्ट्रमंटल में पूर्ण संतीय प्राप्त होनेवाला है, कितनी ही जदाकृ व श्रन्य जातियां शाही गंडे के नीचे श्रागयी है।" यहाँ 'श्रभी' से मतलय सप्ताहों या महीनों का नहीं विविक [वर्षों से है।

बाद में ब्रिटिण कोंसिल ब्राफ चचेंज ने भी भारत को सहायता का वचन दिया। प्रोफेसर जोड, प्रोफेसर हेरएड लास्की. मि॰ क्लीमेंट डेंबीज, ब्राफ डीकन ब्राफ वेस्टमिनिस्टर, सर रिचार्ड प्रेगरी, सर ब्रॉनेस्ट बेनेट, प्रोफेसर नारमन बेनिवच व वर्गिवम ब्रीर ब्रोडफीर्ड के विशाप व दूसरे कितने ही प्रमुख व्यक्तियों के हस्ताहरों से ६ ब्रागस्त को एक ब्रापील निकाली गयी कि नेताओं की गिरफ्तारी की पहली सालगिरह के ब्रावसर पर भारत-सम्बद्धी नीति में संशोधन किया जाय।

सर चालके ड वाटसन जैसे कट्टरपंथी ने भी सारत के साथ समानता का व्यवहार किये जाने का चातुरीप किया चौर कहा कि चाव ग्रंभे जों को चाहिये कि वे जपने की भारत में ''मेहमान'' मानें चौर बद्दपन की भावना स्थाग हैं।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दोहरी प्रयुक्तियां देखने में श्राती हैं। यहां साम्राज्यवाद भायः श्रंतिम सीस से रहा है। फिर भी मिटे हुए साम्राज्यवाद व शेप रहे साम्राज्यवाद में निरतर संघर्ष जारी है। पहिलो महायुद्ध में बिटेन को जो-कुछ मिला या उसे बनावे रखने के लिए वह यहत ही चिन्तित है। 'लाइफ' पत्रिका के मम्पादकों ने उसपर श्वारीप किया है कि यह युद्ध वह साम्राज्य बनाये रखने के लिए कर रहा है। इसका लवाब ब्रिटेन की वरफ से सिर्फ यही दिया जा सकता है कि वह तो मिर्फ जो-कुछ है उसी को कायम रखना चाहता है। उपनियेशों की तरफ से लहने के के एवज में यह लाभ तो उसे मिलना ही चाहिए। मि॰ एमरी जब उपनिवेश-मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन को उपनिषेशों में बसने के लिए ब्राधिक ब्रन्ही किस्स के बंब्रेज भेजने चाहिए। साम्राज्यपादियों में पुमरी शीर चर्षित का साथ खुव मिला है। पुमरी श्रीर लिन्नतिथगी की जोड़ी भी रा है। पे जुड़वाँ माइयों की तरह हैं। उनकी कुलना देविट और जोनेथन व देमन और थियास से की जा सकती है। उन के शरीर दो होते हुए भी धारमा एक है। दो जीम होते हुए भी भाषाज एक ही है। = ध्रगस्त, ११४० को जिनसियगो जो-कुछ कहते हैं यही एमरी १४ अगस्त को कामंग सभा में दोहरा देते हैं। यदि भारत मंत्री १६४३ में गांधीजी व कांग्रेसी नेतायाँ से "स्पष्ट चारवासन व प्रभावपूर्ण गारटी" की भांग करते हैं तो वाह्यगय "प्रस्तावों की वापसी, दिसा की निंदा य राजनीति में पिर मे भाग लेने से पूर्व देनी गारटी करने की, जी मरकार की नग्र ही," मांग करते हैं। चर्चिल, एमरी और जिन्जियनों की धाएम में खुर यनती है। चर्चिल के भन में हुद्या उत्पन्न होती है. एमरी योजना यनाते हैं छीर जिनलियगी उसे कार्यान्यत करते हैं। ये वस्तुत मिटिश साम्राज्यवाद के क्रमश आगमा, सन्तिष्क चार रारीर हैं। यह दश्तरदायी शासन का दामी नहीं है। कणाडा के रहे सेंहावों व कांक्यचन के पर्वतों के लिए जी शेर्येटार कोट उपयोगी है वह कज़कता और दिलों की गर्मी में क्षायक नहीं है। प्रमास १९३७ में घोषणा करके मोठेगू ने गखतों की थी, किन्तु रुसका संस्थिदा चतुर यहची ने नहीं, यहिक क्रियमांगी हांग्रेज सार्ड कर्तन ने तैयार किया था । १०७१ का कानून तैयार करते समय यह ध्यान स्पद्धा नथा कि

े 'स्तीफे का टाइप किया पश्च तैयार था और उन करना और या अपने बर्जास्त किये जाने के कि फि को टाइप किये इस्तीफे पर हस्ताचर करने नों ने 'शर्म' 'शर्म' के नारे लगाये। एन० सान्याल (काग्रेस) ने कहा— 'ह र्मर सर जान हर्वर्ट के वापस बुलाये जा हिन के इतजार के बाद यंगाल ग रूप कुछ और ही था। सर मजीमु

जिन सुवों में जीगोनिधि, दी भूतपूर्व काफ्रेसी तथा एक अन्य ब्योक्ते दे है समसे ज्यादा है। दिसम्बर् ट पर असेम्बली में आये थे। पहले वे फारवर्ड व्लाक में और १५० -था श्रीर गवर्नर ने उनसे श्रपनी वनाते समय फज्लुल इक ने कुछ लीगी वज़ीशों से अपना पीछा छुड़ाया था और लीग वाले इसे घासानी से नहीं सह सके। उन्होंने डेंड साल तक इन्तज़ार किया और इस अरसे में बहुत-कुछ हो गया। कहाई बंगाल की पूर्वी सरहद तक आ गई। फैनी और चटगांव जापानी बममारों के निशाने बन गये। भ्रम्न के मसले की वजह से मुल्क के ऐसे दूर-से-दूर हिस्से भी लड़ाई की दिक्कत महस्स करने खरी, जिन्हें शायद ही कभी कोई वसमार, टेक, बेनगम, राहफल, रिवाल्वर यां सिपाही देखने को मिला हो। अन्न की बेहद दमी के अलावा बज़ीरों के काम में गवनैर की रोजमरी की दस्तन्दाजी ने भी उनके धीरज का खारमा कर दिया। मिदनापुर के अत्याचारों व दाका के गोलीकारड के लिये सार्वजनिक जांच की मांग की गई, जो ठीक ही थी। प्रधानमन्त्री ने जांच कराना मंजूर कर जिया। पर गधर्मर ने जांच की मंजूरी नहीं दी। यह भीतरी मगड़ा मवम्बर के आख़िरी हफ्ते तक इतना बढ़ा कि डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया, जो महान् विचारपति आशुकोष मुखर्जी के पुत्र हैं। जिस तरह पिता ने अपने जमाने में क्लाक्ता विरविष्यालय की वाइस-चांसलरी बड़ी योग्यता से की थी उसी तरह पुत्र भी अपने वयत में वसी विश्वविद्यालय के वाहस-चांसलर रह चुके थे।

प्रतिहिसा की आग धषक रही थी। माबी के लेखे की कौन मेट सकता था। राजनीति, राष्ट्रीयवा या साम्प्रदाशिक्सा के बारे में पजलुल हक के कोई सुनिश्चित विचार नहीं थे। १६४०-११ में ढाका के दंगे से पहले कुछ उसेजनापूर्ण भाषण देकर वे बता चुके थे कि सुसलमानों को क्या करना चाहिए और उनमें क्या करने की ताकत है। १६४० में लीग के लाहौरवाले अधिवेशम में पाकिस्तान का प्रस्ताव उन्हींने पेश विचा था। कुछ समय तक वे पबके लीगी बने रहे; पर १६४ के करवरी महीने में उन्होंने अपने विचार बदल दिये। बंगाल के अखबारों में एक उम वि उठ खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने लाहौरवाले प्रस्ताव का मतलब नये सिरे से समसाते हुए कि लीग की योजना बंगाल पर नहीं लागू हो सकती। हक साहब कभी उत्साही जीगी सब वे उससे हाथ धोने की देश वर रहे थे। उपर दनाये असे में फजलुल हक के विर एक तरफ अनुशासन की कार्रवाई करने का विचार हुआ वही हसरी करफ १६४२ के उन्होंने फिर से लीग में सिमिलित होने का प्रयत्न भी किया।

यह बीच का काल समान्त होने पर प्रधानमःश्री के रूप में मिथां पलहुत्त हक की

कड़ श्रालोचना की, निमता की शुद्ध वायु श्राने का रास्ता खुका न रह जाय। परन्तु बारं क रहने की उम्मीटरमात्मा उनकी श्रात्मा को शान्ति प्रदान करे ) मताधिकार की जो योजना बनाई का सुधार श्रसम्भव कर दिया। ६ कशेड़ वोटरों ने श्रिधकांश सीटों के लिए सिर्फ कांग्रेसलमों को

मि॰ नहीं भेजा, बल्कि अधिकतर पान्तों में शक्ति कांग्रेस के हाथ में भ्रा गयी। कांग्रेस की दिन लार्ड कि से चका चौंध हो गईं और वह पागत हो रही। चचित कांग्रेस को कुचलना चाहते स्यात्रों वेशी ने उसे केंद्र में दाजने की ऐसी योजना यनाई कि प्रान्तों में उस के प्रभाव का ने कहानेशान भी न रह जाय। युद्ध-नीति एक प्रान्त से दूसरे प्रान्तं की विजय करते हुए आगे अबढ़ने की थी, जिस प्रकार अमरीका ने प्रशान्त महासागर में जापान से एक-एक कर के द्वीप छीना था। योजना यह थी कि कांग्रेस के जैज से बाहर छाने पर देश की हाजत यह होनी चाहिए कि पाव प्रान्तों में जीग के महल व शेप प्रान्तों में गैर-कांग्रेसी दलों के सयुक्त मित्रमहल काम कर रहे ही, हरिजन कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह कर दें सिख श्रकेले पह जायें और दक्षिण में जस्टिस पार्टी की फिर से अधिकार प्राप्त हो जाय। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का खयाल था कि प्रान्तों में नथी श्रवस्या कायम होने पर साधारण केंद्रियों की तरह कांग्रेसजन भी घर पहुंच कर अपना सत्यानाश देखें श्रीर निर्वाचन-चेत्रों में समर्थ हों के स्रभाव से चिन्ता में पड़ जायें। यही विक्तिंगडन ने १६३४ में सोचा था, किन्तु उन्हों ने आश्चर्य के साथ देखा कि केन्द्रीय श्रसेम्बली के जुनाव में कांग्रस की श्रमूतपूर्व विजय रही। सर संसुएल होर, लार्ड जेटलेंड, श्रौर मि॰ एमरी ने भी १६३६ ३७ में यही ख़याल किया था. किन्तु १६३७ में प्रान्तीय असेम्बितायों के जुनाव में कांग्रेस की फिर जीत रही। जुनाव बढ़े खतरनाक होते हैं। यह आशा नहीं की गयी थी कि ६ करोह बीटर प्रगतशील शक्तियों का ऐसी खुबी से साथ टेंगे और जिन जमींदारों ने तैथारी में कोई कसर न छोड़ी थी, वे इस बुरी तरह पराजित होंगे। हसीविए प्रान्तीय असेम्बिवयों का चुनाव हुए १६४३ में छ वर्ष और १६४४ में श्राठ वर्ष हो चुके थे। केन्द्रीय श्रसेम्बली का चुनाव १६३४ में हुआ था श्रीर १६४४ में उसे ११ वर्ष हो खुके थे। इसी लिए असेम्बलियों की बैठक छु महीने तक नहीं की गयी। जहां ज़रूरत पड़ती ी. ६३ धारा के अनुसार स्थापित सरकार बजट पास करा जैती थीं। किसी महत्त्वाकाची नेता की बुता कर प्रधानमत्री बना देना कठिन न था। सिंध, पंजाब, बंगाल, श्रासाम श्रीर सीमाप्रान्त में कींग की त्वी बोल रही थी। उड़ीसा में नेतृत्व के लिए एक क्रमीदार आगे बढ़ा। शेष प्रान्तों में महासमा के हाथों में अधिकार क्यों न सौंप दिया जाय ? इस प्रकार शक्ति का बंटवारा नये सिरे से हो। यही सोच कर, नौकरशाही ने खानबहाद्रको उपाधि छोड़ने पर सिंध के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया। श्रसेम्बली के समर्थन से भी श्रधिक गवर्नर की इच्छा का ,महस्व था। श्राह्ये, सिंध, बंगाल, सीमाप्रान्त तथा अन्य प्रान्तों की परिस्थिति का जरा विस्तार से अध्ययन करें।

सीफें का टाइप किया पत्र तैयार था और उनके पास दो ही रास्ते ये या तो अस पर रना श्रीर या अपने बर्खास्त किये जाने के किए तैयार रहना। गवर्नमेंट हाटस में मि॰ प को टाइप किये इस्तीफें पर इस्ताक्षर करने को कहा गया—इस घटना पर सरकारी

ा॰ सान्याल (कांग्रेस ) ने कहा- 'हम श्रनुभव करते हैं कि सभा को सर्व-सर जान हुर्वर्ट के वापस बुलाये जाने की मांग करनी चाहिए।'

दिन के इंतजार के बाद यंगाल की वजारत फिर से बनायी गयी, किन्तु रूप कुछ श्रीर ही था। सर नजी मुद्दीन को, जिन्हें १६४१ के बढ़े दिन पर ता था, यगाल का प्रधान मंत्री बनाया गया। नये मंत्रि-मगडत में छः लीगी,

जिन सुधों में जीर्गनिध, दो भूतपूर्व कांग्रेसी तथा एक अन्य व्यक्ति था। श्री गोस्वामी श्रीर सबसे ज्यादा है। दिसम्बर, पर असेम्बली में आये थे। पहले वे फारवर्ड ब्लाक में और फिर लीगी था श्रीर गवर्नर ने उनसे श्रपना ु वायम करने की कहा था। नयी वज़ारत वनाते समय फजलुल हक ने बुछ लीगी वज़ीशें से अपना पीछा छुड़ाया था और लीग वाले इसे श्रासानी से नहीं सह सके। उन्होंने हेढ़ साल तक इन्तज़ार किया श्रीर इस श्ररसे में बहुत-कुछ हो गया । जहाई बंगाल की पूर्वी सरहद तक आ गई । फेनी और चटगांव जापानी बममारों के निशाने बन गये। प्रान्न के मसले की वजह से मुक्क के ऐसे दर-मे-दर हिस्से भी जहाई की दिक्कत महसूस करने खगे, जिन्हें शायद ही कभी कोई बममार, टैंक, बोनगन, राहफल, रिवाइवर यां सिपाही देखने को मिला हो। अन्न की बेहद क्सी के अलावा वज़ीरों के काम में गवनैर की रोजमर्रा की दरतन्दाजी ने भी उनके धीरज का खारमा कर दिया। मिदनापुर के श्रस्याचारों व दाका के गोलीकायह के लिये सार्वजिनिक जांच की मांग की गई, जो ठीक ही थी। प्रधानमन्त्री ने जांच कराना मंजूर कर लिया । पर गवर्नर ने जांच की मंजूरी नहीं दी । यह भीतरी मगड़ा मवम्बर के श्राद्धिरी हफ्ते तक इतना बढ़ा कि ढा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया, जो महान् विचारपति श्राशुतोष मुखर्जी के पुत्र हैं। जिस तरह पिता ने श्रपने जमाने में क्लकत्ता विश्वविद्यालय की वाइस-चासलरी बड़ी योग्यता से की थी उसी तरह पुत्र भी खपने वक्त में उसी विश्वविद्यालय के बाहस-चांसलर रह चुके थे।

प्रतिहिसा की आग ध्यक रही थी। भावी के लेखे को कौन मेट सकता था। राजनीति, राष्ट्रीयवा या साम्प्रदायक्षित के बारे में पण्डाल हक के कोई सुनिश्चित विचार नहीं थे। १६४०-४१ में दाका के दंगे से पहले कुछ उसेजनापूर्ण भाषण देकर वे बता चुके थे कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए और उनमें क्या करने की ताकत है। १६४० में लीग के लाहीरवाले अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था। कुछ समय तक वे पक्के लीगी बने रहे, पर १६४२ के फरवरी महीने में उन्होंने खपने विचार बदल दिये। बंगाल के अखवारों में एक उम्र विवाद उठ खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने लाहीरवाले प्रस्ताव का मतलब नये सिरे से सममाते हुए वहा कि जीग की योजना बंगाल पर नहीं लागू हो सकती। हक साहब हभी उत्साही लागी थे, पर अब वे उससे हाथ धोने की चेटा वर रहे थे। उपर दताये असे में फण्डाल हक के विरद लहीं एक चरफ अनुशासन की कार्याई, करने का विचार हुआ वहाँ दूसरी तरफ १६४२ के छुक में उन्होंने फिर से लीग में सम्मलित होने का प्रयत्न भी किया।

यह बीच का काल समाप्त होने पर प्रधानमन्त्री के रूप में मिणां परलहुत्त इक की

कडु श्रालोचना की, तिनता की शुद्ध घायु श्राने का रास्ता खुला न रह जाय सम्बन्धी ऐसे क रहने की उम्मीलमात्मा उनकी श्रात्मा को शान्ति प्रदान करें ) मताधिकार की जो। हुश्रा। लीग का सुधार श्रसम्गव कर दिया। ६ करोड़ घोटरों ने श्रधिकांश सीटों के लिए छि श्रपनी जगह

मि॰ नहीं भेजा, विक अधिकतर प्रान्तों में शक्ति कांग्रेस के हाथ में आ फिर भी २४० की दिन लार्ड क से चका चौंघ हो गई और वह पागल हो रही। चिल कांग्रेस लीग का साथ टेकर स्याओं पेरी ने उसे केंद्र में टालने की ऐसी योजना बनाई कि प्रान्तों में के सम्बन्ध में मि॰ ने कहानेशान भी न रह जाय। युद्ध-नीति एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त व उनका वक्तन्य, उनका श्वदने की थी, जिस प्रकार अमरीका ने प्रशान्त महासागर में जापान से पाले निदोंप मजदूरों पर था। योजना यह थी कि कांग्रेस के जेल से बाहर आने पर देश की हालतारों के सम्बन्ध में उनके प्रान्तों में लीग के महल व शेष प्रान्तों में गैर-कांग्रेसी दलों के सयुक्त क को दीतरफे हमलों का हिराजन कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह कर दें, सिख अकेले पड़ जायें औ करते जा रहे थे यह उनके लिए असहनीय होता जा रही थे। श्रीरियू साम्राज्यवादियों का खया में इस पर रोशनी भी नहीं हाल सकते थे।

एक सार्वजिनक सभा में भाषण देते हुए मियां हक ने बताया कि पिछली बज़ारत कायम होने के समय से शायद ही कोई ऐसा दिन हुया हो, जब उनका गवर्नर, विशेष स्वार्थों के प्रति-निधियों या सरकारों का वारियों से महत्त्वपूर्ण विषयों पर संघर न हुस्रा हो।

श्रगस्त, १६४२ में गोलीकाड के बाद ही वे ढाका गये थे और राजनीतिक नजरबन्दों से उसका द्वाल सुना था। उन्हें खुद जाव की श्रावश्यकता सहसूस हुई थी। श्रसेम्बद्धी के सभी दलों ने जाव की माग की थी श्रीर तब उन्होंने जाच समिति नियुक्त करने का चचन दे दिया । था। मिं। हक ने गवर्नर को वताया था कि समिति नियुक्त करने की माग सभी दलों की तरफ से की गयी थी।

कई बार प्रधानमन्त्री ने समिति के लिए नाम उपस्थित किये, लेकिन गवर्नर ने उन्हें मजूर नहीं किया और न इस सम्बन्ध में कभी समिति नियुक्त ही हुई।

मिदनापुर की घटनाओं के सम्बन्ध में इक साह्य ने कहा कि वे कुछ सरकारी श्रफसरों के विरुद्ध लगाये गए श्रारोपों की जांच कराना चाहते हैं। पर गवनर ने ट्रिब्युनल नियुक्त करने की इजाज़त नहीं दी।

मि॰ इक ने यह भी बताया कि शत्रु के हाथ में अन्त न पड़ने देने के विचार से उन जिलों से, जहां फालत् अन्त था, अन्त हटाये जाने का कार्य उनकी अनुमति के विना ही किया गया।

हक साहब के इस्तीफे और उस इस्तीफे की गवर्नर द्वारा मंजूरी से श्रसेम्ब्रती में सनसनी फेंब गयी। यहां तक कि मुसलिम लीग दल भी, जो मि० हक को हटाने के लिए प्रयस्तरील था, इस श्रारचर्यजनक घटना के लिए तैयार न था। जब कामेसी दल के नेता श्री किरणशंकर राय के प्रश्न के उत्तर में प्रधान-मन्त्री ने यह वक्तन्य दिया उस समय मुसलिम लीगी दल के नेता सर नजीमुद्दीन व एच० एस० सुहरवर्दी श्रसेम्ब्रली में उपस्थित न थे। मुस्लिम लीगियों के श्राश्चर्य का पता केवल इसी बात से लगता है कि मि० हक के इस वक्तन्य को सुनने के बाद उन्होंने किसी किस्म का प्रदर्शन नहीं किया। उनके मित्र यूरोपियगों के भी नेता सभा में उपस्थित नहीं वे श्रीर जो यूरोपियन सदस्य उपस्थित थे उनकी सख्या बहुत कम थी।

३० मार्च को मिया फखलुक्त हक ने बताया कि जब वे गवर्नमेंट हाउस पहुचे उस समय

उनके इस्तीफे का टाइप किया पश्च तैयार था श्रीर उनके पास दो ही रास्ते थे या तो उस पर इस्तालर करना श्रीर या श्रपने बर्खास्त किये जाने के किए तैयार रहना। गवर्षमेंट हाटल में मि० फजलुल इक को टाइप किये इस्तीफे पर इस्तालर करने को कहा गया— इस घटना पर सरकारी व कामेस दर्जों ने 'शर्म' 'शर्म' के नारे जागाये।

डा॰ एन॰ सान्याल (कांग्रेस ) ने कहा— 'हमं श्रनुभव करते हैं कि सभा को सर्व-यम्मति से गवर्नर सर जान हुर्वर्ट के वापस बुलाये जाने की मांग करनी चाहिए।''

श्राखिर २६ दिन के इतजार के बाद यंगाल की वजारत फिर से बनायी गयी, किन्तु अब की बार उसका रूप कुछ श्रीर ही था। सर मजी मुद्दीन को, जिन्हें १६४१ के बड़े दिन पर मंत्रिपद से इटाया गया था, यंगाल का प्रधान मंत्री बनाया गया। मये मंत्रि-मयटल में छ जीगी, तीन हरिजनों के प्रतिनिधि, दो भूतपूर्व कांग्रेसी तथा एक श्रान्य व्यक्ति था। भी गोस्वामी श्रीर श्री पेन कांग्रेस के टिकट पर असेम्बली में आये थे। पहले वे फारवर्ड व्लाक में और फिर बीगी वजारत में शामिल हुए।

नयी वजारत में १३ वजीर श्रौर १७ पार्कीमेंटरी सेक्रेटरी व ह्विप मारी-भारी तनख्वाहीं पर रखे गये।

मि॰ फज़लुज हक को श्रपने जिन "श्रपराधों तथा दुन्यर्वहारों" के कारण इस्तीका देने के जिए बाध्य किया गया उन्हें सक्षेप में इस प्रकार बतया जा सकता है .--

- (१) उन्होंने राजनीतिक ग्रहने को दूर करने व गांधीजी की रिहाई के समर्थन में वंगाक श्रसेम्बजी में एक प्रस्ताव पास कराया था।
- (२) उन्होंने ढाका-गोली कांड की ख़ुद जांच की और असेम्बली में उसकी पूरी जांच के लिए समिति नियुक्त करने का वचन दिया था।
- (३) उन्होंने मिद्नापुर की घटनाओं के सभ्यन्ध में भी जांच कराने का बचन हिया था, और।
  - (४) मुस्तिम लीग के सम्बन्ध में उनकी नीति श्रनिश्चित थी।

कलकते की एक विद्याल सार्वजनिक सभा में मि॰ फज़लुल हक ने गधर्नमेंट-हाउस में श्रपने इस्तीफे की कहानी सुनाकर गवर्नर पर विश्वासधात का आरोप लगाया।

हक-काड की सब से मनीरजक घटना तो गवर्नमेंट-हाउस में हुई थी। २८ मार्च को सायंकाल ७ वजे गवर्नमेंट हाउस से मि॰ हक को बुलावा आया कि गवर्नर उनसे मिलना चाहते हैं। मि॰ हक उस समय अपने साथियों से सखाह-मश्रावरा कर रहे थे कि मुस्लिम लीगी दल उनकी प्रजारत के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहता है उसका कैसे सामना किया जाय। मि॰ हक जानते थे कि प्रस्ताव उपस्थित होने पर उनकी २७ घोटों से साफ जीत होगी।

युक्तावा आने पर मि॰ इक जगभग साहे सात बजे गवर्नमेंट हाउस पहुँचे। उन्हें हाउस के निराले कोने के एक कमरे में ले जाया गया। कमरे के दरवाजे बन्द कर दिये गये। भीतर गवर्नर, उनके सेकेटरी, मि॰ विजियम्स तथा मियां हक के शालावा श्रीर कोई न था। मि॰ इक बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी श्रविश्वास के प्रस्ताव हो वे यदी शासानी से गिरा सकते हैं।

इघर-उधर की बात होने के बाद गवर्नर ने मि॰ इक की इस्तीफा देने के लिए कहा।

इससे मि॰ इक स्तव्ध रह गये। उन्होंने पूछा कि इस्तीफा देने का सवाल कैसे उठता है, क्योंकि असेम्बली में बहुमत तो उन्हों के पक्ष में है ?

गवर्नर ने टत्तर दिया कि श्रापने ऋसेग्दली में भाषण देते हुए जी वह कहा था कि मभी दलों की मिली जुली सरकार के बारते रास्ता साफ करने के लिए मैं इस्तीफा देने की तयार हूँ, उसका मतलब इन्तीफा देना ही हुआ।

मि० हक ने उत्तर दिया कि मैं उसी हाजत में हस्तीफा देने को तैयार हो सकता हूँ जब आपके विचार से मिली-जुली सनकार कायम होने की सम्भावना हो। श्री हक का आयय यह था कि अगर उनने करने पद दर रहने से मिली जुली सरकार कायम होने में बाधा पहली हो तो ऐसी सरकार बनने ही वे हर्र फा देने को तैयार है। श्री हक ने गवर्र को यह भी सृच्ति विया कि अभी देशी कोई सरकार कायम होने की सम्भावना नहीं है, इसलिए उनके हरत के का सवाल नहीं उठना।

गवर्नर ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि श्रमी मिली एली सरकार काराम होने की सरमावना नहीं है। जें कन मि॰ हक ने इरतीफा दिये बिना दूसरे दलों ने नेताओं को मिली जुली वजारत बनाने के लिए नहीं बुलाया जा स्कता और इसी लिए उनसे इर्त फा देने को कहा जा रहा है। गवर्नर ने हक साहब को श्रारवासन दिया कि शावरयकता पड़े बिना वे इस्त फे को काम में नहीं लाटेंगे। इन्तिफे को केवल इसी लिए मांगा जा रहा है साकि क़रूरत पड़ने पर उसे दूसरे दलों के नेताओं को दियाया जा सके।

मि० फलजुलहरू ने क्हा कि इसका मतलय यही है कि उनसे इस्लीफा विरोधी पक्ष को प्रकोभन देने के लिए ही दिलाया जा रहा है।

२१ दिन बाद २८ अप्रैल, १६४३ को सर नजीमुद्दीन की सरकार कायम हुई। प्रान्तीय श्रसेम्बक्षी की बैटक जुलाई के पहले सप्ताह में हुई। बीच के काल में सर नजीमुद्दीन को श्रपनी शक्ति बदाने का श्रवसर मिल गया। इस प्रकार प्रान्तीय श्रसेम्बन्धी में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके बन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया, जिस का सब से महत्वपूर्ण भाग बजट पास करना था। छातेम्बली के सामने सवाज यह था कि हक्र वजारत ने बजर की जी १८ मर्दे पास कर दी थीं उन्हें श्रिधिवेशन भग होने श्रीर बीच में घारा ६३ की व्यवस्था होने के बावजूद पास माना जाय, या परे बजट को पास कराने के जिए उन्हें भी फिर से पेश किया जाय ! विरोधी दल ने बजट के पास किये गये भाग के सिकसिकों में शेष भाग को पास कराने पर कार्पास ठठाई। घजट सदा एक श्रीर श्रखंद होता है। उस के विभिन्न भागों श्रीर विभागों की मदों की सिर्फ सुविधा के ही खयात से श्रवता-श्रवता पास किया जाता है। २ मार्च की रात को मियां फजलुल हक ने ावर्नर से यह भी कहा था कि बजट के मध्य में उन के इस्तीफे से अनेक कटिनाहयां उठ खड़ी होंगी, क्योंकि बजट के स्ट नहीं हो सकते । अवर्र ने उन की इस आपास पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार २ मार्च को गवर्नर ने जो-कुछ किया था उसका फल सर नर्ज मुद्दीन को ६ जुलाई के दिन टठाना पहा। यह पता बड़ा कह था। गवनर ने ६६ धारा के अनुसार जो बजट पस किया तो उसमें पहले पास हुई १८ महों को भी शामिल कर लिया। इससे सिद्ध हो गया कि उन १८ मदौं का पास हैना जायज नहीं माना रया। नये प्रधानर श्री ने इस के विपरीत यह उजीज दी कि यदि बस्ट का एक भाग पास हो हुका है सो टस के शेष भाग की अला से भी पास किया जा सकता है। इस के अविश्वि, जिवने दिन गवर्नर ने धारा १३ के

श्रनुसार शासन किया उतने दिन में खर्च हुई रकम श्रनिश्चित थी, जिस के परिगामस्बरूप खजाने में आय और व्यय की रक्कों का हिसाब भी अनिश्चित हो गया और जिन करों में आय और ध्यय की रकमें निश्चित न हों, उन का बजट ही कैसे बन सकता है । एक बार आसाम और उड़ीसा में मिलियों ने शार्थिक वर्ष के मध्य में पद-प्रहण किये थे तो वहां आय श्रीर व्यय के ठीक ठीक थांकड़े प्राप्त हुए थे और यदि श्रासाम-और उड़ीसा में श्रांकड़े मिल गये तो बंगाल में वर्यो नहीं मिल सकते ? इस विचार से असेम्बली के अध्यक्त के श्रागे खंड-बजट पास करने की श्रनुमित देना श्रसम्भव हो गया। सच तो यह है कि गवर्नर ने मियां फजलुज हक से इस्तीफा दिलाने में को जरद्याजी की थी उसी के कारण यह परेशानी हुई। परन्तु गवर्नर के जल्दवाजी करने का भी एक विशेष कारण था. वर्थों कि इस्तीफा की बात ठठाने के बाद यदि गवर्र उसे प्राप्त न कर सेते तो मि० इक विश्वास का प्रस्ताव पास वराके अपनी स्थित को सुदद बना सकते थे। मि॰ इक ने दिसम्बर १६४१ में जब से श्रपनी दुसरी वजारत कायम की थी तभी से गवर्नर उन्हें प्रधानसत्त्री के पद से हटाने की चेष्टा कर रहे थे. किन्तु यदि मि० इक के पच में विश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता-चाहे वह कितने ही भारप बहुमत से क्यों न होता-तो उनकी रहा हो जाती और तब गवर्नर उन्हें कभी भी अपदस्थ नहीं कर पाते। यह लम्या विवरण यह प्रकट करने के जिए दिया गया है कि तथाकथित मंत्री-नियंत्रित प्रान्तों में भी गवर्नरों की स्वेच्छाचारिता कितनी अधिक वदी हुई थी।

वंगाल-असेम्बली में जिन दो महत्वपृश् घटनाओं ने सदसनी दैदा कर दी शींदन में यजट की समस्या पहली थी। द्सरी घटना मि० पज्लुल इक द्वारा गवर्नर की इस स्वेन्छ।चारिता-पूर्ण कार्वाई का रहस्योद्घाटन थी। इससे प्रकट हो गया कि विसः तरह [उन्होंने कानून श्रौर विधान को उठा कर ताक पर रखें दिया शीर सेहीटिरियेट की सहायता से निरंद्वश शासक की तरह कार्य क्या। मि० हक ने २ धगस्त १६४२ को ही सुनिश्चित किन्तु सर्वातापूर्ण शब्दों में भखडनीय तथ्यों को उपस्थित करके रावर्ष्ट का ध्यान इनके निरंद्रश शाहन की छोर छाक्षित किया था। मि० इक ने असेम्बली में जो पत्र-ध्यवहार पढ़ कर सुनाया वह भी आश्चर्यपूर्ण था। गवर्नर ने अपने मित्रयों की सलाह के विरुद्ध अपने एक सेक्टेरी को २०लाख रुपये चावल की खरीद पर न्यय करने का ऋदिश दिया। उन्हों ने मिदनापुर के कथित अध्याचारों के सम्बन्ध में जांच का वचन देने के लिए प्रधानमंत्री से जवाब तत्तव किया। हाका की घटनाओं के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री ने जब जाच कराने का श्राव्य सन दिया तो इस पर भी गवर्र नाराज हुए। इतना ही नहीं, चटगांव के निकट फेनी में सैनिकों-हारा स्त्रियों पर अध्याचार होने का समाचार मिलने पर जब वे स्वय तहकीकात करने के जिए जाने जगे तो गवर्नर ने इस में भी बाधा ढालनी चाही। बंगाल के गवर्नर के इन निरकुश कार्यों से हमें चार्स्स दूसरे श्रीर जार्ज हीस्रे के दिनों का समस्या हो आता है। इस के लिए क्म-से-क्म सजा यह होनी चाहिए थी कि गवर्र को पद से हटा कर इंग्लैंड घापस बुला किया जाता। परन्तु प्रान्त के प्रधानमन्त्री-द्वारा क्रगाये सभी आरोपों का उत्तर सक देने की जरूरत तक उन्होंने महसूस नहीं की। देसे प्रान्तों का मांत्रयों के दर्धान होना एक मजाक ही कहा जायगा। और यह बहना कि मि० हक का हरतीका तो एक घटन मात्र थी. भौर भी बुरी बात है, किन्तु मि॰ एमरी ने यही कहा था। रूच से बुरी बात तो यह थी कि मंत्रियों के श्रधीन कर्म चारी गवर्नर के बहुने पर मंत्रियों की मर्जी के खिलाफ श्रादेश निकालते थे। इन सभी विषयों में, जिन में से एक भी गवर्तर के विशेषाधिकार के श्रद्र नहीं आता था. गवर्नर का श्राचरण निरंद्धशतापूर्ण तथा व्यक्तिगत शासन ही था। यदि हम में किसी विषय की

गवर्नर के विशेषाधिकार के शंतर्भत मान भी जिया जाय तब भी वे पार्लीमेंट की संयुक्त समिति की इस सिफारिश को नहीं मृल सकते थे, जिस में कहा गया था कि "गवर्नर को निरसंदेह हरेक मामले में निर्ण्य करने से पहले अपने मंत्रियों से सलाह लेनी पहेगी।" इस से प्रकट है कि यह तर्क भी कि अमुक विषय गवर्नर की खास जिम्मेदारी थी, उन्हें दोष से मुक्त नहीं कर सकता, वयों कि मंत्रियों से सलाह लेना हो उन के जिए जाकिमी ही था। एक वार मत्रियों की सलाह लेने के वाट ही गवर्नर उस सलाह के विरुद्ध कार्य करने के अधिकारी होते थे। शासन-सुधार-कान्न में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि गवर्नरों को मत्रियों की मर्जी के खिलाफ अन्य कर्मचारियों से मिलकर सीधे काम करने की अनुमति है। हमारे कहने का यह मतलब नहीं कि गवर्नर को सेबंटिश्यों या विभागों के प्रधानों से मिलने का हक नहीं है, किन्तु यह जानकारी मित्रियों की जानकारी में ही होनी चाहिए। मि० इक के आरोप यथार्थ सिद्ध होने पर न्यवर्नर का बुला जिया जाना ही लाजिमी था।

युद्धकाल में इन स्वाधीन कहे गये प्रान्तों में मंत्रिमंडल गवर्नशें की दया पर श्रीर उन्हीं की मर्जी से चल रहे थे। विशेषकर बंगाल में गवर्नर चाहते तो मंत्रियों से सलाह केते थे, नहीं तो नहीं, श्रीर सरकार के निर्णयों पर भी गवर्नर का ही प्रभाव श्रिधक होता था। जहां हक-वजारत को श्रनुचित तरीके से हटाया गया- वर्योकि वह श्रविश्वास का प्रस्ताव पास होने के बाद भंग नहीं हुई थी- और कितने कार्य करने अथवा न करने के लिए उस की निन्दा की गयी, नजीमुद्दीन-वजारत को उन्हीं समस्यात्रों के हता करने में असमर्थ होने पर भी कायम रहने दिया गया। गवर्नरों का तो यह वहनाथा कि कोई बजारत रहे या नहीं, उसे गवर्नर का आदेश अवश्य मानना चाहिए। जब तक वजारत गवर्नर की बात मानने को तैयार रहती थी तब तक उस पर कोई आंच नहीं आ सकती थी और जब तक गवर्नर वजारत के पह में रहता था तब तक बहुमत भी उस के साथ होता था। फजलुफा हक की वजारत कुछ समय तक गवर्नर के हशारे पर नाचती रही, किन्तु जब उसका धीरज हाथ से छूट राया तभी वह भंग ही गयी श्रीर उसका स्थान सर नजीमुहीन की वजारत ने जिया। गोकि तीन महीने के शासन-काल में इस वजारत ने सिफ २०० कैदियों को रिद्दा किया, अन्न की हालत भी फजलुक इक के समय जैसी ही रही श्रीर श्रन्न की समस्या की चर्चा चलाने पर प्रतिवध रहा, फिर भी उस के पह में ध्रम का बहुमत हो गया, जो यथार्थ में गवर्नर का समर्थन पाने के ही समान था। कामेसी वजारतें पेसी हाबत में कैसे काम करतीं ?

जिस समय बगाज में फज जुज हक की वजारत को हटाया गया, इस समय प्रान्तीय श्रसेम्बजी में बहुमत उसके खिलाफ न था। यह सच है कि उनका बहुमत ११ या २० सद्स्यों का—यानी पहले से श्राधा रह गया था, फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बहुमत उन्हीं के पण्में था। बंगास के गवनर स्वर्गीय सर जान हवंट ने फज लुज हक और उन के दल को श्रपदस्थ करना ही उचित सममा और उन की गही पर सर नजी मुद्दीन को ला देंठाया। नये प्रधानमन्त्री को भी १६४४ के फरवरी व मार्च महीनों में वैसे ही संकट से गुजरना पदा। ११ फरवरी, १६४४ को वजारत एक बिल के ढांचेमात्र को ११ के बहुमत से पास करा सकी। पहली मार्च को श्रर्थ-मन्नी के इस प्रस्ताव पर कि १६४१-४२ में बजट में मजूर एक रकम से श्रधिक हुए खर्च को स्वीकार किया जाय, सरकारी पद्म और विरोधी पद्म का समर्थन करनेवाले सदस्यों की सख्या बरावर रही और तब केवल अध्यक्ष के एक वोट से ही सर नजी मुद्दीन बजारत

की इज्जत बच सकी। श्रफवाहें फैन्न रही थीं कि नये गवर्नर मि० केसी एक मिली-जुली वजारत कायम करना चाहते हैं। यदि वंगाल के युद्ध-चेत्र से 'नजदीक होने के कारण सर जान हर्वर्ट, श्रपने समय में एक मिली जुली सरकार कायम करना चाहते तो उन्हें कोई दोष नहीं देता। यदि मार्च, १६४४ में मि० केसी मिली-जुली सरकार कायम करने की चेष्टा करते तो वह इसलिए नहीं कि उस समय सर नजीमुद्दीन वजारत के लिए श्रल्प बहुमत या बहुमत का श्रभाव था, बिक इमलिए कि युद्ध-जन्य परिस्थितियों का ऐसा तकाजा था।

जून १६५४ में बगाब का घटनाचक एक विशेष दिशा में धूम गर्या। गवर्नर मि० केसी ने अपनी आलों से देखा कि घगावा असेम्बली किसी बढ़े प्रान्त की धारा-सभा की अपेका मछली-बाजार ही श्रधिक जान पढ़ती थी। कम-से कम गवर्नर को दो बातें तो साफ समक मे श्रा गयीं। पहली तो कह कि शिला-बिल का विरोध काफ्री श्रधिकथा श्रौर दूसरी यह कि विरोध सिर्फ हिन्दु श्रों की तरह से न होकर मिला-जुला था। श्री बी०पी० पेन के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव ११६ के विरुद्ध सिर्फ १०६ वोटों से ही गिरा था। वोटों के हिसाव से प्रकट हुआ कि ११६ वोटों में से १६ वोट तो सिर्फ यूगोपियनों के ही थे, जिसका मतलव यह हुआ कि यूरोपियनों को छोड़कर सरकार के पत्त में सिर्फ १०० सदस्य ही थे और उसके विरुद्ध १०६ सदस्य थे। सरकार के पत्त में जो ११६ सदस्य थे उनमें से १६ यूरोपियनों के अतिरिक्त ३ ए ग्ली-इचिडयन, ३ मत्रियों को मिलाकर, ४ सवर्गा हिन्दू, ५० मुसलमान श्रोर १३ दलित जातिवाले सदस्य थे। प्रान्तीय श्रसेन्बली में श्रध्यक्त को मिलाकर मुन्तिम सदस्यों की सख्या १४३ थी, जिनमें से विरोधी-दल में ४२ थे। दूसरे शब्दों में प्रस्तान के निरुद्ध पड़े कुल नोटों में ४२ यानी माटे हिसाब से ४० प्रतिशत सुमजनानों के थे। ये श्राकड़े पुरश्रसर थे। इनके मलावा, मित्रयों के खिलाफ निन्दा के भी प्रस्ताव उपस्थित किये गये। वजारत के खिजाफ १०६ वोट पड़ना श्रोर यूरोपियनों को छोड़कर उसके पच में सिर्फ १०० वोट रह जाना खतरनाक हालत थी। इसलिए गवनैर ने चुपचाप श्रसेम्बली को स्थगित कर दिया। एमा करने में उनका उद्देश्य आखिर क्या था ? यह एक स्वामाविक अपन है ? मि॰ केसी के यक्तरेय से कि मित्रमडल के पत्त में स्पष्ट बहुमत है, प्रकृट ही गया कि गवर्नर महोद्य उसके समर्थक हैं श्रीर साथ ही यह भी जाहिर हो गया कि मन्त्रिमएड ज इस समय वैसे ही संकट में पड़ा था, जैसे सकट में मि॰ फजलुज हक का मित्रमण्डल सर जान हर्वर्ट के समय पहा था। -दोनों के वह मत घट चुके ये श्रीर दोनों ही का श्रस्तित्व यूरोपियनों के बोटों से कायम था। परनतु जहां स्वर्गीय सर जान हर्वर्ट ने मि० इक को 'बर्खास्त' करने का फैसला किया वहा मि० केसी ने नजी-मुद्दीन वजारत का समर्थन करना ही अपना फर्ज समका। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि असेम्बली स्थागित करने का आदेश अमल में आने से पहले एक दूनरे मत्री के खिलाफ निन्दा के प्रस्ताव की सूचना मिल चुकी थी, श्रीर मि॰ कैसी ने श्रसेम्बलो को स्थगित करने के श्रादेश के साथ जैसा वक्तव्य दिया था, वैसे वक्तव्य से उस प्रस्ताव के विरुद्ध प्रभाव पहता था। यदि वे वजारत को सकट से बचाना चाहते थे तो 'स्पष्ट बहुमत' की तरफ सदस्यों का ध्यान न्नाक्षित करने के बजाय उन्हें यह साफ जफ्जों में कह देना चाहिए था। परन्तु एकदम ऐसा फेसला देने से मि॰ केसी के विरुद्ध अन्याय तो नहीं होता ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे शिक्षा-विक को अनुचित समम कर उसके संशोधन के लिए उत्सुक हों श्रोर उसमे जो कमी रह गयी थी उसकी पूर्ति करना चाहते हों और साथ ही मंत्रिमण्डल की भी रचा करना चाहते हों ? तम तक यह स्पष्ट न या और इसके स्पष्टीकरण के बिए इमें बाद की वटनाओं को छानबीन करनी पहेंगी।

इस सम्बन्ध में बंगाल के प्रधानमंत्री सर नजीमुद्दीन का वक्तन्य (यह अश लाहीर के

'ट्रिड्यून' ने भपने ६-१-४१ के अग्रजेख में उद्धृत किया था ) महत्वपूर्ण है। आपने एक सभा में भाषण देते हुए स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि "वे ऐसे अपायों द्वारा अपने हाथ में शक्ति रखे हुंए हैं, जिन्हें उचित नहीं कहा जा सकता और इसीलिए उन्हें यूगोपियनों को खुश रखने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि इसके बिना मौजूदा वजारत एक दिन के लिए भी नहीं रह सकती।

वगाल में जो परिस्थित उरपन्न हुई उसमें यूरोपियनों का खास हाथ था। बींसवीं सदी के शुरू से भारत की व्यवस्थापिका समाश्रों में यूरोपियन दल की शिक्त किस प्रकार हमशः बढ़ी, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। १६०६ के मिंटो-मार्ले के शासन-सुधारों से पूर्व केन्द्रीय व्यवस्थापिका काँसिल में यूरोपियनों का सिर्फ एक प्रतिनिधि था। नया कानून पास होने पर उनकी सीटें दो कर दो गर्यो — एक वम्बई के यूरोपीय व्यापारी-मड़ल के लिए श्रीर दूसरी कलकत्ता के यूरोपीय व्यापारी मड़ल के लिए, श्रीर साथ ही श्रासाम श्रीर मद्रास जैसे प्रान्तों की व्यवस्थापिका-समाश्रों में चाय के वगीचे-जैसे स्वार्थों का भी प्रतिनिधित यूरोपियन ही कर रहे थे। यह स्थित १६१६ के शासन-सुधार-कानून—माटेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों तक रही। नये कानून के श्रवसार यूरोपियनों को केन्द्रीय धारासभाश्रों में १२ तथा प्रान्तीय समाश्रों में ४६ सीटें मिलीं। केन्द्र की दुल सीटों में से चुनाव-द्वारा भरी जानेवाली ३ सीटें काँसिल भाफ स्टेट के लिए, श्रीर चुनाव-द्वारा भरी जानेवाली द सीट श्रसेम्बली के लिए थीं। इनके श्रविदिक्त श्रसेम्बली में एक सदस्य यूरोपियन व्यापार मड़ल द्वारा नामजद होकर भी श्राता था। जब मुडीमेन-समिति नियुक्त हुई तो यूरोपियनों ने केन्द्रीय श्रसेम्बली के लिए एक सीट श्रपने न्यापारिक स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मांगी। इस सम्बन्ध में न तो मुडीमेन समिति ने श्रीर न लोशियन समिति ने ही कोई सिफारिश की है। यूरोपियन प्रतिनिधित्व की प्रगति नीचे की तालिका में दिखायी गयी हैं.—

| केन्द्र में        |                 |                   |                 | प्रान्त में              | 1                    |  |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--|
| काव                | उच्च<br>घारासभा | निम्न<br>'घारासभा | उष्च<br>धारासमा | निम्न<br><b>घारास</b> मा | कुळ जोड़ फुटकर बातें |  |
| मंटिगू-चेम्सफोर्ड  |                 |                   |                 |                          |                      |  |
| कानून-१६१६         | B               |                   | ×               | 8 €                      | <b>ধ</b> দ           |  |
| साहमन कमीशन        |                 |                   |                 |                          |                      |  |
| 9838               | ą               | १२ से १४ तक       | ×               | ६६                       | दा से द३ सिर्फ सिफा- |  |
| शंकर नायर-         |                 | •                 |                 |                          | तक रिश क≀ता है       |  |
| समिति—१६३०         | ¥               | २०                | ×               | ६१                       | ८६ सिफारिश           |  |
| भारतीय शासन        |                 |                   |                 |                          | करती है।             |  |
| विधान—१६३४         | •               | १४ से १४          | ×               | ६६                       | हद्से ६७ तक          |  |
| Infatial and Color | ā ^             | A                 | -0-2-4          | *                        | क्रियोग समाम्या      |  |

इस प्रकार स्पष्ट है कि ८०८ गैर-सरकारी सीटों में से, जिनमें ऋधिकांश चुनाव द्वारा भरी जाती हैं, ४८ यूरोपियनों को मिली हुई हैं। इसका मतलाय यह हुआ कि एक ऐपे समुदाय को, जिसका अनुपात भारत की कुत्त जनसंख्या में •६ प्रतिशत हैं, ६°४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व

<sup>&#</sup>x27; देखिये जनवरी १६४४ के 'माइन' रिन्यू' में एच डब्ल्यू मुखर्जी, एम॰ ए॰,पी॰ एच॰ दी॰ का लेख--''नान-म्रॉफिशियक यूरोपियन्स हन ह्यिडयन बेलिस्केशन।''

प्राप्त है। इस व्यवस्था के श्रन्तर्गत बंगाल की प्रान्तीय श्रसेम्बली में यूरोपियनों की ३० सीटें प्राई श्रीर ये ३० सदस्य ही फेसला करते हैं कि किस पत्त में बहुमत रहेगा।

## िंध की गुत्थी

युद्ध दिइने के समय से सिंध की राजनीति बड़ी दुज्ञ मुत्त रही है। इस पान्त में दूसरे किनी प्रान्त के मुकाबते में मित्र-महता जल्दी-जल्दी बदते गये। पहले बदेश्रजी खां का, किर हिदायनुला का, फिर श्रल्लाहबख्श का, फिर हिदायनुला का दूसरा श्रीर फिर तीसरा-इस तरह कितने ही मत्रि-मंडल कायम हुए और भग हुए। सिंध की राजनीतिक श्रवस्था युद्ध से पूर्व के बिटेन की श्रवस्था से नहीं, बल्कि युद्ध मे पूर्व के फ्रांप की श्रवस्था से मिलती थी। श्रताहबक्श का भूत, जो १४ मई. १६४३ को मारे गये थे. श्रभी तक सिंध सेकंटरियेट के इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहा था। लगभग उन्हीं दिनों माल मत्री मि॰ गजदर ने इस्तीफा दिया। मृतक प्रधानमंत्री के भाई खानवहादुर मौलाबख्श की ज़ुनाव में जीत होने पर सर गुलामहसेन हिदायतुल्ला ने उन्हें श्रपने मित्रमदल में स्थान दिया। इसका उद्देश्य सिंध प्रान्तीय मुस्लिम र्जांग के श्रध्यत्त मि॰ सैयद के विरोध का सामना करना था। इसके जिए मि॰ जिन्ना ने एक तरफ तो भ्रपने ही दल के प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप सर गुनाम की हार हो गयी ( श्रौर इसके बावजूद उन्होंने इन्ताफा नहीं दिया ), मि॰ सैयद की कहे शब्दों में मर्स्मना की फ्रीर दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री सर गुलामह मेन की बुरा-भन्ना कहा, जिन्होंने गैर-लोगी मुसनमानों के साथ संयुक्त मित्रमढन न बनाने की लीगी नीति के विरुद्ध थाने मित्रमंडल में मालाबख्श को ले लिया। ये मीलाबख्श सिर्फ एक गैर-की भी ही नहीं, एक ऐसे काग विराधी सुसलमान थे, जिन्होंने लीग में शामिल होने से इन्कार कर दिया था। मि > जिन्ना ने मौलायख्श को हटाने की जो मांग की थी उपका फल निकला। प्रधानमत्री ने इस्तीफा देकर अपनी नयी बजारत मौबाबख्श के विना बनाई श्रीर उनके स्थान पर सर गुजाम ने मि॰ सैयद के एक श्रादमी को रख जिया। सर गुजाम ने मौजाबरूश को प्रश्न लिख कर जो यह आश्व सन दिया था कि वे उनसे न तो वनारत से इस्तीफा देने को कहेंगे और न मुक्तिम लीग में सम्मिलित होने का श्राप्रह करेंगे। उसे उन्होंने भग कर दिया श्रोर श्रपने कट्टर विरोधी मि॰ सेयद से सुचह करली। विध की लोकतत्री रातनीति की यह हालत थी। सिध की पेत्रीदी राजनीति का एक परिणाम यह भी हुन्ना कि सःमाशन्त में खान श्रद्धुत गफ्फार खाँ की रिहाई के बार सिध के छ प्रमुख काप्रसी जेलों से छोड़ दिये गये। साथ ही यह घोषणा भी की गयी कि निध की प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से काम्रेस कार्यसमिति के भृतदर्व सदस्य श्री जयरामदाम दी खनाम की रिहाई की सिकारिश करदी है। यह घोषणा बड़ी दिख-चस्प थी, क्यां के एक महीने से भी कम दिन पहले इन्हीं गृह-मन्नी ने, जिनके हस्ताहर से श्रव नेताओं की रिहाई हुई थी श्रीर सिफारिश की गई थी, एक प्ररन का उत्तर देते हुए प्रान्तीय असेम्बली में कहा था कि वे तोड़फोड़ के कार्यों के ही नही, बिरुक हुरों के उपद्वों तक के जिम्मेदार हैं।

## सीमाप्रान्त की वजारत

मुन्तिम जीग ने श्रगली वजारत सीमाधानत में बनायी थी। प्रान्तीय श्रसेम्पली में उसका बहुमत होने या न होने का सवाल नहीं था, किन्तु प्रान्तीय जीग ने श्रचानक ही यह कार्य कर 🗡 ढाला श्रीर फिर उसकी सूचना श्रपनी केन्द्रीय समिति को दी । दि। खान साहब ने, जो लगातार प्रचार करने पर भी गिरफ्तार नहीं किये गये थे, सरदार श्रीरगनेब खा को चुनौनी दी कि आप कांग्रेसी सदस्यों को जेल से छोड़कर मुकाबला की जिये। उन्होंने कहा कि कुल ४२ सदस्यों में से, जेल में बद श्राठ को मिलाकर कांग्रेस के पन्न में कुल २३ सदस्य हैं। परन्तु इस तरह की चुनौती न्यर्थ थी, क्योंकि बिटिश सरकार व मुस्लिम लीग श्राठ कांग्रेसियों के जेल में रहने पर भी शासन-कार्य चलाने को तैयार थीं। कांग्रेस के विरोधियों ने यह चाल जान-वृक्त कर उन श्राठ सदस्यों के जेल जाने के बाद चली थी।

सरहदी सूवे में वजारत कायम करने के लिए तीन दर्जी-मुसलिम लीग, हिन्दू महासमा श्रीर सिखों का सहयोग श्रावश्यक था। पहला दल वो प्रधान ही था। दूसरे दल के नेता थे रायवहादुर मेहरचन्द खन्ना, जो प्रशान्त-सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों की यात्रा समाप्त करके जौटे ही थे। मेहरचन्द खन्ना और उनके दल ने वजारत में शरीक होने से इन्कार कर दिया। ठीसरे दत्त का रुख सदिग्ध था। इसमें तीन सिख थे। एक तो मर गया, दूसरा कांग्रेसी होने की वजह से वजारत में शरीक नहीं हो सकता था-बस शेष तीसरा वजारत में शरीक हो गया। ..इसका विवरण देने से पहले हम एकाध दिलचस्प वार्ते और बना देना चाहते हैं। सर पुरुषोत्तमदास ठाक्ररदास ने इदियन यूनिटी भूप के सदस्य के नाते एक मनोरजक घटना बताई थी। श्रापने बताया कि प्रप के प्रतिनिधियों ने गोलमेज सम्मेबन में एकता के महत्व पर जीर देते हुए कहा कि भारत े हित को साम्प्रदायिकता ही ने सबसे अधिक नुकसान पहुचाया है और श्रनुरोध किया कि इस सकट की घड़ी में सब को देश की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रापने १८५० में प्रकाशित इबर्ट एडवर्ड स के इस कथन का हवाला दिया कि वन्तु के जगत्नी इत्नाके पर एक गोली या गोला चलाये विना किस प्रकार स्क्तहीन विजय प्राप्त की गयी। यह कठिन कार्य दो जातियों तथा दो मजदबों के मध्य शक्ति-सनुतन-द्वारा ही सम्भव हो गया। सिख सेना के भय से मुसन्नमान कबीनेवाजों ने मि॰ एडवर्ड्स के कहने पर उन ४०० किलों को धूल में मिला दिया, जो उस प्रदेश में शक्ति के स्तम्भ थे। श्रीर उन्हीं मि॰ एडवर्द्स के कहने पर सिखों ने सम्राट् के बिए एक किंवा खड़ा कर दिया। इस प्रकार बन्तू की घाटी ही नहीं श्रीर समस्त हिन्दुस्तान पराधीन हुस्रा।

श्रकाबियों ने वजारत बनाने के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करने का निश्चय क्यों किया, यह एक पहें जी है। वे राष्ट्रीयता के कंचे सिंहासन से उतर कर साम्प्रदायिकता की दल-दल में क्यों फंसे ? श्रकाजियों के नाम श्रीर उन की सफलता मों के साथ जिन वीरता पूर्ण घटनाश्रों का सम्बन्ध है, उन्हें कीन भूज सकता है ? गुरु का बाग में उन्होंने जो यातनाएं सहीं, ननकाना साहब में उन्होंने जो कीमत चुकायी श्रीर जिस प्रकार हिट्टूयों व मास के लोधड़ों की नींव पर श्रपने संगठन को खड़ा किया—यह भूजने की चीज थोड़े ही है। १६२९ के खिलाफत श्रान्दोलन से साहमन कमीशन के वायकाट के निराशा पूर्ण दिनों श्रीर नमक सत्या प्रह (१६३०-३१) के त्रकान तक श्रकाजियों ने हिन्दू व मुसजमानों के साथ जो भाई-चारे का बर्जाव किया वह कभी मुखापा नहीं जा सकता। १६३० में मास्टर तारासिंह श्रपने ३०००० साथियों के साथ जेज गये श्रीर उसी वर्ष कराची कांग्रेस में उन्हे राष्ट्रीय मंद्धा समिति का एक सदस्य नियुक्त किया गया। तिरगे करी में शब उसके जाज, हरे श्रीर केसिरया रग हिन्दू, मुसजमान व श्रन्य सम्प्रदायों के प्रतिक नहीं रहे, बिक भव उन्हें पवित्रहा, समृद्धि श्रीर स्थाग का प्रतीक माना जाने जगा। मास्टर तारामिंह रहे, बिक भव उन्हें पवित्रहा, समृद्ध श्रीर स्थाग का प्रतीक माना जाने जगा। मास्टर तारामिंह

ने इस परिवर्तन का हृदय से समर्थन किया। सिख इस परिवर्तन की मांग १६२६ के लाहौर-अधिवेशन से कर रहे थे--शायद तब तक उनकी माग हिन्दुओं और मुसलमानों के ही समान साम्प्रदायिक श्राधार पर थी। सिख सदा से यहाँ कहते श्राये हैं कि ,वे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं, किन्तु यदि वह मुसलमानों को दिया जाता है तो उन्हें भी दिया जाना चाहिए। इसीलिए वे रेमजे मेकडानल्ड के साम्प्रदायिक निश्चय के--जिसे गलती से साम्प्रदायिक निर्णय कहा जाता है-कट्टर विरोधी रहे हैं श्रीर उन्होंने 'निर्णय'के सम्बन्ध में कावेस की "न समर्थन करने श्रीर न विरोध करने" की नीति को मजूर नहीं किया है। क्या श्रकाली भी जैसा कि अप्रेज चाहते थे, पिछुले १० साल में साम्प्रदायिकता के रंग में रँग गये और अपने लाभ-हानि को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से देखने चर्ग ? यदि सिखों को चार बढ़े पद मिल जायँ-तब भी क्या इससे उतना लाभ होता, जितना विशुद्ध राष्ट्रीयता के पय पर चलने से मुकम्मिल भाजादी पाने पर होता ? श्रकालो सदा से पूर्ण स्वाधीनता के दिमायतो रहे हैं श्रीर हजारों की सख्या में कांग्रेस में सिमालित होते रहे हैं। उन का पनाव कामेस समिति पर नियत्रण रहा है श्रार वे कामेसी उम्मादवारा के कधे से कथा भिड़ा कर "काग्रेय-श्रकाली टिकट पर" अपनी सुरत्तित सीटां के जुनाव लड़ जुके हैं। इस के उपरान्त श्रकालियों की नीति मे परिवर्तन हुआ। इस का कारण सुख्यतः श्राखिल भारतीय कामरू कमेटी के श्रध्यत्त से मास्टर तारासिह का न्यक्तिगत मतभेद होना था, जैसाकि खुद मास्टरजी कह भी चुके हैं। यह मतभेद उन के लाहीर से निर्वायन तथा १६३० में जेला जाने के बाद हुआ था। इन सब सफलता हों के बाद, जिन में अरुलियों ने साहस, स्थाग तथा खुमबूम का श्रव्हा परिचय दिया, पथ के द्वारा ज्ञानी कर्तारसिंह के नेतृत्व में सरदार अजीतसिंह का समर्थन करना वास्तव में एक दु ख की बात थी।

पाठकों को स्मरण होगा कि श्रीरगजेबलां की वजारत कायम होने पर प्रान्धीय श्रासेम्बला के जो कई उप-चुनाव हुए थे उनमें एक असेम्बली के एक सिख-सदस्य की मृत्यु से खाली हुई सीट के जिए हुन्ना था। कुछ श्रज्ञात कारणों से यह उप-चुनाव हिन्दू व मुसालम साटों के उप-चुनावों के साथ नहीं हुआ। गोकि सार्वजिनक रूप से इसका कोई कारण नहीं वताया गया, फिर भी उस पर प्रकाश पद ही गया । चुनाव २४ फरवरी, १६४४ को हुआ। जिस प्रकार पजाब मे सर सिकदर ह्यातसा की मृत्यु होने पर उन के पुत्र मेगर शौकत हयातसा को उन की जगह प्रान्तीय श्रसेम्बली में भेजा गया था उसी प्रकार सीमाधान्त में सृतक सिख सदस्य के प्रश्न को स्ताली स्थान के लिए डम्मीदवार बनाया गया। ऐसा उम्मादवार चुनने के लिए काफी समय तक वार्ता चली जो कामेस और सिख दोनों को मजूर होता, किन्तु ऐसा कोई समस्तीता नहीं हो सका। तद चुनाव की प्रतियोगिता हुई और कांप्रसी उम्मीदवार ने अपने विरोधी सरदार श्रजीतसिंह के उम्मीदवार को ५१ बीट से हरा दिया। इस घटना का प्रमाव यह हुआ कि सब तरफ से माँग की जाने बागी कि सरदार अजीतिसह की इस्ताफा देना चाहिए। सरदार अजीतिसह ने कहा कि यदि यह प्रमाणित हो जाय कि मुक्त पर सिस्तों का विश्वास नहीं रह गया है, तो मैं जरूर इस्तीफा दे वूंगा। इधर यह चर्चा चल ही रही थी कि श्रचानक यह समाचार फैल गया कि सिख-कांग्रेस विवाद में प्रमुख भाग जिनेवाले, मास्टर वारासिंह ने गुरुद्वारा किमेटी व श्रकाली शिरोमणि दल की श्रध्यचता से इस्तीफा दे दिया। मास्टरजी से इस्तीफे की माग इस बिना पर की गयी थी कि वे बहुत समय से अध्यक्त पद पर रहे हैं, किन्तु उन्होंने पद स्वास्थ्य बिगदने के कारण छोड़ा।

१२ मार्च १६४१ को सीमाप्रान्तीय श्रापेम्बती में श्रीरंगजेबर्सा की वजारत के खिलाफ श्रविश्वास का प्रस्ताव १८ के विरुद्ध २४ वोटों से पास हो गया।

मार्च के महीने में भारत में कांग्रेस की नांति में पहली बार परिवर्तन दिलाई दिया। स्रोरगजेवलां को वजारत का हार का वहा परिणाम हुसा, जो वंदानिक दृष्टि से होना चाहिए था। गवर्नर को प्रान्त के सूतपूर्व प्रधान मन्नी दा० खान साहब को जुलाना पड़ा, जिनके श्रविश्वास के प्रस्ताव के कारण सीरंगजेवला के मत्रिमदल का पतन हुआ था। दा० खानसाहब हस परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार थे। एक दून पहले हा सेवामाम जा चुका था, जो गाधीजी से एक पत्र खानसाहब के नाम वापस लाया। पत्र में क्या था, इस का अनुमान किया जा सकता है। गाधीजी ने एक नयी नीति—सव-कुछ स्थानीय लोगों के निर्णय पर छोड़ देने का अनुपरण श्रारम्भ का दिया था। डा० खानसाहम ने १६ मार्च को पद्महण करने के याद बताया कि उन्होंने प्रान्त की जनता की इच्छा के ही अनुपार कार्य किया है। जनता का आदेश था—''लागों की सेवा करो—यही श्राप का कर्तव्य है।'' गाथोजो ने सीमाप्रान्त के लिए यही नीति निर्धारित की गोकि यह सन्त्वर, १६३६ में निर्धारित काम्रेस को श्रव्धित भारतीय नीति के विरुद्ध जान पहनीथी, जिस के श्रवर्गत युद्ध छिड़ने पर स सूबों की बजारतों ने इस्तीफा दिया था। नयी पर ठार का पहला कार्य खान शब्दल गफ्कारखा ( जो २६-१०-४२ को गिफ्नार हुए थे ) स श्रन्य प्रमुख कांम्रियों तथा २२ नजश्बरों को रिहाई का श्रादेश निकाजता था। इन नजश्बरों में चार एम० एका० ए० भी थे, जिन में एक श्रवाउच्ला साहब ता जेल से निकल कर साथे मात्र पद की शपण लेने गये।

मित्र-मगडत के परिवतन पर आरगजेबला ने जा वक्तस्य दिया वह बक्षा उन्नेखनीय था। उन्होंने कहा कि मित्र-मगडल चाहे लीग का हो या काग्रेस का, वह ६६ धारा के शासन से हर हालत में बढ़ कर है। इस वक्तस्य का महस्व समझने के लिए हमें याद करना चाहिए कि कांग्र सो मित्र-मगडतां के हस्ताका देन पर मिन् जिन्ना ने २२ नवस्यर, १६३६ को मुक्ति दिवस मनाने को कहा था।

सीमात्रांत में कात्रेस के शक्ति-प्रदेश करते ही जनता में प्रतिक्रिया श्वारम्य हो गयी। जनता के मिद्धाक में प्रश्न उठा कि सामाप्रात के 'श्रव्हे' उदाहरण का श्रवुमरण श्रन्य प्रांतों को करना चाहिए या नहीं, श्वार इस सवाज को गोपोनाथ बारदाजोई व रोहिणी दत्त-द्वारा श्वासाम के प्रधानमत्रा सर मुहम्मद सादुष्ठा को दी गयी चुनीतो के कारण श्वीर मी बल प्राप्त हुशा। इस प्रकार १४-६-४४ का काग्रस कार्यसमिति की रिहाई से पूर्व ही परिस्थित ठीक होने चगी।

## पजान को बजारत 🗸

सर सिकन्दरह्यात खां की श्रचानक मृत्यु हो जाने के कारण पजाब में नयी परिस्थिति पैदा हो गयी। श्रव तक वे मुस्लिम लोग श्रार हिन्दू-महासभा के खतरों से बचे हुए थे श्रीर श्राना निजो लाकित्रयता लगा विवारों को उदारता के कारण वजानत का काम सकलताए यंक चलाते जा रहे थे। उनकी मृत्यु से जो स्थान खाली हुश्रा उसकी पूर्ति कर्नल खिल्लह्यात खा ने की। तभो लाग व यूनियनिस्ट पार्टी की शक्तियों में सवर्ष श्रारम्भ हो गया। मि० जिन्ना पजाय-चजारत का खुजे शब्दों में मत्सेना कर रहे थे कि उसने लोग के प्रति सचाई का ब्यवहार नहीं किया। एक तरफ मि० जिन्ना एक लागा प्रवान मन्नो को वजारत कायम करने की हजाज़त तब तक नहीं देना चाहते थे जा तक कि वे लाग के श्रादशों पर चलने को तैयार न हों। दूसरी तरफ वजारत के हिन्दू समर्थक लाग के प्रति श्रघीनता प्रकट करने के नये म्रादर्श से चित्रे हुए थे, क्योंकि नयी स्थिति उस समक्रीते के विरुद्ध थी जी उनका सर सिकन्द्रस्थात खां से हुआ था।

न्जव कि दूसरे प्रांतों में नयी वजारतें कायम हो रही थीं पजाब में मि॰ जिन्ना ने एक विजेता के रूप में प्रवेश किया। वे देखना चाहते थे कि पजाब की वजारत दरश्रसत्त एक जोगी वजारत है या नहीं। कर्नल खिज्रहयात खा को वजारत के रगढग में तब्दीली करने के खिए हीन महीने का वक्त दिया गया। लेकिन सर छोट्टराम प्रजाब वजारत को लीगी वजारत का नाम देने के खिलाफ थे श्रीर उन्होंने धमकी दो कि श्रगर ऐभी कोशिश की गयी तो वे वजारत का साथ देना छोड़ देंगे। कर्नल खिज्रके एक तरफ कुशाँथा तो दूसरी तरफ थी खाई। इसी वीच एक वजीर मेजर सौकतहयात खा ने, जो स्वर्गीय सर सिकन्दरहयात खा के पुत्र थे, एक भाषण के बीच एक तरफ कायदे-श्राजम के लिए श्रीर दूसरी तरफ सिकन्दर-जिन्ना सममौते के लिए श्रपनी वफादारी का इजहार किया। मेजर शीकत ने यह भी कहा कि हाल मे जो भाषण उन्होंने दिये हैं उनका श्राधार यह सममौता ही था, गोंकि उसके श्रथं श्रीर ही कुछ लगाय गये हैं।

मेजर शौकत के इस कथन की तास्कालिक प्रतिक्रिया यह हुई कि लीग कार्य-समिति के एक खानवहादुर सदस्य ने जोर दिया कि पजाब वजारत को फोरन ही लीग के लिए वफादारी का सबूत देना चाहिए।

आह्ये, पजाब की राजनीतिक घटनात्रों की एक समीचा कर डार्ले। जिन्ना साहब पंजाब वजारत को श्रपनी वफादारी का सबूत देने के जिए तीन महीने का वक्त देते हैं। कर्नल खिद्र-ह्यात खां परिस्थिति में सुधार करने का वचन देते हैं। पी० डबल्यू० डी० के वजीर मेजर शौकत हम दुविधा में पढ़ते हैं कि स्वर्गीय पिता व मि० जिन्ना मे से किस के हुक्म को म नें। श्रपने पहले सार्वजनिक माध्या में वे साम्प्रदायिकता की निंदा करते हैं। श्रागाह किये जाने पर वे फिर कह बैठते हैं कि जिन्ना साहय का हर हुक्म मानने को वे तैयार हैं। इससे कायदे श्राजम तो खुश हो गये, पर सर छोट्टराम बिगइ पहे। बस शौकतहयात खां चौकन्ने होकर कहने जगते हैं कि उन्होंने जोक्क कहा वह जिन्ना-सिकदर समकौते के ही श्राधार पर कहा था। इससे मि० जिन्ना खीजकर निम्न वक्तव्य निकाबते हैं—

"इसमें कुछ भी शक नहीं है कि सिकदर-जिन्ना-समस्तीते के बाद पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का श्रस्तित्व नहीं रह गया। समस्तीते के श्रमुसार पंजाब-श्रसेम्बली में एक मुस्तिम लीग पार्टी कायम होने श्रीर उसके श्रस्तिज भारतीय मुस्तिम लीग व प्रांतीय लीग के नियंत्रण में माने की वात थी। मिलिक लिल्लह्यात खो ने एक मुस्तिम लोग पार्टी कायम कादी है।"

जब कि एक तरफ कायदे आजम उद्दीसा के श्रवावा दूसरे सूर्वो में श्रपनी वजारतें कायम होने का दावा पेश का रहे थे, उन्हों दिनों २६ जुजाई को मि॰ डोबो ( मज़दूर-दल ) ने पालींमेंट में मिलोजुजी वजारतों के बारे में सवाल उठाया। श्रापने पूछा कि कितनी वजारतों सिर्फ मुस्लिम बीग के श्राधार पर श्रीर कितनी उसके नेतृत्व में काम कर रही हैं ? हाल ही में वजीरों में से कितने जीग या दूसरे राजनीविक दलों में श्रामिल हुए हैं श्रीर कितनों ने श्रसेम्बली की बैठक होने पर श्राने साथियों का समर्थन पाया है ?

मि॰ एमरी का जवाब था :--

''जिन छः सूर्वो में साधारण विधान चल रहा है। उस सभी में मिली-जुनी वजारत काम कर रही हैं। इनमें से पांच के नेता मुस्लिम लोगी हैं। सिंघ की छोड़कर, जहां पिछले पत्मह के मौसम में दो मत्री लीग में शामिल हुए थे, मुक्ते ऐसे किसी उदाहरण का पता नहीं है, जहां मुस्लिम वजीर हाल ही में मुस्लिम लोग में शामिल हुए हों। सीमाप्रात में जो बजारत हाल ही में कायम हुई है उसे श्रमी प्रातीय श्रसेम्बली के सामने श्राने का मौका नहीं पड़ा है।"

मारत-मन्नो के इस वन्तन्य से श्री सावरकर को बड़ी राहत मिली, जिन पर श्रारोप लगाये जा रहे थे कि हिन्दू-महासभा के अध्यत्त की हैसियत से वे जीगी वजारतों को सहायता पहुं वा रहे हैं। मि० जिन्ना ने जो यह घोषणा की थी कि वे या जीग जिन्ना-सिकंदर सममौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है(श्रीर यूनियनिस्ट पार्टी मर चुकी है) वह २० मार्च को श्रासेम्बली के विरोधी पत्त के मुस्लिम सदस्यों के बीच की थी।

सिकदर-जिन्ना समसौते का आना अलग हतिहास है और दूसरी ऐतिहासिक घटनाओं की तरह उसे भी कितनी ही हालतों से गुजरना पड़ा है। मि॰ जिन्ना ने सवाब उठाया था कि सर सिकदर के हस्ता चर होने के बाद यूनियनिस्ट पार्टी रही ही नहीं। यूनियनिस्टों या जीगियों का दावा चाहे जो हो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि खुद समस्रोत में यूनियनिस्ट पार्टी बनी रहने की बात मजूर ही नहीं की गयो, बिक दोहराई भी गई थी। साथ ही एक दूतर तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्बिम सदस्यों के कधों पर अपनी पार्टी व मुसिजम लोग दोनों ही के जिए बफादार होने की जिम्मेदारी आ गई। साथ ही यह भी जान जेंना चाहिए कि प्रभाव व अधिकार के चन्ना को अलग भी कर दिया गया था। सर सिकदर को अखिज भारतीय मामजों में जोग का हुक्म मानना था, जेकिन प्रान्तीय मामजों में वे स्वतत्र थे और जाग के जिए उनको कोई जिम्मेदारी नहीं थो। इस प्रकार जीग और यूनिय-निस्ट पार्टी के प्रभाव व अधिकार के चन्नों का साफ-साफ उदलेख कर दिया गया था।

गोकि किन्नह्यातखां ने मुसलिम जीग के मंच पर श्राकर पाकिस्तान का समर्थन पहली बार किया, फिर भी मिन्नम्हज का पुनर्निमाण करने या कम-से-कम उसे जीग के पथ पर जाने का मि॰ जिन्ना का प्रयत्न श्रसफल हो गया। जिन्ना साहब की न्यूनतम मांग यही थी कि मिन्नम्हज का नाम यूनियनिस्ट से जीगी कर दिया जाय, किन्तु पजाब का मुस्जिम कोकमत यूनियनिस्ट पार्टी भंग करने या सर छोटूराम वगैरह से ताक्लुक तोइने के खिजाफ था। सर सिकट्र मि॰ जिन्ना से बार्ने करके सहयोग के मिद्धान्त पहले हो निर्धारित कर चुके थे। भारी बाढ़ श्रानेपर तिनके को केवल मुक जाना पड़ता है श्रीर जहर चली जाने के बाद वह फिर श्रपना सिर उठा जीता है। सर सिकट्र के समय यह बाद कभी नहीं श्राई श्रीर उनकी मृत्यु के एक साज बाद जब वह श्राई तो तिनके ने उसी पुरानी नीति से काम बिया।

श्रपनी धमकी पूरी करने के । लए मि० जिन्ना तीन महीने वाद २० श्रप्रेल को लाहीर श्राये। उसी समय प्रभावशाली सिख सरदारों ने एक वक्तव्य निकाला कि मुस्लिम जीग के नाम से जो सरकार बनेगी, चाहे वह मिळा-जुजी ही क्यों न हो, उससे वे कोई सम्बन्ध न रखेंगे। मि० जिन्ना के श्रागमन से कुछ पहले हिन्दू, मुसलिम श्रीर सिख जाटों ने श्रपने एक सम्मेलन में सर छोटूराम का श्रनुसरण करने की श्रपथ जो थी। सम्मेलन के श्रप्यद्य एक खानवहादुर मुसलमान सज्जन थे, जिन्होंने कहा कि वह पहले जाट श्रीर बाद में मुसलमान हैं। इस सम्मेलन में सर छोट्राम को रहवरे-श्राजम की उपाधि से विभूपित किया गया।

यहा पजाब की विभिन्न जातियों तथा यूनियनिस्ट पार्टी के जन्म, विकास श्रीर सफलता के सम्बन्ध में कुछ कह देना श्रसंगत न होगा। पजाब के सम्बन्ध में यह बात बहुत कम जीग जानते हैं कि हिन्दुओं की तरह सिखों और दुसलमानों में भी जाट होते हैं। पंजाब, संयुक्तप्रान्त व दिल्ली के कुछ प्रदेशों में जारों की अधिकता है। १६२ में एक प्रस्ताव था कि पंजाब के हरियाना दिवीजन, अम्बाला दिवीजन, दिल्ली प्रान्त व संयुक्तप्रान्त के मेरठ दिवीजन को मिलाकर एक जाट प्रान्त बनाया जाय । सिखों में श्रधिकांश जाट ही हैं । मुसलमानों में भी बहुत से जाट हैं। हिन्द, मुसलिम व सिख जाटों की संख्या कुल मिलाकर डेढ़ करोड़ के लगभग है। ६२८ में दिल्ली में जाटों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसके स्वागताध्यस एक अवकाशप्राप्त सेशन जज मुहम्मद हसेन और अध्यक्त सर छोट्टराम थे। उन्होंने नये प्रान्त का नाम जाट प्रान्त रखा और मि॰ श्रासफश्रली द्वारा तैयार की गयी नये प्रान्त की योजना सम्मेजन में स्वीकार की गयी। यह योजना सर फजले हसीन के आने उपस्थित की गयी। सर फजले ने योजना की प्रशंसा की, किन्तु कहा कि यह अभी कार्यान्वित नहीं की जा सकती। सर फजले हुसेन-जैसे राजनीतिज्ञ किसी देश में कभी-कभी ही पैटा होते हैं। वे भविष्य का अनुमान कर सकते थे। वे जाटों की जातीय भावना से परिचित थे श्रीर यह भी जानते थे कि इस भावना-द्वारा धर्म श्रीर प्रान्त के भेदभाव को मिटाया जा सकता है। इसिज्ज डाहोंने हिन्दू, मुसळमान श्रौर सिखों के एक सयुक्त दल का संगठन किया। सर फजले के बाद सर सिक्दर इस दल के नेता बने। उनके बाद कर्नेल खिद्रह्यात खां प्रधानमंत्री बने और अन्हें सर छोट्टराम का समर्थन शप्त हुन्ना। यूनिय-निस्ट पार्टी हर तरीके से राजनीतिक दत्त था। उसके भवन का निर्माण मजबूत नींव पर किया गया और उसकी दीवारें चैंही व सुदृह दनायी गयीं, जिन्हें गिरा देने के लिए कि जिन्ना शसुक थे। वे दूसरी बार लाहौर गये। यूनियनिस्ट दल को भग करने की श्रपनी शवित में कायदे-श्राजम का अपार विश्वास था श्रीर दे यह भी खयाल करते थे कि यदि यूनियनिस्टों के गढ़ को गिराया न जा सके तो कम से-कम उसके नाम को बदला ही जा सकता है. जिस तरह किसी मकान को खरीदने पर या नगर को जीत लेने पर इसका नाम बदल दिया जाता है। परन्त यह तभी हो सकता है जब उसमें रहनेवाले लोग नाम बदलने के लिए रजामंद हों और राजी न होने की हाजत में उनके द्वारा विरोध विया जाना भी स्वाभाविक ही है। कराड़ा देखने में तो छोटा था. किन्तु मान्त्व में वह एक आधारभूत तथ्य के लिए था। शक्ष था कि शासन के पीछे धार्मिक शक्ति होनी चाडिए या जातीय बल ? इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता था शौर वह वाइसराय ने पंजाव-सरकार की सफलता की प्रशंसा-द्वारा दिया था। यही उत्तर पजाब के गवर्नर सर हर्वर्ट ग्लेंसी ने उस समय दिया था, जब उन्होंने कहा था कि पंजाब की प्रधान मन्नी के मंटे के नीचे पुक्त होकर उनकी शक्ति बढानी चाहिए।

एक देश द्वारा दूसरे देश की विजय एक साधारण-सी बात है। श्रधिक गम्भीर तथा कष्टकर बात जनता पर विजय पाना है। पहली विजय एक सैनिक घटना श्रोर दूसरी एक मानसिक प्रक्रिया है। पहली शर्रर पर विजय श्रोर दूसरी नैतिक विजय है। मि॰ जिन्मा की पंजाब-रूपी दुलहिन पर विजय पाने में सात वर्ण क्रग गये। फिर भी उन्होंने उस पर सिर्फ श्रिधकार ही किया, उसके हृदय पर विजय नहीं पाई। हृदय पर विजय पाने के जिए ही वे जाहौर श्राये थे। कायदे श्राजम ने मीठी-मीठी बातें करके श्रीर धमकाकर प्रयत्न किया कि वह स्रपने स्वर्गीय स्वामी सर मिकन्दरहयात छा की याद भुजा दे श्रीर नये देमी मि॰ जिन्ना का वरण करने। श्रव समय श्रा गया था जव उसे इस नये प्रेमी की स्वामी स पति के रूप में स्वीकार कर जेना चाहिए था।

यही चास्तविक कठिनाई उत्पन्न हुई। यह ठीक है कि एक दिन ७२ पुर्जी की स्तानापुरी हुई और युनियानिस्ट दल के मुरिलम सदस्य अपने की कीशी कहने स्तरे। पर यही काफी न था। समय बदल चका था। पुराने नेता भर खुके थे। पुराने नारों से अब काम चलना कठिन था । युनियनिस्ट पार्टी सर चुकी थी फिर भी उसमें कुछ जान बाकी थी। श्रव कींग का जमाना था। इसलिए सभी सदस्यों की नाम से व दरशसन्त शब्द व भावना, वचन व व्यवहार से जीगी दीना चाहिए। यह जिन्ना की मांग थी, जिसे कभी मंजूर महीं किया गया था। दुर्माग्यवश प्रधानमंत्री के पिता की राख से भी इसमें बाधा पड़ी। पर सर छोट्राम की ग के आगे जरा भी न सके। सिख मंत्रियों ने र्यान्यनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखने का अपना दावा वापिम ले जिया। हरिजमों ने भी कीन के समर्थन का आरुवासन दिया। यदि कर्ने क विज्ञहयात वा पुराने भीर मये, यूनियनिस्ट पार्टी और मुसरिम कीरा. सर छेट्टराम और कायदे आजमा. लीग के मंच पर पाकिस्तान का राग अलापने और सेकेटरियेट में हिन्द्स्तान की हिमायत करने के बीच बाधा बनकर आ जाते हैं तो उनके बिना भी । जाब का काम च्या सवता है । इसके अलावा योग्य पिता का एक थोग्य पुत्र भी मैंजूट है। यह सच है कि 'पिता ने कायदे-आजम का अनुसासन पूरी तरह नहीं माना था, फिर भी मैलर शौकरहयात् लां से काम चल सबता है, क्योंकि युवा होने के कारण उन्हें प्रभावित करमा उसमा कठिम नहीं है। जाटों का स्थान सब्चे हिन्दू मन्नी ले सबते हैं की रहसके जिए श्री सावश्वर की सहायता खी जा सकती है। हरिजमों की सहायता ती बहुत ही श्रमूल्य है, क्योंकि समाज के श्रायाचारों व पिछ्छी पीदियों की मूर्यंता के कारण वह अब तक सुलम नथी। मि॰ जिल्ला के विचार कहत-बुछ ऐसे ही थे, जब वे काहौर से दिवली लौट रहे थे। परन्तु उन्होंने भ्रापने विचार, भ्रापना भ्रान्दोलन, श्रपनी चिन्ता, भ्रापना निरचय, अपनी समलता व असफलता, अपनी भाशाएं व अपनी योजनाएँ कुछ उम्र रूप में उपस्थित की । उन्होंने सीचा कि मैं दंजाब की एशासद मजामस बहुत कर चुका हूँ और अब आगे यह नुरुता न वरु गा। अब मैं अपनी शक्ति की कालमाहश करु गा और इस बल प्रयोग में या तो उसे मिटा तू गा छौर था खुद मिट जाऊ गा। इन विचारों से प्रभावित होकर कायदे-श्राजम ने पंलाब की वजारत व असेम्बली को श्रव्टीमेरम दिया कि २० धप्रैल की लाहीर वापिस श्राने तक उन्हें इस सवाल का श्राखिरी फैसला कर लेना चाहिए।

विसी किने पर चढ़ाई करते समय जिस तरह ढोल और तुरहियां बजती हैं, वैसा ही गुलगपाइ। जिन्ना की लाहीर-यात्रा के समय हुआ। हिटलर ने बोबगा की यी कि वह स्टालिनशाइ पर विजय पाना चाहता है और पायेगा, किन्तु अन्त में इसे असफलता हुई। मि० जिन्ना पर विजय पाना चाहता है और पायेगा, किन्तु अन्त में इसे असफलता हुई। मि० जिन्ना ने घोषणा की कि वे अपने तुफानी हमसे से यूनियिनस्ट पार्टी को मग करके उसका सदा के लिए खात्मा कर हेंगे, किन्तु दुर्गपित कर्मल खिल्रहयात सां तिवाना ने, जो अनावश्यक बातों की अपेचा कार्य में अधिक विश्वास रखते हैं, दुरमन को गहरी शिकस्त दी और जाहीर के किले को अस्वा रखा। सच तो यह है साथ टन्हीं के पद्म में या और जिसके पद्म में साथ होता है उस में टैत्य की शिक्त आ जाती है और वह अपने असस्य शत्रुओं का भी सामना कर लेगा है। उस में टैत्य की शिक्त आ जाती है और वह अपने असस्य शत्रुओं का भी सामना कर लेगा है। पंजाब की परिस्थित का अध्ययन करने के जिए हमें इस ऐसी बारों का ध्यान रखना चाहिये, जिनका विशेष महस्व था—

- (१) क्या यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्यों का अपने पुराने दल में बने रहना उचित था, जिसके अनुशासन में रहका उन्होंने चुनाव जाड़ा और जीता था ? इस प्रश्न का उत्तर केवल 'हां' में ही दिया जा सकता है। चुनाव के यदि कुछ मुस्लिम सदस्य दल को छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं तो कम-से-कम अपनी पहली जिम्मेदारियों से वे हकार नहीं कर सकते।
- (२) इम मुस्तिम सदस्यों के कंधों पर नयी जिम्मेदारियां वही श्राईं जी स्वर्गीय सर सिकःदःहयात खां ने सिवदा-जिन्ना ममयोते के श्रनुसार जेना मजूर किया था।
- (३) क्या वह स्थानीता आब भी कायम था ? हा, वह तब तक कायम रहा, जय तक १६३७ में कियां कत स्थायों है स्थान पर क्यी हुनाव के त्या वे बहुसार नया हुनाव नहीं हुआ। नया हुनाव होने पर यूक्यिकिस्ट पार्टी को समाप्त वरने का समय आ सकता है।
- ( ४ ) एंजाब कसेम्बनी में शीव सहयात खां वैसे चुने गये ? वे यूनियान्तर पार्टी व सुन्तियान जीन के मिले-जुले टिक्ट पर चुने गये थे। या कहा जाय कि उन्हें सिकंटर-जिन्ना सममीते के अनुमार सुमिलिए जीन शिवट मिला था वर्षों क जीन ने यूनियांनरट पार्टी के सदस्यों के नाम अपने रिजस्टर में दर्ज कर जिये थे। कर्नल खिल्लहयात खां ने यह भी जाहिर कर दिया था कि शौकतहयात खां को सचमुच ही मिला-जुला टिक्ट दिया गया था और इसीलिए मि० जिन्ना ने उनके पन्न में कोई चरतव्य नहीं निकाला था।
- (१) श्रवनी पार्टी का नाम मुन्तिम लोग पार्टी रखने से इन्कार करके क्या किञ्चने सहयोगियों की दिये श्रवने बचनों का किवांह किया था? हाँ, जब तक विद्ध श्रवने मुक्तिस साथियों के साथ यूनियन्स्ट पार्टी से इन्हीं फा देकर वाकायदा लीग पार्टी में नहीं चले जाते तब तक उन्हें बचनों का निर्वाह करना ही चाहिए था। मि० जिन्ना को भी खिद्धह्यात खां. से यही माग करनी चाहिए थी। परन्तु किसी न किसी बजह से मि० जिन्ना ने ऐसी मांग न की, क्योंकि उसके खिद्ध द्वारा स्वीकार की जाने की कुछ भी श्राशा न थी। चीन गैर-मुश्किम सदस्यों ने भी उनसे यही करने को कहा था, जिसे वे साफ उड़ा गये। ये बार्ते इस प्रकार थीं.-- (१) श्रविक मारतीय नीति के श्राधार पर एक मिली-जुली जीगी सरकार की स्थापना, (१) युढकाल तक के लिए पाकिस्तान व उसके सिद्धान्तों का त्याग, श्रीर (१) लीग युद्ध में विना किसी शर्त के सहायता प्रदान करे।

इन माँगों का मि॰ जिन्ना ने कोई साफ-साफ उत्तर नहीं दिया। उन की तरफ से स्वित्त किया गया कि पहली भीर दूसरी वार्ते तो उठती ही नहीं श्रीर तीसरी, यानी युद्ध के सम्बन्ध में सीग पहले ही युद्ध श्रयरमों में बाधा न ढालने की मीति का श्रनुसरण करती रही है। मि॰ जिन्ना के इस कथन से तीनों मंत्रयों ने यही पश्चिमा निकाला कि वे समसीता नहीं करना चाहते। चहां तक शौकतह्यात का के सिवंदर-जिन्ना समसीते को मानने की वात है उनके २० छुलाई, ११४६ के वक्तस्य से इसकी साफ पुष्टि होती है।

पजाब मंत्रिमदक्त के इतिहास में मेजर शौकतह्यातसां की रफ़्रीरतगी एक बड़ी सन-सनीपूर्ण घटना थी।

श्चपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए शौक्तहयातसां ने कहा, "मेरा ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित मेरे हाल के मायण की बालोचनाओं की तरफ दिलाया गया है। ये बालोचनाएं गवत हैं और उम में मेरी स्थिति को ठीक ही तरह समका नहीं गया है। मैं अपने बालोचकी को मता देना चाहता हूं कि मेरे सथन का सत्तवय जिन्ना हिन्द्र समसीते स माननीय लिक्न हयात विवाना-द्वारा दिन्छी में ७ मार्च को दिये गये घषतस्य को दिए में रखते हुए ही लगाना चाहिए। मुक्ते हुए तिर्फ इसी बात का है कि मैंने अपने भाषणों में यह साफ-साफ नहीं कहा था कि मैंने जो छुछ कहा उसका अर्थ उपर्युक्त सममीते और बक्तस्य को ध्यान में रखते हुए ही जगाना चाहिए। मैंने समका था कि पंजाबी जोग, जिन के बीच में में बोल रहा था, इसी आधार पर उस का मतलक जगावेंगे। मेरा यह अंदाज गलत था, क्योंकि जोगों ने मेरे भाषणों का ऐसा मतलब जगाया, जो मेरी मंशा के खिलाफ था। इस तक्ष्ह यह विव्हुत्त स्पष्ट है कि में अपने स्वर्गीय पिता की कीति पर ही, जिसे उन के योग्य उत्तराधिकारी ने जरी रसा है, चलता रहेंगा।"

म नवस्तर, १६४३ को सुस्लिम लीग पार्टी की दैठक में मेजर शौकतहयावसा ने दल के नियमों में सिकंदर-जिन्ना-समझौता शामिल करने के पक्ष में श्रपना वोट दिया।

सेजर शोकतद्यातकां का यह मामला एक पहेली रहा है, जिस पर उन्हें प्रकाश डालना चाहिए था।

सभी वातों पर विचार कर लेने के बाद इस इसी परिकास पर पहुँचते हैं कि मि॰ जिन्ना जिस तरह टेकीफीन पर बातें करते समय प्रधानमंत्री क्षित्रहवाध्या से नाराज हो गये थे उसी तरह स्यालकोट के पंजाव प्रान्तीय मुस्तिम लीग सम्मेलन में भी उन्होंने श्रपने स्वमाव की उम्रता का पश्चिम दिया था। उच्च सांस्कृतिक व्यवहार की बात छोड़ दी जाय तो कम से-कम साधारण शिष्टाचार के विचार से ही उन्हें यह कहने से वहले कि मैं यूनियनिस्ट पार्टी का गता घोंट कर उसे दपना दृंगा, या शौकतहवात का मामला देसा ही है जैसा टन्होंने बताया है चौर पंजाब के गवर्नर की वर्कास्त कर देना चाहिए, दो या सीन बार महीं बहिक दस बार सोच-विचार कर जेना चाहिए था। मि० जिन्ना के ये दोनों कथन श्रसामयिक सौर श्रसंगत ही नहीं थे, बक्कि अपने को बटा सानने की प्रवृत्ति, निर्णय कर सबने की प्रतिमा का अभाव और बुद्धिमता व दूरदर्शिता की कभी के ही परिगाम थे, जिससे क्रोधी तथा चुनौती देनेवाली सुरिजम राज-नीति को भी बचना चाहिए। अपनी जन्दयाजी श्रीर हह इता से विरोधी को टलटी दिशा में धकेल देना न तो कूटनीतिज्ञता है और न चतुराई ही। यह उस हाकत में और भी अनुचित था, जय कनता खिद्राह्यातला १२ मई, १६४४ को दिव्ली में विशेष समिति के सामने अपनी सफाई देने के लिए उपस्थित होनेवाले थे। चुनौती और प्रति-चुनौती परस्पर प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। कर्नज खिल्ल के मामले पर विचार होने से ठीक दो दिन पहले मोटे-मोटे शीर्षकों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि 'शौकतह्यातखा पर श्रन्याय व श्रनुचित कार्रवाई के लिए मामला चलाया जायगा या नहीं।" घटनाए जिस प्रकार की हुई थीं उन पर कोई खेद प्रकट किये बिना नहीं रह सकता था-विशेषकर इसकिए और भी कि एक उच्च घराने के युवक के सैनिक व गैर-सैनिक जीवन का तो श्रचानक श्रत हो ही गया था, साथ ही उसके उच्च कुंब को भी घट्या लग रहा था।

कहा जा सकता है कि स्यालकोट जिन्ना साहब का स्टालिनमाड ही सिद्ध हुआ। वे सहा जा सकता है कि स्यालकोट जिन्ना साहब का स्टालिनमाड ही सिद्ध हुआ। वे स्यालकोट के सम्मेलन में सिंह के समान गर्जे। आपने पजाब के गर्नार को वर्जास्त किये जाने और उसके प्रधान मंत्री का सिर उड़ा देने की मांग की। आपने यूनियनिस्ट पार्टी की हत्या करके उसे दफना देने का भी हरादा जाहिर किया। परन्तु वे वस्तुस्थिति से थिएकुल अपरिचित भी न उसे दफना देने का भी हरादा जाहिर किया। परन्तु के वस्तुस्थिति से थिएकुल अपरिचित भी न उसे दफनी वो उन्होंने सिद्धों से अपभी शर्ते पेश करने का अनुरोध किया। मि० जिन्ना ने यह भी

जारी कर दिया कि वे तुरन्त हाजिर होकर बतावें कि नियमित से श्रधिक खर्च करने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाय। गोकि श्री दास ने क्तिनी ही बार श्रन्तरोध किया कि उन्हें अपनी सफाई देने की सुविधा दी जाय, किन्तु सुनवाई से सिर्फ पांच दिन पहले अपने वकीक से एक घटा मिल सकने के श्रलावा उन्हें श्रीर कोई सुविधा नहीं दी गई। उन्हें दिन्युनन के सामने जाने तक की हजाजत नहीं मिन्नी। परियाम यह हुआ कि गवर्नर ने उन्हें छ साल तक असेम्बन्नी का सदस्य होने के श्रयोग्य उहरा दिया श्रीर उनकी सीट को खाली घोषित कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में उच्लेखनीय बात यह है कि चनाव के सम्बन्ध में जो अर्जी दी गयी थी वह न तो उनके विरद्ध थी और न वे उम्मीदवार के 'एउँट' ही थे। फिर भी उन्हें आय. यही माना गया और टहित किया गया। श्री दास ने वाइसराय के सम्मुख एक अर्जी दायर करके प्रार्थना की कि मामले को फेटरल कोई के आगे उपस्थित करने की अनुमति दी जाय। श्री दास की आपत्ति यह थी कि गवर्नर ने धारा २०३ के (०) के सम्बन्ध में जो नियम बनाये वे उन्होंने तस्कालीन मित्रमहल की सलाह के बिना बनाये थें, जबिक कायदे से उन्हें उसकी सलाह लेनी चाहिए थी। उनकी दूसरी आपत्ति यह थी कि चुनाव-कमिश्नरों में से दो हाईकोई के जल नहीं बन सकते थे और इस्विए वहा जा सकता है कि दिव्यूनल की नियुक्त ठीक तरह नहीं हुई। इक अन्य अनियमित कार्य भी हुए। धारा २०३ इस प्रकार है:—

- (१) यदि गवः र-जनरत कभी अनुभव करे कि कानून का कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है अथवा उपस्थित हो सकता है, जिसका सार्वजिनक महत्व है और जिसे उचित मंत्रव्य प्राप्त करने के लिए फेडरल कोई के सिपुर्द किया जाना चाहिए तो वह उसे रिपोर्ट पेश करने के लिए फेडरल कोई के सिपुर्द किया जाना चाहिए तो वह उसे रिपोर्ट पेश करने के लिए फेडरल कोई के सिपुर्द कर सकता है और कोई जो सुनवाई बरना उचित सममें, वह करके गम्रनेर-जनरब्र के सामने अपनी रिपोर्ट पेश वर सकता है।
- (२) इस धारा के श्रन्तर्गत केवल सुनवायी के समय उपस्थित श्रिष्ठकांश जजों की रजामन्दी से ही कोई रिपोर्ट पेश की जा सकती है, किन्तु जिस भी जज का मतभेद हो वह अपना मत श्रद्धा से प्रकट कर सकेगा।

१६४४ के झारम्य में अपनाहें फैलाई गई कि उड़ीसा-श्रसेग्बली के कितने ही सदस्यों ने जीत से खाद्य समस्या पर सहयोग करने तथा तत्कालीन मंत्रिगंदल का समर्थन करने की इच्छा प्रकट की है। यहां तक कहा गया कि ऐसे सदस्यों की सख्या सात है, किन्तु बाद में यह समाचार असत्य प्रमाणित हुआ।

## श्रासाम

श्रव हम श्रासाम को जेते हैं। श्रासाम उन प्रान्तों में नहीं है, जिनमें १६३७ में कांग्रेस का बहुमत था। परन्तु सर सादुक्जा के विरुद्ध श्रावश्वास का प्रस्ताव पास होने पर जब उनके मिन्त्रमण्डल का पतन हो गया तब ब्रार्डोलोई मिन्त्रमण्डल उसकी जगह कायम हुश्चा, जिसमें प्रधानमन्त्री बार्डोलोई तथा एक श्रन्य मत्री ही कांग्रेसजन थे। कुछ श्रन्य मत्री कांग्रेस में सम्मिलित हो गये थे। जब बार्डोलोई ने श्रन्य कांग्रेसी मित्रमण्डलों के साथ १६३६ में इस्तीफा दिया तो सादुक्ला-मिन्त्रमण्डल फिर कायम हुश्चा श्रीर उसने श्रपनी शक्ति बढ़ा ली।

१२ मार्च, १६४४ को श्रासाम-मन्त्रिमण्डल शान्तीय श्रसेम्बली में हार गया धीर उसे हस्तीफा देना पहा ।

फिर सरकारी पूच ने मिळी-जुली वजारत घनाने के लिए कांग्रेसी वृत्त की शर्ते स्वीकार कर

लीं। निध्य हुझा कि नयी वजारत को सभी दलों का समर्थन तथा विश्यास शाप्त हो। सरकारी दल ने सर सादुक्ला को विरोधी दल से अन्य विषय तय करने का भी अधिकार दे दिया। जिन शर्तों को स्वीकार किया गया उनमें राजनीतिक कैंदियों की रिहाई, सार्वजनिक सभाधों तथा जुलूसों से रोक इटाया जाना तथा सरकार की नाज वसूल करने तथा उसे उपलब्ध करने की नीति में परिवर्तन मुख्य थीं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री गोपीनाथ वादों लोई ने सर मुहम्मद सादुक्ला से तय कर लिया था कि यदि उपयु क शर्तें मान जी जायँ तो कांग्रेस पद-प्रहण न करके भी मौजूदा वजारत का नैतिक समर्थन करने को तैयार हो जायगी। घाद में यह समस्तीता भंग होगया और शिमला-सम्मेलन के समय आशा की जाने लगी कि आसाम में मिली-जुली कांग्रेसी वजारत कायम हो सकेगी।

१६४६ और १६४४ में स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक अहंगा दूर करने के जिन प्रयश्नों की सरकार से प्रोरसाहन मिल रहा था उनका मुख्य उद्देश्य प्रान्तों में बजारतें कायम करना था। हरादा यह था कि सूबों में बजारतें कायम होने के बाद कहा जायगा कि राजनीतिक अहगा समाप्त हो गया। मध्यप्रान्त में वार्ता जीगी व गैर-जीगी मुसलमानों के एक ही वजारत में शामिल करने में किनाई होने के कारण भग हो गयी। इसके धलावा लीग किसी ऐसी बजारत में भी शामिल नहीं होना चाहती थी, जिसमें कांग्रेस और हिन्दू महासभा का सहयोग प्राप्त न हो। मध्यप्रान्त, बिहार, संयुक्तप्रान्त खीर मदास में मंत्रिमंडल कायम करने का कोई याकायदा प्रयश्न नहीं किया गया और जो हक्के प्रयश्न किये गये वे सफल नहीं हुए। सर बिजय ने, जो अंतर्कालीन सरकार में (मार्च से जून १६३७ तक) न्यायमंत्री थे, बजारत कायम करने के प्रयत्नों को ऐसी हालत में, जबकि नेता जेलों में हैं, बेईमानी बताया। आपने कहा कि कांग्रेस के राजी होने से पहले बजारत में हिस्सा लेना बिहलुल बूसरी ही बात थी। बम्बई ब्यापार-मंडल की बैठक में भाषण करते हुए बम्बई के गवर्नर ने कहा—

"जब उसिं और सद्भावना की प्रतीक—वैधानिक सरकार फिर से कायम होगी तो उसका में स्वागत करूंगा।"

मदास में फिर से कांग्रेसी वजारत कायम करने का सवाल उठाया गया और २७ दिसम्बर, १६४१ को प्रान्तीय असेग्बली के हरिजन सदस्यों का एक सम्मेलन हुआ, जिस में उहें रय की पूर्ति के लिए एक हेपुटेशन के रूप में गाधीजी से मिलने का निश्चय किया गया। सम्मेलन ने गांधीजी का ध्यान विशेष रूप से हरिजनों के हितों की ओर आकर्षित किया और कहा कि गांधीजी हरिजन सदस्यों को गैर-हरिजन कांग्रेसी सदस्यों के साथ मंत्रिमंदल बनाने में सहायला प्रदान करें। साय ही गांधीजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया और उन के स्वास्थ्य-लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गयी। सम्मेलन में कांग्रेस के नेताओं—विशेषकर कार्यसमिति के सदस्यों—की तुरत रिहाई की मांग की गयी, जिससे राजनीित अहंगे के दूर होने का रास्ता साफ हो सके।

कांग्रेस तथा गांघीजी के नेतृत्व में विश्वास तो सर्वसम्मति से प्रकट किया गया, किन्तु मित्रमढल बनाने के श्रीचित्य के प्रश्न पर सदस्यों में काफी मतभेद था। परन्तु यह स्वीकार किया गया कि हरिजनों के हितों की रचा सिर्फ कांग्रेस के समर्थन से ही हो सकती है, इसलिए मिली-जुली वजारत कायम करने के प्रस्ताव के लिए कांग्रेसी श्र हरिजन सदस्यों का समर्थन श्रावश्यक है।

मद्रास में बाँग्सी वजारत कायम करने के प्रयान का श्रीगरेश जिन हरिजन सदस्यों ने किया था उनका कहना था कि कांग्रेस दल ने हरिजन सदस्यों को हरिजन हितों से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों में स्वतंत्र मत रखने की को श्राजादी दे रखी है उससे उन्हें जाभ उठाना चाहिए। महास के भूतपूर्व मेयर श्री जे॰ शिवशंवम् के पत्र का गांधीजी ने जो उत्तर दिया था उस का भी हवाला उन्होंने दिया। श्री शिवशवम् ने महास में लोकप्रिय सरकार की श्रावश्यक्ता बताते हुए वहा था कि कांग्रेसी मंत्रिरंडल के हरतीका देने के समय से हरिजनों के हित-सम्बन्धी कार्यों, जैसे मंदिर-प्रवेश व मादक वस्तु-निषेच श्रादि की उपेचा होती रही है।

गांधीजी ने पन्न का उत्तर देते हुए वहा था कि हरिजनों की वही करना चाहिए, जिमे वे अपने हित में सर्वोत्तम सममें। सम्मेजन में वहा गया कि जोकिश्य सरकार कितने ही तरीकों से हिरिजनों की श्रवस्था में सुधार वर सकती है। गांधीजी के पास टेपुटेशन भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मित से स्वीकार विया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि हरिजन सदस्य गांधीजी की सजाह के श्रवसार कार्य करेंगे।—[एसोशियेटेड प्रेस।]

### विहार

वजारत बनाने में बिहार की कोई अधिक सफ्तता नहीं हुई। विहार असेम्बनी में विरोधी उन्न के नेता श्री सी० पी० एन० सिंह ने ४ जून की अपने एक वक्तव्य में कहा —

"विद्वार असेम्बली में विरोधी दल के नेता की दैसियत से सब से पहले मुक्ते ही नयी परिस्थिति के सम्बन्ध में जनता को स्चित करना चाहिए था, किन्तु जलदवाजी करने या जनता को उत्तेजित करने की आदत न होने के कारण मैं ने समाचारपत्रों में कुछ प्रकाशित नहीं कराया। मैं अधिकारपूर्वक कह सकता हूँ कि गवर्नर द्वारा मि॰ युनुस को मित्रमंडल बनाने के लिए बुलाने का समाचार विरुद्ध लिगाधार है।

"जहां तक मुक्ते जात हुआ है मि॰ यून्स २४ मई के बगभग गवर्नर से रांची में मिले थे। वहां उन्होंने गवर्नर से कहा कि एसेम्बली के इन्न नोगों के मिलकर गुट बनानेसे स्थायी सरकार नहीं कायम हो सकती। तब गवर्नर ने मुक्ते स्वित किया। में असेम्बली के सदस्यों तथा जनता को बता देना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंहल बनाने का अवसर देने की जो वैधानिक परम्परा है उसे सर्वथा त्याग नहीं दिया गया है। प्रान्त के शासन में जनता के सहयोग- होरा वर्तमान अहंगों को दूर करने के लिए मैं कुछ भी उठा नहीं रखूंगा और इस दृष्टि से अनुकूब परिस्थित उत्पन्न होते ही जनता को तुरंत स्चित करूंगा।"— [एसोशियेटेड प्रेस और यूनाहटेड प्रेस ]

मंत्रिमंडलों का निर्माण
प्रान्तीय ध्रसेम्बितयों के कांग्रेसी सदस्यों तथा कांग्रेसी नेताओं के जेल में बंद होने के
कारण श्रन्य राजनीतिक दलों को मिश्रम्डलों के निर्माण के लिए खुला मेदान मिल गया। इसी
कारण श्रिन्द महासभा श्रीर मुसलिम लीग में एक विरोधी सहयोग भी स्थापित हो गया।
वश्यक के श्राम खुनाव में ७३,१६ ४४४ मुस्लिम बोटों में लीग को नेवल ३,२१,००२ बोट
यानी खुल हाले गये मुस्लिम बोटों में से उसे सिर्फ ४ ४ प्रतिशत बोट ही मिले थे। ३२ प्रतिशत
यानी खुल हाले गये मुस्लिम बोटों में से उसे सिर्फ ४ ४ प्रतिशत बोट ही मिले थे। ३२ प्रतिशत ही
मुस्लिम श्राधादीवाले सीमाप्रान्त में लीग को छुल मुस्लिम बोटों में से सिर्फ ४ प्रतिशत ही
प्राप्त हुए थे। फिर भी सरकार की छुपा से सीमा के प्रान्तों में लीगी प्रधानमित्रयों या लीगी
प्राप्त हुए थे। फिर भी सरकार की छुपा से सीमा के प्रान्तों में लीगी प्रधानमित्रयों या लीगी

हिन्दू महायमा के लिए श्रमहनीय था। इसलिए चुनाव में लीग से श्रिधिक श्रस्त ल होने के बावजूद हिन्दू सहासमा के नेता हिन्दू बहुमतवाले प्रान्तों में मीठे सपने देखने लगे। जब कि लीग को सरकार को स्वीकृति १६६७ में मिली थी, महासभा को श्रपना प्रमाणपत्र श्रगस्त, १६४० में वाइसराय के दस्तलत श्रीर एमरी को स्वीकृति से प्राप्त हुआ। सरकार ने हिंदू धर्म श्रीर हस्लाम दोनां हो को भारतीय राजनीति के श्रशान्त समुद्द में एक दूसरे के विरुद्ध श्रपनी शक्ति बढ़ाने का श्रिथकारपत्र दे दिया। इससे उनकी श्रपनी हानि होती थी, पर सरकार की प्रभुता श्रीर शक्ति में युद्ध हुई।

हिन्दू महासभा तो खुने-श्राम ज्रुन से पेट भरने के लिए श्रागे बढ़ी श्रीर उधर मुस्लिम लोग, जो भारत को स्वाधोनता को श्रपना ध्येय बना चुकी थी, श्रप्रेजों की सहायता श्रीर उन्हीं के संरच्या में सिर्फ मुसजमानों को स्वाधोनता का प्रयस्न करने लगी। दोनों क्षी ने बजारतें कायम करने में श्रमनी ताकतें लगा दीं। जब कि लोग गवर्नर-जनरता व गवर्नरों की सहायता से श्रपनी शक्ति बढ़ा रही थो, हिन्दू महासमा के श्रध्यचने ६ जून, १६४३ को श्रपना श्रान्दोत्तन श्रारम्भ कर दिया। जिस हिन्दू जाति ने श्री सावरकर को ३,००,००० क० की थैलो भेट की—जिस का उद्देश्य स्पष्टत महा-समाई उम्मीदवारों के चुनाव का खर्च निकालना था—उसे उन्होंने यह तोहफा दिया। उन्होंने नये मित्रमङ्ग कायम करने के लिए निम्न श्रादेश-पत्र निकाला:—

"हिद्-अस्पसल्यावा के जिन भी प्रान्ता में सुिस्तिम मित्रमहल अनिवार्य जान पड़े—चाई यह मित्रमहल जीग के नेतृस्व में बन रहा हो या नहीं—और हिन्दू-हितो की रहा उन मित्रमहलों में शरीक होने से होतो हो, वहा हिन्दू महासभाइयों को मंत्रिमंडल में अधिक से-अधिक स्थान प्राप्त करने तथा अव्यस्वयक हिन्दु आं के हितों की रहा करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि न्यायोचित तथा देशमित्रपूर्ण उहें श्यों को सामने रखकर संयुक्त मंत्रिमंडल बनाये जाय तो इससे सिर्फ लाभ ही नहीं होगा, बिक साथ मिलकर काम करने की आद्त पड़ेगी, परायेपन की भावना दूर होगी और धर्म व जाति के भेद रहते हुए भो एकता की तरफ प्रगति हो सकेगी।"

मित्रमहत्त कायम करने के लिए हिन्दू महासमा को जिन मिद्रान्तों पर चलना चाहिए उनका स्पष्टांकरण करते हुए ओ सात्ररूर आणे कहते हैं — 'मुंदेलम मात्रेमडल जब भी पाकिस्तान या श्रवण होने के लिए आस्मिनणंय क सिद्रान्त का समर्थन करे तथा हिन्दू महासभा के प्रतिनिधियों को उसका विरोध करना चाहिए। मंत्रिमडल समुक्त रूप से जो भी हिन्दू-विरोधी कार्थ करे उसके विरुद्ध प्रान्ताय समाओं का आन्दालन करने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए श्रार जिन हिन्दू मंत्रियों ने हिन्दू-विरोधी कार्थ करे उसके विरुद्ध प्रान्ताय समाओं का आन्दालन करने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए श्रार जिन हिन्दू मंत्रियों ने हिन्दू-विरोधी कार्य का विरोध किया हा उन्द इस्तोका देने को न कहना चाहिए। हमें अपने सामने यह सिद्रान्त रखना चाहिए कि मात्रेमडल के पूर्ण बहिष्कार स हिन्दू-हिता की हानि ही होने की सम्मावना अधिक है। वतमान परिहियति में हिन्दू महानमा को अधिक-से-अधिक महस्वपूर्ण स्थानों पर कवना कर लेना चाहिए लाकि भविष्य में विधान-निर्माण करते समय जीग श्रीर कामेस के साथ-साथ वह मी हिन्दू-दल के रूप में अपने श्रीवकारों का दावा उपस्थित कर सके।"

श्री सातरकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी मित्रमंडल को सिर्फ इसी लिए कि उसका प्रधानमत्रा या अधिकाश सदस्य मुस्तिम लोगो या मुनलमान हैं, 'लागा मित्रमङल' या 'मुस्लिम मित्रमङल' न कहना चाहिये। यदि मित्रमङल में हिन्दूममाई या हिन्दू-मंत्री हैं तो उसे सयुक्त या मिला-जुला मंत्रिमडल हो कहा जायगा। कार्यसा-मित्रमंडलो को 'कामेसी' कहा जाना तो ठीक था, क्योंकि उसके प्रत्येक सदस्य को कांग्रेस के सिद्धान्तों पर इस्तासर करना पहता था।

श्री सावरकर ने इस यात पर भी जोर दिया कि हिंदू बहुमतवाले प्रान्तों में हिन्दूसभाइयों व श्रन्य हिन्दुशों को मिलकर मिली-जुली बजारतें कायम करनी चाहिएं। पाकिस्तान या प्रान्तों के प्रथक् होने के प्रश्न को मिलियों के श्रिधकार के वाहर छोड़ देना चाहिए ताकि उसका निर्णय युद्ध के वाद किया जा सके। लीग के सदस्यों व दूसरे मुसलमानों को बजारत में शामिल होने के लिए युनाना तो चाहिए, किन्तु उनकी संख्या का श्रनुपात प्रान्त में मुसलमानों के श्रनुपात से श्रिधक न होना चाहिए, किन्तु उनकी संख्या का श्रनुपात प्रान्त में मुसलमानों के श्रनुपात से श्रिधक न होना चाहिए। हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्तों में प्रधानमंत्री मद। हिंदू ही होना चाहिए, जो श्राहिन्दुभों के हितों की तरह हिन्दुशों के हितों की रचा करने का बचन खुले शब्दों में दे सके। वक्तव्य के श्रत में श्री सावरकर ने कहा कि मैंने मित्रमडल-निर्माण करने के मुख्य सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला है किन्तु विस्तार की बातें प्रान्तीय हिन्दू सभाशों के निर्माय पर छोड़ी जा सकती हैं।

हिन्दू महासभा के ऊपर दिये गये व मुस्लिम लीग के आदेशों में लोकतंत्री सिद्धान्तों का ध्यान तिनक भी नहीं रखा गया है। प्रान्त में गवर्नर ही ईरवर है। चीफ सेक्षेटरी प्रधान पुजारी है। जुलाई, १६३७ में वजारत बनाते समय वायसराय ने काम्रेस को जो आरवासन दिये थे उनकी भी कोई चर्चा नहीं की गयी है। ये आरवासन सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, बिक देश भर को दिये गये थे। जिन मुस्लिम-बहुमतवाले चार प्रान्तों ने जुलाई, १६३७ में वजारतें कायम की थीं उन्हें भी सात कांग्रेसी प्रान्तों के समान ही आरवासन पूरे करने की माग करने का हक था। परन्तु बीग या महासभा ने यह प्रश्न उठाना उचित नहीं सममा, क्योंकि दोनों ही सस्थाए वजारतें कायम करने या हुउन्हें कायम रखने में गवर्नर-जनरल, गवर्नर व नौकरशाही के हथियारों का काम कर रही थीं। हन साम्प्रदायिक दलों ने लोकतत्रवाद की घिजया उद्दा दीं, क्योंकि धारासमामों के बहुमत की आवाज को गवर्नरों की आवाज ने चीय कर दिया था। प्रान्तीय स्वाधीनता का भी दिवाला निकल गया, क्योंकि कांग्रेस-द्वारा प्राप्त आरवासनों की बिल चढ़ा दी गयी। संयुक्त उत्तर-दायिल भी नहीं रहा, क्योंकि मत्रियों का एक दल पाकिस्तान का समर्थक था और दूसरा उसका विरोधी था। कांग्रेस ने जिस अटालिका को चौथाई शताब्दी के कठिन परिश्रम से खड़ा किया था उसे सास्प्रदायवादियों ने साझाज्यवादियों के सहयोग से साल सर में ही धराशायी कर दिया।

वजारतें बनाने की इस कशमकश के बीच श्री एम॰ एन॰ राय ने एक बिल्हुल नये ही सिद्धान्त को जनम दिया। उन्होंने कहा कि चू कि श्रसेम्बलियों के कामेसी-सदस्यों ने श्रपने को कानून की पहुच के वाहर कर लिया है श्रीर को कामेसी मुक्त हैं वे दूसरे दलों में सम्मिन्नित नहीं होंगे, इसलिए गवनरों को जनता के वास्तविक प्रात्तनिधियों में से मित्रयों का चुनाव करना चाहिए। श्रापका मत था कि धारासभाशों में चुने गये लोग केवल उस १० प्रतिशत जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे मताधिकार प्राप्त है। इसलिए गवनरों को श्रधिकार उन लोगों को सौंपने चाहिए, जो शेप जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रतिनिधित्व करने- सुमाव इतनी चतुराई पूर्वक किया गया कि यदि श्री राय जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने- वाली सस्थाओं—नेशनल डेमोक्रोटिक पार्टी व श्राल इंडिया लेगर फेडरेशन का नाम न लेते हो सुमाव को उसके नग्न-रूप में देख सकना श्रसम्भव हो जाता।

संयुक्त गानत, बिहार व मध्यप्रान्त श्रीर फिर श्रत में मदास व बम्बई प्रान्तों में वजारतें कायम करने की कोशिशों को इतनी भी कामयाबी नहीं हुई। यहां लोकमत कामेम के पक्ष में रहा धार नयी बजा हैं कायस करने के प्रयम्नों की निंदा की गयी। 'नवें-द्रम खाक हैंदिया सीमाइटी'जैमी नर्स नया संयत विचारवानी संस्था ने जून, १४४४ के नूमरे महाए में हानेवाली ध्रपनी
गार्थिक बैठक में नाजनानिक परिस्थिति, नम्कालीन गिन-धवरीक, नयी बजारतें कायम करने और
समाधारपत्रों में इस सम्बन्ध में होनेवाले खान्दीजन पर विचार किया। सोसाइटी ने ध्रपने प्रस्ताव
में धारा है के श्रमुमार शामित्र कुन्न प्रान्तों में बहुमत प्राप्त किया। सोसाइटी ने ध्रपने प्रस्ताव
में धारा है के श्रमुमार शामित्र कुन्न प्रान्तों में बहुमत प्राप्त किये दिना छैंगे मंत्रिगंडल कायम
करने के प्रयन्तों की निंदा की, जी नवर्नरों की सहायता में चीर काप्रेयलनों की धनुपहिधति में ही
नायम रह सकते हैं। ऐसी बजारतों में मत्री गॅर-परकारी सलाहकार में श्रीक घीर कुद्र न होंगे,
व्योद्धि वे श्रमंत पदी पर यहमत की नगह मरवारी समर्थन क यत पर कायम रह मक्ते। इन
मंग्रिमहलों को स्थापना से श्रमर्राहीय क्षेत्र में प्रम फेलेगा घीर ऐसा लगेगा जैम प्रान्त में लो इतंप्रवादी शामन चल रहा हो। धारा हर की समान करने का प्रमान्न तरीका श्रान्तों में घाम चुनाय
करना चीर उम चुनाव के नवींने की देवकर प्रजारों कायम करना ही है।

जयि तरस्य द्वाँ वा मत द्य प्रकार प्रस्ट हो रहा था, वांप्रेमी मत विदार व मण्यपान्त में पूर्व कानिवांमत मान्ने कर पावित करने के विन्द प्रस्ट हुआ। अब सभी काप्रसी स्दस्य केंक्षों में वहा थे। बुद कापनी निमाद स्थम कर खुके थे, जुछ मत्रस्वंदों से छूट मुके थे, जुछ जैक गये गहीं थे कीर पुद को सरकार ही ने विश्वतार नहीं किया था। विदार य मण्यप्रान्त में जो बांति एम. एक. ए. ते कों वे बाहर ये करने विभावनी मिछ पुत्री थी कि उन्हें व्यक्तियत रूप से कुछ म करा विकास करार स्वताह कर है है जोई व वे करना चाहिए। जून के मध्य में विदार कार्यस्वां है कोंग्री मदायों या एक सम्मेलन हुआ कीर क्याँ स्वित्रहळ बनाने से इनकार कर दिया गया। हमी प्रकार नागहर से भी कालक्या ने पूर्व व्यवस्थ प्रस्ति वरके वात्रहळ बनाने से इनकार कर दिया गया। हमी प्रकार नागहर से भी कालक्या ने पूर्व व्यवस्थ प्रस्तित वरके वात्रहळ बनाने से इनकार कर दिया।

## लिनलिथगो गये

विदेशी सरकार मुसीवत के वक्त एक दिमांगी चाल यह चलती है कि वह जनता का ध्यान नाराजी की वजह से हटा कर किसी ऐसी वात की तरफ खोंचती है, जिस की श्रोर वह सहज ही में श्राकित हो जाय। ऐसे वक्त जब कि सब का रोप एक ऐसे वाहसराय के व्यक्तित्व में केन्द्रित हो, जो अपने कार्यकाल का ड्योहा वक्त एरा कर चुका हो, श्रालवारों में उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की चर्चा वार-वार होने से उस रोप में कभी होने की कुछ तो श्राशा को ही जा सकती है। कम-से-कम जोग इस सोच-विचार में तो पड़ ही सकते हैं कि शायद नया वाहसराय इस से अच्छा हो या वह नयी नोति पर ही श्रमल करने लगे। नये वाहसराय में क्या गुण होने चाहिए और जिन जोगों के नाम श्रव्यवारों में लिये जा रहे हैं उन में ये गुण कहा तक मीजूद हैं ? उसे स्वतंत्र विचार, सूक्त्रुक्क, हिम्मत श्रीर इतनी सहानुभूतिवाला व्यक्ति होना चाहिए कि वह दुस्ते हुए वावों श्रीर नास्रों को भर सके। क्या नया वाहसराय ऐसे स्वाधीन भारत की नींव रख सकेगा, जो युद्ध के बाद ब्रिटेन से दोस्ती वनाये रखे। क्या वह हिन्दुस्तानियों के ही हाथों में उस हमारत को तथार करने का काम छोड़ेगा,जिस में उन्हें रहना है,या वह इर्वेह के उस कहरपंथी दल की परम्परा पर हो चन्नेगा, जो सदा से साम्राज्यवाइ श्रीर प्रजीवाद का हामो रहा है ? उस समय वार्ड जिनकियगों के उत्तराधिकारी के जिए कितने हो नाम जिये जा रहे थे। जेकिन चुना वह गया, जिसकी श्राशा सब से कम थी।

सर आर्किवाल्ड विवल अवहाश ग्रहण करनेवाचे वाहसराय की अधीनता में प्रधान सेनापित के रूप में काम कर चुके थे। इस ने वार्ड कार्नवाविस के मि॰ हु डास के नाम उस पत्र की याद आती है, जिस में उन्होंने बताया था कि भारत के गवर्नर-जनरब में किन बातों का होना जरूरी है। वार्ड कार्नवाविस ने विस्ता था.—

''गवर्नर-जनरत्न के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होनो चाहिए, जो न तो कमी खुद सिवित्व सिवित में रहा हो श्रोर न जिप का उस के सदस्या ।से सम्पर्क रहा हो, जो श्रपने दूसरे माथियों की तुत्तना में पद का दृष्टि से काफो जंचा हो श्रोर जिसे हगर्लेंड में सरकार का समर्थन प्राप्त हो।'' इस पत्र के तादन पहुंचने से प्रां हो सर जान शोर को नियुक्ति कर दो गयो श्रीर अन के ताममा १०१ साल बाद सर श्राकिंवाल्ड वेवल को वाहमराय व गवर्नर-जनरता नियुक्त किया गया।

११६० में सम्राट् एडवर्ड सातवें ने लार्ड मिटो के वाद लार्ड किचनर को हिन्दुस्तान का वाहसराय बनाने के लिए बहुत जोर ढाला था, किन्तु लार्ड मार्ले ने उच्च राजगीतिक पद पर एक योदा को नियुक्त करने का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया। लार्ड मार्ले ने सम्राट् को किसा कि शासन-सुधार जारी करने के लिए अपने सब में बड़े सेनानी को भेजने से ये सुधार मजाक ही जान पहेंगे। परन्तु इस बार सुधार जारा करने के लिए नहीं, बिक सुधारों और क्रान्ति के एक सुण का श्रीगणेश करने के लिए — हिन्दुस्तान को बिटेन की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए लाई वेवल की नियुक्ति की गयी। लाई मार्ले की विचारधारा का प्रभाव १६३६ तक या श्रीर स्वयं वेवल भी उससे अरूरे नहीं थे। यह लाई वेवल द्वारा इसी वर्ष के मिन्नज के विद्यार्थियों के श्रागे कहे गये इन शब्दों से जाना जा सकता है:—

"राजनीविज्ञ को दूसरे के वर्क को काट कर उसे अपने मत का बनाना पड़ता है आंर इसीविए उसे खुद भो दूसरे की आलोचना और वर्क सुनने के विए तैयार रहना पड़ता है यानी उसके विचार सुनिश्चित नहीं होते। इसके विपरीत एक सेनिक, जो आदेश देता है और बिना सोचे-समके खुद भी दूसरे के आदेश का पासन करता है, अपना मस्तिष्क सुदद, अनुशासित तथा सुनिश्चित रखता है।

''इसिंक्कपुराजनीतिज्ञ श्रोर सैंनिक के पेशा की श्रद्वन-बदल पिछलो सदी के साथ ही खरम हो गयी...। श्रव कोई व्यक्ति दोनों पेशों में एक साथ जाने का विचार नहीं कर सकता।''

इस तरह, लार्ड कानंत्राचित हारा दिये गये कारणा के श्रतावा यह एक श्रार भा दलोल खार्ड वेवल को नियुक्ति के लिलाफ था। पर नागरिक वेवल ने सनिक वेवल को गलत साबित कर दिया। श्रव सवाल था कि यह लेलक श्रीर चिरित कार, यह योद्धा श्रीर रणनाति-विशारद, यह बहुभाषा-भाषी, जो स्टालिन से रूसी भाषा में बातचीत कर चुका है श्रीर रूसी भाषा में ही रूस में व्याख्यान दे चुका है, श्रीर यह फील्ड-मार्शन, जो सिगापुर के पतन से ३६ घटे पहले द्वा पसली लिये जान बचा कर भाग चुका है—भारत को निराशा के उस गड्ढं से निकालने के लिए क्या करेगा, जिस में उस के श्रव तक के श्रीममानी शासकों ने उसे हाल रखा है।

एकं बार फिर जुजाई १६४३ के अतिम सप्ताह में मि॰ एमर। ने पार्तिमेंट में अपनी भवित्रत दिखायो श्रार वताया कि उन के मत से ब्रिटिश लाकतत्र का सच्चा स्वरूप क्या है। म्रापने भारत-सरकार के इस निश्चय का हवाला दिया कि "गाथोजो की गिरफतारी की परि-स्थितियों को देखते हुए उन्हें भारत या इग्लैंड में श्रपने विचार प्रकट करने की सुविधा नहीं दी जा सकती" श्रोर कहा कि खुद वे भी इस निश्चय से पूरी तरह सहमत हैं। मि॰ सोरेसन ने पूछा कि ऐसो हात्तत में ब्रिटेन की जनता भारत की परिस्थिति के बारे में गाधीजी के विचार किस प्रकार जान सकती है ? तेकिन मि॰ एमरी का सु ह वद नहीं हुआ श्रीर उन्होंने उत्तर दिया कि बिटेन की जनता को गाधोजी के विचार जानना श्रावश्यक नहीं है। यदि एक मत्री पार्लीमेंट के सदस्यों को देसा हत्तर दे सकता है--उन्हीं सदस्यों को जिन के प्रति विटेन के प्रतिखित विधान के मुताबिक वह जिम्मेदार है—तो श्रदाज लगाया जा सकता है कि युद्ध के वर्षी में विटिश जोकतंत्र पतन के कितने गहरे गर्त में गिर चुका था। परन्तु मि॰ एमरो का मत उस समय कुछ श्रीर ही था जब गाधीजी के श्रनशन से पहले श्रीर बाद का पत्र-व्यवहार प्रकाशित किया गया था-जब इंग्लेंट श्रौर हिन्दुस्तान दोनों ही में गाधीजी के श्रप्रैल से श्रगस्त, १६४२ तक के जेखों श्रोर भाषणों के उद्धरण एक पुस्तिका के रूप में वितरित किये गये थे। किसी श्रादमी पर श्रारोप ज्ञाना और उन श्रारोपों के उत्तर में दिये गये वक्तन्यों को दवा देना निश्चय ही जोक्तंत्रवाद नहीं है-जोकतत्रवाद ही क्यों, मामूजी श्रादमी के नुक्तानज्ञर से यह हमाफ भी नहीं है।

केन्द्रीय श्रमेम्बली जुलाई के श्राखिरी हफ्ते में छुरू हुई श्रीर लोगों का ध्यान सबसे श्रिषक मारत-सरकार से गाधीजों के पत्र-व्यवहार की श्रोर गया। इसके श्रलावा, श्रमेम्बली के सदस्यों में यह मावना बदने लगी कि सरकार श्रमेम्बली को कानून बनानेवाली समा के बजाय एक प्रार्थना करनेवाली सस्था ही श्रिक मानती है। इस भावना का मुख्य कारण सदस्यों की यह श्राशका थी कि श्रमेम्बलों की वैठक के दिनों में भी कहीं गवर्नर-जनरल कोई नया श्रार्थिनंस न निकाल दें। हतना ही नहीं, श्रमेम्बलों के श्रिवेशन से सभी विवादास्पद सवालों को श्रलग रखा गया था। श्रम्न को मुसोबत व दिल्या श्रिकें को भारतीय विरोधी कानूनों पर भी विचार सिर्फ खास दिन ही होना था, जिसने ऐसा बहसों का कोई नतीजा न निकलें। जब सरदार मगलिंह ने, जो इन्ह ही दिन पहले इस शर्व पर जेल से छूटे थे कि वे पांच या श्रीवक व्यक्तियों की समा में भाग न लेंगे, सवाल उठाया कि उनका श्रमेम्बली में श्राना कहीं श्रमियमित न उहराया जाय श्रीर उसमें भावणा देने के ज्ञिए उन पर मुक्दमा न चलाया जाय—तो कुछ मजक हो रहा। एक दूसरे सदस्य कैलाशबिहारी लाल पहले कांग्रेसी सदस्य थे, किन्तु श्रव दूसरे पन्न में चले गये थे। उन्होंने कहा कि मैं श्रमों जेल से लीटा हू, जहा मैंने पड़ा था कि मेरा माई फरार है, जब कि दरश्रसल वह लेल में मेरे ही साथ था।

श्रसेम्बजी का काम स्थागित करने के प्रस्तानों को पेश करने की इजाजत नहीं दी गयी। राज-नीतिक बिद्यों के प्रति दुर्ध्यवहार के सम्बन्ध में जो प्रस्तान नजट-श्राधिवेशन से चला था रहा था, वह २८ के विरुद्ध ४८ वोटों से गिर गया—यहा तक उसमें सशोधन करने का श्री जोशी का प्रस्तान भी स्पीकर के वोट से गिर गया।

२ अगस्त को केन्द्रीय असेम्बनी व कोंसिन आफ स्टेट के मिले-जुनी ननसे में वाइसराय का वह सापण हुआ, जिसका इतने दिनों से धूम मची हुई थी। बस, पहाइ खोदा, चूहा निकला। गांधीजी व दूसरे नेताओं की गिरफ्तारों की पहली साल-गिरह के ठीक एक हफ्ता पहले वाहसराय यह माष्या कर रहे थे। इसके प्रजावा, उन्हें हिन्दुस्तान से रवाना होने से पहले विदाई भी जेनी थी। देश को तत्कालीन परिस्थिति पर निर्दल नेता-सम्मेलन की स्थायी समिति ने २३ जुलाई को भ्रापनी दिएकीवाली बैठक में अव्ला प्रकाश डाला था। समिति ने एक वक्तव्य प्रकाशित करके सरकार तथा कांग्रेस दोनों ही से श्रपोर्ज की थीं। सरकार से गांधीजी को छोड़ देने की श्रपील की गयी थी श्रीर कांग्रेस से श्रन्य दलों से मिल कर ऐसे उपाय करने का श्रनुरोध किया गया था, जिनके परिणामस्वरूप केन्द्र भीर प्रान्तों में ऐसी सरकारों की स्थापना हो सके, जी "युद्ध चलाने में श्राविक से-श्राविक सङ्ग्रीग प्रद्रान कर सके श्रीर घवराहट, समाज-विरोधी कार्य व श्रमु-प्रचार के विरुद्ध घरेलू मोर्चा सगिंठत कर सर्के।" देशे के नरम विचारवाले लोग युद्ध छिदने व कामेसी नेतान्ना को गिरफ्यारियों के समय से पहली बार नहीं, बलिक शायद दसवीं बार ऐसी मांग कर चुके थे और इसमें कुछ ग्रारचर्य मो न था। वास्तव में देश की परिस्थित गम्भोर थी। तुर्की-मिशन, भूमि-पर्यटक दल या लुई फिशर ने चाहे जो-कुछ क्यों न कहा हो, देश में भाषण की स्वतन्त्रता का श्रमात्र था। ब्रिटेन, तुर्की श्रोर श्रमरीका-द्वारा श्रपने यहां की जनता का (जिसके स्वार्थ अपनी सरकारों के स्वार्थों के समान हो थे ) मुद्द बन्द करना एक बात है श्रीर ब्रिटेन-जैसे विदेशी राष्ट्र-द्वारा मारत की जनान पर ताजा खगाना विरुक्तत भिन्न है। बढ़ी सख्या में खोगों को नजरबन्द करके उनको वैयक्तिके स्वतन्त्रता पर भारी हमना किया गया था। सरकार ने न्यायालयों के फसकों के विरुद्ध आर्डिनेंस जारा किये थ्रौर अनियमित ठहराये खार्डिनेंसों की फिर से जायज

किया। जिस समय लाई जिम्बियगो पद से अवकाश जेकर अपने सादे सात वर्ष के कार्य का सिंहावलोकन करते हुए विदाई ले रहे थे उस समय देश के राष्ट्रीय जीवन या उसके श्रभाव की निम्न विशेषवाएं दिखायी दे रही थीं। ज्यादातर सुबों में दफा ६३ का शासन चल रहा था श्रीर जिन सुबों में वजारतें काम कर रही थी उनमें भी शासन प्राय गवर्नरों का ही था। केन्द्रीय श्रसेम्बली की बैठक के समय भी श्राहिनेंस निकाले जाते थे। श्रन्न का प्रबन्ध बहुत बुरा था। मि॰ एमरी से बेकर सर सुतातान श्रहमद तक श्रधिकारियों ने कितनी ही बार कहा कि देश में श्रम की कमी नहीं है और फिर सरकार ने ख़द ही चावल के निर्यात पर रोक लगायी। इसी तरह कपहें का भी क्रायन्ध रहा। कलकत्ते की स्वास्थ्य व सफाई सम्बन्धी हालत श्रसहनीय थी। सहकों की पटरियों पर कारों सहती थीं श्रीर सफाई की जारियां सरकार के कब्जे में चले जाने के कारण टिह्यां कितने ही दिनों तक साफ नहीं होती थीं। पूर्वी वंगाल में सेना ने किसानों की नावें छीन सी थीं और वे नदियों के पार जाने में असमर्थ थे। बंगाल में चावल का मूल्य ३४ रु० मन तक पहच चुका था, जबकि वेजवाड़ा में वह सिर्फ म रु० मन ही था। चावल के निर्यात् की तरह पहले सुदा-बाहुल्य की बात का खडन किया गया और फिर उसे स्वीकार किया गया। देश में सभी तरफ श्रकाल श्रीर बाढ़ का दौरदौरा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार व जनता में विरोध की भावना लगातार बढ़ती जाती थी। जहां तक वैधानिक समस्या का सम्बन्ध है, गति-श्रवशेष पहले हो के समान बना हुआ था। नवीनता सिर्फ मि० चर्चित का एक भाषण था. जिसमें उन्होंने अपने हमेशा के रुख को एक चण के जिए त्याग कर भारत के बारे में फरमाया था कि "इस विशाल महाद्वीप को हाल ही में ब्रिटिश राष्ट्र-मडल में पूर्ण सन्तोष प्राप्त होगा।" इस घोषणा से कुछ ही पूर्व लाई वेवल ने, जो उस समय सिर्फ सर श्रार्किवाल्ड वेवल थे, कहा था कि भारत की राजनीतिक उन्नित में युद्ध के कारण बाधा नहीं पढ़ी है श्रीर मुक्तपर भारत का जो ऋण है, उसे चुका सकने की सुके पूरी आशा है। इस कथन से लोगों को उम्मीद हो चली थी कि शायद नये वायसराय सुलह के युग का श्रीगर्थाश करें। इसी समय खबर मिली कि ब्रिटेन में युद्ध-मंत्रिमंडल का १० महीने तक सदस्य रह चुकने के बाद सर रामस्वामी सुदालियर ने भारत के लिए रवाना होने से पूर्व लन्दन में कहा कि हिन्दुस्तान वापस पहुँचने पर वे "वायसराय के मंत्रि-मंदल की स्थापना श्रीर उसका भारतीयकरण करने" के लिए सम्, जयकर, कुंजरू वगैरह निर्देल नेताओं से मिलेंगे।

एक बात श्रीर भी स्मरण रखने की है जिस घोषणा में सर श्राकिवाल्ड वेबल के वायसराय श्रीर सर क्लॉड श्राकिनलेक के प्रधान सेनापित नियुक्त किये जाने की सूचना दी गयी थी, उसी में पूर्वी एशिया-कमान स्थापित करने श्रीर नये प्रधान सेनापित को प्रशान्त महासागर के युद्ध की जिम्मेदारी से मुक्त करने की श्रसाधारण बात भी थी। सशस्त्र सेनाश्रों के सचालन की जिम्मेदारी छीन लेने से नये प्रधान सेनापित का कार्य देश के भीतर की सुरचा तक सीमित रह गया श्रीर भारत-सरकार की भी जिम्मेदारी इससे श्रिषक कुछ न रह गयी। भारत-सरकार का काम सिर्फ फीज को भर्ती करके उसे नये कमान में भेजना ही रह गया। क्या यह व्यवस्था उस बाधा को दूर करने के लिए की गयी, जिसके कारण क्रिप्स-वार्ता भग हुई थी ? पूर्वी एशिया-कमान की स्थापना सिर्फ युद्धकाल के लिए थी। उद्देश्य शायद यह था कि युद्ध के सचालन व नये रचा-सदस्य की जिम्मेदारी में कहीं सवर्ष न छिद्र जाय। परन्तु इससे भी वाह्सराय के खुद ही भपने प्रधान मंत्री होने की व्यवस्था में कोई श्रन्तर नहीं पढ़ा। लाई सेमुएल इस व्यवस्था की

लार्ड सभा की एक वहम में निंदा कर चुके थे। श्रमवाह यह भो थी कि शायद बाइमराय की शानन परिवद के एक छन्च भारतीय सदस्य की 'संत्रिमडज्ञ' की कार्रवाई होने के समय श्रभ्य का स्थान प्रहण करने को कहा जाय, किन्तु इससे क्या लाभ होता । शासन-परिवद् का चाहे जिउना भी भारतीयकरण क्यों न किया जाता, वह मंत्रिमडज्ञ कॅसे यन सकती थी।

इस स्थल पर यह बता देना लाभकर होगा कि हमारी राष्ट्रीय मांग क्या थी और इस माग तक कपर पताये गये प्रस्ताय या निर्दल नेतामों की योजना नहीं पहुँचली यी । हमारी राष्ट्रीय माग तो यह थो कि बिटेन पहले तो भारत की स्वाधीनता की घोषणा करे भीर फिर भारत व हंग्लेंड के मध्य एक सन्धि हो, जिसमें वर्तमान परिस्थित तथा स्वतन्त्र भारत के मध्य के परिवर्तन काल की सत्र बार्ले निश्चित की जायेँ। इस मध्य के काल में एक श्रस्थायी सरकार रहे, जो युद्ध-सचालन में याधा पाड़ी न करने का वचन दे भ्रांर युद्ध-सचालन का कार्य पहले की ब्यवस्था के श्रनुसार प्रधान सेनापति की देख-रेख में श्रांर वाद भों हुई ब्यवस्था के श्रनुसार पूर्वी एशिया कमान की देख-रेख में होता रहे।

वाहसराय के भाषण से कांग्रेसजनों को नहीं—क्यों कि वे तो लार्ड लिनलियगों के व्यक्तित्व से कुछ भी उम्मीद न रखने का सबक लिख चुके ये —यहिक सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से यहां की जनता व विटेन के प्रगतिणील श्रप्तवारों को बड़ी निराशा हुई । यह बढ़ा निरुद्देश श्रांर भीरस भाषण था। दरश्रसल इस भाषण में लार्ड लिनलियगों ने श्रपने कुछ न कर सकने का रोना रोया श्रार साथ हो दला, वर्गा, सम्पद्दायों व देश के मश्यवर्ण धर्मों के सिर भी दोप मदा, लेकिन इस बार उनके कथन में निन्दा को ध्विन न था। उन समय ठीक हो कहा गया था कि भाषण की विशेष रा असमें कहा हुई बाता के कारण नहीं, बिक छोड़ों गयो बातों के कारण थी। एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक बार रामन सल्लाटा को मूर्तियों का छजून निकाला गया, किन्तु इनमें सोजर की मूर्ति न थी। उस समय सल्लाटों के महस्व का श्रन्दाज उन मूर्तियों को देख कर नहीं लगाया जो जनूस में मोजूद थों, बिक उस मूर्ति के कारण जो जनून में उपस्थित न थी। यदि वाइसराय ने गाधोजों के बारे में छुछ नहीं कहा तो इससे गाबीजों का महस्व थोड़े ही कम हुआ, बिक वह श्रीर भो प्रकाश में श्रा गया। 'माचेस्टर गानियन' ने उस समय ठोक ही लिखा था —

"वाइसराय ने इस बात का उर्वेख किये विना ही कि गांधीजी व कांग्रेसी नेता जेखों में हैं श्रीर उन्द बाहर क नेताश्रा से मिजने का इजाजत नहीं है, श्रीर यह कि गांधीजी को खुद मी बाहरवाले नेताश्रों को पत्र लिखने की सुविधा नहीं प्राप्त है, श्रपने कार्यकाल को समीचा करने का प्रयस्त किया है। परन्तु इस छूट से भाषण का श्रधिकांश महस्त जाता रहा है। श्रीर किर ध्विन यहां है कि राजनातिक गुरुया सुजम्ताने के लिए सरकार को नहीं बरिक भारतीय नेताश्रों को ही प्रयस्त करना चाहिए।"

वाह्सराय'का कहना यह था कि १३३१ की योजना तो अच्छी यी किन्तु युद्ध व सम्बन्धित द्वों में समम्माता न हो सकने से उसे अमल में नहीं लाया जा सका। स्मरण किया जा सकता दे कि कामेला नान्ता में वजारत अजाई १६३६ में कायम हुई थां। कामेल सब के आदर्श के विरुद्ध कमा न थो—उस का विरोध तो ऊरर बताई वजहां से १६३१ के कान्नवाली योजना मे था। यदि कात्न के दूसरे माण का अमल में लाने का कोई खाम तौर पर विरोधी था तो नरेश हो थे, जिन्हों ने अनक अपितियां उठाई। कम-से कम प्रान्तों में तो उन्नित का कार्य जारी रह सकता था, किन्तु यहा मुस्लिम लोग की आपित सामने लाई गई। पर क्या कांग्रेस और हिन्दुओं के विशाज जनसमूह ने रेमजे मेकडानिट के साम्प्रदायिक निश्चय क विरोध महीं किया था। तो भी उसे देश के सिर पर जबरन जाद हिया गया। यदि विदिश अधिकारी कमशः शक्ति त्यागना चाहते तो वे रियासतों को बाद में शामिज होने के छिए छोड़ कर प्रान्तों के संघ की स्थापना कर सकते थे। क्या वे आशा करते थे कि ४६२ रियासतों की १६३४ की योजना स्वीकार करने तक प्रान्त उस शुभ घड़ी की प्रतीचा करते हुए मैंटे रहेंगे ? कम से-कम इस रुख से ईमानदारी तो जाहिर नहीं होती।

श्रीर जब चाइसराय ने सभी दलों को एका करने को कहा तो उनका मतलव किस-िक्स दल से था ? यहां हमें लाई हैली-द्वारा कही बातें याद श्रा जाती हैं ? क्या सभी दलों में कांग्रेस भी श्रा जाती हैं ? यदि कांग्रेस भी उनमें श्राती है, तो प्रश्न उठता है कि मि॰ एमरी के शब्दों में जब "सब से बहा, सब से ज्यापक श्राधार पर संगठित श्रीर सबसे श्रधिक श्रनुशासित" दल जेलों में बंद हो तो पाटियों का यह मिलन किस प्रकार सम्भव है ? शायद बाइसराय को यह कहने का साहस नहीं हुआ कि।कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। जहां बाइसराय के मन में कपट है, मारतमंत्री स्पष्टवक्ता हैं।

श्रव इस वाइसराय-द्वारा कही हुई बातों पर कुछ विस्तार से विचार कर सकते हैं। गवर्नर-जनरल की शासन-परिषद् के सदस्यों की संख्या ७ से १४ कर देने--जिन में एक यूरोपियन को मिला कर ११ गैर सरकारी और एक सरकारी को मिला कर ४ यूरोपियन हैं—से श्रधिक श्रौर कुछ न करने के दोष से चाहसराय श्रपने श्रौर श्रपने 'घर की सरकार'' को मुक्त करते हैं। शासन-परिषद् का यह विस्तार दो बार में हुआ- पहली बार तो उस समय जब न्यक्तिगत सत्याप्रह चल रहा था श्रीर दूसरी बार उस समय जब श्रगस्त १६४२ का श्रगस्त-वाला प्रस्ताव पास किया जानेवाला था। इस विस्तार की व्यक्तियों के जुनाव की दृष्टि से देखा जाय या विभागों के बँटवारे की दृष्टि से-यह थी एक प्रतिक्रियापूर्ण कार्रवाई ही. जिस का उद्देश्य सिर्फं भारतीयकरण का एक दिखावामात्र करना था। यहां तक कि वाइसराय के भाषण देते समय भी उन की शासन परिषद् के दो महत्वपूर्ण विभाग-गृह छौर अर्थ सरकारी कर्मचारियों के श्रधिकार में थे श्रीर एक तीसरा, यातायात् विभाग एक गैर-सरकारी युरोपियन के हाथ में था। १६४३ के श्रगस्त महीने में श्रांशिक भारतीयकरण की वार्ते करना मिटो-मार्जे सुधारों की याद दिलाता है। उन दिनों सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिनहा श्रीर ढाट सप्र को बुलाया गया था. श्रीर उन्होंने सिद्धान्त के प्रश्न पर इस्तीफा दे कर साइस का प्रदर्शन किया था। यहां तक कि जार्ड जिनजिथगी-द्वारा की गयी नियुक्तियों में भी चार स्यक्ति राष्ट्रीय आत्म-सम्मान का खयाल करनेवाले निकले और उन्हों ने मतभेद होने पर इस्तीफे दे दिये। ये न्यक्ति सर सी० पी० रामस्वामी श्रव्यर ( जिन्होंने ११ दिन पद पर रहने के बाट उसे त्याग दिया ), सर होमी मोदी, श्री एन० श्रार० सरकार श्रीर श्री एम० एस० श्रगों थे। वाइसराय ने गांधीजी के श्रनशन के दिनों में ही भारत के नये पद की व्याख्या की थी। इस पद का विकास तो माटेगू के समय से ही हो रहा था, जब भारतीयों को ब्रिटिश युद्ध-मंत्रिमडल में लिया जाने लगा था। बाद में भारतीय प्रतिनिधियों ने वासाई संधि पर भी हस्ताक्षर किये। फिर उन्हें १६१७ श्रीर १६२२ के साम्राज्य-सम्मेलनों सथा १६२६ के स्वाधीन उपनिवेश सम्मेलन में भी श्रामंत्रित किया गया। १६३१ में भारत-मंत्री कमांडर वेजवुड बेन ने कहा था कि भारत में तो श्रीपनिवेशक पद के ही भनुसार काम हो रहा है। श्रव वाशिगटन और चुंगिकिंग में भारतीय-प्रतिनिधि नियुक्त होने के

कारण इस पद का बालान किया जाता है। आरचर्य है कि भारत के प्रगतिशीख पद का परिचय देते समय वाइसराय ने लंका में श्री श्रणे के एजेंट-जनरल नियुक्त किये जाने का हवाला नहीं दिया। गोकि श्री श्रणे अपनी नियुक्ति को भारत की पद-यृद्धि का परिचायक कह चुके थे। यया इसका कारण यही था कि लका ब्रिटेन का उपनिवेश है श्रीर उस की तुलना में चीन व अमरीका में भारत के पतिनिधिश्य का कहीं श्रीयक महस्व है। यदि ऐसा ही है तो श्री श्रणे का दावा भी श्रितरंजित ही जान पहला है। पूर्व या पश्चिम में कोई नौकरी मिख जाने से पद की यृद्धि नहीं हो लाती। पद मुख्यत देश के भीतर की चीज है श्रीर जो वस्तु अपनी सीमाओं के भीतर भारत के पास नहीं है वह उसे याहर से नहीं प्राप्त हो सकती। जिस भारत को स्वराज्य या स्वाधीनता नहीं प्राप्त है वह पराधीन ही कहा जायगा, चाहे संसार के राष्ट्रों के मध्य कितना ही पहना-उदा कर उस का प्रदर्शन क्यों न किया जाय।

वाइसराय ने एक विरोधाभासपूर्ण वक्तस्य यह भी दिया कि भारत की यह ''फूट सम्राट् की सरकार-द्वारा श्रधिकार दे टेने की इच्छा के श्रभाव के कारण न होकर उस इच्छा के मौजूद रहने के कारण ही है।'' इस तथ्य को न समक्तने का भारोप काग्रेस के विरुद्ध किया जाना मले ही सस्य हो, किन्तु क्या मुस्लिम जीग भी इसकी उतनी ही दोपी नहीं है ? क्या लीग के अध्यक्त मि॰ जिन्ना और उसके सेक्रेटरी नवाबजादा लियाकतश्रती खां ने दिख्ली में होनेवाले उसके चौथीसमें श्रधिवेशन (श्रप्रैल १६४३) में भारतीयों के हाथों में श्रधिकार न दिये जाने की शिकायत नहीं की थी ? और वाइसराय कहते हैं कि भारत के राजनीतिक दल श्रापसी फूट के कारण कोई रचनात्मक सुकाव भी उपस्थित नहीं कर पाये हैं। क्या कांग्रेस के भध्यच यह घोपणा सार्वजनिक रूप से नहीं कर चुके हैं कि राष्ट्रीय-शासन मुस्लिम-जीग के हाथों में सौंप दिया जाय और क्या गांधीली नहीं वह चुके हैं कि कांग्रेस ऐसी सरकार के साथ सहयोग करेगी ?

परन्तु लार्ड जिनिलिथगों ने जनता के सामने एक ऐसे चित्र का उद्घाटन किया, जिसे वे अपने मस्तिएक के कनवास पर न जाने कब से तैयार कर रहे थे। आप ने कहा कि अस्थायी सरकार तो सिर्फ परिवर्तनशील, व अस्थायी ही होती है। "अतकिलीन वैधानिक परिवर्तन समसीते तथा साधारण कार्रवाह्यों-द्वारा तैयार किये गये विधान का स्थान नहीं जे सकते और साधारण कार्रवाई के अनुसार विधान युद्ध के दिनों में तैयार नहीं किया जा सकता।" दूसरे लफ्जों में आधी रोटी पूरी रोटी के परावर नहीं है। चूंकि पूरी रोटी युद्ध के कारण तैयार नहीं हो सकती इसिलए राष्ट्र को पूरी और आधी दोनों ही रोटियों से वंचित रहना चाहिए। समस्या के ज्यावहारिक हल में सैवान्तिक कठिनाहर्यों से न कभी बाधा पढ़ी है और न पड़नी चाहिए।

फिर वाइसराय का कहना क्या था। "यदि भारत में कुछ भी उन्नित होनी है तो भारत के सार्वजिनिक नेताओं को इक्ट्टे हो कर उस के लिए रास्ता साफ करना चाहिए।" प्रश्न उठ सकता है कि काप्रेसजमों के जेल में रहने के समय ये सार्वजिनिक न्यक्ति और कौन हो सकते हैं? मि॰ एमरी ने कामन सभा में उत्तर देते हुए साफ खफ्जों में इस गुर्धी को सुलमा दिया था, "जहां तक मिशनिर्धों के इस सुमाव का सम्बन्ध है कि जो राजनीतिक बंदी वैध उपायों से काम लेना चाहें उन्हें छोड़ दिया जाय,—यह कहा जा सकता है कि बंदियों-द्वारा मिन्न उपाय सुमने और उन्हें न स्थागने के निश्चय के ही कारण गांधीजी व कांग्रेसी नेताओं को हतने अधिक समय तक जेलों में रहना पड़ा है।"

- इस उत्तर का मतव्रव तो यही हो सकता है कि कांग्रेस को बिरुकुब छोड़ दिया जाय घीर

हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख खालसा व हरि उनों की संस्था हकट्टी होकर एक ऐसा विधान पनार्ये, जिसमें धराठ हिन्दुस्तान पाकिम्तान, श्राजाट पंजाव शौर हरिजनिस्तान के मध्य समसीता किया गया ही भीर इस नींव पर स्वराज्य के भवन का निर्माण किया गया हो । यह विजय का नशा, श्रीर साम्राज्यवाट की कामयाबी की भागना ही लार लिनलिथगों के सुँह से निर्दोष तथा सीधे जॉन परनेवाले इन लफ्जों से उन की न्यार्या कराती है, जिनका मत्यच रूप से मतलब यही है कि "तुमसे जो धने मो करी" पहिये पर बैठी हुई एक सबखी के प्रयस्नों से हमारा माम्राज्य श्रकृता ही रहा—उसे जरा स्रांच नहीं पहुँची । कांग्रेस, गांधीजी, बन्बईवाले प्रस्ताव वरीरह के उठवेख न करने का मतलब यह था और मि० एमरी द्वारा कांग्रेस समा में दिये गये उत्तरों का भी यही सार था। "वांग्रेस ने एक अनैतिक मार्ग ग्रहण करके श्रपने को श्रजग कर जिया श्रीर यदि उसके परिगामस्वरूप उसे गैरकानुनी करार कर दिया जाय तो इसमें श्रीर किसका दोष है ? व'सर्वी शताब्दी के वाइमरायों के मध्य यदि जार्द कर्जन ने प्राचीन भवन फान्न के जिये, जार्ड मिटो ने पृथक् निर्वाचन-द्वारा हिन्दु सुमिजिम गुरथी सुजमाने के लिए, जार्ड हाडिएज ने दिच्या अफ्रीका की समस्या हक्त करने के लिए, लार्ट चेम्सफोर्ड ने जिल्यानवाला याग के लिए, जार्ड रिटिंग ने न्याय के नाम पर 'रिवर्स कींसिल' जारी करने के लिए, लार्ड सरविन ने गांधी-प्ररविन समसीते के लिए, लार्ड विलिगडन ने वृद्धावस्था के किए अपने-अपने शासम कालों को चिरम्मरणीय बना दिया है तो लार्ट जिन्छिश्यों का काल उनके वम्ये-तम्ये याक्यों, छोटी से छोटी समम्याश्रों का कठिन इल देर से निकालने, सहस्वपूर्ण प्रश्नों का मामना करने में श्रसमर्थंता दिखाने श्रीर सादे सात वप तक भारत की राजनीतिक गुन्धी सुलकाने की चेष्टा करते रहने पर उसके रहस्य को सममने में उनकी श्रसफलता के लिए याद किया जायगा। वे इस देश से कुछ दर्द के कर---श्रीर हमें थाशा करनी चाहिए कि कुछ सद्बुद्धि सी केफर विदा हुए हैं। यहां से जावे समय टन्होंने जो यह सबक सीम्बा है उसे उन्हें दूसरों को भी सिला देना चाहिए-"मनुष्यों की तरह राष्ट्रों पर भी सयवुछ मिला कर ही असर पहला है। फुमलाने य मूरतापूर्ण दमन के नये से नये तरी के भी इस तथ्य में फोई परिवर्तन नहीं वर सकते कि शांति के ममान ही युद्ध के समय भी राष्ट्र श्रपने बचनों तथा कार्यों-हारा दुनिया पर श्रपने विचार मकट करते हैं। श्रीर चिधिक प्रभावपूर्ण तरी मों से विचार प्रवट वरते हैं।" बीता हुआ समय श्रीर चुके ट्र चवसर फिर नहीं त्राते । लार्ड जिनितियमी को दितहास का सदा स्वक नहीं मृजना चाहिए था। उन्हें अपने पूर्वमतियों तथाराजनीतिलों से सबक लेमा चाहिए था, जिन्हों ने शबे राष्ट्रों की राष्ट्रीयता से यैसे ही भीता लाया या, जिम प्रकार कोई स्यक्ति सन्तानीपत्ति के समय के कष्टों की साधारण यीमारी समम पैठता है। बार्ट जिनिजयमी की यह पुरानी शिक्षा समरण रखनी चाहिए थी:--

"जय मानय जाति के एतिहास में कोई महान परिवर्तन होता है तो लोगों के दिमाग दसी तरफ लग जाते हैं—उनरी भावना उसी दिशा में मुक जाती है। प्राप्टेक मय और प्राप्टेक खाशा दसे सागे बदाती है। ऐसान की जिन्दगी में सानेवाली इस जयर्दश जहर के विकास जो भी उदेगा हमे ऐसा जान पढ़ेगा, जैसे वह किनी हसानी चीज की नहीं चाँक एक ईम्बर के किसी हुक्त की उर्ली कर रहा है। ऐसे छोग हद होर संक्ष्पी न होक, नीच सनोमृत्तिवाल हठी ही कहुछायेंगे।"

साइसरोंप के दो भागरतवाले सापण की करावारों में जैसी प्रतिक्रिया हुई देसी इससे एडके फाइसराय के कियी सापण की नहीं हुई। कियी मे सुत्ते खपजों से और दिसी में दुवी फावाज में उसकी निदा की। लंदन का 'टाइरस' पत्र बरगई के श्रगस्तवाले प्रास्ताव के समय से एव तरफ बृटिश व भारतीय नरकार के श्रीर हुसरी तरफ कांग्रेस के मध्य एक संतुलित रख जेता श्राया था। वह भी वाह्सराय के भाषण के बारे में खुप रहा। जाहिर है कि उसके पाम भाषण की तारीफ के लिए कोई लफ्ज न था श्रीर बुरा लफ्ज कहने के लिए वह तैयार न था।

म श्रास्त को गांधीजी की गिरफ्तारी को एक साल समाप्त होनेवाला था। इस अवसर पर श्रार भारत में महीं, तो कम से कम हंग्लेंड में कुछ हलचल हुई। ब्रिटिश पश्रों में वर्ष समाप्त होने श्रोर वाहसगय के भाषणा पर बुछ महरवर्ग टिप्पिश्यां लिखी गर्थी। गांधीजी की गिरफ्तारी की काल जिल्ह में में के पर सरकार को भण होने लगा कि वहीं पिछले साल की ही तरह इस साल भी उपद्रव न खिड लाय। इसलिए मरकार को लिस व्यक्तियों से गड़बड होने की उम्मीद थी उन्हें हजारों की ताटाटों में गिरफ्तार कर लिया गया। सालगिरह से दो दिन पहले वम्बई में ३०० व्यक्ति गिरफ्तार विशे गये श्रीर फिर प्राय मय के सर होट भी दिये गये। भारत में जहा-जहां मभा करने की मुनाटी न थी चहां-चहां सभायें हुई, श्रीर इन सभाओं में राजनीतिक बंटियों श्रीर विशेषकर गांधीजी व गांग्रेस नेताओं की रिहाई की मांग की गयी। लंदन में भी कितनी सभाए हुई जिममें से एक में स्वाधीनता के अनन्य श्रेमी सोरसन ने कहा, कि भारत की परिस्थिति से सामना करने के लिए शाध्यात्मिक साहस की जरूरत है। सालगिरह के मौके पर श्रीमती सरोजनी नायह ने, जिन्हें कई महीने पहले ही छोड़ दिया गया था श्रीर जो उस समय भी धीमार श्री समाचारपत्रों के लिए विम्न वक्तव्य दियां—

"महारमा गांधी व कार्य-समिति के गिरफ्तार हो जाने पर काग्रेस कार्यकर्ताश्चों के मध्य कुछ अस फैल गया है छोर विचारों का कुछ संघर्ष भी शुरू हो गया है, क्योंकि इस समय न तो उन्हें कोई निश्चित छाटेश ही प्राप्त है छोर न उनका नेतृरत हो इस समय हो रहा है। यदि किसी के सन में कोई मन्देह रह गया हो तो उसे दूर करने के लिए मैं यह बता देना चाहती हूं कि कार्य-समिति या अखिल सारतीय कांग्रेस संगेटी ने कांग्रेस के भीतर के किसी वर्ग या समूह को कांग्रेस की खोर से घोपणापत्र निकालने या नयी नीति निर्धारित करने का न तो अधिकार ही दिया है छोर न—जैसा कि कभी कभी कहा जाता है किन्तु जिस पर मैं विश्वास नहीं करती—कांग्रेस के नाम उसके सिद्धान्तों छोर परम्पराशों के विरुद्ध ग्रुप्त कार्यों को प्रोस्साहन ही दिया जा सकता है।"

इस समय छोटे-बटे, श्रंग्रेज भारतीय, इंग्लेंड, हिन्दुस्तान व श्रमरीका—सभी तरफ से भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये जाने तारे थे, वर्यों कि एक तो नये वाइसराय श्रा रहे थे श्रीर दसरे देश में श्रद्यवस्था चलते हुए एक वर्ष समाप्त हो चुका था। श्रान्दोक्तन वापस लेने तथा वाइसराय के सिंहासन तक नतमस्तक होकर पहुँचने के कट्टरपन्थी रुख का हवाला ऊपर दिया जा चुका है। श्रन्य लोगों ने जैसे इसी तर्क की पुष्टि के लिए कहना शुरू किया कि गांधीजी ने श्रपने साथियों की सलाह के खिलाफ खिलाफत का पत्त लेकर व सचिनय-श्रवज्ञा-श्रान्दोक्तन छेड़कर बड़ी भारी, मृत की थी। ये लोग यह भी भूल जाते थे कि कुछ ही समय पूर्व कांग्रेसी मन्त्रिमयदल काम कर रहे थे, जिन्हें युद्ध छिड़ने के समय जानवूस कर समाप्त किया गया था। इससे उन्हें क्या मतलब— उन्हें तो कभी श्रसहयोग की निन्दा करके, कभी खहर को बुरा-भला कहकर, कभी कांग्रेसी चजारतों की गांधीजी हारा हिमायत की जाने बात उठाकर श्रपने दिल का गुबार ही निकालता था।

यह भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे विचार रखनेवाले भारतीय महानुभावों

की तुलाना में आर्थर मूर-जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के जोग भी सामने आते रहे हैं। ये सज्जन पहले 'स्टेट्समैन' के सम्पादक थे। उन्होंने अपनी अन्तर्भेदिनी दृष्टि-द्वारा समस्या का विश्लेषण करके उसे हल करने का रास्ता निकाल लिया। लाहौर के 'द्रिब्यून' में एक विशेष लेख जिखकर उन्होंने कहा कि भविष्य की तुलाना में वर्तमान का महत्व ही अधिक है। आपने कांग्रेस के हस रुख का समर्थन किया कि उसकी वात्कालिक उत्तरदायित्व की मान पूरी करने से साम्प्रदायिक प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और भावी वैधानिक योजना की जो बात वाहसराय ने उठायी है उससे देश में आपसी कगढ़े फैलने की सम्भावना है। इससे कोई इन्कार नहीं करता कि देश के भविष्य के सम्बन्ध में सम्राट् की सरकार के हरादे के विषय में उठनेवाले संदेहों को दूर करने के लिए वाहसराय वैयार थे। मि० मूर ने लिखा—"हरेक मुसीविष के वक्त भविष्य की तुलना में वर्तमान ही अधिक महत्वपूर्ण होता है और वर्तमान में सही कदम उठा कर ही भविष्य के सन्देहों को दूर किया जा सकता है।" इन्हीं दिनों (धगस्त १६४३) महामाननीय शास्त्रीजी ने शान्ति-सम्मेलन में गांधीजी के उपस्थित होने पर जोर दिया।

वाइसराय के भाषण से कुछ पहले प्रकाशित हुई प्रशान्त-सम्मेलन की रिपोर्ट को देखने से समका जा सकता है कि सर रामस्वामी मुदालियर के लंदन में प्रकट किये गये विचारों तथा कराची पहुंचने पर उनकी मुलाकात का विवरण प्रकाशित करने का उद्देश्य विटिश-मंत्रिमंडल द्वारा प्रहण किये गये सीमित हांछकोण के लिए भूमि तैयार करना था। प्रशान्त-सम्मेलन की सिफारिशों व उसके फैसलों का हवाला देकर मित्रमडल प्रपनी स्थित मजबूत करना चाहता था। इसीलिए प्रशान्त-सम्मेलन को गैर सरकारी संस्था भी बताया जा रहा था, गोकि उसमें सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित थे। सर रामस्वामी मुदालियर थीर सर मुहम्मद जफरुल्ला खां को सरकारी प्रतिनिधि माना गया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है, किन्तु एक 'भारतीय प्रतिनिधि'-हारा सम्मेलन की फार्रवाई तथा भारतीय गोजमेज बैठक में प्रकट किये गये प्रतिक्रियावादी विचार इन्हीं दो महानुभाषों में से किसी एक के थे। पूर्ण अधिवेशन में जो निश्चय हुए वे हसी भारतीय प्रतिनिधि के प्रतिक्रियावादी विचारों के परिणाम थे, गोकि ध्यमरीका व कनाडा के प्रतिनिधियों ने इन विचारों की विप्रति दिशा में श्रीक जोर दिया था। इन प्रतिनिधियों की इस रूप में जितनी ही तारीफ की जाय थोड़ी है कि उन्होंने साम्राज्यवादी विचारों का प्रभाव अपने पर न पड़ने दिया धौर इसलिए भी कि वे एक पराधीन देश के उच्च पद पर रहनेवाले खुशामदी व्यक्तियों के विचारों से अम में नहीं पड़ गये।

प्रशान्त-सम्मेलन की प्रारम्भिक रिपोर्ट देखने से प्रकट हो जाता है कि इन भारतीय प्रतिनिधियों की अपेचा अमरीका व कनाडा के प्रतिनिधि ही राजनीतिक छहंगे को दूर करने के लिए
श्रीधक उरसुक थे। सुदूर क्वेयेक जाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का जुनाव जिस प्रकार किया
गया था उसे देखते हुए उनसे यही आशा की जा सकती थी। वाहसराय की शासन-परिपद् का
भारतीयकरण प्रगतिशीज कदम तो जरूर जान पढ़ा होगा; जेकिन उसकी असजी अहमियत भी
किसी की नजर से छिपी न होगी। एक जांच-कमीशन की नियुक्ति और उसका मार्ग-प्रदर्शन करने
के लिए संयुक्त-राष्ट्र-संघ की एक सजाहकार-समिति की सिफारिशें उन छोगों के लिए मंदी ही
पर्याप्त हों, जिन्हें भारत के हाल के इलिहास का उद्घ द्वान न हो; किन्तु उन छोगों के लिए, जो
साहमन कमीशन, चारों गोजमेज परिषदों, शिषा-सम्यन्धी हर्रजोग समिति, आर्थिक व्यवस्था
सम्बन्धी थोटो राथफील्ड-समिति, देशी राज्यों सम्यन्धी वटलर-समिति, छोथियन महाधिकार
समिति, संयुक्त पार्जीमेंटरी समिति घगरत के छाम को १६२७ से ११३४ एक देख चुके हैं,

लिए प्रशान्त सम्मेजन की यह नयी समिति भी निरुष्टेश्य ही थी। किसी भारतीय के लिए ववेयेक-जैसे सुद्र स्थान में जाकर श्रपने ऐसे मतमेदों का प्रदर्शन करना—गो न हो सदा मे चले श्राये हैं श्रीर न प्यनिवार्य ही हैं श्रीर जि हैं हमारे कुछ अदुरस्शी देशवासियों च स्वार्थी विदेशियों ने यनाये रखा है-एक ऐसा दश्य था, जिसमे उन्हें छोज कर श्रीर कोई भाग नहीं ले सहता था। परनत यह वहना कि जब तक बांग्रेम पर गांधीजी का प्रभाव रहेगा तब तक कांग्रेस, सरकार के साथ सहयोग न करेगी, बश्दर्ध के म अगरत वाले प्रस्ताव की उपेदा करता था, जिसमें मित्रराष्ट्रों को सशरत सहायता तक देने का धदन दिया गया था। परनत सीमा का प्रतिक्रमण तो इस समय हुत्रा जब कहा गया कि भारत सरकार का संचालन वाहसराय नहीं, विक्रि उनकी शासन परिषद करती है, जो शब्द और भावना दोनों ही के विचार से गलत था। संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले. कामेसी नेताओं की रिहाई और सत्यामह घन्ट करने के सुकाव तो समरीकाय कनाडा के प्रतिनिधियों ने उपस्थित विये । परन्तु उन्हें कितना आश्चर्य हुआ होगा जब संट्रक्त-राष्ट्र सच के मध्यस्य वनने या उसके द्वारा फैसला किये जाने के प्रश्ताव पर यह यह कर यापति रहाई गयी कि श्रहपसंख्यक उसका विरोध करेंगे छौर उन्होंने कहा कि हम क्रम्धाधुन्ध कार्डस का समर्थन महीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य तो सिर्फ राजनीतिक गतिरोध को दृर यरना ही है। यह तो स्पष्ट था ही कि मनाई में एक पक्त श्रव्यत्वें का भी था और गतिरोध दुर धरने के जी भी ट्याय किये जाते उनमें घरपसंख्यकों से सलाह लेकर उन्हें तप बरना भी लाजिभी ही था। हसी प्रकार धमरीका व कनादा के प्रतिनिधियों के इस सुकाव पर भी कि वाइसराय की शासन-परिषद को जिरमेदार बनाया जाय, श्रापत्ति उठाई गयी। यह पहला ही मौका न था लब मारतीयों की इंग्लैंड श्रीर श्मरीका में श्रपने बन्हीं मतभेदों का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था. जिन्हें बढ़ाने का श्रीरसाहन उन्हें भ्रपने देश में दिया जाता रहा है।

प्रशान्त-सम्मेलन की सिफारियों का क्या शसर हुआ ? भारत की राजनीतिक समस्या वहीं रही, जहा वह पहले थी। युन्दकाल में वाइसराय की शासन पश्चिद की तीन बाकी सीटों के भारतीयकरण से ज्यादा श्रीर खतरा नहीं टठाया जा सकता था श्रीर इसका भी श्रीगणेश नया षाइसराय नहीं करनेवाला था । यही कारण जान पहता है कि लार्ड लिनलिथगो ने अपना विदाई का भाषण देते समय इस विषय की चर्चा नहीं उठाई थी। वात यह थी कि मिटिश-मंत्रिमंदल भारत में उत्तरदायी शासन कायम करने के पन्न में नहीं जान पहला था। इंग्लेंड में वहां के कितने ही विद्वान व राजनीतिझ, मजदूर व जिवरज दलों के पन्न, पेंटरवरी, यार्क व वेदफर्ड के विशाप भीर भारत के मिशनरी, जो यह कितनी ही बार कह चुके थे कि कामेस का सहयोग प्राप्त करने से युद्ध-प्रयत्नों में वृद्धि होगी, इस विचार से ब्रिटिश-मित्रमहत्त सहमत न था। यह कितनी ही बार कहा जा खुका था कि सेना में भर्ती की संख्या ४०,००० मासिक तक थी और धम्मई में श्रगस्तवाला प्रस्ताव पास होने के बाद के दो महीनों से तो भर्ती की सख्या ७०,००० मासिक सक पहुंच गयी थी। फिर साज-सामान की कमी की चजह में भर्ती कम कर देनी पड़ी। साज-सामान की यह कमी इतनी बढ़ गयी कि रँगरूटों को काठ की बदूकों से ट्रेनिंग दी जाने लगी। इस तरह रंगरूटों की कमी न होने के कारण काग्रेस के सहयोग की कुछ दरकार न रही। कांग्रेस साज सामान के निर्माण में भी ऐसी कोई जरूरत प्री नहीं करती, जो मौकरशाही खुद म कर सकती हो। फिर रहा ही क्या ? क्या काग्रेस जनता या किसानों से सरकार को धन दिखा सकती थी। कांग्रेस यह भी करने में श्रसमर्थ थी, क्योंकि उस के मत से किसानों का पहते ही खूब

शोपण किया जा चुका था। जब प्रधिक रगरुटों की जरूरत न थी, व्यधिक युद्ध सामग्री तैयार नहीं की जा सकती थी शीर अधिक धन मिछने का भी सदाज न था, तो फिर कांग्रेस युद्ध-प्रयत्नों मी प्रमति के लिए क्या कर सकती थी ! सिर्फ नैतिक सहयोग का सवाल था । सिर्फ कांग्रेस ही राष्ट्र को महसस करा सकती थी कि युद्ध उस का अपना युद्ध है और चदना अध्येक व्यक्ति का राष्ट्रीय कर्तन्य है। लेकिन ऐसी द्रानिया में, जिस में नैतिक दृष्टिकीण का अधिक महत्व न हो, रुपया, शाना श्रीर पाइयों व मन, सेर श्रीर छटांकों के रूप में इसकी क्या-कुछ उपयोगिता हुई ? नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसे राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं, जिसका विश्वास लड़ने-भिरने धौर खुन-करायी में रहा है। एक ऐसे साम्राज्यवाद के जिए कुछ भी नहीं, जो देवल वटी सेनाओं में ही विश्वास रखता है। ऐसी जावि के लिए कुछ भी नहीं, जो विशुद्ध पशुपत की उपासक है और जो अन्तर्राष्ट्रीय मगदीका निर्णायक भी इसी पशुरत की सममती है। इसीलिए कहा जा सफता है कि प्रशान्त सम्मेजन एक नाटनमात्र था थीर जिन्हें गैर सरकारी प्रतिनिधि एहा जाता था वे नामजद किये हुए सरकारी व गैर-सरकारी ज्यक्ति थे। ब्रिटिश-मंत्रिमंडल श्रीर उस के ष्रादेश में चलनेवाली भारत-सरकार ने उनके लिए जो सामग्री तैयार करदी थी वही उनका 'स्वतंत्र मत' था । भारत में वाहसराय के मापण के एक सप्ताह के भीतर ही इन प्रतिनिधियों ने भापनी सिफारियों उपस्थित वर टीं। एक प्रारम्भिक बसीयान नियक्त किया जाय और इस यमीशन की देखरेख में एक विधान परिषद् काम करे। स्पष्ट था कि यह विधान परिषद उसी हाजत में श्रपना काम वास्तविक रूप से कर सकती है, जब वह एक राष्ट्रीय सरकार की टेख-रेख में पुमन्न हो। प्रशान्त-सम्मेकन ने राष्ट्रीय सर्कार की सुसीवत को यह कह वर टाल दिया कि राष्ट्रीय-सरकार को किसी न विसीके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। सवाज उठाया गया कि उसकी यह जिम्मेटारी विसके प्रति हो ? केन्द्रीय स्रसंग्वजी का मया चुनाव हो सकता था। जब कनाडा, घास्ट्रे-िषया थीर दिष्ण कफीका में खुनाव हुए थीर युद्ध में सिम्मितित होने या न होने के प्रश्न पर ही विरोधी दलों ने श्रपनी ताकत की आजमाइश की, तो श्रीर वह भी १६४३ के ज़लाई व शगरत मिं में, फिर िदुम्लान में ही साम चुनाव करने में क्या कठिनाई थी ? इस ग्राम चुनाव के परिगामस्वरूप जो नयी केन्द्रीय धारासमा होती उसी के प्रति वाइसराय का सन्निमंडल जिन्मेदार हो सकता था। हुर्भाग्यवरा इस तर्क को छागे बदाने के लिए हाझेस के प्रतिनिधि प्रणानत-सम्मेलन में उपस्थित न थे और सभी ने उनकी पनुपन्धिति पर खेल प्रकट किया। परन्त विदेन पर इम मार्थनाओं का क्या श्वसर पड़ सक्या था ? मि० एमरी इस बीच वर्ड पार बीके. पर टनके विचार में कोई शतर नहीं आया था। बिटिश मस्तिष्क तथा मने एक्ति की यह विशेषता है कि जब ग्यावहारिक जगत् की यातें होती हैं सो वह आदर्श की तरफ सामता है और जब आदर्श की पाउं होती हैं तो वह स्थावहारिक फ़ेन्न में उत्तर भाता है । बृटेन हमेशा दुएरा चिन्न उपस्थित करता है । इस चित्र के एक तरफ तो रहता है साम्राज्यवाद, और दूमरी तरफ हर्पानवेशों व परार्धान प्रदेशों क बिए स्व-शामन । हमें विश के दोनों पहलू देखने चाहिए । माघाड्यबाद वाली सरफ एक बिटिश स्यापारी-कार्ड घराने का स्पनि कापनी सम्पत्ति का उपभीग बस्ता दिग्राई देता है। इसे टलिट्ये तो चित्र की त्सरी तरफ आप को यह पुक कोक्तंत्रवादी दिस्माई देता है, जी क्यनिवेशों के विष्णु क्य-शासन तथा भारत के लिए क्याधी ता के मिद्रान्त को मान छशा है स्रोह भी एमें माछाउप कथा स्वापार की हानि के लिए चदे-बदे कांसु बदाता दिखाई देखा है। हम इकार एक सीमत शहेल-शीर मिर पूमरी पूछ कांमत इंग्रेज ही हैं- में बादरांबार ह

यथार्थता, तात्काविकता घ सुदूर, सिद्धान्त घ काम निकालने की प्रवृत्ति छौर जीवित व क्रियाशील घर्तमान तथा जनिश्चित घ कालपनिक भिष्ट्य के मध्य निरम्तर संघर्ष चलता रहता है। दूसरे शब्दों में यह सघर्ष पादरी व राजनीतिझ, किंव च योद्धा छौर दार्शनिक व नीतिकार के मध्य सदा चलता रहता है। यही कारण है कि हमें मंत्रियों के वर्ग दिखाई पड़ते हैं— चिल, जोमिसन हिक्स छौर एफ० ई० स्मिथ एक वर्ग में छौर मार्ले, रोनाल्डरो छौर एमरी दूमरे वर्ग में छाते हैं। मि० एमरी का छंग्रेशी गध पर छसाधरण अधिकार है। आदर्शवाद की ऊ वी उड़ान के मीतर व्यवहारिक श्रुटियों को छिपाने तथा कवित्वमय कल्पनाओं के बीच गगनमडल की सर करने छौर रोमांटिक गहराहयों में उतरने की कला में आप दक्त हैं। परन्तु मनोहर शब्दावली से राजनीतिक गितरोध दूर नहीं होते।

सनोनीत वाइसराय ने १६ सितम्बर को अपने सम्मान में पिलिंग्रिमों के द्वारा दिये गये एक भोज के अवसर पर अपने भांधी कार्यक्रम की एक मलक दी। पिलिंग्रिम लोसाइटी का सम्बन्ध ग्रिटेन और अमरीका दोनों ही राष्ट्रों से है। परन्तु आज के पिलिंग्रिम (यात्री) उन पिलिंग्रिम पिताओं के समान धार्मिक यात्री नहीं हैं, जो १७ वीं शताब्दी में धार्मिक स्वतत्रता की लोज में खाना हुए थे। लाई वेचल ने कहा कि इधर हमारे हृदयों से धार्मिक लोज की भावना का अभाव हो चला है। यह अच्छा ही है कि लाई वेचल को बनयन की यह चेतावनी समरण हो आयी कि "कोई भी बाधा हमारे हृदयों से जिज्ञासा के भाव को नष्ट न कर पायेगी" पिलिंग्रिम (यात्री) का कर्व व्य सस्य की स्त्रीज में लगे रहना है। सस्य अहिंसा ही में है, हिंसा में नहीं। लोभ, अनुचित आकान्ता तथा शक्तिशाली-द्वारा अशक्त पर अस्याचार हिसा है। कमजोरों के प्रति अपना फर्ज पूरा करना, दूसरों से प्रेम करना और उनके लिए रूजवेस्ट की चारों स्वाधीनताओं को स्वीकार कर लेना अहिसा है। यदि मारत के प्रति लाई वेचल का प्रेम वास्तव में एक जिज्ञासु की सीत सस्य की खोज है तो वे अपने गुरु लाई एलेनबी के, जिन की भिन्नवाली सफलताए प्रसिद्ध हैं, आदर्श का अनुसरण कर सकते हैं।

आरत में इस भाषण की विशेष महस्व नहीं दिया गया। फिर भी कहा जा सकता है कि

अनुसरण करने के लिए लार्ड वेवल को एक आदर्श सिल गया ?

इसके उपरान्त ईस्ट इंडिया एसोसियेशन में भी लार्ड वेवल के सम्मान में एक समारीह हुआ ! लार्ड महोदय ने सामने आनेवाली किंडनाहर्यों व खतरों का जिक किया और साथ ही इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि इंग्लैंड की सभी वर्ग की जनता में भारत के प्रति सद्भावना वर्तमान है। आपने यह भी कहा कि इस समय भारत के सामने एक बड़ा अवसर है। यदि में भारत को सन्मार्ग पर लाने में उसकी कुछ सहायता कर सक् तो इस से अधिक अभिमान और प्रसन्नता की बात मेरे लिए और कोई न होगी। मि॰ एमरी ने चैतावनी देते हुए कहा कि एक चतुर हाथी पुल पर पैर रखने से पहले उसकी जाच कर लेता है। लार्ड वेवल ने उत्तर में कहा कि चतुर हाथी अपने लिए पुल आप खोज लेता है। लार्ड महोदय का यह कथन लूच रहा। उनका मतलब था कि वे मौजूदा पुल की पर्वाह नहीं करते, क्योंकि वह पहले ही से कमजोर व अनुपयुक्त है। संगठित भारत का भार तो नया पुल ही वहन कर सकता है और वे स्वय इस पुल का निर्माय करेंगे।

एक के बाद दूसरी दावत हुई। श्रगांबी दावत रायदा एम्पायर सोसाहटी की तरफ से थी। वार्ड वेवल के मावर्णों में लार्ड कर्जन के भाषणों की तरह विभिन्नता, नहीं थी। उनकी सब से बही विशेषता थी कि सुननेवालों को बार-बार सावधान करना श्रीर उन्हें भ्रम में पढ़ने से इस प्रकार बचाना था:—"हमें जिन खतरों व किठनाह्यों का सामना करना है उन्हें में पूरी तरह महसूस करता हूँ।" "युद्ध में भारत के प्रयन्तों के खिए मित्रराष्ट्र उसके भ्रह्मणों हैं।" "परन्तु हमें महसूस करना चाहिए कि भारत की यातायात्-प्रणालों व श्राधिक व्यवस्था को कितने श्रधिक दवाव में काम करना पड़ा है श्रीर साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम उनके ऊपर इतना भार न रख दें कि उसे उठाने में वे श्रसमर्थ ही जायँ।" "भारत जाते समय एक महान् उत्तरदायित्व के साथ मैं उस के महान् भविष्य का भी श्रनुभव करता हूं।" "छव वो सब से बड़ी श्रावश्यकता उसके नेताश्रों को सन्मार्ग पर जाने की है।"

लार्ड वेवल को अपनी उपाधि जिस विंचेस्टर के लिए मिली वहां उन्होंने एक नयी घात भी कही—"भारत में हमने व्यवहार करने श्रोर एक यो दो बार निर्णय करने में गलतियां की हैं, किंन्तु ये गलित्या हम ने लोम या भय से प्रेरित होकर नहीं की हैं। दूसरी तरफ भारत को शान्ति प्रदान करके, उसमें राष्ट्रीयता की भावना प्रोत्साहित करके श्रोर उसे स्वतंत्रता व स्वाधीनता के पथ पर ले जाकर हमने उसका जो कल्याया किया है, इसे श्रव्छे शासन व सुप्रबंध का एक सर्वोत्तम नमूना कहा जा सकता है।" साथ ही लार्ड वेवल हमें फिर सावधान करते हैं— "श्रमी चितिज धूमिल श्रीर पथ श्रंधकारपूर्ण जान पड़ता है। यदि हम भारत को कुछ श्राने श्रीर यदा सकें तो फिर उसे हम श्रपने उज्जवल भविष्य की तरफ श्रपने-श्राप बढ़ने के लिए छोड सकते हैं।"

दिल्ली में नये वाइसराय की नियुक्ति से ब्रिटेन में मजदूर दत्त एक बड़ी कठिनाई में पए गया। श्रतुदार-दलवाले तो स्पष्ट रूप से श्रापरिवर्तनवादी, प्रतिक्रियावादी श्रीर पिछड़े हए थे " श्रीर मि॰ चर्चिलं के नेतृस्व में घोषित कर ही चुके थे कि वे साम्राज्य का दिवाला निकालने के पत्त में किसी भी तरह नहीं हैं। उदारदलवाले सिर्फ नाम के ही उदार थे और उनकी संख्या भी पर्याप्त न थी । जिस मजदूर-देल ने दो वार हकूमत संभाली थी वह अपने को अनुदार-देल के बीच विरा श्रीर कमज़ीर पा रहा था। दल में तीन वर्ग थे। सब से प्रभावशाली वर्ग नर्म विचार-वालों का या स्रोर उसके नेता एटली, मारीसन, बेविन, मीनवुट स्रोर रिटले थे। मध्यवर्ग के नेता सोरेंसन और वार्ये या उम्र वर्ग के नेता श्री कोवे थे। मजदूर दल में पहले वर्ग का ही जोर श्रिष्ठिक था श्रौर वह हिन्दुस्तान के सवाल पर सरकार को किसी परेशाना में नहीं ढालना चाहता था। इसीलिए इस वर्ग का एक डेयुटेशन लाई वेवल से मिला और उन्हें बताया कि राजनीतिक श्रदगाद्र करने का जो भी प्रयस्त वे करेंगे उसका पूरा समर्थन मजदूर-दल करेगा। इसलिए मजदर दल वालों ने श्रीर कुछ नहीं तो कम-से-कम यह जाहिर वो कर हो दिया कि नकारात्मक प्रतिक्रियावाद बिटेन के विचारों का सचा प्रतीक नहीं है, इसलिए आगे कदम उठाकर वे विरोधी दत्तवालों को खुश ही करेंगे। इसके विपरीत, मध्यम वर्ग नकारात्मक नीति से संतुष्ट होनेवाला न था। वह ब्रिटेन की यह नैतिक जिम्मेदारी महसूस करता था कि परिस्थिति की विषम बनाने-वाले कारणों को हटाना और भारत की आकां हाओं व मांगों को पूरी करने के लिए प्रयत्नशील होना उसी का काम है। वह यह भो कहता था कि परिस्थित बदल माने श्रीर सुदूरपूर्व के युद्ध के रुख में परिवर्तन के कारण कांग्रेसी नेता भी अपनी नीति में रद्दीबद्दल करने की ज़रूरत महस्स कर सकते हैं। मजदूर-दत्त का मध्यम वर्ग नया विधान लागू होने तक ऐसी अख्यायी सरकार की स्थापना पर जोर देना चाह्ता था, जिसके प्रति वाइसराय अपना नकारात्मक श्रधिकार काम में न जा सके। मि॰ कोने का इष्टिकीण कांग्रेस के प्रति रिश्रायत करने का नहीं, बिक उसके मेधि-कारों का था। ने भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा करने, राष्ट्रीय-सरकार की तुरंत स्थापना व राजनीतिक निदेशों की रिहाई श्रीर सद्भानना बढ़ाने के श्रन्य उपाय करने के पद्म में थे।

जब कि एक तरफ मजदूर-दल को कार्यसमिति तथा पार्लीमेंटरी समिति की भारत सम्बधी उप-समिति में विचार हो रहा था, दूसरो तरफ ट्रेड यूनियन-दल सुकाबने में श्रच्छे दृष्टिकीण का परिचय दे रहा था। देड यूनियन-दल के नेता मि॰ डोबो ने भारत-सम्बन्धो नीति में परिवर्तन को माग जोरदार शब्दों में उपस्थित को श्रीर कहा कि भारत का दुर्भिन बहुत कुछ शासन-सम्बंधी श्रम्यवस्था व जनता का सहयोग प्राप्त न करने के कारण हुश्या है।

लाई वेवल के भारत के लिए बिदा होने का समय श्राने पर इग्लैंड के श्रपरिवर्तनवादी लोग भी भरत के लिए श्रपना फर्ज महसूस करने लगे। इस बार पादरियों को उत्सुकता विशेष रूप से उन्ने खनीय थी। भारत के मिशनारयों-द्वारा भेजी गयी सूचना के श्राधार पर मेथिडिस्ट गिरजा की एक जिला शाखा-द्वारा पास किया गया एक प्रस्ताव मि० एमरी के पास मेज दिया गया। प्रस्ताव के सम्बन्ध में मि० एमरी ने कहा —

"मैंने उछिखित प्रस्ताव को देखा है। मुक्ते विश्वास है कि नये वाहसराय विभिन्न सम्प्र-दायों के मध्य सद् भावना स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, किन्तु राजनीतिक समस्या का हज स्नास तौर पर राजनीतिक नेताओं के दृष्टिकोण पर ही निर्भर है।"

पादिस्यों को भारत के प्रति श्रपने कर्तं व्य का भाजी प्रकार ज्ञान रहा है। भारत के गितरोध श्रीर कटुता पर उन्हें सदा से खेद रहा है।

लाई वेवल जिस दिन दिल्ली पहुचे उसी दिन मि॰ एमरी ने 'सहे-टाइम्स' के राजनीतिक सवाददाता से मुन्नाकात करते हुए भारत में हाल के वर्षों की समीचा करते हुए भविष्य की तरफ । रुख किया। भारत से सर स्टेफर्ड किप्स की रवानगी के समय से मि॰ एमरी ने किप्स-प्रस्तावों के सम्बन्ध में पहली बार चर्चा उठाते हुए कहा कि प्रस्ताव श्रभी तक कायम हैं।

२८ अन्त्यर को पार्लीमेंट में अब के बारे में सवाल-जवाब के दौरान में श्री सोरेंसन ने मि॰ एमरी से प्रश्न किया कि कांग्रेसो नेवाश्रों से कोई वार्ता हुई या नहीं श्रीर क्या उनसे बातचीत • छिड़ना उचित न होगा ? मि॰ एमरी ने उत्तर दिया .--

''चार साज पहते कांग्रेस ने जान वूमकर शांतीय शासन की जिम्मेदारी से हाय खींच जिया था और उसी समय से वह युद्ध-प्रयश्न को श्रसफत बना देने का प्रयश्न करती रही है।

"जब तक कांग्रेसी नेता अपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर देते तब तक उनके द्वाय में इस भारी समस्या की जिम्मेदारी देना उचित नहीं आन पहता।"

दुनिया में हरे क बात की आखिरी सीमा होती है-यहा तक कि लार्ड लिन लियगो की सादे सात साल की वाइसरायी की भी, जो एक तरफ उन्हें खुद कम थका देनेवाली नहीं सिद्ध हुई, श्रीर दूसरी तरफ भारत भी उससे ऊब उठा। भारत में उनका शासन इस बात की सब से बड़ी चेता-वनी है कि किसी देश का शासन किस प्रकार आरम्भ नहीं करना चाहिए।

भ्रो० एडवर्ष ने 'न्यू स्टेट्समेन एड नेशन' में लार्ड जिनजियनो पर इपी शीर्षक से पुक जेख (१२ दिसम्बर, १६४३ को) निक्ता था। जेख के कुछ श्रश इस प्रकार हैं .--

"भारत में दस वर्ष पहले काम कर चुकनेवाले लार्ड विलिंग्डन ने वाहसराय नियुक्त होने पर धपने पहले भाषण में विधान के शंतर्गंत रहकर शासन करनेवाला भारत का पहला वाहसराय यनने को आशा प्रकट को था। परन्तु हिन्दुस्तान का अपेशकृत कम अनुभव रखने-वाने लाखं ितनितथाों ने कार्य-आरम्भ करने के घएटे भर के ही भीतर एक घर्मगुरु की तरह उपदेश दे डाला कि वे देश से प्रेम किये जाने की आशा करते हैं और साथ ही यह भी बता डाला कि देश को क्या करना चाहिए। उन्होंने आदेश निकाला कि उनके भाषण के अश देश भर में जगह-जगह चोलटों में लगाकर टांग दिये जायँ और मई के मध्य में एक सब से गर्म दिन को पुलिस और सेना को परेड के लिए जुलाया जाय और अफसर उन अंशों को फिर से पढ़कर सब की सुनावें।

"उन्हें कार्य-भार संभाते श्रभी एक पखवारा भी नहीं हुश्रा था कि उन्होंने एक पटािं बियन का बटािं बियन बर्कास्त कर दिया। कारण यह था कि उन्होंने—जैसा कि उनका ख्रयाल था—- कुछ सिपाहियों को पहे तड़के सिगरेट पीते छोर वाश खेलते हुए देख निया था।"

एक पखबारे बाद ब्यूरो आफ पब्लिक इफर्मेशन से निम्न पत्र भारत के एक दैनिक पत्र के नाम भेजा गया था:--

"सुक्ते वाइसराय के प्राह्वेट सेकेटरी से ज्ञात हुआ है कि श्रीमान् ( वाइसराय ) को यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि ....कोर्ट सर्कृ जर को किस भाति प्रकाशित करता है। उसे ' सोशज एंड पसंनज' शार्षक के श्रन्य व्यक्ति में को गतिविधि के सवादों के साथ ही प्रकाशित किया जाता है। सुक्ते स्विचत किया गया है कि श्रीमान् के मतानुसार... ..जैसे पत्र को कोर्ट सर्कृ जर जदम के 'टाइम्प' का हो भाति उर्घृत करना चाहिए। उस पत्र में कोर्ट सर्कृ जर के प्रति 'सोशज एड पर्सनज' से भिन्न व्यवहार किया जाता है। प्रातीर्य गवर्नमेंट-हाउसों की घोषणात्रों के साथ उसके प्रकाशित किये जाने पर कोई श्रापित नहीं हो सकती, किन्तु श्रीमान् का मत है कि श्रन्य स्वादों के साथ (ऐसे छुद्ध संवादों पर साथ को किट्य में नयी स्यादी-द्वारा निशान जगाया गया है) उसका प्रकाशित किया जाना श्रवाद्यनीय है।

"सम्बद्ध पत्र में सवादों के दूसरे सर्वोत्तम पृष्ठ पर एक कालम के ऊपर घह सकु लर प्रकाशित होता रहा है। जिन सवादों पर लाल स्याही से निशान लगा है उनका सम्बन्ध ऐसे ज्यक्तियों से है जैसे भारत-सरकार के एक उच्च सदस्य तथा एक भारतीय राजनीतिज्ञ छादि। लदन 'टाइम्स' के मुकायले में यहा कोट सकु लर का भेद करने के लिए बारीक लाइन या रूल का उपयोग किया जाता है। लाई लिनिलिथगों ने दिएकी के गरीब पशु-पालकों के लाभ के लिए तीन नस्त बढ़ाने के साँड़ दिये थे और गैर सरकारी लोगों से इस उदाहरण का श्रनुसरण करने को कहा था। परन्तु उन्दे स्वय यह दावा करने की श्रनुमति देने की कोई धावश्यकता न थी, क्योंकि यह उन्हों की स्मनूम न यी। उदाहरण के लिए पिछले द वर्षों में पजाब सरकार ४,४०० नम्ल बढ़ानेवाले साँड़ निश्शुलक दे चुकी है। सरकारी वक्तव्यों में स्कृती वालकों को निश्शुलक दूध देने की योजना का 'वाह्मराय द्वारा उद्घाटन' होना कहा गया था। वाह्मराय होने से पूर्व श्रीमान् सिन्ध में एक ऐसी योजना को श्रमल में श्राते हुए देख चुके थे।

"उस समय भारत में श्रीसत व्यक्ति की श्राय का श्रनुमान १ पोंड से ६ पोंड वापिक तक जगाया जाता था। वाइसराय का वेतन लगभग २०,००० पोंड (२,१६,२०० रु०) श्रीर भत्ता जगभग १००० पोंड वापिक था। वेतन से चोगुनी धनराशि वाइसराय की श्रवने कर्मचारी-मडल, दौरे व दूसरे खर्चों के जिए मिजती है। लार्ड विजिगडन के श्रवकाश प्रह्म करने से एक साज

पहते श्रीर लाई जिनलियगी के दूसरे वर्ष में दो मदों का खर्च क्रमशः इस प्रकार था:-

1838-34 1836-35

(पौडों में)

१. प्राइवेट सेकेटरी का कर्मचारी-मडल

२. बाइसराय के दौरे

38.434 २६,०२३

२६,१४६

"कुछ करदाताओं को यह देख कर श्रारचर्य होता था कि जार्ह जिनजियगो श्रक्तबर. १६३६ में एक भारतीय नरेश के यहां जब गैर-सरकारी तरीके पर १० दिन के लिए मिलने गये तो उन्हें अपने साथ १६ व्यक्ति ले जाने की श्रीर एक महीने बाद जब दूसरी रियासत में उससे भी कम दिनों के लिए मिस्रने गये तो १२४ व्यक्ति ले जाने की क्या धावस्यकता पढ़ी ?

"लार्ड जिनिजयमो ने अपने पहले सावगा में ही कहा था कि सरकारी नीति की प्रकट करने श्रीर उसका श्रीचित्य सिद्ध करने के लिए उपयुक्त स्थान केन्द्रीय श्रसेम्बली ही है।

''लार्ड जिन्जिथा। के पद-प्रदृश करने पर केन्द्रीय असेम्बली के पहले अधिवेशन में ही प्रस्तावों पर बहस न होने देने में उन्होंने पिछले सभी रिकार्टी को तोड़ दाला । अन्होंने एक दर्जन के लगभग कार्य-स्थागत-प्रस्तावों को रोक दिया, जो सदा केन्द्रीय चेत्र की श्रपेका प्रांतीय चेत्र के नहीं होते थे। उन्होंने श्रासेम्बली की रिपोर्टी को विशेष स्थान देने के जिए उपस्थित किये जानेवाले एक बिल पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था।

"१९३७ की वसनत ऋतु में जब कांग्रेस पद-ग्रह्म करने के लिए सीदा तय करने में जगी थी, बार्ड किनितियगो देहरादून व शिमला जाने से पूर्व गरेली जिले में शिकार करने चले गये । पर यह भी सम्भव है कि वे प्रतीचा कर रहे हों कि समय बीतने पर काग्रेस-जनों की श्रान्तरिक शक्तियों के घात-प्रतिघात से परिस्थिति कुछ सुधर जाय, जैसी कि वह सुधरी भी। फिर १२ सप्ताह बाद छन्होंने भाषण दिया श्रीर कहा कि जो कुछ भी वे बोलेंगे "सिचिष्त भाषा" में बॉलेंगे। जरा देखिये तो सही यह भाषण वाहसराय ने उन लोगों के लिए दिया, जिनकी मातृ-भाषा श्रॅंमे नी म थी.−

''पार्लीमेंट की युक्ति श्रीर इम सब का, जो भारत में सम्राट् के सेवक हैं श्रीर जिनके कन्धों पर कानून को श्रमत में जाने की जिम्मेदारी है, उद्देश्य यह होना चाहिए और है कि प्रत्येक प्रांत भौर सम्पूर्ण भारत के सुधार और उन्नति के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से ध्यवहार में अधिक से श्रिधिक सम्भव सहयोग होता रहे और कानून के श्रनुसार लागू श्रन्पसल्यकों के प्रति विशेष तथा अन्य जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए ऐसे मत-सवर्ष से बचना चाहिए, जिसके परिगाम-स्वरूप शासन की व्यवस्था अनावश्यक रूप से भग होने की सम्भावना हो या जिससे गवर्नर व मिन्त्रयों की उस सफल सामेदारी के टूटने की आशका हो जो कानून का आधार है या उस घाद्रश पर कुठारावात होता हो, जिसकी प्राप्ति मारतमत्री, गवर्नर-जनरत तथा प्रातीय गवर्नर सभी चाहते हैं।"

इस में हम वाइसराय महोदय के सब से श्रन्तिम उस भाषण का भी एक वाक्य जोड़ देना चाहते हैं, जो उन्होंने स्वानगी से पहले १४ अक्तूवर को नरेन्द्र-मण्डल में दिया था -

''श्रस्तु, इस महान्-पद को, जिस पर रहने का मुक्ते सम्मान प्राप्त है, छोड़ते समय में श्राज यहा श्रीमान् से श्रीर श्रापके द्वारा समस्त नरेशवर्ग तथा उन सभी से, जो रियासवों में श्रपने श्रधिकार व स्वतन्त्रता का उपयोग करते हैं, श्रपीब करता हू कि रियासतों के नरेशों को जो उत्तम अवसर प्राप्त है, वह व्यर्थ न जाने पाये और इससे दूरदर्शितापूर्वक पूरा लाभ उठाया जाय और ऐसा करते समय नये-पुराने का ऐसा अच्छा मेल हो, और सच्ची देशमिक के श्रागे सकुचित निजी तथा स्थानीय स्वार्थी का इस प्रकार दमन किया जाय कि देशी राज्यों के वृटिश भारत से निकटतम सहयोग-द्वारा देश-भर के भविष्य का निर्माण हो सके और अपनी इस शानदार विरासत के जिए स्थिरता प्राप्त करने में भारत के नरेशा के भाग का भावी पीढ़िया कृतज्ञतापूर्वक स्मरण कर सकें।"

भारत से लार्ड लिन लिथगों की विदाई द्वारा १८४७ के गदर के समय से श्रवतक की वाइसरायी का सब से जम्बाकाव समाप्त हो गया। दरश्रसंज लाई जिन्नियगों का कार्यकांज दूसरे किसी भी वाहसराय की तुलना में श्रधिक था। लार्ड जिनलियगो भारत में लार्ड कर्जन की श्रपेचा छ. महीने ज्यादा रहे ये। लार्ड कर्जन का काल प्रतिवर्ष बढ़ाये जाने की बजाय पूरे पाच साल के लिए बढ़ा दिया गया था। लाई जिनलियगो के कार्य-काल का दूसरा महत्त्व यह था कि दूसरे चाइसरायों की श्रपेका उनका कार्यकाल सबसे श्रधिक नाटकीय था। नाटक जिस तरह सुखात हो सकता है उसी तरह दु:खान्त भी हो सकता है। लार्ड जिनिज्यगो जिस नाटक के नायक थे वह दुखात ही था। वे देखने में हृष्ट-पुष्ट, स्वभाव से श्रज्ञानी, राजनीति में कट्टरपथी, दृष्टिकीय में साम्राज्यवादी, कुछ श्रभिमानी श्रीर रीति-रिवाज को बहुत माननेवाले न्यक्ति थे। उन तक पहुँचना कठिन था। उनके व्यवहार में शिष्टाचार की मात्रा श्रधिक होती थी श्रीर वे दूसरों से मिलना जुलना कम पसद करते थे। बात को सच्चेप में कहना पसद होने पर भी वे उसे घुमा फिराकर ही कह पाते थे। कभी-कभी उनके कार्य निरुद्देश्य तथा प्रभावधीन हुन्ना करते थे। उनके कार्य सद्दानुभूतिद्दीन हुन्ना करते थे. श्रीर यदकदा उनसे हृदयहीनता भी टपकती था । स्पष्टवादिता के श्रभाव के कारण लोग उनके इरादों पर संदेह करने लगे थे। यह शक यहा तक बढ़ा कि जब वह भारत की भीगोलिक श्रीर श्रार्थिक एकता पर जोर देते थे श्रीर देश में सब-विधान स्थापित करने का श्राप्रह करते थे तो लोग श्रारचर्य करते थे, क्योंकि उन्होंने श्रपनी नीति के द्वारा देश में हिन्द्-मुसलमानों के बीच. प्रातों श्रीर रियासतों के बीच. सवर्ण हिन्दश्रों श्रीर परिगणित जातियों के बीच श्रीर प्रांतों व परि-गिणत प्रदेशों के बीच जिस भेदभाव को प्रोरसाहन दिया था उससे उनक एकता करने के आप्रह का समर्थन नहीं होता था। खार्ड जिनजियगो ने नरेशो को बढ़ावा देकर उनका कामेस के नहीं. बिक्क कोकवंत्रवाद के भी विरुद्ध उपयोग किया। श्रापने मुस्किम क्षाप के मुकाबले में श्रगस्त १६४० में हिन्द महासभा को स्वाकृति प्रदान की ताकि कहा जा सके-श्रीर मि० एमरी ने कहा भी था-कि लोग और काग्रेस में समसोता हो जाने पर हिन्दू महासभा के दावों पर विचार करना पहुँगा। श्रापने श्रपनी शासन-परिषद् में ऐसे व्यक्तियों को रखा जो कामस के कहर विराधी थे षा उसे छोड़ चुके थे। उन्होंने मि॰ पुमरी के शब्दों में "देश के सब से महत्वपूर्ण राजनोविक दल के नेताओं को जेल में हाँस दिया श्रीर फिर यह शिकायत भी की कि वे सुस्लिम लाग से समकौता नहीं करते।" उन्हों ने कांग्रेसी नेताश्रों और जीगी नेताश्रों के बीच चिट्टी-पन्नी तक यद कर दी श्रीर फिर श्रारीप किया कि वे मेल-मिलाप नहीं करते। उन्हों ने श्रगस्त १६४२ में महात्मा गांधी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं दो श्रीर उनकी सरकार ने सेना व पुलिस की दिसा के कारण देश में असाधारण उपद्रव फैलाने दिये। बगाल और उड़ीसा में जब लाखों व्यक्ति अखमरी के शिकार हो रहे थे तो लार्ड लिनलियगो ने उनकी सहानुभूति में न तो एक शब्द कहा धौर न कोई श्रपीच ही निकाली। श्रपने कार्यकाल के श्रंतिम दिनों में लाट साहब १६ श्रक्टूबर की

"सववित्व एक्टिविटीज श्राहिनेन्स" के रूप में हिन्दुन्तान को श्रपना श्रासिरी तोहफा दिया।

भारत की शार्थिक व्यवस्था व राजनीति से पिछुता सम्बन्ध होने के कारण लाई जिनिबन थगो से चाइसराय का पद सँभाजने के समय जो आशा की गई थी चह पूरी नहीं हुई । महात्मा गाधी से मैत्री का जो दाया उन्होंने किया या उसके पीछ शत्रता की भाषना छिपी हुई थी। वाहसराय भवन की सीदियों पर गांधीजी से किये गये में श्री के दावे को याद में उन्होंने श्रपने कार्यों से गलत सिद्ध कर दिया। उन्होंने भारत को एक पेसे युद्ध में, जो उसका अपना युद्ध न या, इयस्थापिका सभा को सूचित किये विना ही फँमा दिया। जाई जिनिजयमो के इस कार्य की जदन के 'टाइम्स' तक ने निदा की। उन्होंने २१ दिन के धनशन के अवसर पर गाधीजी की श्रागाला महल में उन के भाग्य के भरीने छोड़ दिया। इस अनगन के बाद गाधीजी के जीवित यन रहने पर जनता ने लाई लिनिवियगों की भाउना का जो अनुमान लगाया होगा उसकी करपना की जा सकती है। फेन्द्राय थामेम्यती से सताह विवे विना और पहले दिये गये थाश्वासन के विरुद्ध उन्होंने मिस्र श्रीर सिगापुर को भारतीय संनिक भेजे। क्रिप्स-प्रस्तावों का विस्तार करके कांग्रेस की मागे पूरी किये जाने पर श्रापने इस्तीका देने की धमकी है दी थी। श्रापने श्रीराजगोपाताधार्य को न तो गाधोता से मिलने हो दिया खीर न उनकी प्राविनिधिक स्थितिको ही स्वीकार किया। निद्जा नेता सम्मेजन की तरफ से ध्रपना वक्तन्य पदने थ्रीर फिर उसका उत्तर खुपचाप सुनने को कह हर उन्होंने डा॰ समू का अपमान किया। गांधी भी ने जय सद्भावना प्रकट करने के लिए एक पत्र मि॰ जिन्ना को जिला तो लाई जिनलिथ में ने उसे रोक दिया । सब से घड़ा विरोधामास तो यह है कि जिस वाहसराय का कृषि से इतना सम्बन्ध रहा उसी के क.ल में यहुत दिनों से भली हुई दुभिन की विभाषिका का सामना देश की करना पढ़ा ।

वे अपने पोछे हतिहामकार के लिए निराशायों व निरर्थक प्रयरनों का लेखा और उत्ताधि-कारी के लिए श्रमुावधापूण विरासत छोड़ गये और इस तरह उन्होंने भारतीय समुद्रतट से नहीं— यिक दिल्लो की कर्तों से विदाई जी। उनका न किसी ने सम्मान किया, न किसी ने उनके लिए

आंसु बहाये श्रीर न किसी ने उनके गुणानुवाद ही गाये।

# वेवल आये

दिखी में लार्ड लुई माउटयेटन के अन्त्यर के दूसरे सप्ताह में अचानक पहुंचने के बाद अम्त्यर, १६४३ को लार्ड वेवल भी पहुँच गये। लार्ड वेवल का आगमन अप्रथाशित नथा, िन्तु इप पद का कार्य-भार संभालने के लिए वायुपान द्वारा भारत पहुँचनेवाले आप पहले वाइसराय थे। लदन से रवाना होते समय आपने पत्र-प्रतिनिधियों से कहा था—"मेरे सामने इस वक्त एक बहुव बड़ा सवाल है।" इससे जाहिर होता है कि भारत के वाइसराय का पद-प्रइण करते समय लार्ड वेवल आपनो जिम्मेदारी किननो अधिक महसूप कर रहे थे। इस सवाल की एक मलक मि० एमरी ने उप ममय पार्लीमेंट में दी थी, जब उन्होंने आशा प्रकट की थी कि नये वाइसराय विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य सद्-भावना स्थापित करने के लिए अधिक से प्रधिक प्रयत्न करेंगे। यह जाहिर था कि सवाल बहुत टेड़ा और नाजुक था। यह कठिनाई पिछले वाइसराय ने उत्पन्न करदी थी। यह माव प्रकट किये बिना ही कि प्रश्नी नीति मे परिवर्तन किया जा रहा है, नयी नीति आरम्भ करने के लिए असाधारण राजनीतिज्ञता अपेन्ति थी—खासकर एक ऐपे व्यक्ति के लिए जो पिछले वाइसराय की अधीनता में काम कर चुका हो। यह कार्य सहल न था, किन्तु उसे करने के लिए जिस आरम-विश्वास, विवेक और दृष्टिकीण की आवश्यकता थी, वह उनमें भरपूर था।

लार वेवल ने इंग्लेंड में कहा था कि उनके मस्तिष्क में इस समय तीन बातें हैं, जिनमें सब से पहली युद्ध में विजय प्राप्त करना है। श्रय जरा भारत के मुख्य सवाल से इटकर हमें श्रपनी हिंछ उस परिस्थिति पर डालनी चाहिए, जो उस समय थी। बिटेन में भाषण करते समय बार्ड वेवल ने युद्ध में विजय प्राप्त करने को पहली श्रावश्यकता बतायो थी। उन्होंने दूसरा स्थान श्रायिक श्रीर सामाजिक सुधारों को दिया था, किन्तु भारतीय समस्या को ठीक तरह समक लेने के याद इसमें कुछ भी शक नहीं रह जाता कि हिन्दुस्तान में इन सुधारों को उसकी राजनीतिक समस्या से न वो श्रला ही किया जा सकता है श्रीर न उसे उनसे श्रीयक महस्व ही दिया जा सकता है। श्रव वे दिन नहीं रह गये थे जब श्रमेज भारत की जनता के हित-साधन का दावा पेश करके श्रपने कार्यों की सफाई दे सकते थे। इसी तरह श्रव वे दिन भी लद खुके थे जब श्रमेज श्रपने को एक श्रीनच्छुक राष्ट्र का संरचक कहकर सिर्फ 'रिलतों' का हित साधन न करके 'संरचकों' का भी उछु सीधा करते थे। भारतीय सवाल के निबटारे से साम्प्रदायिक एकता का प्रत्यच सम्बन्ध न था। जान-वृक्तकर पदा किये-गये मतभेद न तो श्रपने-श्राप मिट सकते थे श्रीर न उनके बने रहने से एक श्रथिक महस्वपूर्ण काम के होने में कोई बाधा ही पढ़ सकती थी। यदि सतमेद दूर करने की बात को महस्व दिया भी जाय तो इस दिशा में भी काप्रेसी नेताशों के छुटकारे के धिना कोई प्रति होती श्रसम्भव थी।

लाह विवास ने भारत श्वाकर गवर्नमेंट द्वावस के उस राजकीय शिष्टाचार को कम कर दिया, जिसका लाह लिनलियमों को इतना चाव था। इसी शिष्टाचार के सम्बन्ध में विलियम पामर ने वारेन देस्टिंग्स को अपने ४ नवम्बर, १ म १२ वाले पत्र में लिखा था—". समाज गवर्नर के प्रति विनम्र व्यवदार करने श्वीर स्वय स्वतंत्रता का उपभोग करने का श्वादी रहा है श्वीर वह राजा श्वीर प्रजा के ..सम्बन्ध को पसंद नहीं करेगा। ... .यद्दा की व्यवस्था बिन्कुल राजसी ढंग पर हैं। जो भी हो, यह परिवर्तन एकाएक कर दिया गया है। '' लाह वेवल जब भारत श्वाये तो उन्हें देस्टिंग्स के समय का राजसी ढंग मिला। वे इसे खत्म या कम कर देना चाहते थे।

मि॰ एमरी की मुलाकात

जाई वेवज १७ अक्तूबर को भारत पहुचे थे। उसी दिन मि० एमरी ने कांग्रेस के विरुद्ध अपने आरोपों को दोहराया था तांकि कहीं हम या जार वेवज उन्हें भूज न नार्ये। अपनी इस मुजाकात से मि० एमरी ने सब जिम्मेदारी कांग्रेस पर ही जाद दी थी। उनके आरोप इस प्रकार थे .--

"(१) कांग्रेस, योजना के सचवाने हिस्से का आरम्भ से ही विरोध करती आयी है, (२) कांग्रेस ने रियासतों में असंतोष पैदा करके नरेशों की हिचिकचाहट बढ़ादी है, और (६) मुसलमान अब तक सच-योजना के विरुद्ध नहीं थे, किन्तु प्रांतों में कांग्रेस के लानाशाही रगढंग देखकर ने भी उसके कट्टर-विरोधों हो ग्ये हैं।" मि॰ एमरी ने यह भी कहा कि इस आशका के कारण कि केन्द्र में कांग्रेसी मत्रों केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति जिम्मेदार मित्रयों के रूप में काम न करके कांग्रेस-कार्यसमिति और गाधीजी के आहेशों के अनुसार कार्य करेंगे, मुस्लिम लीग व नरेश दीनों ही १६३४ के विधान की सव-योजना के विरुद्ध हो गये। इन पुराने आरोपों का यहा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

साथ ही मि० एमरी ने पहली बार स्वीकार किया कि देश के सब से महत्वपूर्ण राज-नीतिक दल के जेल में बद होने के कारण उसका दूसरे दलों से बातचीत चलाना श्रसम्भव हो गया है। श्रापने कहा--''लार्ड लिनलियगों का विचार ठीक है कि जो लोग युद्ध के समय खुलेश्राम बिदोह को प्रीत्साहन देने के लिए तैयार थे डन्हें यह सुविधा नहीं मिल सकती।'' इसके उपरात भारत-मंत्री ने वह निण्य सुनाया, जो उन्होंने लार्ड लिनलियगों के साथ मिलकर

"उन्हें अपने पिछले कार्यों के लिए पक्षात्ताप करना चाहिए श्रोर इसके बाद ही उन्हें भारत के भावी विधान के निर्माण में हिस्सा लेने की श्रनुमित दी जा सकती है।

इसके बाद उन्होंने भविष्य के बारे में कहा -

"अब यह देखना शेष हैं कि विदेश में हमारी विजय के साय ही भारत की आतरिक स्थिति में ऐसा सुधार होता है या नहीं, जिससे कि भारतीय नेवाओं को आपस में समकौता करने के के लिए राजो किया जा सके, क्योंकि इसी आधार पर शासन की स्थायी न्यवस्था खड़ी की जा सकती है। यदि ऐसो प्रगति हुई तो निस्सदेह बाइसराय, सम्राट् की सरकार और भारतीय जनता ससमें प्रोत्साहन प्रदान करेगी।"

कपर जो कुछ उद्धरण दिये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि 'नेताओं' से भारत-मत्री का तारपर्य उन जोगों से नहीं था, जो बाहर थे, किन्तु उनसे था जो जेजों में थे। परन्तु इस पहेंजी का कुछ उत्तर नये वाइसराय को नहीं मिला कि जेल से बाहर आगे विना कांग्रेसी नेता अन्य जोगों से समसीता कैसे कर पार्येंगे ?

यदि सच पूछा जाय तो भारतमंत्री का यह वक्तन्य क्षार्ड वेवल के नाम एक आदेश-पत्र था, जिसमें लार्ड वेवल को काम से के विरुद्ध चेतावनी दी गयी थी और गांधीजी व दूसरे कांग्रेसी नेताओं के समा प्रार्थना करने और अगस्तवाले प्रस्ताव की वापस लेने तक वाहसराय को अपने विशेषाधिकारों से काम लेने को कहा गया था।

इसी सम्यन्ध में महामाननीय बी० एस० शास्त्री ने मि० एमरी, लार्ड वेवल व गांधीजी के नाम तीन खुखे पत्र लिखे। वे उन्होंने स्याही की जगह अपने लहु से लिखे थे। इनमें उन्होंने अपनी श्रारमा निकाल कर रखदी थी श्रीर श्रनुरोध किया था कि इन तीनों व्यक्तियों को अपने श्रवसर व श्रिधकारों का उपयोग भारत व बिटिश राष्ट्रमण्डल की गौरव-वृद्धि के लिए करना चाहिए। शास्त्रीजी ने एमरी को वर्साई की संधि का स्मरण दिलाया था श्रीर कहा था कि मित्र-राष्ट्रों ने जर्मनी को जिस प्रकार अपमानित किया उसका परिणाम प्रतिहिसा व प्रतिशोध की नीति के रूप में दिखाई दिया। शास्त्रीजी ने लार्ड वेवल से मि० एमरी की सलाह न मानने तथा गितरोध समाप्त करने का उपाय शीघ्र करने का श्रनुरोध किया। उन्होंने गांधीजी से "एक योजना तथा एक नीति" पर जमे रहने के सिद्धांत को त्यागने तथा समय के श्रनुसार नीति में परिवर्तन करने के हनुमानजी के उपदेश पर चलने का श्रनुरोध किया —

"छोटे-से-छोटे उद्देश्य की सिश्चि के जिए भी कोई एक योजना काफी नहीं है। सफलता केवल उसी को मिल सकती है, जो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न योजनाओं से काम जेता है।"

बाद वेवल-द्वारा वाइसराय का पद सँभालते ही लोगों ने अनेक सुमाव व अनुरोध उपस्थित करने आरम्भ कर दिए, जिनमें इहा गया कि उन्हें अपने तरकालिक कार्यक्रम में क्या शामिल करना चाहिए और क्या नहीं। सर फ्रेडिक जैम्स ने श्रक्ष के सवाल की तरफ ध्यान दिखाकर यूरोपियनों का मत प्रकट किया। २६ अक्त्यर को धगलोर के यूरोपियन असोसियेशन में भाषण देते हुए सर फ्रेडिक जैम्स ने यह गम्भीर चैतावनी दी .—

"नये वाइसराय के आगमन से आगजा राजनीतिक कदम उठाने के सम्बन्ध में तरह-सरह के अनुमान किये जाने जमे हैं, किन्तु सगर जार्ड वेवल देश के लिए समुचित अस का प्रयन्ध कर सकें तो यह किसी भी राजनीतिक कदम की अपेका मित्रराष्ट्रीय उद्देश्यों व भारत के जिए अधिक सहस्वपूर्ण दोगा।"

यदि एक धावाज गितरोध समाप्त करने के प्रयश्नों के विरुद्ध धाई तो कितनी ही यावाजें ऐसे प्रयस्न धारम्भ किये जाने के पछ में ठठों। पृथ्वी पर शांति थीर मनुष्य-जाित में सद्भावना की वृद्धि के लिए भी यहुत-कुछ कहा गया। लाहौर की मेथिडिस्ट चर्च-शाखा के सुपिर्टेन्टेन्ट रेवरें ह क्लाइड बी॰ स्टट्ज़ ने जो यह कहा कि भारमीय जनता को धन्यायपूर्ण सम्यता के विरुद्ध विद्रोह करने पर मजबूर करने की जिम्मेदारी एक हद तक ईसाइयों के धार्मिक सिद्धांतों पर है, यह किसी कदर ठीक ही था। नई दुनिया के राष्ट्रों में स्थान पाने के भारत के दाने का भी धापने समर्थन किया। खाड है लिफेक्स जैसे यह कहते कभी गहीं यक्षते कि आग्रेज़ भारत के संस्कृष्ठ हैं, उसी प्रकार है वमशावर के स्पूक धीर लाह के बोर्न कहते भाषे हैं कि श्रंग्रेज़ों का उद्देश्य भारत में साझाउय स्थापित करने का कभी न था, उसकी स्थापना ठो ऐतिहासिक धादरयशता के

कारण हुई। इम महानुभाषों के लिए १२ ज्न, १४४३ के 'न्यू स्टेट्समैंन' के कालमों का निम्ब उत्तरण उपयोगी है .--

"श्यपने २६ मई वाले श्रक में 'शालोचक' ने लाई प्रटन के इस क्थन का हवाला दिया है कि श्रम्भे का भारत गये तो उनका यहां कोई साम्राज्य स्थापित करने का हरादा न था। लाड प्रटन ने यही बात 'रेली स्केच' के भी पुक लेख में कही थी। मेने तब उम प्रम्न के सम्पादक के पास इंस्ट इंडिया कम्पनी के टाइरेक्टरों-हारा ११६०० में श्रपने मदास-स्थित एजेंट के नाम लिये गये पन्न से एक उद्धरण भेना था। एजेंट को सैनिक व ग़ैर-सैनिक शक्ति-हारा ऐसी नीति का श्रनुसरण करने को वहा गया था जिसमे भारी श्राय हो सके श्रीर भारत में श्रमेकों का एक बद्दा उपनिवेश स्थायी श्राधार पर कायम किया जा सके।" यह उद्धरण के० एस० शेलवंकर की 'भारत की समस्या' नामक पुस्तक से लिया गया था।

#### लार्ड वेवल ने क्या किया १

विना मांगे, परम्परावश या शिष्टाचार के कारण जो सलाह दी जाती है उससे लोग बहुत कम प्रभावित होते हैं धौर लाक वेबल को भी हमका अपवाद प्रकार चाहिए था। यह स्वामाविक है कि उनके अपने विचार, अपने सिद्धांत, कर्त व्य के सम्बन्ध में अपनी निजी मावना और अपनी रुचि होगी। इसलिए यदि सब से अधिक उनका ध्यान बंगाल की मुलमरी की तरफ गया तो सब से पहले उन्हें इसी समस्या को हाथ में लेना था। लाई वेबल ने स्वास्थ्य-जांच तथा उसति समिति की वैठक के लिए (जो २६ अक्तूबर, १६४३ की छुरू हुई थो) जो सदेश दिया था उसमें उन्होंने गन्दी बस्तियों तथा उनमें रहनेवालों को नये सिरे से बसाने की समस्या, जल का प्रवध, मफाई की व्यवस्था, मलेरिया-निवारण के लिए देशी कीटा छुना शक दवाओं का प्रयोग, मच्छुरदानियों का अधिक उपयोग, रक्तों में दवालाने खोलने, अधिक डाक्टर उपलब्ध करने, गांवों में डाक्टरों व नसीं का प्रयन्ध करने, देशी दवाओं को मोत्साहन देने और अनुसंधान-संगठनों की चर्चा की थी।

वाहसराय ने इंग्लैंड से रवाना होने समय जो दूसरा उद्देश्य अपने सामने रखा था श्रसकां कुछ मलक मिलने लगी थी। एक अन्य महरवपूर्ण बात बंगाल के पीहितों के लिए दी गयी रक्षमों की व्यवस्था के लिए एक विशेष कोष का खोला जाना था। भारतमंत्री, जदन के मैयर और भारतीय हाई कमिश्नर ने इंग्लैंड में अपील निकाल कर बंगाल की सहायता के लिए खोले गये वाइसराय के कोष में धन देने का अनुरोध किया था। लका की सरकार ने वाइसराय को इस कोष के लिए २७ लाख रुपये मेजे थे। दूसरा अच्छा कार्य २४ अक्तूवर को लाह वेवल की अविद्यापित कलकत्ता-यात्रा थी। परिणामों के अलावा, इसको सभी तरफ कद्र की गयी—खास सीर पर जेल में बन्द उन कांग्रेमी बदियों द्वारा जो सींखचों के खीलर रहकर बंगाल की बरबादी का दश्य दीनतापूर्वक देख रहे थे और जिसकी तरफ शासन-व्यवस्था का प्रधान होते हुए भी युद-प्रयत्न में व्यस्त वाइसराय ने कुछ ध्यान नहीं दिया था। युद्ध-प्रयत्न ही बंगाल की सुखमरी का एक कारण था और इस अवसर पर वाइसराय ने जिस निर्देशता तथा अमानुपिकता का परिचय दिया था उसकी एक औरत मनुष्य से आणा नहीं की जा सकती। नये वाइसराय ने प्रधान सेनापित को सब से बुरी तरह प्रभावित जिलों के लिए सेना के साधन-विशेषकर अब के यातायात के किए—उपलब्ध करने, सहायता के केन्द्र खोलने और इन केन्द्रों के लिए अन्त का सकतन करने का आवेश दिया। इन रुपारों की सूचना रुद अवसर को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेकन करने का आवेश दिया। इन रुपारों की सूचना रुद अवसर को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेकन करने का आवेश दिया। इन रुपारों की सूचना रुद अवसर को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेकन करने का आवेश दिया। इन रुपारों की सूचना रुद अवसर को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेकन करने का आवेश दिया। इन रुपारों की सूचना रुद अवसरक को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेकन

में दी गयी और इसी में बीजना को पार्वानिवत करने के कार्यक्रम पर भी श्वाश हाला गया।

वार्ड वेवल के कार्यकाल की एक विशेष घटना गवर्नरों का वाहसराय से परामर्श के लिए एक्ट्र होना भी थी। पिछले दस वर्षों में वाहसराय के लिए गवर्नरों को परामर्श के लिए युला मेजना एक साधारण घटना हो गयी थी। ऐसा उस समय विशेष रूप से किया जाता था जब दमनकारी उपाय वरना होता था वा उन्हें हटाना होता था। परन्तु उन दिनों गवर्नर वाहसराय से हो-दो या तीन तीन की टोलियों में मिलते थे। नवम्बर, १६४३ के गवर्नर-सम्मेजन की सब से बही विशेषता यह थी कि ग्यारह के ग्यारह गवर्नर दिछी में उपस्थित हुए श्रीर ऐसे सम्मेजन बीस महीनों में तीन हुए। इन सम्मेजनों के श्रवसर पर घोषणा ही जाती थी कि सिर्फ श्रन्न की परिस्थित पर ही विचार हुआ। परन्तु प्रश्न उत्ता है कि क्या गवर्नर श्रन्न की परिस्थित को हतना निवट से जानते थे कि श्रम्म विभाग के मंत्री या सेक्रेटरी तथा प्रादेशिक श्रम्म-कमिशनर की सलाह के बिना समस्या पर गम्भीरताएर्वक विचार कर सबते थे। इसिलए कहा जा सकता है कि हन वीषणाओं से सम्मेजनों का महत्व कुछ घट ही जाता था।

वाइसराय ने गवर्नरों के सम्मेलनों-द्वारा प्रांतों की राजमीतिक व श्राधिक श्रवस्था का जी अध्ययन शुरू किया था उसे उन्होंने शंतों की राक्षधानियों के शौरों-द्वारा परा करना शुरू वर दिया। जार्ड वेदल ब लब का की यात्रा तो पहले ही समाप्त वर खरे थे। इसके बाद छाप जाहाँर गये। गवर्नर-सम्मेलमों के सम्यम्ध में पालिंगेंट में किये गए एक प्रश्न-द्वारा पृक्षा गया कि क्या उनमें राजनीतिक बंदियों की विद्वार्ट की समस्या पर भी विचार हका था। मि० एमरी ने उत्तर दिया कि सम्मेलनों में मुख्यत अन्न-परिस्थिति व युद्धेत्तर पुननिर्माण की समस्याओं पर विचार हुआ और शासन-सम्बन्धी कुछ निर्णय भी किए गये, किन्तु राजनीतिक वंदियों की रिहाई के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। भारतमंत्री का ध्यान लेबनान के राष्ट्रपति व मित्रयों की रिहाई की तरफ प्राकृषित किया गया और अनुरोध किया गया कि भारतीय बंदियों की रिष्टा करके बया वे भी इस घट्छे उदाहरण का अनुसरण करेंगे। मि० एमरी ने कहा कि दोनों वालों में कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि सि॰ एमरी को दोनों दातों में सम्बन्ध न जान पहे तो इसमें कोई आश्चर्य महीं है। सच भी था, बयोंकि लेबनान के शांटोननकारियों का श्राहमा से कोई ताल्लक न था भपने राष्ट्रपति की रचा के लिए उन्होंने वाल के घोरों की रोक बनायी थी शौर आंस की श्रीप-मिवेशिक सेना को उन तक पहेँचने में फाफी समय जग गया था। जेवानीज होगों के पास हथि-पारों की कमी न थी और पहादियों के मीछे जाकर उन्होंने खाजाद फ्रांक्षीसी सेना पर समय समय पर इसने करने की भी तैयारी करनी थी। इसके श्रातिरिक्त, भारत श्रीर जेबनान के बीच का सम्बन्ध चाहे साम्राज्यवादी त्रिटेन के मनचले राजनीतिज्ञों को भने ही न जान परे किन्त साधारण व्यक्ति की नजरों से वह छिपा नहीं रह सकता। दोनों देशों में विदेशी साम्राज्यवाद का संघर्ष जनता की शक्तियों से चल रहा था। लेबनान में शंग्रेज मध्यस्य का काम कर सकते थे, किन्त भारत के सगढ़े में वे ख़द ही एक पर ये श्रीर जय कोई ख़द किसी सगढ़े में होता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है।

घाइसराय द्वारा प्रांशीय राजधानियों के दौरे के समय भी राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने की योजनाओं की चर्चा चर्जा । इस सम्बन्ध में कौंसिज आफ स्टेट में जो प्रस्ताव टर्पास्थत व्याग्या वह विशेष रूप से मनोरजक था, क्योंकि मि० हुमेन इमाम ने उसका समर्थन किया । ऐसा करने से पूर्व उन्होंने निक्षय ही कोगों से इजाजत जे की होगी । सच तो यह है कि सरकार की नीति से कोई खुश न था। लीग को कांग्रेस की माग के राजनीतिक खंडहरों में द्वी पड़ी रहने से क्या संतोष हो सकता था ? एक राजनीतिक मृति-भजक भी काम की चीज प्राप्त करने के बिए भग्नावशेषों की छानवीन करने लगता है। कोंसिल छाफ स्टेट में भी यही हुछा। छीर सरकार ने भी हस बार "प्रस्ताव वापस लेने," "नीति में परिवर्तन करने" या "गारटी मांगने" की बात नहीं दुहरायी।

राजनीतिक समस्या के बारे में कुछ न कहने की वाहसराय की नीति से सिर्फ कांग्रेसी समाचार-पत्र हां कब नहीं उठे थे। 'स्टेट्समेंन' में दिसम्बर के पहले सप्ताह में 'दारल सखीम' ने श्रपने 'साप्ताहिक नोटों' में इस बारे में श्रपनी मुं मलाइट प्रकट की कि गतिरोध समाप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। वाहसराय की शासन-परिषद् में दो श्रीर सीटों के भारतीयकरण किये जाने की खबर के बारे में उसने कहा कि यह तो राजनीतिक श्रदंगे को समाप्त करने के बजाय उस पर मुहर लगाने के समान होगा। जहां लेखक ने एक तरफ बंगाल की श्रम्न समस्या की तरफ ध्यान देने, उसके लिए श्रधिक श्रम्न उपलब्ध करने श्रीर उस श्रम्न के यातायात् का उसम प्रबंध करने के लिए बायसराय की तारीफ को वहां दूसरी तरफ यह भी कहा कि मनुष्य के लिए सिर्फ भोजन ही श्रावश्यक नहीं होता। भारत का शिक्षित समाज इधर काफी समय से अन्य चीजों का भूखा भी रहा है।

खुद सुस्तिम जीग के सम्बन्ध में भी लेखक ने कुछ घडी मनीरंजक बातें कहीं --

"इस परिस्थित में मुस्लिम लीग की स्थित बड़ी किंवन हो जाती है। उसकी कौंसिल की बैठकों के मध्य-काल में लीग का युवकवर्ग किसी-न-किसी दिशा में आगे वढ़ने के खिए अशान्त हो उठता है। वे हाई कमांड पर दवाव डालने और यहां तक कि उसे मजबूर करने के ख़्याल से आते हैं। पर हरेक बार उन्हें कायदे-आजम मौजूदा हालत से आगाह करते हैं। परिणाम यह होता है कि कांग्रेस के ही समान लीग में भी निराशा छा जाती है। इस गड़बह के लिए गांधी जी जिम्मेदार हैं।" 'स्टेट्समेन' (७ दिसम्बर)।

यह सच है कि वाह्सराय ने गवर्नरों का सम्मेलन जलदी ही बुलाया, पर उस का कुछ भी परिणाम न निकला। लोकमत में श्रशान्ति के लच्चण दिखाई देने लगे। लोग सोचने लगे कि वाह्सराय के विचारों में कोई ऐसी बात नहीं थी, जिस से राष्ट्र के राजनीतिक श्रादशों की दृष्टि हो सके। बगाल के लिए श्रन्न उपलब्ध करने की समस्या की बहुत समय से उपेचा की गयी थी श्रीर वाह्सराय ने उसकी तरफ ध्यान। देकर सिर्फ श्रपने साधारण कर्तव्य का पालन किया। सैनिक इस्तों, हवाई स्टेशनों श्रीर ट्रेनिंग स्फूलों का मुश्रायना वाहसराय की बजाय प्रधान सेनापित का ही कर्तव्य श्रधिक था। लार्ड वेवल ने पजाब के दीरे में फील्डमार्शल की वर्दी पहन कर श्रपनी सैनिक श्रमिरुचि का ही परिचय दिया।

त्रेकिन लार्ड वेबल के सार्वजनिक श्राचरण में एक परिवर्तन दिखाई दिया। उन्होंने श्रिखिल-भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन की स्थायी समिति को एक भोज दिया। यह समाचारपत्रों के लिए सद्भावनापूर्ण सकेत था। वाह्सराय ने समिति के एक सदस्य को बताया कि उन्हें इंग्लैंड व भारत से परामर्श के कितने ही पत्र मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भपनी तरफ से कुछ कहने से पहले में इन विचारों का श्रध्ययन करना चाहता हूं।

मुस्लिम लीग

एक बार फिर १६४३ के नवस्वर महीने में मुस्लिम लीग की कौंसिख व कार्यसमिति की

रेटमें दिन्नी में हुए। याँन के महीने में कीन के पूरे याधियेशन में देसी घुनीियमं श्रीर धमिक्यों ही नयीं थीं वैसी हस बार नहीं हो गयीं। विएने १२ महीनों में जो लाम हुए थे उनमें। हिफाजत की शै तरफ हम दार शिक ध्वान दिया गया था। कहा गया कि लीन के प्रभाप में वीच प्रजारते काम पर रशी हैं। पोनों प्रधान मंत्रियों को लीन के श्रध्यक्ष प्रकार मिति के सद्ध्यों में मिलने के जिए मुखाया गया। जनता यह भी नहीं जानती थी कि पोषों प्रान्तों के लिए राजनीिक व श्राधिक सुधार के वया कार्यम संयार किये गये हैं। फिर भी यह जाना जा सकता था कि दल के संगठन को सब से धिक महत्व दिया गया। जीन श्वव तक कोप्रेम के संगठन को निन्दा करती थीं, जैविन श्वव दमने श्वपना भी संगठन कांग्रेस के दंग पर किया। जीन की वार्यमिति को समाधारपत्र 'हाई क्रमांड' वहने लगे। कांग्रेम ने श्वपनी कार्यमिति के लिए हम शदद का प्रयोग किये जाने का प्रतिवाद किया था। लेकिन जीन ने हमका युरा नहीं माना। कहा गया कि सभी सीनी प्रान्तों को एक मीति, एक कार्यक्ष भीर एक ही श्वनुगानन का पालन वरना चाहिए। 'स्टेट्समेंन' ने मि० जिला की मुखना गोधीजी से की सीर कहा कि मि० जिला की नीनि प्रस्वण हैं जविन गोधीजी भ्रमस्यण रूप से प्रभाव दालते हैं। इस ने समस्य शिन एक स्थान में केन्द्रित होने हो भी ग्रुरा बताया।

मच तो यह था कि वस्तुहिशित को देसने हुए हम दोनों संगठनों की धायस में सुक्रना नहीं हो मकता। कि महस्यका मय वे लिए गुरी थी। सीग के सदस्य केवल एकवर्म- पाले ही हो सकते थे। बोमेम का प्रतिषध मिर्फ यही था कि किसी साम्प्रदायिक संस्था की समिति था सदस्य वामेस की किसी समिति का सदस्य नहीं यम सबता। साकमारों के लीग का सदस्य म बाने देने की नुलना इस से नहीं की जा सबती कि लीगी मदम्य कांग्रेस का किसी शिविष सदस्य मही वम मदते। कीग हुमलमानों की सस्था थी थीर किर भी यह हुछ सुमक्षमानों को ऐसे कारणों में सलग नजते। कीग हुमलमानों की सस्था थी थीर किर भी यह हुछ सुमक्षमानों को ऐसे कारणों में सलग नजती थी, जिन्हें राष्ट्रीय व्यथ्या माम्प्रदायिक साधार पर नहीं ममका जा सबना। यह सो लिर्फ मि॰ जिला बनाम चल्लामा महास्कि के नेतृत्व का सबाल या एक गाकसार में मि॰ जिल्ला पर जो हमला किया उसमें किसी केन्द्रीय माजिम मा हाग में था यह एक जन्द रुफेलित हो उदनेवाले गानि का रुम्माइपूर्ण कार्य ही था। किर भी यह ओरदार हम्मों में इस यान का प्रतिवाद किया गया कि हमके का रुप्युक्त निम्न्य में सुख भी यह रूप स्था।

जहां तर प्रप्तातों का स्थात है पहाँ तय यह बहा जा सकता है कि पंजाब, सिंध, विभागात, रंगाल धीन धासास में में कियी एक भी धान्त थी ल्रांस्वली में सुल धीनी सहस्यों का प्रहां था। पंजाद में निर्धान्तियों प्रजारत थी, तिम के सम्बन्ध में निर्धानिता ने धोपता ही कि सर विवेद्दह्यात को की मृत्यु चीन उस के स्थास पर धर्मेल सिद्धह्यात को की मृत्यु की रहे कि सर विवेद्दह्यात को की मृत्यु चीन उस के प्राप्ता स्थान को स्थान पर धर्मेल सिद्ध्यात को की मिल्रों के स्युक्त प्रवर्गों पर धर्मे पूर्णियनित्र होने को प्रवा प्रवर्गों का करना था कि स्थानीता करा दूसते हैं थी। चीनक मानीय प्रवर्गों के स्थान प्रवर्गों पर धर्मेल प्रवर्गों के स्थान प्रवर्गों के प्रवर्ग प्रवर्गों के प्रवर्ग पर प्रवर्ग स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान की स्थान स्थान

श्रवलाहबरुश के अपाधि लौटाने पर उनकी बर्णास्तगी के कारण साली हुश्रा था। उतनी ही श्र निवास स्थित में रवर्गीय सर जार्ज हर्वर्ट ने फजलुल हक को वस्तिस्त किया था। इस समस्या के सम्बन्ध में जब पार्जीमेंट में सवालों की मही लग गयी तो मि० एमरी उनका सामना करने में श्रसमर्थ हो गये शौर उन की खुप्पी ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल के प्रधान मत्री ने लोकतंत्री प्रथा के श्र मुसार हस्तीफा नहीं दिया, विक उन्हें जबरन बर्खास्त किया गया। इस प्रकार गवर्नर में जो विश्वास विया गया था उनका ठीक उपयोग नहीं किया गया। श्रीर नयी वजारत कायम होने पर बहुमत उसके पत्त में न था। परन्तु लोग शक्ति के केन्द्रविंदु के चारों तरफ इकट्टे होने लगते हैं।

सीमा प्रान्त में भी कहानी ऐसी ही करुण थी । १० कांग्रेसी सदस्यों के जेल में रहने पर भी लीगी वजारत कायम की गयी । गोकि मृत्यु या नजरवन्दी के कारण खाली हुए स्थानों के उप-जुन।वों को वजारत की सुविधा के अनुसार स्थगित रखा गया, फिर भी वजारत का धारा मभा में बहुमत नहीं हुआ । इसके बाद १२,०० नजरवन्दों तथा सुरत्ता-बिद्यों को छोड दिया गया, किन्तु असेम्बली के नाडेसी सदरयों को बुछ समय तक नहीं छोड़ा गया । कांग्रेसी सदस्यों के छुटते ही औरंगजेव-वजारत ने इस्तीफा दे दिया और प्रान्त में फिर कांग्रेसी शासन कायम हो गया ।

पांचवाँ प्रान्त स्रासाम था, जिस्में ६३ धारा का शासन समाप्त होने पर सर सादुछा खाँ प्रधान मन्त्री बने ।

पांचों वजारतें विरिश सरकार के कृपापूर्ण प्रभाव से कायम हुई थीं। सरकार ने युद्धकाज में वजारतें कायम करके राजनीतिक श्रहंगा मङ्ग करने श्रीर कांग्रेस का सफाया करने की सोची थी। इन पांच प्रान्तों से बाहर श्रीर कहीं भी विरिश्य सरकार का यह पद्यंत्र सफल नहीं होसका।

मि॰ निन्ना को बिटिश।सरकार से कुछ खरी वार्ते कहनी थीं । उन्हें दिसम्बर, १६४२ में लार्ड जिनिजिथगों का क्लक्ता में दिया गया वह भाषणा नहीं भाषा था, जिसमें उन्होंने भौगों जिक एकता बनाये रखने का अनुरोध किया था और अक्तूबर १६४३ में, उन्हीं वृहि सराय का नरेन्द्र-महल में दिया गया वह भाषणा ही अब्छा लगा था, जिसमें उन्होंने नरेशों से सघ-योजना स्वीकार करने की अपील की थी । मि॰ जिन्ना ने अधिकार स्थागने की अनिव्छा के जिए भी बिटिश सरकार की हलकी आलोचना की, जो अधिक-से-अधिक उस बड़े लड़के की भावना के समान जान पहली थी, जो बाप के न मरने या अधिकार छोड़ने की प्रवृत्ति के कारण उतावला हो उठता है।

बिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के सवाज को जो ताक पर रख , दिया था उस पर सुसज-मानों में श्राम श्रसतोष फैजने जगा था । यह जीन की कैं सिज व कार्यसमिति के सदस्यों के रुख से स्पष्ट था । यही सुस्जिम एम० एज० ए० के श्राचरण व पत्रकारों के जेखों से जाहिर होता था । इतना ही नहीं, सुस्जिम समाज में वास्तविक राष्ट्रीय जागृति के स्पष्ट जज्ञण दिखायी देने जगे । सुसजमान बंगाज के दुभिन्न को ध्यान में रखते हुए श्रपने यहा रामकृष्ण मिशन जैसी सस्था होने की भी श्रावश्यकता श्रमुभव करने जगे।

इन्हीं दिनों ( १ नवम्बर, १०४३ को ) लार्ड सभा में लार्ड स्ट्रेबोल्गी ने भारत पर 'स्टेब्ट्

९ इस मंत्रिमंडलों के सम्बन्ध में विस्तृत बातें जानने के लिए मंत्रिमग्रहल-सम्बन्धी धारवाय देखिये।

याफ वेस्टमिनिस्टर' श्रमल में साने का एक बिल पेश करने की श्रन्तमित मागी। सरकार की तरफ से बार्ड क्रेगोर्न ने बिल के प्रथम वाचन का विरोध किया । श्रापने कहा कि किसी विल के प्रथम वाचन का विरोध किया जाना एक श्रनहोनी घटना है, किन्तु 'स्टेचूट श्राफ वेस्टमिनिस्टर'- जैसे महत्वपूर्ण कानून को प्रभावित करने के लिए एक लार्ड हारा बिल उपस्थित किया जाना भी उतना ही श्रनुपयुक्त है । ऐसा बिल स्वाधीन उपनिवेशों से प्रामर्ण करने के उपरान्त सिर्फ सरकार हारा ही उपस्थित किया जा सकता है । निस्सदेह लार्ड स्ट्रेगोन्गी ने यह प्रामर्श नहीं किया है । प्रामर्श किये बिना रटेचूट में संशोधन करना ऐसा ही है जैसे कुछ हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदारों से सलाह किये बिना ही नये हिस्सेदार रखना चाहते हों । लार्ड क्रेगोर्न ने श्रंत में कहा—"मेरी समक्त में नहीं श्राता कि लार्ड स्ट्रेगोन्गी ने इस विषय पर श्रपने विचार प्रकट करने के लिए यह विचित्र तरीका कैसे चुना। निश्चय ही सभा इस बिल को श्रागे न बढ़ने देगी।" शौर सचमुच बिल श्रागे नहीं बढ़ने दिया गया।

स्टेच्ट को १६३१ में १६२६ व १६३० में हुए साम्राज्य-सम्मेत नों के प्रस्तावों को श्रमल में लाने के लिए पास किया गया था । रटेच्ट में एक तरफ तो थी ब्रिटिश पार्लीमेंट श्रीर दूसरी तरफ कनाडा, श्रास्ट्रिया, न्यूजीलेंड, द्विण श्रक्रीका, श्रायशिश क्री स्टेट व न्यूफाड दलैड (स्वाधीन उपनिवेश) थे। वास्तव में यह तो इंग्लेंड व उपर्युक्त उपनिवेशों में से प्रत्येक के साथ हुई एक सिध थी। इ सिधया श्रलग श्रलग यतने के स्थान पर एक स्टेच्ट पास कर दिया गया, जिसमें सभी स्वाधीन उपनिवेशों ने भाग लिया। प्रन्तु रटेच्ट के द्वारा उपनिवेशों का एक दूसरे के प्रति सम्बन्ध नहीं स्थापित हुआ। श्रस्तु, बिल लार्ड सभा में श्रस्वीकृत गुआ।

इस मनोरंजक तथा अप्रत्याशिव घटना पर प्रकाम डावते समय इसके परिणाम से भी अधिक उस समय की राजनीतिक परिस्थिति की तरफ ध्यान जाता है । सरकार-द्वारा उस 'बिल को खद उपस्थित करने की बात का समर्थन लार्ड के बोर्न की भाषा या उनके रुख से नहीं होता। पर उनके इस कथन के मम्बन्ध में कि जब नये हिस्सेदार बढ़ाये जा रहे हों तो दूसरे हिस्सेदारों से सजाह जेनी चाहिए, हम कुछ कहना चाहते हैं । हम पूछते हैं कि जब द्विण श्राफ्रीका की साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था, जब भारत के सम्यन्ध में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने श्वपने प्रस्ताव किये - क्या तब दूसरे स्वाधीन उपनिवेशों से सलाह ली गयी थी १ यह वो लाई के योर्न का एक गदा हुश्रा तर्क ही था। १६३१ में कमारर वेजबुड वेन ने भारत मत्री की हैसियत से जो कहा था कि भारत पहले ही श्रीपनिवेशिक पद का उपभोग कर रहा है - इस कथन को ही लीजिये। या वसिंद की सिंघ पर भारतीयों के हस्ताचर होने और १६२६ के साम्राज्य सम्मेजन में भारतीयों-द्वारा भाग लेने को ही लीजिये। श्रीर स्वाधीन उपनिवेश की व्याख्या ही क्या की गर्या है। स्वाधीन उपनिवेश बिटिश राष्ट्रमंडल में, जिमे बृटिश साम्राज्य कहा जाता है, सम्राट् के प्रति राजभक्ति की कही से यंधे हैं श्रीर श्रान्तरिक मामलों में कोई भी स्वाधीन उपनिवेश दूसरे के शधीन गहीं है। इस प्रकार उन्हे एकता के सूत्र में यांधनेवाली वस्तु केवल सम्राट् के प्रति राज-भक्ति ही है। इसके लिए परामर्ग की आवश्यकता ही क्या है ? और भारत खुद उस राजमिक का भार उठाने को तैयार नहीं है। सच तो यह है कि बिल को टालने की नीयत होने के कारण लार्ट फ्रेयोर्न कुछ जरूरत से उयादा कह गये।

इस यीच भारत की तरफ से दुनिया के क्तिने ही देशों में एजेंट-जनरता य हाई हमिश्नर नियुक्त किये गए। जय कि एक तरफ लार्ट मेथीर्न भारत की नया स्थाधीन टपनिवेश घोषिठ किये जाने के प्रयस्न का विरोध कर रहे थे वहां दूसरी तरफ स्वतन्त्र देशों, स्वाधीन उपनिवेशों तथा साधारण उपनिवेशों से भारत के सम्बन्धों में परिवर्तन किया जा रहा था। नये कूटनीविक सम्बन्ध कायम किये जा रहे थे और पुरानों को मज़वृत किया जा रहा था। युद्धकाल में श्रमरीका में भारत के दो श्रफसर एजेंट-जनरल व हाई किमिश्नर रहे थे। दिल्ला श्रप्रीका में भारत का एजेंट जनरल पहले ही था। श्रमरीका में भारत के प्रतिनिधियों की नियुक्ति हो चुकने पर मि० श्रणों को लका में एजेंट श्रीर श्री मेनन को चीन में हाई किमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके इछ ही समय बाद कनाडा श्रीर श्रास्ट्रे लिया ने भारत में श्रपने हाई किमिश्नर नियुक्त करने का निश्चय किया। तब भारत की तरफ से बैसा ही करने का विचार किया गया श्रीर नवम्बर, १६४३ में सर श्रार० पी० परांजपे को श्रास्ट्रे लिया में भारत का हाई किमिश्नर बनाने की घोषणा करदी गयी। इस प्रकार जहां एक तरफ स्वाधीन उपनिवेशों के साथ भारत के सम्बन्ध श्रीक निकट होते जा रहे थे वहां दूसरी तरफ स्वाधीन उपनिवेशों में साम्राज्य के मामजों में हिस्सा लेने की उत्सुकता वह गयी थी।

इस बीच सर जेरस प्रिंग, जो भारत में वाइसराय की शासन परिवद के अर्थ मदस्य रह चुके थे, आवसफोड गये। साफ जाहिर था कि उनका उद्देश्य भारत के बारे में अमरीकी लोक मत की श्रावाज को दवाना था। सर जेम्स प्रिम ने कहा--"निस्सन्देह भारत के सम्बन्ध में अमरीका में बड़ा श्रक्तान व अम पैला हुआ है। उदाहरण के लिए श्रमरीका में लोग यही सीचते हैं कि हंडियन नेशनल कांग्रेस उनकी अपनी कांग्रेस के ही समान प्रतिनिधिखपूर्ण व्यवस्थापिका समा है। ब्रमरीका में लोग गांधीजी को संत भी मानते हैं "कांग्रेस के बारे में ब्रमरीका में कोई अम हो या नहीं. लेकिन यह जाहिर है कि सर जैम्स प्रिंग ने श्रपने इन लफ्जों से जरूर अस फैलाने का प्रयस्त किया, क्यों कि यदि श्रमशीकी जीग भारतीय कांग्रेस की श्रपनी पार्जीमेंट के समान मानते को अमरीका की तरह भारत में भी कोई राजनीतिक समस्या नहीं होती। सच तो यह है कि श्रंग्रेज भारत से इटने में जो श्रामाकानी कर रहे थे उससे श्रमरीका में प्रयत्न जोकमत उत्पन्न होने की वजह से सर जेम्स थिग तथा उनके धन्य मन्त्री-साथियों में कुछ वबराहट पैदा हो गयी थी श्रीर इसीलिए सर नेम्स जिगको युद्ध-कार्यालय से श्रावसफोर्ड के लिए मेना गया था। सर नेम्स श्चिम के भाषण का यहा उत्तर देने की श्रावश्यकता नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की बदनाम करने के लिए सिर्फ चिल के ब्रावहे दिये और कांग्रेस पर तानाशाही का बारोप करने के लिए एमरी व फूपर्लेंड के तर्क दुहरा दिये। इन ग्रारीपों का उत्तर सितम्बर, ११४२ में चिर्विल के पार्लीमेंट-वाले भाषणों, मि॰ एमरी के भाषणों व कृपलेंड की पुस्तकों की चर्च के साथ दिया गया है। सर जैम्स का यह कार्य तो कामन-सभा में विवटन होग द्वारा की गयी उनकी प्रशसा के बिए इत अनुरूप है। उन्होंने कहा था-"सर जेम्स प्रिग कवृतरखाने में ही जनमे श्रीर पले. दफ्तरी काम की उन्हें ट्रेनिंग मिली और श्रय युद्ध-कार्यालय में वे जवान हुए। ' और क्विटन होग यह भी कह सकते थे कि "श्राक्सफोड" में उन्हें मुक्ति मिली।"

### मि॰ एमरी

लार्ड वेवल के भारत पहुंचने के कुछ सप्ताह के ग्रंदर ही 'साम्राज्य' के हतिहास की कुछ सहत्वपूर्ण घटनाएं होने लगीं। बिटिश मन्त्रिमगडल में परिवर्तन की जो श्राप्तवाहें उद रही थीं उनमें मि॰ एमरी, सर जेम्स बिग श्रीर लार्ड साहमन के नाम भी लिए जा रहे थे। मि॰ एमरी ने चेम्बरलेन-सरकार के सम्बन्ध में क्रॉमवेल के जिन शब्दों का ( जो क्रॉमवेल ने टीर्घकालीन

पार्लीमेंट से कहे थे ) उद्धरण दिया था अब उन्हीं शब्दों का प्रयोग स्वयं मि॰ एमरी के लिए किया जा रहा था। ये शब्द इस प्रकार थे - "आप बहुत समय तक यहां रह चुके हैं श्रीर श्रापने कोई भी श्रव्हा काम नहीं किया। मैं कहता हूं कि श्रव श्राप चले जाह्ये श्रीर फिर कभी श्रपना सुँह न दिखाइये। परमात्मा के लिए चन्ने जाइये।" मि॰ एमरी ने पार्लीमेंट में जो सफेद सूठ कहे उन्हीं में एक यह भी था कि हिन्दुस्तान श्रापनी ज़रूरत के लिए कुनैन पैदा कर लेता है। यहा यह ध्यान देने को बात है कि सि॰ एमरी ने यह कथन श्रवानक या पत्र-प्रतिनिधियों के दबाब डालने पर नहीं, बहिक एक लिखित उत्तर को पढ़ने समय किया था। मि० एमरी से प्रश्न किया गया कि जब जहाजों की कमी के कारण क्रनेंन-जैसी श्रायावश्यक वस्त को भारत नहीं भेजा गया तो शराव वहां क्यों और कसे भेजी गयी ? मि० एमरी ने कहा कि "मारत की शराय भेजने पर जो प्रतिबंध था उसे सितम्बर में उठा दिया गया था। शराब भारत को कुनैन के एवज में नहीं भेजी गयी। कुनैन भारत में ही उत्पन्न होती है और भारत में उसकी कमी नहीं है।" जरा सोचिये तो कि यह उत्तर उस समय दिया गया था जब क्रनैन के अभाव में हजारों व जास्तों आदमी मलेरिया से पीड़ित होकर मर रहे थे और वायुयानों-हारा विदेशों से कुनैन मंगायी जा रही थी। वस्तु स्थिति यह थी कि भारत में कुछ म०, ००० पौंड कुनैन होती है जब कि यहा खपत क्राभग २, ७०, ००० पोंड वार्षिक है। यह सच है कि उस समय क्रुनैन का ७४ प्रतिशत राक्षन में था, किन्तु इससे मजीरेया में वृद्धि हो रहा थी। श्रव में मि॰एमरा ने श्रवने निर्वाचकों को इतना चुन्य कर दिया कि उन्होंने उनसे इस्तीफा देने की माग का। वगाल के दुर्भिन्न के सम्बन्ध में जो षहस हुई उससे तो उनकी श्रार भा पदनामी हुई। भारत की राजनीतिक समस्या से भी श्राधिक बगाल में अलमरी से मरनेवाले व्यक्तियां का सख्या, श्रन्न की मात्रा के श्रांकहा, श्रभाव के कारगों, परिस्थिति में सुधार के उपाया, तथा मुलमरी का जिम्मेदारी के सम्बन्ध में मि॰ एमरी का सफेद फ़ड प्रकाश में था गया। जार्ड जिनकियगो की जापरवाही पर श्रापने सफजवापर्वेष्ट पर्दा दाला । ये दानां मिलकर 'लढन-रहस्य' के ढा० थर्सटन श्रार हा० कोपरास की तरह काम करने जागे। किन्तु जसा कि श्रवाहम जिंकन कह गये हैं, कोई व्यक्ति सभी को और हमेशा धोखा नहीं दे सकता । योर जब दिसाव चुकता करने का चक्त थाया तो मि॰ एमरी की कर्जाई कामन-सभा के दूसरे सदस्यां, विटेन के पत्रांव उनके अपने निर्वाचका के आगे खुल गयी। परन्तु यह भी श्रव्हा हो हुन्ना कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। १८२६ में श्रागरा के नये बमाये गये प्रांत में भारी प्रकाल पड़ा था। धार उसमें लगभग म, ००, ००० मनुष्यों की चित्र चड़ी थी। इस श्रकात की चर्चा करते हुए क नामक तेखक लिखता है :-

"भारत में श्रकाल एक ऐसी विपत्ति है, जिसमें मनुष्य की राजनीतिज्ञता भी कुछ नहीं कर सकती श्रार न उमें किमी प्रकार कम ही किया जा सकता है।"

खगभग १०७ साल बाद मि॰ पुमरी के सुंद से भी यही शब्द निकले। पुदवद थाम्पसन का कहना है. कि "स हाल में हस्तचेप करना हरवर की ह्व्छा में बाधा दालना होता।" १६३६ वाले धनाल को देएकर मेटकाफ बड़े दुःली हुए थे, पर उनके विचार से 'हम विनास से वचने के लिए मनुष्य हुछ कर महीं सकता।" लेकिन लार्ड धाकलेंद्र हम मत को महीं मानते थे और उन्होंने उपलब्ध साधनों से धकाल के निवारण का प्रयत्न ही नहीं किया, बढ़िक धकाल-सम्बधी जांच की पह कार्रवाई धारम्म करदो, जिसके कारण भारत-सरकार का धकाल नीति का चाद में सुत्रवात हुछा। मि॰ पुमरो के विहद हस सम्बन्ध में बहुत बढ़ा धाराप लगाया जा सकता है।

श्चन्त की समस्या पर मि॰ एमरी ने जिस श्रकर्मण्यता व कायरता का परिचय दिया वह १६४३ के बाद बढ़ती ही गयी। छन्दोंने जो यह कहा था कि सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से श्रन्न की कमी नहीं है, उसका सब से पहला खडन सम्राट् के भाषणा में "भारत में शन्न की भारी कमी" के हवाले से हुआ। बगाल सरकार अपने प्रभुयों के मन की दुइराकर सतीप कर तीती थी और इसी की भारत-सरकार के खाद्य-विभाग के सदस्य सर अजीजुद्ध हक और फिर उनके उत्तराधिकारी सर ज्वाद्धा-प्रसाद श्रीवास्तव ने दुहराया । परन्तु बगाज-सरकार ने जो श्रनाज जमाकर रखा इसपर बाद में प्रकाश पदा। इन मानव-निर्मित अकाल की तह में वितरण का क्रप्रवध सब से अधिक था। श्रावश्यकता वाहसराय को बदलकर उनके स्थान पर लाड वेबल-जैसे किसी व्यक्ति के नियुक्त करने की थी। श्रकाल पढने से कई महीने पहले जब कुछ दूरदर्शी न्यक्तियों ने मि०एमरी का ध्यान इम श्रानेवाली मुसीबत की तरफ श्राकपिंत किया तो वे चकरा गये। १० श्रक्तूबर, १६४३ को जब मि॰ सीरेंसन ने उनका ध्यान हैजा फैजने व दवाश्रों की श्रावश्यकता की तरफ श्राकर्षित किया तो उन्होंने कहा कि इसकी श्रावश्यकता ही नहीं है। जरा मि॰ एमरी का दुस्साहस तो देखिये कि उन्होंने श्रकाल की चेतावनियों या बीमारी के हो हल्ले की तरफ ध्यान देना उचित नहीं समसा। एक ऐसे न्यक्ति की तरह जिसे सन्देह व छुबहा करने का मर्ज हो. मि॰ एमरी सदा यही सोचते रहे - यही सदेष्ट करते रहे कि भारत के राजनीतिक-दलों में फूट पड़ी है। इस सन्देह के मूत ने दूसरे किसी विचार को उनके दिमाग़ में ठहरने ही न दिया। इग्लैंड में उन्हें क़छ ऐसे साथी मिल गये थे, जो उनके हरेक सदेह व किनाई का समर्थन कर देते थे। हिन्द्रस्तान में उन्हें ग्यारह ऐसे व्यक्ति मिले थे, जो उन्हीं के सुर-में-सुर मिलावे थे, जो उनकी तरफ से ढोब पीटने में ख़द उन्हीं को मात देते थे। मि॰ पुमरी को उनके पद से हटाने की भी एक माग थी, किन्तु एमरी-मि॰ लिश्रोपोल्ड एमरी-को हटाना साधारण बात नहीं थी। इन सत्तरसाला एमरी ने दिखा दिया कि जार्ड जेटलेंड उनसे श्रच्छे थे। यदि चुनाव श्रनुदार दलवार्ल जीत जाते तो कीन कह सकता है कि जार्ड को बोर्न या श्राजीवर स्टेनजी. जो डोमिनियन व श्रीपनिवेशिक विभागों में रह चुके हैं. मि॰ एमरी को अपने-सा अच्छा प्रमाणित न कर देते ? सौमाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। पर हिन्दुस्तान का सवाज मि॰ एमरी के हटने या न हटने का नहीं या-वह वो शक्ति व श्रधिकार के सिंहासन से हंग्लैंड के हटने का था।

वैचारे ईश्वर को श्रपने पापों के बीच वसीटने की श्रपेता मि॰ एमरी का हिन्दुस्तान के मामते में सुप रहना कहीं श्रव्हा था। लार्ड जिनलिथगों ने जो श्रादर्श श्रपने सामने रसा था, उसी पर उनके श्राका को भी चलना चाहिये था। जिनलिथगों ने हिन्दुस्तान से बिदा होने से पहले कई महीनों तक श्रपनी जीभ में ताजा लगा रखा था। जब श्रम जों ने बर्मा को हिन्दुस्तान से श्रवाग किया था तब क्या वे नहीं जानते थे कि इससे इस मुल्क में चावल की कमी पड़ जायगी? क्या ईश्वर ने बंगाल के गवर्न को लोगों से उनकी नार्वे छीनने के जिए मजबूर किया था? क्या उसी के कारिन्दों ने कमीवाले होत्रों में पहुँचकर चावल खरीदा था, दूंजिससे जनता की इतनी हानि हुई। क्या ईश्वर ने ही देश में नोटों की सख्या बदाकर मुल्यों में वृद्धि की थी ? क्या ईश्वर ने ही मारत के ज्यवसाय तथा स्थल व समुदी यातायात् की उन्नति के मार्ग में रोड़े श्रयकाये थे ?

जब मि॰ एमरी ने ईश्वर का नाम श्रकाल व महामारियों के सिल्सिले में लिया है हो प्रश्न उठता है कि उसी ईश्वर ने मि॰ एमरी व लार्ड लिनलियगो को शासन व सुव्यध के विषय में नेक सलाह क्यों नहीं दी ?

जय कि एक तरफ वाह्सराय राजनीतिक मसले पर विषक्कल खुप्पी साथे हुए ये वहा दूसरी तरफ गितरोध को दूर करने के लिए सभी तरफ से जो दबाव डाला जा रहा या उसकी उपेचा नहीं की जा सकती थी। इस सम्बन्ध में जो श्रनुरोध व श्रपीलें की जा रही थीं श्रांर जो प्रतिवाद व चुनौतिया दी जा रही थीं उनका मि॰ एमरी से उत्तर पाने की श्रासा की जाती थी। यह दिसम्बर, १६४३ की बात है। रम नवम्बर को सम्राट् का जो भाषण हुआ था उससे भारतीय नेताश्रों को नहीं, विकित पालोंमेंट के कुछ प्रगितशील सदस्यों—विशेष कर मजरूर सदस्य मि॰ स्लोन को बड़ी निराशा हुई थी। सर स्टेनलो रीड ने तो भारत की राजनीतिक समस्या का उन्हों स न होने के कारण आपणा में संशोधन का भी प्रस्ताव किया था।

इन तथा दूमरी श्रालोचनाश्रों का मि॰ एमरी ने सोच-विचार कर जवाव दिया। पर इस सोच विचार से उनके स्वमाव या प्रकृति में कोई श्रम्तर नहीं श्रा सकता था। यात को टाल देने या उसके बारे में गलतकहमी पेंदा करने को जो उनकी श्रादवं पह गयी थी उसका क्या इलाज था? निस्मकोच सच बात से इंकार कर देने पर क्या किया जाता? उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ''वंगाल का श्रकाल मुख्यतः ईश्वर का ही कार्य है।' इस तरह उन्होंने वेचारे ईश्वर को वंगाल के पापो श्रमाज जमा करनेवालों की ही श्रेणी में ला बैटाया।

श्रमी तक हमारे खयाल में भारत के श्रकाल के लिए श्रादमी के नसीय की ( जिसे दूसरे जफ्तों में 'मि॰ एमरी का ईश्वर' भी कहा जा सकता है ) जिम्मेदार माननेवाले श्रासाम के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सर सादुला जा ही थे। श्रव मि॰ एमरी भी उन्हीं की कोटि में श्रा गये। उन्होंने कहा कि भारत में मांतीय स्वातन्य शासन उसी सीमा तक है जिस सीमा तक वह श्रमरीका के राज्यों ( प्रातों ) में है। प्रातों के इन अधिकारों से कोई रहोबदल नहीं की गयी है और युद्ध की कठिनाइयों के यावजूद इन श्रधिकारों को कायम रखा जा रहा है। ये दिक्त वें बच्चे के दाव निकजने के समय होनेवाजी कें, बुखार, दस्त वर्ग़रह परेशानियों की तरह हैं, जिमसे कभी-कभी सुख तह हो जाती है। उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। श्रक्तसोस वो यह है कि मि॰ एमरी ने जिस बात का पता ६००० मोल की दूरों से लगा लिया, हिन्द्रस्तान नजदीक से भी उसका पता न जगा सका सीर यह यात यह थी कि १६४२ के यत में श्रकात का धनुमान कर जिया. गया था श्रोर उससे बचाव का प्रयंघ कर जिया गया था श्रीर साथ ही यह भी कि "बगाल के श्रकाल का मुख्य कारण पाला मार जाने की वजह से वहां को चावल की फसल विगढ़ जाना भी था. अिसका पता श्रम्याशित कारणों से बहुत देर से लगा।" मालूम नहीं किस बात का पता नहीं लग सका-पाला पढ़ने का या फसज बिगड़ने का ? ब्रिटेन मर की राजनीतिक व श्रीधोशिक एमरी की भारत-सम्यन्धी मोति--विशेषकर उनके अकाज सम्बन्धी कुषयंघ के विरोध में प्रस्ताव पास कर रही थीं । हाज ही में जिन संस्थाओं ने मि॰ एसरी के भ्राप्तस्य करने का भानुरोध करते हुए प्रस्ताव पास किये ये छनमे साचेस्टर नगर-मज़द्र-दल, प्रोनफर्ड की सम्मिकित इजीनियर्स यूनियन, ट्रासपोर्ट जनरता वर्कर्म की नम्पर १ इच्छे की समिति, म्यूनिसिन्न कर्मचारी यूनियन की वर्नन्ने माखा, राज-मजूरों की न्यस्मिनित युनियन की सेंट यॉलयस शाला थीर लेनार्क खनक युनियन की केस्टन शाला मुख्य थीं। यरिनंबन भनदार संघकी वरफ से होनेवाली एक सभा में जब मि॰ एमरी स्थाएवान देने गये हो उन पर बेहद थापानक्सी की गयी। यहाँ सक कि पुलिय न हाती सो गम्भार उपद्व हो जाता चीर घंत में मि॰ एमरी की भाषण दिये विना हो सभा से उठका घट बाना पड़ा। कई मिनट शक

भारतमत्री ने सभा से शान्त हो जाने को प्रार्थना की, लेकिन लोग खुप म हुए और श्रन्त में सभा भग हो गयी। ट्रांसपोर्ट ऐंड जनरल वर्कर्स यूनियन ने, जिसे संसार की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कहा जा सकता है, सर्वसम्मति से मि० एमरी के इस्तीफे की माग की।

लार्ड वंवल के शासन के पहले छ महीने भारत के लिए श्रौर खुद लार्ड वंवल के लिए परीचा के दिन थे। राजनीतिक परिस्थिति में सुधार के बिए लोकमत की माग दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही थी श्रौर उन्होंने श्रभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया था। श्री राजगोपाला चार्य का प्रस्ताव था कि किप्स-योजना पर फिर से विचार किया जाय। श्री एन० श्रार० सरकार ने किप्स-प्रस्तावों के ही श्राधार पर कांग्रेस को नयी नीति प्रहण करने की सलाह दी। महामाननीय शास्त्रीजी ने भारत को स्वाधीनताशाष्त्र उपनिवेश माने जाने का श्रनुरोध किया।

इन्हीं दिनों ११ दिसम्बर को चीन के स्चना विमाग के एक श्रिष्ठितारी श्री सी॰ एक स्या ने एक भोज के श्रवसर पर भाषणा करते हुए पश्चिमी महाशक्तियों को इन शब्दों में चेतावनी दी— "एशिया के राष्ट्र स्वाधीनता के लिए जो अयरन कर रहे हैं उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों को सजीदगी से देखना चाहिए। एशिया भर की जनता—वह चाहे शिचित हो या श्रशिचित—इस बात को सावधानीपूर्वक देख रही है कि पुराने जोकतन्त्रवादी जो कहते हैं उसका मतजब भी वही है या श्रीर कुछ ?

"कन के पृशिया की ये विशेषताए मुख्य हैं। इनमें पहली है—स्वाधीन होने की सर्वोपिर कामना। पृशियावासी इसे अपना स्वाधीनता-संग्राम कहते हैं। स्वाधीनता की यह भूख जब पैदा हो गयी है तो वह शानत होकर ही दम लेगी। दूसरी विशेषता यह है कि कन का पृशिया उन्तत, प्रगतिशीन तथा अनेक मनोरंजक सम्भावनाओं से पूर्ण होगा। जब हमारा भाग्य हमारे हाथों में है तो हम अपने यहा से निर्धनता, अज्ञान और अत्याचार की जह खोदकर ही दम लेंगे।"

इंग्लैंड में मजदूर दल चूप न था। लदन से १६ दिसम्बर की चली एक खबर में कहा गया कि दल के सम्मेलन में मि॰ आर्थर मीनबुड ने जो वादा किया था कि कार्य-समिति भारत-के सवाल पर फिर से विचार करेगी, उस के परिणामस्वरूप काफी कार्रवाई हुई।

कवकत्ता के असोशियेटेड चेम्बर्स आफ कामसे के वार्षिक अधिवेशन में ही बाहसराय अक्सर महत्वपूर्ण घोषणाएँ करते रहे हैं। अधिवेशन का समय निकट आने के कारण राजनिविज्ञों ने राज-नीतिक समस्या को हव करने के बिए अनेक सुकाव पेश करने आरम्भ कर दिये।

विटिश समाचार-पत्नों में एक खबर छुपी कि चांगकाई शक ने छुंगर्किंग से महास्मागांधी श्रीर जवाहरतात नेहरू को पत्र तिख कर जापान को पराजित करने के लिए युद्ध में
सहयोग करने के तिए कहा है। चांगकाई शेंक से परिचित तोगों ने कहा कि वे सिर्फ एक पष्ट
से श्रपीत नहीं कर सकते। फरवरी, १६४२ में विदाई के समय दिये गये सदेश में भी चांगकाई शेंक ने दोनों ही पत्तों से श्रपीत की थी। यह श्रपीत विटिश सरकार श्रीर भारतीय राष्ट्र
होनों-ही से की गयी थी। भारत से कहा गया था कि उसे विश्व की स्वाधीनता के तिए मित्रराष्ट्रों का साथ देना चाहिए। विटिश सरकार से कहा गया था कि उसे मागे बिना ही भारतीय
राष्ट्र को वास्तविक राजनीतिक श्रधिकार प्रदान कर देना चाहिए ताकि वह श्रपनी श्राध्यासिक
ब नैतिक शक्ति का विकास कर सके। जनरता चांगकाई शेंक की श्रपीता उस श्रजात किने, जिसमें
कार्यसमिति कैंद थी, या श्रागाखां महत्त तक नहीं पहुच सकी। गांधीजी व उन के साथियों

المح

को स्वाधीनता के स्थान पर श्रमेजों ने वेड़ियाँ ही दीं । इस प्रकार भारत की स्वाधीनता के सिपाहियों का जेल की श्रंधेरी कोठरियों में दूसरा बड़ा दिन श्रीर दूसरा नया वर्ष गुजर गया।

च्यानकाई शेक के पत्रों का सवाद छ्पा ही था कि वाइसराय उड़ीसा श्रीर श्रासाम का दौरा समाप्त करके कलकत्ता श्राये श्रीर उन्होंने २० दिसम्बर को श्रसोशियेटेड चेम्बर्स श्राफ कामर्स के वार्षिक श्रधिवेशन में भाषण दिया ---

"मैंने मारत की वैधानिक तथाराजनीतिक समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा है—इसलिए नहीं कि ये समस्याएं हमेशा भेरे दिमाग में नहीं रहतीं, हमिलए भी नहीं कि भारत की स्वशासन-सम्बन्धी आकाषाओं के प्रति मेरी सहानुभृति न हो और इसिलए भी नहीं कि मेरे विचार में युद्ध के दरमियान राजनीतिक प्रगति होना असरभव है उसी तरह जिस तरह में यह नहीं सोच सकता कि युद्ध के खरम होने से ही राजनीतिक अहंगे का कोई हल निकल आवेगा, विक इसिलए कि मेरा विश्वास है कि उनके सम्बन्ध में कुछ कहकर मैं उनके निबदार का रास्ता साफ नहीं कर सकता। अभी तो मैं अपनी शक्ति उस काम में ही लगाना चाहता हूं जो मेरे सामने हैं। इस समय भारत के पास संकल्प-शक्ति और बुद्धिमत्ता का जो खजाना है उसका उपयोग उसे युद्ध में विजय प्राप्त करने, घरेलू आर्थिक मोचें का सगठन करने और शान्ति की तैयारी करने में ही लगा देना चाहिए।

"भारत का अविष्य इन महाज् समस्याश्रों पर ही निर्भर है श्रोर इन समस्याश्रों को निवटाने के लिए मुक्ते प्रथेक इच्छुक व्यक्ति के सहयोग की जरूरत है। यह तो मेरा विश्वास नहीं है कि शासन सम्बन्धी कार्यों से राजनीतिक मतभेदों का निवटारा होना सम्भव है, किन्तु यह विश्वास श्रवश्य है कि शासन-सम्बन्धी महाज् लच्यों की प्राप्ति के लिए यदि हम श्रभी ऐसे समय सहयोग करेंगे, जबिक देश के लिये संकट उपस्थित है, श्रीर उन लच्यों के सम्बन्ध में सहयोग करेंगे जिनके बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कोई मतभद नहीं है, तो हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए बहुत-कुछ कर सकेंगे, जिसमे राजनीतिक गितरोध का हल हो सकेगा। सरकार के प्रधान श्रीर भारत के पुराने श्रीर सच्चे दोस्त के नाते में श्रपने कार्यकाल में देश को उसके उज्जवल भविष्य की श्रोर ले जाने के लिए भरपूर प्रयस्त करूंगा। हमारा रास्ता न तो सरल है श्रीर न उसे छोटा करने के लिए पगडडिया ही हैं। फिर भी यदि हम श्रपनी समस्याश्रों के निवटारे के लिए मिलकर प्रयस्त करें तो उज्जवल भविष्य के सम्बन्ध में हम निश्चिन्त हो सकते हैं।"

इस भाषण की भारतीय पत्रों तथा जनता ने वैसी ही कहु आलोचना की, जेसी कि ऐसे भाषणों की हुआ करती है। वाइसराय ने जो यह कहा कि' आभी राजनीतिक समस्याओं के नियटारे के सम्बन्ध में कुछ कहकर उनका हल आसान नहीं बनाया जा सकता," इससे उनका मतलब क्या था १ कुछ ने 'कहने' व दूसरों ने अभी' पर ज्याटा जोर दिया। यदि कहना ठीक न था तो कम-से-कम कुछ 'करना' तो चाहिए था। यदि अभी कुछ नहीं होना था तो 'भविष्य' का हतजार किया जा सकता था। इस प्रकार अगले वर्ष (१६४४) की १४ फरवरी तक राष्ट्र को हतजार में रखा गया। इस दिन वाहसराय को केन्द्रीय धारासभाशों के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देना था। राजनीतिक कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए व्यापारियों के मच की अपेसा दिन्ली अधिक उपयुक्त स्थान था। वाहसराय ने भाषण का राजनीति से सम्बन्ध रखनेवाला अश यह आशा प्रगट करते हुए समाप्त किया कि यदि शासन प्रचध के छेत्र में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है तो राजनीतिक अहगे को समाप्त करने के अनुरूप परिस्थितियों को भो जन्म दिया जा सकता

है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि चाइमराय कियके सहयोग की बात सोच रहे थे। उन्होंने सहयोग का अनुरोध न करके सिर्फ यही कहा कि उसका स्वागत किया जायगा। यह सहयोग उन्हें कहां से प्राप्त होगा, यह लार्ड वेवल ने स्पष्ट नहीं किया। कांग्रेस से मतलय था ही नहीं, क्योंकि वह सींखचों के भीतर वद थी। यदि इनका मतलव गैर कांग्रेमियों से था तो कम-से कम उनका सहयोग तो उन्हें अपनी शामन-परिषद् के ११ सदस्यों से पहले ही प्राप्त था। इन ११ सदस्यों में कांग्रेस से निकाले हुए, काग्रेस-विरोधी लोग, प्रतिक्रियावादी हरिजन, साम्प्रदायिक नेता, उद्योग-पित, सुदी जस्टिस पार्टी के सदस्य और कुछ ऐसे सुसलमान थे, जो अपना एक पैर लीग में और दूसरा उससे बाहर रखते थे। यह स्पष्ट था कि वाइसराय इस गोरखधंधों से खुश न थे। वे जनता के वास्तिक प्रतिनिधियों से सहयोग पाप्त करने की प्राशा कर रहे थे और जब तक राजनीतिक अइगा बना था तब तक सहयोग पाप्त करना असम्भव था। इस तरह यह तो भूलसुलैयों ही था। सहयोग एक ऐसा साधन था, जिनके द्वारा अइगों को दूर किया जा मकता था और जबतक श्रहों को दूर नहीं किया जाता तबतक सहयोग केंसे मिल सकता था। लार्ड वेवल ने आगे बदने के लिए मार्ग साफ करने का विचार किया, क्योंकि ऐसा किये विना सहयोग की बात भी अनुचित थी। सहयोग की माग न करना भा अच्छा ही हुआ, क्योंकि वे मजीभाति जानते थे कि सहयोग के मार्ग की वाधाए हटाये बिना वह किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता।

फरवरी, १६८६ के कुछ दिन बीत चुके थे। वाइसराय केन्द्रीय धारासमार्थों के सयुक्त श्रधिवेशन में भाषण देनेवाले थे। हरेक का यही श्राशा थी कि इस भाषण में वे राजनीतिक परिस्थिति के विषय में कोई महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। राजनीतिक गितरोध श्रमी बना हुआ था श्रार क्वकत्ते में वे कह चुके थे कि श्रमा कुछ कहने से परिस्थिति के हव को श्रासान नहीं बनाया जा सकता। यह भी सम्भव था कि मि॰ एमरी ने समस्या का हल करने की कोई योजना भेज दी हो, जिसे श्रव वाइसराय थोड़ी-थोड़ी करके श्रमल में लाने जा रहे हों। परन्तु उच ध्रमेज कर्म-चारियों में घवराहट फेंबी हुई थी--न जाने वेवल क्या करने जा रहे हैं। जिस तरह भारतीयों के मन मे योजना के खोखतिपन का भय लगा हुश्रा था उसी तरह उच श्रमेज कर्मचारी उसके होस होने की सम्भावना से भयभीत थे। ब्रिटेन में कितने ही शक्तिशाबो गुट प्रगतिशील उपायों को निक्कब करने के लिए षड्यत्र कर रहे थे। उनके उर्वर मस्तिक्क एक ऐसे राजनीतिक सगठन की कल्पना कर रहे थे, जिसकी सहायता से साम्राज्य को कायम रखते हुए भारत की स्वाधीनता के मार्ग में रोड़े श्रटकाये जा सकें। प्राता में नये प्रदेश सम्मिवित करने की योजना प्रोफेसर क्यु-लेंड की थी। लाढ हेवो प्रादेशक गुट सगठित किये जाने की बात कह रहे थे। भारतमन्नी मि॰ एमरी ऐसी शासन परिषदों की बात सोच रहे थे, जिन्हें हटाया न जा सकेगा।

यदि सर ज्याफ़ी-हि-मोंटमोरें सी ने "साम्राज्य की पिवन्न थाती" की चर्चा उठायी तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, क्यों कि छोटे लोग बहों के मुद्द से निकली बातों को दोहरा दिया करते हैं। मि॰ चिंवल ने ही साम्राज्य का नाम 'साम्राज्य व राष्ट्र महन्न' रखा था, जिसमें प्रकट हो गया कि साम्राज्यवाद श्रमो जोवित है। लार्ड हे लोके हन भी भारत को एक थाती के रूप में स्मरण कर चुके हैं। इसि जिए कहा जा सकता है कि पना के मूतपूर्व गवर्नर ने तो सिर्फ प्रधान मन्नी के साम्राज्य को ही पवित्र बताया है।

चाहे सर ज्याकी दि मोटिमोरेंसी ने यह कहा हो कि ऐसा कोई दल या दलों का गुट नहीं है जिसे ब्रिटेन ग्रपने अधिकार सींप सके या पजान के मूलपूर्व गवर्नर सर हेनरी क्रेक ने भारत की स्वाधीनता के मार्ग में रोड़ा श्रटकाने के लिए देशी रियासतों का भूत खड़ा किया हो श्रयवा मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर लार्ड एसंकिन ने साम्प्रदायिक एकता के अभाव पर जोर दिया हो-सभी इस सम्बन्ध में सहमत हैं कि ब्रिटेन को भारत का शायन-सूत्र अपने हाथ में रखना चाहिए श्रीर उसके पास इतने श्रधिकार होने चाहिए कि जरूरत पडने पर श्रव्यसख्यकों की रचा की जा सके श्रीर शासन-व्यवस्था को भग होने से बचाया जा सके। दूसरे शब्दों में ब्रिटेन को भारत में एक श्रमिश्चित समय तक रहना चाहिए ताकि यहा के विभिन्न दल एक-दूसरे को हहप न जाय। इन भतपूर्व गवर्नरों के श्रतिरिक्त श्री प्रो० एस० एडवर्ड-जीमे पत्रकार-जगत में काम करनेवाले राजमीतिज्ञ भी बोले, जिन्होंने 'वर्ल्ड रिन्यू' में जेख लिखकर सुकाव उपस्थित किया कि ब्रिटेन को दिल्ली अपने अधिकार में रखना चाहिए और वहा से हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान के बीच शांति बनाये रखनी चाहिए श्रीर देश भर की रचा का भार भी उसे श्रपने ही कधों पर बनाये रखना चाहिए । ऐसा सुकाव पेश करके इन सज्जन ने बड़ी कृपा की, क्योंकि हिन्दुस्तान या पाकिस्तान में से कोई भी श्रपनी श्रला रहा प्रणाली का खर्च उठाने मे श्रसमर्थ रहता । इसी लिए इन दो स्वाधीन उपनिवेशों के मध्य एक तीसरी शक्ति को बनाये रखने का अस्ताव किया गया। श्रम्ञा, श्रव देखिये कि स्वाधीन उपनिवेश क्या कहते हैं ? श्रास्ट्रेलिय। श्रीर न्यूजी लेंड के प्रधान मंत्रियों ने, जो दोमों-के-दोनों ही मज़दूर-दलवाले थे, साम्राज्य की रचा व्यवस्था के लिए सगठन स्थापित करने की बात स्वीकार की श्रौर यह भी माना कि इस सगठन की श्रधीनता में प्रादेशिक रक्षा-परिपद् काम करती रहंगी. श्रार साथ ही उन्होंने प्रशात महासागर में बढे-बढे प्रदेशों का शासनादेश प्राप्त करने की श्रपनी योजनाए भी उपस्थित करदीं। उपनिवेशों तथा श्रधीन प्रदेशों पर सत्ता जमाने में स्वाधीन उपनिवेशों के इंग्लैंड के साथ हिस्सा देने की बात १६१६-१७ से चल रही थी और १६४४ में तो यह इस सीमा तक बढ़ी कि एक आस्ट्रेलियन-मि॰ रिचार्ड केसी को बगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया श्रार न्यूजीलैंड व श्रास्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नये प्रदेशीं पर श्रधिकार जमाने की बात सोचने लगे।

सिर्फ स्वाधीन उपनिवेशों के राजनीतिज्ञ ही भारतीय विषयों में अपनी टाग नहीं ग्रह रहे थे। ग्रवकाशप्राप्त विटिश-श्रफमर तथा प्रातों के गवर्नर भी समय समय पर चिल्ल पो मच, रहे थे। पजाब के भूतपूर्व गवर्नर सर हेनरी को क ने कहा कि सर स्टेफर्ड किप्स ने अनसे थे जफ्ज कहे थे:—

''जब मेंने नरेशों से कहा कि हम श्रापनी सब जिम्मेदारी से मुक्त हो भारत छोड़कर बाहर जानेवाले हैं श्रीर श्रव भविष्य में श्रापको काग्रेय से तालुक जोडना पड़ेगा, तो उनमें बड़ा भय श्रीर निराशा छा गई।''

इस श्राधार पर उन्होंने यह परिग्राम निकाला कि श्रियेज़ों को श्रभी भारत में बने रहना चाहिए। मद्रास के गवर्नर लार्ड पुर्सकिन ने कहा :--

"श्रमी कितने ही वर्ष तक भारतीय सरकार के ऊपर एक श्रविकारी रखना पढेगा, जिसके हाथ में श्रवपन्ष्यकों के श्रधिकारों की रहा तथा विधान चलाये रखने की जिम्मेदारी रहेगी।"

विटिश पत्रों में इम प्रतिकियापूर्ण चक्तव्यों को तो प्रमुख स्थान दिया गया, किन्तु भारत की भाधिक व कृषि-सम्बन्धी परिस्थिति पर थोड़ा भी प्रकाश म ढाला गया। श्रमरीका का स्रोकमत कुछ तटस्थ जेलकां की पुस्तकों-द्वारा प्रकट हुआ, किन्तु इन केलकों का राजनीतिक प्रभाव अधिक न था।

श्रन्य वर्षों की तरह १६४४ में भी स्वाधीनता दिवस श्राया। श्रीमती सरोजिनी नायदू स्वास्थ्य विगइने के कारण २। मार्च, १६४३ को जेज से छूटी थीं। करीब १० महीने बाद ७ जनवरी, १६४४ को श्रीमतो नायदू ने श्रपना मुँद खोला। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी स्वाधीनता-दिवस के श्रवसर पर देश भर में गिरफ्नारिया हुई, किन्तु इनकी सख्या पिछले साल से कम थो। स्वाधीनता-दिवस समारोद्द के सिजसिजे में सिर्फ वम्बई में जामग ६० गिरफ्तारिया हुई, जिनमें १७ महिलाएं, १ वालिका व १ वालक था। दूसरी जगहों में भी लोगों को पकदा गया।

स्वाधीनता-दिवस की प्रतिज्ञा में समय-समय पर रहे। बदल होता रहा है। गोकि भाषा में परिवर्तन कर दिया गया या फिर भी विदेशी चंगुल से छुटकारा पाकर स्वाधीनता की प्राप्ति करने के राष्ट्र के दह संकल्प में कोई कमी नहीं हुई थी। यह सकल्प बराबर हमारे सामने उस प्रकाश-स्वम्भ के समान रहा, जो श्रधकार, तूफान, समुद्री चट्टानों व वर्षीले पहाड़ों के बीच भटकते हुए जहाजों को बन्दरगाह का रास्ता दिखाता है। यद्यपि कार्य समिति के सदस्य स्वाधीनता-समारोह में भाग लेने के लिए जनता के मध्य उपस्थित न थे, फिर भी साधारण कांग्रेसजन ने माडे को ज चा रखा था। श्रीर जहां दिवस मनाने पर पावदी नहीं थी वहा सार्वजनिक रूप से श्रीर जहा पाबदी थी वहा अपने घरों में सदा ही इस पवित्र त्यौहार को मनाया गया था, क्योंकि घरों में कड़े-से-कड़ कानून श्रीर श्रस्याचारी से श्रस्याचारी शासक की पहुँच नहीं हो सकती। नोकरशाही ने मदास, बम्बई, दिखी, श्रासाम, बिहार श्रीर सयुक्तशन्त में स्वाधीनता समारोह पर रोक लगा रखी थी किन्तु एक लोकप्रिय सरकार को यह पावदी लगाने का फल सिर्फ सिंघ में ही हासिल हुश्रा था।

सिंध सरकार ने जनवा के किए यह आरेश निकाला --

"प्रतिज्ञा को पदना, या प्रकाशित करना या स्वाधीनता-दिवस मनाने के विष अपील करना क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट के अंतर्गत जुर्म माना जायगा और यह जुर्म करनेवाले पर मुकदमा चलाया जायगा।"

२६ जनवरी को लाहोर स्टेशन पर पहुँचने के समय पजाब सरकार ने श्रीमती सरोजिनी नायद्व के खिलाफ यह हुक्म जारी किया —

"१६४४ की पाबदी व नजरबदी आहिंनेंस की धारा ३ की पहली उपधारा के अनुसार प्राप्त अधिकारों से अतर्गत पंजाब के गवर्नर श्रीमती नायद्व को श्रादेश देते हैं कि (१) वे लाहौर के जिला मजिस्ट्रेट की इजाजत लिये पिना विशुद्ध धार्मिक जलूस या सभा को छोड़कर दूसरे किसी ऐसे जलूस या सभा में भाग न लें, जिसमें १ या उससे अधिक व्यक्ति उपस्थित हों, (१) सार्वजनिक रूप से कोई भाषण न दें, श्रोर (३) लाहौर के जिला मजिस्ट्रेट की जिलित श्रनुमित के बिना किसी श्रवबार के लिये कोई जेख न भेजें।"

श्चादेश चीफ सेक्रेटरी की तरफ से श्चाना चाहिए था, किन्तु उस पर पजाब पुलिस के सी॰ श्चाई॰ दी विभाग के दिण्टी इस्पेक्टर-जनरल की तरफ से घसीटाराम नामक व्यक्ति के इस्ताचर थे। कहा जाता है कि घसीटाराम दिण्टो इंस्पेक्टर-जनरल सी॰ श्चाई॰ दी॰ के दफ्तर में एक कर्म- चारी था।

जब यह आदेश श्रीमती नायह को पढ़कर सुनाया गया तो उन्हों ने उसकी पीठ पर बिस

दिया कि अपने डाक्टर की दिदायत के मुताबिक मेरा इरादा पहले द्वी से किसी सभा में भाषण करने या जुलूस में भाग लेने का नहीं है श्रीर इसीलिए जहां तक मेरा सम्वन्ध है मेरे लिए श्रादेश का श्रस्तित्व न दोने के समान है।

श्रादेश पर हंस्ताचर करने के बाद जब वे श्रपने हिन्दों से बाहर निकर्जी तो उनके मुंह से सहसा निकल पढ़ा— "पंजाब बढ़ा दिलचस्प सूचा है श्रीर यहां की पुलिस तो श्रीर भी दिल-चस्प है।"

बाद में श्रीमती नायहू ने बताया कि महारमा गाधी के श्रनशन के समय मैंने श्रागाखा पैजेस से भारत-सरकार के होम डिपार्टमेंट के पास एक सूचना निम्न श्राशय की भेजी थी!—

"कांग्रेस कार्य-समिति की सदस्या की हैसियत से मैं जानती हूं कि समिति ने न तो कभी हिसास्मक कार्यों को श्रारम्भ ही किया श्रीर न कभी न्यक्तियों या समूहों को हिसास्मक कार्र- वाई करने पर माफ ही किया।" होम हिपार्टमेंट की तरफ से इस पन्न की सिर्फ स्वीकृति ही मेजी गयी, कुछ जवाव नहीं दिया गया। श्रव-यह भी ज्ञात हुन्ना है कि श्रीमती नायह के सामने ही जब डा० विधानचन्द्र राय ने गांधीजी से पूछा कि श्रविता भारतीय कांग्रेस कमेटी की वम्बईवाली बैठक में 'करो या मरी' वाला मापण करते समय आपके मन में हिंसा का भाव था या नहीं ? तो उन्होंने कुछ जोश में श्राकर कहा था— "क्या श्रापका ख्याल है कि पचास साल घाद श्रहिंसा के सम्बन्ध में अपने जीवन भर का काम मैं नष्ट कर सकता हैं ?"

२४ जनवरी को श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दिल्ली में पत्र-प्रतिनिधियों के एक सम्मेजन में भाषण करते हुए सरकार के इस श्रारोप की धिजायां उड़ा दीं कि गांधीजी ने वर्घा से ही कार्य-समिति की किप्स-प्रस्तावों को मामंजूर करने की सलाह दी थी। गांधीली में किप्स से मिलने पर उमसे जो-कुछ कहा था उसका भी श्रीमती नायह ने हवाला दिया । गांधीजी ने कहा था-"भारतीयों के विचारों को प्रभावित करने के जिए ये प्रस्ताव पेश करके श्रापने बहुत द्वरा काम किया।" इस प्रकार गांधीनी ने श्रप्रत्यत्त रूप से श्रपने उन तथाकथित 'शब्दों' का मी खंडन किया ( जिन्हें उद्भृत करने का लोभ खुद सरकार तक संवरण न कर सकी ) कि क्रिप्स-प्रस्ताव "दिवालिये बैंक के नाम वीती मियाद का चेक" है। ये शब्द ऐसे हैं, जो गांधीजी ने कभी नहीं कह और न कभी वे कह ही सकते हैं। श्रीमती नायडू ने कितनी ही महत्वपूर्ण वार्तों की याद दिलायी, जिनमें एक यह थी कि क्रिप्स ने श्रारम्भ में मंश्रिमंडल-प्रयाली के श्राधार पर बातचीत शुरू की थी और दूसरी यह कि श्रवित भारतीय फांग्रेस कमेटी की दैठक के दरमियान ही मि० जिन्ना को पत्र जिखकर मी० आजाद ने प्रस्ताव किया था कि केन्द्र में जीग के संत्रिसंदल बनाने पर कांग्रेस को कुछ भी श्रापत्ति नहीं है । श्रीमती नायह ने यह भी बताया कि महात्मा गांधी ने श्रमशन से पहले वाहसर।य की विखा था कि श्राप श्रागा खा महत्त में सरकार की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति भेजदें, जो मुक्ते विश्वास दिला सके कि मेरा श्राचरण ठीक न था श्रीर ऐसा करने के बाद सरकार मुक्ते कार्य-समिति के सम्पर्क में करदे । श्रीमती नायहू ने सवाल उठाया कि सर तेश बहादुर सप्र, डा॰ जयकर, श्री राजगीपाजाचार्य श्रीर मि॰ फिलिप्स की गांधीजी से क्यों महीं मिलने दिया गया ? श्रीमती नायह ने उन कांद्रेसजनों का जिक्र किया, जो द्विधा में पहे हुए थे श्रीर उनका भी, जो श्रसम्मानजनक तरीके से कांग्रेसी नेताश्रों की रिष्टाई के लिए जीर दे रहे ये । श्रीमती मायहू में श्रीभमानपूर्वक सरकार से श्रपनी शक्ती ठीक वरने की यहा । इस तरह श्रीमती नायहू ने कांग्रेस की ठीक रिथति का स्पष्टीवरण किया और बताया कि गाधीजी तुरन्त कोई श्रान्दोलन नहीं चलाना चाहते थे। हराटा यह था कि बातचीत-द्वारा सफलता न होने पर कभी भविष्य में इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जायगी। श्रीमती नायडू ने समकौता कराने के लिए यह भी कहा कि "श्रव सरकार के लिए पिछली गलतियों में सुधार करने का वक्त श्रा गया है सौर इसके लिए उसे कोई कटम श्रागे उठाना चाहिए। हमारी तरफ से कदम उटाया जा चुका है। यदि सरकार गांधीजी से श्रीर लोगों को मिलने दे तथा कार्य-समिति के सदस्य भी गांधीजी से मिलकर देश की परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार-विनिमय कर सर्के तो श्रवस्था में सुधार का मार्ग निकाला जा सकता है।"

सरोजिनी देवी के इस वस्त्य से दो लाभ हुए--एक तो राष्ट्रीय आन्दोलन के सम्बंध में जो गलतफहमी फैली हुई थी वह दूर हो गनी और दूसरे राष्ट्र की मांग का स्वरूप स्पष्ट हो गया। यह तो वित्तुल म्पष्ट ही था कि कांग्रेस जापानी आहमण के विरद्ध थी और अपने उस से उसका सामना वरने को भी तैयार थी। पच्चात से रहित होकर विचार किया जाय तो यह मी जाहिर था कि कांग्रेस फौरन कोई आंदोलन नहीं हेदना चाहती थी, बहिक उसका हरादा वाहतराय से गांधीजी की मुलाकात का मतीजा देखने के लिए उहरने का था। इन दो बातों पर जोर देने के बाद श्रीमती सरोजिनी नायह ने उन दोनों बुकियादी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित विया,जिनका त्याग करने को कांग्रेस किसी तरह तैयार नहीं थी और उसकी येमागें थीं-स्वाधीनता की प्राप्ति और उसके प्रमाणस्वरूप युद्धकाल में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। कांग्रेस का यह भी रह विचार था कि उसका बचपन बीत चुका है और इसी लए अब उसे विसी के सरक्ष्य की जरूरत नहीं है। इस सम्बन्ध में एक पठान की उक्ति याद आती है, जिसने माटट स्टुबर्ट पृहिफस्टन से कहा था—''हमें रक्तपात होते रहने पर आपित्त नहीं है, कितु किसी स्वामी की अधीनता में रहने पर आपित्त है।"

समय बीत रहा था और ऐसा जान पह रहा था कि जिन कीगों ने लाई वेवल से राजनी तिक अर्थ में को दूर करने की आशा की थी उन्हें निराशा होगी । वाहसराय ने सुशासन और सामाजिक व आर्थिक स्थारों पर जोर टिया, गंदी बस्तियों का निरी चया, किया, स्वस्थ्य-समिति नियुक्त की श्रीर शिक्षा-योजनाओं को प्रोत्साहन दिया, किंतु भारतीय जनता ने इन विषयों में कुछ भी दिजवरपी न जी। कुछ जोगों ने मनहस वक्तव्य भी दिये, जिनमें एक सर रामस्यामी मुदाजियर का था। उन्हों ने जनवरी १६४४ में कानपुर में कहा कि राजनीतिक गतिरोध खासकर वैधानिक है। उन्हों ने यह भी सकाव पेश किया कि राजनीतिक तथा व्यापारिक स्वार्थी का विचार किये बिना विचारशील व्यक्तियों को समस्या का नया हल पेश करना चाहिए। टन्हों ने कहा कि वर्त-मान परिस्थिति में युद्ध चलने तक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं हो सक्ती। यह भी स्पष्ट हो गया कि श्रगस्त प्रस्ताव के वापस जेने. पिछले कार्यों के लिए श्रफसोस जाहिर करने या भविष्य के लिए वचन देने से किसी भी तरह भारतीयों के हाथों में शक्ति नहीं आ सकती। अधिक-से-श्रधिक कैंदियों को जेल से छोड़ा जा सकता है--वस इसमे श्रधिक प्रौर कुछ नहीं। श्रधि-कारियों का खयाल था कि कैटियों की रिहाई सैनिक व गैर-सैनिक शासन में परेशानिया पैदा कर देंगी। परन्तु भारत सरकार का यह विचार भी गजत था, क्योंकि भारत सरकार के खुद कितनी भी प्रातीय सरकारों से मगडे चल रहे थे। भारत-सरकार का वगाल के मत्रिमडल से मतभेद तो बिरुकुल ही साफ था।

जब एक तरफ बगाल के खाथ विभाग के मश्री श्री सुहरावदीं और भारत-सरकार के खाध-

सदस्य सर जे॰पी॰ श्रीवारतव में कहा सुनी हो रही थी तो दूसरी तरफ सरोजनी देवी को दिल्ली भीर लाहीर-यात्रा के सम्बंध में होम डिपार्टमेंट की कार्रवाई बड़ी ही घृश्यित थी। श्रीमती नायड़ क वक्त व्य का दिली के पत्रों में प्रकाशन नौकरशाही की आंखों में बहुत ही खटका। बजाय इसके कि उम गलतफद्दमियों को, जिन्के कारण सरकार की उमनकारी मीति का अनुसरण करना परा या. पूर करने का स्वागत किया जाता, सरकार ने वयतच्य देनेवाली देवी श्रीर उसे प्रकाशित करने-वाले पत्रों की दंड देना ही उचित समका। दिली के चीफ कमिश्मर के ब्रादेश से,जो सिर्फ भारत-सरकार के वहने से निकाला गया था, नगर के प्रमुख हो हैनिकों "हिन्दुस्तान टाइम्स" व "नेण-नल काल" से कहा गया कि "= अगस्त, १६४२ के बाद श्री एमर केर गांधी या गैर-काननी संस्था घोषित की गयी कांग्रेस कार्य-समिति के हिसी सदस्य के वहत्तस्य या उनके सम्बंध में दिये क्सिं वक्तव्य को इन दोनों में से किसी पत्र में प्रकाशित होना हो तो दिली के स्पेशज शैस प्रद-बाइजर के सामने पेश करना पटेगा और वह इसकी मंजूरी के थिना छए न सकेगा।" प्रकाशन से पहले समाचारों का सेंसर करने का यह श्राटेश उस सममौत के विरुद्ध था जो सरकार-द्वारा श्राल इंडिया न्युजपेपर्स पुडीटर्स कान्फ्रोंस के श्रवत्यर १६४२ के प्रस्ताव की स्वीकार कर लेने के कारण हुआ था। कान्फरेंस के प्रस्ताव में छांदोत्तन या उपद्रवों के समाचार छापने के सम्बंध में अखवारों ने खुद ही संयम से कम लेने का वचन दिया था। परंतु प्रस्ताव में श्रालीचना छापने का जिक न था। पिछले घाइसराय लाहें लिमलिथगो द्वारा की गयी प्रशंसा ग्रीर श्वाल इंडिया स्यूज-पेपसं पडिटर्स कान्फ्रेंस हारा महास में रसकी।सहर्ष स्वीकृति का गर्ही मतलब था। जब कि एक तरफ समाचारों के प्रति ऐसा स्य्वहार किया गया यहां श्रम जरा सरोजिनी देवी के नाम निकाले गये भादेश को भी देखिये। जब कि २६जनवरी की वे तिल्ली से लाहीर श्रपनी यहन से मिलने गयी थीं, भारत-सरकार ने उन पर सार्वजनिक समार्थों या जलसों में भाग न लेने श्रीर भारत भर में कहीं भी अखवारों में कुछ भी न छ्पाने का हुक्म तामील किया। श्रव श्राहिनेंसों का शासन देश की नागरिक स्वतन्त्रता के लिए खतरा बन गया था। यह ठीक है कि जो राप्ट स्वाधीन नहीं है, उसकी नागरिक स्वतन्त्रता ही कुछ नहीं होती। परनतु श्रंशेज जो दावा किया करते हैं कि उन्होंने भारत में कानून का शासन जारी किया उसे ध्यान में रख कर कभी-कभी मन निरुद्धे रय ही प्रश्न करने लगता है कि श्राखिर इस देश में नागरिक स्वतन्त्रता कितनी है ? सरोजनी देवी के नाम निकाने गये भादेश के सम्यन्ध में ७ फरवरी को केन्द्रीय श्रसेम्बली में एक जोरदार बहस हुई। सर रेजिनाल्ड मैक्सवेत ने अपनी सफाई में यही कहा है कि सरकार श्रीमती नायह की बीमारी से इतनी जल्दी श्रीर इतनी पूरी तरह से श्रच्छी होने की श्राशा नहीं करती थी। गृह सदस्य ने बहस के बीच यह भी कहा कि स्वाधीनता-दिवस मनाये जानेपर जगायी गई पायंदी स्वाधीनताके विरुद्ध न होकर कांग्रेसी प्रतिज्ञा के विरुद्ध है,जो राजद्रोहपूर्ण है। गोकि प्रस्ताव के पत्त में ४०,श्रीर विपत्त में ४२ बोट थे, फिर भी जनमत की मैतिक विजय हुई श्रौर सरकार हारने से बाल-बाल बची। लेकिन इस बहस से सरकार की मनोवृत्ति जितनी प्रकट हो गयी उतनी श्रीर किसी वात से नहीं हुई। सर रेजिनाल्ड मैंक्सवेल ने यह भी कहा कि सरकार ने कांग्रेस पर जापान का पक्ष लेने का आरोप कभी नहीं किया। यह बात टोटेनहेमवाली पुस्तिका में प्रकाशित बातों के वावजूद कही गयी। सरकार की तरफ से सफाई में कहा गया कि जापान का पद्म न लोने की बात सिर्फ पिटित जवाहरताल के लिए कही गयी है। इसी प्रकार जब-जब पार्लीमेंट में मि॰ एमरी को चुनौती दी गयी कि वे कामेसी नेताओं पर मुकदमे चलायें तो एमरी ने इस आश्चर्यजनक तर्क का सहारा जिया कि पुस्तिका में कामेस

पर जापानियों का पर्च लेने का श्रारोप कहीं भी नहीं किया गया।

सरकार कुछ समय तक तो टाल-मटील करती रही। फिर, पहले बिटिश पार्लीमेट में भौर बाद में भारत में केन्द्रीय श्रसेम्बली में उसे कहना ही पड़ा। जैसा कि अपर कहा जा चुका है, सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने केन्द्रीय श्रसेम्बली में बताया कि सरकार ने कांग्रेस पर जापानियों का पत्त लोने का श्रारोप कभी नहीं किया। प्रश्न यह है कि मि॰ विंस्टन चर्चिल को उस सरकार का एक श्रग माना जा सकता है या नहीं, जो कभी ब्रिटेन श्रौर भारत पर शासन करती थी। श्रस्तिज भारतीय कामेस कमेटी की वम्बईवाली ईंडक में श्रगस्तवाला प्रस्ताव पास होने के कुछ ही समय बाद १० सितम्बर, १६४२ को मि० चिंत ने कामन सभा में एक भाषण दिया। श्रापन कहा-"अब काग्रेस ने गाधीजी की श्रिहंसा की नीति को एक तरह से स्थाग दिया है। श्रव उसने एक ऐसी नीति की श्रपनाया है, जिसे गाधीजी ने खुले शब्दों में क्रान्तिकारी श्रांदी-लन कहा है । इस श्रादोलन का उद्देश्य रेल श्रीर तार के यातायात्-सम्बन्धों को भग करना, श्रव्यवस्था फैलाना, दूकार्ने लूटना, पुलिस पर छुटपुट इमले करना श्रीर साथ ही-साथ कुछ जोमहर्षक घटनाए करके उन जापानी आक्रमणकारियों के विकट सगठित की जाने वाली रहा-व्यवस्था में बाधा उपस्थित करना रहा है, जो आसाम की सीमा तथा बगाल की खाड़ी के पूर्व में पहुँच गये हैं। यह भी सम्भव है कि कांग्रेस ये कार्य जापानी जासूसों की मदद से भीर जापानी सेनापतियों-दारा वताये सैनिक महत्व के स्थानों पर खासतौर से कर रही हो । यह उन्नेखनीय है कि श्रामाम की सीमा पर बगाल की रचा करनेवाली भारतीय सेना के यातायात्-मार्गी पर विशेषरूप से इमला किया गया है। यदि इसे काम्रेस के विरुद्ध जापानियों के प्रति पन्नपात का श्रारोप महीं कहा जा सकता तो फिर यही कहा जा सकता है कि राजनीति का सत्य से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, चिनक सत्य तो यह है कि राजनीति का सार सत्य की प्रकट करने में महीं विलक्ष उसे छिपाने में है। परन्तु सतीप की बात है कि ब्रिटिश श्रिष्ठिकारियों की भारत के विरुद्ध इस आरोप का एउन ही करना पड़ा है और यह खदन भी सबसे पहले भारतमंत्री मि॰ एमरी ने ही पार्जमेंट में किया।

सर चिमनलाज मीतलवाद के योग्य पुत्र श्री एम॰ सी॰ सीतलवाद ने म श्रमस्त की घटनाओं के याद ही यम्ण्ई-सरकार के एडवोकेन-जनरल पद का खाग किया था। जनवरी १६७६ में नागरिक स्वतन्नता सम्मेलन के श्रण्यक्त-पद से भाषण देते हुए श्रापने बताया कि श्राहिनेंस-राज के कारण देश में कंमा उरवात हो रहा है—श्रीर धास्तव में उस समय मुख्क में १३२ श्राहिनेंस लाग थे। श्रालोचक कहा करते हैं कि ये श्राहिनेंसें 'जैमे भारत में यीं वैसे ही इग्लैंड में भी थे। इस मानते हैं। इम यह भी मानवे हैं कि शायद इगलेंड में भारत मे श्रिषक छुरे श्राहिनेंस श्रमक में लाये जा रहे थे, किन्तु ह गलेंड में नागरिक स्वतन्नता में कमी वहां की राष्ट्रीय सरकार द्वारा की गयी यी। इसी तरह यदि भारत में भी राष्ट्रीय सरकार होतो तो श्राहिनेंस को श्रपती श्रव्याई-उराई के श्रविरिक्त दूसरी शिकायत कोई नहीं करता। परन्तु हिन्दुस्तान में सी किमी बाधा या रकावट के बिना ही हम से नागरिक श्रिषकारों को हीना जा रहा है। श्राप कोई सरी जिनी देवी पर लगाये गये प्रतियशों को लें या श्रम्यतसर में श्रकारण किये गयं खाटी-धार्ज को लें—इस लाटीधानें को हाईकोर्ट के एक श्रवकार प्राप्त जब ने, एक श्रवकार प्राप्त कि सारत में श्रीहिनेंस शासन कि समुत्त वकील ने शनुचित श्रीर श्रन्यायपूर्ण वताया या—यही कहना परिगा कि मारत में श्राहिनेंस शासन निरमुरा वंगिक श्रीर तानाशाही शासन ही होता है।

## वेवल बोले

वेवल श्राये, वेवल ने देला, पर वेवल परिस्थित पर विजयी मही हुए। यह तो वहीं किस्सा हुआ कि पहाड़ खोदा और चुहिया निकली। और यह वही चुहिया थी, जो लिन-लियगो, एमरी और चिचल के प्रयर्गों से निकल सकती थी। श्रतर सिर्फ यह था कि जहां मरे बच्चे को फेंक दिया जाता है वहां इस चुहिया को नक्ली सांस दिलाकर जिलाने का प्रयर्ग किया जाने लगा। इसके लिए हम लार्ड वेवल को दोष नहीं दे सकते, किन्तु हमें खेद तो सिर्फ इतना ही है कि उनके भाषणों को देखते हुएपरिणाम श्रीयक नहीं निक्ला। यदि जमीन उपजाक होती है तो फलल भी श्रव्ही और श्रीयक होती है। राजनीतिज्ञ में हाथ की तेजी व दिमाग की उत्तमता के श्रलावा हृदय की विशासता भी होनी चाहिए, तभी वह नये विचार दे सकता है या योजना में क्रांतिकारी पिवर्तन ला सकता है। परिस्थित की श्रनुकुलता के लिए प्रतीचा करना हुरा नहीं है। प्रार्थना भी की जा,सकती है। परन्तु प्रतीचा और प्रार्थना तभी कारगर हो सकती है, जब कि हृदय में भी परिवर्तन हुशा हो। यह हृदय का परिवर्तन लार्ड वेवल में नहीं दिखायी दिया। और फिर वे तो एक ऐसी शासन व्यवस्था के प्रधान थे, जो बिटिश मित्रमहल के प्रति उत्तरदायी थी और उसकी एक शाखामात्र थी। जब नदी के उद्गम में ही पानी गंद। है तो श्रागे जाकर वह निर्मल कैसे हो सकता है।

लार्ड वेवल ने इन दिक्कतों के साथ नया काम घपने हाथ में विया था। बड़ी-बड़ी धाशाए करने थीर फिर निराशा के गर्त में गिरने का कारण यही था कि प्रार्थना करने की धाही भारतीय जनता लार्ड एलेनबी के चिरत लेखक से कुछ उम्मीदें बॉधने लगी थी। परन्तु किसी मृतक की प्रशसा में कुछ कहने का यह मतलब नहीं है कि उसके दिखाये रास्ते पर प्रशसा करने वाला भी खलेगा। इस दृष्टिकीण से लार्ड वेवल का कार्य निराशापूर्ण ही नहीं, निश्चित असफलता का भी था। वे देश की प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में सफल नहीं हुए। उनकी शासन-परिषद् का नाटक पहले के समान होता रहा और लार्ड वेवल इस बात से संतुष्ट बने रहे कि वे उसमें बड़े योग्य व्यक्ति हैं। यह शासन-परिषद् ज्यादा-से ज्यादा शासन प्रवन्ध का सचालन और अमन व कान्न की हिफाजत तो कर ही सकती थी। जहां तक प्रगति का सवाल है, महत्व दिशा का होता है, न कि लच्य का। दिशा गलत होने पर लच्य पर नहीं पहुँचा जा सकता। लार्ड वेवल ने ध्रपने प्राधिकारी-हारा निर्धारित दिशा में ही चलना उचित सम्झा। परिणाम यह हुम्रा कि गति-रोध दूर करने की समस्था को वे किसी नये दृष्टिकीण से देखने में असमर्थ रहे। जब मि० एमरी ने लंदन में कहा था कि एक चतुर हाथी को पुल पर पर स्थने से पहले ही उसे धालमा लेना चाहिए, तो लार्ड वेवल ने इसमें सुरंत परिवर्तन कर किया था कि चतुर हाथी को पहले अपना लेना चाहिए, तो लार्ड वेवल ने इसमें सुरंत परिवर्तन कर किया था कि चतुर हाथी को पहले अपना

रास्ता जान लेना चाहिए। पुल सड़क पर ही है। पर यदि रास्ता बदल जाता है तो पुल भाजमाने का सव।ल ही नहीं उठता। भाशा की गयी थी कि लाई वैवल भापने लिए नया रास्ता चुन कर उसी पर चलेंगे। एक महीने भर भटकने के बाद वे फिर पुराने रास्ते पर श्रा गये श्रीर इस रास्ते पर ही वह पुल पहताथा, जो ले जाये जानेवाले सामान को देखते हुए बहुत कमजोर था।

इस के श्रविरिक्त, सैनिक जप्य को सामाजिक व श्राधिक समस्याओं से श्रवाग करके श्रोर इन दोनों को राजनोतिक चेत्र से पृथक् करके लाख वेत्रल ने श्रपनी समसदारी का परिचय दिया। यदि देखा जाय तो इमारा जीवन सैनिक, सामाजिक व आर्थिक श्रीर राजनीतिक श्रगों का मिश्रया है। सेना भोजन के बिना नहीं रह सकती, किन्तु सिर्फ भोजन से ही सेना का काम नहीं चल सकता। निस्सदेह सैनिकों को भूख लगती है, किन्तु उनके भीतर वह देशभक्ति की भावना और भामा भी होती है, जो उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करती है। ये चीजें बाजार में नहीं मिलतीं और न भोजन की उपादेयता के रूप में ही उनका महस्व श्राका जा सकता है। इनका जनम तो राष्ट्रों ख्रौर सरकारों के सतुलान श्रीर स्वाधीनता की घेरणा-द्वारा ही हो सकता है। यहीं लाड वेवल को असफलता मिली, क्योंकि युद्ध में सफलता प्राप्त करने और सामाजिक व श्रार्थिक सुधारों का राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में लहनेवाले सैनिकों के राजनीतिक भविष्य से घनिष्ट सम्बन्ध था। पश्चिम के लोग इन समस्याओं को अलग से देखने के आदी रहे हैं भौर जाड वेवल ने अपनी इस राष्ट्रीय कमज़ोरी के कारण राजनीतिक समस्या को अपने हाथ से निकल जाने दिया। कभी उन्होंने 'भारत की गरीय जनता का निर्धनता से उद्धार करने उसे अस्वास्थ्य से छुटकारा दिलाने, उसे अज्ञान से छुड़ाकर सममदार बनाने--श्रीर यह एक बैंतागाही की रफ्तार से गहीं. बहिक जीप गाही की रफ्तार से"-का बीहा व्ठाया। इसमे बिटिश प्रकाशन-विभाग के बेंडन बेकन-द्वारा दी गयी इस खबर की पुष्टि हो गयी कि युद्धकाल में भारत की वैधानिक समस्या को जहा-का-तहा ही रखा जायगा। तब होगा क्या ? भारत का शासन वर्तमान प्रणाली के प्रमुखार होता रहेगा और भारतीय सरकार नया विधान बनने तक ब्रिटिश पार्लीमेंट के प्रति जिम्मेदार रहेगी। वाइसराय महीदय ने यह भी यताया कि उनकी शासन-परिषद् में भारतीयों का बहुमत है और ये सब-के सब 'प्रसिद्ध और देशभक्त' हैं और 'बड़ी योग्यत।' से शासन-कार्य चला रहे हैं। परन्त राजनीतिक भविष्य का क्या हथा ? लाहं वेवल ने कहा कि आर्थिक सुधारों की तुलना में राजनीतिक भविष्य की योजना बनाना कहीं अधिक कठिन है। परन्तु एक बात निर्विवाद है। प्राय. हरेक अग्रेज़ सम्राट् की वर्तमान सरकार श्रीर बिटेन की भावी किसी भी सरकार की यह हृदय से कामना है कि भारत सुखी श्रीर समृद ही, उसमें एकता की स्थापना हो और उसे अपना शासन आप सँभावने का अधिकार प्राप्त हो। अग्रेज़ यह भी चाहते हैं कि ऐसा जल्दी ही हो, किन्तु युद्ध सफलतापूर्वक समाप्त हो लाना चाहिए श्रौर साथ ही नये विधान में सैनिकों तथा श्रमजीवियों, श्रत्पसस्यकों श्रीर रिवासतों के हित सुरचित रहने चाहिए। हतना ही नहीं, बाहसराय ने यह भी कह दिया कि भारत के मुख्य दर्जों में सममौता हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुए बिना प्रगति की श्राशा नहीं की जा सकती।

कपर जिस योजना की कल्पना की गयी है, वह किप्स-योजना ही है। "भारतीय बोक-मत के जो नेता इस आधार पर शासन-कार्य में सहयोग प्रदान करना चाहें उनके जिए द्वार अमी तक खुता हुआ है, किन्तु उन जोगों में युद्ध में हाथ बँटाने और भारत की भसाई करने की वास्त-विक इन्छा होनी चाहिए।"

ष्यागे की उन्मति के किए रास्ता साफ करना चाहते थे । प्रायेक बादसराय का वह च्यय मिन्मान तथा प्रशंसनीय शार्ताण रही है कि यह इिहाम ने एहाँ पर भ्रापना स्थापी स्थान होई जाय । वाइसराय के रूप में कार्ड जिनिक्षियों कुछ हु:शी और निराण होकर ही भारत से विदा हुए थे । कम से क्स उन्हें इस बात ने तो धीरज मिल सकना था .कि नाकामयाणी ने उनका पहा भीयाए राध्म होने के दिनों में ही पकड़ा था। परम्मु कार्ड वेषल में साथ यह बात न थी । उन्होंने अपने पूर्वाधिकारी से यह दुर्भाग्य प्राप्त किया था । इसीजिए उन्होंने सहणीन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न शारम्भ कर दिया, किन्मु ये सहयोग की बीमत चुकाने को वियार न थे । वे ठो शपनी ही शर्तों वर सहयोग चाहते थे या कम-से-क्स यहनामी के कारण को मिटाने के लिए उत्सुक थे। मर रेजिनाव्य मैक्सवेल ने श्रीमतो सरोजिनी नायह के वक्तव्य का यही महलाब लगाया कि कांग्रेस सिर्फ अपनी शर्तों पर ही महलोग करेगी । इसिलए वेषल को सहयोग के सम्बन्ध में काफी निराश हो गयी । तथ उन्होंने वहा कि कांग्रेसजन चाई सरकारों में मान न लें, किन्तु उन्हें देण की भावी समस्याओं में तो भाग लेना ही चाहए । दसरे शब्दों में वाहमराय कांग्रेस की जेल के याहर ही नहीं, बरिक सेवेटरियेड से भी चाहर राजने की उरसुक थे । मिथ में क्यों का एक गीत है, जो वर्तमान परिस्थित पर चूनी तरह लागू होता है.—

"कृमा मूसा, राय यहादुर, याहर निकको, बात सुनाव, योबीजी में सोद-सोद किया मटिर तुम यात करो में सुनता शहर"

विश्वी ने चूहे से अपने विज से बाहर निकज कर एक वात सुनने को कहा । चूहा उत्तर देवा हैं—"मैंने स्रोद-खोद कर मदिर बना जिया है । तुम बोजो में भीवर से ही सुनू गा ।" कांग्रेस से लाई वेबज कहते हैं—"सु"दा के वास्ते, जरा बाहर बाजाओ । सुक्ते तुम से एक बाठ कहनी है ।" कांग्रेस जवाप देती है—"मैं तो वहां १० महीने रह चुकी हूँ थोर जेज ही को मैंने अपना घर बना जिया है । तुम बोजो, हम भीतर से सुनेंगे।" इस प्रकार गतिरोध बना हुआ है । सब-छुछ देख सुन जेने के बाद हम भी इसी पिर्णाम पर पहुंचे कि जाई वेबज के भाषण में अतिम निश्चय करने का भाव नहीं प्रकट हुआ। उन्होंने कहा —

' मैं श्रपने पद पर जगभग पाच महीने विता खुका हूँ श्रीर भारत के इतिहास की इस महस्वपूर्ण घड़ी में जो भी सजाह मैं श्रापको दे सक्टूँगा दूंगा। श्राप उन्हें मेरे श्रितम विचार भी न मानिये। मैं तो नये सम्पर्क उत्पन्न करने श्रीर नया ज्ञान प्राप्त करने में ही विश्वास करता हूँ। परन्तु उनसे कुछ ऐसे सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़ता है, जिनके श्राधार पर मारत की उन्मति के जिए कार्य किया जाना चाहिए।"

यदि वार्ड चेवव को विज का खेल खेलना था तो उन्हें तुरप बोलकर श्रपना रग कर्ता देना चाहिए था। इसकी जगह वे 'छ हुक्म' बोलकर हक्षक। गये, श्रपने साथी के पत्ते पर तुरप लगाकर दूसरी गलती की श्रीर दुश्मन के सभी हाथ यन जाने दिये। पहले तुरप बोलना श्रीर फिर बिना तुरप का खेल खेलते हुए 'मांडस्लेम' बनाने की कोशिश का परिणाम बाजी हाथ से मिकल जाना ही हो सकता था। श्रय पत्ते फिर बांटे जाने के श्रलावा श्रीर कोई रास्ता न था। दूसरी बार पत्ते बँटने पर लार्ड वेवका को अपनी मर्यादा व देश की स्वाधीनता की हिए से क्या मिलना था—यह कौन वता सकता था? लार्ड वेवल ने लुई फिशर के हाथ में

एलेनबी के जीवन-चिरत सम्बन्धी अपनी पुस्तक के उस अध्याय की हस्तिलिपि दे दी, जिसमें १६२२ के राजनीतिक सकट का सुन्दर गंध में वर्णन किया गया है। असमें यह भी बताया गया है कि लाई एलेनबी ने किस प्रकार विटिश मिन्त्रिमयद्वल से संघर्ष किया और किस प्रकार प्रधान-मन्त्री लायद जार्ज, विदेशमंत्री लाई कर्जन तथा अन्य सभी मंत्रियों ने उनका विरोध किया। मिल्ल की स्वाधीनता के सब से कहर विरोधी चिंचल भी अस मिन्त्रिमयद्वल में थे। लाई वेवल ने हन घटनाओं की चर्चा करते समय यह अनुमान नहीं किया था कि एक दिन इन्हीं चर्चिल (प्रधानमन्त्री) और उनके साथ भारतमत्री मि० एमरी से वैसा ही संवर्ष खुद उन्हें भी करना पढ़ेगा। लाई जेटलेंड से मि० एमरी तक और लाई जिनलिथगों से वाहकाउंट वेवल तक देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की एकता पर जोर दाला जाता रहा है। वाहसरायों या भारत-मिन्त्रयों के लिए यह कोई नयी सुक्त न थी। १ जुलाई, १८२० को मेटकाफ ने अपने एक पत्र में विखा था— 'मालकम तथा कुछ अन्य लोग मुस्लिम स्वार्थों को हिन्दुओं और विशेषकर मराठों के विरुद्ध करने की योजना पर जोर देते हैं। ऐमा जान पढ़ता है कि शिक सतुलन पर निर्भर रहने का समय अब बीत जुका है। साथ ही मुसलमानों की शिक्त बढ़ाने की नीति भी ठीक नहीं है। सच तो यह है कि हमें अधिक-से-अधिक अदेश अपने अधिकार में करके अपने को इसरी सभी शक्तियों के अपर घोषित कर देना चाहिए"—(एडवर्ड थान्पसन।)

१८२० में देश की रचा का प्रश्न था श्रीर श्रव १ \* ४४ में भी बह उसकी रचा का ही प्रश्न है।

जार्ड जिनिजिथगों की तरह जार्ड नेवल के भाषण की भी, भारत के जिए नकारात्मक श्रीर इसी कारण इंग्लैंड के जिए ठोस, उपयोगिता थी। उनके भाषण की उपयोगिता दुइरी कैसे थी, इसके स्पष्टीकरण के जिए यहा "श्यूइग श्रप श्राफ दि ब्लैंको प्रोजनेट" की भूमिका से बर्नार्ड था के निम्न शब्द देना श्रसगत न होगा—"चार्ल्स दिकेन्स ने जिटिज डोरियट में कहा है, जो श्रमेन्नी भाष। में इमारी वर्गीय शासन-प्रणाली का सब से ठीक श्रीर सच्चा श्रध्ययन है, कि जब कोई दुराई इस सोमा तक पहुँच जातों है कि हसके सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ किये बिना काम नहीं चलता तो हमारे पालींमेंटेरियन ऐसा कोई तरीका खोज निकालते हैं, जिससे उस मामले में कुछ भो न करना पड़े, जिसे दूमरे जम्जों में यहा कहा जा सकता है. कि वे ऐसे सुधारों की घोषणा करते हैं, जिनसे परिस्थित वहा रहती है जैसी पहले थी या उससे भी कुछ दुरी हो जाती है।

जिटिश मित्रमण्डल से लार्ड एलेनबी के सवर्ष और मिस्त को स्वाधीनता में उनके हिस्सा घँटाने की लार्ड वेवल ने जी प्रशास की थी उसकी तरफ से ध्यान हटाने का प्रयत्न भारत के ध्यमेज़ों ने किया। उनकी तरफ कहा गया कि मिस्र की नीति भारत में लागू न किये जाने के दी कारण हैं। पहला तो यह कि १६१४-१८ का महायुद्ध समाप्त होने के काफी बाद जनरल एलेनबी से मिस्री मामले ध्रपने हाथ में लेने को कहा गया था। दूसरी कठिनाई यह बताई गयी कि मिस्र में जनरल एलेनबी के सामने कठिनाई उत्पन्न करनेवाली ऐसी कोई सस्था न थी, जैसी भारत में मुस्लिम लीग है।

परन्तु हम तो यही कहेंगे कि लार्ड वेवल की नियुक्ति के समय युद्ध छिड़ा रहना तो इस बात का और भी कारण था कि सरकार नैतिक व आर्थिक सहायता प्राप्त करके अपनी शक्ति बढ़ाती—निवेशेषकर यस हालत में और भी जब कि कांग्रेस-कार्य-समिति ने जुलाई, १६४२ में (पर्धा में) तथा श्रासित भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सगम, १९४२ में (बम्बई में) बिना किसी शत के सहायता दने को कहा था। भारत के सभी इक—र्द्धांग श्रीर कांग्रेस, मुसलमान श्रोर दिन्दू, कोंतिलों नथा श्रतेम्यलियों के सदस्य तथा सर्वसाधारण—कह चुके ये कि ब्रिटेन को भारत स शक्ति का परिस्थाय कर देना चाहिए। यह शक्ति किसे श्रीर किस प्रकार दी जाय, इस समस्या का नियटारा यदि ब्रिटेन सद्भावनापूर्वक करना चाहता तो कोई विकत नहीं इस्ती थी। कांग्रेस यह मो लियवर दे चुकी है कि सरकार चाहे तो मुस्सिम जीन की शामन की यागदीर सीप सकती है।

युद्ध शोर उसमें हिस्सा लेने के सवाल पर मां कांग्रेस ने किसी सन्देह की गुजाइस नहीं छोड़ी थी, क्योंकि यम्बई में उसने जो घोषणा की यह म्पष्ट, जोरदार श्रीर विना किसी शर्त के थो।

यदि श्रमेशों में गतिरोध दूर करने की इच्छा होती तो इसमें कठिनाई बुछ भी न थी। भारत में तथा इन्लेख श्रीर स्मरीका के विवेकशील इसकों में यह बात समान रूप से श्रमुमव की जाती थी। भारत में भर जगदीशमसाद, डा॰ सबू और मोकेमर वाहिया-जैसे व्यक्तियों के स्पष्ट यक्तव्य माजूद थे। स्मरीका का लोकमत कभी स्रीचिंग्य की तरक सीर कभी श्रवरिश्य केंग्र में स्पनी श्रावश्यकता की तरक मुकता था।

भारत के सम्बन्ध में इंग्लैंड का लोकमत इतना संतुष्ट न था। भारत में दिलवस्वी रखनेवाले लोगों की सख्या लगातार पदती जा रही थी छीर उनमें गितरोध दूर करने के लिए कुछ
इलचल-सी दिलायी देने लगी थी। सभी तरफ धीरत का श्रत होने लगा था श्रीर घर्षयं नहीं
तो कम से- कम लोगों में श्राश्चर्य फैलने लगा था। नेताशों की जेल से रिहाई के यारे
में सरकार की घोषणाए खास तीर पर चुन्च कर देनेवाली जान पहती थीं। जो लोग नेवाशों
की रिहाई के विरुद्ध थे छन्दें जेल से याहरवाले नेताशों के साथ जेल के भीठरवाले नेताशों का
सम्मेलन काने का प्रस्ताव मूर्खतापूर्ण लगता था। उधर भारत में मरम-से-नरम विचारवाले नेता
देश में बढ़ती हुई राजनीतिक कहुता को देल रहे थे श्रीर महसूस कर रहे थे कि यदि वाहसराय
ने राजनीतिक विचारों से भरे हुए भारतीयों को सतुष्ट करने के लिए कुछ न किया तो यह श्रसतोप श्रीर भी यद जायगा। उधर इंग्लैंड में पादरी लोग इस श्राशका से चिन्तित हो रहे थे कि
कहीं भारत में नाराजी इतनी श्रिथक न फैल जाय कि बाद में श्रनेक प्रयश्न करने पर भी उसे दूर
न किया जा सके।

भारत में इंग्लैंड की नीति दिल्लिय-पूर्वी एशिया में जापान की नीति के ही समान थी, जिसका श्राधार यह था कि भावेडय में साम्राज्य के विभिन्न देश मिन जुनकर समृद्धि का उपभोग करेंगे, किन्तु श्रभो उन्हें जैसे बने वंसे निर्वाह करना चाहिए। लार्ड वेवन ने कनाडा में श्रंभेज़ों व फ्रांसीसियों में हुई एकता का हवाला दिया। इस समस्या का हन हुए १०० वर्ष के लगभग क्यतीत ही चुके थे और ब्रिटिश इतिहास में उसका उल्लेख भी मिनना है।

## १६४४ का वजट

राजनीति में कभी-कभी ऐसे लोगों को मिलकर काम करना पहला है, जिन्हें मामूली तौर पर एक-इसरे के विरुद्ध ही कहा जायगा। इन विरोधी दलों में विचारों या सिद्धातों का मेल नहीं होता, घरिक किसी तीसरे दल के विरोधी होने के कारण उनका हित एक दूसरे में मिल जाता है। ऐसी घटनाएं बजट के ममय दिखायो देती हैं। गोकि ऐसी घटनाए अचानक होतो हैं फिर भी असमें उचित दिशा में उन्नति के जावण दिखाई देते हैं। १६ व्यक्तियों ने बजट के विरुद्ध भौर १४ ने सरकार के पश्च में बोट दिये। इन १४ व्यक्तियों में २७ नामजद स्वीर १८ निर्वाचित थे। १८ निर्वाचित व्यक्तियों में से ६ यूरोपीय स्वीर ६ भारतीय थे। ६ भारतीयों के नाम इस प्रकार थे—(१) सर बी० एन० चंद्रावरकर, (२) सर इत्तीम गजनवी, (३) श्वानन्द मोइनदास, (४) भाई परमानन्द, (१) भीलकंडदास, (६) सर कावसजी जहांगीर, (७) भागचद सोनी, (८) मोइम्मद शब्बल, (६) जमनादास मेहता।

समय बीतने पर कितनी ही कटु बातें भूज जाती हैं, क्योंकि समय के साथ अनुभव बदता हं और यह अनुभव विभिन्न तरीके का होता है। कांग्रेस व जीग के एक-दूसरे के निकट थाने के सत्ताण दिखायी देने लगे थे श्रीर लाहीर में कायदे-श्राजम भी श्रपने उग से इसका पूर्वाभास देने बरो ये। २३ मार्च को लीग के मन्त्री सर यामीन खां ने केन्द्रीय असेम्बली में भारत-रज्ञा-नियमों में सशोधन करने के जिए अमेम्बली की एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव किया। इस दौरान में उन्होंने एक वक्तस्य दिया। यह वक्तस्य उन्होंने अमेम्बजी में कांग्रेस व जीग दर्जों की एकता के सम्बन्ध में एक सदस्य के प्रश्न करने पर दिया था। इसका उद्देश्य दुनिया की यही दिखाना था कि कांग्रेस या जोग में से एक को भी सरकार पर विश्वास नहीं है। यह एकता की तरफ एक कदम आगे जाता था । इस सम्बन्ध में सर फ्रोडिश्क जैम्स के आश्चर्य प्रकट करने पर सर यामीन ने कहा-"न्या १६४० से 'पूर्व कोई रूस श्रीर इंग्लैंड के मिलने की कल्पना कर सकता था १ कुछ परिस्थितियां ही ऐसी थीं जिन्होंने अलग हुए देशों को एक-दूसरे से मिला दिया।" श्रापने यह भी कहा कि सरकार की करतूनों ने ही कांग्रेस श्रीर जीग को मिला दिया है। सर यामीन खां ने अर्थ-सदस्य को उत्तर देवे हुए कहा कि सरकार ने जो कुछ किया है उसके लिए वे उसके श्राभारी हैं। "सरकार ने श्रपने इन कुछत्यों से प्रकट कर दिया है कि विभिन्न-दक्तों से मिलने का वह जो अनुरोध करती है उसके भीवर मुख्य उद्देश्य उनके मतभेदों से अनुचित लाभ उठाना ही होता है। सरकार का उद्देश्य यही होता है कि भारत के लोग कभी एक न हीं और श्रगर वे एक होने जा रहे हो तो उनमें फूट डाजने के लिए कुछ न-क्छ करना ही चाहिए।"

सर यामीन खा ने ऐसा कद्द कर सिर्फ अर्थ-सदस्य या विदिश सरकार को ही ताना नहीं दिया। उन्हों ने अप्रेजों के कूढ़ दिमाग में एक तथ्य भरने का प्रयस्न भी किया। अवसर कहा जाता है कि भारतीयों की आदत तर्क देने और सुनने को है, जब कि अप्रेज तथ्यों पर विश्वास करते हैं। यहां इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सर यामीन खा का ध्यान तर्क और तथ्य दोनों की ही तरफ था।

कई सप्ताह की जवानी जदाई के बाद केन्द्रीय असेम्बली में बोट लेने का दिन आया और बोट के पक्ष में ४४ और विपक्ष में ४६ बोट आये। काम्रेस दल के नेता श्री मूलाभाई देसाई तीन साल की श्रनुपस्थित के बाद अमेम्बली में श्राये थे और तोन वर्ष पूर्व को तरह इस बार भी उन्हों ने काम्रेस की नीति का स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा कि युद्ध में सहयोग राष्ट्रीय सरकार की स्थापना पर ही होना सम्भव है। इसी प्रकार नवाबजादा लियाकत श्रली खा ने साफ शब्दों में विचार प्रकट किये। सर जमीं रेजमेन ने श्राशा प्रकट की कि काम्रेस श्रीर लीग मिल कर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करें, किन्तु उनकी यह इच्छा घोलेबाजी के श्रलावा श्रीर क्या थी। सरकार की नीति पर रोशनी ढालते हुए नवाबजादा लियाकतश्रली खो कह चुके थे कि सरकार की नीति दलों के बीच फूट बनाये रखना ही है। बजट को सिर्फ पहली ही वार नामंजूर नहीं किया गया था। परन्तु भारत-सरकार प्रतिनिधिखपूर्ण शासन-प्रणाली के इस तथ्य में विश्वास थोड़े ही करती थी निक ''शिकायतें रफा करने से पहते श्राधिक मंजूरी न दी जाय'' बल्कि वह तो यही मानती थी कि ''श्राधिक मजूरी श्रादि शिकायतें श्रभी रफा न होंगी ।''

बजट की नामंज्री में उर्वेखनीय कुछ भी न था, गोकि ऐसा न होना खेदजनक बात होती। एक उर्वेखनीय बात यह थी कि मि० जिल्ला न तो असेम्बली में आये ही ये और न टन्हों ने भाषस्य या बोट ही दिया था।

इस प्रकार श्रसेन्वली का यह श्रधिवेशन प्रसन्नतापूर्वक समाप्त हुआ। काग्रेस श्रीर जीग ने सिर्फ मिल कर दुश्मन को ही शिकस्त नहीं दी थी, बिल्क काग्रेस की तरफ से भूलाभाई देसाई ने जीगी व स्वतन्न सदस्यों को जो दावतें दीं श्रीर नवाबजादा ने कांग्रेसियों व स्वतन्न सदस्यों को जो दावतें दीं उनमें भी मेल मिलाप के दृश्य दिखाई दिये। सायीपन की यह भावना बदना श्रव्हा ही था, क्योंकि सद्भावना के बढ़ने से विभिन्न दृशों के मनमुटाव दूर होने का रास्ता खुल सकता था। श्रीमती सरोजिनी नायह ने इस मेल-मिलाप में श्रागे बढ़ कर माग जिया। भारतीय राजनीति में वे सद्दा ही शाविद्त रही हैं।

वजट ने मारत को एक जरूरी नैतिक सबक दिया। श्रद्रश्व तथा तमाख् श्रौर सुपारी के करों में वृद्धि से सरकार के खिलाफ कुछ कम नाराजगी नहीं फैजी थी। परन्तु जब रेज-िकराये में २४ प्रतिशत की वृद्धि की गयी—गोिक उससे प्राप्त होनेवाली १० करोड़ की श्राय युद्ध के बाद तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की हाबत में सुधार के बिए श्रत्मग जमा कर दी गयी—नतो सभी तरफ से इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध हुशा श्रीर श्रन्त में सरकार ने उसे वापस ले लिया।

चाहे राज्य हो या परिवार उनके प्रबन्धकों में बहुतों दिन से यह तरीका चला श्राया है कि जब मौजूदा श्रिष्ठिकारों श्रीर सुविधाओं में विस्तार की माग बढ़ जाती है तो एक नयी शिकायत पैदा हो जाती है। इस सम्बन्ध में एक दिलचस्प कहानी दी जाती है। एक यहूदी के १० बचे थे श्रीर उसकी परेशानी यह थो कि अपने छोटे-से घर में वह उन सबको कैसे रखे। एक मित्र से अपनी परेशानी कहने पर उस मित्र ने उसे सजाह दी कि कुछ मेहमान रख जो। यहूदी पहलं तो चकराया, पर मित्र के कहने पर उस ने यह सजाह मान जी श्रीर मेहमानों के रखने पर उसकी परेशानी श्रीर बढ़ गयी, जैसा कि होना था। तब मित्र ने घर के भीतर पश्च भी श्रुसा बेने का श्रत्रांध किया। बेचारे यहूदी ने यह भी किया। श्रव हाजत और भी बदतर हुई। तब मित्र ने घर के भीतर कुछ सामान भर जैने को कहा। यहूदी ने बढ़बढ़ाते हुए सामान भी उसी घर में भर जिया श्रीर साथ ही उसके कप्ट भी बढ़ गये। श्रव की बार उसी मित्र ने उसे सामान निकाब बाहर करने की सजाह दी। इससे कुछ श्राराम मिला। तब उसे पशु बाहर करने को कहा। गया। परिस्थिति में श्रीर भी सुधार हुशा। श्रव में उससे मेहमानों को विदा करने को कहा। गया। श्रव हाजत उसे काफी श्रव्छी मालूम हुई श्रीर जिस मकान में रहना उसके जिए कठिन हो रहा था उसी में उसकी गुजर-बसर मने में होने लगी।

इसी तरह सरकार पुरानी शिकायतें रफा करने के वजाय नयी शिकायतें पैदा कर देती है श्रीर फिर श्रान्दोजन करने पर इन नयी शिकायतों को दूर करके मूज मांग से जनता का ध्यान हटाने में सफल हो जाती है।

वेवल की प्रतीचा

याहसराय के भाषण पर अनेक व्यक्तियों ने अपने मत दिये। केन्द्रीय धारासभाओं के समज लाई वेयल का भाषण हुए एक पखनारा नीत जुका था, पर अभी देश को उसके सम्बन्ध में

मि॰ जिन्ना की प्रतिक्रिया का कुछ पता नहीं चला था। श्रपनी श्रादत के मुताबिक मि॰ जिन्ना कहीं एक महीने बाद वाहसराय या भारतमंत्री के भाषण पर मत प्रकट किया करते हैं। परन्तु 'न्यूज़ क्रानिकल' के दिएली के प्रतिनिधि के मि॰ जिन्ना से मुलाकात करने की वजह से इस बार लोगों को श्रधिक प्रतीचा न करनी पड़ी। यह मुलाकात २६ फरवरी को हुई श्रीर उसमें मि॰ जिन्ना स्पष्ट श्रीर जोरदार शब्दों में बोले। मि॰ जिन्ना के पिछले वक्तव्यों श्रीर मुलाकालों के बावजूद पाकिस्तान-योजना पर श्रमी तक श्ररपष्टता श्रीर रहस्य का पर्दा पड़ा हुश्रा था, किन्तु इस मुलाकात में यह पर्दा हट गया। मि॰ जिन्ना ने श्रपनी मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान दिये जाने के तीन महीने बाद कांग्रेस की शेखी जाती रहेगी। किन्तु पाकिस्तान की कल्पना स्पष्ट होने, उसकी लम्बाई श्रीर चौड़ाई प्रकट होने, उमकी जनसक्या श्रीर चेत्रफल जादिर होने, उसकी स्थापना करने श्रीर उसे कायम रखनेवाली शक्ति पर कुछ प्रकाश पड़ने से पहले ही खुद मि॰ जिन्ना की शेखी का खात्मा हो गया।

मि॰ एम॰ ए॰ जिन्ना ने देश की राजनीतिक श्रवस्था पर विचार प्रकट करते हुए 'न्यूज क्रानिकल' खदन के प्रतिनिधि को जो वक्तन्य दिया, वह इस प्रकार है --

मि॰ जिन्ना ने कहा—''सरकार वर्तमान परिस्थिति से सतुष्ट जान पड़ती है श्रीर वह कोई कदम नहीं उठाना चाहती। कांग्रेस गैर-कान्नी घोषित कर दी गयी है श्रीर उसने श्रपनी तरफ से किसी हृदय-परिवर्तन का पश्चिय नहीं दिया है।''

प्रश्न— 'सरकार कांग्रेस से बातचीत क्यों नहीं छुड़ करतो ? या बह श्री राजगीपाजाचार्य-जैसे किसी न्यक्ति को, जिसने श्रापकी पाकिस्तान की माग के सिद्धात को—हिन्दू श्रीर मुसलमानों के दो प्रथक् राज्यों को मान जिया है, गाधीजी से मिलकर उन्हें श्रपने मत में परिवर्तन करने के जिए राजी करने का मौका क्यों नहीं देती ?"

मि॰ जिल्ला—''इसका मतलब यह हुन्ना कि जब तक गाधीजी को राजी नहीं किया जाता तबतक सरकार इमारी टिचित माग को स्वीकार न करेगी। यह तर्क इम नहीं मान सकते। जहा तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं नहीं कह सकता कि उसकी नीति क्या है, किन्तु यदि सरकार न्नापके सुमाव को मान ले तो इसका मतलब यह होगा कि जीत कांग्रेस की हुई है और सरकार कांग्रेस के बिना न्नागे नहीं बद सकती।''

प्रश्न--"किया क्या जाय ?"

मि॰ जिल्ला—"यदि बिटिश सरकार सच्चे हृदय से भारत में शान्ति स्थापित करने को उत्सुक है तो उसे भारत को दो स्वाधीन राष्ट्रों में बांट देना चाहिए—पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, जिसमें देश का एक चौथाई भाग शरीक होगा, और हिन्दुस्तान हिन्दुश्रों के लिए जिसमें समस्त भारत का तीन चौथाई भाग होगा।"

प्रश्न-"परन्तु भारत को दो देशों में बाटकर कमजोर बनाना या शत्रु के आक्रमण का शिकार बना देना कभी वान्छनीय नहीं हो सकता।"

मि॰ जिल्ला—"मैं नहीं मानता कि भारत की जबर्दस्ती एक रखकर ष्ठसे श्राधिक सुरचित बनाया जा सकता है। सच तो यह है कि इस हाजत में उस पर श्राक्रमण का खतरा ज्यादा होगा, क्योंकि हिन्दू भीर मुसलमानों में कभी सद्भावना नहीं हो सकती। हिन्दू श्रीर मुसलमानों के जिए एक ही देश में रहना या शासन सब में सहयोग करना श्रासम्भव है। न्यूकाउन्डलेंड को पूर्य स्वाधीनता प्रदान करने का बचन दिया गया है। यदि छोटा-सा न्यूकाउयडलेंड उसी महाद्वीप में अपना स्वतंत्र शन्तिस्य बनाये रख सकता है, जियमें कनाडा है, तो पाकिस्तान मी श्रिकेबा रहकर श्रपनी उतित कर सफेगा, व्योंकि उपकी जनसक्या ७ करोड़ से द्व करोड़ तक यानी ब्रिटेन से दुगनी होगी। रूस में १६ स्वाधीन राज्य कायम किये गये हैं, किन्तु इससे रूस श्रपने को कमजोर नहीं मानता। ब्रिटेन वर्षों से हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र का रूप देने के जिए प्रयत्मशीज रहा है, किन्तु उसे श्रसफजता ही मिली है। श्रव उसे भारत में दो राष्ट्रों का श्रस्तित्व मान बेना चाहित्।"

प्रत--"पर थाप जानते हैं कि कांग्रेस थोर हिन्दू इसे कभी न मानेंगे। यदि सरकार इस प्रकार की कोई योजना श्रमत में जाती है तो हिन्दू थार कांग्रेस सर्वाग्रह शुरू कर दते हैं और तथ हिंसा थ्रौर गृहशुद्ध की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है।"

मि॰ जिन्ना — ''नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि विटिश सरकार पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान श्रवग-श्रवग कायम कर दे तो कामेस श्रीर हिन्दू उसे ठीन महीने के भीवर स्वीकार कर लगे। दूसरे जफ्नों में सरकार चाहे तो कामेस को शेखी कुड़ ही समय में मुजा सकती है। सच तो 'यह है कि मुस्लिम बहुमववाजे पांच प्रान्तों में पाकिस्तान के सिद्धान्त के खनुसार पहले ही कार्य हो रहा है। इसके मुस्लिम लोगी मित्रमहलों में हिन्दू मत्री भी कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान से सभो का लाभ है। निश्चय हो हिन्दु श्रों को इसमें कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए, क्यों के तान-चांथाई भारत पर उनका श्रीकार रहेगा। उनका देश भूमि श्रीर जनसंख्या के विचार से इस श्रोर चीन को छोड़ ससार में सबसे विशाल होगा।"

प्रशन-परन्तु गृहयुद्ध छिड़ने में कोई कसर न रहेगी। श्राप एक भारतीय श्रवसटर को जन्म देंगे, जिस पर हिन्दू श्रख ह भारत का मारा उठाकर श्राक्रमण कर सकते हैं।"

सि॰ जिन्ना—"इससे मैं सहमत नहीं हूँ। परन्तु नये विधान के श्रतर्गत एक परिवर्त नकाल भो होगा श्रार इस काल में, जहाँ तक सशस्त्र सेना श्रीर विदेशो सम्बन्धों का ताल्लुक हे, विदिश सत्ता सर्वोपरि रहेगा। परिवर्तन काज की लम्श्राई इस यात पर निर्भर रहेगो कि दोनों राष्ट्र विदेन के साथ श्राने सम्बन्ध तथ करने में किनना समय जगाते हैं। श्रान्त में दोनों भारतीय राष्ट्र विदेन से उसी प्रकार सिश्च करेंगे, जिस प्रकार मिस्न ने स्वाधोनताशास करते समय की थी।"

प्रत--''यदि उस समय विटेन ने सर्क उपस्थित किया कि हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान पड़ीसियों के रूप में नहीं रह सकते श्रीर भारत से श्रापना श्राधिकार न हटाया तब क्या होगा ?''

मि॰ जिन्ना--"यह हो सकता है, पर इसका सम्मावना नहीं जान पहती। यदि ऐसा हुन्ना मो तो हमें वह श्रातिरिक स्वाधोनता मिली होगी, जिससे श्रातकत हम विचत हैं। एक प्रयक् राष्ट्र श्रोर स्वाधान उपनिवेश के रूप में हम जिटिश सरकार से समकीता करने की उत्तम स्थिति में रहेंगे जो कम-से कम वर्तमान गतिरोध से तो श्रव्ही हो होगी।"

प्रश्न--''जब ब्रिटेन यह कहता है कि वह भारत को जरही-से-जरुदी स्वाधीनता देना चाहता है तो क्या छाप उस पर विश्वास करते हैं ?''

मि॰ जिज्ञा—"में ब्रिटेन को नेकनीयती पर उस वक्त यकीन करूगा जब वह मारत का घंटवारा करके हिन्दू और मुसज्ञमान दोनों को थाजादो देगा। १८४८ में जान ब्राह्ट ने कहा था— इंग्लैंड कब तक हिन्दुस्तान पर हकूमत करना चाहता है ? क्या साधारण बुद्धि रखनेबाजा कोई ध्यक्ति विश्वास कर सकता है कि मारत-जैसा विशाज देश, जिम्में बीस चिमिन्न राष्ट्र भौर बीसियों विमिन्न माषाए हैं, कभी एक, अखड साम्राज्य के रूप में रह सकता है ?"

परन--"क्या श्राप दिछी में वाइसराय से मिर्लेगे ?"

मि॰ जिद्धा'--' यदि वाह्मराय सुक्तमे मिजना चाहेंगे तो मैं उनसे वही प्रमन्ततापूर्वक मिल्'गा। किन्तु श्रभी जो कुछ कह चुका हैं उससे श्रधिक मैं श्रीर कुछ नहीं कर सकता।'

मि॰ जिल्ला से जो प्रश्न किये गये थे वे ऐसे थे कि हनका वही उत्तर दिया जा सकता था, जो मि॰ जिन्ना ने वास्तव में दिया था। ये इत्तर निश्चित श्रीर स्पष्ट थे, जयकि मि॰ जिन्ना के पिछत्ते कथन अस्पष्ट व अमिश्चित हुआ करते थे। १७ फरवरी, १६४४ को मि० जिन्ना ने माग की थी कि श्रमेजों को भारत का वैँटवारा करके चन्ने जाना चाहिए श्रीर लार्ड वेवल का भाषण एक प्रफार से मि॰ जिन्ना की उस माग का जवाब था। लाउँ वेवल ने धपने इस माप्या में "भागोलिक प्रता'' कायम रखने का अनुरोध किया था। मि॰ जिखा ने 'न्यूज़ क्रानिकल' के प्रतिनिधि को जो यक्तव्य दिया उसमें उन्होंने श्रपना विचार यदलकर यह कर दिया कि 'दिश का वँटवारा करके यहीं पने रही।" यह नारा लीग के स्वाधीनता के ध्येय की सबसे वदी श्रालीचना है। जरूरत पड़ने पर श्रमेज भारत में ही रह जायंगे श्रौर हिन्दुस्तान से पाकिस्तान की रहा करेंगे। मि॰ जिन्ता को यह भी विश्वास था कि यदि पाकिस्वान की स्थापना की गयी तो कांग्रेस श्रोर दिन्दू न ती सरवाग्रह करेंगे खौर न गृहयुद् ही छेड़ेंगे। मि॰ जिन्ना का मतलय दूसरे शब्दां में यही था कि श्रहपसंख्यक वहसंख्यकों को जयर्दस्ती अपनी घात मानने के जिए विवश करेंगे। परनतु चिजये इस स्थिति की उत्तर दं। जीग धतर्कातीन सरकार पर इसजिए श्रापत्ति कर रही थी कि उसमें शासन-संघ की मलक थी, पर कांग्रेस श्रवकालीन सरकार म्थापित किये जाने के पत्त में थी। एक त्रण के लिये मान जीजिये कि कांग्रेस कहती कि ''राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करो, सुश्विम जीग उसे मान केगी और इस तरह जीग की रोखी खत्म हो जायगी" तो क्या यह जीग और उसके नता की घरहा जगता ? कम से-कम इस श्रवस्था में एक यह जाभ तो था कि श्रस्पसस्यक समुदाय-दारा षहुसख्यक समुदाय को विवश करने की न्थिति तो उत्पन्न न होती। द्वाव डालने की स्रवस्था में एक तो दवाव डालता है श्रोर तूमरा दवाया जाता है। दोनों ही दलों क्षी हानि उठानी पड़ती है. किन्तु साभ वीसरे दत्त को होता है, जो दोनों मूर्फ दलों को बढ़ते हुए देखता हुआ श्रवग खड़ा रहता है। जबिक एक मछलो दूसरी से तालाय में उलकती रहती है, चील नीले श्राकाण में उट्ती हुई शिकार के लिए बात लगा लेशी है। इसी प्रकार दो बिल्लियों का सगदा चुकानेवाले बदर का लाभ होता है। मि॰ जिन्ना की योजना यह थी कि यहुसंख्यक समुदाय की दयाया जाय ग्रीर थमें ज पहले देश का बँटवारा करें थीर फिर उस बँटवारे को कायम रखने के लिए यहाँ बने रहें। इस घटना का पाठक के मन पर नाटकीय प्रभाव पहता है थार उसमें स्वाभाविकता का ग्राभाव दिखायी देता है।

यह श्राश्चर्यजनक तथा श्रमत्याशित करतय दिलाने के बाद क्या लोगों के लिए यह कहना यनुषित था कि मि० जिन्ना भारत में श्रमेजों के इशारे पर चल रहे हैं श्रीर लोग विटेन की दोस्नी का पार्ट घदा कर रही है। यदि लोग ने एकता की जगह बँटवारे को पसद किया तो इसके समर्थन में कुछ कह सफने की गुंजाइश है, किन्तु जब उमने स्थाधीनता श्रीर स्वतंत्रता की तृत्वता में पराधीनता श्रीर दासरा को पसंद किया—गोकि लीग का ध्येय म्याधीनता घीपत दिया जा जुका है—तो कांग्रेस के विरुद्ध यह शिकायत करने का पूछ भी घाधार नहीं रह जाता किट सका यम्बर्धवाला प्रस्ताय की के विरुद्ध था। पहिल विटेन भारत को प्रयक्ष हाने के श्रीयकार के साथ स्थाधीन भौपानिहेशिक पद है रहा था तो एक साम्बर्धायक सगठन विटेन में भारत में धनिश्चित काल कर रहने

का श्रनुरोध कर रहा था। इसे हिन्दुस्तान या पाकिस्तान कुछ भी क्यों न कहा जाय-यह तो सचमुच हंगलिस्तान ही था।

कांग्रेस ने सर स्टेफर्ड फिप्स के चागमन के समय दिखी में एक प्रस्ताव पास करके चपना यह निश्चय जाहिर किया था कि ''वह किसी प्रदेश की जनता को उसकी मर्जी के खिलाफ भारतीय सब में सिमिलित करने की स्थिति की कलपना नहीं कर सकती।'' परन्तु मि॰ जिन्ना इससे मंतुष्ट नहीं हुए। इस स्थिति की तुलना फिलिस्तीन की वेलिंग वाली घटना से की जा सकती है। उसमें न तो यहूदी श्ररवों की श्रमध्यष स्वीकृति को मानते थे श्रीर न श्ररव ही खुले गव्दों में स्वीकृति देते थे। इसो तरह न तो मुस्लिम लोग हो कामेस-द्वारा सिद्धात की श्रमध्यष स्वीकृति को मानने को तैयार हुई श्रीर न कामेस ने ही साफ लव्जों में स्वीकृति प्रदान की।

श्रंभेजों ने यह अनुभव नहीं किया कि लेबनान के १६४४ वाले दंगों के ही समान भारत में १६४२ के उपद्वां की जिम्मेदारी लाइने की श्रपेशा राजनीतिक थए गे को दूर करना कहीं श्रिक महस्वपूर्ण था। कामेस या कामेसजनों से यम्बई के मस्ताव को वापस लेने की लो माग वार-बार की जा रही थी उससे तो यही जाहिर होता था कि मिटेन में राजनीतिक समस्या को हल करने की तुलना में हसी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। एक के वाद एक घटनाए होती चली जा रही थीं श्रीर परिस्थिति में भा परिवर्तन हो चला था, किन्तु सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे राजनीतिक वार्ता का रास्ता साफ होता। श्रामस्त, १६४० में श्रवरसंख्यकों से समसीते की बात उठायी गयो। फिर किप्स-योजना श्रायो। श्रव में बम्बई का मस्ताव वापस लेने, पिछले कार्यों के लिए खेद मकट करने श्रीर भविष्य के लिए वचन देने को शर्तें पेश की ग्र्यों। हतना ही नहीं, काग्रेसजनों-द्वारा वम्बईवाले मस्ताव की निंदा, काग्रेस-द्वारा सयुक्त रूप से युद-प्रयत्न में सहयोग श्रीर नया विधान बनने तक बाइसराय की शासन परिषद् कायम रखने की वार्ते हमारे सामने श्राई। वास्तव में जब कमो भी राजनीतिक ग्रुथी को खुलमाने का कोई रास्ता निकलता था तभी सरकार कोई-न-कोई नयी समस्या खड़ी कर देती। सरकार की यह प्रवृत्ति श्राखिर में इस हद तक पहुची कि सर रेजिनाएड में स्सवेल ने राजनीतिक श्रइगे के श्रस्तत्व से ही इन्कार कर दिया।

अब भारत-सरकार खुलकर मनमानी करने लगी । उसकी तरफ से कहा जाने बगा कि निन्दा के प्रस्तावों से कुछ भी लाभ नहीं है, बिन्क इनके कारण तो सरकार की गिर-जिम्मेदारी में युद्धि ही होगी । अधिक खेदजनक नज़ारा तो शासन परिषद के भारतीय सदस्यों की वे करत्तें थीं, जिनके द्वारा वे खुद अपने अग्रेज सहयोगियों के कान काटने लगे। यदि सर रामस्वामी ग्रदा-जियर शासन-परिषद में अपनी दुधारा नियुक्ति की चर्चा न करते तो काग्रेस पर कीचड़ उद्यालने के उनके प्रयत्न इतने दयनीय न होते । आपने कहा—''पांच वर्ष तक शासन-परिषद का सदस्य रहने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने पद के दूसरे कार्यकाल को प्रसन्ततापूर्वक स्वीकार करे तो इसे असाधारण बात हो कही जायगी—इसिलए नहीं कि पिछु वे पाच वर्ष में उसे बहुत कुछ द्वरा-मजा सुनना पढ़ा है, बिल्क इसिलए कि अगर वह ईमानदारों से काम करता रहा है तो उसे इस काल में चिंताओं और परेशानियों का असद्य भार उठाना पढ़ता होगा। यही कठिनाई थी। क्या शासन-परिषद् के भारतीय सदस्य यह अनुमव नहीं करते थे कि राष्ट्र को स्वाधीनता से चिंचत रखना, उसे एक ऐसे युद्ध में ढकेल देना जा उसका अपना नहीं था, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की भन्न मित्र परेस युद्ध में ढकेल देना जा उसका अपना नहीं था, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की भन्न मित्र व देना और जले पर नमक ख़िड़कने के समान जाति, धर्म और राजनीतिक पद को राजनीतिक मित्र न देना और जले पर नमक ख़िड़कने के समान जाति, धर्म और राजनीतिक पद को राजनीतिक

प्रगति की बाधाएं बताना साम्राज्यवाद की वही पुरानी चालें न थीं, जिन्हें हम लार्ड डरहम से लार्ड वेवल तक देखते था रहे हैं ? वेवल और जिनालिथगो, एमरी और जेटलेंड, चिंचल और चेम्बर केन तो साम्राज्यवाद की मशीन को चलानेवाले थे ही, पर उस मशीन के पिहेंथे पर वैठी एक सब खी यदि सोचे कि वही मशीन को चलाती है तो बया हसे उचित छहा जा सकवा है ? सर रामस्वामी मुदालियर ने ही तो वहा था कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना अगले रू 'वर्ष तक महोनी चाहिए।

वार्षिक बजट में कमी के कई प्रस्ताव पास हो गये। कांग्रेस के एक प्रस्ताव के अनुसार वाइसराय की शासन परिषद् का ही खर्च नामंजूर कर दिया गया। इतना ही नहीं, अर्थ विभाग के लिए जो रक्म मांगी गई थी उसे भी मंजूर करने से इन्कार कर दिया गया। यह कारवाई उस हालत में हुई जब कि कांग्रेस के वृक्ष ४६ सदस्यों में से सभा में सिर्फ १६ ही उपस्थित थे। बजट-अधिवेशन में ही जब सरकार के विरद्ध निंदा के सात प्रश्ताव पास हो गये तो सरकार खुल कर निरक्षणता के चेत्र में उत्तर आई। अर्थ-सदस्य सर जमीं रेजमेन ने कहा कि सरकार जानती है कि सभा का बहुमत उस के पन्न में नहीं है। सर जमीं के शब्द ये थे '—

'सभा में बहुमत न होना सरकार के लिए कोई नयी बात नहीं है। यहि लोग राजनीतिक उह रेयों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो प्रत्येक दिन तो क्या प्रत्येक घरटे वोट लिये जाने का मनहूस दृश्य दिखायी दे सकता है।

"इससे सरकार या विरोधी पर्च में जिन्मेदारी की भावना आती है या नहीं—इसका निर्णय में सदस्यों पर छोड़ता हूं। यदि सरकार को हराने वा कोई भी अवसर आता है तो उससे जाभ उठाने की सन्भावना ही अधिक रहती है। परिणाम यह होता है कि सभी तरफ गैर-जिन्मे-दारी ही फैल जाती है।"

हसी बीच कांग्रेस श्रीर लीग में सद्भावना श्रारवाशित रूप से बढ़ने लगी। समाचार पर्तें ने हस भावना को श्रीर भी बढ़ाया श्रीर सभी तरफ श्राशा बढ़ती हुई दिखार्यी देने लगी। मूला-माई देसाई ने जो पार्टी दी थी उसमें वे खुद, सरोजिनीदेवी, नवावजादा जियावतश्रकी खां श्रीर सर यामीन खां के साथ एक ही मेज पर बैटे थे। श्रखवारों में तो यहां तक छुप गया था कि दोनों दलों में कितनी ही महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में समक्तीता हो गया है। उधर बाह्सराय ने ६३ दिनों में मारत के ग्यारहों शांतों का दौरा कर जिया था। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य खाध-स्थिति का श्रध्ययन करना श्रीर साथ ही देश के विभिन्न मागों में सैनिक स्थिति को देखना भी था। इस दौरे में बार्ड वेवज ने राजनीतिक समस्या पर न तो कुछ कहा श्रीर न मद्रास में श्री राजगीपालाचार्य से हुई बातचीत के श्रतिरिक्त किसी राजनीतिक वार्ता में ही भाग जिया।

तार्ड वेवल को भारत श्राये हुए छ महीने श्रीर वाहसराय के पद पर उनकी नियुक्ति की घोषणा हुए एक साल का समय बीत चुका था। उन्हें भारतीय राजनीति का श्रमुभव भी कम न था, क्योंकि इंग्लेंड में भारतमत्री के कार्यालय में रहकर उन्हें साम्राज्यवाद के रहस्यों का ज्ञान पूरी तरह से हो चुका था। वहीं सर रामस्थामी मुदालियर ने वाहसराय को श्रपनी विनद्रता श्रीर जी-हनूरी से प्रभावित किया होगा श्रीर वहीं वे पाच साल तक फिर सदस्य यताये जाने के हक्षदार हुए होंगे।

इस प्रकार जार्ड वेवल अपने कार्यकाल का दसवां हिस्सा इन छ. महीनों में समाप्त कर चुके थे। देश की भार्थिक, सामाजिक, सैनिक और राजनीतिक समस्याओं का निकट से भारयशन करने के लिए उन्होंने कोई प्रयान वाकी म छोदा था। गोकि सैनिक छेत्र में स्याित प्राप्त करने का समय नहीं रहा था, फिर भी सेनिक विषयों में लार्ड वेचल की दिल चरपी बनी रही। कार्च वे फिन्डमार्शल की वहीं लोहने की यात कह छुके थे फिर भी दें रों के मध्य वे सेनिक मामलों में विशेष दिलचम्पी केते थे। तुरन्त निर्ण्य करने और उन निर्ण्यों को ग्रमल में लाने के अपने सहज गुण थीर सक्टप्र्ण परिस्थितियों हा सामाजिक चेंग्र में ठीक स्थिति का पता लगाने थार किये गये निक्षयों को ग्रमल में लाने की दिशा में भी उन्हें बहुत काम करना था। वे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सर जोसेक भोर की श्रम्य में श्रे उन्हें बहुत काम करना था। वे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सर जोसेक भोर की श्रम्य सामाजिक चेंग्र में ठीक स्थिति का पता लगाने थार किये पर्या निक्षयों को ग्रमल में साम की श्रमल में एक समिति निशुक्त कर चुके थे। सदक बनवाने व वंज्ञानिक शोध के विषय में भी समितियां नियुक्त की जा चुकी थीं। लाह लिनिक्रियगी के मम्य में सर जान सार्जेन्ट हारा गाँचार की गयी शिक्षा योजना भी श्रमल में श्राने का इंतजार हो रहा था, परन्तु लाह वेचल ने शिक्ष की तुलना में सहकों के विस्तार को तरजीह देकर श्रपने साम्राज्य वादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। राजनीतिक सरसा के विषय में वे वही साधारण बार्व कहकर सुप रह गये, जिनकी चर्चा उपर हो सुकी है। साफ जान पहता था कि प्रमी ये आगी गहीं विद्ना चाहते थे।

परन्तु राजभीतिक गतिरोध से सम्बध में जार्ड वेवल का दृष्टिकीय मानने के लिए भारत, इ श्लेंड या श्रमरीका का जोक्मत तैयार न या। हिन्दुस्तान के वयोवृद्ध राजनीतिक श्रपने शांति-पूर्ण जीवन की स्थागकर सोई हुई साकरों की जगाने छौर दुछ न करने की भीति के ख़तरे से श्रागाह हरने के लिए मेदान में था गये थे। जिन महामाननीय शास्त्रीजी का एक एक शब्द अभेज़ों के लिए चाहिंचल के सिद्धांतों के समान मान्य या और जिन्हें सी० एम० का सम्मान प्राप्त हो चुका था (जो बगाल के गवर्नर मि० देसी को बाद में दिया गया) वे घपनी इस सद्दत्र स्पष्टता, तेजस्थिता श्रीर दूरदशिता के साथ बोले, जिसके लिए वे यूरोप श्रीर श्रमरीका में एक दी जैसे प्रमिद्ध थे। उनका सकसद सिर्फ गांधीजी की रिहाई या राजनीतिक शहंगे को दूर करना न होकर कुछ आगे की धातों का खयाल करना था। ने मुद्ध व शांति की आगामी समस्याभी का विचार कर रहे थे। वे एक ऐसे भविष्य के निर्माण की बात सोच रहे थे, जिसमें सवर्ष को समाप्त करके सद्भावना स्थापित होती थी। इसके उपरांत मास्त के वयोवृद्ध मनीवी महामनः पहित मदनमोइन मालवीय ने भी गांघीजी श्रीर उनके साथियों की रिहाई की विवेकपूर्ण माग उपस्थित की । उन्होंने श्रापनी माग उस उत्तर पर आधारित की, जो सरकार-द्वारा लगाये गये भारोपों के सम्बन्ध में गांधीजी ने दिया था। श्रुत्तेय पंडितजी मार्च के महीने में एक सर्वदक सम्मेजन करना चाहते थे, किन्तु वाद में निर्देज-सम्मेजन ही सर तेज बहादुर समू की धम्यवता में ७ श्रीर म श्रील को लखनऊ में हुआ। -इस सम्मेलन ने शपने प्रसावीं-हारा सभी दलों का प्रतिनिधित्व करनेवाली राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के श्रतिरिक्त सूर्यों में मिलीशुली वजार वे कायम करने, व्यवस्थापिका समाभ्रों का नया चुनाव करने भीर साम्प्रदायिक समझौता करने के जिए कामेसी नेताओं की विना किसी शर्व रिहाई का अनुरोध किया। सर तेज बहादुर सपू ने, जो देन्द्रीय-सरकार के कानून सदस्य रह चुके थे और इस सम्मेलन के सभापति भी थे, संदेह प्रकट किया कि सम्मेलन को श्रपने उद्देश्य की प्राप्ति में शायद सफलता न मिले, क्योंकि सरकार के विचार के अनुसार सम्मेलन में भाग लेनेवाले नेताओं के अनुग्रायी नहीं हैं, और जिन स्रोगों के धनुयायी मौजूद हैं, वे जेलों में बन्द हैं।

श्रम महस्स हिया जा सकता है कि उस समय तदन में कितनी ही संस्थाए—जैसे हंडिया जीग, मज़दूर सम्मेजन, देंढ यूनियन सम्मेजन, स्वतन्त्र मज़दूर-दल सम्मेजन श्रोर कामनवैरुध पुप सम्मेजन श्राटि—जो प्रयत्न कर रही थीं वे कितने वेकार थे। ये सब उच्च श्रादर्श, गहरी नेक-पीयती श्रीर विश्वाद न्याय-भावना का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, किन्तु वे सब-की सब विटेन के कहरपंथी समुदायके श्रागे श्रशक्त थीं। विटेनका कहरपंथी समुदाय चद परिवारों तक सीमित है श्रीर शासन शक्ति के साथ साम्राज्य की पूजी, रवसाय श्रीर न्यापार भी उसी के हाथों में केन्द्रित है।

जय कि एक तरफ इस प्रकार की सस्थाएं अपनी श्रावाज शासकों के कानों तक पहुंचाने का प्रयस्न कर रही थीं,जेल के पाइर के कांग्रेसियों—विशेषकर संयुक्त शांत के कांग्रेसियों ने मिल कर महास्मा गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया घीर रचनात्मक कार्यक्रम को शांगे बढ़ाने की श्रावश्यकता पर जोर दिया।

इन्हीं दिनों चीन से श्रमरीका जाते हुए डा० लिन-शु-तांग भारत आये। उनके श्रागमन में भारतीयों ने यही दिजवस्पी जी, कितु खेद यही रहा कि वे श्रधिक समय यहां उहर नहीं सके।

लदन में साम्राज्य के भ्रन्य भागों के गुलगपाई के वीच भारत भी समाचारपत्रों तथा समान्त्रों के द्वारा ध्यान म्नाकपित किये रहा।

जैसे इन सय चेतावनियों का उत्तर देने के ही लिए मि॰ एमरी ने १८ अप्रैल, १६१४ की पार्कीमेंट में एक वक्तन्य दिया। श्रापने कहा—"भारत सरकार की शासन-व्यवस्था को पंगु धनाने के लिए जो सामृहिक शांदोजन किया गया था उसके लिए प्राय निश्चय ही कांग्रेसी नेता जिम्मेदार थे।" जब भि॰ सोरेंसन ने पूछा कि "वया सचमुच ही कांग्रेसियों ने इस श्रान्दोजन को उक्त-साया था" तो भि॰ एमरी ने कहा—"हां, विवदुल निश्चय ही।" इस प्रकार जयकि "प्राय: निश्चय" कुछ सेक्वर में "विवदुल निश्चय हो। सम्मा का सकता है कि उनके द्वारा किया गया श्वारोप कहां तक सत्य हो सकता है।

मि॰ एमरो ने घड़े श्राभमानपूर्वक उदीसा श्रीर सीमाप्रांत में पार्जीमेंटरी शासन चलाने का जिक्र किया। परन्तु सच बात तो यह थी कि उदीसा में ४० में से २० श्रीर सीमाप्रांत में ६७ में मे २७ इपक्ति शासन के जिम्मेदार थे। मि॰ एमरी का मापण घहुत ही खुट्ध कर देनेवाला था। भी पेथिक लारेंस ने (जो १६४४ में भारतमश्री हुए) कहा कि मि० एमरी ने श्रपने मापण की तीपणता का तनिक भी शनुभव नहीं किया और सिर्फ एक हसी बात से प्रकट हो गया कि ये अपने पद के कितने शनुपत्र तहीं।

सात बांग्रेसी प्रांतों में लोब पिय शासन समाप्त होने के समय से ही प्रतिवर्ष श्रप्रैल के सहीने में विदिश पालीमेंट में ६३ घारा का शासन लारी रखने के सम्यन्ध में यहम होती रही है। मारतीय शासन के ऐयट की धारा ६३ सम्यन्धी यिल पर घटस होने के उपरात जिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों के मध्य शांति के समय प्रकता कायम रखने के सम्बंध में घट्टम हुई। इस समय में मस्ताप्त कामन-सभा के एक मजदूर सदस्य भी शिनवेल ने उपस्थित किया, जिनका मुक्ताव याद की घटनाओं से शतुदार वल तथा माम्राज्य दनावे रखने की तरफ प्रकट हुआ। मि० शिनवेल में विशा दिली संकीच थे ६० नवस्यर, १६४२ वाली भी चिचल की रस घाषणा का समर्थन दिया, जिसमें साम्राज्य को यहाँ रखने की दात कही गयी थी।

मि॰ शिमपेख के क्यम के भौजिएय के सम्बंध में कुछ मत प्रकर किये दिना हो भारठसंत्री

जान मोर्ल के एक वेसे ही कथन की ज़ोर ध्यान छाष्ट्रए किया जा सकता है कि भारत की समस्या राजनीतिक नहीं जातीय है। परंत बया मि० शिनवेल ने यह शतुमव नहीं किया कि राजनीतिक स्वाधीनता के विना श्राथिक उन्नति श्रसम्भव है। यथा उन्होंने यभी ऐसा साम्राज्य देखा है जिस का वह रय उपनिवेशों में अपने तैयार माल के लिए मंहियां और कच्ची सामग्री की खोज रहा है। श्रीर साथ ही उन उपनिवेशों को श्राधिक स्वरः श्रताशान्त हो ? चाहे बदेशी पूंजी की मरमार. याजार में सरते व तैयार विदेशी माल की रावत. कच्ची सामग्री के शोपण, देश के बाहर रिजन्दी की हुई बन्पनियों द्वारा देश के व्यवसाय पर श्रधिकार जमाने और स्थानीय कानूनों और मुझ-सम्बन्धी निर्देशणों से बचने की चालें हों अथवा न्यापारिक संरक्षणों के बहाने अधीन देश के व्यवसायों पर एकाधिकार स्थापित कर लेने के हथकंटे हों- वास्तविक साय तो यही है कि राज-नीतिक प्रभुत्व ही आर्थिक पराधीनता या शाधिक रवतंत्रता का प्रैसला करता है। और मि० शिनवेल भारत की समस्या की जब राजनीतिक नहीं द्याधिक बताते हैं तो वे जानवृक्त' कर गलत-बयानी करते हैं । जब इंग्लैंड में सर स्टेफर्ड किप्स जैसे स्थक्ति सुनाफा कमाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कहते हैं ताकि काम की उचित शवस्थाएं हों तो भारत-जैसे देश को अपने करने माल की दिफाजत करने, श्रायात रोकने, जकात पर नियंत्रण करने रेलों के महस्रलों की देख-रेख करने श्रीर मदा व विनिमय-प्रणातियों पर नियंत्रण रखने के लिए और भी कितना स्पत्र होने की ब्रावस्य-कता है ? जिटेन इन्हीं सब जिन्यों से भारत में अपनी श्राधिक नीति बनाता है। मजदूर दब के कहरपथी सदस्य मि० शिनवेल ने भारत के संबन्ध में यही कहा और सच भी यही है कि परमारमा भारत की अपने ऐसे मित्रों से रक्षा करे, यही अच्छा है।

भारतीय राजनीति के संबन्ध में कामन-सभा में एक और चर्चा हुई। इधर पार्लीमेंट के कुछ सदस्यों के दिसाग पर प्राष्ट्राणों का भूत सवार हो गया । सर हर्ष्ट विलियन्स ने कहा कि भारत से अबेजों का राज्य समाप्त हो जाने पर उस देश को हंसार के सबसे कठीर- ब हाणों के शासन में रहना पहेगा । मि० चर्चिल ने श्राशा प्रकट की कि युद्ध के बाद भारत स्वाधीन उपनिवेश का पद प्राप्त कर लेगा। हमें रेमजे मेकडानक्द के वे शब्द खुव बाद हैं, जो उन्होंने प्रथम गोल-मेज-परिषद् के अन्त में कहे थे, कि कुछ वर्षों में नहीं, बिलक कुछ महीनों में साम्राज्य में एक नया स्वाधीन उपनिवेश जुड़ जायगा । सर पर्सी रिस ने आश्चर्य प्रकट किया कि जिस भारत को छटे स्वाधीन उपनिवेशों का पद पाप्त करना है इसकी तरफ श्राधवर्यटे की बहस में कुछ भी ध्यान न दिया गया श्रीर यदि २४ सदस्यों की परिषर में उसकी चर्चा एक बार कर भी दी गयी तो इससे जाम ही क्या है। बहस में श्रनुदार दल की तरफ से सर दर्बर्ट विलियग्स ने विचार प्रकट किया, जिन्हें ब्राह्मणों के भूत ने भयभीत कर रखा था। आपने कहा कि किप्स योजना की अस्वीकृति ठीक ही हुई, क्योंकि उसकी किसी ने भी प्रशासा नहीं की। विरोधी दल के नेता ने कहा कि अनुदर दक्त न विशिष्ट साम्राज्य के विकास को श्रादर्श-सग्बन्धी उच रूप दिया है। वह उसे सत्य श्रीर सुन्दर का प्रतीक मानता है, जब कि हमारे मत से वह लुटेरेपन का ही परिग्राम है। श्रापने यह भी कहा कि श्रवीत में ब्रिटेन अपने उपनिवेशों का बुरी तरह शोषण करता रहा है पर अंत में शिनवेल, एमरी धीर ग्रीनबुद सभी इस एक ही पश्चिम पर पहुँचे कि अंग्रेजों के स्थापार की वृद्धि ही उनकी एकमान नीति होनी चाहिए।

## वेवल ने कदम उठाया

श्राखिर चमत्कार हुश्रा, लेकिन उसका एक दु खद पहलू भी था। दूसरी परिस्थितियों में गांधी जी की रिहाई एक खुशी की घटना ही मानी जाती श्रीर कहा जाता कि बिटेन के युद्ध मन्त्रि-मडल ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया। एर सच तो यह था कि गाधीजी की रिहाई उनकी वीमारी श्रीर श्रासन्न सकट के कारण हुई। एक सप्ताह पहले उनकी तन्दुरुम्ती बिगड़ने के वारे में जी समाचार छपे उनके कारण देश भर में घवराइट फैल गयी और वाहसराय के पास रिहाई के लिए तार-पर-तार पहचने लगे। वेवल ने कार्रवाई की, श्रीर तुरन्त की। वाइसराय के रूप में उनकी नियुक्ति की घोषणा १६ जून को हुई थी। घोषणा के चार महीने बाद ६ श्रक्त्यर को वे भारत पहुंचे थे। श्रव इस बात को भी पूरे छ महीने बीत खुके थे श्रीर गाधीजी की रिहाई में देरी होने के कारण भारतीय जनता व विटेन श्रीर श्रमरीका के दूरदर्शी लोग श्रशान्त हो उठे थे। जब मगुप्य कुछ्नेन कर सका तो जैसे प्रकृति उसकी मदद के लिये बाई । नये वाइसराय के कार्यकाल के छ. महीने प्रस्म हो रहे थे कि गांधीजी १४ श्रवेल को बीमार होगये। उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो पहला ब्रुलेटिन निकला उसमें दरानेवाली कोई वात मधी। पर उसी दिन उनकी हालत एकाएक विगएने की सचना भी मिली। पालींमेंट में गांधीजी के स्वास्थ्य के बारे में एक सवाल भी किया गया, जिसके जवाब में मि॰ एमरी ने कहा कि गांधीजी की बीमारी ऐसी सगीन नहीं है कि इन्हें फौरन रिहा किया जाय। ऐसा जान पहता था जैसे श्रधिकारी गाधीजी की दालत विगड़ने का इन्तनार ही कर रहे थे ताकि सिटबाद जहाजी के ममान अपने कधे पर बँठे बुद्द दे-जैसे इस इमिशाप को वे भी पपने कधे से उतार कर फेंक सकें। इसमें कोई शक नहीं कि चर्चिल, एमरी श्रीर वेवल किसी-म-किसी तरह राजनीतिक श्रह्मे की दूर करने के लिए उत्सुक थे। पर उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हो रही थी। दूसरे तरीकों के नाकामयाय होने पर वाइसराय के रुख में भी कुछ परिवर्तन होने लगा था श्रीर श्रव वे इस पर उत्तर शाये थे कि कांग्रेसजनों की सुद ही फैंसजा करके व्यक्तिगत रूप से वन्यईवाले प्रस्ताव के विरुद्ध मत प्रकट करना चाहिये। परन्त कांग्रेसजन जितना ही जिचार करते थे उतना ही श्रस्ताव पर कायम रहने का उनका हरादा पका होता था। इतना ही नहीं, एक आहिनेस के अतर्गत काम्रेयजनीं पर कुछ आरोप क्याये गये, बिन्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तब क्या दोना चादिये ? १२ जनवरी से ६ सहीने के लिए मजरयदी के जो शादेश दिये गये थे वे समाप्त हो रहे थे धौर वन्दियों को घादेशों की खबधि अदाये जिना जेलों में नहीं रखा जा सकता था। इस कठिनाई को इस करने क लिए प्रकृति या ईश्वर का वरद हस्त थागे परा। पहले जो युक्तेटिन जल्दवाजी में प्रकाणित किया गया उसमें "चिन्ता की कोई यात नहीं" श्रीर "सय ठीक ह" की ध्वनि थी। इसके बाद जो सुचना प्रकाणित हुई उसमें घवराद्दर थी श्रीर एकाएक शागावा महत्त का फाटक खोल दिया गया। द मही, १६४४

के दिन गाधीजी को उनके दत्त के साथ श्राज़ाद करके पर्णंकुटी पहुंचा दिया गया, जो पूना में लेही ठाकरसी का प्रसिद्ध निवास-स्थान है। गांधीजी पहली बार १६२२ में जेल गये थे थीर "श्रूरे- दिसाइटिस" के श्रापरेशन के बाद रिहा कर दिये गये थे। उम समय वे श्रपने छः वर्ष के कारा- वाम-काल में से सिर्फ दो वर्ष ही काट पाये थे। १६३० के श्रांदोक्तन में गिरफ्तार होने के बाद १६ जनवरी, १६३१ को उन्हें रिहा किया गया था लाकि लाई हेलिफेक्स से ममकीते की वार्व चला यकें। ४ जून, १६३२ को उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार श्रामरण-श्रनशन श्रारम्भ करके उन्होंने हतिहास का निर्माण किया। इस श्रनशन के ही परिणामस्वरूप पूना का समकीता हुआ। गाधीजी ने जेल से हरिजन-श्रांदोलन चलाने का श्रपना हक पेश किया और इस सममौते को भग किये जाने पर फिर श्रनशन किया। इस बार उनकी हालत ऐसी नाज़क हो गयी कि सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। उस समय भी गाधीजी इसी 'पर्यान्टी' में श्राकर रहे थे श्रीर इस बार भी यह छुटी उनके श्रागमन से पवित्र हुई, श्रीर यहीं उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया।

इस समय देश की जो राजनीतिक व साम्प्रदायिक हालत थी उस पर एक दृष्टि छालना श्रस्मात न होगा। गाधीजी की बीमारी शुरू होने के ही समय यानी १६ श्रप्रैल को जापानी भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर बढ़ श्राये। उधर पजाय में मि० जिन्ना की परेशानी बढ़ रही थी। उन्होंने श्रप्रेल की २० तारीख को पहुंचने की धमकी दी थी श्रीर १० तारीख को बम्बई से चल पहे। पजाब की इन घटनाश्रों की चर्चा इम एक विद्युत्ते श्रध्याय में कर चुके हैं।

सात मई को उत्तर-पूर्वी सीमा के निकट कोहिमा में, मध्य में पूना में श्रीर उत्तर-पश्चिम में लाहौर में क्या परिस्थिति थी ? जापानियों ने कोहिमा पर अधिकार कर लिया और वे कुछ समय मित्र सेनान्नों-द्वारा विरे रहे। घटनाचक अप्रत्याशित दिशा में घूमने लगा। पूना में बन्दियों का तर-वाज तो श्राजाद हुश्रा ही, साथ ही उसे जेल में डाजनेवाले भी श्राजाद होगये, क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति की विषमता से श्रधिकारी चिन्तित थे श्रौर गांधीजी का स्तास्थ्य विगड़ने पर वह बुरी होवी दिखायी देती थी । उत्तर पश्चिम में मि॰ जिन्ना ने हमला निया या, पर कम से कम श्रमी वो उनकी योजना निष्फल हो खुकी थी शौर वे हिथियार ढाल देने के लिए मजबूर हो चुके थे। भारत के इतिहास की इन तीनों घटनात्रों पर एक ही शीर्पक दिया जा सकताथा-- "आक्रमण्कारी पर प्राक्रमण।" श्रप्रैल, १६४३ में गाधीजी के श्रनशन के पाद मि॰ जिन्ना ने जो-कुछ कहा था जरा उसे भी स्मरण की जिये । श्रपने दिश्लीवाले भाषण में उन्होंने कहा था कि "गांधीजी के सरकार को पत्र लिखने में कोई लाभ नहीं है । इसकी वजाय यदि वे मुक्ते (मि॰ जिन्ना की) पन्न लिखें तो सरकार उसे रोकने की हिम्मत नहीं फरेगी । बाद में जब गाधीजी ने मि० जिल्ला को पत्र जिखा श्रीर सरकार ने उसे रोका तो कायदे-श्राजम ने श्रपनी इस पराजय पर यह कह कर पर्दा डाला कि गांधीजी को पहले धम्बई का प्रस्ताव वापस लेना चाहिए श्रीर हूसरे पाकिस्तान का सिद्धान्त मान तोना चाहिए और यदि तब ने कोई पत्र तिखें तो ऐसे पत्रको रोकने की सरकार कोई हिम्मत न करेगी । परन्तु मि० जिन्ना में यह सममने की बुद्धि न थी जो चौथे दर्जे का यालक समम लेता, कि यदि गांधीजी बम्बईवाले प्रस्ताव को वापस लेने को तैयार होते तो उन्हें मि॰ जिन्ना की सद्भावना प्राप्त करने के लिए ठहरने की जरूरत न पढ़ती । लेकिन जिन्ना साहब के दिमाग का पारा हो जिनजियगों से प्रोत्साहन प्राप्त करने के कारण इतना केँचा चढ़ा हुआ था कि वे लीग के सिंहासन पर बैठे हुए प्रधान मित्रयों को आदेश दे रहे थे श्रीर एक ऐसे राज-मीतिक दल से अपने सिद्धान्तों में परिवर्तन करने को कह रहे थे, जो अपनी तत्कालीन स्थिति पर

जीग के प्रभाव या उसके पिसद अध्यक्ष के समर्थन के विना ही पहुँच सका था । उनमें सौजन्य या शिष्टाचार की कभी हम सीमा तक पहुच चुकी थी कि उन्होंने न तो अल्लाहबख्श की हस्या की निन्दा में एक जफ्ज कहा था और न जेल में कस्त्रवा की मृत्यु पर शोक प्रकट करना ही उचित यममा था । परन्तु इन गांधीजी का क्या किया जाय, जो यम्बई-प्रस्ताव को वापस लिये या पाकिस्तान का सिद्धान्त माने बिना बिटिश सरकार के उदर को फाइकर बाहर निकल आये । अब जरा उस चित्र से इस चित्र की तुलना की लिये । एक तरफ गांधीजी धेर्य और आख्या विनम्रता और सौजन्य, सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे और दूसरी तरफ कायदे-आजम मिथ्या अभिमान, अहकार, तानाशाही मनोवृत्ति, कृटनीति और दावपेंच की मूर्ति बने हुए थे। राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए चर्चिल भले ही कोई रास्ता निकालने को उत्सुक हों, चाहे एमरी भी इस सम्बन्ध में चिन्तित हों, चाहे वेवल ही इसके लिए परेशान हों, किन्तु मि० जिन्ना अपनी ख्यित से एक इंच हटने या अपनी शर्तों के बाहर समस्या के निवटारे के लिए जरा उँगली हिलाने अथवा परिस्थिति में सुधार के लिए गांधीजी की रिहाई के समर्थन में एक लक्ष्म कहने को तैयार न थे।

श्रव गांधीजी की रिहाई के बारे में कुछ बातें कहने का श्रवसर श्रा गया है। जिम्मेदार श्रिवकारियों के काम करने के तरीके में कुछ मनुष्यता की कमी रह जाती है। श्रिष्ठकार श्रीर जिम्मेदारी केन्द्रीय व गांतीय-सरकार के मध्य वेंटी होने के कारण जहां माम्ली हाज्ञत में एक-मत, एक दृष्टिकोण श्रीर श्रव्छे या खुरे एक ही फैसले से काम चल सकता था वहां गाधीजी के मामले में हमेशा दो की ज़रूरत पड़ा करती थी। सचमुच एक म्यान में दो तन्तवार पड़ी हुई थीं। ऐसी हाजत में उनके एक दूसरी से टकराने की सम्भावना हमेशा रहती थी—श्रीर वह भी ऐसी हाजत में जब कि ब्रिटेन श्रीर भारत के मध्य पहले ही एक गम्भीर सवर्ष हिंदा हुआ था।

कस्त्रवा गांधी का देहावसान २४ फरवरी, १६४४ की हुआ। यह साधारण श्रादमी के समक्त की वात थी—नहीं, इंसानियत का तकाजा था कि ७४ साल के इस बुद्ध बदी को उस रथल से हटा दिया जाता, जहां उसकी साठ वर्ष की चिर-संगिनी बत्नी बा और तीस वर्ष के साथी और सेकेटरी महादेव की समाधिया उसकी नगर के हमेशा सामने रहती थीं श्रोर उसके मस्तिक में भावना का सागर उठाया करती थीं। ऐसी विपत्तियों में पढ़कर दूसरे किसी भी ज्यक्ति का श्रन्त हो चुका होता श्रीर गाधीजी का तो श्रीर भी। गाधीजी ने इन दोनों बटनाश्रों को जिस दार्शनिक भवितस्यता की भावना से सहा होगा उसकी उन पर ऐसी गहरी श्रीर भीतरी प्रतिक्रिया हुई होगी कि उसका वाहर से पता लगाना प्रायः श्रसम्भव था। साधारण गैंवार जब दहाड़ मारकर रो पड़ता है तो उसके शोक का सागर रिक्त हो जाता है श्रीर फिर उसके मनुख्य के श्रन्तर को फोड़कर बाहर निकलने की सम्भावना नहीं रह जाती।

पारिवारिक सम्बन्ध व प्रेम की जानकारी रखनेवाला कोई भी व्यक्ति गाधीजी का सवादला वहा से श्रन्यत्र करा देता, जहा उनके मस्तिष्क में स्मृतियों की श्राने से रोकना श्रसम्भव था। जह कस्त्रवा २४ फरवरी को मरीं तो गांधीजी का वहां से १४ मार्च की हटाया जाना कोई श्रसम्भव वात न थी। बजाय इसके सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने २६ मार्च को एक सवाल के जवाव में सिर्फ हतना ही कहा कि सरकार तबादले के बारे में सोच-विचार करेगी। ४ श्रप्रैल को जेलों के इस्पेस्टर्जनरल श्रहमदनगर किले में शाये श्रीर उन्होंने सम्भवत गांधीजी श्रीर उनके दल को उसी हमारस में रखना तय किया होगा, जिसमें कार्य-समिति के दूसरे सदस्य थे। फिर उन्हें १० श्रप्रैल तक

धहमदनगर किला क्यों नहीं ले जाया गया ? इस देशे की वजह से सरकारी दफतरों का दीलापन धीर दुहरी हकूमत थी। पर मलेरिया किसी की पर्याद नहीं करता—यहां तक कि सैक्सवेल श्रीर विस्टोवी की भी नहीं। रोग का कीटाणु सरकारी श्रफसर से श्रधिक शक्तिशाली होता है श्रीर जो काम बड़े-से-बटे श्रफसरों से नहीं हुश्रा वह उसने कर दिग्गाया।

गांधीजी की रिदाई का सभी जगह स्वागत किया गया। श्रमरीका में इसके बाद कांग्रेसी नेताओं के छुटकारे तथा राजनीतिक घएंगे को दूर करने का नया प्रयस्त होने की आशा करना भी स्वाभाविक ही था। श्रव हवा किस तरफ वहने जगी थी, यह इससे जाहिर है कि हिन्दुम्नान के एक श्रधगोरे श्रखवार ने लिखा कि "गांधीजी की रिहाई नैतिक व राजनीतिक दृष्टि से उचित ही थी।" पक दूसरे अधगोरे अखचार ने सलाह दी कि गांधीजी की श्रव कम-से-कम कुछ समय के जिए समसौता कर लेना चाहिए। उसने यह भी कहा कि पाकिस्तान के सिद्धात पर विचार करने के लिए गाधीजी चाहे जितने उरसुक क्यों न हों, किन्तु वे उसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें श्रपने सम्प्रदाय का भी तो विचार करना है। उसने यह भी कहा कि गाधीजी जो भी रच माध्मक प्रयत्न करेंगे उसमें लार्ड वेवल पूरी तरह सहयोग करेंगे। सभी तरफ से राजनीतिक गति रोध दूर करने की हच्छा प्रकट की जा रही थी और कहा जा रहा था कि यदि गांधीजी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। उपर जिन अलगरों की चर्चा की जा चुकी है उनमें से पहले 'स्टेट्समैन' ने आगे कहा -- ''परन्तु हमें सममौते की दीर्घकालीन सम्भावनाएं राजनीतिक चेत्र में श्रव्ही ही जान पहती हैं। राजनीतिक के रूप में गांधीजी की व्यवदार-युद्धि उच्च-कोटि की है। इस दृष्टि से उन्दे जान जेना चाहिए कि उनके नेतृस्व में काग्रेस ने अगस्त, १६४२ में युद्ध के संकटकाल में श्रपने ऊपर सामूहिक सत्याग्रह चलाने की जो जिम्मेदारी ली थी वह यदि नैतिक दृष्टि से अनुचित नहीं तो कम-से-कम राजनीतिक दृष्टि से दोपपूर्ण थी।" 'स्टेट्समेन' के इस कथन में यह ध्वनि निकलती है कि नैतिक दृष्टि से कामेस का कदम बिरकुल गलत न था।

इस प्रकार गाधीजीने आगाखा महल में अपने कमरे से फाटक के बाहर जो चन्द कदम रखे उससे भारतीय राजनीति का केन्द्रचिन्दु एक ही फटके से वहां पहुच गया। इससे पता चलता है कि उस समय देशकी राजनीतिक अवस्था कैमी नाजुक थी और शारीरिक दृष्टि से बजन एक मन से कुछ अधिक होने पर भी राजनीतिक तराजू के लिए वे कितने वजनदार साबित हुए। कहा जाता है कि योगी अपना वजन ४० सेर घटा या बढ़ा सकता है। हाड़, मास और चाम का वजन तो मन, सेर और छटांक में आंका जा सकता है किन्तु उस मावना का, जो राष्ट्र को अनु-प्राणित करती है, उस आस्था का, जो भारी पर्वतों को ज़िला देती है, वजन असीम है। अशक्त, रक्तहीन, खून के दबाव की कमी से पीड़ित, २१ महीने के कारावास के बाद छोड़े गये गांधीजी का ऐसा ही वजन था। अब वह 'पर्यंकुटी' के उन्मुक्त वायुमण्डल में सास लेने को शाज़ाद थे—अब वह आगाखां महल से बाहर आ गये थे, जिसमें उन्होंने जेल के रूप में प्रवेश किया और समाधि-भवन के रूप में छोड़ा।

गांधीजी की रिहाई के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण, किन्तु मनोरजक बात श्रीर भी है। इसका श्रेय किसे दिया जाय? श्रीर न छोड़े जाने के परिणामस्वरूप यदि कोई दुर्घंटना हो जाती तो उसके जिये कीन जिम्मेदार होता? रिहाई के एक या दो दिन पहले मि॰ एमरी ने कहा था कि जेज के भीतर श्रीर बाहरवाने कांग्रेसजनों में सम्पर्क कायम करने की इजाजत वे नहीं दे सकते। रिहाई से पूर्व, इसकी सब जिम्मेदारी उन्होंने वाइसराय के कथे पर हाज़ दी थी। रिहाई

से दुछ समय पूर्व वाइसराय दिल्ली में मौजूद न थे श्रीर यह भी नहीं बताया गया कि वह कहां गये हैं। उस समय शासन परिषद के भी सिर्फ दो ही सदस्य दिल्ली में मौजूद थे। यदि जिम्मेदारी वाइसराय की थी, जैसाकि मि॰ एमरी ने कहा था, तो वह सिर्फ भारतमंत्री,युद्ध-मंत्रिमंडल श्रीर प्रधान-मत्री के ही प्रति न थी. बल्कि उनकी श्रपनी परिपद में भी उसका कुछ ताल्लक था। लार्ड वेवल के पूर्वाधिकारी ने जो यह कहा था कि ६ अगस्त, १६४२ को गाधीजी की गिरफ्तारी का शासन-परिपद के सभी सदस्यों ने समर्थन किया वह केवल श्रद्ध सत्य था। पाठकों को सम्भवतः स्मरण होगा कि सर सी॰ पी॰ रामस्वामी श्रय्यर ने पद-प्रहुण करने के एक पखवारे के भीतर जो हस्तीफा दिया उसका एक कारण यह भी था कि र धगस्त, १६४२ को गांधीजी की गिरफ्तारी का फेंसजा हो जाने के कारण राजनीतिक समस्या के निबटारे के हरादे में गांधीजी से मिजने की उनकी योजना श्रभूरी रह गयी। यह भी बढ़े गौरव के साथ घोषित किया गया था कि फरवरी, १६४३ के श्रमशन के समय गांधीजी को न छोएने का निश्चय भी परिषद के अधिकाश भारतीय मदस्यों की रजामंदी से हम्रा था शौर तीन श्रत्पमतवाले भारतीय सदस्यों को इसी प्रश्न पर इस्तीफा भी देना पढ़ा था। फिर इन "प्रसिद्ध श्रीर देशभक्त" भारतीय सदस्यों की स्थित ६ मई १६४४ के दिन गांधीजी की रिहाई के सम्बन्ध में क्या थी ? वाइसराय दिल्ली से बाहर थे और उन्होंने इन "प्रसिद्ध और देशभक्त" व्यक्तियों की सलाह के विना ही फैसला किया। श्रभी हाल में डा॰ खान ने कहा था कि वे सरकार के एक अधिकारी के रूप में नहीं, बिक ख़द सरकार के ही नाते बोल रहे हैं। प्रश्न यद था कि रिहाई के सम्बन्ध में सरकार से सत्ताह जी गयी या नहीं ?

श्रव नया हो ? गांधीजी की रिहाई के बाद भारत में ही नहीं, इंग्लेंड श्रौर श्रमरीका में भी यही सवाल उठाया जा रहा था। न्यूयार्क के 'ईविनिंग टाइम्स' ने साफ लफ्जों में मजूर किया कि सेंसर की क्हाई के कारण श्रमरीकावालों को गांधीजी की गिरफ्तारी के समय की श्रसली हालत माल्म नहीं हो सकी। रिहाई सिर्फ 'डाक्टरी कारणों' से हुई है, इस बहाने को किसी ने महस्व न दिया श्रीर एक-एक करके मभी पन्नों ने यही मत प्रकट किया कि श्रिष्ठकारी श्रवसर मिलते ही हस कहु जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। जिस प्रकार सर श्रोसवाल्ड मोसले को फ्लेबिटिस के कारण मुक्त किया गया उसी प्रकार गांधीजी को मलेरिया, खून की कमी व रक्त के दवाव श्रादि के कारण रिहा किया गया। जो भी हो, कम-से-कम सभी इस विषय में तो एकमत थे कि कार्य-समिति के सभी सदस्यों को तुरत रिहा किया जाय और इस तरह समक्तीते का एक श्रीर प्रयत्न किया जाय। जापान के विरुद्ध सर्वांगीण युद्ध चलाने के लिए मिर्फ सेना में मर्जी करना ही काफी म या। यह यात भी ध्यान देने की थी कि इस धार जापान का इमला सोमा की मुठनेट न होकर भारत का पूरा शाममण ही था। इस यार एक जापानी वायुयान-वाहक और कुछ क जर तथा विष्वसक लहाजों का काफिला दिखाई देने का सयाल न था, जेसाकि ६ श्रमल १६४२ को हुझा था, यिक इस पार तो जापानी धासाम और यगाल के हिस्सों में युस शाये थे श्रीर स्थिति पहले के मुकावको में कहीं ज्यादा सगीन थी।

खंर, गाधीजी जिन किन्हीं भी कारणों से रिहा हुए हो, श्रय वे आजाद थे। श्रय टनकी खंदुरस्ती लुधर चली थी—या कम से-कम ऐसी हो गयी थी कि मामूली कामकाज कर सकें। श्रय इस श्रजनीतिक वार्ता को फिर से चलाना, जो ६ धगस्त १६४२ यो एकाएक भन कर दी गयी थी, विटिश सरकार हा ही काम था। साबारण केंग्र पर यद भी विश्वाम किया जाता था कि जिम सरह महारमा गोंधी ने गोंधी धरविन वार्ता और समस्तेत से पूर्व १४ करवरी, १२३१ को

जार्ड मरिवन को पत्र लिखकर बावचीत शुरू की थी, उसी तरह इस वार भी गांधीजी वाइसराय को निजी तौर पर पत्र लिखकर उस जगह से वार्ता श्वारम्भ करेंगे, जहां से वह भंग हुई थी। साथ ही यह भी विश्वास किया जाता था कि लार्ड लिनिलिधगों के समय जिन मतभेदों के कारण समकौता नहीं हो रहा था छनकी वाधा लार्ड वेवल के सामने नहीं उठानी चाहिए। सर स्टेकर्ड किप्स के श्वागमन के समय एक वार भी यह नहीं कहा गया—परोच रूप से भी नहीं—िक एकता के स्थान में उनकी योजना श्वमल में नहीं लाई जायगी। सर स्टेकर्ड किप्स रूस में सकतता प्राप्त करके लोटे ही थे धौर वे इस वात से भी परिचित थे कि भारत की दशा उस समय जारशाही रूस के ही बहुत कुछ समान थी। सर स्टेकर्ड यह भी जानते थे कि भारत श्रमाव, भुखमरी, निरचरता तथा साम्प्रदायिकता की जिन प्याधियों से पीषित था, वे जारशाही रूस में भी वर्तमान थीं श्रीर जार के रहते उन्हें मिटाया नहीं जा सका।

सर स्टेफर्ड किप्स ने इसीलिए प्रस्ताव किया कि युद्ध समाप्त होने पर भारत में विटेन के निरंकुश शासन का खन्त कर दिया जाय। उनकी योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वराज्य के साथ ही खपना विधान तैयार करने की खाज़ादी देना भी था। अप्रैल के खारम्भ में भारत के राष्ट्रीय-जीवन के उन महस्वपूर्ण खगों पर जोर नहीं दिया गया था, जिनको पहले प्रशासत, १६४० की घोषणा में और फिर बाद में कांग्रेस को योजना की असफलता के लिए जिम्मेदार उद्दर्शने के उद्देश्य से महत्व प्रदान किया गया था। सर स्टेफर्ड ने अपने दिल्ली पहुँचने के एक सप्ताह बाद ३० मार्च, १६४२ को रेडियो पर भाषण करते हुए भारत की भौगोलिक एकता तथा विभाजन और सघवाद तथा केन्द्रीकरण के विभिन्न खादशों का ज़िक्क किया और कहा —

''इन तथा दूसरे कितने ही सुमानों पर सोच-निचार और बहस की जा सकती है, किन्तु अपने भानी शासन के जिए उपयुक्त प्रणाजी चुनने का कार्य किमी वाहरी श्रधिकारी का न होकर खुद भारतीय जनता का ही है।''

इसलिए स्पष्ट है कि इस परिस्थित में न तो अग्रेगों के लिए विभिन्न सम्प्रदायों के बीच पहुंते समसौता होने की शर्त उपस्थित करना उचित था और न मुस्लिम लीग ही निटिश-सरकार से पाकिस्तान स्थापित करने की अपील कर सकती थी। इतना ही नहीं, मुमलमानों में सिर्फ मुस्लिम लीग ही प्रतिनिधिस्व प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती थी, क्योंकि नेशनल मुस्लिम कान्फ्रेंस, खाकसार, जमीयतुल उलेमा, अहरार और मोमिन एक स्वर से पाकिस्तान के विरोधी थे। अब निटिश सरकार के पास पिछले २१ महीनां के इतिहास को भुलाकर राजनीतिक समस्या पर गम्मी-रतापूर्वक विचार न करने का और कोई बहाना न था। जहा तक गांधीजो का सम्बन्ध था, उनके सख अपस्त १६४२ से पहले की उनकी मनोवृत्ति से लगाया जा सकता है। यदि वे और उनके साथी गिएकतार न कर लिये जाते तो निरचय ही वे वाहसराय को पत्र लिखते। परनत गिरफतार हो जाने के कारया वे ऐसा न कर सके। इस तरह ६ मई, १६४४ को उन्होंने अपने को एक ऐसी लहाई के सेनापित की स्थिति में पाया, जो कभी शुरू ही नहीं हुई। अब रक्त और आँसुओं से सने इन हक्कीस महीनों का कोई अस्तित्व ही न था और गाधीजी वाहसराय के आंगे अपने विचार बिना किसी बाधा के जाहिर कर सकते थे। मि० एमरी ने रिहाई के स्वास्था-समन्दी कारयों पर कामन-समा में जो इतना जोर दिया था उसते गांधीजी की शाजादी में कोई वाधा नहीं वद सकती थे। सची बात तो यह थी कि गांधीजी की रिहाई उनकी शारिरिक कीई वाधा नहीं वद सकती थे। सची वात तो यह थी कि गांधीजी की रिहाई उनकी शारिरिक

श्रवस्था के कारण नहीं, बलिक भारत की बदली हुई परिस्थिति की वजद से हुई-यी और लार्ड हैलिफेक्स ने भी यही मत प्रकट किया था। लाई हैलिफेक्स तक के मुंह से कभी कभी सच वात निकल परती है, गोकि कभी-कभी वे सस्य पर पर्दा ढाजते हैं, जैसे कि उन्होंने एक वार कहा कि श्रंदरूनी कगढ़ों के कारण भारत व फिलिस्तीन-जैसे मुल्कों को श्राह्म-निर्णय का श्रधिकार नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान की हाजत में जो तब्दीजी आ गयी थी वह तो हतनी साफ थी कि टसे बताने के लिए लाई है लिफेन्स के कुछ कहने की ज़रूरत न थी। यह बदली हुई परिस्थिति ही तो थी, जिसमें जापानी, जिन्हें भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा से एक सप्ताह में निकाल दिया जाना चाहिए था, दो महीने तक बने रहे । इस बदली हुई परिस्थिति में बाइसराय से कुछ कहने का गांधीजी का अधिकार था - उनका कर्तव्य था। अपने आदर्श लार्ड एतेनवी की तरह लार्ड वेवल श्रपने मन में सोच सकते थे-- "जिन्दगी में मुक्ते इससे श्रधिक कठिन परिस्थिति का सामना नहीं करन पदा। कभी-कभी मैं असम्भव स्थिति में पढ़ जाता हूं श्रीर फिर मुभे उससे जल्दों से-जल्दो निकलना पहला है।" सचमुच बिटिश-सरकार लार्ड एजेनबी को जो आदेश देती थी उनको धमल में लाना असम्भव होता था। पहली कठिनाई तो यह थी कि मिस्र एक सरिवत राज्य था, जब कि भारत श्रधीन राज्य है। यदि एक तरफ लार्ड एलेनबी को इन्लैंड में श्रीनच्छक बिटिश मित्रयों से श्रीर काहिरा में एक कटरपंथी शासक से मिस्र के लिए स्वाधीनता श्रीर वैध शासन प्राप्त करने के लिए मनइना पड्ता था, तो दूसरी तरफ लार्ड वेवल को एमरी श्रीर चर्चिज-जैसे श्रनिच्छक मत्रियों से सुजमना पढ़ा था। जहा लाई एजेनबी को श्रपनी मांगें पूरी कराने के लिए इस्तीफा देना पड़ा वहा लाई वेवल का काम कुछ घासानी से हो गया। ऐसी परिस्थितियों में यदि लोग यह खयान करने लगें कि सिर्फ गांधीजी की रिहाई काफी नहीं है श्रीर इसके बाद कांग्रेसी नेताश्रों की रिहाई श्रीर राजनीतिक वार्ता की शुरूयात होनी चाहिए तो श्राध्यर्य ही क्या है ? परनत दूसरी तरफ से ये विचार अकट किए गये - "गाधीजी के सामने श्रन्दरूनी सगड़ों को सिटाने श्रोर जहां सुमिकन हो वहा युद्धकालीन सरकारों को जनमत के श्रधिक पास ले जाने का वेमिसाल मौका पदा हुन्ना है। आशा की जाती है कि गांधीजी सिर्फ तन्द्रक्रिती की नियामत ही हासिल नहीं करेंगे बल्कि देश के सर्वोत्तम हितों को भी आगे बढ़ावेंगे।" 'टाइम्स शाफ इरिडया' के इन विचारों का 'स्टेट्समैन' ने श्रधिक उत्साह से समर्थन किया। उसी 'स्टेट्ममैन' ने जो पिछ्ले २१ महीनों से कामेस की नीति की कट आलोचना कर रहा था।

'स्टेट्समेन' ने कहा कि, "इससे सिर्फ भारत के करोड़ों प्राणियों को हो खुशी न होगी, घिक मीजूदा हाजत में नैतिक व राजनीतिक दृष्टि से यही ठीक भी है। सरकार की कार्रवाई ग्रुरू में दूसरे कामेसजनों की रिहाई के ही समान है श्रोर श्रमी राजनीतिक श्राधार न होने पर भी इस एंत्र में श्रागे जाकर इसकी सम्भावनाए बहुत श्रधिक हैं। राजनीतिज्ञ के रूप में गाधीजी की स्यावहारिक खुद्धि उच्च कोटि की है। इस दृष्टि से टन्हें जान लेना चाहिए कि उनके नेतृत्व में कांग्रस ने श्रगस्त, १६४२ में युद्ध के सकटकाज में अपने ऊर सामृहिक सत्यायह चळाने की जो जिम्मेदारी जो भी वह यदि नीतिक दृष्टि से श्रनुचित नहीं तो कम से-कम राजनीतिक दृष्टि से दोपर्ण थी। जार्ड वेवज की तरह गाधीजी का व्यक्तित्व एक से श्रधिक वार इतना क चा श्रवस्य उठ गया है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से श्रपनी गळातियों को मान जिया है।"

गांधीजी की रिहाई के बाद गतिरोध दूर करने के लिए ठोप कार्रवाई करने के लिए पिटिश व अमरीकी लोकमत की आवाज अधिक स्पष्ट थी। वहा के शक्तवारों व सार्वजनिक ण्यक्तियों ने एकस्वर से नीति के परिवर्तन पर जोर दिया ।

इस समय समाचार-पत्रों में जो होहला मचा हुआ या उसके बीच लदन के 'टाइम्स' ने, जो पिछले २१ महीनों में कभी सहाजुभूति, कभी मौखिक समर्थन श्रीर कभी खुली शत्रुता का रुख दिखाता श्रा रहा था, श्रपने दिल्ली-सवाददाता-द्वारा भेजा हुश्रा एक शरारत-भरा विवरण प्रकाशित किया, जिसका उक्तर वापा ने तुरन्त ही करारा उत्तर दिया।

कस्त्रवा गांधी राष्ट्रीय स्मारक कोप के मन्त्री श्री ए० वी० ठक्षर ने १३ सई को समाचार-पत्रों के लिए निम्न वक्तन्य दिया है —

"मेरा ध्यान 'बाम्बे क्कानिकल' में प्रकाशित एक खबर की तरफ दिलाया गया है, जिसमें जन्दन के 'टाइम्स' में उसके नयी दिखी-सम्वाददाता-हारा भेजे गये कस्त्रवा गांधी राष्ट्रीय स्मारक कीष की आलोचना का हवाला दिया गया है। 'टाइम्स' के नयी दिखी-सवाददाता ने आरोप किया है कि गांधीजों ने कोष के सचालक मण्डल की श्रध्यच्रता कांग्रेस-कार्य को पुनरुजी-वित करने के इरादे से स्वीकार की हैं। गोंकि पहले भी महास्मा गांधी के बारे में कितना ही अम फैलाया जा चुका है, फिर भी में यह आशा नहीं करता था कि डाक्टरों की राय पर रिहा होने के इतने जल्दी ही गांधीजी पर ऐसा नीचतापूर्ण आक्रमण किया जायगा।

"मैं जनता का ध्यान इस बात की तरफ ग्राकिषत करना चाहता हूँ कि कीप के लिए ग्रपीलकर्ताओं ने ह मार्च को ही श्राशा प्रकट की थी कि जेल से छूटने पर गाधीजी के लिए ट्रस्ट की श्रध्यचता स्वीकार करना सम्भव हो सकेगा । 'लदन टाइम्स' के नयीदिछी-स्थित सवाद-दाता को ज्ञात होना चाहिए कि १० मई को ट्रस्टियों की बैठक के बाद जो यह घोषणा की गयी कि गांधीजी ने ट्रस्ट की श्रध्यचता स्वीकार करली है, वह वास्तव में दो महीने पूर्व प्रकट की गयी इच्छा की ही पूर्ति है ।

"यहां में साथ ही यह भी बता देना चाहता हूँ कि गाधीजी इस दस्ट के झध्यक्ष होने के झिनच्छुक ये श्रीर उन्होंने तो सिर्फ द्रस्टियों का मन रखने के लिए ही उसकी श्रध्यक्षता स्वीकार की है। कोष में धन-सम्रह करने के लिए गाधीजी के विशेष प्रयरनों की भी कोई श्रावश्यकता नहीं है। कोष के लिए धन एकत्र करने का कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है और सवाददाता को जानना चाहिए कि स्वर्गाया श्री कस्तूरमा की स्मृति के प्रति भारत की भावना के प्रति संदेह कभी न था श्रीर निश्चय ही २ श्रक्तूमर से पूर्व ७४ लाख की पूरी रकम श्रवश्य एकत्र हो जायगी।

''मैं यह भी कह देना चाहता हू कि धन-सम्मह के कार्य में लगी हुई समितियों पर जो यह आरोप लगाया गया है कि वे मुख्यत. काम्रेस का हित श्रमसर कर रही हैं, एक जिम्मेदार पत्रकार को शोभा नहीं देता । स्वर्गीया कस्तूरवा देश भर की श्रद्धा-पात्र थीं धौर उनकी स्मृति को स्थायी वमाने के इस कार्य में लगे हुए विभिन्न राजनीतिक विचारों के स्त्री-पुरुषों ने सवाददाता के इस कार्य पर नाराजी प्रकट की है।

''राजनीतिक मतों तथा श्रादशों के प्रचार के जिए गांधीजी श्रप्रत्यक्त साधनों का सहारा कभी नहीं जेते । इस सम्बन्ध में उनकी नेकनीयती दुनिया भर मानती है । फिर भी मुक्ते विश्वास है कि 'टाइम्स' का सवाददावा श्रपने मूज विवरण में यह सशोधन श्रवश्य कर देगा, क्योंकि उससे पत्र के जाखों पाठकों में गजतफहमी फैजने की सम्भावना है।"

गांधीजी को श्रागासा महल से रिहाई का आदेश जब सुनाया गया तो उनके मस्तिष्क पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, इसकी एक कलक गांधीजी के सेकेंटरी श्री प्यारेलाज के उस जेस से मिल्रा है, जो उन्होंने 'श्रागाया महल में श्राखिश दिन' मोर्पक से लिखा था शौर 'यूनाइटेड प्रेय' की मार्पन प्रकाशित हुणा था।

श्री प्यारेजाज जिसते हैं — "गतवर्ष छ मई के कितने ही दिन और सप्ताह पहले गांधीजी के श्रामासा महल से हटाये जाने की श्रफवादे फैल जुकी थीं। १ मई के सुबह जेजों के इन्सपेक्टर जनरल जब वहा श्राये तो कुछ बता नहीं रहे थे। उन्होंने सिर्फ हतना ही पूछा कि क्या डाक्टरों के मत से गांधीजी मोटर या रेज-द्वारा १०० मील की यात्रा का श्रम सहन कर सकेंगे।

''गांधीजी सरकार से लगातार श्रयने को श्रागाला महल से हटाने का श्रनुरोध करते श्रा रहे थे। गांधीनी को दुःख इस बात का था कि उनके लिए इतनी वडी कोटी का किराया दिया जाता है, गोंकि 'टाइम्स' ने इसे एक ऐसा बेहूदा बगला बताया है, जो फीज से धिरा रहता था। गांधीजी श्रयनी पीड़ा को इन शब्दों में प्रकट करते थे——चे प्रयना धन थांड़े ही खर्च कर रहे हैं। यह धन तो मेरा——देश के गरीबों का है। जब लाखों ब्यित भूख से जान दे रहे हों तब इस धन का श्रवस्थय पाप है। श्रांर फिर सरकार को इतने पहरेदार रखने की भी क्या जरूरत है ? क्या वे नहीं जानते कि मे भागने का नहीं हूँ।

"समाचारपत्रों को देखने से पता चलता था कि इस स्थान का सम्प्रन्य दो स्वर्गीय स्वजनों से हांने के कारण वाहरवाले मित्र गाधीजी के वहा से हथाये जाने का श्रान्दोलन कर रहे थे। दूसरे जेल के श्रधिकारी इसलिए भी चिन्तित थे कि वहा मलेरिया का जोर श्रधिक था। इसलिए इस सभी त्यादले की श्राशा कर रहे थे। तरह-तरह की वार्ते फेली हुई थीं १ क्या सरकार गांधीजी को किसी साधारण जेल में ले जायगी या वह हमें श्रलग-श्रलग कर देगी १ क्या वापू का स्वाम्थ्य इम तथादलों के श्रम को वर्दारत कर सकेगा १

"श्रागाला पंक्षेस में गांधीजी को छोड़कर हरेक श्राटमी इसी दुविधा में पढा था। गांधीजी को सिर्फ एक ही घात की चिन्ता थी कि उनके कारण राष्ट्र के मध्ये हतना चर्च न होना चाहिए। श्रीर रिदाई की चात तो हमारे दिमाग में हो नहीं श्राई थी। हमें विश्वास था कि सरकार गांधीजी को स्वास्थ्य की बिना पर कभा न छोड़ेगी।

'करीय ५ यजे हम से कहा गया, यरवदा जंल से जो केंद्री हमारे लिए वाम करने शांते ये उन्हें हमें लएदी विदा कर देना चाहिए । उनके जाते ही स्थानीय सुपरिटेंडेंट के साथ जेलों के इन्संपर्यटर-जनरस्त गांधीजी के कमरे में श्राये । गांधीजी के स्वास्थ्य वा हाल पूल चुकने पर उन्होंने कहा कि गांधीजी श्रपने दल के साथ श्रगते दिन सुबह शांठ यजे विना किमी शर्त के छोड़ दिये जायेंगे । गांधीजी घकरा गये । उन्होंने कहा—वया श्राप मजाक तो नहीं कर रहे । जेलों के इन्सपेश्टर-जनरस्त ने कहा—नहीं, मैं ठीक ही वह रहा हूँ। यदि श्राप चाहे सो स्वास्थ्य सुधरने तक पूल समय के लिए यहां बने रह सकते हैं। पहरेहारों को कल हटा लिया जावगा श्रीर तक शांक मिन्न शांजादी से शांपके पाम श्रा सकने या शांपही चाहे तो पूना या यम्पई में अपने किमी मिन्न के यहां लाकर ठहर सकते हैं। निजी नीर पर मैं तो शांपको यहा न ठहरने की हो सल ह हूंगा। यह फीजी हलका है । यहां भीद दर्शन वगेरह के लिए शांवेगी तो ऐसी कोई मुटमेन ही महनी है, जो शांपके लिए हु पर हो।।

"द्रम दोष में गाथीजी सभद्र गरे । वे गुरुराये और भवनी मदत्र विशीद्रणीखना में, जिसे बन्दोंने कहिन-में-फरिन समय में भी नहीं दोषा था, यहा-- 'धनर में पूना में रहा हो मेरे रेख- किराये का क्या होगा ?' जेलों के इन्स्पेक्टर-जनरत्त योले—'यह श्रापको पूना से रवाना होते समय मिल जायगा ।' गांधीजी ने उत्तर दिया-'श्रच्छा, तर मैं पूना टो या तीन दिन ठहरूगा।'

"उस दिन प्रपने कथे से जिम्मेदारी इटने के कारण सब से प्रधिक खुशी सुपिर्टेडेंट व जेलों के इन्सपेश्टर-जनरल को हुई।

"हसके कुछ ही समय बाद जेजों के इस्पेक्टर-जनरता चिंत गये । हम जोग सब नजरर्यद कैम्प में भोजन करने चले गये । वह सायंकाल ६ श्रीर ७ के मध्य का समय था। जब मैं वापस श्राया तो गाधीजो गहरे सोच-विचार में निमग्न थे। वे कुछ दुखी दिखाई दिये। जेल में बीमार होना उनकी नजर में एक वहा भारी पाप था श्रीर बीमारों के कारण रिहा होने पर वे प्रसन्न नहीं थे । वे बोले—'क्या वे मुक्ते सचमुच बीमार होने के कारण छोड़ रहे हैं ?' फिर कुछ सबत होकर उन्होंने कहा—'खैर, जो कुछ वे कहें वही मुक्ते मानना चाहिए।'

"हमने जेल में सात साल रहने की तैयारी करली थी। गांधीजी श्रवसर कहा करते थे कि उन्हें युद्ध के बाद ही रिहाई की उम्मीद है। चू कि युद्ध समाप्त होने की हाल में कोई श्राशा न थी इसिलए वे सात साल जेल में रहने की उम्मीद करते थे थोर इन सात वर्षों में से २१ महीने हम बिता चुके थे। इसिलए श्राधिक समय तक ठहरने के लिए हमने जो चीजें हकट्टी की थों, उन्हें बांधना पहा। सब से कठिन कार्य किताबों, दवा की शीशियों और कागजपत्र का बाधना था। दवा की शीशियों वा की बीमारी में इकट्टी हो गयी थीं। गांधीजी का आदेश म् बजे सुबह से पहले सब कुछ तैयार हो जाने का था। वे बोले—श्राठ बजे के बाद में श्रापकी एक मिनट भी न दूंगा।"

"जबिक हम रात भर सामान बाधने में न्यस्त थे,गांधीजी चारपाईपर पहे गम्भीर चिंतन में चगे रहे। हरेक की आख उनकी स्रोर जगी हुई थी। देश उनसे कितनी ही प्राशाएं बाधे हुए था। स्रय जब कि उन्हें बीमारी के कारणा छोड़ा जा रहा था वे उन आशाओं को कैसे पूरी करें।

''सुयह प्रार्थना १ वजे हुई, जिसमें सबने नहा-घोकर भाग लिया। इसके बाद गाबीजी ने जेल से सरकार के लिए श्रालिशी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने वह भूमि प्राप्त करने का श्रनुरोध किया, जिस पर वा और महादेवमाई का श्रतिम सस्कार हुशा था। गांधीजी ने लिखा था—'यह भूमि श्रिंत होचुकी है श्रोर रिवाज के मुताबिक उसे श्रोर किसी काम में नहीं लगाया जा सकता।'

"हम बिद्यों के रूप में समाधियों के प्रति श्रातम श्रद्धाजित चढ़ाने गये। उनमें हमारी दो प्यारी श्रातमाएं सो रही थीं। मैं सोव रहा था कि यदि हमारी रिहाई तीन प्रहीने पहने हो जाती तो हम वा को भी श्रपने साथ तो जाते। एकाएक मुफे खयाज श्राया कि वा में सब से श्रिष्क मातृन्त्र की भावना थी। वे महादेत्र को हमेरा के लिए श्रकेला छोड़ कर कैसे जा सकती थीं श्रीर हसोलिए बहा रह गयीं। हमने श्रपने-श्रपने फूल चढ़ा दिये श्रीर प्रार्थना के बाद घर वापस श्रा गये। काटेदार तार का फाटक चन्द हुआ श्रीर पहरेदार फिर श्रपनी जगह पर श्रा गया। तब तक साढ़े सात बज गये। पहरेदारों को मध्ने तक श्रीर पहरा देना था।

"७ वज कर ४४ मिनट पर जेजो के इस्पेक्टर जनरत आये । गाधीजी ने बाहर जाने के चिए

छुड़ी उठाई ही थी कि इन्ह्रेस्टर-जरनज बोजे-- नहीं महारमाजी, कुछ मिनट ठहरिये।'

"हम सब बरामदा में ठहर गये।ठोक आठ बने इस्नेस्टर-जनरत के पीछे हम चत्न पहे। उन्होंने गांधीजी और डा० सुशीला को अपनी मोटर में वैठाया और हम वाकी लोग दूसरी मोटर में बैठ कर पीछे-पीछे चले । उस जगह १० सप्ताह बिताने के बाद हम कांटेदार तारों के घेरे से बाहर निकले । हिस्ट्रिक्ट कमिरनर और पुलिस कमिरनर हमें बिदा करने आये थे ।"

"जैसे ही इन्स्पेक्टर जनरता की मोटर कांटेदार तार के घेरे से वाहर हुई पुत्तिस अफसर ने उसे टहराया, मुक्ते बाद में ज्ञात हुआ कि डा॰ सुशीला को नोटिस दिया गया था कि उन्हें जैल में रहने के समय की बातों की चर्चा बाद में न करनी चाहिए। गांधोजीने डा॰ सुशीला से इस पर हस्ताचर करने को कहा, और पूछा—'मेरे नाम ऐसी ही नोटिस क्यों नहीं है ?"

"ऐसा कोई नोटिस न था। शायद श्रिधकारियों को भय था कि गांधीजी के नाम यदि नोटिस तलब किया गया तो वे शायद रिहाई से ही इन्कार कर दें । बादवाले लोगो पर भी वैसा ही नोटिस तलब किया गया। सभी ने पहले नोटिस पर दस्तखत करने पर श्रापत्ति की, किन्तु किसी ने तर्क उपस्थित किया कि नोटिस पर दस्तखत करने का यह मतलब तो नहीं हुश्रा कि उसमें लगाया गया प्रतिबन्ध स्वीकार कर लिया गया? गांधीजी ने इस नोटिस को तिनक भी महत्व नहीं दिया — 'श्रादेश इतने श्रस्पष्ट श्रोर व्यापक ढंग से लिखा गया है कि उसके पालन करने की किसी से भी श्राशा नहीं की जा सकती। हम पता लगायेंगे कि इस का क्या मतलब है। इन शब्दों के साथ उन्हों ने बाद में ढा॰ गिलडर से कहा कि बम्बई सरकार से इसका स्पष्टीकरण कराइये।

"कार पर्योक्तरी की तरफ चजी जा रही थी, किन्तु गांधीजी विचार में निमन्त थे । इन्हें वा की याद आ रही थी। वही जेल से बाहर आने के लिए सब से अधिक उत्सुक थीं। वे हमसे पहले बाहर जरूर हो गयीं, पर ऐसा वह भी नहीं चाहती थीं। गांधीजी ने धीरे से कहा—'इससे अच्छी उनकी और क्या मृत्यु हो सकती थी! बा और महादेव दोनों ही ने अपने को स्वतन्त्रता की वेदी पर उत्सर्ग कर दिया। वे अमर हो गये। यदि जेल से बाहर मृत्यु होती तो क्या उन्हें यह गौरव प्राप्त हो सकता।''

## गांधीजी की रिहाई श्रीर उसके बाद

गाधीजी की रिहाई से देश के हजारों हितेच्छु श्रों को परिश्वित में सुधार के लिए अपने अपने जुस्खे लेकर आगे बढ़ने का मौका मिल गया। इनमें अधिकांश का उद्देश्य लाई वेवल को राह दिखाना था, जो इस बीच में खुद बढ़े कुशल शासक हो चले थे। गाधीजी की रिहाई के समय खबर छुपी थी कि वाइसराय न तो दिछी में ही हैं और न यही पता है कि वे कहा हैं। रिहाई के दो सप्ताह बाद अखवारों में यह अफबाह प्रकाशित हुई कि लाट साहब गांधीजी की रिहाई का आदेश प्राप्त करने लिए इंगलेंड गये थे और अब वहीं गतिरोध दूर करने के विषय में युद्ध मित्रमण्डल से बातें कर रहे हैं। इस अफबाह के आधार में दो वातें मुख्य थीं—पहली हो यह कि जाई वेवल बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं और दूसरे यह भी कि जनता उनसे बहुत बड़ी वातें करने की उम्मीद रखती है। गांधीजी की रिहाई ही कोई छोटी बात न थी। उनकी इंग्लेंड-यान्ना की कल्पना लाई एतोनबी के उदाहरण को स्मरण रख कर की गयी थी, जो इंग्लेंड गये थे और मंत्रिमण्डल से मानइ। करके अत में जगलुल पाशा की रिहा दराने में सफल हुए थे।

जब एक तरफ वाइसराय को श्रनेक सबाहें दी जा रही थीं, वहा दूसरी तरफ गांधीजी से स्वास्थ्य-बाभ करने के घाद मि॰ जिन्ना से मिलने का श्रनुरोध भी किया जा रहा था। इस सबध में श्रद्धामा मशरिकी ने जब तार-द्वारा गांधोजी से श्रनुरोध किया तो गांधोजी ने कहा कि मि॰ जिला के बिए उनका पिछु के चर्ष का निमत्रण कायम है श्रीर वे उनसे मिलने के बिए इमेशा तैयार हैं।

इससे मुस्तिम लीग के मुखपत्र 'डॉन' को मि॰ जिन्ना के नाम गाधीनी के र मई १६४३ वाल उस पत्र को प्रकाशित करने के लिए शतुरोध करने का श्रवसर मिल गया, जो उन्होंने श्रपने श्रन-शन के बाद वाइसराय की मारकत लिखा था, किन्तु जिसे उस समय भेजा नहीं गया था ।

यवरढा के नजरबन्द कैम्प से ४ मई, १६४३ के दिन गाधीजी ने जो पत्र जिखा वह इस प्रकार था.—

"त्रिय कायदे-न्नाजम—मेरे जेल में पहुँचने के याद जब सरकार ने मुक्त से पूछा कि मैं किन पत्रों को पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने उनकी सूची में 'ठॉन' को सिम्मिलित कर लिया था। श्रव यह पत्र मैं त्रायः वरावर पाता रहता हूं। वह जब भी श्राता है, मैं उसे सावधानी से पढ़ाता हूं। मैंने 'ढॉन' में प्रकाशित लीग के श्रिधिवेशन की कार्यवाही को सावधानीपूर्वक पढ़ा है। श्रापने जो सुक्ते लिखने को श्रामन्त्रित किया था उससे मैं श्रवगत हो जुका हू श्रीर इसलिए यह पत्र लिख रहा हूं।

"मैं आपके निमन्त्रण का स्वागत करता हू। मेरी राय पत्रन्यवहार करने की जगह श्रापसे मिजने की है। जेकिन आप जैसा चाहें वैसा करने के जिए मैं तैयार हूँ।

"मुक्ते श्राशा है कि यह पत्र श्रापके पास भेज दिया जायगा श्रीर यदि श्राप मेरे सुमान को मानने को तैयार होंगे तो सरकार श्रापको मुक्त तक पहुँचने की सुविधा टे देगी ।

"एक बात और कह दूँ। श्रापके निमंत्रण में 'यदि' की ध्वनि है। क्या श्रापका मतल है कि मैं श्रापको हृदय-परिवर्तन होने की ही हाजत में जिख् । परन्तु मनुष्यों के हृदय की बात तो विर्फ परमास्मा ही जानता है।

"मैं तो चाहता हूँ कि श्राप मुक्तसे--मैं जैसा भी हू-मिलें।

''साम्प्रदायिक समस्या का कोई इस निकालने का सकरण करके ही हम इस महान् प्रश्न को श्रपने हाथ में क्यों न लें श्रोर फिर उससे सम्बन्ध श्रोर दिलचस्पी रखनेवाले सभी जोगों से उसे स्वीकार करा लेवें।''

समम में नहीं आवा कि 'डॉन' इस पत्र के प्रकाशित किये जाने के लिए इतना उर्युक क्यों था। साफ है कि जीग की तरफवाले जान गये थे कि पत्र में क्या है या कम-से-कम उसमें पाकिस्तान के सिद्धात को मान नहीं लिया गया है। यदि ऐसा था, तो समस्या इल न हुई होती तो इस दिशा में कुछ प्रगति तो होनी चाहिए थी। सच तो यह था कि समय मि॰ जिन्ना के प्रतिकृत था। पजाब में उन्होंने मुँह की खाई थी। श्रव मारत-सरकार ने मि॰ जिन्ना से सलाह जेने की बात तो दूर रही, उन्हें सूचित किये बिना ही गाधीजी को रिहा कर दियाथा। मि॰ जिन्ना की रटना लगातार यही थी—"श्रगस्तवाले प्रताव को वापस जो श्रोर मुक्ते जिस्सो।" श्रव मि॰ जिन्ना क्या करें, जब एक तरफ पजाब के प्रधानमन्त्री ने उनकी बात नहीं मानी श्रोर दूसरी तरफ भारत सरकार या कहिये वाइसराय ने उनकी उपेद्या कर दी। इस सब के बावजूद बोग जिन्ना साहब से गाधीजी से मिलने का श्रन्तरोध कर रहे थे। यह सच ही था कि गांधीजी से मिलने जाना उनकी कार्यप्रणाली के विरुद्ध था,पर साथ ही वे ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने गांधीजी के प्रति उनकी पत्नी की मृत्यु के सम्बन्ध में एक श्रवर कहना उचित नहीं सममा, जबिक वाहसराय श्रीर लाई है जिफेक्स तक इस सम्बन्ध में एक श्रवर करना नहीं सूले थे। श्रव श्रवामा मशरिकी ने किर कहना श्रक्ष कर दिया था कि मि॰ जिन्ना को गांधीजी से मिलना चाहिए। इस समय गांधीजी का वह पत्र जिसका हवाला उन्होंने मशरिकी को दिये अपने तार में दिया था, प्रकाशित होने से प्रकट वह पत्र जिसका हवाला उन्होंने मशरिकी को दिये अपने तार में दिया था, प्रकाशित होने से प्रकट वह पत्र जिसका हवाला उन्होंने मशरिकी को दिये अपने तार में दिया था, प्रकाशित होने से प्रकट

हो जाता है कि उसमें कोई भी बात मानी नहीं गयी है। लेकिन 'डॉन' को पता चल गया होगा कि उससे गांधीजी घाटे में नहीं रहे। सच तो यह है कि इस "छाई नगन फकीर" को गलत सिख करने में श्रभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। यही तो चीज है, जिसमें वह लाजवाव है। सच तो यह है कि वही दूसरे को गलत सिख कर देता है। यही बात गांधीजी के १ मई, १६४३ वाले पत्र से जाहिर होती है। गांधीजी कहते हैं कि वे 'ढान' को नियमित रूप से पढ़ते हैं श्रीर उन्होंने लीग के दिखीवाले श्रधिवेशम की कार्यवाही भी पढ़ी है। मि० जिन्ना का निमन्त्रण पढ़ते ही गांधीजी तुरन्त उसका उत्तर देते हैं। निमन्त्रण एक शर्त के साथ है, किन्तु गांधीजी उस शर्त को नहीं मानते श्रीर वहते हैं कि विसी के दिल में क्या है यह नहीं जाना जा सकता। इसे तो सिफ परमारमा ही जान सकता है। फिर वे कहते हैं कि जैसा भी में हूं, उससे मि० जिन्ना बात करें। श्रीर वे वही हैं जैसे हमेशा से रहे हैं। तब ''ढॉन'' को निराशा हुई श्रीर उसने पत्र को ''मृत पत्र'' बताया। क्या 'ढान' यह श्राशा कर रहा था कि गांधीजी पाकिस्तान का सिद्धांत मान लेंगे श्रीर चू कि उन्होंने उसे नहीं माना इसिलए यह उनकी श्रीतानी है। 'ढान' ने कहा कि श्रव समस्या पर नये दृष्टिकोण से विचार होना चाहिए। मि० जिन्ना इस सम्बन्ध में कुछ कहना। नहीं चाहते थे। वे श्रपने ढंग से कुछ करने के लिए श्रवसर देख रहे थे।

देश के संस्कृत तथा राष्ट्रवादी मुसलमानों में कुछ ऐसी शक्तियां अवश्य थीं, जो जिन्नावाद से सममौता करने के खिलाफ थीं। प्रोफेसर मजीद भी एक ऐसे ही राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। उन्होंने एक पत्र इस सम्बन्ध में प्रकाशित किया।

इस दिशा में श्रिक्षित-भारतीय मुिस्तिम मजित्स ने भी कदम बदाया, गीकि डा॰ जतीफ ने उसके पहले श्रिधेवेशन में कहा कि मुसलमानों के जिए जीग में रह कर काम करना ही उत्तम होगा।

गांधीजी की रिहाई पर कामन-सभा का भी ध्यान गया। मि० शिनवेल ने कहा कि गांधी जी की रिहाई सिर्फ कुछ समय के लिए है।

मि॰ शिनवेल के इस कथन में कुछ विरोधाभास भन्ने ही जान पहला हो, किन्तु वास्तव में वह था नहीं। गोकि सरकार ने गांधीजी को विना शर्त के छोड़ा था, किन्तु शिनवेल ने उनकी रिहाई को जो कुछ समय के लिए बताया था उसका कारण यह था कि वे गांधीजी की मनोवृत्ति से भन्नी प्रकार परिचित थे। गांधीजी श्रपनी स्वतन्त्रता पर लगे प्रतिवन्धों को सहन करनेवाले थोड़े ही हैं। वाद में निस्संदेह गांधीजी वाहसराय से ग्रपने विचार प्रकट करने के लिए पत्र लिखते, इस पत्र में वे नये प्रस्ताव करते, खुद वाइसराय से मिलने की इच्छा प्रकट करते था कार्यसमिति से श्रुमित मागते शौर श्रनुमित न मिलने पर जेल जाने के लिए उनका रास्ता साफ हो जाता। सरकार गांधीजी से कह खुकी थी कि 'न्यूज क्रानिकल' पत्र के लिए जो भी वक्तव्य देंगे उसका संसर कराना श्रावश्यक होगा। यह उन पर पहला वार था। दूसरा गांधीजी के प्रस्ताव का वाइसराय-द्वारा उत्तर होता श्रीर इसीसे इस बात का फैसला हो जाता कि गांधीजी की रिहाई थोड़े समय के लिए है या सदा के लिए।

गांधीजी ने कहा कि मैं अपने जेवा-जीवन व राजनीतिक परिस्थिति के नारे में तब तक कोई वक्तन्य न दूंगा जब तक यह विश्वास न हो जाय कि वक्तन्य में कोई काट-छाट न की जायगी। यह ठीक है कि यह प्रतिबंध गांधीजी के वक्तन्यों के खिलाफ न था, किन्तु उन्हें हस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि सेंसर के साधारण नियमों के अन्तर्गत देश से बाहर जा

वाले उनके वक्तव्यों में कोई काट छाट व की जायगी।

स्थिति यह थी कि भारत से वाहर जानेवाजे सभी तारों श्रीर पर्शों के सेंसर होने का नियम था श्रीर सरकार गांधीजी के साथ भी इस सम्बन्ध में कोई रियायत करने को तैयार न थी।

१६४२-४३ के उपद्वों के लिए काग्रेस की जिम्मेदारी' शीर्षक से एक पुस्तिका भारत सरकार ने फरवरी, १६४३ में प्रकाशित की थी। 'न्यूज क्रानिकल' के घम्वई-स्थित संवाददाता ने जब उस पुस्तिका के चारे में सात सवाल गाधीजी के धारी पेश किये तो उन्होंने ही उनका जवाव तुरन्त चन्द लफ्जों में दिया। उन्होंने इदतापूर्वक कहा—''इन सभी धारोणों के मेरे पास पूरे धौर स्पष्ट उत्तर हैं। यदि मुक्ते सवालों का जवाय देने की धनुमति मिली तो ध्रच्छा होते ही में उत्तर ज़रूर दूंगा।"

सवालों में सरकारी पश्चिका में लगाये गये इन दो आरोपों की धर्घा थी—(१) म अगस्त वाले प्रस्ताव से पहले ही गाधीजी जापान से सुलह की वार्ता चलाने का इरादा प्रकट कर चुके थे; (२) काग्रेस पहले ही पराजयमूलक दृष्टिकोण बना चुकी थी। ये दोनों आरोप पुस्तिका के पृष्ठ १९ पर थे। सवालों में कहा गया कि इन आरोपों के आधार पर ही यह धारणा बनी है कि गाधीजी जापानियों के पद्मपाती हैं और उनकी गिरफ्तारी पर जो उपद्मव हुए उनकी भी पहले से तैयारी की गयी थी।

गाधीजी इन श्रारोपों से बड़े चुट्ध हुए। यह जान पड़ा कि ससार के लोकमत के श्रागे वे श्रपनी श्रीर काश्रेस की सफाई टेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य-लाभ करने के याद उन्हें श्रपने श्राजाद बने रहने का मरोसा नहीं है।

चूं कि सरकारी विज्ञित में गाधीजी की रिहाई स्वास्थ्य बिगदने के कारण हुई कही गयी है इसकिए विश्वास किया जाता है कि छाच्छा होने पर वे सरकार से छापने को फिर नजर-बन्द करने का श्रानुरोध करेंगे।

लार्ड हेलिफेक्स को श्रमरीका में ब्रिटेन की तरफ से प्रचार करने के कारण ही म जून, १६४४ को श्रलं बनाया गया। यह स्मरण रखने की बात है कि गांधीजी श्रीर कार्य समिति की गिरफ्तारी के दिन (६ श्रगस्त १६४२) श्रीर गांधीजी की रिहाई के दिन (६ मई, १६४४) लार्ड हैलिफेक्स ने वक्तव्य दिये। लार्ड हैलिफेक्स ने वाशिगटन में भाषण देते हुए यह भी कहा कि श्रटलाटिक श्रधिकार पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है, जो श्राधी शताब्दी से ब्रिटेन की नीति के श्रम्तर्गत न श्रा गयी हो।

लार्ड महोदय ने यह भी कहा-''भारत और फिलिस्तीन के लिए आत्म-निर्णंय के सिद्धांत से काम न चलेगा, क्योंकि उनमें धार्मिक व जातीय समस्याएं मौजूद हैं।''

'इन्लिश प्रोवन्सं एएड प्रोवर्षियल फोलेज़' पुस्तक के पृष्ठ २६६ में ये शन्द आये हैं— "फ़ाम हिल, हल एएड हेलिफेक्स गुड गाड हेलिवर अस"—अर्थात् पहाड़ी, जहाज के पेंद्रे भीर हेलिफेक्स से परमात्मा हमारी रक्षा करो।' इस डब्दरण के लिए १४६४ का वर्ष दिया गया है। ये शन्द हमारे हेलिफेक्स की प्रशसा में ही कहे गये हैं।

श्रव हमारे लिए देश की राजनीतिक परिस्थिति पर एक विहगम दृष्टि दालना श्रनुचित म र होगा। यह राजनीतिक परिस्थिति गाधीजी की रिहाई के कारण उत्पन्न हुई थी। यह उतनी ही प्राकृतिक थी, जितना उपाकाल के बाद सूर्य का निकलना या पश्चिम में चन्द्रमा का श्रस्त होना। यह भी एक विधाता का विधान ही था कि पंजाब में वहां के प्रधानमन्त्री की विजय हुई थी श्रौर कायदे-शाजम को सुंह की खानी पढ़ी थी।

परिस्थिति का एक दूसरा पहलू सर श्राईशिर द्वाल की गवर्नर-जनरत की शासन-परिषद् में नियुक्ति थी, जिन्होंने पाकिस्तान के जवाब में एक नयी स्कीम बनायी थी श्रीर श्रन्य उद्योग-पतियों के साथ मिलकर बम्बई-योजना पर सयुक्त रूप से हरताचर किये थे। हन दोनों ही योज-शश्रों को लीगी नेता लीग की योजनाश्रों व लीग के हितों के विरुद्ध घोषित कर चुके थे।

इन दिनों की एक तीसरी घटना राष्ट्रीय युद्ध सोर्चा का राष्ट्रीय क्लयाण मोर्चा के रूप में परिवर्तनथा। इस नयी स्थितिमें उसका श्रध्यच-पट एक भारतीयको दिया गया। पहले उसके श्रध्यच एक श्रवकाशज्ञास श्राई० सी० एस० मि० ग्रिफिथ्स थे, जो मिदनापुर में ख्व नाम कमा चुके थे।

गुंधीजी श्रीर कार्य-सिमिति की रिहाई की मांग जिस लगन श्रीर हठ के साथ की जा रही थी वह भारत के ११४ सम्पादकों श्रीर ब्रिटेन के २ सम्पादकों के हस्ताक्तर से भेजे गये प्रार्थना- पन्न के रूप में श्रपती चरम सीमा को पहुँच गयी। कारण यह दिया गया था कि गांधीजी घ दूसरे नेताश्रों की रिहाईसे हिन्दू-सुस्लिम एकता का रास्ता साफ होगा श्रीर राजनीतिक श्रदंगे को दूर करने व युद्ध-प्रयस्न में सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रगति होगी।

१४ जून को पार्लीमेंट में कहा गया कि गांधीजी की रिहाई के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं को रिहा करने की समस्या पर विचार होना चाहिए। इसके जवाब में मि॰ एमरी ने कहा:—

"गांधीजी की रिद्दाई का, जिन्हें सिर्फ स्वास्थ्य विगड़ने के कारण छोड़ा गया है, कांग्रेस के दूसरे नेताओं की नज़रबन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं है। १ मई को उत्त नजरबन्दों की संख्या ३, २० मधी।"

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य प्रपनी गिरफ्तारी के स्थान से बाहरवालों द्वारा किये गये -श्रपनी रिहाई के प्रभावहीन प्रयत्नों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। उनके विचार स्प्लेंजर के 'मेन प्यह टेक्निक्स' के निम्न शब्दों में प्रकट किये जा सकते हैं —

"हमने इस युग में जन्म लिया है। हमारे सामने जो शस्ता है उस पर हमें बहादुरी से चलना ही पड़ेगा। हमारा फर्भ बिना किसी आशा के अपनी स्थिति पर जमे रहना है—उस रोमन सैनिक के समान, जिसकी हिंडुयां पोम्पिथाई नगर के अवशेष में दरवाजे के बाहर मिली थीं। सैनिक को अपनी ड्यूटी से हटने का आदेश नहीं मिला था और इसी बीच विस्वियस ज्वालामुखी का विस्फोट शुरू हो गया था। यही महानता है। यही कुलीनता है। एक सम्मानित सृखु प्राप्त करना मनुष्य का ऐसा अधिकार है, जिसे उससे कोई छीन नहीं सकता।"

हमारी शांति में सिर्फ जून, १६४४ के मध्य प्रकाशित एक पत्र से ही बाधा पड़ी। कहा गया कि यह पत्र बिहार के भूतपूर्व शिचामत्री डा॰ संयद महमूद ने थपने कम्युनिस्ट पुत्र को जिला है। यह भी कहा गया कि पत्र में जापान-विरोधी भावना के सम्बन्ध में किले के भीतर के जोगों के मत को प्रकट किया गया है। उस समय पत्र में जिली हुई वातों के दो विवरण जोगों के सामने थाये। इनमें से पहले में प्रकट किया गया कि पत्र में जाहिर किये गये विवार डा॰ संयद महमूद के निजी हैं श्रीर दूसरे से ध्विन निकलती थी कि विवार उनके साथियों के भी हैं। बाहरवालों ने इसकी जो आलोचना की उसका सार यही था कि "इन लोगों का भी धीरज छूट रहा है" श्रीर बाद में रेडियो पर भी इसकी समीचा की गयी। सचमुच मौकरशाही को यह खयाल करके वड़ी प्रसन्तता हुई होगी कि हमारे धेर्य में यह कमी शीघ ही उसके धन्त का रूप धारण कर सकती है। गांधीजी की रिहाई को तीन ६ पते से श्रिषक समय बीत चुका था। उनके श्रगते कदम के बारे में इन तीन ६ पतों में तरइ-तरह की श्राटक लवाजिया लगायी गर्यों। एक श्रमुमान यह भी था कि मई के श्राखिर में वे एक ऐसा वक्त ब्य टेंगे, जिसके परिशामस्वरूप सब कांग्रेसी नेता होड़ दिये जायंगे। कुछ तो यहां तक सोचने लगे कि गांधीजी बम्बईवाला प्रस्ताव वापस से लेंगे। परनतु गांधीजी चट्टान के समान श्राहिग थे श्रीर १३ मई को उन्होंने डाक्टर जयकर के माम लिखा श्रपना निम्न पत्र प्रकाशित कर दिया-.—

"ज़हू, २० मई, १६४४

प्रिय डा॰ जयकर,

देश मुक्त वहुत कुछ थाशा करता है। मैं नहीं जानता कि मेरी इस रिहाई के बारे में भाषकी क्या राय है। सच यह है कि इससे मुक्ते खुशी नहीं हुई है। मैं तो इसके कारण लिक्ति हैं। मुक्ते बीमार न पड़ना चाहिए था। मेरा खयाज है कि मौजूदा कमज़ीरी दूर होते ही सरकार मुक्ते कित जेज सेज देगी। श्रीर श्रगर यह मुक्ते गिरफ्तार म करे तो मैं क्या करूँ?

''में अगस्तवाला प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता? जैसा कि आप कह चुके हैं,वह कोपहीन है। उसके समर्थन के बारे में शायद आपका मत मुक्तसे न मिले, लेकिन मुक्ते तो वह पाणों के समान प्रिय है। मैं २६ तारीख तक चुप हूं। इस बीच, क्या मैं आपके पास प्यारेखाल को मेजूं? यह भी आपके स्वास्थ्य पर निर्भर रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी भी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं है।

श्रापका शुभचितक-

(इस्ताज्ञर) एम० के० गांधी।"

समू, जयकर धौर शास्त्री जैसे लियरल नेताश्रों को दोस्ताना तीर पर सत्ताइ-मशिंदे के जिए बुजाकर गांधीजी इन ''प्रसिद्ध तथा योग्य'' व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्य का पाछन कर रहे थे। ये सभी राजनीतिज्ञ इस दो वर्ष के काल में कांग्रेस के साथ थे। इस बार बिबरल, सर्वंदल नेता, निर्दल नेता, भारतीय ईसाई, जमय्यतुल-उलेमा वगैरह सभी कांग्रेस के साथ थे। गांधीजी का यह पत्र, जिस में उन्होंने श्रगस्तवाला प्रस्ताव वापस लेने से इनकार किया है, 'वरमिंघेम पोस्ट' में प्रकाशित हुआ। इस श्रसवार ने लिखा—''गांधीजी देश के हित के लिए भापने जिस प्रभाव का उपयोग कर सकते थे-शौर जिस के जिए एक समय वे तैयार भी थे-श्रपने इस प्रभाव से उन्होंने बाकायदा इन्कार कर दिया है। बुराई के लिए गांधीजी के प्रभाव को रोकना जाजिमी है, पर यह रोक इस प्रकार जगनी चाहिए कि वे शहीद न बन सकें, जी उनकी श्राकाचा जान पहती है। थोड़े में यही कहा जा सकता है कि गांघीजी को आजाद छोड़ देना चाहिए, किन्तु साथ ही यह देखरेख भी रखनी चाहिए कि वे फिर पहले की तरह हिन्दुस्तान की शान्ति के जिए खतरा न वन सकें। श्रभी हिन्दुस्तान में उनका जितना किम प्रभाव रहेगा उत्तना ही श्रच्छा है। इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के उन लोगों की बहुत जिम्मेदारी है, जी गांधीजी के निजी गुणों से प्रभावित हो कर उनके श्रसाधारण प्रभाव पर ज़ोर दिया करते हैं। रचनात्मक दृष्टि से कहा जा सकता है कि सरकार कुछ उन हिम्दू नेलाओं की तरफ ज्यादा ध्यान दे कर, जो गांघीजी के कारण प्रकाश में नहीं थ्रा पाते, गांघीजी के प्रभाव का दिवाला निकाल सकती है। ऐसे नेताओं में राजगोपालाचार्य का नाम सब से आगे आता है।"

इस पत्र में, जो प्रकाशित होने के लिये न था, ऐसी कोई बात न थी, जिसे छिपांगा

जाता। जल्दी या देर में दुनिया व भारत-सरकार को मालूम ही हो जाता कि गांधीजी का विचार क्या है। जो लोग गांधीजी को नजदीक से जानते हैंथे उन्हें यह ज़ाहिर हो जाना चाहिये था कि गांधीजी बम्बई के थगस्त १६४२ वाले प्रस्ताव से एक इंच पीछे न हटेंगे। गांधीजी की यह बीमारी उन की थपनी सहज प्रसन्न मुद्रा व श्रालोचकों के छिछोरेपम के कारण श्रधिक नहीं जान पडती थी, किन्तु वास्तव में वह काफी श्रधिक थी। श्रपने पन्न में गांधीजी ने पहले तो हस बीमारी का हवाला दिया और फिर श्रगस्त १६४२ वाले प्रस्ताव की चर्चा उठाई, जिसे वापस लेने पर लाई वैवल जोर दे रहे थे। महामाननीय श्री एम० श्रार० जयकर ने इस प्रस्ताव को जी 'दोषहीन' बताया था उसका हवाला ऊपर के पन्न में दिया ही जा चुका है।

पत्र के प्रकाशित होते ही जनता का ध्यान उस की तरफ केन्द्रित हो गया, क्योंकि उस में उन दिनों की सब से महत्वपूर्ण समस्या के विषय में मत प्रकट किया गया था। गाधीजी की रिहाई से यह श्राशा नहीं की गयी थी कि प्रस्ताव वापस जैकर या श्रात्म-समर्पण करके राज-नीतिक कैंदियों को छुटकारा दिलाया जायगा, बल्कि यह सोचा गया था कि गांधीजी नोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल लेंगे, जिससे किसी भी पच के घुटने टेके बिना दी कांग्रेसी नेताफ्रों की रिहाई ही सकेगी श्रीर राजनीतिक श्रढंगे को दूर किया जा सकेगा। यदि एक तरफ जनता को गाधीजी की सुमवूम श्रीर शक्ति पर इतना भरोसा था तो दूसरी तरफ श्रपनी श्राशंकाश्रों से उत्पन्न श्रधैर्य पर लगाम लगाकर वह ऊन्छ धीरज का परिचय क्यों न दे सकी ? क्या सचमुच जनता की यही आशा थी कि गाबीजी श्रगस्त १६४२ के प्रस्ताव को वापस ते कर कांग्रेस को श्रात्महत्या करने को विवश करेंगे ? नहीं, उसका खयाता था कि कोई-न-कोई बीच का रास्ता निकत आयेगा। यदि यह रास्ता निकलना था तो उसके लिए गांधीजी श्रौर सरकार दोनों को ही प्रयस्न करना था श्रौर जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक दोनों ही दलों को अपनी उसी स्थिति पर रहना था, जिस पर वे म श्रगस्त, १६४२ छो थे। परन्तु कुछ व्यक्तियों का ईमान्दारी से खयात था कि १ जून १६४४ को परिस्थिति म ध्रगस्त, १६४२ से विल्कुल सिन्न थी। इस के प्रकावा, जापानियों के भारी श्रीर बहुमुखी इमले की भी श्राशंका थी। परन्तु बहुत से लोगों का खयात था कि यह इमला फेबल सीमित माना में होगा। इस सम्बन्ध में मतभेद की गुजाइश होने के श्रतिरिक्त यह बात स्पष्ट थी कि जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध था, उस की श्राशा या योजना कम या श्रधिक कितनी भी मात्रा में भारत पर जापान के हमते पर-यह बड़ा या छोटा कैसा ही क्यों न हो-निर्भर न थी। कांग्रेस के सामने समस्या थी कि वह ऐसी पृष्ठमूमि तैयार करे, जिसमें ऊंचे दर्जे का युद्ध-प्रयत्न हो सके श्रीर जिस में नेता जनता से श्रधिक त्याग श्रीर सेवा प्राप्त कर सकें। धगस्त, १६४२ या धवैत १६४२ में जो समस्या, जो जच्य या जो उद्देश्य हमारे सामने था वही जून, १६४४ में भी था। गांधीजी ने शुरूत्रात ठीक की या नहीं—इसका श्रनुमान हमें इस पत्र से नहीं लगाना चाहिए । सम्भवतः इसीलिए पत्र प्रकाशित करने से पूर्व सेकेटरी प्यारेलाल ने प्रारम्भ में एक चेतावनी देना उचित समका था कि इस में से पाठकों को कोई गहरा श्रर्थ निकातने का प्रयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो मित्र के नाम जिखा गया एक निजी पत्र था श्रीर प्रकाशित करने के रायाल से नहीं जिखा गया था। यह पत्र वास्तव में विचार आते ही एकाएक जिख दिया गया था थौर उसे हमें वाहमराय को जिखे गये पत्र की तरह श्रिवकार-पूर्ण बना कर नहीं पदना चाहिए। ऐसा कर के हम पत्र के लेखक के प्रति श्रन्याय करेंगे।

विटेन श्रीर श्रमरीका में बहुत पहले ही महसूस कर लिया गया कि गांधीजी की रिहाई

करके सरकार सिर्फ़ एक यृद्ध की मृत्यु की निग्मेदारी से ही नहीं बचना चाहती थी। दरअसव रिहाई के परिणाम-स्वरूप गांधीजी मारत के राजनीतिक चेत्र में एकाएक द्या गये और परिस्थिति के देखते हुए जी-वृद्ध श्रावश्यक था वह करने का श्रवसर इन्हें मिल गया। गांधीजी का पहला कदम श्रपने उस पत्र को प्रकाशित करना था। उनका दूसरा कदम जनवरी से श्रप्रैल तक के (यानी रिहाई से चार महीने पहले तक के) । श्रपने श्रीर लाई वेवल के पत्र व्यवहार व श्रन्य कागर्जी को प्रकाशित करना था।

श्रमी वह पन्न-व्यवहार प्रकाशित होने से रह ही गया था, जो गाधीजी ने जुलाई १६४३ से सरकार के साथ किया था। उन्होंने ३ मार्च, १६४३ को श्रनशन गोडा था। 'उपद्रवों के लिए कांग्रेस की जिम्मेदारी' पुरितका २२ फरवरी को प्रकाशित हुई। यह वह समय था जब गाधीजी का श्रनशन जोरों से चल रहा था श्रोर उनका जीवन श्रधर में लटका हुआ था। श्रनशन मंग करने के दो दिन बाद उन्होंने पुरितका की एक प्रति मागी श्रीर वह उन्हें श्रप्रैल के महीने में मिली। गांधीजी ने बड़ी मेहनत से उसका उत्तर जुलाई में तैयार विया श्रोर उसे भारत-सरकार के पास भेज दिया। सरकार श्रवत्वर तक चुप रही, फिर १४ श्रवट्टवर को सर रिचार्ड टॉटेनहम ने उन्हें श्रपना श्रपमानजनक व धृणित उत्तर भेजा। इस समय तक लार्ड जिनलिथगों को गांधीजी श्रपना उत्तर भेज चुके ये श्रोर सम्भवत. लार्ड जिनलिथगों भारत से रवाना होने से पूर्व गांधीजी को उनके उत्तर का प्रति-उत्तर भेजने का श्रादेश दे गये थे। श्रीर जैसी कि श्राशा की जा सकती है उस प्रति-उत्तर में लार्ड महोदय का शाहाना तरीका श्रीर ध्विन साफ सलकती थी।

इस पन्न-व्यवहार में दिलचस्पी की बात सिर्फ यही थी कि उस में गांधीजी ने कार्य-समिति से सम्पर्क स्थापित करने का अपना धनुरोध दोहराया था। उन्होंने अपने २६ अक्त्वर १६४३ के पन्न में विखा थाः—

"उन से मेरी बातचीत का सरकार के दृष्टिकीया से कुछ महत्व हो सकता है। इसी लिए में अनुरोध दुबारा कर रहा हूं। परन्तु यदि सरकार मुक्त पर यकीन कहीं करती तो मेरे इस प्रस्ताव की कुछ भी उपयोगिता नहीं है। इस कठिनाई के बावजूद जो में अच्छा समभू और जिसे में युद्ध-प्रयस्न के लिए उपयोगी समभू, उसे फिर दोहराना सत्याग्रही के नाते मेरा फर्ज है।"

यदि गाधीजी ने जिलाई में अपना उत्तर दिया तो ऐसा करके उन्होंने देरी नहीं की। अपना फर्ज अदा करने में उन्हें सिर्फ शीवता का ही खयाल नहीं रखना था, बिक इधर-उधर फैले उन असख्य केखों, मुलाकालों के विवरणों तथा वक्तव्यों को सकलित करना था, जिनमें से सरकार ने चुन-चुन कर वाक्यों का उद्धरण देखर अपने आगोपों के आधार के रूप में उपस्थित किया था। इसके अलावा, गांधीजी सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल, लार्ड सेमुअल व मि॰ बटलर की उन मारी गलतियों को सुधारने में भी व्यस्त थे, जिनके आधार पर उन्होंने १६४२ धीर १६४३ में क्रमशः भारत की केन्द्रीय असेन्यली, लार्ड समा और कामस सभा में राजनीतिक परिस्थिति व कस्त्रवा की बीमारी के बारे में भाषण दिये थे।

प्रकाशिस पत्र-स्यवहार से दोनों पन्नों के दृष्टिकोग एर काफी रोशनी पहली है। इसमें हमें दृष्टिकोग की भिन्नता और समानता दोनों ही मिलती है, जैसा स्वामाविक है। दोनों पन्न इस सात पर सहमत हैं कि भारत को ब्रिटेन का मित्र बना रहना चाहिए और सरकार ने यह सम सामग्री संक्षित रूप में प्रकाशित कर दी। दोनों पन्न यह भी मानते हैं कि इस दोस्ती का मतीजा

युद्ध-प्रयत्न में सहयोग के रूप में दिखाई देना चाहिए । इन पत्रों में गांधीजी ने अपने स्वक्तित्व को बिलकुल दया दिया था श्रीर वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे थे । वेवल पूरी तरह से वाइसराय के रूप में बोल रहे थे। वेवल सहयोग का अनुरोध करते थे। गांधीजी धपनी रजामदी जाहिर करते थे । परन्त इन दोनों महान प्रतिपत्तियों की दृष्टि में सहयोग के पर्य अलग श्रलग हैं। गांधीजी के जिए सहयोग का अर्थ श्रंग्रेजों से समानता के माधार पर ज्यवहार है। जार्ड वेयल चाहते है कि भारत श्रधीनता में रहकर ही सहयोग करे। समानता मशीनी या बीज-गिण्ति की बराबरी नहीं है । यह तो एक मानसिक श्रवस्था है. जिस में दोनों दब परस्पर विरवास करते हैं। विश्वास से विश्वाय बढ़ता है और श्रापस के विश्वास से एक-दूसरे के बिए श्रादर की भावना होती है, जो समानता या बराबरी की नींव है और उसका सच्चा सब्त भी हैं। जार्ड वैवल ने श्रपनी सरकार के पुराने श्रारोपों को दोहराया-"भारत को, देश की रखा करने में श्रमेजों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रह गया और वह (भारत) हमारी सैनिक कठिनाइयों से श्रनुचित लाभ उठाना चाहता था।" श्राक्षर्य की बात है कि लाई वेवल जैसे चतर राजनीतिज्ञ भी श्रपने दोनों श्रारोपों के विरोधाभास को नहीं जान पाये। जिन जोगों को भारत की रचा करने में श्रमेजों के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रह गया था उन्हें बिटिश सरकार से सौदा पटाने में साम ही नया हो सकता था। एक कहानी प्रसिद्ध है कि तरातम का एक अमीर आदमी किसी राषस से बोला कि यदि वह उसे देश का सब से धनी व्यक्ति बना दे तो वई अपनी आत्मा राइस को है देगा । गचस ने कहा कि यदि सब मे धनी व्यक्ति किसी दूसरे को ही बनना है तो यह आसा लेकर क्या करेगा । सवाल यह था कि कांग्रेस को एक ऐसी शक्ति से समसौता करके क्या मिलता. जिसके हारा देश की रचा के सामर्थ्य में उसे विश्वास नहीं रह गया था । कांग्रेस ने यह कहा या, इसमें दुछ भी शक नहीं है । कांग्रेस को विश्वास नहीं था कि ब्रिटेन श्रकेखा भारत की रचा कर सकेगा, दयों कि वर्मा, मलाया श्रीर मिगापुर की रचा वह जनता की सहायता के बिमा करने में श्रसमर्थ रहा था । यही कारण था कि कांग्रेस श्रार्थिक और नैतिक सहायता दे रही थी । उसकी शर्त मिर्फ यही थी कि उसे ऐसी स्थिति में कर दिया जाय, जिसमें रह कर वह जनता में उत्साह भर सके । यह स्थिति स्वाधीनता श्रीर समानता की थी, पराधीनता श्रीर गुलामी की नहीं । एक पराधीन देश को ऐसी स्वाधीनता देने का मतलव यह था कि अंग्रेज इस पर से अपनी सता हटा बेते । दूसरे शब्दों में जिस अधिकार का प्रयोग बिटेन भारत के ऊपर कर रहा था उसका प्रयोग सब भारत खुद ही करता । युद्ध-प्रयत्न में भाग लेने के जिए जापानियों के विरुद्ध, साथ ही श्रंमेजों की विदेशी सत्ता के भी विरुद्ध, भारत की यह न्युनतम मांग थी।

स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद प्रथंशास्त्र धीर राजनीति में सामजस्य स्थापित होता है। सभी तक बिटिश सरकार ही भारत के लिए सोच-विचार करती थी, योजना बनाती थी, उस योजना को कार्यान्वित करती थी श्रीर उसकी रचा करती थी। परन्तु जब सरिष्ठत देश स्वाधीनता प्राप्त करने धोर खुद ही सोच-विचार करने, योजना बनाने, उस योजना को कार्यान्वित करने धौर अपनी रचा श्राप कर सकने का दावा करने लगता है सो सरस्क देश की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। इसलिए जब कि भारत स्वाधीनता का इन्तजार कर रहा था लाई वेवल-द्वारा धार्थिक-सुभार की कार्रवाई साम्राज्यवाद के पृष्टपोपित मार्ग पर चलने के ही समान थी। इसीकिए बाइसराम और उनके साथियों-द्वारा सुद्दा-बाहुहव को रोकने, स्टर्लिंग पायना की समस्या को तय करने धौर विटेन व भारत के सध्य युद्ध-व्यय के बटवारे में सशोधन के विरोध के प्रयरनों को देशकर हैंसी

श्राती थी । परन्तु जार्ड वेवल में इतना साहस और इतनी नेकनीयती जरुर थी कि उन्होंने गांधीजी के श्रागे यह मजूर कर लिया कि वे उन पर या कांग्रेस पर "जापानियों की जानवृक्त सहायता करने" का श्रारोप नहीं करते । जार्ड जिनलिथगो श्रीर उनके साथियों व मि॰ प्मरी ने जो भई श्रारोप किये थे यह उसके विजकुत विरुद्ध था । परन्तु इन सब के बावजूद सब से महस्वपूर्ण बात यह थी कि गांधीजी ने लार्ड वेवल से श्रपने को कार्य समिति के सम्पर्क में करने का जो श्रनुरोध किया था वह समस्या जहा-की तहां बनी रही श्रीर लार्ड वेवल ने श्रपने २८ मार्च, १६४४ वाले पश्र में उसका जिक्र तक नहीं किया । यह साधारण समकदारी की वात है, जैसा कि गांधीजी ने भी कहा था, कि एक सार्वजनिक सख्या में सवंसम्मति से जो निर्णय होते हैं उनमें किसी एक व्यक्ति-द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता श्रीर इसमें श्रंत करण का भी कोई परन नहीं उठता, जैसाकि लार्ड वेवल ने कहा था । सच तो यह है कि सरकार गांधीजी को कार्य-समिति के पास भेज रही थी श्रीर वे श्रहमद्मगर किले में १ मई, १६४४ को पहुँचनेवाले थे । परन्तु इसी बीच गांधीजी बीमार पह गये श्रीर तब उन्हें ६ मई को छोड़ दिया गया । परन्तु जब तक लार्ड वेवल और उनके स्वामियों की रजामन्दी नहीं होती श्रीर गांधीजी के 'भारत छोड़' श्रान्दोलन का वह दूषित श्रथं नहीं त्यागा जाता, जो पहने किया गया था, तब तक ब्रिटेन श्रीर भारत के मध्य परस्पर श्रादान-प्रदान के श्राधार पर सद्भावना की स्थापना कैसे हो सकती थी।

लार्ड वेबल को भारत की अधिकांश जनता के सहयोग का भरीसा था। सरकार को जो सहयोग प्राप्त हुआ उसे भारतीय जनता का सहयोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह इतनी निर्धन, इतनी अज्ञान और इतनी भयत्रस्त है कि उसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों के आदेशों की श्रवज्ञा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता । सहयोग की बात तो दरकिनार, क्या उस जनता को 'चिधिकांश' कहा जा सकता है ? यदि सचमुच सरकार को अधिकांश जनता का समर्थन प्राप्त था तो जार्ड वेवल श्राम चुनाव क्यों नहीं करते थे ? सर फीरोजला नून ने रायज एम्पायर सोसाइटी. जंदन में युद्ध मित्रमण्डल के एक सदस्य के रूप में भाषण करते हुए उस समय सत्य को प्रकट किया जब एक वृद्ध सज्जन ने बीच में उठकर सवाज किया कि भारत में झाम चुनाव न्यों नहीं किये जाते । सर फीरोज खां नुन ने साफ कफ्रजों में उत्तर दियां—"इसकिए कि श्राम चुनाव में कांग्रेसजन ही चुने जायँगे।" यह बात सच है। सच बात सिर्फ वच्चों के सुंह से नहीं निकत्तती, वह नौकरशाही के कठपुतर्जों के मुद्र से भी निकतती है। एक बुद्धिमान तथा चतुर च्यक्ति के रूप में लार्ड वेयल को जानना चाहिए था-शीर वे जानते भी थे--कि श्रधिकांश बोटर सरकार के पच में नहीं, बिल्क कामेसियों के पच में थे। 'श्रिधकांश जनता' की यथार्थता तो यह थी, कि 'सहयोग' की 'वास्तविकता' पर भी विचार होना चाहिए था। बार्ड वेवल एक ऐसे दख से सहयोग की मांग पर रहे थे, जिसमें योग्यता व सदाशयता की कमी न थी । इसके जवाब में गाधीजी ने जनता के प्रतिनिधियों से सरकार के सहयोग की माग की । जब श्रिधकांश जनता कांग्रेस के साथ थी तो सरकार को ही जनता के नेताओं से सहयोग करना चाहिए था । परन्तु खतरा यह था कि इस सहयोग के बीच सिद्धान्तों का गला घोट दिया जाता । यह भी सदेह था कि यदि 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव को स्वीकार करके उसके श्रनुसार कार्य किया जाता तो ससार भर में उसकी ज्यापक प्रतिक्रिया होती । इसका मतलय होता कि युद्ध जिन उद्देश्यों के लिए जड़ा गया उन्हें ब्रिटेन ने स्वीकार कर किया और उस साम्रान्यवाद का स्याग कर दिया, जो युद्ध का मुख-कारण होता है। इस प्रकार गांधीजी के शब्द युद्धों को समाप्त करने के बिए ता की

वाले युद्ध के प्रयत्नों में दिस्सा बँटाते । यदि कहा जाता है कि परिस्थितियां बाधा ष्ठपस्थित करती हैं तो उत्तर दिया जा सकता है कि जहां तक दार्शनिक श्रीर श्रादर्शवादी गांधी का संबन्ध है, मौजूदा परिस्थितिया चिरसस्य सिद्धान्तों के श्रनुसरण के मार्ग में कभी बाधा नहीं उप-स्थित करतीं।

सिर्फ इतना ही नहीं । 'स्टेटसमेन' कह चुका या कि भगस्त, १६४२ का प्रस्ताव भन्ने ही नैतिक दृष्टि से दोष्ट्रीन हो, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से अनुचित था। गांधीजी ने 'भारत छोड़ों' नारे को "समस्त मानव समाज की पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए मेत्रीपूर्ण भावना का प्रतीक" माना था। इस सम्बन्ध में फरवरी और अप्रैल १६४४ के मध्य हुए गांधीजी व लाई वेवल के पत्र-त्रवहार पर अपने मत प्रकट करते हुए 'स्टेट्समैन' ने लिखा था.—"भारत में अधिक दिल्वस्पी न रखनेवाले अन्य कितने ही न्यक्ति गांधीजी की तरह यह महसूस करने लगे हैं, जिसे सयुक्त राष्ट्रों के नेताओं ने देरी से महसूस किया है, कि युद्ध कोई पृथक् या असम्बद्ध घटना नहीं है, बिक्त एक ससार-व्यापी परिवर्तन की सूचना है। यह परिवर्तन या तो तानाशाही अथवा लोकतत्रवादी दिशा में,होगा या बिलकुल होगा ही नहीं और इस दशा में युद्ध का होना अनिवर्ण है। अटलांटिक अधिकारपत्र से अधिक महस्वपूर्ण घोषणा अभी तक दूसरी नहीं हुई है। अब इसकी फुटकर बातें तय हो जानी चाहिएँ।"

# वेवल का नुस्खा

जब भारत-सरकार कोई कार्य करती है तो उसकी गति घोंघा से तेज नहीं होती श्रीर उस की दिशा केंकड़े के समान श्रनिश्चित होती है। दूसरे जफ्जों में यह कार्रवाई न तो तेजी में होती है श्रीर न ठीक ही। इससे पार्लीमेंट के सदस्य उब्ल्यू० जे० बाउन की उस उक्ति की याद श्रा जाती है, जो उन्होंने विदेश कार्यालय के सुधार के बारे में की थी। मार्च, १६४३ में इस सम्बन्ध में प्रकाशित किये गये रवेत पत्र की आजीवना करते हुए उन्होंने कहा था-"यह विचारपत्र राजनी तिक चेत्र में पुराने तरीके की कार्रवाई का सबसे विचित्र ऐतिहासिक नमुना है। इस सभा तथा मावी पीदियों को बताने के जिए मैं इस कार्य-प्रणाजी की न्याख्या इन शब्दों में करना चाहता हूं। इस का पहचा तरीका है-तब तक आगे न बढ़ो जब तक कि मजबूर न हो जाओ, दूसरा तरीका-जब बदने के लिए मजबूर हो जान्रो तो कम से कम आगे बढ़ो, तीसरा तरीका-जब आगे बढ़ो तो जाहिर करो कि तुम कोई कृपा कर रहे हो, श्रीर चौथा तरीका-श्रागे कभी न बढ़ी बहिक बगर्जी की तरफ हिन्न कर रह जान्नी। इस विचारपत्र में भी यही किया गया है।" श्रीर भारत सरकार क्या करती है ? अनत्वर, १६३६ में जब उससे युद्ध-उद्देश्य बताने की कहा गया, तो उसने कहा कि जब युद्-उद्देश्यों की ज्याख्या यूरोप में ही नहीं हुई तो भारत में उन पर श्रमत करने की वात पर तो भौर भी कम रोशनी दाली जा सकती है। ऊपर बर्वांचे तरीकों में से पहला है-शागे कतई न बढ़ना। इसके बाद कम-से-कम आगे बढ़ने की दूसरी अवस्था अगस्त, १६४० में इस समय आई, जब भारत सरकार ने कहा कि १० करोड़ मुसलमानों, ४ करोड़ हरिजनों श्रीर देशी राज्यों की रजामदी के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन, हा वाइसराय की शासन परिषद् का भारतीयकरण जरूर हो सकता है । यह मजूर न हुआ श्रीर व्यक्तिगत संस्थाप्रह छिड़ा, जिसका परिगाम यह हुआ कि तीसरी अवस्था आ गई, जब किप्स भारत में आये और सरकार ने भारत को भौपनिवेशिक पद देने का प्रस्ताव किया श्रीर साथ ही उसे साम्राज्य के प्रति श्रपना रुख निश्चित करने का भी श्रिधिकार दिया। यही नहीं, रियासतों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किये गये उनमें जनता की बजाय राजाओं को प्रधानता दी गई, प्रातों को भारतीय सच से प्रथक् होने का श्रधिकार दिया गया । रचा श्रीर युद्ध-विभागों को प्रधान सेनापित की श्रधीनता में सुरचित रखा गया श्रीर विधान-परिषद् का प्रस्ताव करके कृपा का ढोंग किया गया। इन्हें नामजूर कर दिया गया श्रोर तव चौथी भवस्था आई, जिममें सरकार आमे बढ़ने के बजाय बगलो की छोर हिलने लगी। बाह्सराय शासन-परिषद् में क्रमश १६४१, १६४२ श्रीर १६४३ में भारतीयकरण की प्रगति हुई। श्रन्तिम बार "न्यू स्टेट्समैन ऐयड नेशन" ने जिला ---

"गांबीजीके श्रमशनके समय कई हिन्दू-सदस्यों के हस्तीफे के परिणामस्वरूप शासन परिषद्
में साबी हुए स्थानों को वाहसराय ने हाल ही में भरा है। नये सदस्य श्रधिक प्रभावशाली व्यक्ति

नहीं जान पहते, किन्तु पिषद् के वर्तमान रूप से हिन्दुओं और मुस्तनमानों में समानता सम्बधी मि॰ जिन्ना के आदर्श की प्राप्ति हो गयी है । जब एक बार यह परम्परा कायम हो जायगी तो अल्पसंख्यक समुदाय उसे अपना निहित श्रधिकार मानने लगेगा। यह एक ऐसा परिवर्तन है, जो असावधानीपूर्वक हुआ है।"

भारतीय समस्या बहुमुखी है, जिससे अनेकों दबों का सम्बन्ध है और प्रत्येक दब एक व्यक्ति की अधीनता में है। इस समस्या के निक्टारे के जिए अभेजों का शक्ति-स्याग भी आवश्यक है। अभेजों ने देश में इतनी फूट फैला दो हैं कि जोग एक सम्प्रदाय और दूसरे सम्प्रदाय, यहु-सद्यक समुदाय और प्रव्यस्वयक समुदाय, नरेशों और प्रजा के बीच खाई यनी रहना एक साधारण अवस्था समसने लगे हैं। इसजिए ६ मई को जब गाधीजी छूटे तो उन्हें राजनीतिक गतिरोध दूर करने के जिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अभेजों के प्रतिनिधि लार्ड वेवल और जीग के प्रतिनिधि मि॰ जिन्ना से बातें करनी पड़ीं।

लार्ड वेवल ने गांधीजी को जेल में बहुत कुछ आश्मतृष्टि की मावना से प्रेरित हो कर जिसा या कि उन्हें श्रिधकाश भारतीयों का सहयोग पहले से हो प्राप्त हैं। हमें यह कहने की जरूरत नहीं हैं कि यह सहयोग कैसा था। हम तो 'न्यू स्टेट्समैन' (२२ श्रप्रैल,१६४४) के फैसले को ही मान लेते हैं, जिसमें उसने भारत में कैदियों को रिहाई श्रीर भारतमन्त्री के कार्यालय को स्वाधीन उपित्वेश विभाग में मिलाने की श्रावश्यकता पर जोर दिया था। परन्तु गांधीजी से पन्न-क्यवहार में लार्ट वेवल ने सुलह का गलत तरीका श्राहितयार किया। वे चाहते थे कि गांधीजी व कार्य-सिमिति ही पहन्न करें। वेशक लार्ड वेवल ने टोटेनहम-हारा की गई मांग व विछले कार्यों के लिए श्रफसोस जाहिर करना श्रोर भविष्य के लिए श्रव्हा श्राचरण रखने का वचन देना—स्वाग दिया था। लार्ड महोदय ने २६ मार्च, १६४४ को लिखा था.—

"मेरा विश्वास है कि भारत के कल्याण के लिए काम्रेस सब से बढ़ी सहायता यही कर सकती है कि वह श्रसहयोग की नीति का त्याग कर दे और श्रन्य भारतीय दलों के साथ मिन्नकर देश की राजनीतिक और श्रार्थिक प्रगति करने में श्रम्भेजों की मदद करे। मेरे ख़याब में श्राप भारत की सबसे बढ़ी सेवा इस सहयोग की सलाह देकर ही कर सकते हैं।"

१७ फरवरी, १६४४ को केन्द्रीय धारा-सभाश्रों के श्रागे माषण करते हुए लाई वेवल ने जो-कुछ कहा उसे यहा स्मरण किया जा सकता है। इस भाषण में वाइसराय ने पहले-पहल राज- नीति के विषय में ज़बान खोली थी। श्रापने कहा था कि "जब तक श्रसहयोग धौर श्रह्गा लगाने की नीति का त्याग नहीं किया जाता तब तक मैं काग्रेस कार्यसमिति की रिहाई की सलाह नहीं दे सकता। १६४६ में लदन में बर्मा के गवर्नर सर रेजिनान्ड डोर्मनस्मिथ ने बताया था कि श्रमेजों के प्रति दिख्य-पूर्वी पृशिया के लोगों के क्या विचार थे। श्राप ने कहा था, " संसार के इस भाग में हमारे इराहों या कार्यों पर विश्वास नहीं किया जाता। इस की वजह खोज निकालनी कठिन नहीं है। हम बर्मा-जैसे देशों को श्रपने राजनीतिक गुर की बातें तब तक सुनाते गये जब तक कि जनता उस गुर से बिल्कुल ऊब गयी श्रीर इस गुर को श्रमेजों का कुछ म करने का तरीका मानने खगी।"

हालत यह थी जबिक गाधीजी ने श्रापनी रिहाई के ४० दिन बाद १७ जून को लार्ड वेबल से कार्यसमिति के सदस्यों से मिलने की माग की श्रीर कहा कि इस के मजूर न होने की श्रवस्था में उन्हें ही स्वय वाह्सराय से मिलने दिया जाय ताकि वे उन्हें कार्यसमिति के सदस्यों से े व का महत्व बता सकें। जार्ड वेवज ने गाधीजी का यह अनुरोध अस्दीकार कर दिया और जवाब में जिखा कि यदि कोई रचनारमक सुकाव उपस्थित करना हो तो वह आप को स्वास्थ्य-काम करने पर ही करना चाहिए। जार्ड वेवज के इस उत्तर से भारत में किसी को आरचर्य नहीं हुआ, क्यों कि ४ मई को भारतमत्री मि० एमरी भी कामस सभा में कह चुके थे कि गाधीजी को कार्य-समिति के सदस्यों से मिजने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

गांधीजी जय-फभी भी केंद्र से छोड़े गये हैं तभी उन्होंने राजनीतिक श्रहगे को समाप्त फरने या उस गुर्था को सुलमाने की चेष्टा की है, जिस के परिग्णामस्वरूप कि उन्हें सत्याग्रह श्रारम्भ करना पड़ा था श्रीर जेल जाना पड़ा। कांग्रेस के इतिहास को जाननेवाले भली-भाति परिचित हैं कि जब २६ जनवरी, १६३१ को गांधीजी नमक-सत्याग्रह के बाद श्रपने २६ साथियों के साथ रिहा किये गये, तो उन्हों ने १३ फरवरी को लाई श्ररविन को पत्र लिख कर मनुष्य के नाते मुलाकात की हजाजत मागी थी। इतिहास यह भी बता चुका है कि यह मुलाकात कितनी कामयाव हुई। इसी तरह गांधीजी ने १७ जून को लाई वेवल के पास पत्र लिख कर कार्य-समिति के सदस्यों से मिलने की इजाजत मागी श्रीर लिखा कि यदि यह म हो सके तो कोई फैसजा करने से पहले श्राप हो सुक्त से मिल लें। पत्र इस प्रकार है.—

"नेचर क्योर क्लिनिक, ६, टोडीवाजा रोड, पूना, १७ जून, ११४४

ष्रिय मित्र,

यदि यद पत्र एक ऐसे काम के सम्बन्ध में न होता, जिसमें आप व्यस्त हैं, तो मैं आपको पत्र लिखकर कभी कष्ट न देता।

गोकि इसकी कोई वजह नहीं है, फिर भी देश भर श्रीर शायद बाहरवाले भी सर्वसाधा रण के लिए सुमले कोई टोस कार्य करने की उम्मीद रखते हैं। खेद है कि सुमें स्वास्थ्य-खाम करने में इतना समय लग रहा है। लेकिन, बिक्कुल श्रव्हा होने पर भी मैं कामेस की कार्य-सिमित के विचार जाने बिना क्या कर सकता था है कैदी की हेसियत से मैंने उससे मिलने की हजाज़त मागी थी। श्रव एक श्राजाद व्यक्ति की हैसियत से फिर में उससे मिलने की हजाज़त मांगता हूँ। यदि इस विषय में कोई फैसला करने से पहले श्राप सुमसे मिलना मजूर करलें तो उाक्टरों के लम्बी सफर की इजाज़त देते ही जहां भी श्राप चाहेंगे वहीं श्राने के लिए में खुशी से तैयार ही जाऊँगा।

नजरवन्दी की हालत में मेरे और आपके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था उसे मैंने कुछ मित्रों के बीच निजी उपयोग के लिए वितरित कर दिया है। परन्तु मैं महसूस करता हूँ और यही हंसाफ का तकाजा है कि सरकार उन पत्रों को प्रकाशित'करने की हजाज़त दे दे।

३० तारीख तक मेरा पता वही होगा, जैसा कि ऊपर जिस्ना है।

श्रापका शुभचिन्तक--मो॰ क॰ गांधी।"

इस पत्र का लार्ड वेवल ने २२ जून, १६४४ वाले प्रपने पत्र में उत्तर दिया। वाहसराय का पत्र यह है —

''वाह्सराय मवन, नयी दिखी, २२ जूम, १४४४ । प्रिय गांधीजी.

श्चापका १७ जूम का पत्र मिला। पिछले पत्र-व्यवहार में हम दोनों के दृष्टिकोण में जो उम्र मत्रमेद मक्ट हुश्चा है उसे देखते हुए में महसूस करता हूं कि श्वभी हमारे मिलने से कोई जाभ न होगा श्वीर उसमे केवल ऐसी श्वाशाएं ही उत्पन्न होंगी, जो पूरी नहीं हो सकतीं।

यही बात आपके द्वारा कार्यसमिति से मिलने के सम्बन्ध में कही था सकती है। श्राप 'भा त छोड़ी' शस्ताव के प्रति लार्बजनिक रूप से श्रपनी सहम ति प्रकट कर चुके है, जिसे में भविष्य के लिए संगत सर्व या क्यावहारिक नीति नहीं मानता।

यदि स्वास्थ्य-काभ श्रीर सोच-विचार करने के बाद श्राप भारत के हित के लिए निश्चित श्रीर रचनात्मक नीति का सुमाव पेश कर सकें तो मैं ज़ुशी से उस पर विचार करू गारा

्यूं कि श्राप मुक्त पूछे विना श्रपने श्रीर मेरे बीच हुए पत्र-व्यवहार को वितरित कर चुके हैं श्रोर वह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है इस लिए मैंने श्रापकी नजरवदी के समय जिले गये सभी राजनीति इ-पत्रों को प्रकाशित करने का श्रादेश दे दिया है।

श्रापका श्रमितक---वेवल ।"

यदि बार्ड वेवज के पत्रों शौर भाषणों से उनके स्वभाव का पता बनाया जाय तो प्रकट होता है कि वे किसो निरवय पर तो जरही पहुंच जाते हैं, किन्तु श्रागे जाकर श्रयने मस्तिष्क को प्रभावित होने से नहीं यचा सकते। १७फरवरी, १६४४ को केन्द्रीय धारा समाश्रों के सयुक्त श्रधि-वेशन में भाषण करते हुए श्रापने कहा कि मेंने जो भी विचार प्रकट किये हैं ये मेरे पहले ठठनेवाले विचार हैं शौर हनमें परिवर्तन हो सकता है। गाधोजी को जिल्ले इस पत्र में उन्होंन शुरू में श्रारे गांथोजी के योच "उम मतमेर" को चर्चा की हैं शौर कहा है कि उसके कारण मिलने से खोई जाम न होगा, किन्तु पत्र के श्रव में उन्होंने उदारतापूर्वक गाधाजा के स्वास्थ्य जाम करने का जिल्ले किया है शौर कहा है कि गाधीजी "सोच-विचार करने के बाद" किसी निश्चित शौर रचनात्मक नीति का सुक्ताप उपस्थित करें। गांधीजी को सोच विचार करने में श्रधिक समय नहीं खना। उन्हें न तो कोई गुर्थी सुक्तकानी थी श्रीर म रातनीति को पेचीदिनिया में ही पढ़ना था, वर्षोंकि गांधीजी सरव के जिस पथ का श्रवसरण करते हैं वह सीधा है शोर श्रहिसा की रण्यनीति भी सरव ही है।

गांधीजी की रिहाई से भारत आर कांग्रेस के इतिहास में एक नये शक्ष्याय का शांगणेश हुआ था। जनता शाँर सरकार दोनों ही को उनसे बहुत कुछ शाशाए थीं। जनता चाहती थी कि गांधीजी जातू की छुड़ी धुमाकर निराशा की परिस्थिति का शन्त करक उसके स्थान पर शाशा शाँर विश्वाय का सचार करनें। सरकार चाहती था कि ये व्यक्तिगत शांर राष्ट्रीय शास-सम्मान को स्थाग कर सस्य शाँर शहिसा के श्रनने चिटि सिदातों की यति चहा हैं श्रीर पराजित पए की गांति रामनीति के शालावा श्रन्य राष्ट्रीय कल्याणकारी छेत्रों में श्रपना सहयोग प्रदान करें। गांधीजी ने जनता से कहा कि इनके पास एसा काई पारस परथर नहीं हैं जा जनता की शिया मानिष्क रियति के लोई को सीने में बहुत सके श्रीर न काई ऐसा अवनश्या श्रन्यत ही, जो उद्दास सन में रहिते शाँर उत्साह का संचार कर सके। इसी शरह सरकार में भा गांधाजा ने स्पष्ट शब्दों में कह हिंचा। धापने खपने जोवग का घाधारनूत मिदाल बताया—उसी जीवन का जो सस्य धार धाहिसा पर धाधारित रहा है भीर जिसकी श्रीनन्यिक सरवायह व श्राहरीरागक श्रमहर्योग के दूसर

हुई है। ये दोनों हथियार ऐसे हैं कि उनका उपयोग अत्येक व्यक्ति-नह चाहे जिलना छोटा हो भौर परिस्थितिया चाहे जितनी कठिन क्यों न हों -- कर सकता है। बम्बई प्रस्ताव के श्रन्त में दी गयी सत्ताह कायम थी, जिसमें कहा गया या कि आदीवान शुरू ही जाने पर नेवाशों की शतु-पस्थिति में प्रत्येक स्त्री श्रोर पुरुष ही श्रवना नेता वन जाता है। यह सच है कि सत्याग्रह के बिर एक खास वातावरण की जरूरत होती है और इस वातावरण के श्रभाव में श्रहिंसात्मक चसहयोग का रास्ता तो सब के लिए खुला ही है। उस समय जनता बुराई से प्रभावित यी भौर बुराई से असहयोग करने के लिए तो जनता सदा ही आजाद रहती है। जनता की कमर भारी वजन से मुकी हुई थी और उस भार का उत्तरना ज़रूरी था। राजनीति के श्रजावा दूसरे चेत्रों, -जैसे आर्थिक सुधार श्रीर खाद्य-प्रबंध के चेत्रों में सहयोग सम्भव न था। सिर्फ राष्ट्रीय सरकारके ही जिए इन विषयों को द्वाथ में जेना सम्भव था। जहां तक सरकार की इस भारा। का सम्बन्ध था कि गाधोजी श्रहिंसापूर्ण कार्यों की निन्दा करेंगे और युद्धकाल में सत्याग्रह न छेड़ने का भारता-सन हेंगे. उनके उत्तर स्पष्ट थे। अगस्तवाले प्रस्ताव के दो भाग थे--राष्ट्रीय माग श्रीर उसे प्राप्त करने क साधन । गाधोनी दुनिया भर का दोलवर्क लिए भी राष्ट्रीय माग में जरा भा कमी करनेकी तैयार न थे। सरकार तथा भारतीय राष्ट्र में सद्भावना कायम करने का एकमात्र जिर्या यही था कि शक्ति का इस्तात त्या राष्ट्रीय सरकार के द्वारा हो। इस ध्येय को प्राप्त करने का साधन गांधीजी स्पष्ट कर हो ख़के थे कि गिरफ्तार होते हो अरहाजन का सेनापतिस्व उनके हाथ में नहीं रह गया श्रीर वे लोगों से साधारण व्यक्ति के रूप में ही कुछ कह सकते थे--कांग्रेसजन के रूप में नहीं, क्योंकि देशवासियों के हृदय में स्थान प्राप्त करने पर भी १६३४ से ही वे कांग्रेसजन नहीं रह गये थे। जो अधिकार उन्दे दिया गया उस का खाल्मा गिरफ्तार होते ही हो चुका था। गांधीजी श्रपो देशवासियों के कथित दिसापूर्ण कार्यों पर मा कोई फैसला वहां दे सकते थे, क्योंकि फैसला पुरुतफी न होना चाहिए। दोषो जितनी जनता थी उतनी ही सरकार भी थी। श्रीर पुराने जलमाको फिर से उथारने में किसो का भी लाभ न था। गाधीजा को लाई अरविन द्वारा वह सजाह याद थी, जो उन्होंने १६३१ में गाधी-श्रश्विन-वार्ती के समय प्रजिस के श्रायाचारों की जाच के समय दी थी। जार्ड अरविन ने गांधोजी से कहा था---"क्या आप का ख़याज है कि में उन अत्याचारों से अपरिचित हूँ। जाच की कार्रवाई से दोनों तरफ की भावनायें जायत हो उठेंगी श्रोर वह शान्तिपूर्ण वातावरण न बन सकेगा, जिस के लिए हम दोनों हो प्रयत्नशील हैं. क्योंकि तब दोनों हो पन्न अपने समर्थन के लिए प्रमाण खोजना आरम्भ कर देंगे।" जब गाधीजी ने अपनी माग पर श्रोर जार दिया वो बाई श्राविन ने कहा- 'गाधीजा, नवा श्राव ममे किर्जित करना चाहते हैं ? ' इस मकार उस माग का अन्त हुआ। शायद इसी इध्दिकीय से गाधीजी न तो जनता की जोर-जबर्दस्तियों की निदा करते थे श्रोर न सरकार के पाशविक कृत्यों की जाच की ही माग उन्होंने की। साथ हो गांधीजी ने उतने ही जोरदार शब्दों में अपने देश-वासियों को चेतावनी दी था कि वे अपने अनुयायियों में लेशमात्र हिंसा सहन न करेंगे। गाधाजी ने श्रपनी स्थिति इन शब्दो में स्पष्ट की —(१) मैंने खुद सध्याप्रह श्रारम्भ ही नहीं किया, (२) इस सम्यन्ध में मुक्ते जो अधिकार और सनापतित्व दिया गया था उस का साध्मा हो चुका है, (३) संखाप्रह के लिए एक विशेष वावावरण की धावश्यकता होती है, जो मीजूद नहीं है, (४) बुराई के प्रति श्रिहिंसाध्मक श्रसहयोग का द्वार लोगों के लिए हमेशा खुता रहता है, (४) जोग जो कुछ कर चुके हैं उस के बारे में फैसला देने की जिम्मेवारी में अपने अपर नहीं

के सकता, (६) में लोगों को मिष्य में हिंसा न करने की चेतावनी देना चाहता हूँ, (७) मैं राष्ट्रीय मांग में कुछ भी कभी नहीं करना चाहता थ्रौर (५) राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के विना दूसरे ऐंग्रों में भी सहयोग सम्भव नहीं है, क्यों कि राष्ट्रीय सरकार ही राजनीतिक व गैर-राजनीतिक ऐंग्रों में सहयोग प्राप्त कर सकती है। गांधीजी ने ये विवार महाराष्ट्र-प्रतिनिधियों के खागे पूना में प्रकट किये थे। गांधीजी के हस भाषणा को लाह वेवल के २२ जूनवाले उस पत्र का जवाब कहा जा सकता है, जो उन्होंने गांधीजी के १७ जून वाले पत्र के उत्तर में लिखा था। इसी समय १६३४ में भारतीय शासन विभान में एक महत्वपूर्ण सशोधन हुआ, जिसके खनुसार वाइसराय और गवर्नर-जनरस अपने पाच वर्ष के काल में एक से अधिक बार छुटी ले सकते थे, जब कि पहले वे सिर्फ एक ही बार छुटी ले सकते थे।

गांधीजी की रिहाई को पाच सप्ताह हो छुके थे। ससार यह जानने को उत्सुक था कि गांधोजी राजनीतिक श्रहंगे को दूर करने की क्या तरकीय निकालते हैं या वे ऐसी क्या बात कहते हैं, जिस से सुन्नह की वार्ते शुरू होने का रास्ता साफ हो। ह जुलाई १६४४ को यही हुआ। श्रापने 'न्यून क्रानिकन्न' के प्रतिनिधि मि॰ गेरुडर को एक वक्तन्य प्रकाशित होने के लिए नहीं परिक वाहसराय तक पहुचाने के लिए दिया। श्रपनी इस सुनाकात में, जिस का विवश्य समय से पहले हो 'टाइम्स श्राफ इंडिया' में प्रकाशित हो गया था, गांधोजी ने कहा

''श्रभी सस्यामह छेड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इतिहास फिर नहीं दोहराया जा सकता। यदि कांग्रेस के श्रादेश के थिना हा सर्वसाधारण पर श्राने प्रभाव के कारण मैं सस्यामह श्रारम्म करना चाहू तो कर सकता हू, किन्तु मेरे लिए ऐसा करना बिटिश सरकार को परेशानी में दाल देगा श्रोर यह मेरा ध्येय कमी नहीं हो सकता।''

गांधीजी ने यह भी कहा कि १६४२ में जो कुछ मैं ने करने को कहा था वही करने को में स्राज नहीं कह सकता। धाज भारत ऐसी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से सतुष्ट हो जायगा, जिस का गैर सैनिक शासन-प्रवध पर पूरा नियत्रण रहे। १६४२ में यह स्थिति नहीं थी। गांधीजी ने यह भी कहा. —

"११४२ में सरकार ने जिस स्थल पर इस्तचेप किया था वहीं से स्थिति को मैं फिर से इाथ में लेना चाइता हू । पहले तो मैं बातचीत करना चाइता था और इस में सफलता न मिलने पर आवश्यक होने पर मैं सत्याप्रह करना चाइता था। मैं बाइसराय से अनुनय करना चाइता था। श्रव यह हार्य मैं कार्य-समिति के विचार जानने पर ही कर सकता ह।"

मि॰ गेल्डर के साथ हुई मुलाकात का विवरण प्रकाशित होने के सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा.—

"मैंने तीन दिन में कुल मिला कर मि॰ गेएडर के साथ तीन घटे व्यतीत किये और प्रयस्न किया कि ने मेरे विचारों को पूरी तरह जान लें। मेरा विश्वास था और अब भी है कि जिस तरह मे, अपने देश से प्रेम करते हैं उसी तरह भारत के भी हितेंची हैं। हमीलिए जब उन्हों ने मुक्त से कहा कि वे मुक्त से सिर्फ एक पश्रकार के ही रूप में नहीं चिक्क राजनीतिक अहंगे को समाप्त करने के हच्छुक के रूप में मिलने आये हैं, तो मैं ने उनका विश्वास किया। जहां एक तरफ में ने उन्हें अपने विचारों से स्वच्छदतापूर्वक अवगत किया वहा दूसरी तरफ उनसे यह भी कहा कि उनका पहला कार्य दिल्लो जा कर वाइसराय से मिलना और यहा की बातें उन्हें बताना है। पूंकि बाहसराय से मिलने में मुक्ते सफललता नहीं मिली थी इसलिए मैं ने सोचा कि इंग्लैंट के में

एक प्रमुख पत्र के प्रतिनिधि की हैसियत से शायद मि० गेल्डर वह सुविधा प्राप्त कर सक। इसिलए मेरे विचार से मुलाकार्तों के विवरणों का सचेप प्रकाशित होना रुचित नहीं हुआ। इसिलए में आप को मुलाकार्तों के दो विवरण देता हूं।"

गाधीजी ने दोनों मुलाकातों के श्रधिकारपूर्ण विवरण देने के उपरान्त कहा --

"इन मुलाकातों में मैंने हिन्दू के रूप में कुछ नहीं कहा है। यह सत्र मैंने एक हिन्दुस्तानी श्रोर मिर्फ हिन्दुस्तानी हो की हैसियत से कहा है। हिन्दू धर्म भी मेरा श्रपना श्रवग है। मेरा व्यक्तिगव विचार तो यह है कि उसमें सभी धर्मों का सार निहित है। इसलिए हिन्दुश्रों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ कहने का मुक्ते श्रधिकार नहीं है। सर्वसाधारण की विचारधारा से मैं परिचित हूं श्रोर सर्वसाधारण भी स्वभावत मुक्ते जानते हैं। पर यह मैं श्रपनी बात की पृष्टि के विचार से नहीं कह रहा हूं।

'जिस रूप में सत्याप्रह को में जानता हूं उस के प्रतिनिधि के रूप में मेरे विचार में एक सवेदनाशील अप्रेज के आगे अपने हृद्य के उद्गारों को प्रकट करना मेरा कर्तन्य ही था। अपने विचारों को हससे अधिक अधिकारपूर्ण रूप देने का मैं दावा नहीं करता। आप को मैं ने जो दो वक्तन्य दिये हैं उस के प्रत्येक शब्द को मानने के लिए आप मुक्ते माध्य कर सकते हैं, किन्तु मैं ने जो कुछ भी कहा है वह मैं ने सिर्फ अपनी ही तरफ से कहा है; किसी और की तरफ से नहीं।"

मौसम बुरा होने के कारण पत्रकारों से मुताकात के समय गांधीनी जगातार गहे पर पड़े रहे । गांधीजो ने कहा कि पचगनों में में श्रपनी तन्दुरुस्ती सुधार रहा हूं।

गाधीजी ने आगे कहा—"इस से पहले जो मैं आप से नहीं मिला, इस का कारण मेरा स्वास्थ्य भी था। मैं जल्दी से अञ्का होकर काम शुरू कर देना चाहता हूं। परन्तु परिस्थिति ऐसी हो रही है कि शायद कुछ समय तक मैं अपनी इच्छा पूरी न कर सकू। अब ये दोनों बक्तव्य जनता के सामने हैं और मुक्ते उनको प्रतिक्रिया देखनो है और गजतफहिमयों को दूर करना है। वक्तव्यों की आजोचनाओं का जवाब दे सकने की मुक्ते आशा नहीं है, किन्तु गजत फहिमयों को तो दूर करना ही पड़ेगा।

गाधीजी के दोनों वक्तन्यों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं.-

(१) वे काम्रेस-कार्य-समिति की सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकते ।

(२) यदि वे वाह्सराय से मिलेंगे तो उन से कहेंगे कि इस मुलाकात का उद्देश्य मित्रराष्ट्रों के युद्ध-प्रयत्न में वाधा ढालना न हो कर उसमें सहायता पहुँचाना ही होगा।

(३) उन का सत्याप्रद शुरू करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास कभी

दुहराया नहीं जा सकता श्रोर ने देश को फिर १६४२ की स्थिति में नहीं रख सकते।

(४) पिछ्नो दो वर्ष में दुनिया आगे बढ़ी है, इसनिए परिस्थित की फिर से समीपा करनी पढ़ेगी।

(४) नयीं परिस्थिति में गाघीजी गैर-सैनिक शासन पर पूरा नियंत्रण रखनेवाबी

राष्ट्रीय सरकार से ही सतुष्ट हो जायँगे ।

(६) यदि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई तो गाधीजी उसमें भाग बेने के बिए कांग्रेस को सलाह देंगे। (७) स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद वे कांग्रेस को सलाह देना बंद कर देंगे।

गांधीजी का श्रगला कार्य तोड-फोइ व गुप्त कार्रवाई की निन्दा करनाथा। उन्होंने समाचार-पत्नों में वक्तव्य प्रकाशित करके तोइ-फोइ की निन्दा की श्रीर कहा कि यह हिंसा है श्रीर इसने काग्रेस के श्रान्दोलन को हानि पहुँचायी है। गांधीजी ने कार्यकर्ताश्रों को रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करने की सलाह दी श्रीर इस सिलसिले में १४ बातों का हवाला दिया।

गांधीजी ने कहा, "यदि श्राप मेरे इस विचार से सहमत हैं कि गुप्त कार्रवाई से श्राहिसा-रमक भावना की वृद्धि नहीं होती तो श्राप प्रकट हो कर जेल जाने का खतरा उठावेंगे श्रीर इस प्रकार स्वाधीनता के श्रान्दोलन को श्रागे बढ़ावेंगे।

"मुक्त से मिलने जो लोग आते हैं वे सब से अधिक इसी समस्या पर बात करते हैं कि में गुप्त कार्रवाई का समर्थन करता हूं या नहीं। इस गुप्त कार्रवाई में तोइफोड़ के कार्य, नाजायज पर्चों का प्रकाशन वगैरह सभी बातें सम्मिलित हैं। मुक्त से कहा जाता है कि कार्य-कर्ताओं के गुप्त हुए विना कुछ भी काम नहीं हो सकता था। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि जायदाद की वर्षादी को, जिस में यातायात सम्बन्धों का तोइफोड़ भी शामिल है, अहिंसात्मक ही कहा जायगा—यदि मनुज्यों की जानें जाने का खतरा न हो। इस बात की नजीरें भी दी गयी हैं कि दूसरे कितने ही मुक्त इस से भी बुरे काम कर खुके हैं। मेरा जवाब यह होता है कि जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक किसी राष्ट्र ने सत्य और अहिसा से स्वाधीनता-प्राप्ति के साधन के रूप में काम नहीं लिया। इस दृष्टिकोण से देखने पर मैं बिना किसी हिचिकचाहट के कह सकता हूं कि गुप्त कार्य, चाहे जितने निद्रीप क्यों न हों, अहिसात्मक संग्राम में उनके लिए स्थान नहीं है।

"तोड़फोड़ वगैरह, जिसमें जायदाद की वर्वादी भी शामिल है, साफ तौर पर हिंसा हैं। चाहे इन कार्यों से लोगों की कल्पना कुछ जाप्रत हो उठी हो और उन में कुछ जोश भी उबल पड़ा हो, फिर भी सब कुछ मिला कर इससे फ्रान्दोलन को हानि ही पहुंची है।

"मैं तो रचनात्मक कार्यक्रम का हामी हू"—श्रीर इसके बाद गांधीजी ने बताया कि इस कार्यक्रम में क्या-क्या वार्ते शामिल हैं।

गांधीजी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि बिटेन भारत की स्वाधीनता की वोषणा कर दे तो वे कार्य-समिति को नम्पईवाले प्रस्ताव के उस भाग को वापस लेने की सलाह देंगे, जिस में दंडात्मक कार्रवाई का हवाला है, और साथ ही उससे युद्ध-प्रयत्नों में नैतिक व आर्थिक सहायता करने का भी अनुरोध करेंगे । गांधीजी ने यह भी म्पष्ट कर दिया कि वे खुद युद्ध-प्रयत्न में किसी प्रकार की वाधा न डालेंगे । गांधीजी ने इसके बाद बताया कि यदि युद्ध-खेन्न में २००० टन गोली-गोले मेजने और दुर्भिच पीड़ित चेंन्न में २००० टन मोजन भेजने का सवाल उठा तो वे हनमें से किसे तरजीह देंगे और ऐसी परिस्थित उठने पर कार्य समिति को क्या सलाह हेंगे ?

महान् घटनाओं और महान् न्यक्तियों का जन्म एक साथ होता है । गाधीजों ने फरवरी-मार्च, १६४६ के अनशन के दिनों में जय साम्प्रदायिक समस्या के बारे में लीग के कुछ सुमावों पर अपनी मंज्री दी थी तो उन्हें इस वात का गुमान भी न था कि इन सुमावों में से एक कुछ नयी बातों के साथ स्टुअर्ट गेल्डर की मुलाकात के साथ ही प्रकाशित होगा । गांधीजी ने कहा कि दोनों घटनाएं एक साथ सिर्फ सयोगवश हुईं, और यह उन्होंने ठीक ही कहा था । परन्तु ये दोनों ही घटनाएं एक साथ जिस रूप में हुईं उसे ऐतिहासिक आवश्यकता कहा जा सकता है । इधर

श्री राजगोलाचारी गांधीजी की रिहाई के बाद जून, १६४४ में क्छ देरी से उमसे मिलने पहुचे थे, उधर स्टुम्पर्ट गेल्डर उतने ही म्रप्रत्या शित रूप मे जुलाई के प्रथम सप्ताह में मंचगनी पहुँचे थे। फिर भी वे प्राय एक साथ ही गाधीजी के सम्पर्क में आये थे । जहा एक ने माम्प्रदायिक समस्या के नित्रटारे के प्रस्तावों की सूचना जनता को दी थी वहा दूसरे ने राजनीतिक गतिरोध दूर करने के प्रस्तावों को स्रधिकारियों तक पहुचाया था । ये दो पृथक् घटनाए जान पड़ती हैं, किन्तु वे पकृति के निर्जीव करिश्मे के समान न होकर जीवित तथ्य के ही समान थीं। वे समुद्र में जल श्रीर मछली की तरह या व्यक्ति में उसके मस्तिष्क श्रीर प्राणों की तरह एक साथ हुई श्रीर साथ ही आगे बढ़ीं । वे चाहे श्रसम्बद्ध घटनाएं ही आन पदती हों, किन्तु एक साथ घटित होने के कारण ही वे भविष्य छोर इतिहास का निर्माण कर सकीं। इनका होना आखर्य की बात अवस्य थी, किन्तु इनका ऐसे व्यक्तियों द्वारा होना, जिन्हें ससार श्रतीत की स्मृतियां सानकर छोड़ चुका था-- इस वात का प्रमाण था कि मानवीय घटनाश्रों में रहस्यपूर्ण शक्तियों का हाथ रहता है । सर श्रदफ्रोड वाटसन जैसे लोगों को क्या कहा जाय जो प्रहण के समय सूर्य को देखकर समक्रने लगते हैं कि उसकी चमक श्रीर प्रकाश सदा के लिए चले गये । २० जुलाई को प्रह्या के समय कीन कह सकता था कि ससार में फिर प्रकाश न होगा । परनतु ब्रिटेन के एक अज्ञात से पत्र 'प्रेट बिटेन ऐराढ ईरट' के सम्पादक में यह कहने की जुरत हुई कि गाधीजी का प्रभाव घटने लगा है, वे मुलाकात करनेवाले पत्रकारों के पीछे भागने लगे हैं श्रीर श्रपना नाम फिर से जनता के सामने जाने को उत्सुक हैं । स्टुश्रर्ट गेरुटर गाधीजी को फिर प्रकाश में जे श्राये श्रौर कुछ समय तक छिपे रहने के बाद २० जुलाई के सूर्य की ही तरह वे फिर श्रवने प्रकाश से भूमण्डल को आलोकिए करने लगे। क्या सर श्रलफ्रोड वाटसन का खयाल था कि श्रागाखा महत्त में २१ महीने वक असित रहने के बाद गाधीजी के मस्तिष्क पर पर्दा पछ जायगा या उनकी करपना-शक्ति कु विव हो जायगी ? नहीं। गाधीजी ने श्रपने श्रंतर में उठती हुई उवाला का, जिसमें उनकी बुद्धि तप कर श्रीर भी प्रखर उठी थी--परिचय वीमारी श्रीर बुरे मौसम के वावजूद पत्रकारों से हुई भ्रपनी मुलाकातों के बीच दिया । उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिये कि नौकरशाही परेशान हो डठी श्रीर वाह-सराय, भारतमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री दुविधा में पढ़ गये। श्रव उनसे न तो निगक्ते ही बनता था श्रीर न उगलते ही । स्टुश्रर्ट गेरुटर ने १८ जुलाई के 'टाइम्स श्राफ इंडिया' में एक लेख बिख कर सर श्रवफ्रोड वाटसन के श्रारोपों का खड़न किया।

थोड़े में यही कहना काफी होगा कि जब गाधीजी २१ महीने के कारावास श्रीर शोक से पीड़ित होकर बाहर श्राये तो भारत के श्राकाश में मध्याह के सूर्य की भाति चमकने लगे श्रीर हरनेवाजे तारों की तरह एक के बाद एक वक्ष्म्य निकालने लगे। वे जो कुछ कहते थे, स्वर्ग से उतरे देवता के प्रकाश के समान होता था। वास्तव में उनके मु ह से उस समय ईश्वर का आदेश निकल रहा था। उनकी बातें प्रेरणायुक्त थीं श्रीर कार्य ऐसे श्राप्त्याशित श्रीर श्राच्याज-भरे हो रहे थे कि उन्हें प्रभावहीन समम्मनेवाजे श्रालोचक हक्का-बक्का होने जागे थे। बस एक ही उठान में राजनीति, सदाचार श्रीर श्रर्थशास्त्र के चेश्रों में वे चरम शिखर पर पहुँच गये। जो समस्यागं उनके समर्थकों श्रीर विरोधियों को समान रूप से चक्कर में ढाजे हुए थीं, उन पर वे एक-एक करके रोशनी छाजने लगे। पाकिस्तान समस्या पर प्रस्तावित गुर का समर्थन करके उन्होंने सब को हैरस में डाज दिया। बिटेन की जिस महान् शक्त ने गाधी की मुट्टी भर हिंदुयों को बधन में जक्ष्म कर श्रीर मृत्यु के मुंह सक पहुंचा कर उनके मानसिक बक्ष पर विजय पाना चाहा

था उसी को उन्होंने चुनौती दी । चिचल ने गांधीवाद को दफनाने का बीडा उठाया था । एमरी ने गाधी की तुलना महान् पड्यंत्री फादर जोसेफ से की थी । पर चर्चिल या एमरी में से एक भी शागालां महत्त में २१ महीने रखने के बाद भी गांधीजी की श्रात्मा पर विजय न पा सका । जिस तरह कि एक योगी चार महीने तक भूमि के नीचे समाधि में रहने के बाद जीवित और अधिक दिश्य स्वरूप प्राप्त करके निवलता है उसी तरह गांधीजी अपनी पूनावाली समाधि से, जिसमें उनका सम्पर्क बाहरवालो से बिलनल न था, नयी शक्ति श्रीर नयी विचारधारा लेकर मिकले । प्रव उनकी वौद्धिक जागरूकता तथा श्राध्यात्मिक विदेक पहले से कहीं श्रधिक था । ुष्राज किसी बिटिश पत्रकार ने, तो कला किसी प्रान्तीय मन्त्री ने, श्रभी सिख लीग ने तो इस देर वाद हिन्दू महासभा ने, एक समय मुग्लिम पत्रों ने तो दूसरे समय जदन के 'टाइम्स' अथवा भारत के ही दिसी प्रतिक्रियावादी पत्र ने हमले किये श्रीर इस प्रकार होनेवाले हमलों का कोई र्थंत न था । गांधीजी ने विसी को मीठी फटकार सुनायी, तो विसी को मुंहतोड़ जवाब-द्वारा चुप किया, किसी को कानूनी तर्क-द्वारा हराया तो किसी को पिता की तरह ढाट वर शान्त किया। श्री राजगोपालाचार्य के प्रस्तावों का समर्थन बरके बया गांधीजी ने शखंद भारत की एक्ता की वित चढ़ा दी ? नहीं, उनका समर्थन करते समय भी गांधीजी को भारत की श्रखंडता का खयाल था, क्योंकि रचा व्यापार, यातायात् तथा श्रम्य महत्वपूर्णं वातों के लिए होनों संघों के मध्य समस्तीता होने की शर्त वे पहले ही रख चुके थे । इस हालत में भी केन्द्रीय सरकार का श्रस्तित्व या ही । सिर्फ प्रोफेसर कृपलेंड की तरह पाकिस्तान को छोटा प्रदेश श्रीर हिन्दुस्तान को षड़ा प्रदेश माना गया था । कुछ लोगों ने कहा कि राजनीतिक करने के लिए गांधीजी ने जो प्रस्ताव किये वे किप्स-प्रस्ताव ही तो थे। इन लोगों को गांधीजी ने उत्तर दिया कि तब तो ये सरकार को जरूर स्वीकार कर लेने चाहिए । कुछ जोगों ने कहा कि गांधीजी ने श्रपने नये सुकाव के द्वारा सर स्टेफर्ड वाला वॅटवारे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जब कि १६४४ में इसी के कारण उन्होंने किप्स-योजना को दुकरा दिया था । गांधीजी ने तुरन्त कहा कि मेरे नये सुकाव में रियासतों को शामिल नहीं किया गया है, किन्तु क्रिप्स-योजना में रियासतों का भी जिक्र था। गांधीजी ने कहा कि बम्बई के प्रस्ताव के द्वारा मिले मेरे श्रधिकार का गोकि खात्मा हो चुका है फिर भी मुक्ते कांग्रेसजनों को शान्तिपूर्ण कार्य करने की सलाह देने का अधिकार अभी तक है, जो वे वम्बईवाले प्रस्ताव से पूर्व करने को आजाद थे। गांधीजी ने सब से मनोरंजक उत्तर सिंध के गृह सन्त्री श्री गजदर को दिया, जिन्होंने गांधीजी पर विनाशकारी कार्यं को उकसाने या करने का श्रारोप लगाया था। इस घटना को भी सुनिये।

जब कि एक तरफ गांधीजी भारत को स्वाधीनता की धरफ अग्रसर करने के प्रयत्नों में लगे थे, सिंध की प्रान्तीय असेम्बली में प्रान्त के गृहमन्त्री ने असेम्बली की बैठक में उसके एक सदस्य को भाग न जैने देने के सम्बन्ध में सरकारी कार्रवाई की सफाई देते हुए कहा—"हमारी जानकारी तो यह है कि महात्मा गांधी की रिहाई के समय से यह विनाशकारी आन्दोलान भारत भर में फिर से आरम्भ कर दिया गया है और प्रमुख न्यक्ति फिर से उसका नेतृत्व करने लगे हैं।" इस सम्बन्ध में श्री गजदर ने मेरिअर रोड डकैंबी-केस के तीन विचाराधीन कैदियों के भाग जाने का हवाला दिया। गांधीजी ने हस कथन का खंडन करते हुए कहा कि "मेरी रिहाई के समय से मुक्ते जो पातें ज्ञात हुई हैं उनसे परिस्थिति बिक्टुख उलटी ही जान पढ़ी है।" आपने यह भी कहा कि अपनी रिहाई के समय से मैं दगातार यही प्रकट करने का प्रयत्न करता रहा हूँ कि मैं

तोड़-फोट के कार्यों के विरुद्ध हूं,। आपने यह फिर दोहराया कि मुसे सस्याग्रह आन्दोलन हेमने का अवसर ही नहीं मिला और अखिल भारतीय नार स कमेटी ने आन्दोलन के नेतृत्व के लिए मुसे जो अधिकार दिया या वह मेरे गिरफ्तार होते ही समाप्त हो गया और स्वास्थ्य के कारणों से रिहाई के बाद भी मैं अपने उस अधिकार को फिर से काम में नहीं ला सकता। इस आधार पर गाधीजी ने कहा कि अदि सत्याग्रह को विनाशकारी आन्दोलन कहा भी जाय,—जिससे मैं इन्कार करता हू—तो भी काग्रेस की तरफ से वह आन्दोलन अब कोई कर नहीं सकता। साय ही गांधीजों ने यह भी कहा कि प्रतिवन्धों के बावजुद साधारण शान्तिपूर्ण कार्य अवस्य जारी रखे जायं। आपने आशा प्रकट की कि अगस्त, १६४२ से पहले जिन कार्यों पर कोई पावन्दी न यी, उन्हें करने पर सरकार को कोई आपित न होगी। साथ ही गांधीजी ने जनता से यह भी कहा कि तोड़-फोड़ की कार्यवाई न की जाय, गुप्त कार्यों को रोक दिया जाय और उनके चौदह सूर्यों वाले रचनात्मक कार्यक्रम पर संजीदगी से अमल किया जाय।

निटिश समाचारपत्रों के भारतीय प्रतिनिधि "इस वृद्ध श्रीर परेशान न्यक्ति की"—जैसा कि गांधीजी को उस समय प्रवर्ड थाम्पसन ने बताया था — श्रनेक प्रकार के कुतर्क निकाल कर तम करने लगे। श्रमर गांधीजी काम्रेस की तरफ से कुछ कहते थे तो उन्हें तानाशाह के रूप में बदनाम किया जाता था। यदि वे लोकतत्रवादी तर्क की शरण जेते थे कि जब तक उन्हें श्रपने साधियों से सलाह न करने दिया जायगा तब तक वे किर्फ श्रपनी ही तरफ से विचार प्रकट कर सकते हैं, तो उनकी उक्तियों को व्यर्थ बताया जाता था श्रीर कहा जाता था कि वे राजनीति की एक बाल खल रहे हैं। यदि सरकार कहती थी कि भारत को स्वाधीनता श्रुद्ध समाप्त होने पर मिलेगी तो उन्हें कुछ भी श्रापत्ति न थी, पर जब गांधीजी कहते-थे कि पाक्तिशान श्रुद्ध समाप्त होने पर ही स्थापित हो सकता है, तो वे लोग नाक भौ सिकोइते थे। मारतीय स्वाधीनता की बात जो इस शर्त के साथ कही जा रही थी कि पहले भारतीयों को एकमत होना चाहिए, उस पर भी उन्हें कोई श्रापत्ति न थी। इस सम्बन्ध में एडवर्ड थाम्पसन ने एक मानोरंजक कहानी जिली है।

'भारत में हमारी उदारता के सम्बन्ध में एक उदाहरण मौजूद है, गोकि उसे ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता । जब बाल्दुर मारा गया तो मोन्स ने उसके लिए एक रिश्रायत यह की कि यदि दुनिया भर के जीव उसके लिए शोक करें तो उसे फिर प्राण्दान कर दिया जायगा। यह रिश्रायत पूरी होने को थी कि कुछ ही कसर रह गयी। दुनिया भर की छानबीन करने पर दुष्टात्मा व्यक्ति मिल हो गया, जिसने हस सार्वजनिक शोक में शामिल होने से साफ इन्कार कर दिया।"

भारत के लिए शासन की सर्वोत्तम प्रणाली के सम्बन्ध में हा॰ जान्सन के निम्न शब्द मनोरंजक हैं—"दूर के सभी श्रधिकार हुरे होते हैं । मेरे विचार में भारत के पिए निरंक्ष शासक होना ही श्रच्छा है । यदि वह श्रच्छा शादमी हुआ तो शासन भी भच्छा होगा और यदि वह खरा हुआ तो कई लुटेरों की श्रपेचा एक लुटेरा होना श्रच्छा है। एक ऐसा शासक, जिसके अधिकारों पर प्रतियन्ध है, दूसरों को भी लूटने देता है ताकि खुए उसकी श्रपनी सूटमार का रास्ता खुल सके, किन्तु निरकुश शासक जितना ही दूसरों को लूटने का मौका देता है उतना ही उसका श्रपना लाभ उठाने का चेत्र सीमित होता है। इसिलए वह उसे रोकता है।" ( 'वास्टेयर का भारत' —श्रप्रैल-जून, १६४४ के श्रंक में श्रलेक्स शारसन के तेख से।) जुलाई, १६४४ में ब्रिटिश पार्खीमेंट में भारत सम्यन्धी एक बहम हुई थी। सार्ध व

कार्मस की इन बहसों पर हम एछ कहना नहीं चाहते, वयों कि टनमें वही पुराने विचार, वही पुरानी दुशामद भरी यातें, वही पुरानी किप्स-योजना छौर श्रवपसंख्यकों के श्रधिकारों पर वहीं पहले की तरह जोर दिया गया है। सिर्फ प्रश्तावक मि० पेथिक-लारेंस के सम्यन्ध में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने श्रपने एक पिछले भाषण में पुमरी को श्रपने पद से हटाये जाने की माँग की थी, क्यों कि मि० पेथिक लारेंस का वहना था कि उन्होंने श्रपने भाषण में न तो कोई चिदाने वाली यात कही श्रीर न कोई भाव ही जोरदार शब्दों में प्रकट किया। यासवय में देखा जाय तो यहम की वार्ते पहले से तथ थी।

जय कि जनता एक तरफ गाधी-जिन्ना मिलन की तरफ श्रांखें लगाये बैठी थी, एकाएक जुलाई श्रीर श्रगस्त के सहीनों में गाधी वेदल पत्र व्यवहार प्रकाशित हो गया। उससे प्रकट हुश्रा कि सार्ड वेवल गांधीजी का अपने से या कार्यसिमिति से मिलने का अनुरोध तीन बार अस्त्रीकार कर चुके हैं । साथ ही वाइसराय ने भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के दृष्टि-फीया का सी स्वर्ध कर या कर दिया था । उनका कथन स्वर्थ था । उसमें किल्म-योजना की दौद-राया गया या और साम ही 'दुसरे अहपसन्यको' को संतृष्ट करने की आवश्यकता पर भी जार विया गया था श्रीर इन दूसरे श्रह्पस्ययों के मध्य लाड देशक ने दिलत वर्ग की शामिल किया था । ऐया किये बिना युद्धपाल में राष्ट्रीय लग्कार की स्थापना नहीं हो सकती । इ.म.से-कम एक यात तो स्पष्ट होचुकी थी थाँर वह यह कि किप्स योजना के श्रनुसार स्थापित राष्ट्रीय सरकार की श्रपेषा गांधीजी श्रीर मि॰ जिन्ना में हुए समकाते के एरिए।मस्वरूप स्थापित होने वाली स्युक्त सरकार के मिल गुलवर कार्य करने की सम्भावना श्रधिक थी, क्योंकि गुलुकाल में स्थापित की जाने बाजी ऐसी सरकार के सदस्यों के विचार समान होते और एक-इसरे के प्रति उनकी सद्-भावना भी अधिक होती । १६४२ की योजना के अवसार बनायी जाने वाली सरकार की तुलना में परस्पर महयोग के द्वारा कास परने वाली इस सरकार के द्वारा ऐसी परम्पराण भी कायग करने फी सम्भावनापु राधिक थीं, जिनके परिणामस्त्ररूप गवन र-जनरत्न के श्रधिलार सीमत ही जाते प्रीर वह विधान के श्रंतर्गत रह कर वार्य करने वाला शासक वन जाता । निटिश सरकार तथा पाइतराय के प्रामें भी ये स्वितियां वर्तमान वी छौर युद्ध परिन्धित में हुए परिवर्तन के प्रलाम साम्बदायिक सम्बन्धों में होने वालं इन परिवर्तनों ये राष्ट्रीय उद्देश्य ही शबसर नहीं होता बढ़िक भारत की राष्ट्रीय सवता की भी प्रगति हो सक्ती । इस तरह यह भी वहां जा सवता है कि मरकार सिर्फ कामेस शोर लीग के ही मध्य सममाति का प्रश्न नहीं उठा रही थी, जगा कि सर रदेशई किया ने वहा था श्रीर जेसा कि सुद्र लाए वेवल ने वेन्त्रीय धारा-सभाशों के समुक्त प्रधि-पंशन षाज्ञे भाषरा में ६७ फरवरी, १६४४ को फरमाया था, विन्तु धव बाट्यरण्य हो। ने। सुद्धकान में राष्ट्रीय मरबार की रामापना के शिए दलित लातियाँ से समज्ञीना करने की एक और शर्न उपस्थित र्षी । इसके रुपर में गांधीओं ने यहा कि पाइमराय इस तरह की न जाने विननी धीर भी कर्ते उपस्थित कर सक्ते हैं । विवस्वर १६४३ में एवं सभा में भाषण देते दृष् छाउँ वेवल ने द्वस्य दो बाधों के शलावा तीनरा शान गतिरोध दूर करने को भी दिया था, हिन्तु सारत पहेंचने स्मीर यहाँ ६० सदीने स्वतीत करते के बाद उनकी सानमिक निवति से परिवर्तन हो। सवा और उनके बार्जन्मर के विटारे भे कार्यम दूर परने की नयी बाधाय नियार्ग हार्यों । यह निया निराण करने वादी ही वर्षी बरित हार कांत उत्तरन बरने पाकी कान भी।

इसके प्रकाश, सार्वभवत के ३४ समस्य, १६४६ वाले वय में सामित सरदार समित

करने की उन्हीं शर्तों को बोहरा दिया गया था, जिन्हें किप्य-प्रम्मानों के साथ उपियत किया गया या । कुछ जोगों ने घाहसराय के पश की यह प्राक्षोचमा भी की है कि उन्होंने वेन्द्रीय सरकार के सैनिक य गर सैनिक विभागों य वायों के श्रव्यह्रा करने की एक महं कि नाई पेश की थी जबकि सर स्टेफर्ड ने ऐसी कोई कि उनाई ही पेश नहीं की थी, यिक गर-मिकि काठों को शासन परिवर् के सदस्यों के श्रिधकार देश के श्रमांत जाने तक का श्रायोजना किया था श्रीर प्रधान सेनापित के जिन्मे सिर्फ संगिक कार्य ही किये गये थे । किन्तु धानक्य मे जाड वेवल ने राष्ट्रीय सरकार के प्रतिविधियों के जिन्मे ये गर-संगिक कार्य वसने से इनकार नहीं विया था, पर हमें स्मरण रसना चाहिए कि गाधीजी की मांग वुछ कांग्रेसी, जीगी सथा श्रन्य श्रव्यस्थयक प्रतिनिधियों के बाहमराय की शासन-परिवर् में नियुक्त करने की ही ग थी, यिक वे सो गर-सैनिक कार्यों के मन्यन्थ में इन्हें ब्यवस्थापिका सभा के निर्वाधित सदस्यों के प्रति जिन्मेदार करना चाहते थे । व्यवस्थापिका परिवर् को जिन्मेदारी जेने के उहे रथ से सैनिक व गैर-मैनिक विभागों के श्र्यक्करण की बात तो किन्स योजना तक में नहीं थी । दूसरे शब्दों में गोधीजी की मांग केन्द्र में हुच शासन की थी, जिसमें गैर-मैनिक विभाग इस्तांतरिय होकर केन्द्रीय धारा सभाके जिन्मेदारी के चेत्र में चले जाते और सैन्य विभाग उसी सरह सुरिवत रहते, जिस सरह मोंटकोड सुधारों के श्रंवर्गत प्रान्तों में माजागुजारी और श्रमन य कान्त के विभागों को सुरिवत रखा गया था।

लार्ड वेयल के पत्र भी जिस तूसरी पात की कही आलोचना की गयी वह यह यात यी कि उन्होंने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के विष् यह शर्त लगा दी थी कि पहले विभिन्न दलों तथा शरूपसरूपकों के प्रतिनिधियों के मध्य भावी पिधान बनाने के तरीकों के सम्बन्ध में समसौता हो जाना चाहिए । यह मांग मूर्जतापूर्ण जान पड़ती थी, पर्योकि विधान का निर्माण तो बाद में जा कर एक ऐसी विधान परिपद्-द्वारा होना था, जिसका चुनाव विभिन्न प्रान्तीय धारा-समान्नों के प्रतिनिधियों द्वारा होता । फिर यह माग पहने ही से कैसे की जा सकती थी कि जिस सिदान्त के छाधार पर विधान-परिपद् विधान यनायेगा उसके विषय में पहते ही से समसौता कर बिया जाय । परनतु यह सुमाव वास्तव में उसना ढताटा नहीं था जितना जान पहता था । मतलब यह था कि समस्या की कुछ न्यापक यातों के सम्यन्ध में समफोता होजाय शौर इन वातों की चर्चा किंप्स प्रस्तावों के समय भी हुई थी । किंप्स-प्रस्तावों के श्रतगंत विधान-परिपद् को विधान तैयार करने का श्रधिकार इस शर्त के साथ दिया गया था कि कोई शान्त यदि चाहे तो सध में शामिल होने से इनकार कर सकेगा । दूसरी बात यह है, गोकि खुले लक्ष्मों में कहा नहीं गया था, कि किप्त-प्रस्तावों के श्रतर्गत कोई रियासत चाहे विधान में सम्मित्तित होवे या नहीं उनके साथ हुई संधियों में नयी परिस्थिति को देखते हुए परिवर्तन करना श्रावस्यक होगा । इस प्रकार रियासतों को भी सच में सम्मिबित होने या न होने का श्रधिकार होगा । सर स्टेफड किप्स इन सिद्धान्तों के - यदि इन्हें सिद्धान्त कहा जा सके-हामी थे । उनकी यह शर्त भी थी कि उनके प्रस्तावों को उनके पूरे रूप में ही स्वीकार किया जाय । सर स्टेफड किप्स के ही प्रस्तावों को जाड वेवल ने श्रपने पत्र में दोहराया था । यह जार वेवल की स्थिति थी, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने श्रपने १४ श्रगस्त १६४४ वाले पत्र में किया था । लाड देवल की स्थित की इतनी सफाई दे चकते के बाद हम सर स्टेफर्ड क्रिप्स के प्रस्तावों की तरह जार्ड वेवज की स्थिति के सम्बन्ध में भी किसी सशय में नहीं रह जाते । फिर भी भारत को पराधीन ही रहना था । भारतीयों को युद प्रयस्त में श्राजाद व्यक्तियों की तरह नहीं बव्कि गुलामों की तरह भाग लेना था । भारत की

शाजादी सिर्फ शागे जाकर मिलती थी श्रीर महत्वपूर्ण दलों तथा श्रहणसंख्यकों से सममीता किये विना उसका स्वम भी नहीं देखा जा सकता था । बार्ड लिनलिथगों ने श्रपने म श्रगस्त, १६४१ के माषण में इसके लिए हिन्दू महासभा को भी स्वीकृति प्रदान की थी । तीन वर्ष बाद लार्ड वेवल ने दक्षित जाति वालों को स्वीकृति दी । इस प्रकार श्रहणसंख्यक दलों की सख्या हर साल बढ़ती जा रही थी । श्रभी सिख शेप थे। श्रीर कौन कह सकता है कि वालीगर के पिटारे से ईसाई, जैन, यहुदी, पारसी, श्रन्नाहाण, मराठे, जाट, राजपूत, पठान श्रीर मारवादी भी न नियल पढ़ें। इसीलिए गांधीजी ने श्रपनी निराशा श्रीर श्रपना खेद नीचे किखे शब्दों में प्रकट किया:—

"यह दिलवुल साफ है कि जवंतक देश की ४० करोड़ जनता बिटिश सरकार के हाथों से सत्ता छीनने की ताकत अपने में नहीं पैदा करती तब तक वह अपने आप उस शक्ति का त्याग नहीं करना चाहती । भारत यह नैतिक बल के आधार पर करेगा, इसकी आशा मैं कभी न छोड़ुंगा।"

गांधीजी ने यह नहीं कहा था कि कैतिक दल की अचूकता में उनका पूर्ण विश्वास है। वे तो सिर्फ अंग्रेजों के हाथ से शक्ति क्रीनने के लिए मैतिक शक्ति पैदा करने की आशा ही रखते थे।

इस बीच लार्ड वेवन का इरादा यह जान पड़ने बगा कि क्रांग्रेस या जीग को किएस-प्रस्तावों के श्रनुसार राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का स्वम श्रव न देखना चाहिए । श्रव परिस्थिति वदल चुकी थी । १६४२ के मार्च श्रीर श्रवेत के महीनों में जापानियों के जिस इमने की सम्भावना पैदा हो गयी थी। इसकी श्राशङ्का श्रगस्त १६४४ तक विन्यु न नहीं रह गयी थी। नार्ड वेवन ने १४ श्रगस्त को श्रपना पश्र निखा या श्रीर इसी दिन मित्रराष्ट्रीय सेना ने दिच्या फ्रांस पर इमना किया था। १७ श्रगस्त को भारत की भूमि से जापानियों के विनकुत बाहर किये जाने का समाचार छुपा था श्रीर १४ श्रगस्त को गांधीजी को पत्र निखने से पूर्व नार्ड वेवन को यह समाचार श्रवस्य मिन्न गया होगा। ऐसी परिस्थिति में श्रवेजों को न नो भारत की सहायता की श्रावस्यकता ही रह गयी थी श्रीर न कांग्रेस श्रव सत्यात्रह कर सकने की ही स्थिति में थी। ऐसी हानत में कांग्रेस के श्रव-गयरन में भाग नेने की बात मजाक नहीं तो श्रीर क्या थी १ नार्ड वेवन ने सोचा होगा कि श्रव कांग्रेस सहायता की जो वात कह रही है वह सहायता हो ही क्या सकती है श्रीर फिर कांग्रेस ने सहायता का प्रस्ताव भी बहुत देर से किया है। इसीलिए उन्होंने श्रपना पत्र विजन्न नयी शैनों में निखा। यदि कांग्रेस श्रीर लीग श्रस्थायी सरकार स्थापित करने को शरसुक हैं तो भावी विधान चनाने के तरीकों के बारे हिन्द, मुसलमान तथा देश के श्रन्य दनों न वगों के बीच समभौता होने पर ऐसा हिया जा सकता है।

यहां एक बात ध्यान देने की है । अपने १७ फरवरी, १६४३ वाले भाषण में लार्ड वेवल ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए सिर्फ दो ही दलों, यानी हिन्दू घोर मुसलमानों के मध्य सममौते की आवश्यकवा पर जोर दिया था । परन्तु अब वे आगे बढ़ गये । उत्तर कहा जा चुका है कि सममौते की बात सर स्टेफर्ड किष्स के भरवावों को दोहराने के श्रलावा घोर कुछ न थी । १६४२ और १६४४ की स्थितियों में श्रंतर सिर्फ इतना था कि गोकि कामेस श्रीपनिवेशिक स्वराज्य था प्रान्तों श्रोर रियासतों के सब से श्रलग रहने के श्रिधकार को मानने के लिए तैयार न थी फिर भी सर-स्टेफर्ड श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का प्रस्ताय सजूर करने को तैयार थे । कम-से-कस सर स्टेफर्ड ने इस समस्या पर वातचीत श्रंग न की थी। यदि कामेस

वाइसराय के विशेषाधिकार का प्रश्न न उठाती तो सर स्टेफर्ड किप्स 1882 में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना में कोई छोर बाधा न ढालते । परन्तु 1888 में लार्ड वेवल योजना की भूमिका, उसका मुख्य छंशा तथा उसकी शर्त वगैरह सभी वुझ एक काथ मजूर कराना चाहते थे । नहीं, हससे भी कुझ ज्यादा ही । वे भावी विधान तेयार करने के तरीके के सम्प्रन्थ में मुख्य दर्ला के वीच समस्तीता भी चाहते थे । दो वर्ष के सहपं छौर क्ष्टों के वाद देश ने यही प्रगति की थी । यह विजित से एक विजेता की सिंध, वर्साई की पुनरावृत्ति, जर्मनी के विरुद्ध वेंसीटार्ट की नीति ही थी, जो भारत के सैनिक वाह्सराय लार्ड वेवल काग्रेम छौर भारत पर थोपने की चेष्टा कर रहे थे।

लार्ड वेवल के १४ श्रगस्त १६४४ के पत्र को पढ़ने के बाद प्रश्न उठ सकता है कि उन्हों ने श्रपने २२ जून वाले पन्न में "निश्चित श्रीर रचनात्मक नीति" का सुक्ताव रखने का जी श्रमुरोध गाधीजी से किया था उस से उनका क्या तात्पर्य था । 'टाहम्स श्राफ इंडिया' जैसे श्रधगीरे पत्र ने, जो गांधीजी या काग्रेस का कभी मित्र नहीं रहा है, कहा कि 'न्यूज कानिकल' के स्टुम्पर्ट गेल्डर से मुलाकात में जिस योजना पर प्रकाश पड़ा है उसे "निश्चित श्रीर रचनातमक नीति" कहा जा सकता है ? 'स्टेट ्समेंन' पन्न ने कांग्रेस के प्रति कमी रियायत नहीं की है। उसने भी कहा कि गांधीजी ने लार्ड वेवल से युलाकात करने की जो श्रनुमित मांगी है वह उन्हें मिलनी चाहिए। लार्ड वेवल और एमरी दोनों ही ने गांधीजी के प्रस्ताव को ऐसा नहीं सममा कि उसके आधार पर वातचीत चलायी जा सके। इतना ही नहीं, चार्ड वेवल ने १४ शगस्त वाले अपने पत्र की प्रकाशित करने में अप्रत्याशित तेजी दिखायी और इस प्रकार गांधी जिन्ना वार्त में बाघा ढालने का प्रयान किया। यही नहीं, लाई वेचल ने १७ फरवरी वाले भाषण में भावी विधान तैयार करने के लिए एक छोटी कमेटी नियुक्त करने का जो प्ररताव किया था छौर जिसे १४ अगस्त वातो पत्र में दोहराया गया था, वह समय या उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ठीक न था, क्योंकि यदि इस प्रकार की कोई समिति बनती तो उस में कीन लोग रखे जाते ? ऐसे समय जब कि पाकिस्तान की रूपरेखा तैयार हो रही थी छोर जब कि देश के अन्य चेत्रों में इस बटवारे के प्रस्ताव के कारण प्रथक्तरण की प्रवृत्तिया तेजी से बढ़ रही थीं तक एक गैर-सरकारी समिति की नियुक्ति श्रौर उसके कार्य-चित्र के सम्बन्ध में किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचना भी सहज न था। इस के भ्रजाया, यदि इस प्रकार की कोई समिति नियुक्ति की जाती भ्रीर सफबता पूर्वक कार्य भी करती श्रीर बाद में इस कार्य की पान्वीय या केन्द्रीय चुनाव का विषय बनाया जाता श्रीर इसी श्राधार पर विधान-परिपद का चुनाय भी जड़ा जाता तो वह कार्य निष्फल हो सकता था। क्या विधान परिषद का स्थान इस समिति को देना कभी भी उचित होता ? नहीं कभी नहीं । यह प्रस्ताव करने का उद्देश्य काग्रेस का ध्यान राष्ट्रीय सरकार की माग से हटाने का था। सभी जगह विधान परिषदों की स्थापना राष्ट्रीय या अस्थायी सरकारों की नियुक्ति के बाद हुई है और सभी जगह विधान परिषद्ों ही ने विभिन्न दलों तथा सम्प्रदायों के सवर्ष के परिणाम-स्वरूप ठठने वाली समस्यात्रों को इल किया है। यह कहना कि इन कगड़ों को पहले ही निबटा लिया जाय कार्यवाही से पहले ही परिगाम पर पहुँचने की चेष्टा के समान है, जिस प्रकार कि पुराने जमाने सें जज लोग श्रपराधी के मामले पर विचार करने से पहले ही यह फैसला कर लेते थे, कि उसे किस पेड़ से लटका कर फासी दी जायगी। चिद एक इया के लिए इस उलटी कार्यवाही को किया भी जाय तो प्रश्न है कि उसे शुरू कौन करे-नया काग्रेस ? पर काग्रेस खुद एक

साम्प्रदायिक दल के आक्रमणों का लच्य रही है। लार्ड वेवल के यह पत्र लिखने के समय मुस्लिम लीग के नेता मि॰ जिला को सरकार मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति कर चुकी थी। वह हरिजनों के प्रतिनिधि डा॰ श्रम्भेदकर को मान चुकी थी, जो वास्तव में हरिजनों के एक छोटे वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते थे। सर जीगेन्द्र सिंह पहते ही वाइसराय की शासन-परिषद में थे। वाद में हिन्दू महालगा को भी स्वीकृति मिली, जिसके अध्यक्त श्री सावरकर हिन्दू राज्य की बात कर रहे थे। इस के खनावा रियासर्ते भी थीं जिन्हें १६३४ के विधान तथा १६४२ की किप्त योजना दोनों ही में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था, किन्त्र रियासतों का चेत्रफल सम्पूर्ण भारत का तिहाई होते हुए श्रौर उस की जनसंख्या सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या का चीथा भाग होते हुए भी स्थिमती जनता को प्रतिनिधित्व बिल्क्जल ही नहीं दिया गया था । यदि गाधीजी श्रहश्चात करते तो यह मतजब था कि वे मि० जिला, डा० श्रम्वेदकर (प्राज इष्टिया डिपेस्ड क्लामेज श्रमोसियेशन के श्रध्यन्न की उपेना करके) मास्टर तारासिह, श्री सावरकर, नताब भोपाल तथा एग्लो इहियन कान्फरेंस तथा किश्चियन कान्फरेंस के श्रध्यक्तो के साथ बैठ कर नये विधान के प्रश्नों पर विचार करते । अभी पारसी पचायत रह गयी है और उसके भी प्रतिनिधि को शामिल करना पड़ता । यह समिति या पारिषट ऐसे परस्पर विरोधी तथा श्रसमान समुद्दों की एक जमात होती, जो लार्ड लिनलिएगो, एमरी व लार्ड वेवल के भौगोलिक एकता सम्बन्धी उपदेशों के बावजूद राष्ट्रीयता-विरोधी तथा सक्ष्वित साम्प्रदायिकता की विचारधारा में फलते फूनते रहे हैं। यदि जाड वेवज विभिन्न दलों से राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के जिए समसौता करने की कहते तो बात कुछ श्रीर थी। इस हाजत में समसीता न होने पर पंचायती फैम हे की बात भी सीची जा सकती थी । परनतु वाइसराय तो बहुत पीछे चले गये घोर उन्होंने उस एकता की माग की, जिस के कारण सर स्टेफर्ड क्रिप्स की भारत श्राना पड़ा था। लेकिन यह मान करते समय बाहमराय ने यह श्रतुभव नहीं किया कि भौगोजिक श्रीर राष्ट्रीय एक्ता का परत्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होवा है।

वार्ड वेयल ने गांधीजी को नो कुछ लिखा उसकी यहां एक बार फिर समीका करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने २७ जुलाई वाले पत्र में लिखा था कि ब्रिटिश सरकार ने किंप्स-योजना के साथ कुछ शर्तें लगाई थीं, जिनका उद्देश्य जातीय तथा धार्मिक अरुपरांख्यक समुदायों, दिलतजातियों और रियासतों के हितों की रक्षा करना था। इन शर्तों के पूरी होने पर ही ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं को अंत कालीन सरकार में, मौजूदा विधान के अतर्गत बनाई जायगी, भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगी। इस के बाद बाहसराय ने कहा कि सरकार की सैनिक व गैर-सैनिक जिम्मेदारी अविभाज्य है। बाहसराय के इस बक्तव्य की तुलना सर स्टेफर्ड किप्म-हारा अपनी योजना की न्याख्या से करना मनोरंजक होगा, जो उन्होंने अपने ३० मार्च,१६४२ के ब्राहकास्ट भाषण में की थी। सर स्टेफर्ड ने कहा था:—

'श्रतीत में इस इस बात का इतजार करते रहे हैं कि विभिन्न भारतीय सम्प्रदाय स्वाधीन भारत के नये विधान के बारे में किसी सर्वसम्मत इल पर पहुच जायें और चूं कि भारतीय नेताओं में ऐसा कोई सममीता नहीं हो सका, इसिलए बटिश-सरकार पर भारत की स्वाधीनता में श्रहगा करने का श्रारोप किया जाता रहा है। हम से श्रागे बढ़ने को जो कहा जाता रहा है श्रव इम बही करने जा रहे हैं।'

परन्तु ढाई वर्ष वाद लाई वेवल ने नमा किया ? बटिश-सरकार सर स्टेफर्ड क्रिप्स की भारत

भेजते समय जिस नीति को त्याग चुकी थी. लार्ड वेवज फिर उसी पर वापस चने गये और ऐसा उन्होंने निरचय ही सम्राट की सरकार की श्रनुमति से किया था। श्रव सार्ड वेबस ने जिस सिद्धान्त को श्रामी नीति का श्राधार बनाया था, सर स्टेफर्ड किप्स उसे छोड़ चुके थे। यदि भारतीय नेता बटिश-सरकार-द्वारा फैलाये गये इस जाल में पह जाते तो भारत के स्वराज्य के दावे का मजाक उदाने का इससे सुगम तरीका और क्या हो सकता था। इस रास्ते पर चबने से असफलता के अलावा और मिल ही क्या सकती थी। यह भी स्पष्ट है कि विधान बनाने के तरीके के सम्बन्ध में पहले से समम्मीता कर लेने की मांग श्रमेजों के श्रपने इस दर्क के भी विरुद्ध थी कि एक ही उद्देश्य से प्रेरित हो कर एक ही स्थायी सरकार के सदस्यों के रूप में काम करने से वह सदसावना कायम हो सकती है. जो युगों तक वहस करने से कायम होनी श्रसम्भव थी। इसोलिए लाइ वेबल के २२ जुलाई वाले पत्र में प्रस्टको गई तर्कशैली की सभी तरफ से आखोचना होने लगी श्रोर इस श्रालोचना में वाहसराय की दलील के थोथेयन पर ही प्रकाश नहीं डाजा गया बिहुक उनकी विचार भारा की सर स्टेफ ड किप्स-द्वारा ग्रहण की गई स्थिति से तुलना भी की जाने जागी। स्थिति इतनी नाजुक थी कि अधिकारो जोग पत्र की चर्चा उठने पर उस की सफाई देने की जरूरत महसूप करने लगे। इस विषय में लोगों की दिल चस्पी यहा तक बढ़ी कि प्रश्न उठाया गया कि किप्स योजना पर बटिश सरकार कायम है या उसका स्थान बाहसराय-द्वारा 14 श्चगस्त के पन्न में प्रकट की गई स्थिति ने जे जिया है और जाड मस्टर ने २४ लजाई की जाड -समा में तथा मि॰ एमरी ने कामस सभा में कहा भी कि बटिश सरकार श्रमी तक क्रिप्त-प्रस्तावों को मानती है। २६ श्रमस्त को 'टाइम्स श्राफ इ हिया' के दिस्ती सवाददाता ने अपने साताहिक प्रसग 'पालिटिकल नोटस' में 'केंडिडस' के नाम से भी इस सम्बन्ध में लम्बी सफाई ही।

सार्ड वेवल के पत्त श्रीर विपन्न में उन दिनों जो कुछ तिसा गया था उसे देसकर इन्हें भी संदेह नहीं रह जाता कि वे राष्ट्रीय सरकार की योजना को समाप्त करके विधान निर्माण की कार्रवाई श्रारम्म करना चाहते थे। कुछ हलकों में इस बात पर खेद प्रकट किया गया है कि यदि किप्स योजना पर श्रमल किया जाता तो वेवन के पत्र जिलते समय राष्ट्रीय सरकार काम कर परन्तु प्रश्न है कि क्या वह राष्ट्रीय सरकार वह सरकार भर्लों के नेताओं की नामनद तो जरूर होती. पर वह बाइसराय खलावा शौर किसी के प्रति जिम्मेदार न होती। ऐसी सरकारें तो पहले भी काम करती रही हैं। सर सेमुखल होर वायुसेना, भारत, विदेश विभाग, नौसेना, गृह-विभाग तथा लाह प्रिवी सीच के पदों पर काम कर चुके हैं। इसी तरह इस सरकार के सदस्य भी किसी-न-किसी पद पर नियुक्त हो कर श्रपने राजनीतिक विरोधियों के तीर सहा करते । जब एबेसीज से पूछा गया कि फ्रास की राजकान्ति में उसने क्या किया तो उस ने उत्तर दिया कि "मैं जोवित रहा"। यही बात शायद इस सरकार के सदस्य भी कहते । परन्तु ज़ाह्सराय की शासन परिपद् के इन १४ सदस्पों को राष्ट्रीय सरकार कैसा कहा जाता ? भारत को मिस्न जैसी राष्ट्रीय सरकार की कामना नहीं करनी चाहिए। अभी हमारा जस्य दूर है। वहाँ तक हमें दुर्गम मार्ग से पहुंचना है, किन्तु हमें मार्ग-प्रदर्शक सन्चे मिले हैं। विश्वास के कारण मनाह स्वर्ग से उत्तर श्राया। प्रार्थना में विश्वास के कारण आरों की लकड़ी के स्पर्श से चट्टान से जल की धारा प्रकट हुई। उसी के कारण दिन में 'बादलों का स्तम्भ' श्रीर रात्रि में 'प्रकाश का स्तम्भ' दिखाई दिया। हिचक-हिचककर

धड़ने वाजे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते श्रीर न वही कर सकते हैं, जो संघर्ष के श्रम तथा प्रयत्न के कप्टों को फेजने में श्रसमर्थ हैं।

वेवल आते हैं और चने जाते हैं, पर भारत कायम रहता है। साम्राज्य उदय और अस्त होते हैं, किन्तु भारतीय राज्दीयता कायम रहती है। कल्पना तथा विश्वास की जिस व्यक्ति में कमी नहीं है उसके सामने उज्जवल भविष्य का द्वार खुला है और उसका मार्ग स्वाधीनता के प्रकाश से आलोकित है। और यह उज्जवल भविष्य ही विदेशियों के चगुल से मुक्ति दिलाने के कार्य को प्रा करने में उसके पथ-प्रदर्शक का काम काता है और उसीसे उसे बन्न और प्रेरणा मिलती है।

### दो घटनाएं

## (क) श्री राजगोपालाचार्य की मध्यस्थता से गांधी-जिन्ना वार्ता

गांधीजी अपनी रिहाई के वाद जो लार्ड वेवल से सीधी बात-चीत करने लगे इसका यह मतल मा ना कि वे मि० जिन्ना की उपेशा करके अंग्रेजों से सममौता करना चाहते थे। यह कांग्रेस और गांधीजी दोनों ही के लिए अरुविकर होता। गांधीजी के जीवन का उद्देश्य जिस प्रकार जन साधारण की जागृति के द्वारा देश की उन्नति करता था उसी प्रकार देशकी किया-शोलता की गति में युद्धि करके अपने लघ्य तक पहुँचना भी था। एक मान्य संस्था को छोड़ कर विदेशियों के साथ मिलकर उन्नति की बात सोचना बुद्धिमत्तापूर्ण अथवा उचित कुछ भी न था। इसीलिए अपने काम अनशन के समय ही आगालां महल में गांधीजी ने आम-निर्णय के सिद्धान्त के आधार पर समसीते का एक गुर निकाला था। यह योजना १ साल और २ महीने तक श्री राजगालाचार्य की देख रेख में अतिम रूप प्रह्मण कर रही थी। म अपने त १६४४ को वह मि० जिन्ना के आगे उपस्थित कर दी गयी, किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। बाद में श्री जिन्ना ने बताया कि उन का रुख यह है कि वे थोजना को न तो स्वीकार करते हैं और न अस्वीकार। १७ अपने को श्री राजगोपालाचार्य ने एक पन्न लिखकर श्री जिन्ना से उस योजना पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। यह सब ६ मई (गाधीजी की रिहाई का दिन) से पूर्व हुआ। गांधीजी की रिहाई के बाद श्री राजगालाचार्य ने ६० जून को मि० जिन्ना के पास एक तार भेजा और उन्हों यह भी स्वित कर दिया कि गाधीजी योजना ले पूरी तरह सहमत हैं।

श्री राजगोपनाचार्य ठीक वनत पर पंचगनी पहुंचे श्रीर तार द्वारा उन्होंने मि॰ जिन्ना से श्रपनी धार्ते जारी रखीं श्रीर ऐसा करते समय गाधीजी की भी सहमति प्राप्त कर जी । इस मातचीत पर हिन्दू महासभा के भूतपूर्व जनरन्त सेक्रेटरी राजा महेरवरदयान सेठ ने श्रपने एक वक्तन्य में प्रकाश कर दाना। वह वक्तन्य इस प्रकार है—

"श्री राजगोपाजाचार्यं ने गांधीजी की श्रमुमित से साम्प्रदायिक समस्या के निपटारे के जिए जो प्रस्ताव किये हैं वे स्वयं मि॰ जिन्ना के ही वे सुकाव हैं, जो उन्होंने मुस्लिम जीग के १६४० वाले लाहौर श्रधियेशन के प्रसिद्ध पाकिस्तान विषयक प्रस्ताव के श्रमुसार किये थे।

"में जनता को स्चित करना चाहता हूं कि श्रांखिल भारतीय हिन्दू महासभा की कार्य-समिति ने श्रगस्त, ११४२ में एक समिति देश के प्रमुख राजनीतिक दलों से समसौते की चातें चलाने तथा राष्ट्रीय माग उपस्थित करने में उनका समर्थ न प्राप्त करने के श्रदेश्य से नियुक्त की थी। इस समय में हिन्दूमहासभा का जनरल सेक्षेटरी था श्रीर इस समिति की तरफ से मैंने खुद मि जिन्ना से समसौते की बातें की थीं। यही नहीं, एक मित्र के जिरेये—इन मित्र की

1

मुस्तिम जीग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति थी-मुस्तिम जीग से सममौता करने के जिए नोचे जिखी शर्ते पेश की गर्यों-

यदि मुस्लिम लीग से कतिपय सिद्धान्तों के आधार पर सममौता हो जाता है तो लीग के नेता स्वाधीनता की उस मांग का समर्थन करते हैं, जिय का उरलेख श्राखिल भारतीय हिन्दू- महासभा के ३० श्रगस्त १६४२ वाजे प्रस्ताव में किया गया है श्रीर वे स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए किये जाने वाजे संघर्ष में तुरंत शामिल होने के लिए श्रानी रजामदी प्रकट करते हैं। यदि इस प्रकार का समसौता हुआ तो मुस्लिम लीग प्रान्त में मिली जुली सरकार कायम करने में श्रपना सहयोग प्रदान करेगी।

''जिन मुख्य सिद्धान्तों के विषय में सममौता होगा वे ये हैं कि युद्ध के बाद (क) एक कमीशन की नियुक्ति भारत के उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व में उन परस्पर मिले हुए प्रदेशों को चुनने के लिए की जायगी, जिनमे मुमलमानों का बहुमन होगा, (ख) हन दोनों चेत्रों में एक खाम मत संप्रह होगा। छोर यदि बहुसख्यक जनता पृथक् सत्तासम्पन्न राष्ट्र की स्थापना के पह में मत प्रकट करेगी तो इस प्रकार का राष्ट्र कायम कर दिया जायगा। (ग) पृयक्करण होने पर मुसलमान हिन्दुस्तान के श्रव्यसख्यक मुमलमानों के लिए किसी सरचण की मौँग न करेंगे। भारत के दोनों भाग परस्पर श्रादान प्रदान के श्राधार पर श्रपने-श्रपने यहा श्रवरसख्यक समुदायों के हितों की रजा की व्यवस्था करेंगे (घ) भारत के उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व के प्रदेशों को मिलाने के लिए मध्य में कोई पट्टी न रहेगी, किन्तु दोनों प्रदेशों को एक ही सत्ता-सम्पन्न राज्य माना जायगा, (इ) भारतीय रियासतों को शामिल न किया जायगा, (च) स्वेच्छापूर्व जनता के श्रादान प्रदान की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जायगी।

''इसिजिए स्पष्ट है कि राजाजी ने इन प्रस्तावों में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है।

"वास्तव में में या हिन्दूमहासमा इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम देश के बटवारे की किसी योजना में हिस्सेदार नहीं बन सकते थे, परन्तु इलाहाबाद में दिसम्बर १६४२ में सर तेजबहादुर सप्नू के घर पर जो सम्मेलन हुन्या उसमें मेंने मुस्लिम लीग की तरफ से मेजे गये इन प्रस्तावों को सिर्फ पढ़ दिया था श्रीर उस को एक प्रति श्री राजगोपालाचार्य को भी दे दी थी। श्री राजगोपालाचार्य ने वह प्रतिलिपि महात्माजी को उन के श्रनशन के दिनों में दिखायी थी श्रीर प्रस्तावों पर हनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। राजाजी ने २६ मार्च, १६४३ को मुक्ते दिल्ली बुलाया श्रीर में एक दूसरे सित्र के जरिये फिर मि० जिन्ना के सम्पर्क में श्राया। इन मित्र की भी मुस्लिम लीग में बैसी ही महत्वपूर्ण स्थिति थी। परन्तु मुक्ते यह देख कर श्रारवर्ष हुश्रा कि मि० जिन्ना समक्तीते की उन गर्तों को स्वीकार करने को श्रिनच्छुक थे, लो उन्होंने सितम्बर, १६४२ में खुद मेजी थीं। तयमे मुक्ते विवक्षत्र स्पष्ट हो गया है कि मि० जिन्ना समक्तीता करना ही नहीं चाहते। परन्तु यह न समक्तना चाहिए कि मैं इन प्रस्तावों का कमी भी समर्थक था। में देश के बटवारे के विचार को ठीक नहीं समक्ता। यह बात में ने सिर्फ इस तथ्य पर जोर टालने के लिए कही है कि हिन्दू महासमा ने जो यह स्थिति प्रहण की है कि मि० जिन्ना को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, कितना उचित है।"

उपयुक्त वक्तन्य से यह स्पष्ट है कि श्री राजगोपालाचार्य जब फरवरी-मार्च, १६४३ में गांधीजी से मिले थे तो उन के पास पस्तावों को एक प्रतिबिधि मौजूद थी। उन्होंने इन प्रस्तावों का एक महत्त्वपूर्ण चाल के रूप में उपयोग किया श्रीर गांधीजी ने इन प्रस्तावां पर श्रपनी श्रनुमति प्रदान कर ही । श्री राजगोपालाचार्य ने गांधीजी की हस श्रनुमति को श्रपने पास तुरुप के पत्ते की तरह अविषय में खेलने के लिए छिपा कर रखा श्रीर उपयुक्त थ्रवसर की प्रतीचा करने जागे। यह ध्रवसर राजाजी को १ वर्ष २ महीने बाद ध्रप्रैल १६४४ में प्राप्त हुन्ना । स्थान था दिव्जी । श्रवसर श्रवेन्बजी के बजट श्रधिवेशन का था । विभिन्न दलों की नीति के मेल से वजर को नामंजूर कर दिया गया था । लरकार की तरफ से इस विजय का सजाक उदाया गया और सर जभी रेजमेन ने विरोधी पन्न के दलों को चुनौवी दी कि बजट को नामजर करने के चेत्र में नहीं बहिक राजनीति के रचनात्मक चेत्र में भी उन्हें एकवा परिचय देना चाहिए । कांग्रेस के सहकारी नेता श्रब्दुल क्यूम ने चितौनी स्वीकार करते हुए कहा कि सर जमीं रेजमेन की आशा से पहले ही कांग्रेस और जीग में समसौता हो जायगा। यह उचित श्रवसर था। इस समय दिल्ली में श्री भूलाभाई देसाई श्रीर श्रीमती सरोजिनी नायलू भी थीं। श्री राजगीपालाचार्य थे। दिल एक दुमरे से मिलने की उत्सुक थे। हाथ मिलने की बढ़े हुए थे। परन्त दिमागों को एक ऐसा गुर निकातना शेष था, जिस के आधार पर यह मितन हो सके। इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता था और बीच की खाई को पाटने के लिए उस गुर से श्रव्हा श्रीर क्या साधन मिल सकता था, जो श्री राजगीलाचार्य के जेव में इतने दिनों से था। श्रीर इस जाइगर ने चिकित दर्शकों के सामने वह गर उसी खुनी से निकाल कर दिखा दिया, जिस खुवी से तमाणा दिखाने वाला बाजीगर छुड़ी में से सांप निकास कर दर्शकों को चिकत कर देता है। अस्तु, म अभैल को राजाजी ने मि० जिन्ना के आगे ये प्रस्ताव रपस्थित किये।

स्पष्ट है कि प्रस्ताव मि॰ जिन्ना को भाये नहीं। इसिंबिए श्री राजगोपालाचार्य श्रपने घर वापस चले गये श्रीर मि॰ जिन्ना के उत्तर की प्रतीचा करने लगे। तब श्री राजगो-पालाचार्य ने मि॰ जिन्ना के पास एक तार भेजा। प्रकाशित पत्र-व्यवहार से प्रकट होता है कि जहा एक तरफ श्री राजगोपालाचार्य को यह सलीप हुआ कि उन्होंने श्रपमा तुरुप का पत्ता खूय चतुराई से चला वहा दूसरी तरफ मि॰ जिम्ना ने यह महसूस किया कि उन्हें कांग्रेस की की तरफ से पहली वार एक ठोम प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिस पर स्वयं गाधीजी की स्वीकृति की मुहर लगी हुई थी श्रीर जो उन के एक विश्वास प्राप्त सहकारी से उन्हों मिला था। दिल्ली में जब प्रस्ताव मि॰ जिन्ना के सामने उपस्थित किये गये तो वे उन्हें मंजूर नहीं हुए, परन्तु बाद में उन्होंने प्रस्तावों को म स्वीकार करने का श्रीर न श्रस्वीकार करने का रूप प्रहुण किया। यह कांग्रेस के उस रख के ही समान था, जो उस ने ब्रिटिश-सरकार के सन् १६३२ के साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में प्रहण किया था।

पाठकों की शायद श्रारचर्य होगा कि म श्रमेल, १६४४ को दिही में प्रस्ताव उपस्थित करने की गलती के बाद थी राजगोपालाचार्य ने अनके सम्प्रस्थ में पचगनी से तार क्यों दिया। नारण स्पष्ट है। राजाजी ने गाधोजी से सब कुछ बताया होगा थीर गांधीजी ने जो कुछ हुश्रा उसे उसकी श्रवस्था तक पहुचाने का श्रनुरोध राजाजी से किया होगा। तारों के श्रादान-प्रदान के बाद प्रस्तावों को प्रकाशित कर दिया गया।

योजना इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा श्वस्ति भारतीय मुस्लिम जीग के बीच समसीते की शर्ते जिनसे गायोजी श्रीर मि॰ जिन्ना सहमत हैं, जिन्हें कांग्रेस व जीग से स्वीकार कराने का प्रयस्न वे करेंगे.—

- (१) स्वाधीन भारत के लिए नये विधान की निम्न शर्तें पूरी होने की हालत में मुस्लिम-लीग स्वाधीनता के लिए भारत की मांग का समर्थन करेगी और सकान्ति काल के लिए अस्यायी अतःकालीत सरकार स्थापित करने में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी।
- (२) युद्ध समाप्त होने पर भारत के उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूर्व में उन मिले हुए जिलों को निर्दिष्ट करने के लिए, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, एक कमीशन की नियुक्ति की जायगी। इस प्रकार निर्दिष्ट चेत्रों में वहां के सभी निवासियों का बालिगमताधिकार श्रथवा श्रन्य व्यावहारिक मताधिकार के धाधार पर मत संग्रह होना चाहिए श्रीर इसी तरह हिन्दुस्तान से उस चेत्रों के श्रलग होने का फैसला होना चाहिए। यदि बहुसंख्यक जनता हिन्दुस्तान से प्रयक् एक सत्तासंपन्न राज्य की स्थापना का फैसला करे तो इस फैसले को कार्यान्वित किया जाय, किन्दु सीमा के जिलों को किसी भी राज्य में सम्मिलित होने की श्रालाही रहनी चाहिए।
- (३) मत-सम्रह से पहले प्रत्येक पत्त को अपने मत का प्रचार करने की पूरी श्राजादी रहनी चाहिए।
- (४) प्रयक्करण के वाद रचा, ज्यापार, यातायात के साधन व अन्य विषयों की रचा के जिए एक समसीता होना चाहिए।
  - ( १ ) जनसंख्या का श्रादान-प्रदान सिर्फ जनता की इच्छा से ही होना चाहिए।
- (६) ये शर्तें सिकं उसो हाजन में जागू होंगी जबकि ब्रिटेन भारत के शासन की पूरी जिम्मेदारी का त्याग करना चाहेगा।

श्री राजगोपाजा चार्य व गांधीजी की शतों श्रौर प्रसावों के सम्बन्ध में एक बात पर ध्यान देने की शावश्यकता है। पहली शर्त यह है कि "मुहितम लीग स्वाधीनता के लिए भारत की मांग का समर्थन करेगी श्रौर सकान्ति काल के लिए श्रस्थायी श्रंत कालीन सरकार स्थापित करने में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी।"

इतना ही नहीं, धारा ६ में कहा गया है कि 'ये शतें सिर्फ उसी हालत में जागू होंगी जबकि ब्रिटेन मारत के शासन की पूरी जिम्मेदारी का ध्याग करना चाहेगा," यानी तूसरे शब्दों में जब कि पूर्णंस्वाधीनता की प्राप्ति हो जायगी । इस प्रकार स्वाधीनता की बात प्रसावों के शुरू और श्रखीर दोनों ही जगहों पर श्राई है । हमें समकता चाहिए कि 'स्वाधीनता' से मतल क्या था है? इस सम्बन्ध में गांधीजी के एक दूसरे वक्तव्य से मदद मिलेगी, जो उन्होंने एक दूसरे सिलसिले में दिया था । गांधीजी ने कहा था कि उनके प्रसाव देश के विभाजन-सम्बन्धी उनके पिछले वक्तव्यों के विरुद्ध नहीं है । पहली बात यह है कि इन प्रसावों की श्रपनी श्रव्हाई या बुराई पर विचार होना चाहिए, न कि इस विपय पर कि ये पिछले वक्तव्यों के कहां तक विरुद्ध हैं। दूसरी यात है कि ये प्रसाव वास्त्र में उनके पहले कथन के विरुद्ध नहीं हैं । गांधीजी ने कहां कि देश के हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान के रूप में बँटवारे और भारतीय सघ से देशी राज्यों के स्थायी पृथक्करण में, जैसाकि किप्स-योजना के श्रंतर्गत होना सम्भव था, कम मेद नहीं है । दूसरे शब्दों में स्वाधीन भारत की करपना देशी राज्यों से श्रत्ता नहीं की जा सकती । इसबिए गांधी-जिन्ना मिलन से काफी पहले यह प्रकट होना उचित ही हुशा कि 'स्वाधीन भारत' से गांधीजी का तात्वर्य वया है। इस सम्बन्ध में मि० जिन्ना ने कुछ नहीं कहा, किन्द्र न्यूयार्क से लदन तक श्रीर जंदन से जाहीर तक खूब गुलगपाइ। मचा।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो विभिन्न प्रस्ताव पास हुए उनका भी तुलनात्मक श्रध्ययम नीचे दिये छद्धरणों से किया जा सकता है —

''निश्चय किया गया कि इस देश में तब तक कोई वैधानिक योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं की जा सकती या मुसलमानों को स्वीकृत नहीं हो सकती जब तक कि उसका निर्माण निम्न प्राधार पर नहीं किया जाता, यानी भौगोलिक दृष्टि से मिली हुए इकाइयों को मिलाकर ऐसे प्रदेशों के रूप में निर्दिष्ट किया जाय—इसके लिए भूमि का आदान-प्रदान करके भी आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है—कि जिन चेत्रों में सख्या की दृष्टि से मुसलमानों का बहुमत हो, जैसाकि देश के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भागों में है, उन्हें मिलाकर ऐसे 'स्वाधीन राज्यों' की स्थापना की जा सके, जिनमें भाग लेने वाली इकाइया आंतरिक दृष्टि से स्वाधीन और सत्ता-सम्पन्न हों।''

मुस्लिम लीग का लाहौर में ( जून, १६४० ) पास प्रस्ताव।

"कांग्रेस बहुत पहले ही से भारत की सावधीनता और अखडता की हासी रही है और उसका मत है कि ऐसे समय जन कि आधुनिक ससार में लोग अधिक बढ़े संघों की बात सोचने लगे हैं, इस अखडता को भग करना सभी सम्बन्धितों के लिए हानिकर है और इसकी कहपना भी दु'खद है। इसके बावजूद समिति यह नहीं सोच सकती कि किसी प्रदेश की जनता की उसकी घोषित व प्रमाणित इच्छा के विरुद्ध भारतीय संघ में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है...प्रत्येक प्रादेशिक इकाई को संघ के भीतर पूरी आंतरिक स्वाधीनता रहनी चाहिए..."

कांत्रोस कार्य-समिति का दिल्ली में (अप्रैल, १६४२) पास प्रस्ताव।

"युद्ध समाप्त होने पर भारत के उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूर्व में उन मिले हुए जिलों को निर्दिष्ट करने के लिए, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, एक कमीशन की नियुक्त की जायगी। इस प्रकार निर्दिष्ट चेत्रों में वहांके सभी निवासियों का बालिंग मलाधिकार श्चथवा श्वन्य व्यावहारिक मलाधिकार के श्वाधार पर मल-संग्रह होना चाहिए श्रौर इसी तरह हिन्दुस्तान से उन चेत्रों के श्रलग होने का फैसला होना चाहिए। यदि बहुसंख्यक जनता हिन्दुस्तान से प्रथक् एक सत्ता सम्पन्न राज्य की स्थापना का फैसला करे तो इस फैसले को कार्यान्वित किया जाय, किन्तु सीमा के जिलों को किसी भी राज्य में सम्मिलित होने की श्वाजादी रहनी चाहिए।" दें

राजाजी का वह गुर, जिसे गांधीजी ने मंजूर किया श्रौर जो वाद में -्मि० जिन्ना के पास भेजा गया।

श्रीत, १६४२ में, जब सर स्टेफर्ड किन्स दिखी में थे और कांग्रेस कार्य-समिति उमसे बातचीत कर रही थी, तो उसने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें निम्न श्रंश भी था—"इसके बावजूद समिति यह नहीं सोच सकती कि किसी प्रदेश की जनता को उसकी घोषित व प्रमाणित इच्छा के विरुद्ध भारतीय सध में रहने के लिए वाध्य किया जा सकता है।"

यह स्पष्ट है कि इस श्रश के द्वारा कांग्रेस देश के वेंटवारे के सिद्धान्त को स्वीकार करती है, देश में एक से श्रिधक राज्य कायम करने की बात मानती है और मुल्क की एकता श्रीर श्रखडता के सिद्धान्त का ध्याग करती है। किप्स-योजना का प्रजोभन इतना श्रिधक था कि सिमिति ने खुद भी उसका यह सिद्धान्त मान-जिया। फिर बाद में कांग्रेस ने किप्स-योजना को "दिवाजा निकजते हुए वेंक के नाम बाद की वारीख का चैक" वता कर श्रस्वीकार करदिया।

किंप्स-योजना नामंजूर होने पर २ मई, १६४२ को श्राबिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वैठक इलाहाबाद में हुई श्रीर उसने निम्न प्रस्ताव पास किया —

श्रांवित भारतीय कांग्रेस सिनित कमेटी का मत है कि भारतीय सब या फेडरेशन से उसके किसी श्रंग या प्रादेशिक हकाई को श्रांता होने की श्रांजादी देकर मुख्क के बँटवारे का कोई भी प्रस्ताव विभिन्न रियासतों तथा प्रान्तों की जनता के सर्वोत्तम हिता के बिरुद्ध है श्रीर इसीलिए कांग्रेस ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूर नहीं कर सकती।

#### क्रिप्स-योजना के वाद

सुस्लिम लीग की कार्य-सिमिति ने किंग्स योजना के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया उसमें उसने सिफ मुस्लिम जनता का ही मत-सग्रह किये जाने की मांग की । बाद में श्रगस्त, १६४२ में लीग ने कहा कि वह श्रत कालीन सरकार कायम करने के लिए श्रन्य किसी भी दल से बराबरी के दर्जे सहयोग करने को तैयार है और ऐसा करने के लिए वह इस श्राधार पर तैयार होगी कि मुसलमानों को श्रास्म निर्णय का श्रधिकार दिया जाय और उसने यह भी कहा कि पाकिस्तान-योजना को श्रमल में लाने के लिए वह मुसलमानों के लोकमत सग्रह से होने वाले फैसले को मानेगी।

#### क्रिप्स-योजना

"(सी) सम्राट की सरकार इस प्रकार तैयार किये गये किसी भी विधान को मानेगी, वशर्ते कि (१) बिटिश भारत के किसी ऐसे प्रान्त का, जो नया विधान स्वीकार करने को तैयार न हो, वर्तमान वैधानिक स्थिति में रहने का श्रधिकार सुरचित रहे श्रीर बाद में उसे, यदि वह ऐसा निर्णय करे, विधान में सम्मिलित होने का श्रधिकार रहे।

"विधान में सम्मिलित न होने वाले प्रान्तों के लिए, यदि वे चाहेंगे, लम्राट् की सरकार एक स्रलग विधान बनाने को तैयार होगी और यह निर्धारित कार्य-पद्धति के स्रतुसार उन्हें भी भारतीय सब के ही समान पद प्रदान करेगी।"

गांधीजी श्रौर मि॰ जिन्ना १० दिन तक सिनम्बर में मिले । गांधीजी के विचारों के श्रमुसार एक केन्द्र का रहना भी 'श्रावश्यक था, जिले रजा, ज्यापार तथा यातायात-साधनों की ज्यवस्था करेगा । यह मि॰ जिन्ना को श्रम्कान जगा श्रौर में लगातार किन्तु ज्यर्थ ही दो राष्ट्रों के सिद्धान्त श्रौर सम्पूर्ण जनता के श्राम मत-समह के बिना ही देश के बँटवारे के सिद्धान सानने की जिंद गांधीजी से करते रहे। इस तरह परिणाम कुछ भी न निक्ला।

### (ख) फिलिप्स-कांड

सभी महाकाच्यों तथा कथाओं में छोटी-छोटी कितनी ही ऐसी घटनाएं भी होती हैं, जो स्वयं उस महाकाच्य या कथा से कम मनोरजक नहीं होती । भारतीय रवाधीनता-संग्राम की महान कथा में भी अनेक सनसनीपूर्ण घटनाए हैं और इन्होंमें एक वह भी है, जिसे १६४३ ४४ की फिलिप्स-घटना भी कहा जाता है । मि॰ फिलिप्स भारत में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि थे। उनकी योग्यता कसीटी पर कसी जा चुकी थी और उनका अनुभव भी बहुमुखी था। यह भी कहा जाता है कि उन्हें खुद मि॰ चिचल से चाहे जहां जाने और चाहे जिससे मिलने का अधिकार प्राप्त था। फिलिप्स ने भारत की राजनीतिक स्थिति का बही सावधानी से अध्ययन किया था और उन्होंने फरवरी १६४३ में गांधीजी तथा कार्य-

सिमित से मिलने की इजाज़त के लिए अधिकारियों से मांग की थी। गांधीजी के अनशन के कारण मि० फिलिप्स का पहला अनुरोध नामंज्र कर दिया गया और दूसरे अनुरोध के लिए भी, जो शर्मेल, १६४३ में किया गया था, वाह्सराय से देहरादून मे मुलाकात के समय नमीं से इनदार कर दिया गया। उस समय कहा जाता या कि राजनीतिक समस्या के निवटारे के लिए सि० फिलिप्स की एक विशेष योजना थी और अमरीका के राष्ट्रपति की मध्यस्थता से अमेजों के पास भेजने से पूर्व वे उस पर गांधीजी की स्वीकृति ले जेना चाहते थे। इस सम्बन्ध में मि० फिलिप्स ने राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट और पत्र लिखे थे उनमें देश को सैनिक व राजनीतिक दशा का कि क होना वाभाविक था। सथ ही यह भी बताया गया था कि तकाजीन परिस्थिति में वया शुटियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। फिलिप्स १६४३ की वसत ऋतु में अमरीका के लिए रवाना हुए। वाद में उनके वाशिंगटन में मौजूद होने के समाचार कई बार मिले श्रीर गोकि कई अवसरो पर मारत लोटने की आशा उन्होंने कई बार प्रकट की, किन्तु बाद में वे जनरक आहसेनहोवर के सलाहकार बनावर लन्दन मेज दिये गये। परन्तु मि० फिलिप्स से भारत के सम्बन्ध का अन्त अचानक एक ऐसी रहस्यपूर्ण घटना के कारण हुआ जो सितम्बर, १६४४ के पहले सप्ताह में हई।

यात यह थी। मि॰ फिलिप्स भारत से चलकर जब वाशिगटन पहुचे उस समय ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मि॰ चिंचल भी वहीं थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मि॰ चिंचल श्रौर मि॰ फिलिप्स की सुलाकात का प्रबंध कर दिया। डा॰ कैलाशनाथ काटजू का कहना है कि दिल्ली में यह बात श्रामतौर पर फैल गयी कि मि॰ चिंचल ने श्रपनी इस श्राध घन्टे की सुलाकात में मि॰ फिलिप्स से बड़ी उद्दंडता का व्यवहार किया। उन्होंने मि॰ फिलिप्स की एक नहीं सुनी। वे कमरे में पैर पटकते हुए नाराजी से चहलकदमी करने लगे। कहा जाता है कि मि॰ चिंचल ने कहा कि हिन्दुस्तान की समस्या का सम्बन्ध इंग्लैंड से है श्रीर मैं श्रमरीका का हस्तचेप इस मामले में तिनक भी सहन नहीं कर सकता।

'रायटर' का निम्न सन्देश, जो न्यूयार्क से प्राप्त हुआ था, कोलम्बो के पत्रों में प्रकाशित हुआ था ---

न्यूयार्क के 'ढेली मिरर' पत्र के सोमवार के श्रक में ड्यू पियम्न के 'वाशिगटन मेरी गो राउगढ़' कालम में कहा गया है --"राजदूत विलियग फिलिप्स के जन्दन में जनरत श्राइसेन होवर के राजनीतिक सलाहकार के पद से हटाये जाने के कारण वर्षी नाराजी फैली हुई है। मि॰ फिलिप्स व्यक्तिगत कारणों से घर वापस श्राये हैं।" परन्तु सत्य तो यह है कि उन्हें जन्दन से चले श्राने का श्रादेश इसलिए दिया गया था कि उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र भारत में श्रंग्रज़ों की नीति की श्रालोचना करते हुए श्रांर भारत को स्वाधीनता प्रदान करने की सिफारिश करते हुए लिखा था।

"२४ जुलाई को इस कालम में प्रकाशित हुए पत्र के दारण यही सनसनी फैल गयी। श्रंमेज़ों ने सरकारी तौर पर इसके लिए जवाप तलब किया है। बाद में विदेशमंत्री एथोनी ईहेन ने मि० फिलिप्स के बुलाये जाने की माग भी की। बिटेन ने नयी दिखी से जनरल मैरल को वापस बुलाने की भी मांग की, जिन्होंने मि० फिलिप्स की गैरहाजिरी में श्रमरीकी द्वावास के प्रधान का काम संभाला। उन्होंने इस्तीफा दे दिया श्रीर ने इछ ही समय में वापस लौटने वाले हैं। शंग्रेजों की श्रापित मि० फिलिप्स द्वारा राष्ट्रपति रूजवेदट के पास भारत-

सम्बन्धी रिपोर्ट भेजने के विषय में थी। जन्दन में इस बात की जेकर नाराजी फैंबी हुई है कि जापानियों से युद्ध के कारण भारत में हमारी ( श्रमरीका की ) दिज्ञ चस्पी है।"

मि० फिलिप्स के इन शब्दों को उद्धत करने के बाद कि "भारतीय सेना भादे की टहु हैं। श्रव श्रग्रेज़ों द्वारा कुछ करने का समय श्रा गया है। वे कम-से-कम यही घोषणा कर सकते हैं कि भारत शुद्ध के बाद निर्देष्ट तारीख तक स्वाधीनता प्राप्त कर लेगा।" मि० पियर्सन ने कहा—"मि० एंथोनी ईटेन ने वाशिगटन रिथत राजदूत सर रोनाएड केम्पवेल को तार-द्वारा स्वित किया कि वे स्वयं तथा प्रधानमन्त्री श्री० चिवल बड़े उद्धिम हैं श्रीर दूतावास को शादेश देते हैं कि वह श्रमरीकी सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग करे। मि० काडेंब हल ने स्वित किया कि मि० फिलिप्स का पत्र भूतपूर्व श्रन्डर सेमेंद्री मि० सुमनर वेरस के द्वारा प्रकाश में श्राया। मि० ईटन ने फिर दूसरा तार भेचकर इस बात पर श्रारचर्य प्रकट किया कि 'वाशिगटन पोस्ट' जैसे प्रकाशित क्या। ब्रिटिश विदेश मन्त्री ने यह भी कहा कि 'वाशिगटन पोस्ट' को उपर्शु के पत्र का खरहन श्रीर उसकी श्रालोचना करते हुए एक श्रमलेख भकाशित करना चाहिए। सर रोनाइड केम्पवेल के पत्र के उत्तर में श्री ईटेन ने फिर लिखा कि 'वाशिगटन पोस्ट' को मि० फिलिप्स के इस कथन में सुधार करना चाहिए। का रोनाइड केम्पवेल के पत्र के उत्तर में श्री ईटेन ने फिर लिखा कि 'वाशिगटन पोस्ट' को मि० फिलिप्स के इस कथन में सुधार करना चाहिए। का रोनाइड केम्पवेल के पत्र के उत्तर में श्री ईटेन ने फिर लिखा कि 'वाशिगटन पोस्ट' को मि० फिलिप्स के इस कथन में सुधार करना चाहिए। का रोनाइड केम्पवेल से पत्र के

"वन्दन में मि॰ चिचत थार मि॰ ईडन ने अपने दिवा का बुखार अमरीकी राजदूत मि॰ जान विनाट पर उतारा और उनसे फिलिप्स से पूछने को कहा कि क्या अब भी उनके पहले ही के समान विचार हैं। मि॰ फिलिप्स ने स्वीकार किया कि उनके विचार अब थार भी पक्के हो गये हैं, किन्तु पत्र प्रकाशित होने के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया। मि॰ फिलिप्स ने कहा कि मेरी रिपोर्टें पत्र से भी कड़ी हैं और आशा प्रकट की कि कहीं उन्हें भी प्रकाशित न कर दिया जाय।" मि॰ पुंचित करो कि मि॰ फिलिप्स लन्दन में स्वीकार्य नहीं हैं थार साथ ही यह भी कहा कि 'हिन्दुस्तान हज़ारों फिलिप्स की अपेशा अधिक महत्वपूर्ण है।"

फिलिप्स-काढ की सब से मनोरंजक घटना वह प्रस्ताव है, जिसकी सूचना श्रमरीका की प्रतिनिधि सभा में दी गयी थी श्रोर जिसे स्वीकार भी कर जिया गया था कि सर रोनावड केम्प- चेल ( वाशिंगटन स्थित ब्रिटिश राजदूत ) श्रीर सर गिरजाशकर बाजपेयी ( श्रमरीका स्थित भारत सरकार के एजेंट जनरल ) को श्रस्त्रीकार्य घोषित कर दिया जाय, क्योंकि उन्होंने श्रमरीकी लोकमत को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। यह प्रस्ताव एक रिपव्लिकन सदस्य काव्विन डी॰ जॉनसन का था।

प्रस्ताव में उन रिपोर्टों की भी चर्चा की गयी, जो राजदूत फिलिप्स ने भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध में दी थी। प्रस्ताव में कहा गया कि मि॰ फिलिप्स ने राष्ट्रपति को सिर्फ यही बताया है कि भारतीय सेना श्रीर भारतीय जनता किसी दूसरी सेना के साथ मिलकर युद्ध में जब वक भाग नहीं लेगी जब तक उन्हें स्वाधीनता का वचन न दिया जाय श्रीर साथ ही मि॰ फिलिप्स ने यह भी कहा कि ''जापान के विरुद्ध कार्रवाई नरने के लिए श्रमरीका के लिए सबसे महस्वपूर्ण श्राहार भारत है, विटेन जापान के विरुद्ध युद्ध में सिर्फ नाम मात्र के लिए भाग लेगा श्रीर यह भी कि श्रमरीका को भारतीय सेना तथा भारतीय राष्ट्र का श्रिषक समर्थन प्राप्त करना चाहिए।''

ट्रयू पियर्शन के विवरण के श्रानुसार राजदूत फिलिप्स ने १६४३ की वसंत ऋतु में राष्ट्र-पित रूजवेल्ट को निम्न पत्र लिखा था '—

"पिय राष्ट्रपति महोदय—गांधीजी सफलतापूर्वक यपना धनशन समाप्त कर चुके हैं थौर हसका एकमात्र परिणाम यह हुआ है कि वहुत से लोगों में अंग्रेज़-विरोधी भावना बुढ़ गयी है। सरकार ने खनशन के सम्बन्ध में विशुद्ध कान्नी दृष्टि से कार्रवाई की है। गांधीजी "शत्रु" हैं और उन्हें उचित द्ग्ड मिलना ही चाहिए और अंग्रेज़ों की मर्यादा की हर हाजत में रचा होनी चाहिए। भारतीयों ने अनशन को विव्हुल दूसरे ही दृष्टिकोण से देखा। गांधीजी के अनुयायी उन्हें आधा देवता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लाखों जन भी, जो गांधीजी के अनुयायी नहीं हैं, उन्हें आधुनिक समय वा प्रमुख भरतीय मानते हैं और उनका खयाल है कि गांधीजी को अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया गया और वे इसमें एक ऐसे वृद्ध को दंढित करने का प्रयत्न देखते हैं, जिसने भारत की स्वाधीनता के लिए अनेक कप्ट उठाये हैं और अपने देश की स्वाधीनता प्रत्येक भारतीय को प्यारी है। इस तरह इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप गांधीजी की मर्यादा और नैतिक बला में वृद्ध हुई है।

"साधारण परिस्थित, जैसी कि उसे में आज देखता हूं, इस प्रकार है .— अंग्रेजों के दृष्टिकोण से उनकी स्थित नामुनासिय नहीं है। उन्हें भारत में जगभग १४० वर्ष बीत चुके हैं और १८४७ के गदर को छोड़ कर उनके शासन-काल में लगातार शान्ति कायम रही है। इस अरसे में अंग्रेजों ने देश में भारी स्वार्थ संचित कर लिये हैं और उन्हें भय है कि भारत से हटते ही उन के इन स्वार्थों को हानि पहुचेगी। यम्बई, क्वकचा और मद्रास जैसे विशाल नगरों का निर्माण मुख्यत. उन्होंके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हुआ है। अंग्रेजों ने देशी नरेशों को उनकी सत्ता नायम रखने का आश्वासन दिया है। देशी नरेशों के नियंत्रण में देश का तिहाई भाग है और उसकी चौथाई जनता उस भाग में रहती है। अग्रेज महसूस करने जगे हैं कि दुनिया भर में ऐसी शक्तियों ने बला प्राप्त होने जगा है, जिनका प्रमुख भारत में उसके प्रमुख पर पढ़ेगा और इसीबिए उन्होंने आगे वढ़ कर बचन दे दिया है कि भारतवासियों के एक स्थाई सरकार कायम करने में समर्थ होते ही वे भारत को स्वाधीन कर देंगे। भारतीय ऐसा वरने में समर्थ नहीं हो पाये और अग्रेज अनुभव करने लगे कि वर्तमान परिस्थिति मे जो जुछ भी वे कर सकते थे उन्होंने कर दिया। इस सब के पीछे मि० चिचल हैं, जिनकी व्यक्तिगत विचार-धारायह है कि युद्ध समास होने से पहले या बाद में कभी भी भारतीय सरकार के द्वाध में शक्ति न सोंपी जाय और वर्तमान स्थिति को ही कायम रखा जाय।

"दूसरी तरफ भारतीयों में दिलत राष्ट्रों की स्वाधीनता की भावना भर गयी है, जिसका इस समय संसार में दीरदीरा है। श्रटलांटिक श्रधिकारपत्र से इस श्रान्दोलन को श्रीर भी प्रगति मिली है। श्रापके भाषणों से भी प्रोरलाइन मिला है। श्रप्रेजों ने युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की जो घोषश्राएं की हैं उनके कारण शिक्ति भारतीयों की विचारधारा में भारतीय स्वतंत्रता का चिन्न श्रीर भी सजीव हो उठा है। दुर्भाग्यवश, युद्ध का श्रन्त जेसे-जैसे निकट श्राता जाता है वैसे-वैसे विभिन्न दर्जों में राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष वदता जाता है। इसीजिए नेताश्रों के लिए किसी समक्तीते पर पहुंचना कठिन हो गया है। कांग्रेस के ४० या ६० इजार समर्थकों के श्रवावा गांधीजी तथा कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जेल में हैं। परिणाम यह हुशा है कि सब से शक्ति-शाली राजनीतिक संगठन होते हुए भी कांग्रेस की तरफ से बोलने वाला

कोई व्यक्ति नहीं रह गया है। इस तरह पूरा राजनीतिक गतिरोध हो गया है। मेरा यह भी खयाल है कि वाहसराय भीर मि॰ चर्चिल को गतिरोध श्रधिक से-प्रधिक समय तक बनाये रखने में कुछ भी श्रापत्ति नहीं है। कम से-कम भारतीय हलकों में तो यही मत प्रकट किया जाता है।

''प्रश्न उठवा है कि क्या हमारी सहायता से इस गतिरोध को भंग किया जा सकता है? मुक्ते वो यही संभव जान पहला है कि हम भारत के राजनीतिक नेवार्थों से मिलने का अनुरोध करें ताकि भारत में श्रमन में श्रा सकने वाने विधान पर विचार किया जा सके । भारतीयों के लिए समस्या को हल कर सक्ते की बुद्धिमत्ता प्रकट करने का एक मान्न यही तरीका है। हमें यह खयाल न करना चाहिए कि भारतीय बिटिश या श्रमरीकी प्रणाली की ही स्वाकार करेंगे। श्रह्म संख्यकों को संरच्या देने की समस्या का महत्व अत्यधिक होने के कारण सभवत भारत में बहुमत शासन-प्रणाली अमल में न लायी जा सके और शायद देश के भीतर सद्भावना भी मिली-खबी सरकारें कायम करके ही रखी जा सके। जब तक शक्ति प्रहण करने के जिए किसी भारतीय सरकार की स्थापना नहीं होती तब वक ब्रिटिश सरकार कलम की सही करने मात्र से शक्ति भारत की नहीं दे सकती। इसिक्तए सब से महरवपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि नेताओं को भारी जिम्मेदारी शहरा करने के लिए कैसे तैयार विया जाय शायद गतिरोध दूर करने का एक तरीका हो सकता है। मुक्ते इस तरीके की सफलता में पक्का विश्वास तो नहीं है, फिर भी यह आपके लिए विचारणीय श्रवश्य है। बिटिश सरकार की रजामंदी श्रीर श्रनुमति से संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका के राष्ट्रपति की तरफ से सभी भारतीय दलों के नेताओं के पास भावी योजनाओं पर विचार करने के लिए निमत्रण मेजा जाय। इस सम्मेलन का श्रध्यच एक ऐसा श्रमशिकन नियुक्त किया जाय, जो जाति. धर्म. वर्ण श्रीर राजनीतिक मतमेदों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके । भारतीय राजनीतिज्ञों पर जीर डावने के विष् यह सम्मेवन बिटिश सम्राट, श्रमरीकी राष्ट्रपति, सोवियट रूस के राष्ट्रपति तथा मार्शन चांग काई शेक के सरच्या में हो सकता है । भारतीय नेताओं के नाम बुजावा भेजने के उपरान्त ब्रिटिश सम्राट थपनी सरकार की तरफ से एक खास तारीख तक शक्ति हस्वांतरित करने और तब तक के लिए अतःकालीन सरकार स्थापित करने की घोपणा कर सकते हैं। यह सम्मेलन दिल्ली के सिवाय देश के किसी भी शहर में हो सकता है।

"श्रमरीकी मागरिक के इस सम्मेलन का श्रध्यण होने से लाभ सिर्फ यही न होगा कि भारत की भावी स्वाधीनता में श्रमरीका की दिलचस्पी प्रवट होगी विल्क इससे स्वाधीनता देने के विदिश प्रस्ताव की श्रमरीका द्वारा गारटी भी हो जावगी। यह एक महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि में श्रपने पिछले पत्रों में कह भी जुका हूं, कि इस सम्बंध में विदिश वचनों का विश्वास महीं किया जाता। यदि किसी राजनीतिक दल ने इस सम्मेलन में श्राने से इनकार किया तो इस से दुनिया को जाहिर हो लायगा कि भारत स्व शासन के लिए तैयार नहीं है श्रीर सुमे तो सदेह है कि कोई राजनीतिक नेता श्रपने को ऐसी स्थिति में रखना चाहेगा। मि० चिंचल श्रीर मि० एमरी बाधा टपस्थित कर सक्ते हैं, क्योंकि चाहे दुल भी कहा जाय छोटी-से-छोटी वात तक का शासन भारत में लदन से ही होता है। यदि श्राप इस विचार से सहमत होकर मि० घिंचल से सलाह लेना चाहेंगे हो वे यही कहेंगे कि कांग्रसी नेताशों के जेल में रहने के कारण इस प्रकार का कोई सम्मेलन होना श्रसम्भव है। इस का उत्तर यही दिया जा सकता है कि कुछ नेताशों को जिन में सब से प्रमुख गाधीजी होंगे, सम्मेलन में भाग लेने के लिए विना किसी शर्त के छोड़ा जा सकता है। श्रमेज गांधीजी की रिहाई के लिए कोई-न कोई बहाना जरुर खोज रहे होंगे व्योंकि गांधीजी भीर

चाइसराय के बीच का यह संघर्ष दोनों की ही विजय के साथ समाप्त हो चुका है—वाइसराय ने तो अपनी प्रतिष्ठा कायम रखी है श्रीर गांधीजी का श्रनशन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है श्रीर वे एक बार फिर प्रकाश में श्रा गये हैं।

'मेरे सुकाव में नया कुछ भी नहीं है। सिर्फ समस्या पर दृष्टिपात करने का तरीका ही नया है। श्रंग्रेश घोपणा कर चुके हैं कि यदि भारतीय स्वाधीनता के स्वरूप के विषय में एकमत हो जायं तो वे भारत ।को स्वाधीनता देने को तैयार हैं। भारतीयों का कहना है कि वे एकमत इसिलिए नहीं हो पाते कि उन्हें श्रंग्रेजों के वादों पर भारेसा नहीं हैं। सम्भवत, प्रस्तावित योजना के श्रन्तर्गत जहां एक तरफ भारतीयों को श्रावश्यक गारंटी मिल जाती है वहां दूसरी तरफ वह विटेन के प्रकट किये गये इरादों के भी श्रनुकृत है। सम्भवतः इस श्रदंगे को दूर करने का यही एक मात्र तरीका है। यदि इस श्रदंगे को श्रधिक समय तक जारी रहने दिया जायगा तो संसार के इस भाग में हमारे श्रुद्ध संचालन पर श्रीर रंगीन जातियों से हमारे भावी संवंधों पर हानिकर प्रभाव पद सकता है। यह सम्मेलन चाहे सफल न हो, पर श्रमरीका श्रटलांटिक श्रिधकारपत्र के श्रादशों को श्रयसर करने के लिए एक कदम श्रवश्य श्रागे वढ़ा सकेगा।

"मैं आप को श्रभी सुमाव इस लिए भेज रहा हूँ ताकि श्रप्रैल के श्रन्त या मई के श्रारम्भ में जब मैं वाश्रिगटन पहुंच्ंगा उसके पहले श्राप उस पर विचार कर चुके होंगे । वाशिगटन पहुंचने पर में श्रापको श्रीर भी हाल को वालें बतालगा।

> श्रापका शुभ चिन्तक (ह्) विजियम फिलिप्स

सेनेटर चेंडतर ने, जो केंद्रकी के गवर्नर रह चुके थे और १६४१-४२ में भारत का दौरा करने वाले सेनेट के पांच सदस्यों में एक थे, एक प्रस्ताव के द्वारा मांग उपस्थित की कि राष्ट्रपति को मि० फिलिप्स की दूसरी रिपोर्ट भी प्रकाशित कर देनी चाहिए, जिस के सम्बन्ध में विश्वास किया जाता था कि वह पहली रिपोर्ट से भी श्रिधक जोरदार है। सेनेटर चेंडतर ने जिन कशेर शब्दों में श्रदिश साम्राज्यवाद की निन्दा की उससे महाद्वीप एक से दूसरे छोर तक हित उठा।

मटिश सरकार ने कहा था कि उस ने मि॰ विलियम फिलिप्स को वापस जुलाये जाने की मांग नहीं की थी। सेनेटर चेंडलार ने मटिश सरकार के इस सडन का प्रतिवाद करते हुए वह तार प्रकाशित किया, जो भारत सरकार के विदेश विभाग के सेक्टरी सर श्रोलफ केरों ने लंदन भेजा था उस तार में कहा गया था कि भारत फिर मि॰ फिलिप्स का स्वागत नहीं कर सकता।

तार में कहा गया था.-

"हमारा यह जोरदार मत है कि बटिश दूतावास को प्रमरीकी सरकार से इस मामले पर वालघोत करनी चाहिए। मि॰ पियर्सन का लेख जिम समाचार पत्रों या पत्रों में हो उनके प्रवेश पर रोक लगाने के लिए हम प्रस्थेक प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा खयाज है कि फिलिप्स अभीतक राष्ट्रपति का भारत-स्थित प्रतिनिधि ही है। विचारों के जाहिर-होने से मि॰ फिलिप्स का संबन्ध हो या नहीं, किन्तु हतना स्पष्ट है कि वे हमें किसी तरह स्वीकार नहीं हो सकते और हम उनका किसी लरह स्वागत नहीं कर सकते। मैत्रीपूर्ण राजदूत से जैसे विचारों की शाशा हम कर सकते हैं वैसे उन के विचार नहीं है। वाहसराय ने इस पत्र को देख लिया है"।

सेनेटर चेंडलर ने एक मुलाकात में बताया कि उन के पास मि॰ फिलिप्स-हार। राष्ट्रपति रूजवेल्ट को लिखे गये एक गुप्त पत्र की प्रतिलिपि है। यह पत्र १४ मई १९४२ का लिखा हुआ

)

है। मि॰ चेंदलर ने कहा कि इस पत्र को प्रकाशित करने का श्रवसर नहीं घाया है, किन्तु यदि श्रवसर शाया तो सेनेट के श्रधिवेशन में वेठसे पढ़ेंगे।

विटिश दृतावास के एक प्रतिनिधि से जब मत प्रकट करने के जिए कहा गया तो उसने जार्ड है जिफेरस के इस कथन की ही पुष्टि की कि सम्राट् की सरकार ने कभी भी मि॰ फिजिप्स को स्वीकार करने से इनकार नहीं किया।

मि॰ फिलिप्स को गांधीजी से मिलने की श्रमुमित न देने पर 'न्यू स्टेट्समेन एंड नेशन' ने ममई १६४३ को लिखा .—

हाल की घटनाओं में सबसे महस्वपूर्ण वाहसराय-द्वारा मि॰ फिलिप्स को जेल में गांधीजी से मिलने की अनुमित न देना है। मि॰ फिलिप्स ने इस की सूचना जो अमरीकी व भारतीय पत्र-प्रतिनिधियों को भी दी है उससे उनकी—यदि नराजी नहीं तो—निराशा का परिचय मिलता है और इस निराशा में उनकी सरकार भी हिस्सा वटा सकती है। मि॰ फिलिप्स को एक ऐसे अवसर से वंचित रखना, जिस ने परिणामस्बरूप सममाते का मार्ग निकल सकता था, एक मूखंता की बात थी। इससे भी अधिक अमरीकियों में यह अम फैलने का खतरा है कि इम भारत में सममौता नहीं चाहते"।

इसी प्रकार मि॰ फिलिप्स द्वारा भारतीय सेना को 'मर्सनरी' सेना (वह सेना जो गैर मुल्क में जड़ाई के जिए रखी जाय) बताने, दिल्या पूर्वी एशिया कमान के युद्ध-प्रयस्तों में अप्रेजी के हिस्से को नाम मात्र का बताने और भारतीय सेना के अफसरों में धेर्य श्रोर साहस की कमीके चारे में जनरता स्टिल्वेता के उद्धरण देने के विषय में भी तिता को बाद बनाया गया है। अभेज या भारतीय जिन श्रफसरों के लिए जनरल स्टिलवेल ने ऐसा कहा था-यह स्पष्ट नहीं हो सका है। दूसरे सेन्य विशेषज्ञों के मत से दुछ शहर की खाशा तो की ही जावी थी, क्योंकि एक वो इन अफसरों को हाज में भरती करके ट्रेनिंग दी गई भी शीर दूसरे उन्हें ऐसे चेत्र में काम करना पर रहा था, जिस से दो बार पहले अधेज खुद भाग चुके थे। भारतीय सेना 'मर्सनरी' कही जाने के सम्बन्ध में यह स्मरण किया जा सकता है कि किप्स-मिशन के दिनों जब रचा का विषय हस्तांत रित करने का प्रश्न उठा तो यह खुले शब्दों में कहा गया कि भारतीय सेना जैसी कोई सेना है ही नहीं और जो भी कुछ है वह अप्रेजी सेना है और इसी में भारतीय सैनिक सहायक सैनिकों के रूप में हैं। ऐसी मेना को क्या कहा जायगा? कुछ समय पूर्व गांधीजी ने भी भारतीय सेना की 'सर्सनरी' सेना कहा था। सर सिकंदर ने इस का प्रतिवाद किया था। तय गांधीजी ने भारतीय सैनिकों को "पेरोवर सैनिक" कहा था। खैर शब्द चाहे जो भी कहें जायेँ मातिय सैनिकों को देशभक्त सेना नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहा तो भारतीय सेना तक का श्रास्तिस्व नहीं है। इस तक का श्रमेजों ने चारों तरफ से विरोध किया श्रीर कहा कि भारत ने ऐसे सैनिक प्रदान किये है जो अपनी इच्छा से भरती हुए हैं। यह सच है। परन्तु छन का स्वेच्छापूर्वक भरती होना श्रीर भी बुरा है, क्योंकि वे अपनी इच्छा से पेरोवर सेनिक बन कर एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के बिए लढ़े, जो भारत का अपना उद्देश्य नहीं था घौर एक ऐले युद्ध में लड़े, जो भारत पर जयरन लादा गया था इस सम्बन्ध में पाठकों का ध्यान रिपब्लिकन दल के प्रतिनिधि कारिवन ही जासन के उस वक्तव्य की घोर खींचा जाता है, जो उन्होंने बिटिश पार्जेमेंट के सदस्य रेजिनावड पुरविक द्वारा 'न्यूयार्क टाइन्स' में लिखे एक पत्र के टक्तर में दिया था। मि॰ जांसन लिखते हैं :-"मि॰ फिलिप्स ने झपनी जो सरकारी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समन्न उपस्थि की थी उसमें

हिटलवेल के ही शब्दों को टद्धत किया गया था— 'जनरल दिटलवेल ने 'मर्सनरी' भारतीय सेना ग्रीर विशेपकर भारतीय श्रफसरों में घेंगें श्रीर साहम की कमी के सम्बन्ध में चिता प्रकट की है। इस प्रकार रुपष्ट है कि जिन दोनों वालों के विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ है उन का प्रयोग मि॰ फिलि॰ से नहीं बल्कि मि॰ स्टिलवेल ने किया था।" 'मर्सनरी' शब्द के कीप में दिये धर्थ के श्रलावा इस की व्याख्या भारत के एक भूतपूर्व प्रधान सेनापित फील मार्शल सर फिलिए (बाद में लार्ड) चेटबुड ने करते हुए उमे ऐसी सेना कहा है, जो रुपया देकर दूसरे देश से मंगाई गयी हो श्रीर एक ऐसे देश रखी गयी हो, जो उस का श्रपना न हो।"

कुछ लोगों ने फिलिप्स वाली घटना का महत्त्व घटाने का प्रयत्न किया श्रीर कुछ ने कहा कि वेकार ही तिल का ताड़ बना लिया गया । विचार चाहे जो भी ठीक हो इस में कोई शक नहीं है कि बिटिश सरकार ने वांग्रेस के खिलाफ़ श्रमरीका में प्रचार करने के जो हजारी प्रयत्न किये थे वे इसी एक घटना-द्वारा घूल में मिल गये।

र प्यक्टूबर, १६४४ को मि० एमरी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई का कोई कारण उपस्थित नहीं हुआ है । परनतु श्राश्चर्य की वात तो यह है कि सि॰ एमरी जिस समन पार्लमेंट में यह घोषणा कर रहे थे उसी समय श्रहमदनगर नजरवंद केम्प के सुपिर्टेंहेंट ने ढा० सेंयद महमूद की स्चित किया कि सरकार'ने उन्हें विना ितसी गर्स रिहा करने का फैयला कर लिया है। यह रिहाई स्वास्थ विगढ़ने के कारण भी महीं हुई, जिसमे कि कहा जा मके मि॰ एमरी को मालूम न हुआ हो। यह रिहाई तो विना किसी शर्त के थी। डा॰ महसूद की अप्रत्याशित थौर एकाएक रिहाई से जी तरह-तरह की अटकल-पाजी लगायी गयी थी वे उन के वाहमराय के नाम ७ सितम्बर के उस पत्र के मकाशित होने से समाप्त हो गयी, जो उन्होंने कार्य-समिति के अन्य साथियों से सन्नाह निये विना निस्ना था। इस पत्र के कारण सरकार के पास उन्हें रिद्दा करने के खलावा थ्रीर कोई चारा नहीं रह गया, क्योंकि उनके पन्न से वाहमराय के भाषण की दो शर्तें पूरी होती थीं-यानी धगस्त प्रस्ताव से मतभेद प्रकट करना थौर युद्ध प्रयान से श्रसहयोग या नाधा का रख हटा लेना। यही नहीं, डा॰ सैयद महमूद का रुख नो श्रीर भी जागे बढ़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो साफ लफ्नों में कद दिया कि वे तो इमेगा से विना किसी शर्त सहयोग के पचवाती रहे हैं। डा॰ महमूद का परा पड़ कर यहा दुख होता है। तिस समत गांबीजी ने उनके इस कार्य को साफ किया उस समय शायव उनके सामने सभी तथ्य मौजृद न थे।

केन्द्रीय श्रसेम्बली ( नवरवर, १६४४ )

देन्द्रीय श्रसेम्बली की वैठक नवम्पर में गुरु हुई। इस श्रधिवेशन के सम्दन्ध में समसं मगोरजन वाल गई थी कि कामें मी दल ने उसमें भाग लिया। यह नहीं कि कुछ कामें भी सदस्यों ने त्रिद्रोह करके ऐसा किया हो, चिक्क वामें सी उल ने दिना दिसी श्रादेश के श्रपनी एक चंडक में ऐसा फीयला किया था। इस प्रकार चार साल बाद कांग्रेसी लोग श्रायेम्बली भवन तथा लाग्री में फिर दिखायी देने लगे। इसके श्रलावा, दो निहा के प्रमत्नव पास कराने के श्राविरिक्त कामें यल कुछ नहीं कर सका। इनमें पहला प्रश्ताव वरण्यारपुर स्टेशन की एक रेल हुई टना के सम्यंध में था, जिसमें एक इजन ने मर्चजाईट के थिना श्रावे दहरर स्वातियों को निग क्षिया था। इसरा प्रस्ताव सरकार के प्राय एक्ट की उपन्थ के विषय से था। एवं में शु व्वद पहलू यह था नि कांग्रेमी दक्ष ने श्रीमेंबरी के परिवेशन में भाग केंबर इसी वर्ष पहले बजट श्रिवेशन में

भाग लेनेवाले कुछ विद्रोही सदस्यों का श्रनुसरण करके कार्य-समिति के मई, १६३८ वाले निर्णय को उत्तर दिया। अन्य मनोरंजक बातों में एक यह जानकारी भी थी कि उस समय जेलों में लगभग २,१०० नजरवन्द थे और इनमें से लगभग श्राठगुने ऐसे कैंदी भी थे, जिन्हें सज़ा मिल चुकी थी श्रौर इन सजायापता कैदियों में से सिर्फ बिहार में ४००० श्रीर सयुक्तशंत में ३००० से श्रधिक न्यक्ति थे। खाद्य की उपलब्धि के विषय में सरकार का रुख श्रधिक सयत हो गया और वह श्रिधिक सतर्वता से श्रपने वक्तव्य देने लगी। खाद्य के डाइरेक्टर-जनरल श्री सेन तथा ग्रिफिध्स के वक्तन्यों से स्पष्ट हो गया कि उपलव्धि तथा दुलाई के सम्बन्ध में न्यवस्था कैसी थी। साथ ही इस बार सरकारी वत्त च्यों में श्रतिर जित श्राय्म-विश्वास की भावना भी न थी, जो पिछ्ने वक्तव्यों में पायी जाती थी। परन्तु १६४१ में फरवरी से अप्रैल तक के वजट-श्रधिवेशन से लोगों का श्रधिक ध्यान श्राकिपत हुत्रा। नेताश्रों के श्रहमदनगर किने से उनके प्रासों में भेजे जाने मे मी कुछ अनावश्यक दिलाधस्पी ली गयी। सरकार भी यह परिवर्तन करने को उत्सुक जान पढ़ती थी-इसिंबिए नहीं कि उसे सदस्यों के प्रति कुछ हमददीं थी श्रौर न हसिंबिए कि उस पर लोक-मत का प्रभाव पहा था, विक इसिंबिए कि समाप्त होते हुए यूरोपीय युद्ध से अधिकाधिक रेजिमेंट वापस आने के कारण सैनिक अधिकारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। बजट-अधिवेशन में श्राकर्षण का मुख्य केन्द्र स्वय बजट होता है श्रीर सब दर्जों ने मिलकर सरकार की २७ बार हराया । १६३४ के वजर के समय से सरकार की उतनी ऋधिक हारें कभी न हुई थीं। बहसों के बीच राजनीतिक दिलचस्पी की सामग्री कुछ भी न थी।

नये वर्ष—१६४४ में भी कांग्रेस या सरकार एक को भी राइत न मिली। कांग्रेस की विचार-प्रारा यही थी कि "उसके नेता जेल में हैं।" छौर वे "कारागारों या किलों में नजरबन्द बने रहकर," गाधीजी के झटदों मे, अपने क्तंब्य का पालन कर रहे हैं। गाधीजी से जब कितने ही लोगों और खासकर विधार्थियों ने पूछा कि ६ अगस्त का दिन कैसे मनाना चाहिये तो उन्होंने उत्तर दिया —

"एक सःयामही जेल में घुलता कभी नहीं है। जेल में रहकर भी वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसलिए में इस प्रस्ताव को प्रसद् तो करता हूं कि विद्यार्थी ६ वारीख़ को स्कूर्जों से गैर-हाज़िर तो रहें, किन्तु उन्हें अपना सम्पूर्ण दिन आत्म-शुद्धि तथा सेवा में व्यक्षीत करना चाहिए। आपका निश्चय चाहे जो हो, पर औवित्य की सीमा का अतिक्रमण म होना चाहिए और यह निश्चय अध्वापकों तथा स्कूल के प्रवंधकों की सलाह से होना चाहिए। आपको यह भी न भूलना चाहिए कि आपका स्कूल सरकारी स्कूल नहीं है।"

श्री प्यारेजाज ने गाधीजी के विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि स्कूजों से गैर-हाजिर होने के लिए गाधीजी ने जो शतें बतायी हैं उन पर खास तीर पर ध्यान देना श्रावश्यक है—जो गैरहाजिरी पर नहीं वरिक श्रारम शुद्धि श्रीर सेवा के कार्यक्रम पर है। गांधीजी की इस सजाह का इस सिद्धात पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता कि विद्यार्थी जब तक श्रसहयोग करने श्रीर शिचा-सस्थाओं को छोड़ने का फैसला न करलों तब तक उन्हें श्रपनी-शिचा-संस्थाओं के श्रद्धशासन तथा नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए।

पहले सरकार के आगे और फिर मि० जिन्ना के आगे सुमान उपस्थित करके गांधी भी ने जनता की पराजयमूलक भावना को मिटाने के लिए जो-कुछ भी सम्मन था वह किया। इसके अलावा, गांधीजी ने अपना रचनात्मक कार्यक्रम दोहराया और जनता तथा छूटे कांमेसजर्मी में जो निराशा की भावना फैली हुई थी उसे दूर करके उस्साह का संचार किया।

इसके उपरांत गांधीजी मौन रहे श्रीर श्रजावा इसके कुछ भी न कहा कि जब तक कार्य-समिति जेल में है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसे उस दबाव के कारण राहत नहीं मिल रही थी, जो उस पर नेताश्रों की रिहाई के लिए भारत श्रीर इंग्लैंड में डाला जा रहा था। जब कि बाहर यह सब हो रहा था, श्रहमदनगर किले में जो लोग थे उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारों तथा केन्द्रीय श्रसेम्बली में होने वाले सवाल-जवाबों से चिता व परेशानी की भावना फैलती जा रही थी। १६४४ के मार्च श्रीर श्रप्रैल, तक सब नेता श्रपने श्रपने प्रातों को भेज दिये गये। सिर्फ श्री कृपलानी को ही श्रपने जन्म के प्रांत को भेजा गया, जिसे वे बीस साल पहले छोड चुके थे। गोकि ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस जैसी श्रराजनीतिक संस्था के श्रध्यच्च २१ जनवरी को श्रीर लिबरल कांक्रों स जैसी माडरेट राजनीतिक संस्था १८ मार्च की नेताश्रों की रिहाई की माग उपस्थित कर चुके थे, किर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मांग हतने ही तक सीमित थी।

इसके श्रलावा. श्रमरीका में उप्र प्रचार-कार्य चल रहा था। १६४४ के जाड़े में श्रीमती विजयाजदमी पंडित ने श्रमरीका में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया उसके सरबन्ध में यहां कुछ कहना श्रसगत न होगा। उन्होंने देश के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा किया श्रीर श्रपने श्रकाट्य तर्की से, श्रपनी श्रावाज की मिठास से श्रीर श्रपनी श्रोजस्विता से श्रसंख्य सभाशों मे श्रोताश्रों को प्रभावित किया। श्रोमती पहित ने एक के बाद दूसरे सन्च से घोषणा की कि जिस समय मुसोबिनी की शक्ति अपनी -चरमसीमा पर थी उस समय भारत पहला देश था, जिसने फासिडम के विरुद्ध श्रावाज़ टठापी थी श्रीर लोकतत्रवाद के श्रादशों को ऊँचा टठाया था। बगाल की यातना का करुण चित्र उनके जैसा और कोई नहीं खींच सकता था, क्योंकि अमरीका के लिए रवाना होने से कुछ ही पहले युद्ध-जन्य तथा मानव-निर्मित इस श्रकाल में भूखों की पीड़ा श्रीर नगों का कष्ट वे श्रपनी श्रालों से देख चुकी थीं। श्रीमती पहित ने श्रमरीका पर भारत के प्रति अपने विचार स्पष्ट न करने का श्रारोप किया श्रीर स्वय राष्ट्रपति रूजवेल्ट को सारत के राष्ट्रीय-जीवन के सकटकाल में चु॰पी साधे वैठे रहने का दोषी ठहराया। श्रमरीका में उनके भाषणों को ज्यापक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया, किन्तु इग्लैंड में उनकी श्रोर पर्यास ध्यान श्राकिषत हुआ। श्रीमवी पहित ने कहा कि इन दिनों सम्पूर्ण भारत ही एक विशाल नज़रबन्द कैंग्प बना हुआ है श्रीर मि॰ एमरी ने उनकी इस उक्ति को "श्रविश्वसनीय" कहा। परन्तु श्रीमती पंडित ने फिर अपने शब्दों को दोहराया और चुनौती दी कि उनके कथन को गलत सिद्ध किया जाय। मि॰ एमेनुश्रल सेलर ने प्रतिवर्ष कुछ भारतीयों को श्रमरीका श्राकर बसने की जो श्रनुमति दिलायी इसमें भी श्रीमती पंढित ने कुझ कम भाग नहीं लिया। श्रीमती पडित ने श्रमरीका के सभा-मचों पर खड़े होकर अग्रेज़ों से अनुरोध किया कि जिस "श्वेत जाति के भार" को आप इतने दिनों से उठाये हुए हैं उसे उतार कर इतके ही जाइए। दूसरे प्रशात-सम्मेवन के परिणामों से आपने निराशा प्रकट की श्रौर कहा कि सम्मेलन में वाद-विवाद सैद्धान्तिक था श्रौर वास्तविक मनुष्यो-पयोगी वातों का उसमें श्रमाव था। श्रमरीका की महिलाशों ने जिनमें श्रीमती रूजवेल्ट से जेकर प्रसिद्ध कार्यकतु श्रीमती क्लेरी ल्यूस जैसी स्त्रिया थीं, श्रापके सम्मान में भोज तथा दावतों के आयोजन किये। श्रीमती पहित ने क्लीनलेंड में 'कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स' की तरफ से होने-वाली एक सभा में भाषण दिया। आपने कहा कि ससार की शांति में भारत एक बढ़ा भारी रोडा

है, भारत की समस्या में युद्ध का सम्पूर्ण नेतिक प्रश्न निहित है और यह भी कि जय जीक तम्यादी देश अपने कथित उद्देश्य की सिद्धि के लिए लड़ रहे हैं तो वे भारत की ४० करोड़ जनता के पदाक्षांत किये जाने को कैसे सहन करते हैं। श्रीमती पढित ने कहा कि भारत का प्रश्न ऐसी समस्या नहीं है, जिसे अभी उठाकर ताक पर रख दिया जाय श्रीर युद्ध समाप्त होने पर शांति की शतों के लय होते समय ही उसे निच्टाया जाय। न्यूयार्क से रेडियो पर बाडकास्ट करते हुए श्रापने कहा कि नये सयुक्तराष्ट्र-सगठन ने जिन नये सिद्धातों का प्रतिपादन किया है उनकी परीका पृशिया में होगी। परन्तु श्रीपनिवेशिक साम्राज्यों का श्रास्तिस्व ससार की शांति तथा मानवजाति की उन्नति के लिए सदा खतरा ही बना रहेगा।

गोकि सानफ्रांसिस्को के सम्मेजन मे श्रोमती पडित भारत की प्रतिनिधि के रूप में शरीक नहीं हो सकीं, किन्तु प्रशान्त श्रीपनिवेशिक नीति पर विचार होते समय श्रापने प्रतिनिधियों व पत्रकारों को खूब यातें बताई । 'शृनाईटेड प्रेस श्राफ श्रमेरिका' के प्रतिनिधि के मुजाक्तत करने पर श्रीमती पडित ने श्रमेजों, दचों श्रीर फ्रासोसियों के इस विचार की कड़ी श्राजोचना की कि प्रस्तावित विश्व सरक्श प्रणाजी के श्रन्तर्गत पराधीन राष्ट्रों को स्व-शासन का सिर्फ वचन ही मिलना चाहिए, वास्तविक स्वाधीनता नहीं । श्रापने कहा कि सूरोप की साम्राडयवादी भागों को स्वीकार करके श्रमरीका को श्रापने उज्ज्वल यश पर घट्या न लगाना चाहिए । सामफ्रांसिकों के स्काटिश राह्ट श्राडिटोरियम में २,४०० व्यक्तिशों के समस्र भाषण करते हुए श्रीमती पंडित ने साहस्रपूर्वक कहा कि यदि पृशिया की जनता को कुछ श्राश्वासन न दिया गया तो वह विद्रोह कर देगी।

जिबरज फेडरेशन पाकिस्तान के विरुद्ध था श्रीर भारतीय सघ स्थापित होने से पूर्व गृशिय सरकार कायम किये जाने के पन्न मं था । इसके श्रितिरक्त, उसने श्रिलज भारतीय नौकारों के भारतीयकरण की भी मांग की श्रीर श्रमुसरण की जाने नाजी नीति के सम्बन्ध में भय प्रकट किया । इन्ह समय से इस प्रश्न के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की जा रही थी । मि॰ पुमरी ने कामंस सभा में जहां नेताश्रों की रिहाई के बारे में उदासीनता के रुख का परिचय दिया वहीं कतान गैमंस के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि १ जनवरी, १६४३ को यूरोपीय श्रफसरों की सक्या १,७७१ थी । मि॰ पुमरी ने कहा — ''ये श्रफसर किन पर्दों पर है इस सम्बन्ध में में एक सरकारी रिपोर्ट जानकारी के जिए उपस्थित कर रहा हूं।'' भारत मन्त्री के इस उत्तर से इन्ह अम फैज गया । नवम्बर, १६४४ में वाइसराय की कार्य-परिषट् के दो भूतपूर्व सदस्यों ने कहा था कि सविषय में इंडियन सिविज सर्विस में सिर्फ भारतीयों की ही नियुक्त होनी चाहिए।

लार्ड-वेवन अपने भूतपूर्व गृह सदस्य सर रेजिनाल्ड मेक्सवेज से, जिन्होंने केन्द्रीय असे स्वली में गितरोध होने की बात से ही इनकार किया था, एक कदम आगे बढ़ गये । वाहसराय ने कहा कि उनकी मोजूदा शासन परिषद् ही राष्ट्रीय सरकार है, क्योंकि उसमें १५ सदस्यों में से ११ भारतीय हैं।

पूर्व परम्परा के अनुसार लाड नेवल ने १४ टिसम्बर, १६४४ को दूसरी बार असोशियेटेड चेम्बमं आफ काममं, कलकत्ता में भाषण दिया । भारत में अप्रेजी राज के वास्तिक स्वरूप की प्रकट करने वाली इससे अधिक और क्या बात हो सकती है कि वाहसराय प्रतिवर्ष अप्रेज व्यापा-रियों की तरफ से एक व्याख्यान सुने और खुद भी एक व्याख्यान देकर उन्हें बतावे कि उसे जो पाती सौंपी गयी है उससे क्या लाम वह उन व्यापारियों को पहुँचा रहा है। पुरानी ईस्ट इंडिया कम्पनी, श्रभी तक काम कर रही है । श्रम भी उस कम्पनी के हिस्सेदार श्रपने जनरव मैंनेजर से जवाब तबच करते हैं । लार्ड है लिफेक्स भने ही श्रमान श्रमरीकियों में प्रचार करें कि ब्रिटेन को भारत से एक सेंट भी नहीं मिलता। परन्तु श्रमेज न्यापारी प्रति वर्ष भारत से श्रीसतन् ७६ करोड़ हालर मुनाफा कमाते हैं।

श्रस्तु, वाहसराय के उस भाषण में सामयिक समस्याणों के बारे में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गर्यो । विश्व युद्ध के समय प्रत्येक समस्या युद्ध की तुजना में गोण हो जाती है, जिस प्रकार कि प्रत्येक विभाग परोच रूप से युद्ध-विभाग के श्रधोन हो जाता है । यही कारण था कि वाहसराय ने एक वर्ष पहले इंग्लैंड में जो तीन कार्य स्थान सामने बताये थे उनमें से पहला स्थान युद्ध में विजय प्राप्त करने को श्रीर श्रतिम व तीसरा स्थान राजनीतिक गितरोध दूर करने की दिया था । उस समय उन्होंने युद्ध, सामाजिक च श्राधिक कार्यक्रत श्रीर राजनीति का जो क्रिमक महत्व बताया था उसी कम से उन्होंने कदम भी उठाया । स्मरण किया जा सकता है कि उस समय लार्ड वेवज ने यह भी कहा था कि युद्ध चजरे रहने की हाजन में राजनीतिक समस्या का हल नहीं किया जा सकता । हम पाठक को लार्ड वेवज के उन शब्दों की भी याद दिलाना चाहते हैं, जो उन्होंने १७ फरवरी, १६४४ को व्यवस्थापिका-समामों के सयुक्त श्रधवेशन में कहे थे । श्रापने कांभेसजनों से श्रनुरोध किया था कि कम से-कम श्रपने श्रन्त करणा में सोच विचार करके ही उन्हें श्रास्त (१६४२) प्रस्ताव से ध्यपना मतभेद प्रकट करना चाहिए श्रीर यह भी स्थिन किया था कि जब तक 'श्रसहयोग तथा बाधाशों को हटा नहीं जिया जाता' तब तक मैं (जार्ड वेवज) कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई की सलाह नहीं दे सकता । घाइसराय ने यह भी कहा था कि ये उनके श्रंतिम विचार नहीं हैं।

लाई वेवल ने श्रपने कलकता वाले दूसरे भाषण में उस रहे सहे सदेद की दूर कर दिया, जो कुछ भ्राशावादी लोगों के मस्तिष्क में बना था कि शायद लार्ड वेवल राजनीतिक भ्रहगे को दूर फरने के लिए शतों में कुछ परिवर्तन करना स्त्रीकार कर लगे। उनके दूमरे वर्ष के विचार पहले वर्ष से कहीं श्रविक कडे थे। जहां एक तरक उन्होंने राजनोतिक केंदियों की रिहाई के प्रश्न की छोद दिया था वहां दृमरी तरफ उन्होंने युद्ध के मारत पर ममाव, राष्ट्रीय सरकार, राजनीतिक ब्याधि के उपचार के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे । यह राजनीतिक ब्याधि आश्चर्यजनक जान पहती थी और एक योदा, राजनीतिज्ञ तथा कवि के रूप में उनकी ख्याति के अनुरूप न थो । लाड वेरत अमेरो की उस परम्परा तथा ईश्वर प्रदत्त स्वभाव के बिल्कुन अनुरूप सिद हुए, जिसका वर्णन चार्ल्स ढिकेन्स ने श्रम्भ में के शासक वर्ग की चर्चा करते हुए किया है। ढिकेन्स ने कहा है कि ये लोग 'किस प्रकार किसो कार्य को टाला जाय' की कजा में चतुर हैं। लार्ड वेवला के पिलिंगिम्स भोज वाला 'मानसिक पिटारा' काफी प्रसिद्ध हो चुका है । पर श्रासाशियेटेड चेम्बर्स श्राफ कामर्स के भाषण में वाइसराय ने उस 'मानसिक निटारे' को डाक्टर के चैग का रूप दे दिया । राजनीतिक प्रचारक से बदल कर आपने श्रीपधि विकेता का रूप धारण कर लिया । थापने मिक्शचर व गोली खिला कर उपचार करने के पुराने तरीको की निन्दा की छौर 'विश्वास द्वारा चिकित्सा' के उसी तरीके की सिफारिश की, जिमके लिए बिटेन में ईसाई वैज्ञानिकों की दिंखत किया जाता रहा है। यद्यपि लार्ड वेवल राजनीतिज्ञ का स्थान सैनिक को श्रीर सैनिक का स्थान राजनीतिज्ञ को देने की निन्दा कर चुके हैं, फिर भी यहाँ तो सैनिक सिर्फ राजनीतिज्ञ ही महीं वन जाता बिक राजनीतिज्ञ एक चिकित्सक भी यन जाता है।

भारतीय संस्कृति के लिए धपनी सहज घृणा प्रकट करते हुए लार्ड वेवल ने 'भारत छोड़ो' मिक्शचर तथा 'सत्याप्रद गोलियों' की निन्दा की श्रीर बिटेन में विश्वास रखने की सजाह दी-उसी बिटेन में, जो भारत, यूनान श्रीर पोर्लेंड में श्रटलांटिक श्रधिकार-पत्र की धिन्जयां टड़ा चुका था, जिसने फ्रांको को स्पेन में, मुसोजिनी को इटजी में श्रीर जापानियों की मचुरिया में सत्ता जमाने में मदद की थी या उनके आस्तित्व को सहन किया था । हां, विश्वास की दलील दी जा सकती है, किन्तु उसी दालत में जब कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पार्लमेंट स्थल. श्रीर वायु-सेनाओं से काम न लेती हो. जब कि 'विश्वास, याशा और प्रेम' ही उसके हथियार हो और जब कि उसके सीमोडों और वामवरों का स्थान उसकी 'श्रजेय श्रारमा' ने ग्रहण कर लिया हो । परन्त राष्ट्र जिन भावनाओं से आन्दोलित होते हैं वे वेवलों और चर्चिलों से लिएी नहीं रह सकती श्रीर यह नहीं हो सकता कि गुरुत्वाकर्षण का एक नियम ब्रिटेन के जिए हो श्रीर भारत के जिए दसरा हो । विश्वास श्रंधा नहीं हो सकता. विश्वास करते समय यह ध्यान जरूर रखा जाता है कि जिसमें विश्वास दिया गया है. वह व्यक्ति. स्थान या वस्तु उसके योग्य है या नहीं । श्रयोग्य, स्वार्थी, कर या लाजची डाक्टर में विश्वास नहीं किया जाता । विश्वास कोई स्वप्त की वस्त नहीं है, उसकी पूर्ति की ग्राशा ग्रावश्यक है । भारत किस में विश्वास करे ? उस चर्चिन में, जिसने सार्वजनिक रूप से कहा था कि शत्रु को धोले में रखने के लिए भूठ बोलने में कोई हानि नहीं है या उस रूजवेल्ट में, जिसने अटलांटिक अधिकार-पत्र पर हस्ताचर होने की बात का खंडन किया था श्रीर जो पोर्लेंड के बँटबारे का उसके निवासियों की इच्छा के विरुद्ध भी समर्थन करने की तैयार थे। 'विश्वास श्रन्छाहै,विश्वास उन्नतिकर है और राई बरावर विश्वास से पहाड तक हिन्नजाते हैं.' किन्त हार्टिक और सचा विश्वास स्वाभाविक विकास से ही होता है। प्रयनी शान में भूते रहने वाले राजनीतिज्ञों की तो दर रही, संगीनों के वल पर भी विश्वास पैदा नहीं हो सकता और न कोई नीम एकीम ही खपने इजेन्शन से विश्वास का सचार कर सकता है । लाई वेवल के मूत-पूर्व सहयोगी सर होमी मोदी ने ठीक ही कहा था कि यदि "किसीको विश्वास द्वारा उपचार की जरूरत है तो विटिया सरकार की चिकित्सा तो रक्तीपचार-द्वारा होनी चाहिए।"

प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल ने भारत के स्वशासन के बारे में मि॰ फिलिप्स से जो निम्न शब्द कहे ये उन्हें भारत भूला नहीं है —

"मेरा मत यूरोप के बारे में हमेशा ठीक रहा है। मेरे भारत सम्बन्धी विचार भी ठीक ही हैं। श्रभी नीति में किसी भी परिवर्तन का परिणाम रक्तपात ही होगा।"

हम गृह-विभाग के सेके टरी जोइसन हिम्स (बाद में लाखेंबेडफोर्ड) के निम्न सच्चे व कानों में गूंजने वाले शब्दों को भी कभी भूल नहीं सकते:—

"हमें साफ लफ्जों में कहना चाहिए । हमें कपट को दूर रखना चाहिए । हम भारत में भारतवासियों के प्रेम के कारण नहीं हैं, बिक इसिलए हैं कि इससे जो कुछ भी जाम हो सके, प्राप्त करलें । यदि भविष्य में कभी वर्तमान सरकार का कोई सदस्य ईमानदारी से सोचेगा और अपने विचार ईमानदारी से प्रकट करेगा तो वह भी ठीक यही कहेगा कि "हम भारत में भारत-वासियों के प्रेम के कारण नहीं हैं, बिक इसिलिए हैं कि इससे जो भी कुछ लाम हो सके, प्राप्त करतें।"

धाइये, विचार करें कि क्या सचमुच भारत में श्रंग्रेजों की इतनी सम्पत्ति खगी हुई है कि चर्चिता के बताये रक्तपात के बिना भारतीय राष्ट्र को स्वाधीनता नहीं दी जा सकती । इस मम्बन्ध में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं --

- (१) भारत के ३,६०,००,००,००० डालर सार्वजिनिक ऋण का वार्षिक न्याज लगभग
  - (२) उद्योग, खान तथा यातायात साधनों मे श्राधी पूजी श्रयेजों की है।
- (३) जहाजरानी, चाय, कहवा, रबड़ और जूट में अग्रेजों का एकाधिकार है । सूची कपड़ा और विसाई के आधे उद्योगों पर उनका आधिपत्य है।
- (४) भारत में कुल ब्रिटिश पूंजी ७,५०,००,००० डालर है, जिमसे श्रीसत ७०,००,००,००० डालर मुनाफा होता है।

फिर श्राश्चर्य ही क्या है जो मि० चर्चिल ब्रिटिश साम्राज्य के खात्मे को श्रपनी श्राखों से देखने की तैयार न हों।

उपयुक्त तथ्यों से तुलना करते समय निम्न बातें भी स्मरण रखनी चाहिए -

- (क) श्रीसत भारतीय की श्राय १३ ४० ढालर है, जब कि प्रति व्यक्ति पीछे इंग्लैंड रें श्राय ३६६ ०० ढालर श्रीर श्रमरीका में ६८०,०० द्वालर है।
- (ख) कोयने की खानों में पुरुषों की मजदूरी २० सेंट दैनिक तथा स्त्रियो श्रीर बानकों की मजदूरी १० सेंट दैनिक है।

(ग) चाय वगैरा के बागों में मजरूरों के वेतन ६ से १० सेंट तक दैनिक हैं।

बम्बई श्रीर श्रह्मदाबाद सूती-कपड़ा-उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं। जब सूती कपड़े की प्रमुख कम्पनियां शत-प्रति शत मुनाफा कमाती हैं उनके मजदूरों में से २० प्रतिशत फुटपाथों पर सो कर निर्वाह करते हैं। सबसे श्रिधिक मजदूरी बम्बई में मिलती है। यहा मजदूर सप्ताह में ४८ घटे काम करते हैं श्रीर ३३ रुपया माहवार (११ डालर) कमाते हैं। उत्तरी भारत में श्रीसत मजदूरी १२ रु० माहवार (४ डालर) है। ये श्रांक श्रेखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के श्रम्प श्री एस० ए० डांगे ने श्रपनी एक मुलाकात में दिये थे।

लार्ड वेवल ने यह नहीं सोचा कि ब्रिटेन के प्रति विश्वास रखने की जो वे वकालत कर रहे हैं उस से स्वाधीनता की वे गोलियां नहीं मिलेंगी, जिनमें थ्रीर सिर्फ जिन्हों में पीले, चिन्ता से कमजोर हुए थ्रौर ध्रयक्त भारत में नवजीवन का सवार हो सकता है। श्रपने भाषण के पिछले हिस्से में लार्ड वेवल ने श्रपनी शासन परिषद् के उत्तम कार्य की चर्चा की शीर कहा कि गोकि परिपद् की खालोचना की जाती रही है श्रीर उसे द्वरा भला भी कहा जाता रहा है फिर भी उसने भारत के लिए धावश्यक कार्य किया थ्रीर सब मिला कर बहुत ही अच्छी तरह किया। उस समय शासन परिषद् में ११ भारतीय थे थ्रीर सर जमीं रेजमेन के धावकाश धहण करने पर लार्ड वेवल को ११ में भारतीय की नियुक्ति करने का मौक मिला, किन्तु नियुक्ति सर धाचिंवासड रोलेंड्स की हुई। यह कहते हुए लार्ड वेवल स्वीकार कर रहे थे कि "नयी सरकार भारत की धावश्यकताओं के देलते हुए श्रधिक कारगा सिद्ध हो सकती है, इसलिए नहीं कि नयी सरकार वर्तमान सरकार से ज्यादा कार्यचम होगी, बिक् इसलिए कि ध्रमी और भविष्य में हमें जो प्रयत्न करने हैं उन में हमें काफी त्याग की जरूरत पहेगी। जीसत खाइमी श्रपने से गरीव व्यक्ति या भावी पीढ़ियों के लिए श्रपनी कुछ ध्राय या ध्राराम का त्याग करने के लिए तब तक राजी नहीं होता जब तक कि कोई तानाशाह हसे ऐसा करने के लिए मजवूर करे और या उस का नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हों, जिन हर उसका विश्वास हो।" साफ है कि

वाहमराय अनुसन कर रहे ये कि उन की सत्ता तानाणाही है, किन्तु उसकी द्यान डालने की शक्ति सोमित है, क्योंकि भारत का श्रीयत ब्यन्ति उस पर विश्वाम नहीं करता। परन्तु जार्ड वेवज सत्य से विक्कुल श्रविशित न थे। श्रापने कहा-"परनत इस का यह मतलब नहीं कि कोई दूसरी राष्ट्रीय सरकार-जी मेरी ब्यादया के अनुमार राष्ट्रीय ही घीर साथ ही निसे मुख्य राजनोतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, भारत की प्रावश्यकनाओं के देखते हुए प्रधिक उपयोगी सिद्ध न होगी, " क्यों कि "ग्रभी तथा भिवाय में हमें , जो प्रयरन करने हैं इनमें हमें काफी स्याग की जरूरत पडेगी" और "श्रोसत व्यक्ति सव तक स्थाग नहीं करता, जब तक या ती कोई तानाशाइ उसे ऐसा करने के लिए मजबूर न करे छोर या उस का नेतृय ऐसे लोग कर रहे हों जिन पर उस का विश्वाम हो।" हमरे शब्दों में लाई वेवल की तथा हथित राष्ट्रीय सरकार वास्तव में तानाशाही ही थो थीर उस को दवाब ढालने की शक्ति सीमित थी, जैसा कि बाहसराय ने खुर भी स्वीकार किया, श्रीर इसी कारण वे एक ऐसी राष्ट्राय सरकार चाहते थे. जिसे जनता का विश्वास प्राप्त हो। जब लाई वेवल ने अपने ११ माथियों को "मुख्य कार्य करने तथा सेनापतियों की इच्छा के अनुवार युद्द-प्रवस्तों को अमनर करने के लिए धन्यवाद दिया" तो हनका रुख स्टूत के एक अध्यापक के सामान जान पढ़ने लगा । सिर्फ इसी एक वक्तव्य से प्रकट हो गया कि इस सनिक वाइनराय में उम रचनात्मक राजनी विज्ञा का प्रभाव था, जिसकी श्रावरयकता युद्धोत्तर कार्यो के लिए यो । इतना ही नहीं, बाइसराय उस मारी माग का भी श्रतुमान नहीं कर सके, जो जापान के तिरुद्ध प्रशान्त के युद्ध का सुरुष श्राधार बनने के कारण भारत के प्रति की जानेवाली थी। यदि लाई येवल ने जो कुछ कहा वही यः महसूस भी करते थे तो यही कहा जा सकना दें कि करपना-शक्ति ने उन्दे बुरी तरह घोला दिया। युद्ध के द्यार्थिक पहलुक्षी श्रीर गतिरीय के राजनीतिक कारणां क सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए उन्होंने दो भारी गलतिया की थां। लार्ड वेवल ने जी यह कहा था कि युद्ध के कारण भारत की शक्ति घटने के बनाय बढ़ी हे-इमे हृदयदीनता या दरदर्शिता का अभाव ग्या कहा जाय ? बगाल में ७० लाख न्यकियों के प्राण गये, किन्तु लार्ड वेबल हसे युद्ध का परिणाम ही मानने को र्रंथार न थे। इस के श्रवाबा, भारत भर में खाद्य को भारी कमी, विवरण व्यवस्था भग हो जाने, कपहे का कष्ट, चोर बाजार को शुराई, सुदा-बाहुन्य श्रीर सूल्य-सूचक श्रङ्गों का चर कर २३७ तक पहच जाना (जर इंग्लैंड में मुख्यों को बाह्रे ३० से ४० प्रतिशत ही हुई थीं) - यह सब शाक्त यहन का जगह घटने के ही लक्षण थे । जब लार्ड वेबल ने यह कहा कि ब्रिटिश सरकार पिछते दम वप म राजनातिक समस्या हवा करने का प्रयस्न १६३४ का कान्न पास का के आर किन्त-भिरान भेन कर दो बार कर चुका है तो कहा जा सकता है कि जहां तक पहलो बार के प्रयश्न का ताल्लुक है, बाइमाय इतिहास की एक घटना पर प्रकाश हात रहे थे श्रोर जहां तक दूसरे प्रयस्न का ताल्लुक है ने प्रचार की दृष्टि से उस का उल्लेख कर रहे थे। १६३५ वाला कानून भारत के विरोध करने आर थोर दूमरा गोलमेज परिपद् में उपस्थित किये गये श्रागाला विचार-पत्र में एक स्वर से प्रकट को गंथा भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध पास किया गया था। किप्स मिरान को उस समय भेजा गया जब जापानी हमले का खतरा उमस्यित हुमा था श्रीर खतरा हटते ही उसे वापस बुजा जिया गया था। किप्स प्रस्तायों में जिस मीचता श्रीर वेंधानिक धोखेबाजी का परिचय दिया गया या उसे यहा दोहराने की श्रवश्यकता नहीं है श्रीर स्वयं जार्ड वेवल भी, जो जार्ड जिनिज्यमों के ही समान उस की असफलता के जिए

जिस्मेदार थे, प्रस्तावों के सम्बन्ध में इतनी वास्तिविकता से परिचित थे, जितनी वे कभी मान नहीं सकते। वाइसराथ की जिस बात ने जाते पर नमक का काम किया वह तो यह थी कि इस संकट के समय प्रत्येक दल के जिए राष्ट्रीय सरकार घही है, जिसमें शक्ति उसके अपने पास रहे और यह भी कि यदि इस देश में राष्ट्रीय एरकार की स्थापना हुई तो उस का उद्देश्य युद्ध-प्रयत्न में तहेदिल से हिस्सा लेना होगा। प्रश्न है कि किस दल ने राष्ट्रीय सरकार में सिर्फ अपने ही जिये शक्ति की मांग की है ? ऐसे अवसर पर जिस मर्यादा और सौजन्य की आशा न्यार्प्यानदाता से की जाती थी उप से उनकी ये बातें किसी भी तरह मेल नहीं खाती।

इस सम्बन्ध में हम श्रमेज ढा॰ लुकास के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों का हवाला देना चाहते हैं, जिन्होंने पजाव श्राधिक सम्मेजन में भाषण देते हुए कहा था.—

"अभी उस दिन वाहमराय ने कलकत्ता में एक विवेचन वक्तव्य दिया है कि इस युद्ध के परियामस्वरूप भारत की शक्ति मे बृद्धि हुई है। जहां तक सैनिक दृष्टिकीय का सम्बन्ध है, इस डिक्त की यथार्थता विरुद्धता स्पष्ट है। परन्तु आर्थिक चेत्र में जहाँ कुछ बातों में उन्नति हुई है वहाँ दूसरी बातों में भारी श्राप्ति भी हुई है। देश की यातायात प्रणाली को ही जीजिये। हमारी रेलों की पटरिया विस गयी हैं, डिब्बे श्रीर इक्षन पुराने पड़ गये हैं, साज-सामान तथा मये कल-पुत्रों की उपलब्धि बहुत कम है थोर देनों की यात्रा तो ऐसी ही है कि उसकी कहपना से ही भय जगता है। हुमारी पक्की सड़कों की मरम्मत होना श्रभी सम्भव नहीं है श्रीर हमारी बसें तथा तारियाँ ऐसी खराब दशा में हैं कि दुर्घटनाएं बहुत होने लगी हैं। टेलियाफ श्रीर टेलिफोन की सर्विसें न्यस्त और सीमित हैं। विलास, शाराम या सुविधा तक की वस्तुए घट गयी हैं शौर मयी वस्तुएं दिखायी नहीं देतीं । हमारी मिलों व फैक्टरियों की मर्शानें घिल गयी हैं या प्रानी पड़ गयी है और उन से काम चलाना कठिन हो रहा है। युद्धोरपादन के चेत्र से बाहर कोई वहा उद्योग हमने नहीं श्रारम्म किया है श्रीर युद्धोत्पादन सम्बन्धी उद्योगों की बाद में कोई उपयोगिता म रह जायगी-कम-से-कम उन्हें उपयोगी बनाने के लिए अनेक परिवर्तन करने पहेंगे । कारीगरों तथा साधारण कर्मचारियों की सख्या वेहद बढ़ गयी है, किन्तु युद्ध कालीन शिल्प-चातुर्ध से शान्तिकाल में लाभ उठाया जा सकेगा या नहीं यह प्रश्न विचारणीय है । दुर्भिच श्रीर महामारी ने भारत के कितने ही भागों को भारी हानि पहुँचायी है और राजनीतिक श्रसतीय के परिशास-स्वरूप जन श्रौर सम्पत्ति को भी काफो तुकसान पहुचा है। श्रभी कुछ ही दिन पूर्व तोइफोड श्रन्दोलनकारियों ने पंजाब मेल को पटरी से डतार दिया था। में इन श्रसदिग्ध तथ्यों की तरफ इस लिए ध्यान श्राकवित कर रहा हू कि कभी-कभी सरकार ऐसा व्यवहार करती है. जैसे उसे वास्तविकता का कुछ पता ही न हो।"

प्रान्तों में धारा ६३ के शासन का श्रत करने की श्रावश्यकता पर वाइसराय की शासन-परिपद् के एक सदस्य सर जगदीश प्रसाद ने ध्यान श्रार्किपत किया। उन्हों ने श्रपने एक चक्कव्य में कहा:—

"श्रभी वाइसराय ने राजनीतिक भारत के प्रति ढाक्टरी सलाहकार का रूप प्रहण किया है। यह सम्मानपूर्वक निवेदन किया जाता है कि उनकी इस सलाह की स्वयं उनके कुछ गवनिरों की जरूरत है। ६३ धारा की गोलिया २० करोड़ जनता की पिछली ४ वप से लगातार दी जाती रही हैं श्रीर उनसे म तो स्वयं उसका श्रीर न गवनेरों का ही कोई लाभ हुश्रा है। यदि गवनेरों को

|  |  | ,          |
|--|--|------------|
|  |  |            |
|  |  | · <u>.</u> |
|  |  |            |

# वेवल ने फिर कदम उठाया

नये साल (१६४४) की शुरुआत श्री एमरों के कांग्रेसी नेताओं की रिहाई के इन्कार से हुई। कुछ ही समय बाद डा० प्रफुछ चन्द्र घोष भी डाक्टरी कारणों से छोड़ दिये गये। श्राप २० मई १६४४ से बीमार थे। डा० घोष की रिहाई होने के समय श्रफवाह फैली थी कि कांग्रेस व खोग में सममौता कराने के प्रयत्न हो रहे हैं जिससे श्रन्य नेताओं की रिहाई में सह जियत होगी।

जव कोई मरीज ज्यादा थीमार होवा है तो उसके नातेदार व मित्र मृत्यु शैय्या से इटकर डाक्टर-वैद्य, दवा-दारू, ताकत बदाने की श्रोषधि, गंडा ताबीज श्रोर काइफू क करने वाले सयानी की तलाश में अपनी अपनी सुक्ति के अनुसार दौढ़ने लगते हैं, जिससे या ती मारने वाले की बचाया जा सके अन्यथा स्वर्ग के जिए उसके मार्ग को सुगम बनाया जा सके। जब कांग्रेस के हाथ पैर वॅथ गए, जब उस तक पहुँचने का मार्ग श्रवरुद हो गया श्रीर जब उसकी श्रावाज़ को किलों य जेलखानों के भीतर बन्द कर दिया गया तो उसके कितने ही मित्र व शुभवितक अपने-श्रपने ढंग से किलों व जेलखानों के फाटक खोलने व गुत्थी को खुलकाने का प्रयस्न करने लगे। भनेक संस्थाओं - जैसे स्थानीय वोर्ड, न्यापार-मण्डल, महिला-संस्थाए, ट्रेट यूनियन सम्मेलन, मज़दूर समितियां, श्रीधोगिक संगठन, वार श्रसोसियेशन श्रीर विद्यार्थी सम्मेजन-ने नेताश्रों की रिद्दाई और गतिरोध को दूर करने के बारे में प्रस्ताव पास किये। देश के समाचार-पत्र युद्ध-प्रयत्नी का समर्थन करने के बद्ते श्रव समय-समय पर जोरदार ध्वमलेखों द्वारा मांगें पेश कर धमिकयां श्रीर चेताविनयां देकर श्रपना जी खुश कर रहे थे। नेताओं की रिहाई श्रीर गतिरीध दूर करने के लिए जो श्राम शांदोलन चल रहा था उसे लिबरलों, हिन्दू महासभाइयों, दिलत जातियों श्रीर गैर-जीगी सुसन्तमानों ने अपनी-अपनी आवाजें उठाकर वन-प्रदान किया। निर्देन नेताओं का सम्मेलन भी, जो अपने सदस्यों की उपाधियों श्रीर पदों के कारण विशेष उल्लेखनीय था, समय-समय पर आगे बढ़ता था। १७ फरवरी, १६४४ के दिन वाइसराय-द्वारा उपस्थित की गयी मांग के श्रतुसार वह एक छोटी समिति के रूप में सुखह-सम्बन्धी पारिमक कार्य भी करने लगा और इसके प्रयत्नों का बाहसराय ने स्वागत भी किया। एक तरफ घटना-चक्र इस दिशा में घूम रहा था, घौर दूसरी सरफ केन्द्रीय असेम्बली के कांग्रेसी-दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने, जिन्होंने ११४४ के अन्त में व्यवस्थापिका सभा में नियमित रूप नसे कार्य आरम्भ कर दिया था, एक नया कर्म उठाया।

थी भूजाभाई देसाई १६४४ में दो बार वाइसराय से भिन्ने थे और इसी वीच उन्होंने वर्धा में गांधीजी से और एक बार मुस्लिम जीग पार्टी के अपनेता व अपने मित्र नवायजादा नियाकतश्रनी जां से भी मुजाकात की थी। इन मुजाकातों के कारण खबर फैंन गयी कि श्री भारतीय सहयोगियों के साथ काम करने का श्रवसर मिले हो इस से खुद उन्हें भी श्रन्छा मालूम होगा। वाइसराय को भी यह सहयोग श्रन्छा ही लगा है। यदि वाहमराय छ गवर्नरों को श्रपना श्राजमूदा चुस्ता काम में लाने के लिए राजी कर सर्क श्रीर श्राप्रध्यक हो तो इसके लिए श्रादेश दे सकें तो भारत उसका श्रनुमहीत होगा।

## वेवल ने फिर कदम उठाया

नये साल (१६४१) की शुरूश्रात श्री एमरी के कांग्रेसी नेताओं की रिहाई के इन्कार से हुई। कुछ ही समय बाद ढा॰ प्रफुछ चन्द्र घोष भी डाक्टरी कारणों से छोड़ दिये गये। श्राप २० मई १६४४ से बीमार थे। डा॰ घोष की रिहाई होने के समय श्रफवाह फैली थी कि कांग्रेस व जीग में समम्मौता कराने के प्रयत्न हो रहे हैं जिससे श्रन्य नेताश्रों की रिहाई में सहू जियत होगी।

जब कोई मरीज ज्यादा बीमार होता है तो उसके नातेदार व मित्र मृत्यु शैय्या से हटकर डाक्टर-वैधा, दवा-दारू, ताकत बढ़ाने की श्रीपिध, गंडा ताबीज और काड़फू क करने वाले सयानों की तलाश में अपनी अपनी स्कि के अनुसार दौढ़ने लगते हैं, जिससे या तो मारने वाले को बचाया जा सके अन्यथा स्वर्ग के जिए उसके मार्ग को सुगम बनाया जा सके। जय कांग्रेस के हाथ पैर बँध गए, जब इस तक पहेँचने का मार्ग श्रवस्त्र हो गया श्रीर जब उसकी श्रावाज़ को किलों व जेलखानों के भीतर बन्द कर दिया गया तो उसके कितने ही मित्र व शुभावितक अपने-श्रपने ढंग से किलों व जेलाखानों के फाटक खोलने व गुर्थी को सुलमाने का प्रयस्न करने लगे। अनेक संस्थाक्री-जैसे स्थानीय बोर्ड, व्यापार-मण्डल, महिला-संस्थाएं, ट्रेड यूनियन सम्मेलन, मज़द्र समितियां, श्रौद्योगिक संगठन, वार श्रसोसियेशन श्रौर विद्यार्थी सम्मेलन-ने नेताश्रों की रिहाई श्रीर गतिरोध को दर करने के बारे में प्रस्ताव पास किये। देश के समाचार-पत्र युद्ध-प्रयत्नों का समर्थन करने के घटले अब समय-समय पर जोरदार श्रमलेखों द्वारा मांगें पेश कर धमिकयां श्रीर चेतावनियां देकर श्रपना जी खुश कर रहे थे। नेताश्रों की रिहाई श्रीर गतिरोध ट्र करने के लिए जो श्राम श्रांदोलन चल रहा था उसे लियरलों, हिन्दू महासमाइयों, दलित जातियों श्रीर गैर-लीगी सुसलमानों ने श्रपनी-श्रपनी श्रावाजें उठाकर बल-प्रदान किया। निर्दंत नेताश्रों का सम्मेलन भी, जो अपने सदस्यों की उपाधियों और पदों के कारण विशेष उल्लेखनीय था. समय-समय पर आगे बढ़ता था। १७ फरवरी, १६४४ के दिन वाइसराय-द्वारा उपस्थित की गयी मांग के अनुसार वह एक होटी समिति के रूप में सुलह-सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य भी करने लगा और ष्ठसके प्रयत्नों का वाइसराय ने स्वागत भी किया। एक तरफ घटना-चक्र इस दिशा में घूम रहा था, श्रीर दूसरी तरफ केन्द्रीय श्रसेम्बली के कांग्रेसी-दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने, जिन्हींने १६४४ के शन्त में व्यवस्थापिका सभा में नियमित रूप से कार्य श्रारम्भ कर दिया था, एक नया कद्म उठाया।

श्री भूजाभाई देसाई १६४४ में दो बार वाइसराय से [मिजे थे श्रीर इसी बीच उन्होंने वर्धा में गाधीजी से श्रीर एक बार मुस्लिम जीग पार्टी के अपनेता व श्रपने मिन्न मवायजादा जियाकतश्रजी खाँ से मी मुजाकान की थी। इन मुजाकातों के कारण खबर फैंज गयी कि श्री देसाई व नवायजादा ने मिलकर गतिरोध दूर करने के लिए एक योजना बनायी है, जिसके अन्त-र्गत ४०: ४० : २० के श्राधार पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का सुकाव दिया गया है। परनत लीग पार्टी के उप नेता ने इससे इन्कार वर दिया। यह भी कहा गया कि जब श्री देसाई गांधीजी से मिले तो गांधीजी ने टनसे कहा कि इन वेधानिक सुमावों से ही श्रहगा दूर नहीं हो सकता । समस्या कहीं अधिक पेचीदी श्रीर ज्यापक थी श्रीर इसीलिए इस वैधानिक थेगली से उसमें सुधार होना सम्भव न था। फिर भी गांधीजी ने श्री भ्लामाई को श्रपने प्रयस्न जारी रखने के लिए कहा। श्री देसाई ने जुलाई में 'न्यूज क्रानिकल' के प्रतिनिधि श्री गेरुटर से वाइसराय के सामने ररो जाने वाले अपने प्रस्तावों का साराश वताया श्रीर इसकी एक प्रति वाइसराय को भेज टी। सब मिलाकर गांधीजी प्रस्तावित समकौते से सतुष्ट न थे, क्योंकि उसमें विटिश-सरकार-द्वारा भारत की स्वाधीनता की घोषणा की दुछ भी चर्चा न थी। गांधीजी का विचार था कि यदि इस प्रकार का कोई समन्तीता हो तो विटिश सरकार-द्वारा घोषणा श्रवश्य होनी चाहिये ताकि भारत गुकांम देश की तरह नहीं बिल्क एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में युद के विषय में निर्णाय करके उपयुक्त कार्रवाई कर सके। गाधीजी और कांग्रेस के लिए सममौता वर्तमान श्रीर भविष्य दोनों की दृष्टि से सन्तोषजनक होना चाहिए।। उसका वर्तमान ऐसा होना चाहिये जिससे भविष्य के लिए आशा श्रीर प्रमाण प्राप्त हो सके श्रीर उसका भविष्य ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान का पूरक फल हो। क्रिंस-मिशन के श्रसफल होने का मुख्य कारण यही या कि वह अपने प्रस्तावों में वर्तमान श्रीर भविष्य दोनों का मेला न कर सका। ऐसे किसी भी श्चन्य प्रस्ताव के सफत होने की श्राणा न थी जिससे इन दोनों की पृर्ति होती। श्रगस्य, १६४२ के प्रस्ताव का यही सार था श्रीर भविष्य में दोने वाले किसी निबटारे में भी इसका समावेश होना जरूरी था।

इसी समय २० अप्रैल, १६४१ के लगभग कामन-सभा में भारत की चर्चा छिड़ी और श्री एमरी ने वैधानिक व्यवस्था भंग होने के सम्बन्ध में भारत-सम्बन्धी आदेशों को स्वीकृति के लिए उपस्थित किया। ऐसा करने का यह श्रीतम अवसर था। इन शादेशों का सम्बन्ध मदास, बम्बई, सयुक्तप्रात, मध्यप्रात व बरार और विहार से था। श्री एमरी ने कहा कि इन शादेशों का उद्देश्य प्रातों में कामन सभा के शासन-सम्बन्धी अधिकार में एक वर्ष के लिए और वृद्धि करना है। कामन-सभा यह जानती ही थी कि किन परिस्थितियों में शासन-सम्बन्धी जिम्मेदारी उसके कुछे पर पहती है।

धी एमरी ने कहा कि सभा ने अपने अधिकार का विस्तार जान-वृक्तकर सिर्फ एक वर्ष के लिए किया है थौर यह व्यवस्था अस्थायी व असाधारण है। यदि इनमें से किसी प्रांत में राजनैतिक नेता मन्त्रिमगढल स्थापित करके युद्ध प्रयश्नों का समर्थन करना स्वीकार कर लेंगे और साथ ही उनके मंत्रिमडल के पर्याप्त समय तक स्थिर रहने और धारा सभा का समर्थन प्राप्त कर सकने की सम्भावना दिखाई दी तो गवर्नरों का कर्तव्य ऐसे मन्त्रिमडल को कायम करना होगा।

दो दिन याद २२ छप्रैल, १६४१ को श्री भूलाभाई देसाई ने पेशावर के सीमाप्रांठीय राजनैतिक सम्मेलन में छपनी योजना के सम्बन्ध में रहस्योद्घाटन किया। ध्रगख, १६४२ के बाद भारत के किसी भी प्रांत में होने घाला यह पहली राजनैतिक सम्मेलन था।

सम्मेजन में उपस्थित किये गये मुख्य प्रखाव में कांग्रेस के नेताओं की रिहाई तथा केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का अनुरोध किया गया था। प्रस्ताव पर भाषण करते हुए श्री भूजाभाई देसाई ने वहा कि केन्द्र से श्रंतकांजीन सरकार स्थापित करने के प्रस्ताय पहले से ही विशिष्टश-सरकार के सम्मुदा उपरिथत हैं। श्रापने मांग उपस्थित की कि विशेष को घोषणा कर देनी चाहिए कि भारतीय-सरकार श्रोर उसके प्रतिनिधियों का पद श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेजन में श्रन्य सरकारों च उनके प्रतिनिधियों के समान होगा। मृजाभाई-िजयाकतश्रजी-समम्तेते की शतें श्रास्त, १६४५ से पूर्व प्रकाशित नहीं हुई थी, किन्तु श्राप्त में ही उन पर प्रकाश पए जुका था। इस विषय को पूरी तरह समक्षने के जिए समक्षीते की शतों तथा नवायजादा के वक्तन्य पर प्रकाश राजना श्रजुचित न होगा।

श्वित भारतीय मुस्तिम लीग के जमरत सेक्रेड़ी मवाबजादा लियाकत श्रतीखा ने सम-कीत के सम्यन्ध में निम्न वक्तन्य प्रकाशित किया '--

''मुक्ते सृचित किया गया है कि केन्द्रीय ध्यसेम्बली में कांग्रेस दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने चम्चई के पत्र-प्रतिनिधियों को स्चित किया है कि तथाकथित देसाई-लियाकतश्रली समकीते को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि में हमे गुस रखना चाहता हूँ। चूंकि श्री देसाई के इस कथन से श्रम फैल सकता है, हसिलए मैं जनता के सामने सब बातें खोलकर रख देना चाहता हूं।

"श्री देसाई मुमसे वेन्द्रीय श्रसेम्बली के शरतकालीन श्रिधिवेशन के बाद मिले श्रौर देश की श्राधिक तथा श्रन्य परिश्वितयों पर वार्ते हुई। हमारा ध्यान इस श्रोर भी गया कि युद्ध जन्य परिश्वित के कारण जनता को बेहद वष्ट टठानां पढ़ रहा है। युरोप में युद्ध श्रपनी पूर्ण भयानकता से चल रहा था श्रोर यह नहीं जान पहता था कि टसका क्व श्रन्त होगा श्रीर प्राय प्रत्येक व्यक्ति का यही मत था कि यूरोप में युद्ध समाप्त होने के श्रनन्तर जापान के विरुद्ध चलने वाले युद्ध के सफलतापूर्य समाप्त बरने में दो वप श्रीर लग जायँगे। पूर्व में जापान के विरुद्ध श्राहमण करने में भारत की श्राधार बनाया जाने को था, जिसका मतलब यह हुश्रा कि मारत को जनता को श्रीर श्रिक त्याग करने पहेंगे श्रीर पहले से भी श्रधिक कष्ट उठाने पहेंगे। यह भी स्वीकार किया गया कि जो समस्याए उठी हैं स्रोर श्रागे उठेंगी उनका प्रभावपूर्ण वरोंके से सामना करने के लिए मारत-सरकार श्रपने वर्तमान गठन के काण श्रनुग्युक्त है।

"श्री देसाई ने बातचीत के दिमियान मुमसे कहा कि युद्धाल श्रधिक जन्या होने के कारण जो गम्भीर पिरिहियति उठ एवी होगी उस में केन्द्र में की जाने वाली श्रंतर्वालीन व्यवस्था श्रीर गवर्नर-जनरक की शासन-परिषद् के इस भांति पुनस्तगठन के सम्बन्ध में जिस से वह उठने वाली गम्भीर पिरिधिति का पहले की श्रपेता श्रिक सफलतायुर्वक सामना कर सके, मुस्किम जीग का क्या रख होगा। मुस्किम लीग इम सम्बन्ध में जो प्रस्ताव समय-समय पर पास कर चुकी है उन्हें सामने रखते हुए मैंने उन्हें ठीक स्थित बतायी श्रीर उनसे कहा मेरा निजी मत यह है कि यह पिरिधित में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव किये जायंगे को मुस्किम लीग उन पर सावधानी से विचार करेगी जैसा कि वह पहले भी करती रही है, वयोंकि मुस्किम जीग सदा से जनता की सहायता करने को उन्सुक रही है श्रीर श्रागे श्राने वाले कठिन काल में भी वह उस का सकट से उद्धार करने के लिए कोई प्रयत्न वाकी न होड़ेगी। इस वर्ष, जब में मदास प्रात के दोरे के लिए रवाना हो रहा था, श्री देसाई मुमसे दिखाये। श्री देसाई ने इन प्रस्तावों की एक प्रतिकिपि मुक्ते भी दी श्रीर कहा कि थे प्रस्ताव श्रभी गोपकीय हैं। श्री देसाई ने मुक्ते घताया कि

वे इन्हीं प्रस्तावों के श्राधार पर भारत-सरकार के गठन में परिवर्तन करने का प्रयत्न करना चाहते हैं।

"उन्होंने मुक्ते यह भी बताया कि उनकी योजना इस सम्बन्ध में वाइसराय और मि॰ जिना से मिलने की भी है। मैने उनसे कहा कि मेरे निजी मत में प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनके आधार पर यातचीत ग्रुरू हो सकती है, किन्तु मुक्ते इस योजना की प्रगति के लिए तब तक कोई आशा नहीं दिखायों दी जय तक गांधीजी स्वय इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होते अथवा श्री देसाई अपने इस कदम के लिए गांधीजी की निश्चित स्वीकृति या खुला समर्थन नहीं प्राप्त कर लेते, क्योंकि कार्य-समिति के अभाव में सिर्फ गांधीजी ही कांग्रेस की तरफ से कोई निर्णय दे सकते हैं। श्री देसाई से अपनी बातचीत के बीच, जो बिजकुल निजी तौर पर हुई थी, मैंने उन से यह स्पष्ट कह दिया था कि मैंने जो कुछ कहा अपने निजी विचार से कहा है और मुस्लिम लीग या अन्य किसी की भावना प्रकट नहीं की है। यदि कभी श्री देसाई महसूम करें कि वे कांग्रेस की तरफ से अधिकारपूर्वक कुछ कह सकते हैं तो उन्हें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक् तक पहुचना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग की तरफ से बही इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार काने के अधिकारी हैं।

इन प्रस्तावों का, जिन्हें देसाई जियाकत गुर या देसाई-जियाकत सममौता आदि की सज्ञा दी गयी है, यही हतिहास है। मैंने श्री देसाई की हच्छा का घराबर ध्यान रक्खा है और प्रस्तावों के मसाविटे को निजी श्रीर गोपनीय रखा है श्रीर उस किसीको दिखाया नहीं है, किन्तु श्रब श्री देसाई के वक्तव्य व उसके परिगामस्वरूप फैलनेवाले श्रम के कारण में हन प्रस्तावों को प्रकाशित करने की जरूरत महसूस करता ह। इसीजिए मैं उन्हें पन्नों में प्रकाशित होने के जिए दे रहा हु.—

"कांग्रेस श्रीर लीग केन्द्र में श्रवकितीन सरकार में भाग लेने के लिए राजी हैं। इस सरकार की रचना निम्न प्रकार से होगी —

(क) केन्द्रीय शासन परिषद् में कांग्रेस व लीग के सदस्यों की सख्या बरावर रहेगी। सरकार में मामजद हुए व्यक्तियों का केन्द्रीय धारासभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

(ख) श्रहपसङ्यकों (विशेषकर परिगणित जातियों श्रीर सिखों) के प्रतिनिधि भी रहेंगे।

(ग) प्रधान सेनापति भी होगे।

''इस सरकार की स्थापना मौजूदा भारतीय शासन के अन्तर्गत होगी और वह वर्तमान स्यवस्था के भीतर रह कर कार्य करेगी। परन्तु यह मान जिया जायगा कि यदि मित्रमंडल अपना कोई प्रस्ताव धारासभा से पास नहीं करा पायगा तो इसके जिए वह गवर्नर-जनरज्ञ या वाइसराय के विशेषाधिकारों के प्रयोग का आश्रय न जेगा। इसके परिणामस्वरूप मंत्रिमडन काफी हव तक गवर्नर जेनरज के अधिकारों से स्वतन्न हो जायगा।

"कांग्रेस श्रीर जीन इस विषय में सहमत हैं कि यदि इस प्रकार की श्रतकीं सरकार की स्थापना हुई तो उस का पहला कार्य कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों की रिहाई होगा।"

इस लच्य की प्राप्ति के लिए जिन उपार्यों को वर्ता जायगा उन पर भी मीचे प्रकाश ढाला जाता है:—

ष्ठपर्युक्त सममौति के श्राधार पर ऐसा कोई रास्ता निकाला जाय जिससे गवर्नर जनरज यह प्रस्ताव या सुकाव करने के जिए तैयार हो जाय कि वे खुद कांग्रेस व जीग के समझौते के शाधार पर केन्द्र में, एक श्रन्त.कितीन सम्कार की रथापना करना चाहते हैं शौर जब गवर्नर-जनरल मि॰ जिन्ना श्रीर श्री देसाई को सयुक्त रूप से या श्रलग बुलावें तो उपयुक्त प्रस्ताव उनके सामने रख दिये जाय कि इन्हें नयी सरकार में भाग लेने के लिए तैयार किया गया है।

े श्रगला कदम प्रान्तों में धारा ६३ का इटाया जाना श्रीर वेन्द्र के ही समान वहा मिजी-जुली सरकारों की स्थापना होगा।

जबिक भारतमत्रो व वाहसराय के प्रतिक्रियाबादी रख के बावजूद भारत में घटनाचक इस दिशा में चल रहा था तभी ७ मई को यूरोपीय युद्ध समाप्त होने का सुसम्बाद भारत में ६ मई को पहुँचा। यह समाचार पाकर सभी को प्रसन्तता हुई; किन्तु भारतीय जनता को इसके कारण कोई तसर्जी नहीं हुई, क्योंकि भारत श्रधिकृत देशों को शाजादी दिज्ञाने और एक शाजाद सुक्क को गुलाम बनाने के लिए गुलाम सुक्क के ही रूप में लड़ा था और युद्ध-उद्देशों के जो गौरव-गान राजनीतिज्ञ पिछ्ने साढ़े पांच वर्ष से करते रहे थे और लड़ाकू राष्ट्र जिनकी घोषणा करते थकते नहीं थे उनमें भाग लेने का शिधकारी अभी वह नहीं हुआ था। भारत के नेता जेल के सीखचों में बद थे और वह खुद गुलाभी की जंजीरों में जक्दा दुआ था। इसलिए यह खुशिया कैसे मनाता। जबिक थियोडोर मारीसन ने १८ वी हिफेंस रेगुबेशन हटा लिया तो १६४४ का शाहिनेंस (३) जारी रहा, जैमे यूरोपीय युद्ध की समाप्ति से कोई शन्तर ही न पहा हो।

यहां तक कि इंग्लैंड में भी बर्गार्ड शा ने यूरोपीय विजय पर ख़ुशी नहीं मनायी। उन्होंने कहा—"यूरोप में श्रभी शान्ति कहा स्थापित हुई है, श्रभी सबसे बुरा वक्त तो श्राना शेष है।" श्रापने कहा कि इतना रक्तपात श्रीर विनाश हो चुका है श्रीर इतने न्यक्ति श्राश्रय श्रीर भोजन के श्रभाव में काल कवितत हो चुके है। शान्ति के सम्बन्ध में बढ़ बढ़कर वार्ते करने वालों का साथ में नहीं देना चाहता। जो कुछ होना था बह हो चुका है, जबिक श्रभी यूरोप को श्रपने सबसे कठिन समय का सामना करना शेष है। श्राज यूरोप में विनाश का जैसा तार्य्डव हो रहा है उसे देखते हुए कोई भी सजीदा ब्यक्ति खुशी कैसे मना सकता है।"

श्री बर्नार्ड शा ने सवाज किया — "लाखों न्यक्ति, जिन में दुधमुंहे बन्ने भी सिम्मिजित हैं, मूखों मर रहे हैं। महान् नगर खंडहर वने हुए हैं, दूर-टूर कर भूमि जलमगन है श्रीर लाखों न्यक्ति हताहर हो चुके हैं। वर्जिन की श्रागजनी को हम विजय कैसे कह सकते हैं। बर्जिन केवल जर्मनी की राजधानी ही नहीं है, श्रपनी-श्रपनी सस्कृतियों के साथ जिस प्रकार न्यूयार्च व लदन सतार की राजधानियाँ हैं उसी प्रकार बर्जिन भी संसार की एक राजधानी है। शहाब्दियों की सस्कृति को विनाष्ट करके हमे श्राप श्रपनी विजय नहीं कह समते। वह दिन श्रव नहीं रहे, जय युद्ध में सिर्फ एक पन्न की विजय होती थी। श्रव तो विनाश व निराश्रयता का दौरदौरा सभी जगह हो जाता है। श्राप युद्ध को रोक नहीं सकते श्रीर स्थायी शान्ति होनी सम्भव नहीं है। यि लोगों के पास तोप, उष्टनवम श्रीर वायुयान नहीं है तो वह सिर्फ घू सों से ही जहेंगे। हसिलपुत्राप निरस्त्रीकरण की बात क्यों उठाते हैं। युद्ध के वाद यूरप में रूस सब से शक्तिशाली राष्ट्र हो गर्याहरे, स्थोंकि रूसी जनता श्रपनी शासन-प्रणाली व श्रपने देश के लिए लहती रही है, जयिक श्रन्य देश श्रपने जमींदारों के लिए लहते रहे हैं। "

सभी तरफ से भारत में राजनीतिज्ञों की रिहाई की मांग होने खगी। उधर चट्टेंपढ रसेत ने बिटन में "भारत छोड़ो" का धनुरोध करना धारम्भ कर दिया धापने कहा कि बिटेन को जापान का युद्ध समाप्त होने के एक वर्ष बाद भारत से हट जाने का वचन देना चाहिए। प्लोटों द्वारा श्रपने दर्शन सिद्वान्सों का प्रतिपादन विशे और कौटिएय को श्रपना धर्थ-शास्त्र जिले सिद्याँ गुजर चुकी हैं। फिर भी मानव जीवन पहले ही जैसा बना हुआ है। श्राज भी मनुष्य की श्रावांचाएं पहले जैसी हैं, श्रीर श्राज भी वह श्रपने चरित्र की कमजोरियों पर पहले के समान दुल्लित बना है।

## वेवल की लंदन यात्रा

२१ मार्च, १६४४ को लार्ड वेवल की लदन यात्रा से पूर्व उसके सम्बन्ध में बहुत विज्ञापन किया गया थ्रौर समाचार-पत्रों में रूसकी बारम्बार चर्चा भी की गई। परन्तु वे एकाएक वायुयान-हारा रवाना हो गये श्रीर श्री एमरी ने वेवल के श्रागमन के सन्दन्ध में कहा कि इस खबसर से लाभ उठा कर देंधानिक रिथति पर विचार तो अवश्य किया जायगा, किन्तु इसमे अधिक आशा न करनी चाहिए। सच तो यह था कि लाई वेवल को स्वयं श्री एमरी ने ही सलाइ-मश्चिरे के लिए आमंत्रित किया था। इर तरफ से परिस्थित गम्भीर थी। ब्रिटिश लोबमत इस बात पर जोर दे रहा था कि भारत के राजनैतिक अध्ने की दूर करने में भारत और इंग्लैंड दोनों ही का समान रूप से लाभ है । रोगशैया पर पढे एडवर्ड थामसन तथा श्रमरीका से लीटने पर षट्रेंड रसेत ने इसी घात पर जोर दिया। लदन के 'टाइम्स' पत्र तथा लियरल व मजदूर दली पत्रों ने भी यही कहना शुरू कर दिया। मजदूर दल के सम्मेलन ने गतिरोध दूर करने की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने उप-भारतमत्री के पद पर मजदूर दल के चार्ड जिन्टोवेल की जो नियुक्ति की थी वह कांग्रेसी नेताओं की रिहाई व गतिरोध दूर करने की सांग का उपयुक्त जवार नथा। राष्ट्र महत्व सम्पर्क-सम्मेलन में ब्रिटेन की बड़ी मिट्टी खराब हुई। क्योंकि भारतीय प्रतिनिधि-महत के नेता फेटरल ध्यदालत के एक जज सर में हम्मद जफहरला ने साहसपूर्वक भारतीय स्वाधीनता के लिए तारीए। निश्चित करने की मांग उपस्थित की थी। ब्रिटेन ने सैनफ़ासिस्कों में होने वाले विश्व-सुरचा सम्मेलन के लिए अपने "प्रिय तथा विश्वस्त" सर रामारवासी मुदालियर व सर फीरोज ए। नृत को प्रतिनिधि के रूप में जो दुना था वह सर मोहम्मद जफरूल्ला की मांग का कोई उपयुक्त जवाब न था। जजों पर भाषण-सम्बन्धी स्रोतिस्वता का कोई प्रभाव नहीं पहता। वे तो सिर्फ निश्चयों शीर तारीकों में ही दिवाचरपी रखते हैं। राजा सर महाराज सिंह अभी लदन में थे और राष्ट्रसहत सम्पर्क सम्मेलन के उपरान्त लाई वेवल से मिलने के लिए लदन में ही रुष्ट गये थे। सर महाराज सिंह शासक व राजनीतिज्ञ दोनों ही थे। श्राप श्राविल भारतीय ईसाई सम्मेलन के श्रध्यत्त भी रह चुके थे। एक उरुलेखनीय बात यह यी कि लाई वेषल लदन को एकाएक खाना हुए थे छौर अपनी इस एकाएक लदन-यात्रा के ही कारण वे मि॰ जिन्ना से भी नहीं मिल पाये थे। यह भी घोषणा हो चुडी थी कि लदन में लाई षेवल कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई के सम्बन्ध में भारत मन्नी श्री पुमरी से सलाह करेंगे। इस बातचीत में राजनीतिक परिस्थिति तथा भारत की बैधानिक रिथति पर विचार होगा। यह इम कारण और भी प्रस्ट हुआ कि लाड वेवल के साथ श्री सेनन भी लदन जा रहे थे, जो श्री हॉडसन के स्थान पर शासन-सुधार कमिश्नर नियुक्त हुए थे।

ह्यार वेवल के लदन के काम व कार्यक्रम के सम्बन्ध में अनेक अपवाहें फैल गई। ग्लोब-एजेंसी ने बताया कि १२ अप्रैल को कोई विशेष घोषणा की जायगी। इसी बीच घोषणा हुई कि गृह सदस्य सर् फ्रांसिस मूडी व गृह-सेक्षेटरी सर कोनरम स्मिथ भी लदन जयगे शौर वहा अखिब सारतीय सर्विसों के सम्बन्ध में बातचीत करेंगे। यह बात कुछ मूर्खवापूर्ण जान पदी, किन्तु, हे गर्वे

ş

शवरय ही। यह प्रवट किये जाने पर समाचार श्रीर भी तथ्यपूर्ण जान पड़ा कि इन सभी महानुभावों की लदन-यात्रा का टहेश्य श्रव्हिल भारतीय सिवकों की भरती के सम्बन्ध में सोच-विचार करना था। १६३१ के क तृन के श्रनुतार इन सिवसों की भरती सिर्फ पांच वर्ष के लिए करने की सिफारिश की गई थी धीर 'फर इस श्रवाधि को वढ़ावर दस वर्ष वर दिया गया था श्रीर इसलिए १६४१ में इस समस्या पर नये सिरे से विचार करने की श्रावश्यकता पढ़ रही थी। परन्तु साथ ही यह भी कहा गय कि गृह सदस्य को लाई वैवल श्रपने साथ काश्रेसी नेताश्रों की रिहाई-सम्बंधी श्रपने सुमात्र में समर्थन पाने के लिए ले जा रहे हैं। परन्तु यह सत विशेष महावपूर्ण नहीं जान पढ़ा; क्योंकि जिस वाइसराय के, श्रपने कहने की कड़ नहीं हो रही थी उसके श्रधीन श्रफसर की राय का कितना महत्व ही सकता था।

लार्ड वेवल की लंदन यात्रा के सम्बन्ध में रायटर समिति अनेक प्रकार की खबरें भेज रही थी घौर 'यूनाइटेड शेम बाव हं डिया' व 'यूनाइटेड प्रेस बाव न्वामेरिका' समितियां भी अपने संवाद भेज रही थीं । कभी यह कहा जाता कि लार्ड वेवल को सफलता मिल रही है तो कभी यह कहा जाता कि उनकी इंग्लैंड-यात्रा श्रसफत हो रही है श्रीर वाइसराय ने इस्तीका देने की धमकी दी है । इन परस्पर विरोधी समाचारों का उद्देश्य चाहे जो हो उनका एक परिणाम यह अवस्य हो गया कि जनता दुविधा और अस में पह गयी और शायद वाइसराय की इंग्लैंड-यात्रा का यही उद्देश्य रहा हो । बुछ समाचार-पत्रों का तो ऐसा पतन हुन्ना कि प्रकट होने लगा मानो सच्चे व विश्वस्त समाचार देना कोई विशेषता नहीं है । मई मिं गृह-सदस्य की षापसी के परिणाम स्वरूप निराशाजनक समाचार प्रकाशित होने लगे. किन्तु गृह-सदस्य भी षापसी के बाद ही प्रधान सेनापति के इंग्लैंड प्रस्थान से निराशा की ध्वनि कुछ बेसुरी जान पहने लगी । म मई को लाई वेवल की वापसी से ठीक पहले उनकी लदन-यात्रा की सफलता या श्रसफलता के सन्बन्ध में घनेक श्रटकलबालियाँ को जाने लगीं । क्रिप्स प्रस्तावों के वापस बलिये जाने के बाद भी जनता का ध्यान उनसे पूरी तरह हटने नहीं दिया गया था, गोकि जनता का ध्यान स्वाभाविक दृष्टि से उनकी श्रोर कभी श्राकृष्ट नहीं हुश्रा था । श्री एमरी ने जो यह कहा कि ये प्रस्ताव श्रभी तक कायम हैं उसकी तरफ श्रांत न मि॰ चचित के इस कथन की तरफ किसी का ध्यान गया कि प्रस्तावों की रूपरेखा के सम्बन्ध में बातचीत हो सकती है । लाई देवल की वापसी के समय जो यह शफवाहें फीली हुई थीं कि कि फिएस-प्रस्तावों में पुत्र, जान ढाली जा रही है श्रीर बाह्सराय की शासन परिपद में श्रधान सेनापति के श्रतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे श्रीर ये भारतीय धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी न होरुर वाइसराय के प्रति उत्तरदायी होंगे, इन्हें जनता घुणा की दृष्टि से ही देखा।

भारत से रवाना होने से पूर्य लाई वेवल के सामने एक रचनारमक सुकाव भी पेश हो चुका था । यह देसाई-लियानतभली सुमाव था, परन्तु किप्स-प्रस्तावों से आगे उनकी गाडी देवल हसी दृष्टि से वही थी कि उनके अंतर्गत केन्द्रीय-शासन परिषद् में साम्प्रदायिक अनुपात निर्धारित कर दिया गया या । परन्तु हससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस कार्य-समिति उन्हें कहाँतक स्वीकार करेगी अधवा स्या वे कार्य-समिति के जाने उपस्थित किये भी जायगे। यदि उप-स्थित कर भी दिये गये तो बिटिश-सरकार क्या कह सकेगी कि उसने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की है । यह बहने के लिए कि कांग्रेस इन प्रस्तानों का समर्थन करती है, कम से-कम देन्द्रीय ससेम्बली के कांग्रेसी दृष्ट-द्वारा ही इनका समर्थन होना चाहिए । कांग्रेसी दृष्ट के ४४ सदस्यों में

से पया ६ स-से-कम २३ का ही समर्थन हन प्रस्तायों को प्राप्त हो सकता है या नहीं और मान विया जाय कि यह समर्थन मिल गया तो पया कार्य समिति प्रपने मातहत संस्थायों को अपना अधिकार हदप लेने देगी। मान लोजिये कि कार्य-समिति कांग्रेस उल की स्वीकृति को नामज़र कर देशी है तो फिर सरकार प्रया करेगी? जय लार्ट बेवल गुष्त रूप से इंग्लैंड में बातचीत कर रहे थे प्रौर सानफ्रांसिस्कों में भारत की स्थिति के सम्बन्ध में जोरदार बहस ख़िही हुई थी तब भारत में ऊपर चताई गई बातों की चर्चा हो रही थी।

विश्व-सुरए। सम्मेजन में भी बिटेन की स्थिति कोई यहुत श्रन्त्री न थी । सम्मेजन की साधारण सभा में श्रध्यत्त के परिवर्तन के प्रश्न को लेकर मी॰ मोलोटोव ने चुनाती देकर एक भगदा प्रदा कर दिया, जिस पर सममीता यह हुया कि संवालन समिति का घर्षाच वार वडों में से वारी-मारी से हुआ वरे। जहां तक भारतीय प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, सर फीरोजलां नृत बुरी तरह बौखला रहे थे । कारण यह था कि श्रीमती पंहित के पद्र प्रतिनिधि-सम्मेलन से सर भी रोज का रटेनोप्राफर निकाल दिया गया था । सर फीरोजखां नृन ने गांधीजी पर जापानियाँ भी तरफारी करने का आरोप किया (श्री एमरी इससे पूर्व कह चुके थे कि उन्होंने महासमा गाधी पर जापानियों की तरफदारी करने का आरीप कभी नहीं किया ) श्रीर भाग उपस्थित की कि गाधीजी को अपना नेतृत्व जवाहरलाज नेहरू को दे टेना चाहिए, किन्तु गांधीजी जनवरी, १६४२ में इस श्राशय की घोषणा पद्दले ही वर्धा में कर चुके थे। गांधीजी ने सर फीरोजखा नून को ठीक ही उत्तर दिया कि १६३४ से ने काग्रेस के चार आने नाले सदस्य भी नहीं है, वे नेतृत्व पाने के लिए लालायित नहीं हैं, क्रिंस में श्रितिम रूप से यातें शुरू हाने से पहले ही वे दिल्लो से चल दिये थे श्रीर वे जवाहरलाल नेहरू को पहले ही श्रपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। गाधीजी ने यह भी कहा कि सर फीरोजखां चून को चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू की रिहाई के लिए श्रपने उच्च पद से इस्लीफा दे हैं । इसके जवाव में नून ने कहा कि यदि गाधीजी उनकी सलाह मानने की तैयार हैं तो उन्हें नेतृत्व का त्याग कर देना चाहिए शौर इस सम्बन्ध में कोई मोटा नहीं वरना चाहिए । क्या नून के इस जवाव को जवाव कहा जा सकता है ? सत्य तो यह है कि गाधीजी पहले ही ऐसा कर चुके थे । वे तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के सम्बन्ध में नृत की नेकनीयती का इम्तदान के रहे थे। गांधीजी स्वय परिचित थे कि नेतृत्व क्सिको दिया नहीं जा सकता श्रौर उन्होंने जो कुछ कहा है वह जनता की ही श्रवनी हरहा है। परन्तु नृतको सर्वोत्तम उत्तर एक अप्रत्याणित व्यक्ति—महारमावर्ग के एक और सद्स्य वर्नार्दशा— से मिला। नून के वक्तर्य की शालीचना करते हुए श्री शा ने कहा कि गाधीजी की राजनीति ४० साल पुरानी है, वे श्रयनी चालों में गलती कर सकते हैं, किन्तु छनकी युद्ध-नीति श्राज भी उतनी ही ठोस है जितनी शाज से ४० लाख वर्ष या ४ करोड़ वर्ष पहले थी। गाधीनी के शव-काश प्रह्म करने के सम्धन्ध में भि० शा ने कहा-"अवकाश-किस बात से अवकाश प्रहम करना ! उनकी स्थिति सरकारी तौर पर थोडे ही है, वह तो स्वाभाविक है । महात्माजी चुपने हाध से क्रुझ दे नहीं सकते । नेतृत्व तमाखू की टिकिया तो है नहीं, ज़िसे एक न्यक्ति दूसरे के हाथ में दे दे । यद्यपि पंडित नेहरू श्रपमानजनक तथा कायरतापूर्ण कारावास के कारण कुछ हरने में असमर्थ हैं फिर भी वे एक उल्लेखनीय नेता हैं और गांधीजी उनके महत्व की कम नही कर सकते।"

्.. दूसरे प्रतिनिधि सर रामास्वामी मुदािबयर स्वाधीनता की कुलना में पारस्परिक निर्भरता के सिद्धान्त का प्रचार कर रहे थे । उनका प्रयस्न विश्व-सुरक्षा-परिषद् में मारत को स्थायी स्थान दिलाने की दिशा में था।

इन्हीं दिनों लार्ड लिस्टोवेल ने पीटरवरों के युवक-सम्मेलन में भाषण हेते हुए कहा—
"सीधे साटे शब्दों में सवाल लंदन में बैठी श्रग्रेजी सरकार के हाथ से शासन-व्यवस्था भारतीय
लोकमत का प्रतितिधित्व करने वाले नेताश्रों को हम्तातित करने का है।" ये शब्द सानफ्रांसिस्को
सम्मेलन के विचार से कहे गये थे । लार्ड लिस्टोवेल ने श्रागे कहा—"यदि स्व-शासन के मुख्य
श्रगों के हस्तांतरण में देरी की गई तो श्रागामी कितनी ही पीढ़ियों के लिए ब्रिटेन श्रीर भारत के
सम्बन्धों में कहता श्रा जायगी। 'लार्ड महोदय ने निम्न चेतावनी भी दी। "यह न कहने को रह
जाय कि हमने बहुत थोड़ा श्रीर वह भी देरी से दिया।" इन शब्दों में सचाई की गध है, किन्तु
व्रिटिश राजनीति सत्य व कृटनीति का ऐसा सम्मिश्रण रही है कि एक को दूसरे से श्रवग नहीं

इसी समय एक ऐसा वक्तव्य दिया गया, जो श्रसंदिग्य था । यह वक्तव्य रूसी विदेशमंत्री श्री मोबोटोच ने सयुक्त राष्ट्र-सच-की उस सभा में दिया था जिसमें ४६ देशों के १,२०० प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्री मोबोटोन ने कहा था.—

"इस सभा में इमारे मध्य एक भारतीय प्रतिनिधि भंडल भी है, विन्तु भारत स्वाधीन राष्ट्र नहीं है । इम सभी जानते हैं कि वह समय प्रायेगा जब स्वाधीन भारत की श्रावाज भी सुनी जायगी । फिर भी इम विदिश सरकार की इस राय से सहमत हैं कि भारत के प्रतिनिधि को इस सभा में एक स्थान मिलना चाहिए।"

मो॰ मोलोटोव ने हुम्बर्टन श्रोट्स-यो जना के एक सशोधन पर भाषण करते हुए निम्न शब्द भी कहे थे—''सोवियट श्रतिनिधि मढल यह श्रतुभव करता है कि श्रंतर्राष्ट्रीय सुरहा के विचार से पहलें कोई ऐसी ब्यवस्था होनी चाहिए जिससे पराधीन देश स्वाधीनता के पथ का श्रतुसरण कर सकें। यह कार्य सयुक्त राष्ट्र-संघ-द्वारा स्थापित एक सगठन की देखरेख में हो सकता है। 'इम प्रकार राष्ट्रों की समानता तथा श्रास्म निर्णय के सिद्धान्त को सफलता मिल सकती है।''

मई, १६४४ में सब से महस्वपूर्ण वात श्रमरीका की इंडिया लीन के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती विजयान पी पंडित-द्वारा सानफासिस्को सम्मेलन के सम्मुख उपस्थित किया गया दह श्रावेदनपत्र था, जिसमें उन्होंने सिर्फ जनता की ही नहीं बिल्क भारत व दिल्ए-पूर्व एशिया की ६०,००,०००,००० जनता का भी हवाला दिया था। श्रापने कहा था कि भारत का मामला सम्मेलन की परीचा के समान है श्रीर वर्लिन के पतन के साथ नाजीवाद व फासिज्म का तो दिवाला निकल चुका है श्रीर श्रव केवल साम्राज्यवाद ही मिटने के लिए शेष रहा है। परन्तु जहां तक साम-फ्रांसिस्को सम्मेलन के सम्मुख भारतीय स्वाधीनता का प्रश्न उपस्थित करने का सम्बन्ध था, भारत की इस गैर-सरकारी 'राजदूत' श्रीमती पंडित के प्रयत्न वेकार सिद्ध हुए । उनके श्रावेदन-पत्र को श्रिनियमित ठहरा दिया गया।

इन्हीं दिनों भारत के खनकाश प्राप्त गृह-सदस्य सर रेजीनाल्ड मैनसवेल ने लंदन में बताया कि सरकार भारत में श्राम चुनान की खाशका से क्यों भगभीत है । श्रापने कहा कि श्राम चुनान होने पर पुरानी विवार-धारा नाले लोग ही श्रा जार्थने । परन्तु गांधीजी इससे शिक्षी प्रकोभन में नहीं पड़े । उन्होंने जनना को खानी मानसिक स्थिति की एक कलक दी । एक प्रार्थना-सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा—"धारा-सभाश्रों मं जाने से स्वराज्य महीं सिद्ध म मकता।" उन्का श्राशय सिर्फ यही या कि सिर्फ धारासभाशों में जाने से ही पूर्ण स्वराज्य के मार्ग में श्रानेवाली कठिनाइ में पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। गांधीजी धारासमार्थी में जाने की पूरी सरह निन्दा नहीं कर सकते थे; में योंकि कार्य-सिमिति ने जून, १६६७ में पद-प्रह्या करने का जो निश्चय किया था उसकी फरवरी, १६६७ के हरिपुरा श्रधिवेशन में पुष्टि भी हो चुकी थी। हुवली में गांधी मेवा-संघ-सम्मेलन के श्रवसर पर गांधीजी ने कहा था कि धारा समार्थों के कार्य का पूरी तरह परित्याग नहीं किया जा सकता। एक दूसरे श्रवसर पर उन्होंने कहा था कि हमारे पास धारा-ममार्थों का कार्य स्थायी बनने की श्राया है। सीमापान्त में कांमेसी मंत्रिमदल को फिर कायम करने के लिए डाक्टर खां साहब को श्रनुमति देकर गांधीजी ने जाहिर कर दिया कि यशिप उन्हें स्वयं धारासभाशों के कार्य में श्रास्था नहीं है, किन्तु फिर भी वे हतना तो मानते ही हैं कि घारा-सभाशों का कार्य भी एक सहायक नदी के समान है, जो राष्ट्रीय जीवन की मुख्य नदी में मिब-कर दुसके जल में वृद्धि करती है।

१६४१ की गर्मियों में भारत के छुछ प्रजीपति, जैसे घो जे बार दी ताला और श्री घनश्यामदास विरता शादि धाने खर्च से इंग्लैंड व ध्रमरीका की श्रीवोगिक स्थिति का ध्रध्ययन करने के लिए जा रहे थे। गाधीजी ने उनके इस कार्य की ध्रलोचना करके कुछ समसनी पदा कर दी।

गाधीजी ने पूंजीपितयों की इस यात्रा की श्रवीचना करते हुए कहा कि पूंजीपित यहाँ एक तरफ सरकार के विरुद्ध बोलते श्रीर लिखते थरुते नहीं हैं यहा दूमरी तरफ वे नौकरशाही का साथ देते हैं, जैना यह चाहती है वही करते हैं श्रीर स्वय १ प्रतिशत का मुनाफा उठा कर सवीध जाभ करते हैं। वे सरकार के ६१ प्रतिशत को प्राप्त करने के स्थान पर १ प्रतिशत की जूठन से श्रपना पेट भरते हैं। पूजीपितयों ने जो राष्ट्रीय सरकार की माग की है, यस यही उनका घट्टा कार्य है। दोनों सज्जनों ने तुरत उत्तर दिया और हन पर जो श्रारोप जगाये गये ये उनका खडन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत की तरफ से शर्मनाक या कैसा भी समझौता नहीं किया है। तय गाधीजी ने कहा कि यदि ऐसा है तो उपर्युक्त सज्जन श्रपवाद हैं, खासकर हसिलए कि वे गैरमरकारी जीर पर जा रहे हैं। साथ ही गांधीजी उन्हें श्राशीवाद दिया श्रीर भारत की निर्धन, भूखी व नगी जनता की तरफ से शर्थना भी की।

जब कि लार्ड वेवल श्रमी लर्न में ही थे श्रीर उनके कार्य के सम्बन्ध में सनसनीपूर्ण वारों की महा लगी हुई थी, बिटिश मित्रयों का सबमेद श्रपनी चरमस मा को पहुँच गया, जिस परिणामस्वरूप २३ मई, १६४६ को प्रवान मन्नो चिंच ने हस्तोक्ता दे दिया। मि॰ चिंच १० मई, १६४० को मि॰ चेम्बर तेन के स्थान पर प्रधान मन्नो बने थे। जापान के साथ होने वाला युद्ध समाप्त होने तक सपुक्त मित्रमहल में रहने से मजरूर दल भोते, मित्रयों के इनकार करने पर वर्तमान राजनीतिक सकट उत्पन्न हुमा था। मजरूर दल के प्रमुख नेता मि॰ मारोसन, मि॰ वेचिन श्रीर मि॰ डाल्टन थे। मि॰ वेचिन ने बोपणा को कि यदि श्रमले खुनाव में शामन सूत्र मजरूर दल के हाथ में श्राया तो भारत मन्नो का कार्यालय तोइ दिया जायना श्रीर भारत से डोमोनियन कार्यालय का सम्बन्ध रहेगा। जहा तक भारत को स्वराज्य देने का सम्बन्ध है, मि॰ वेचिन ने साफ कह दिया कि वह उसे क्रमरा हो मिजेगा। ऐमा जान पह रहा या, जैसे १६४६ में माटेग्यू बोज रहे हों।

हन दिनों हिडियन सिवित सर्विस वाले पर भी काफी प्रकाश पर रहा था, जैसा कि

''तीन साल से अधिक समय गुजरा कि हमने हच्छा प्रकट की थी युद्ध के बाद हम भारत को बिटिश राष्ट्रमंडल के शंदर—श्रीर यदि वह चाहे तो बाहर भी—पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करें, किन्तु शर्त यह है कि भारत के मुख्य दल देश के भावी विधान के सम्बन्ध में कोई सममौता करतों।''

श्री पुमरी ने अन्त में कहा .--

"श्रगर इस समस्या का कोई पूर्ण या तर्कसंगत जवाव नहीं मिलता (यानी श्रगर सत्ता हस्तांतित करने के जिए स्वीकृत उत्तराधिकारी नहीं मिलते ) तो कोई कारण नहीं कि भारत च ब्रिटेन दोनों ही जिस गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैं उससे बाहर निकलने का नोई नकोई मार्ग उन्हें प्राप्त न हो जाय। ज़रूरत इस बात की है कि इस फिर से कोशिश करें।"

इसे स्थल पर हमारे लिए मिस्र में श्रलेनवी के कार्य का उल्लेख करना श्रनुचित न हागा, क्योंकि भारत के सम्बन्ध में वेवल रो उन्हींके पथ का श्रनुसरण करने की श्राशा की जाती थी।

### मिस्र और भारत

वेयल के वाइसराय के पद पर नियुक्त किये जाने से सात महीने पहले श्रीर लार्ड जिन-जियमों के कार्यकाल का तीसरी बार छ महीने के लिए विस्तार किये जाने से ठीक पहले भी वेवल की इस पद पर नियुक्ति की चर्चा चली थी। उस समेय कुमारी मागंरेट पोप ने जिखा था .—

"प्रत्येक भारतीय को श्रपने देश के 'स्वाधीनता-समाम की निम्न घटनाश्रों से समानता का ध्यान रखना चाहिए .—

"१६१४ में श्रंग्रेज़ों ने मिस्त को सरचित राज्य घोषित कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर मिस्रवासियों को शांवि-सम्मेजन के सम्मुख आध्म-निर्णय का दावा पेश करने के जिए प्रतिनिधि-मंडल भेजने की हजाजत नहीं दो गई। वफ्ट दल के नेताओं को पकड़कर निर्वासित कर दिया गया। स्वभावत परिणाम यह हुआ कि देश भर में श्रसंतीप की लहर टीड़ गई। तब दल के लोगों ने कुछ हिसारमक कार्यों का संगठन किया। जिनका मुख्य उद्देश्य रेलवे लाह्नों व तार की लाइनों को छिन्न-भिन्न करके यातायात् सम्बन्धों को भंग कर देना था (भारत में ६ श्रगस्त के उपद्वीं से तुलता कींजिए) और दंगे भी शुरू हो गये जिनमें कुछ श्रमेज़ मार हाले गये। इस समय अर्जनदी शांति व व्यवस्था कायम रखने के जिए भेजे गये। उन्होंने मज़वृती व तेजी से काम किया । उन्होंने वफ्द नेताओं को छोड़ दिया और उनसे वातचीत चलानी आरम्भ करदी ! लार्ड खरीनवी ने वफ्द दल के नेता जगलुक पाशा की बातचीत करने के लिए लदन भी भेजा। जगलून पाशा घपनी बात पर जमे रहे श्रीर कोई भी रियायत करने से उन्होंने इनकार कर दिया। वार्ता भंग हो गयी और जगलुज पाशा को लंका में निर्वासित कर दिया गया। फिर भी झजेनवी ने समम्तीता करने के लिए श्रपने प्रयान जारी रखे। मिस्र में श्रपने सबसे बड़े विरोधी से पिंड छुड़ाकर जाड प्रजेनवी को समक्तीते के प्रयत्नों को छागे बढ़ाते समय ब्रिटिश मित्रमहत तक से लोहा लेना पहा । इस ऐतिहासिक संघर्ष में लॉयड जॉर्ज, कर्जन श्रीर मिलनर—सभी मिस्न की सरहण-ब्यवस्था को समाप्त करके स्वाधीनता की घोषगा करने के विषय में उनके विशेषी थे। परन्तु उनके सब से कप्टर विरोधी चर्चित थे जैसा कि वेवता ने लिखा है। परनतु झन्त में झलेनबीं ही सफल हुए। १६२२ में जगलुल पाशा मुक्त कर दिये गये और मिस्न को एक स्वाधीन राज्य

1

स्वीकार कर लिया गया। इसे पूर्ण स्वाधीनता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काम चलाऊ व्यवस्था हो गई श्रीर इस सब का श्रेय श्रलेनबी की ही था।

"श्रलेनबी ने जो दुछ किया क्या वही करने की हिम्मत वेबल भी कर सकते हैं—कांग्रेस के नेताश्रों को रिहा करे, तुरन्त बातचीत शुरू करदे श्रीर भारत की स्वाधीनता की घोषणा करने के साथ ही ब्रिटेन व भारतीय राष्ट्रीय-सरकार के बीच एक सिध कराने की ब्यवस्था करें ?"

मारतीय स्वाधीनता की समस्या का मिस्न की स्वाधीनता-समस्या से इतना सामगरय है कि इस पर विस्तार से कुछ कहना श्रमुचित न होगा। मिस्न की स्वाधीनता की घोषणा १६२२ को की गई श्रोर १४ सार्च, १६२२ को पार्ज मेंट में बहस होने के बाद खदीव को मिस्न का शाह घोषित कर दिया गया श्रोर उन्हें ''दिज मैं जैस्टी'' भी कहा जाने लगा। जार्ड वेवल ने मत प्रकट किया है कि ब्रिटिश सरकार तो श्रनिच्छुक थी, किन्तु श्रलेनवी की हदता के कारण उसे १६२२ में मिस्न को स्वाधीन करना पड़ा। कुछ स्वार्थी लोगों का सहारा लेकर ब्रिटिश स्वार्थी की ग्ला करते रहने से मिस्न की साधारण जनता के प्रति दिये गए वचन भग नहीं होते। लार्ड श्रलेनवी ने देखा कि मिस्न की साधारण जनता के प्रति दिये गए वचन भग नहीं होते। लार्ड श्रलेनवी ने देखा कि मिस्न के राष्ट्रवादी लोग जिन भावनाश्रों को प्रकट कर रहे है उन्होंने जनता के हृदय को भी हिला दिया है। उन्होंने यह भी श्रमुभव किया कि स्वाधीनता के नारों से प्रभावित हांकर जनता श्रपनी स्वाभाविक सुस्ती छोड़कर कार्य-चेत्र में कुर सकती है। लार्ड श्रलेनवी ने यह भी महसूम किया कि मिस्नवासियों में श्रापसी मतमेद चाहे जितने क्यों न हों, किन्तु मिस्न श्रीर इंग्लेड के पारस्परिक सम्बन्धों को तय करते समय उनका कुछ भी विचार न करना चाहिए।

१६२२ में अप्रैत व अक्ट्रवर के द्मियान तेयार किये गये विधान के अनुसार खुडान मिस्र का ही आग था। परनतु अमेज उसे "पुरचित विषय" मानते थे। इसी प्रकार भारत में श्यिासतों को स्वाधीन भारत से प्रयक करने की चेष्टा की गई । मिस्ती विधान समिति ने विधान वेरिजयम के द्वा पर बनाया था। निम्न घारासभा के विस्तृत मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होने. सेनेट ग्रांशिक रूप में निर्वाचित व ग्रांशिक रूप से नामजट होने ग्रीर शाह की विधान के अनुसार चलने वाला शासक बनाने की व्यवस्था की गई थी। जिस समय यह सब हुआ उस समय वपद दत्त के नेता जगलूल पाशा उपदवों के लिए उत्ते जित करने के जुमें में गिरफ्तार करके पहले श्रदन में रखे गये थे छौर २८ फरवरी, १६२२ को स्वाधीनता की घोषणा के दिन भूमध्य रेखा के निकट सेग्रीश्रीलेज द्वीप श्रीर फिर जिलाल्टर भेज दिये गये थे। मार्च १६२३ के दिन उन्हें रिहा कर दिया गया। नया विधान मार्च १६२३ में ही जारी कर दिया गया। मार्शंब-ला रह कर दिया गया। एक कानून ऐसा पास किया गया कि जिन विदेशियों के प्रति कोई अध्याचार हो उन्हें ६० से ७० जाख पाँड तक हर्जाना दिया जाय । १४ में से ३ विद्यार्थियों को प्राणदृ दिया गया । इस प्रकार काहिरा के दंगे और उसके बाद का इतिहास समाप्त हुआ। जगलून पाशा १ = सितम्बर १६२३ को सिकदिया वापस आये। अन्य जोगों ने मिस्र में जो उन्नति की थी उसका वे खासा करना चाहते थे। श्रमेजों ने श्रारोप लगाया कि यह अनका मिध्याभिमान श्रीर ज़िद है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति भारत में उस समय उत्पन्न हो गई थी जय लार्ड वेवल कुछ प्रस्तावों को तेकर. जिन्हें तैयार करने में कुछ कामेसियों का हाथ था, गोकि सस्था के रूप में कांग्रेस से उनका कोई सम्बन्ध न था, इंग्लैंड गये थे। परनतु जगल्ल पाशा को चुनाव में भाग लेना पड़ा। वफ्द दल ने २१४ स्थानों में से १६० पर अधिकार कर लिया। जगलूल पाशा इंग्लेंड जाकर अपने 🥕 मित्र रेमजे मेकडान्एड से मिजना चाहतेथे, जो उस समय प्रधान मन्नी थे। परन्तु सेकडान्एड दन

''तीन साल से अधिक समय गुजरा कि हमने इच्छा प्रकट की थी युद्ध के बाद हम भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के शंदर—श्वीर यदि वह चाहे तो वाहर भी—पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करें, किन्तु शर्त यह है कि भारत के मुख्य दल देश क भावी विधान के सम्बन्ध में कोई सममौता करलें।''

श्री एमरी ने अन्त में कहा :---

"त्रार इस समस्या का कोई पूर्ण या तर्कसंगत जवाब नहीं मिलता ( यानी श्रगर सत्ता इस्तांतरित करने के लिए स्वीकृत उत्तराधिकारी नहीं मिलते ) तो कोई कार्ण नहीं कि भारत व ब्रिटेन दोनों ही जिस गितरोध को समाप्त करना चाहते हैं उससे बाहर निकलने का कोई न कोई मार्ग उन्हें प्राप्त न हो जाय। ज़रूरत इस बात की है कि हम फिर से कोशिश करें।"

इस स्थल पर हमारे लिए मिस्र में धलेनबी के कार्य का उल्लेख करना ध्रतुचित न हागा, क्योंकि भारत के सम्बन्ध में वेबल से उन्हींके पथ का ध्रतुसरण करने की ध्राशा की जाती थी।

#### मिस्र और भारत

वेवल के वाह्सराय के पद पर नियुक्त किये जाने से सात महीने पहले श्रीर लार्ड लिन लिथगों के कार्यकाल का तीसरी बार छ महीने के लिए विस्तार किये जाने से ठीक पहले भी वेवल की इस पद पर नियुक्ति की चर्चा चली थी। उस समय कुमारी मार्गरेट पोप ने लिखा था —

"प्रत्येक भारतीय को श्रपने देश के स्वाधीनता-संग्राम की निम्न घटनाश्रों से समानता का ध्यान रखना चाहिए:-

"१६१४ में श्रंग्रेज़ों ने मिस्त को सरित्तत राज्य घोषित कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर मिस्तवासियों को शांति-सम्मेतन के सम्मुख आत्म-निर्णय का दावा पेश करने के लिए प्रतिनिधि महत्त भेजने की हजाजत नहीं दी गई। चफ्द दल के नेताओं को पकड़कर निर्वासित कर दिया गया। स्वभावतः परिणाम यह हुआ कि देश भर में असंबीप की लहर दौड़ गई। तव दल के लोगों ने कुछ हिंतारमक कायों का सगठन किया। जिनका मुख्य उद्देश्य रेजवे लाइनों व तार की जाइनों को छिन्न-भिन्न करके यावायात् सम्बन्धों को भग कर देना था ( भारत में ६ श्रगस्त के उपद्वा से तुलना की जिए ) श्रीर दंगे भी शुरू हो गये जिनमें कुछ श्रमेज मार डाले गये। इस समय श्रतिनवी शांति व व्यवस्था कायम रखने के लिए भेजे गये। उन्होंने मज़वृती व तेजी से काम किया। उन्होंने वफ्द नेताओं को छोड़ दिया और उनसे वातचीत चलानी आरम्भ करदी। लार्ड श्रक्तेनबी ने वफ्द दल के नेता जगलुल पाशा की बातचीत करने के लिए लदन भी भेजा। जगलूल पाशा भ्रपनी बात पर जमे रहे श्रीर कोई भी रियायत करने से उन्होंने इनकार कर दिया। वार्ता भंग हो गयी श्रीर जगलुत पाशा को लंका में निर्वासित कर दिया गया। फिर भी श्रतेनवी ने सममौता करने के लिए श्रपने प्रयान जारी रखे। मिस्न में श्रपने सबसे बढ़े विरोधी से पिड छुड़ाकर जाट अलेनबी को समसीते के प्रयत्नों को आगे बढ़ाते समय विटिश मित्रमहत तक से लोहा लेना पढ़ा । इस ऐतिहासिक सघर्ष में लॉयड जॉर्ज, कर्जन श्रीर मिलनर—सभी मिस्र की सरसण् न्यवस्था की समाप्त करके स्वाधीनता की घोषणा करने के विषय में उनके विरोधी थे। परन्तु उनके सम से कट्टर विरोधी चर्चिल थे जैसा कि वेवल ने लिखा है। परन्तु झन्त में अलेनबी ही सफल हुए। १६२२ में जगलुल पाशा मुक्त कर दिये गये श्रीर मिस्न को एक स्वाधीन राज्य

स्वीकार कर जिया गया। इसे पूर्ण स्वाधीनता तो नहीं कहा जा सकता, जेकिन काम चलाऊ व्यवस्था हो गई और इस सब का श्रेय श्रजेनबी को ही था।

"श्रतेनदी ने जो हुछ किया क्या वही करने की हिम्मत वेवल भी कर सफते हैं—फांग्रेस के नेताश्रों को रिहा करें, तुरन्त बातचीत शुरू करदें श्रोर भारत की स्वाधीनता की घोरण। करने के साथ ही ब्रिटेन व भारतीय राष्ट्रीय-सरकार के बीच एक सधि कराने की व्यवस्था करें ?"

भारतीय स्वाधीनता की समस्या का मिस्र की स्वाधीनता-समस्या से इतना सामजरय है कि इस पर विस्तार से कुछ बहना श्रमुचित न होगा। मिस्र की स्वाधीनता की घोषणा १६२२ को की गई श्रोर १४ मार्च, १६२२ को पार्ल मेंट में बहस होने के बाद खदीव को मिस्र का शाह घोषित कर दिया गया श्रोर उन्हें "दिज मैं जैस्टी" भी कहा जाने लगा। लार्ड वेवल ने मत प्रकट किया है कि बिटिश सरकार तो श्रनिच्छुक थी, किन्तु श्रवेनबी की ददता के कारण उसे १६२२ में मिस्र को स्याधीन करना पहा। कुछ स्वाधीं लोगों का सहारा लेकर बिटिश स्वार्थों की रक्षा करते रहने से मिस्र की साधारण जनता के प्रति दिये गए वचन भग नहीं होते। लार्ड श्रलेनबी ने देखा कि मिस्र के राष्ट्रवादी लोग जिन भावनाश्रों को प्रकट कर रहे हैं उन्होंने जनता के हृदय को भी हिला दिया है। उन्होंने यह भी श्रमुभव किया कि स्वाधीनता के नारों से प्रभावित होकर जनता श्रपनी स्वाभाविक सुस्ती छोड़कर कार्य-चेत्र में कृद सकती है। लार्ड श्रलेनबी ने यह भी महसून किया कि मिस्रवासियों में श्रापती मतभेद चाहे जितने क्यों न हों, किन्तु मिस्र श्रीर इंग्लैंड के पारस्परिक सम्बन्धों को तय करते समय उनका कुछ भी विचार न करना चाहिए।

१६२२ में अप्रैल व अक्टूबर के दिमियान तैयार किये गये विधान के अनुसार सुदान मिस्र का ही ख़त था। परन्तु खर्मेज उसे "पुरचिन विषय" मानते थे। हमा प्रकार भारत में रियासर्जी को स्वाधीन भारत से पृथक करने की चेष्टा की गई । मिल्री विधान समिति ने विधान वेहिनयम के ढंग पर यनाया था। निम्न धारासमा के विस्तृत मताधिकार के प्राधार पर निर्वाचित होने, सेनेट श्रांशिक रूप में निर्वाचित व श्रांशिक रूप से नामजट होने श्रीर शाह की विश्वान के श्रनुसार चलने चाला शासक चनाने की व्यवस्था की गई थी। जिस समय यह सह हुआ उस समय वफ्र दल के नेता जगलूल पाशा उपद्रवों के लिए उत्तेजित करने के जुमें में गिरफ्तार करके पहले प्रदन में रखे गये थे श्रीर २८ फरवरी, १६२२ की स्वाधीनता की घोषणा के दिन सूमव्य रेखा के निकट पेयोशीलेश द्वीप श्रीर फिर जिनाल्टर भेग दिये गये थे। मार्च १६२३ के दिन उन्हें रिहा कर दिया गया। नया विधान मार्च १६२३ में ही जारी कर दिया गया। मार्गता-ला रह कर दिया गया। एक कानून ऐसा पास किया गया कि जिन चिदेशियों के प्रति कोई अत्याचार हो उन्हें ६० से ७० लाख पोट तक हर्जाना दिया जाय। १४ में से ३ विद्यार्थियों को भागदढ दिया गया। इस प्रकार काहिरा के दुने श्रोर उसके बाद का इतिहास समाप्त हुना। जगल्ल पाशा १८ सितम्बर १६२३ को सिकंदरिया वापस प्राये। श्रन्य लोगों ने मिस्र में जो उन्नति की थी उसका वे खास्मा करना चाहते थे। अधेर्जा ने आरोप लगाया कि यह उनका मिथ्याभिमान और ज़िद् है। दुछ एमी ही परिस्थिति भारत में उस समय उत्पन्न हो नई थी जय लार्ड वेवल कुछ प्रस्तावों को केंकर, जिन्हें तैयार करने में कुछ कांग्रेसियों का हाथ था, गोकि सस्या के रूर में कांग्रेस से उनका कोई सम्यन्ध न था, इंग्लैंड गर्ने थे। परन्तु जगलूल पाशा की चुनात्र में भाग लेना पड़ा। वफ्द द्वा ने २१४ स्थानों में से १६० पर श्रधिकार कर जिया। जगलून पाशा इंग्लैंड जाकर श्रपने मित्र रेमणे सेकदानएड से मिलना चाहते थे, जो उस समय प्रचान मंत्री थे। परन्तु सकदानएड उ के मित्र वसी तरह नहीं सादित हुए जिस तरह १६४२ में जिनिक्यिंगों सहारमा गांधी के मित्र प्रमाणित नहीं हुए। जगलूज पाशा ने निम्न मार्गे उपिस्थित कीं :—(1) मिस्र से श्रंशेजी फीज, श्रमेजी प्रमान श्रीर श्रमेज प्रसरों का हटाया जाना, (२) स्वेज महर या श्रव्यस्व्यकों की रहा के श्रमेजों के दावे का परिस्थाम। परन्तु जगलूज पाशा में वातचीत करने की श्रतुराई न थी, गोिक वे श्रपना पत्त जोरदार सब्दों में पेश कर सकते थे श्रीर श्रान्दोजन का साहमपूर्वंक नेतृत्व कर सकते थे। श्रव्यद्वर १६२४ में मेक्टानव्य मित्रमद्व का पतन हो गण, किन्तु इसके पहले ही जगलूज पाशा श्रपने मित्र से उसी प्रकार निराश हो चुके थे, जिस प्रकार बाद में जाकर जत्राहरजाज को किप्स से श्रीर गाधीजी को जिन्जियगों से निराशा हुई थी। जगलूज पाशा का मतमेद श्रमेजों से निरन वातों के सम्बन्ध में था:—

- (१) स्डान
- (२) न्याय सम्बन्धी तथा श्राधिक श्रंत्रेज महाहकार,
- (३) बृटिश स्यार्थ व १६२२ की घोषणा सम्यन्धी नीति,
- (४) विदेशी श्रकसरों को हर्जाना देना,
- (१) सूडान में श्रवजों के स्वार्थ श्रीर
- (६) कतिपय रकसों का भुगतान ।

जगलून पाशा ने श्रपने प्रधान मित्रस्व से इस्तीका दे दिया। उन्होंने शाह से एक सिध कर की शीर तीन दिन के ही भोतर सरदार जी स्टेक की इत्या कर दी गई।

१६१६-२० के निवातर कमाशन ने मिल्ल की सरिचत व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश की थी। इस सिकारिश के अनुसार २८ फरवरी १६१२ को मिस्न के स्वाबीन राज्य घोषित कर दिये जाने पर अधनो ने कुछ प्रश्ना को बातचीत-द्वारा निपटाये जाने के लिए सुरिच्चत रख लिया। इन प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण निम्न थे —(१) बिटिश साम्राज्य के यातायात मार्गों की हिफाजत स्रोर (२) वाहरी स्राक्रमण या हस्तचेप से मिस्र की रचा । १६३१ में मिस्र व स्रवेजों के मध्य मित्र वने रहने की एक सिध हुई, । जस ही पहली धारा इस शकार थी '-- ' चू'कि स्वेज नहर मिल का श्रङ्ग होने के श्रवादा ससार म श्रोर विटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों में श्रादागमन का साधन है, इसिलए मिल के हिन मजेस्टी शाह मिला सेना के अपने साधनों के बल पर इस नहर व उसमें जहाजों के मार्ग की रचा में समर्व होने क दोनों पज्ञा-द्वारा स्वीकृत कालाक, नहर की रचा के लिए बिटिश साम्राज्य को नहर के निकट मिस्ना भूमि में सेना तनात करने का श्रीधकार देते हैं, जैसा कि जुनाई १६२० में थाधी पाशा व कर्जन में हुई बातचीत में कहा गया था। इस सेना की उरस्थिति से यह मालव नहीं लगाया जारगा कि उसका उद्देश्य अधिकार जमाये रखना है श्रीर न उसके कारण मिख के स्वाधानता के श्राधिकारों में हो किसी प्रकार इस्तर्छप स्वीकार किया जायगा। धार १३ में डिश्लिखित २० वर्ष का काल समाप्त होने पर नहर के मार्ग की मिस्री सेना-द्वारा रचा करने में समर्थ होने के प्रश्न को, यदि दोनों पच सइमत न हों तो, वर्तमान सिंध की व्यवस्था के अनुमार राष्ट्रसच के अथवा ऐमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समृह के म्रागे निर्णय के लिए पेश किया जा सकता है, जिसके सम्बन्य में दोनों पर्दा में सममोना हो गया हो।"

यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि बिटिश सेना में १०,००० भूमि सैनिक तथा ४०० धायुपान-चाज कर होंगे, नहर के पूर्व च पश्चिम में उन चत्रा की ज्याख्या का गई जिनमें बिटिश सेना को तैनात किया जायगा और यह भी बता दिया गया कि इस सेना के बिद कितनो भूमि, धारकें, जल-व्यवस्था तथा सदक श्रीर रेलवे यातायात सम्बन्धी प्रश्नव की जरूरत पहेगी। ऐसी ही एक संधि श्रम्नेजों ने १६३० में हराक से की थी।

झाइये, अब इम फिर भारत की तरफ आवें। जिन्ना-गांधी वार्ता अपफल होते ही लियाकत-ऐसाई वार्ता आरम्म हो गई और जनवरी, १६६४ में दोनों नेताओं ने समक्रोता किया, जिस पर ११ जनवरी, १६४४ को इस्तालर भी हो गये।

इस समकौते में समानता का श्रजुपाव साम्प्रदायिक श्राधार पर नहीं बिंक संस्थागत श्राधार पर स्वीकार किया गया था। दूसरे शब्दों में इसमें दिन्दुणों व सुसलमानों के समाग प्रति-निधित्व के स्थान पर कांप्रेस व सुश्जिम जीग के समान प्रतिनिधित्व की बात स्वीकार की गई थी। दसरे. उसमें यह भी निश्चित कर जिया गया था कि इस प्रकार स्थापित सरकार का पहला कार्य कांग्रेस कार्य-समिति के सरस्यों की रिहाई होगी। यन्य बातें इस प्रस्तान के स्वीकार किये जाने पर हो निर्मर थीं। यदि नाइसराय न भारत मत्रो ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर विया होता तो शायद शिमवा-सम्मेजन होता ही नहीं। वन वो गुन्तह्व से समकौवा ही जाता श्रीर फिर एक दिन हमें सूचना मिलतो कि नई शासन परिषद स्थापित हो गई है -श्रीर फिर कार्य समिति की रिद्दाई के लिए इम नई सरकार के गृह-सदस्य के प्रति इतज्ञ होते । इस प्रकार कांग्रेस की कोई श्रावाज ही न होती, क्योंकि सभी वातचीत उसकी शतुपहियति में हुई थी। श्रीर फिर कांग्रेस कार्य सामेति के परामर्शके विना ही एक नई सरकार की, इसे राष्ट्रीय सरकार करना ठीक न होता, स्थापना हो जाती । ऐसा होता तां ब्रिटिश कुटनीति की विजय होती, संखाबह ताक पर उठा कर रख दिया जाता श्रीर न जाने कर तक निटिश शासन की जहें भारत में जमी रहतीं। सीभाग्यवरा गांधीजी के कहे रुख के कारण यह दुर्घटना नहीं दुई शोर २३ जगवरी को ढा॰ प्रफ़रलचंद्र घोप की रिहाई के कारण जो प्रस्वस्थ थे इस निरचन को खीर बल प्राप्त हथा। इससे जाहिर हो गया कि कार्यसमिति के सदस्यों के रिहा होने तक कुछ नहीं ही सकता। किसीकी व्यक्तिगत विजय के सङ्घित दृष्टिकीण के कारण नहीं किन्तु एक सिद्धात की सफलता के न्यापक दृष्टिकीण से यह प्रसदता की ही यात हुई कि कामेस की इज्जत यूची रही सीर राष्ट्रीय संघर्ष छेड़ने, उसे जारी रखने तथा म श्रानस्त, १६४२ के बन्बई वाले प्रस्ताव को वापस जीने से इनकार करने के विषय में पिछ्ली जीन वर्ष तक उसने जो दृष्टिकीए ब्रह्म किया था उस पर यह श्रद्धिग यनो रही। हा तो, जहांवक देश का ताल्लुक है, इन दिनों की घटनाए विशेष महत्त्रपूर्ण भी इसिबिए नहीं कि उनके कारण कोई सफलता मिलती या नहीं मिलती, यहिक इस कारण कि उन नेतिक सिदालों की विजय हुई जिनके आधार पर कांग्रेस के कार्य विद्युत्ते २४ वर्ष से चल रहे थे।

श्व इम उन घटनाथों को लेते हैं, जिनका सम्बन्ध वेबल योजना से था नियह योजना गितिरोध दूर करने के लिए थी। १४ जून, १६४४ को लाई वेबल ने मारत की लाला के जिए रेडियो से एक मायण बाह ताहर किया थार साथ हा पाय उसी ममय मारत मंत्री श्री एमरा ने भी पालें में र में एक वक्त स्य दिया। इन दोनों वक स्यों में एक ही प्रकार के विचार व माय प्रकट किये गये थार एक ही थोनना व कार्यक्रम उपस्थित किया गया। योजना को मुख्य बाल यह थी कि घाइमराय चुने हुए व्यक्तियों का एक सम्मेलन चुनार्वे जिनसे कि नई शासन-परिषद् के सदस्यों की एक स्वा वंधार को जा सके। इस स्यों में एवे व्यक्ति सिमिनित किये बाय, जो सार्यक्रिन रूप से लीन यार्वे स्वोकार करने को तथार हों घार इन सीन यार्वों में सब से महस्व-

पूर्ण जापानियों के विरुद्ध युद्ध करके उन्हें हराना हो । वाहसराय ने शपने बाहकास्ट में कहा, ''विभिन्न दल ऐसे योग्य तथा प्रभावशाली न्यक्तियों के नामों की सिकारिश करें, जो विदेश विषय को मिलाकर सभी विभागों के प्रवध तथा उनके विपय में निश्चय करने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हों'', किन्तु श्रपवाद युद्ध-सचालन का किया गया, जो प्रधान सेनापित की श्रधीनता में होगा। वाइसराय ने यह भी कहा कि हिन्दुश्चों (श्रष्ट्यतों को छोड़ कर) श्रीर सिलतमानों की सख्या घरावर रहेगी श्रीर कार्य का संचालन तरकालीन विवान के श्रनुसार होगा यानी "भारत मन्नी गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में।" लार्ड वेवल ने सम्मेलन में सवाल उठाया कि यदि उपर्युक्त शर्वों पर समर्मीता हो जाय तो विभन्न दलों-द्वारा शासन-परिषद् के निर्माण के लिए उसमें रखे जाने वाजे व्यक्तियों की संख्या व साम्प्रदायिक श्रनुपात के सम्बन्ध में श्रीर वाहसराय के सम्मुख नामों की वह सूची जिसमें से वाहसराय शासन-परिषद् में नियुक्ति के लिए जुनाव करेंगे, उपस्थित करने के तरीके के सम्बन्ध में मतैक्य प्राप्त करना सम्भव होगा या नहीं।

वाहसराय ने कहा कि उनके निषेध श्राधिकार की हटाने का तो कोई प्रश्न महीं उठता, किन्तु उसका उपयोग श्रकारण नहीं किया जायगा। दूसरी तरफ मारत मन्नी ने कहा कि निषेध श्रधिकार का प्रयोग बिटेन के दित में नहीं बिलक केवल भारत के ही हित में किया जायगा। हम सभी जानते हैं कि लाड इरिवन के समय में भारत के हितों का क्या मतलब लगाया जाता था। पाठकों को सम्भवत स्मर्ण होगा कि गांधी-हरविन समस्रौते की श्रन्तिम धारा में वैधानिक स्थिति की चर्चा करते समय कहा गया कि भारत का भावी विधान जिन तीन वालों पर श्राधारित रहेगा वे संघ. केन्द्रीय जिम्मेदारी श्रीर भारतीय स्वार्थी की रचा के लिए सरच्या होंगी। वाह में इन भारतीय स्वार्थी का मतलब बिटिश स्वार्थी स लगाया गया। बाइसराय ने अन्त में कहा, "मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव सिर्फ ब्रिटिश भारत के ही सम्बन्ध में हैं स्रीर इनका प्रभाव सम्राट् के प्रतिनिधि से नरेशां के सम्बन्धों पर बिलकुल नहीं पहता।" जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, सरकार ने अपनी स्थिति इन शब्दों में स्वष्ट करदी थी। "जहां तक रियासतों का सम्बन्ध है, यह स्वीकार किया जाता है कि दमियानी वक्त में सम्राट् के प्रतिनिधि के अधिकार जारी रहेंगे, फिर भी यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सरकार को कितने ही ऐसे विषय हाथ में क्षेते पहेंगे जिनका रियासतों से सम्बन्ध होगा, जैसे, न्यापर, उद्योग, श्रम झादि । इसकें झित रिक एक तरफ रियासती प्रजा व नरेश श्रीर दूसरी तरफ राष्ट्रीय सरकार के सदस्यों के मध्य की दीवार हटनी चाहिए जिससे समान समस्याओं को परस्पर वाद-विवाद शौर सजाह-मराविरे के द्वारा इल किया जा सके।"

श्रपने ब्राहकास्ट भाषण के श्रत में वाइसराय ने निम्न शब्द कहे, "यदि सम्मेजन सफल हुआ तो मुक्ते केन्द्रीय शासन परिषद् स्थापित करने के निषय में सहमत होने की श्राशा है। ऐसी अवस्था में धारा ६३ वाले शातों में मन्त्रिमण्डल फिर से काम करने लगेंगे। ये प्रांतीय मित्रमण्डल मिलेजुले होंगे। . यदि सम्मेजन दुर्भाग्यवश श्रसफल हुआ तो निभिन्न राजनैतिक दलों में कोई समकीता होने तक हमें वर्षमान श्रवस्था में रहना पड़ेगा।"

वाइसराय ने सम्मेल्न के सम्मुख पदों व उनमें मिलाये जाने वाले विभागों की निम्न सची उपस्थित की —

सम्मिलित विभाग प्द युद्ध १. युद्ध १ विदेश विषय तथा २ विदेश विपय २. राष्ट्रमंडल सम्पर्क गृह ३. गृह श्रथं ४. श्रर्थ कानुन ४. दानून श्रम ६. श्रम युद्ध, यातायात व रेल ७. यातायात सम्पर्क डाक श्रीर वायु प रहा च्यापार तथा नागरिक रसद ह. ब्यापार १०. डचीग तथा रसद ৭৭ शिদ্বা १२ स्वास्थ्य १३ कृषि

श्रुपोजन तथा उद्यति
 स्चना व ब्राडकास्टिंग

तत्कालीन सूची तथा टपस्थित की गई सूची का भेद भी समक्षना आवश्यक है। स्वास्थ्य, मूमि व शिला का पद तोहकर उसके तीन पद बनाये गये—प्रथम स्वास्थ्य का, दूसरा कृषि का जिम्में पाच भी सम्मिलित किया गया और तीसरा शिला का। युद्ध-यातायात के पुराने पद की यातायात सम्पर्क (कम्यूनिकेशस) में परिवृतित किया गया, जिसमें युद्ध-यातायात को सम्मिलित कर लिया गया। पुराने न्यापार के पद को जिसमें (१) व्यापार, (२) उद्योग व (६) नागरिक रसद सम्मिलित थे, अब व्यापार व नागरिक रसद की सज्ञा दी गई। उद्योग व नागरिक रसद का एक नया पट बनाया गया। आयोजन व उक्ति के पुराने पट में खाद्य को सम्मिलित नहीं किया गया जैसे कि पहले था। पहले राष्ट्रमठल सम्पर्क का पद पृथक् था, किन्तु अब उसे विदेश विषय में ही मिला दिया गया।

१. कृषि-उन्नति २. खाद्य

वाहसराय के भाषण व कार्य समिति के नेताओं की रिहाई से बड़ी-बड़ी छाशाए की गईं। वाहसराय ने छारम्भ में ही कहा कि इस बार इतिहास की पुनरावृत्ति न होगी—वेवल-योजना की किप्स-मिशन के सयान ही गित न होगी। सम्मेलन में लो बहस व प्रश्नोत्तर हुए, इनका यहा उल्लेख करना ठीक न होगा, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जब नेताओं के लिए मिल-जुलकर एक ययुक्त सूची उपस्थित करना छसम्भव हो गया तो प्रस्थेक दल व व्यक्ति से अपनी-अपनी सूची उपस्थित करने को कहा गया। फिर भी बड़ी विचित्र बातें हुई। सच्चेप में यही कहा जा सकता है कि रूप जून से दो बैठकें हो खुकने के बाद सम्मेलन की १४ जुलाई वाली बैठक में सफलता मिलने की आशा की जा रही थी। यहुत सोच-विचार के बाद उसमें टो स्वियां छपस्थित की गईं। यह बड़े हु ख की बात थी कि अयतक कोई सयुक्त सूची नहीं बन पाई थी। यदि ऐसा होता तो देश की उन्नित का मार्ग खुल जाता। यदि सयुक्त सूची वन जाती तो

शायद एक ही दल, एक ही कार्यक्रम, सम्भवत सविष्य के लिए एक ही निर्वाचन-स्यवस्था, एक ही राष्ट्रीयता, एक ही आदर्श रूसार के माम्लों में एक ही साथ भाग केने और गिटेन के नियमण से हुटवारे के एक साथ प्रयान वरने का नवीन अध्याय आरम्भ हो जाता। पर यह न होना था, सो नहीं हुआ। साथ्य में तो यही था कि मुक्क की गुलामी जिम आपसी फूट के कारण हुई थी वह हमारे बीच बनी रहे। संयुक्त सूची उपस्थित म कर सक्ष्में का मतलव यह हुआ कि भारत के एक होने की आवाज धीमी पह गई। दृसरे शब्दों में इसका यह भी मतलव हुआ कि जनता का एक भाग अभी किटेन के ही साथ वैधा रहना चाहता है और अपने परों पर खड़ा होने में अपने को असमर्थ पा रहा है। रोर, मुस्लिम कींग च यूरोपियन प्रतिनिधि के अलावा वाकी संगकी तरफ से पृथक् सूचियां उपस्थित की गई' और इसका क्या परिगाम हुआ यह भी इम देखते हैं।

११ जुलाई को सुरित्म लीग के नेता ने सिर्फ १४ मिनट तक घाटसराय से सुलाकार की और इस मुलाकात में उन्होंने वहा कि बाइसराय की मुची में जो गैर-लीगी नाम हैं उन्हें वे स्वीकार नहीं कर सबते, वर्षोंक कींग भारत के रूससमानों की एकमान प्रतिनिधि होने का दावा परती है और उन्होंने जो सूची दी है उसमें वे अपने दल के अतिरिक्त किसी याहरी नाम की शामिल नहीं करने टे सकते । वाहमराय ने इसमे धपना मतभेद प्रकट किया । कुछ ही समय बाद गांधीजी वाइसराय से मिले और अगले दिन हांग्रेस के अध्यक्त की मिलने के लिए बुलाया गया। वाइसराय ने सिर्फ हतना ही कहा कि मैंने सुहित्म प्रतिनिधियों की जो सूची बनाई है मि॰ जिन्ना उससे सहमत नहीं है ( मूची का सिर्फ इतना भाग ही टन्हें दिखाया गया था।) इसमे अधिक बाइसराय ने नेताओं को दुछ नहीं बताया। वाइसराय के कार्य की विचित्र प्रणाबी थी। वे दलों में सममीता कराने का ती प्रयान कर रहे थे, पिन्तु उन्होंने नेतृत्व अपने हाथ में सुर दित रदा था श्रीर अपने इसी अधिकार के कारण वे अपनी सूची तैयार कर रहे थे। वाई-सराय ने नेतायों से सुविया तो सिर्फ इसिंह ए मांगी थीं कि टनमें से शासन-परिपद् के जिए वे नामों का चुनाव करलें। परन्तु वाइसराय कोई सुची तैयार नहीं कर सके। यह कहने से क्या नाम है कि उनकी सुची सम्भवत छाप्रेस स्वीकार नहीं करती और इसीनिए उन्होंने उसे कांग्रेसी नेताओं को नहीं दिखाया। उचित कार्य-पद्धति तो यह होती कि वे अपनी सुची कांग्रेसी मैताश्रों को दिखाते श्रीर वे उसे स्वीकृति के लिए कार्य-समिति के श्रागे छपस्थित करते। यही नहीं कि ऐसा नहीं किया गया विक वाइसराय ने कार्य समिति के रिप्टिनोग के विषय में श्रतुमान भी कर लिया। १४ जुलाई को बाइसराय ने सम्मेलन यह वहते हुए समाप्त कर दिया कि उन्हें श्रपने प्रयत्नों में श्रसफलता मिली है शौर इसीबिए सम्मेलन को श्रनिश्चित काल के बिए स्थिगित किया जाता है। ऐसा करते समय उन्होंने सम्मेजन की श्रसफलता अपने सिर पर ची श्रीर इस सिल जिले में यह भी कहा कि मि॰ जिला ने कोई सूची उपस्थित नहीं की बर्कि उन्हें जब दाइसराय की सूची का एक भाग दिखाया गया तो उन्होंने यही कहा कि मुरित्स सोग उसे स्वीकार नहीं कर सकती।

भारत के प्रमुख नेताओं के एक पख्यारे तक शिमला में रहने के समय जो घटनाएं हुई उनकी समीचा करने से प्रकट हो जाता है कि पहले जो आशकाए की गई थीं वे निराधार न थीं। किप्स-मिशन व वेवल-योजना में बहुत-कुछ समानता थी, किप्स जिस समय भारत द्याये उस समय बड़ी आशाएं दिलाई गई । उन्होंने कांग्रेस के अध्यच की घचन दिया कि भारत में

षाइसराय की नये मंत्रिमंडल की तुलना में वही स्थिति रहेगी जो विटिश सन्नाट् की विटिश मंत्रि-मंद्रल की तुलना में होती है। बाद में उन्होंने इस बात के श्रथवा "मंत्रिमंडल" शब्द की चर्ची सक से इनकार कर दिया, गोकि प्रश्टूबर, १९४२ के पार्क ट घाले भाषण में सर स्टैफर्ड किप्स ने स्वीकार कर लिया कि उन्हों ने "मंत्रिमंडल ' शब्द का साधारण पर्थ में प्रयोग किया या वैधानिक ष्ठार्थ में नहीं। शिमला में लार्ड वेवल ने वहा था कि वाइसराय के निपेध अधिकार की रद करने का वो प्रश्न नहीं उठता, किन्तु उसका श्रकारण प्रयोग नहीं किया जायगा। सर स्टैफर्ड क्रिप्स की त्वना में वाइसराय ने यह स्पष्ट बात श्रवत्रय वही थी। ब्रिप्स व वैवल योजनाश्रों के सम्बन्ध में दूसरा अन्तर यह है कि किप्स ने उच दिल्ली आकर गांधीजी को बुलाया तो गांधीजी को किप्स-प्रस्तावों को देख कर ऐसी निराशा हुई कि उन्होंने इस बात पर छारचर्य प्रकट किया कि किप्प ऐसे परताव लेकर बिटेन मे आये ही वयाँ। परनत् जहांतक वेबता-योजना का सम्यन्ध है, गांधीजी ने संतोष प्रकट किया श्रीर कहा कि यह नेकनीयती से तैयार की गई है श्रीर इसे स्वाधीनता की शोर ले जाने वाला एक कदम कहा जा सकता है। गांधीजी ने उसमें स्वाधीनता का बीज देखा ष्यौर इसी लिए उन्होंने इसके प्रति झिप्स योजना से भिन्न रख ग्रहण किया । जब किप्स भारत ष्याये थे तो गांधीजी की सजाह थी कि कामेस की कार्य-सिमिति की बैठक दिली में बुजानी आवश्यक नहीं है। परनत् इस बार घटनाचक बिल्कुल दूसरी दिशा में ही घूमा । गांधीजी ने सवाह दी कि कार्यसमिति की बैठक बुलाई आय श्रीर वह वैवल-योजना पर विचार करे, परन्तु यहां में दोनों योजनाम्रों की समानता श्रारम्भ होती है। क्रिप्प-योजना की नौका कार्यसमिति की वैठक शुरू होने के तीसरे दिन डूब गई। यह बैठक २६ मार्च १६४२ को फ़ारम्म हुई थी छौर ३१ मार्च को समाप्त हुई। परन्तु झिप्स ने श्रनुरोध किया कि मैं जो सुन रहा हूँ कि कार्यसमिति ने मेरे प्रस्तावों को शस्वीकार वर दिया है, यदि यह सत्य है तो उसे यह वान समाचार पत्रों में प्रकाशित न करनी चाहिए। किन्स का यह छनुरोध स्वीकार कर लिया गया। शिमला सम्मेलन के वीसरे दिन यानी २६ जून १६४१ को खसफतता उसकी कार्यवाही से ही प्रकट हो गई, क्योंकि सम्मेलन में सयुक्त स्वी तैयार नहीं हो सकी। फिर भी यह श्राशा श्रवश्य की जाती थी कि वाह-सराय की सूची बुद्धिमत्तापूर्ण होगी घौर उसके कारण सममौता हो सकेगा। जिम प्रकार 'किप्स-मिशन के समय करें ज जान्यन के धागमन से धागा पुन जामत हो उठी शी, क्यों कि किप्स के कार्य के पहले तीन दिन समाप्त होने के छहीं एक सप्ताह वाद ही वार्ता छतिम रूप से भग हुई थी, इसी प्रकार शिमला-सम्मेलन के प्रथम तीन 'दिनों के बाद श्रीर घाइसराय-हारा सम्मेलन भंग करने की घोषणा के मध्य एक पखवारे का समय गुजरा था और इस ऋरमे में कई घटनाएं हुई थीं। यह शाजतक प्रकट नहीं हो सका है कि ह मार्च, १६४२ के दिन सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने शपने दृष्टिकीया में एकाएक परिवर्तन कैमे कर जिया श्रीर यह क्यों कहा कि रुग सदस्य की इस्तातिरत किये जाने वाले विषयों की सूची में उन्हें श्रीर कोई विषय जोड़ना शेष नहीं रहा है थीर यह भी कि मित्रमहत्त के न्यवस्थानिक। परिषद् के प्रति जिम्मेदार होने की कोई बात ही नहीं है बिक्रियह तो एक ऐमा सवाल है जिस पर कार्यंसमिति की वाइमराय से वातचीत करनी चाहिए। लार्ड वेवल ने सम्मेलन के सदस्यों हारा पेश की गई सुचियों के शाधार पर जो भवनी सूची तैयार की थी उसे उन्होंने कांग्रेम तथा भ्रन्य सभी दलों या लीग की प्री दसों महीं बतायी, इस पर भी कोई प्रकाश नहीं ढाल सकता। परनतु यह निर्विदाद है कि १४ जुलाई से पहले बाले सप्ताह में समाचार-पत्रों में जो सूची विश्वस्व सूची के नाम से प्रकाशित हुई थी,

उसे वास्तविक सूची नहीं कहा जा सबता, क्योंकि बाइसराय यह सृची किसीको भी बता नहीं सकते थे।

जो कुछ हो इतना स्पष्ट है कि सम्मेलन की श्रसफलता के लिए कांग्रेस की जिम्मेदारी कुछ भी न थी। पाइसराय की कांग्रेस का रख किल्बुल स्पष्ट ही चुका था, वयोंकि वाइसराय जी थोड़े परिवर्तन सूची में करना चाहते थे उन पर कांग्रेस की कोई श्रापत्ति न थी। वाग्रेस ती सिर्फ यही चाहती थी कि उससे पहले सलाह ले ली जाय और टसकी सहयोग की भावना से शनुचित जाभ न उठाया जाय । जहाँ तक जीग का सम्दन्ध है यह स्पष्ट है कि उसे सम्मेजन भंग होने की जिम्मेटारी श्रांशिक रूप से श्रवश्य उठानी चाहिए, वयोंकि वह श्रपने की भारतीय मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि होने के दावे को माने जाने का हट वर रही थी और यह एक ऐसा दावा था, जिसे खुद वाइमराय मानने को तैयार नहीं थे और जिससे देश के करीड़ों मुसजमान इनकार करते थे। जीग का दावा उस समय श्रीर भी कमजोर पह गया जब खिजर हयावखां जीग से श्रवण श्राप्ता प्रतिनिधि नामजद कराने शिमला पहुँचे । श्रहरार, राष्ट्रीय मुसलमान, मोमिन, शिया श्रीर जमीयतुल रुलेमा की वार्यसमितियों ने मौकाना हुसैन शहमद मदनी की काम्रेस व सरकार के पास प्रपना प्रतिनिधि नामजट काने के उद्देश्य से बातचीत करने के लिए भेजा था। जुलाई, १६४५ में शिमला में जो घटनाएं हुई उनमें दुख नैतिक न्याय भी था। श्रवैत, १६४२ में किप्स मिशन को यदि स्वयं किप्स ने भग नहीं विया तो वह कांग्रेस ने किया था । शिमला में लीग ने वेवल-योजना को श्रासफल किया गोकि इसका दोष लाई वेवल ने श्रापने सिर पर ले लिया। दिल्ली में जो बात किप्स के साथ हुई ठोक वैसी ही बात शिमला में वेवल के साथ हुई। शिमला सम्मेलन की समाप्ति के बाद मौलाना श्रवुलकलाम त्राजाद ने समाचारपत्र के एक प्रति निधि में कहा था, वाइमराय ने मुक्ते पहली मुलाकात में ही विश्वास दिलाया था कि सम्मेलन में माग लेने वाला कोई भी दल उसे जानवृक्त कर भग न कर सकेगा। सभी जानते थे कि मि॰ जिन्ना का रुख क्या होगा श्रीर सभी का विश्वास था कि लार्ड वेवल उनके प्रति उचित व्यवहार करने का श्रधिकार प्राप्त कर जुके हैं । परन्तु लार्ड लेवल का हाथ भी श्रंत में श्राकर किप्स के ही समान एक गया। दोनों परिस्थितियों मे एक और भी समानता दिखाई देवी है। किप्स ऐसे समय भारत आये थे जब भारत पर जापानियों के शाक्तमण की आशका की ज'रही थी। यह श्राशका मिटते ही किप्स-मियान एकाएक समाप्त हो गया। जुलाई, १६४४ में वेवल-योजना जिस समय शिमला में प्रकाश में याई थी उस समय अनुदार दल वाले ४ खलाई की होने वाले श्राम चुनाव में मजदूर-दल के भारी हमले की श्राशका कर रहे थे। चुनाव समाप्त होने पर पहुत्ते के रुख में एकाएफ परिवर्तन हो जाने के कारण वेवल योजना का भी श्रन्त हो गया। यह कहना कि इस प्रकार की चार्जे चलने थीर फिर उन्हें वापस जीने की धार्ते पहले से सय कर जी जाती हैं, अनुचित जान पदता है। गोकि कार्य व कारण के रूप में इन बार्नों का सम्बन्ध हर जगह नहीं जोड़ा जा सकता। फिर भी साधारण जनता इस तथ्य की उपेहा नहीं कर सकती।

परनतु मव यातों पर विचार कर जुकने के बाद शिमजा सम्मेलन असफल होने का दौष वास्तव में ब्रिटिश सरकार पर आता है जिसके प्रतिनिधि लार्ड वेवल दहता तथा निर्मयतापूर्वक कार्य न कर सके। लार्ड वेवल ने जब यह कहा कि, "परस्पर धुरा-मला न कह कर आप सहायता करेंगे" तो उनके मन में आणका थो कि वे विभिन्न दलों की भावनाओं को कुछ चोट पहुंचा रहे हैं। पहले किसी पर दोषारोपण किया जाता है और फिर धुरा-मला कहा जाता है। परन्तु

सम्मेजन को मुस्लिम छीग ने जो छति पहुँचाई थी उसका निवारण करने की सामध्ये वाइसराय में थी। परन्तु ऐसा करने के स्थान पर वाइसराय ने शासन साम्यन्धी किटनाइयों का बहाना बनाया। श्रापने कहा "परिवर्तन श्रथवा भग होने की दैनिक सम्भावना के समय कोई भी सरकार अपना कार्य नहीं चला सकती। भुभे दैनिक शासन की कार्य-चमता का भी ध्यान रखना है श्रीर इसलिए इस प्रकार की राजनैतिक बार्ता बार-बार नहीं चलाई जा सकती। "इसलिए "सम्मेजन के श्रसफल होने के बाद में किस प्रकार सहायता कर सक्तांग, इसके सोच विचार में हुछ समय लग जायगा।" वाइसराय ने एक या दो महीने ठहरने की बात जो कही थी उसका छहे स्य यही था कि इन शब्दों के द्वारा श्रसफलता के कारण श्रस्यन्त कहुता को दूर किया जा सके। पुरानी इमारत के खंदहरों पर नई इमारत खही वरना न तो श्रासान होता है शौर न यह कार्य जलदी ही होता है। शब देखना था कि बाइसराय श्रमला कदम क्या उठाते है। परन्तु इसका यह मतलय नहीं दें कि श्राशा की कोई नई किरण दिखाई देने लगी हो। कांग्रेस के लिए इतना ही काफी था कि वह यह प्रकट करे कि शुटी किस स्थल पर है। इस बार भी विजय कांग्रेस की ही हुई। प्रथम तो यह कि जिटिश सरकार को कांग्रेस को जेल से छोडना पड़ा शौर वार्ता चलानी पड़ी। दूसरी यह कि सवको प्रकट हो गया कि कांग्रेस को जेल से छोडना पड़ा शौर वार्ता चलानी पड़ी। दूसरी यह कि सवको प्रकट हो गया कि कांग्रेस को जेल से छोडना पड़ा शौर वार्ता चलानी पड़ी। दूसरी यह कि सवको प्रकट हो गया कि कांग्रेस को लेल हो संस्था नहीं है। उसकी विजय श्रमी होनी शेष थी श्रीर वह यह थी कि वह शुद्द श्रीर शान्ति के समय समान रूप से शासन व्यवस्था चलाने में समर्थ है।

• १४ ज्न से २४ श्रमस्त तक का काल सुस्ती का था जो देखने में तो थोड़ा जान पदसा है, किन्तु भारत में वैधानिक परिवर्तन देखने को उरसुक लोगों के लिए वह बहुत लम्बा काल था। मध्यवर्ती काल में ब्रिटिश श्राम चुनाव का परिणाम प्रकट हुश्रा श्रीर १० जुलाई, १६४४ को मज्दूर-सरकार की स्थापना हुई। जुनाव में श्री एमरी हार गये श्रीर उनके स्थान पर खाई पेथिक लारेंस भारत मंत्री बनाये गये। नई पार्लमेंट के उद्घाटन के श्रवसर पर सम्राट् ने जो भाषण दिया वह निराशा जनक था.—

"भारतीय जनता के प्रति दिये गए वचनों के छनुसार मेरी सरकार भारतीय खोकमत के नेताओं से मिलकर भारत में शीव्र ही स्वायत्त शासन शुरू करने की दिशा में यथाशक्ति प्रयत्न करेगी।"

कुछ ही समय वाद लार्ड वेवल को इंग्लैंड बुताया गया। वे लदन में २४ छगस्त को पहुंचे छीर उनकी वापसी से पहले ही भारत में केंद्रीय व प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाष्ट्रों के छाम जुनायों की घोपणा की गई। वेवल स्वय १८ सितम्बर की वापस छाये छीर उन्होंने छगले ही दिन एक भाषण झाडकान्ट किया, जो इस प्रकार है —

''हाल ही में लंदन में सम्राट् की सरकार के साथ मेरा वार्तालाप समाप्त होने पर उसने मुक्ते निम्न घोषणा करने का र्घाधकार प्रदान किया है .

"जैसा कि पार्लमेंट के उद्घाटन के श्रवसर पर सम्राट् ने श्रपने भाषण में कहा था, सम्राट् की मरकार, भारतीय नेताओं के सहयोग से, भारत में शीध ही पूर्ण स्वायत्त श्रासन की स्थावना में सहायता प्रदान करने के लिए यथाशिक सय कुछ करने के लिए दृद संकल्प है। मेरी लदन-याधा के धवसर पर उसने मेरे लाथ उन उपायों पर सोध-विचार किया है जो इस दिशा में किये जायंगे।

'इस णाश्य की घोषणा पहले ही की जा। चुकी है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यावस्थापिका-सभाशों के निवांचन, जो श्राप्त तक युद्ध के कारण स्थागित थे, श्रमामी शीत श्रमु में किये जायते। सम्राट् की सरकार को पूरी श्राशा है कि उसके याद प्रान्तों में राजनैतिक नेता मन्त्रिपद का दायिख कर जैसे। "सम्राट की सरकार का इरादा है कि यथाशीघ एक विधान निर्माग्री परिषद का आयोजन किया जाय और फ्लत. प्रारंग्सिक प्रयस्न के रूप में उसने शुभे यह श्रिषकार दिया है कि मैं निर्धावन समाप्त होते ही, यह जानने के लिए प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाशों के प्रतिनिधियों से बार्ताज्ञाप करूं कि १६४२ की घोषणा में जो प्रस्ताय निहित हैं वे उन्हें मान्य हैं या किसी बैक रिएक श्रथवा संशोधित योजना को वे तरजीह देते हैं। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से न्मी, यह जामने के लिए वार्तालाप किया जायगा कि वे किस विधि से, विधान निर्मात्री-परिषट् में पूरी तरह से संमित्तित हो सकते हैं।

"सम्राट् की सरकार उस सन्धि के विषयों पर विचार करने जा रही है जो प्रिटेन श्रीर आरत के मध्य श्रावश्यक होगी।

"हन टारंभिक श्रवस्थाशों में, मारत की शासन-व्यवस्था जारी रहनी चाहिए शौर तात्का-ित्तक शार्थिक एवं समाजिक समस्याश्रों का निबटारा भी श्रवश्य होना चाहिए। इसके श्रांतिरक्त भारत को नवीन विश्व-व्यवस्था की रचना में पूरा-पूरा भाग लेना है। फलत सम्राट् की सरकार ने मुक्ते यह भी श्रविकार दिया है कि ज्योंही प्रान्तीय निर्वादनों के परिणाम ज्ञात हो जाय में एक ऐसी शासन-परिषद् को श्रविकार में लाने का प्रयत्न करूं जिसे मुख्य-मुख्य भारतीय दलों का समर्थन प्राप्त हो।

"यह घोषणा को समाप्ति है जिसके लिए मुसे सम्राट् की सरकार की श्रोर से अधिकार मिला है। इसका श्रीभिपाय बहुत कुछ है। इसका श्रीभिपाय यह है कि सम्राट् की सरकार भारत को ययासम्भव शीघ स्वायत्त शासन थी स्थिति में पहुंचाने के कार्य को अप्रसर करने के किए इर सक्त है। जैसा कि श्राप स्वय श्रमुमान कर सकते हैं उसके सम्मुख श्रस्यन्त महत्वपूर्ण और वात्कालिक समस्याएं हैं किन्तु पहले से ही कार्य-व्यस रहते हुए भी उसने कार्य-भार प्रहण करने के भाय भारम्भिक दिनों मे ही भारतीय समस्या को श्रथम श्रीणी की श्रीर श्रातशय महत्वपूर्ण मान कर इस पर विचार करने के लिए समय निकाला है। यह इस बात का श्रमाण है कि सम्राट् की सरकार, भारत को शीघ स्व शासन श्राप्त करने में सहायता देने के लिए हार्दिक संकल्प कर चुकी है।

"भारत के लिए नया विधान तैयार करने श्रीर उसे क्रियारमक रूप प्रदान करने का कार्य जिटल श्रीर किटन है जिसके लिए समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों की सद्भावना, सहयोग श्रीर धैर्य की श्रावरयकता होगी । हमें सबसे पहले चुनाव करने चाहियें जिसमें कि भारतीय निर्वाचकों की हव्हा का पता लग जाय । मताधिकार प्रयाली में कोई बड़ा परिवर्तन लाना सभव नहीं है । ऐसा करने पर कम-से-कम दो साल की देरी लग जायगी । किन्तु हम वर्तमान निर्वाचक स्वियों को श्रवही तरह से मशोधित करने का यथाशक्ति प्रयरन कर रहे हैं । निर्वाचन के बाद, में निर्वाचकों श्रीर देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ यह निर्याय करने के लिए वार्तालाप करना चाहता हूँ कि विधान-निर्मात्र-परिपद् का स्वरूप, श्रधिकार श्रीर कार्य प्रयाजि क्या हो । १६६२ के घोषणापत्र के ससिविदे में विधान-निर्मात्री-परिपद् की स्थापना के लिए एक प्रयाली का सुमाव रक्षा गया या किन्तु सश्राट् की सरकार हस बात का श्रजुमन करती है कि उपस्थित महान् समस्याभों और श्रव्य-सर्वश्रों की समस्याओं की जटिलता की दृष्टि से, विधान-निर्मात्री-परिषद् के स्वरूप का श्राविम सरवाओं की जटिलता की दृष्टि से, विधान-निर्मात्री-परिषद् के स्वरूप का श्राविम रूप से निर्याय करने से पहले जनता के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करना भावश्यक है ।

"भारत को स्वभाग्य निर्णय का अवसर प्रदान करने के बिए सम्राट् की सरकार को धीर

मुक्ते उपयु क प्रणाली सर्वोत्तम जान पद्नी है। हम शब्छी तरह से जानते हैं कि हमें किन किट-नाइयों पर विजय पाना है श्रीर हमने उन पर विजय पाने का सक्त्य कर जिया है। मैं निश्चय ही श्रापको विश्वास दिला सकता हूँ कि प्रिटिश जनता के सच वर्ग श्रीर सरकार भारत की, जिसने हमें हस युद्ध में विजय प्राप्त करने के जिए इतनी श्रिषक सहायता प्रदान की है, सहायता करने को उरसुक हैं। जहा तक मेरा सम्यन्ध है मैं भारतीय जनों की सेवा में, उन्हें श्रपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचने में, श्रीर मेरा हड विश्वास है कि यह संभव है, सहायता देने में कुछ भी टटा न रख्ंगा।

"अब यह प्रद्शित करना भारतीयों का काम है कि उनमें यह निर्शय करने को बुद्धि, विश्वास और साहस है कि वे किस प्रकार घपने मतभेद दूर कर सकते हैं और किस प्रकार भार-वीयों-द्वारा भारतीयों के बिए उनके देश का शासन सम्पन्न हो सकता है।"

प्रधान मन्नी मि॰ क्लीमेंट एटली ने १६ सितम्बर के दिन ब्राडकास्ट करते हुए छहा कि ब्रिटिश सरकार भाग्तीय-विधान-परिषद् संस्था के साथ एक सिध बरेगी, जिसका प्रस्ताव १६४२ में की गई घोषणा में किया गया था। श्री एटली ने यह भी कहा कि इस सिध में ऐसी कोई बात न रखी जायगी, जो भारत के दितों के विरुद्ध होगी । प्रधानमन्नी एटली का बाडकास्ट निम्न प्रकार है—

नई पालंमेंट का उद्घाटन करते हुए सम्राट् ने जो भाषण दिया था उसमें निम्न शब्द भी थे—'भारतीय जनता के प्रति दिये गये वचनों के श्रनुमार भेरी सरकार भारतीय जोकमत के नेताओं से मिलकर भारत में शीप्र ही स्वायत्त शासन शुरू करने की दिशा में यथा-शक्ति प्रयश्न करेंगी।'

"पद-प्रहण करने के बाद सरकार ने अपना ध्यान भारतीय विषयों की श्रोर लगाया श्रौर बाइसराय से तुरनत हंग्लैंड श्राने के लिए कहा लाकि सरकार उनके साथ मिलकर सम्पूर्ण श्राधिक व राजनैतिक परिस्थिति की समीक्षा कर सके। यह बार्ला श्रय समाप्त हो चुकी है श्रीर बाइसराय ने भारत वापस जाकर नी ते सम्बन्धी घोषणा कर ही है।

"आपको स्मरण होगा कि १६४२ में सयुक्त-सरकार ने भारतीय नेताओं से वातचीत चताने के उद्देश्य से एक घोषणा का मसविदा उपस्थित किया था, जिसे साधारण वीर पर किन्स-योजना कहा जाता है।

'प्रस्ताव किया गया था कि युद्ध समाप्त होते ही भारत के लिए नैया विधान बनाने के उद्देश्य से एक संस्था कायम की जाय । सर स्टेफर्ड किप्स इस योजना को भारत ले गये, किन्तु हुर्माग्यवश भारतीय नेतायों ने उसे स्वीकार न किया । परन्तु सरकार यय भी उसी हरादे धौर उसी भावना से कार्य कर रही है।

''सब से पहला आवश्यक कार्य यह है कि भारतीय जनता को यथासम्भवशीन ही अधिक-से-स्रधिक न्यापक आधार पर प्रतिनिधित्व उपलब्ध किया जाय। इस देश की माति भारत में भी युद्ध के कारण जुनाव नहीं हो सके हैं और अब केन्द्रीय व प्रान्तीय धारासमाओं के फिर से काम प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। इसलिए, जैसाकि पहले ही घोषित किया जा जुका है, आग भी प्रतिदृद्ध में भारत में जुनाव किये जायंगे। इतने कम समय में किसना भी सम्भव है, निर्वाचक सूची को संशोधित करके पूर्ण बनाया या रहा है और इसका प्रवन्ध करने के सिए कि जुनाय न्याय-पूर्ण और स्वच्छद हो, प्रत्येक समभव गयान किया जाया।

"थाज वाइसराय हमारा यह विचार प्रकट कर जुके हैं कि चुनाव समाप्त होने पर भारती

प्रतिनिधियों की एक विधान-परिपट् कायम की जायगी, जिसके जिस्से नया विधान कायम करने का काम दिया जायगा । सरकार ने लार्ट वेवल को प्रान्तीय धारासभाश्रों के प्रतिनिधियों से वात-चीत चला कर यह जानने का श्रिधिकार दिया है कि उन्हें क्रिप्स योजना मान्य होगी प्रथवा वे किसी दूसरी चैकविपक्र या सशोधित योजना को तरजीह देंगे । देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत होगी।

"सरकार ने वाइसराय को यह भी श्रधिकार दिया है कि चुनात्र के याद के दिमियानी काल के लिए वे एक ऐसी शासन परिपद् की स्थापना करने के उपाय करें जिसे भारत के मुरय राजनितक दलों का समर्थन प्राप्त हो सके । ऐसा होने पर भारत श्रपनी श्राधिक व सामाजिक समस्याश्रों का हल कर सकेगा श्रीर एक नई विश्व-व्यवस्था की रचना में भी पूरी तरह भाग ले सकेगा।"

'भारत के प्रति विटश नीति की वही न्याख्या, जो १६४२ की घोषणा में निहित है श्रीर जिसे इस देश के सभी दर्जों का समर्थन प्राप्त है, श्रपने उद्देश्य श्रीर पूर्णता की दृष्टि से पूर्वनत् वर्तमान है। उस घोषणा में निटिश सरकार व विधान-परिषद् के मध्य एक संधि की जाने का विचार प्रकट किया गया था। सरकार तुरात ही सिध के मसिवदे की रूपरेखा तैयार कर रही है। यह कहा जा सकता है कि उस संधि में भारण के हित के विरुद्ध कोई भी बात नहीं रखी जायगी। भारत में विधान निर्मात्री-सस्था की स्थापना तथा उसके सचालन में जो कठिनाह्या आयंगी श्रीर जिन पर विजय प्राप्त करना श्रावश्यक होगा उन्हें भारतीय मामलों की जानकारी रखने वाला कोई आदमी नजरंदाज नहीं कर सकता । इससे भी श्रधिक कठिनाई का सामना भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को करना पढ़ेगा, जिन्हें चालीस करोड़ प्राणियों वाले महान् भू खढ़ के लिए विधान तैयार करना है।

"युद्ध के दिनों में भारत के योद्धाओं ने यूरोप, श्रक्षीका व एशिया में श्रत्याचार व श्राक्ष मण की शिक्षयों को पराजित करने में खूव हाथ वँटाया है। स्वाधीनता तथा लोकतश्रवाद की रहा करने में भारत संयुक्त राष्ट्रों का भागीदार रहा है। विजय हमें एकता के कारण शास हुई। वह हमें इसिलए भी शास हुई कि विजय के लच्य तक पहुचने के लिए हम श्रापसी मत-भेदों को भूख जाने के लिए तैयार हो गये। में भारतियों से हसी महान् श्रादर्श के श्रनुसरण का श्रनुरोध करूंगा। उन्हें मिलकर एक ऐसे विधान की रचना करनी चाहिए, जिसे देश के वहुसख्यक व श्रह्मसख्यक न्यायपूर्ण मान लें श्रीर जिसमें शानतों व रियासतों दोनों के ही लिए स्थान हो। इस महान् कार्य में ब्रिटिश सरकार श्रद्धिक श्रकार की सहायता। देने के लिए तैयार रहेगी श्रीर भारत ब्रिटिश जनता की सहायता की भी श्राशा कर सकता है।"

तार्ड वेयल का मापण भारतीय लोकमत के सभी वर्गों के लिए छोर विशेष कर कामेस के लिए निराशाजनक व शसतोपजनक सिद्ध हुआ । इसका कारण यह था कि भारत की स्वाधीनता की घोषणा नहीं की गई थी। छ महीनों के लिए न तो शन्तों में मित्रमटल ही कायम होंगे छोर न केन्द्र में शासन-परिपद् का ही पुनस्संगठन किया जायगा । परिणाम यह हुआ कि देश के एक बहुत वहे सकट ठाल में एक अनाचारपूर्ण शासन-न्यवन्था काम करती रही। गोकि यथासम्भव उत्तम निर्वाचक सूची के धाधार पर चुनाव करने को कहा गया था किर भी यह सत्य था कि देश में इस निर्धाचक सूची के विरुद्ध गहरा असंतोप कैं ला हुआ था। वाइसराय का प्रस्ताव, तिसके उद्देश्य की न्याख्या प्रधानमन्नी एटबी ने की थी, वस्तुत

१६४२ के किप्स-प्रस्तावों की ही पुनरावृत्ति थी। परन्तु किप्स-प्रस्तावों की तुलना में नये प्रस्ताव में एक भेद भी था। जन कि किप्स-योजना में युद्ध समाप्त होते ही प्रान्तों में मंत्रि-मंदलों के किए से काम जारी करने थीर केन्द्रीय शासन परिपद् के पुनर्संगठन की वात थी नहां सितम्बर वाली घोपणा में न तो ऐसे कोई व्यवस्था की गई थी श्रीर न प्रान्तों में मंत्रिमंदलों की स्थापना का ही कोई समय निर्धारित किया गया था। सितम्बर वाले वक्तव्य के श्रनुपार जनता को १६४२ में वताई नई क्रिप्स-योजना या घोषित नीति के श्रनुपार उसको किमी संशोधित रूप के मध्य पुनाव करना था। समस्या की पेचीदिनियों तथा श्ररपसंख्यकों के हिनो का ध्यान रखते हुए एक नई पात यह जारी की गई कि नव-निर्वाचित धारासभाएं भी मत प्रकट करें कि क्रिप्स-योजना उन्हें स्वीकार्य है श्रथवा कोई नई योजना जारी की जाय। परामर्श की बात यहीं तक नहीं रही, विक इसका विस्तार विधान-परिषद् के स्वरूप, उसके श्रधिकार व कार्य-पद्धति तक कर दिया गया। किप्स-योजना में विधान-परिषद् के कार्य पर ऐसी कोई रकावट नहीं लगाई गई थी। परन्तु सितम्बर वाली घोषणा में ऐसा किया गया था।

जहा तक विधान-परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधित्व का सवाल था, एक बिलकुल नई वात जोड़ी गई थी। बोषणा में कहा गया था कि रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करके यह जानने का प्रयस्न किया जायगा कि विधान-निर्मात्री-सस्था में वे किस रूप से काम करना चाहते हैं। यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि विधान परिपद् में केत्रल नरेशों के प्रतिनिधि रखे जायगे अथवा रियासतों की जनता के प्रतिनिधि रखे जायगे और यदि ऐसा किया जायगा तो रियामतो प्रजा के प्रतिनिधि धारासभाएं चुनेगी या अखिल भारतीय देशी-राज्य-प्रजा-परिपद्-द्वारा चुनाव किया जायगा।

यह भी कहा गया था कि प्रान्तीय चुनातों के नतीजे ज्ञात होते ही केन्द्र में भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों की सहायता से एक नई शासन-परिपद् की स्थापना की जायगी।

इस घोषणा में किनी प्रान्त को पृथक होने का अधिकार नहीं दिया गया था; किन्तु पृटली के वल व्यों में यह विरुक्त स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि किष्म-योजना को मजूर करना है तो वह पूरो-की-पूरी हो मानो जानी चाहिए। मितम्बर की घोषणा के बाद जनता को यह विज्ञक्त स्पष्ट हो गया था कि मिमला की वार्ता केवल बिटेन के जुनाव के सम्बन्ध में ही थी और उस जुनाव समाप्त होते ही उम सम्मेजन को भी समाप्त हो जाने दिया गया। इसमें भी कोई सदेह न था कि सितम्बर बाला प्रस्ताव केवल छ महीने का समय प्राप्त करने के लिए एक चाल मात्र थी, क्यों कि प्रान्तीय चुनाव मार्च १६३६ से पूर्व समाप्त न होते और इस प्रकार भारतीय समस्या का हल छ महीने के लिए और टाल देने की चेष्टा की गई। एक अप्रेज के दिष्टिशीण से यही लाभ कुछ कम न था।

श्रावित भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वम्बई में इन दोनों वक्तव्यों पर विचार किया और मत प्रकट किया कि सरकार के प्रस्ताव अपर्याप्त तथा श्रह्पष्ट हैं।

तत्र भारत मत्रो लार्ड पेथिक लारेंस ने २३ मितम्बर के दिन उन प्रस्तावों के स्पष्टीकाण का प्रयत्न किया। श्रापने कहा, ''सुके नई नोति की प्रतिकिया से कुछ भी निराशा नहीं हुई है। यह घोषणा स्वयं भारत की राजनीतिक समस्या का इल नहीं है। परिस्थिति को देखते हुए ऐसा इल नहीं किया जा सकता था।

"इस घोषणा से सिर्फ वह रास्ता खुल गया है जिस पर चल कर भारतीय स्वशासन की

मंजिल पर पहुँच सकते हैं। इस मंजिल तक पहुचने से पहले उन्हें जिस भी सहायता था शोस्ताहन की जरूरत होगी, मैं उन्हें सम्राट्र की सरकार की तरफ से यह देने को तैयार हूं।

"विटिश राष्ट्रमंद्रत के भीवर स्वशासन का जो श्रधिकार मिलता है उसके श्रंवगंत राष्ट्रमरत के भीवर रहने या न रहने की स्वतंत्रता पहले ही दे दी जाती है। राष्ट्रमंद्रत के सदस्यों को जो बंधन यांधे रहता है यह सहमति के श्रलावा श्रीर कोई बंधन नहीं होता। यही बात भारत पर भी लागू होती है, किन्तु हमें श्राशा श्रीर विश्वास है कि जय भारतीयों को राष्ट्रमंद्रत में रहने या न रहने की स्वतंत्रता दे दी जायगी तो वे श्रपनी इच्छा से श्रीर श्रपने हिता का ध्यान रखते हुए रिष्ट्रमंद्रत में ही रहना चाहेंगे।"

लाई पेथिक लारेंस ने श्रपने भाषण के प्रारम्भिक भाग में बताया कि "मेरा ब्रादर्श वो यह है कि भारत और ब्रिटेन बराबरी के पद-द्वारा सामेदारी की भावना से बंध जायं। श्रधिकांश ब्रिटिश राष्ट्र भी इसी सामेदारी के श्रादर्श की प्राप्ति के लिए उरसुक हैं।

"वाइसराय लाई वेवल हमारे निमन्नण पर ही हंग्लेंड आये थे श्रीर भारत में पिन्न हें धुधवार को उन्होंने जो घोषणा की है उसकी मुख्य बातें वे यहीं तय कर गये थे । इस घोषणा की पहली वाव तो यह है कि भारतीय स्वयं ही स्व-शासन के श्राधार का निर्माण वरें और दूमरी यह कि वाइसराय मुख्य भारतीय राजनैतिक दलों की सहायता से नई शासन-परिषद् की नियुक्ति करें।"

श्राखित भारतीय कांग्रेस कमेटी ने श्रागामी जुनाव की तैयारी करने के श्रताया उस श्राजाद हिन्द फोज के किनने हो श्रीभयुक्त श्रफ्तरों व सैनिकों की पैरवी का भी प्रवध किया, जिसकी स्थापना मलाया में १६४२ में हुई थी। इनके श्रतावा कुछ दूसरी जगहों के भी विचारा घीन श्रीभयुक्त भारतीय जेतों में पह हुए थे। कमेटी ने कहा कि यदि हंग्लैंड व भारत के बीच कट्ठता को श्रीर नहीं वढ़ाना है तो हनकी रिहाई करनी पढ़ेगी। कमेटी ने यह भी घोषणा की कि वर्तमान श्रप्रतिनिधिपूर्ण व गैर-जिम्मेदार सरकार के दायिख को स्थीकार करने के तिए भारतीय राष्ट्र बाध्य नहीं है। श्रव्धित भारतीय काग्रेस कमेटी की श्राव्धिरी मांग यह थी कि युद्धकांक में भारत का जो स्टार्जिंग कीच इंग्लैंड में जमा हो जुका है उसका जल्ही-से-जलदी कोई गिवटारा हो जाय ताकि हस धनराशि का उपयोग भारत की श्राधिक उन्नति के तिए किया जा सके। कमेटी ने चीन व दिखाण पूर्वी एशिया को समस्याओं श्रीर वर्मा व मत्नाया के भारतीय स्वार्थों के सम्बन्ध में भी उचित मत प्रकट किया। कमेटी ने श्रपनी कार्यवाही रचनात्मक कार्यक्रम व रियासती प्रजा के श्रिधकारों सम्बन्धी कुछ निर्देशों के साथ समाप्त की।

बार्ड वेवल के इंग्लेंड से दूमरी बार वापस श्राते ही देश में श्राम चुनाव का शीरगुड मच गया। गीकि इंग्लेंड में लार्ड वेवल ने जो कुछ किया था उसने कमेटो खुश न यी किर भी उसने राष्ट्र की सम्पूर्ण शक्ति लेकर चुनाव में भाग जेने का फैसला किया। यह सक था कि तरकालीन श्रवस्था में चुनाव का निष्पचता से होना श्रसम्भव था। उद्दीसा के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जैसे प्रमुख कांग्रेसियों के विरुद्ध चुनाव में भाग जेने पर प्रतिवध लगा दिये गये थे। सरकार के जीसे प्रमुख कांग्रेसियों के विरुद्ध चुनाव में भाग जेने पर प्रतिवध लगा दिये गये थे। सरकार के ब्रादेश पर जिन लोगों को जेल में बद किया गया था उन पर चुनाव के सिलसिले में १२० दिन ब्रादेश पर जिन लोगों को लेल में बद किया गया था जेकिन "निवास" का मतलब हरेक जिले के निवास की शर्त को कहाई से श्रमला में लाया गया। वेकिन "निवास" का मतलब हरेक जिले में श्र जग-श्रलग लगाया गया। कमेटी हन सभी श्रयोग्यताश्रों व प्रतिवधों से परिचित थी। परन्तु में श्र जग-श्रलग लगाया गया। कमेटी हन सभी श्रयोग्यताश्रों व प्रतिवधों से परिचित थी। परन्तु सुनाब में भाग लेने के विषय में उसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र की इच्छा को प्रकट करना श्रीर

उसके लिए सरा। प्राप्त करना था। इसिनए चुनाव सम्बन्धी न्यवस्था फरने के लिए चुनाव-उप-समिति नियुक्त की गई। समिति में निम्न न्यक्ति रखे गये.

- (१) मी० श्रवुत कलाम श्राजाद
- (२) सरदार बल्लभभाई पटेल
- (३) टा० राजेन्द्र प्रसाद
- (४) प॰ गोविद वएकम पंत
- (१) श्री घासफ मली
- (६) डा॰ पट्टाभि सीतारामैट्या श्रीर
- (७) श्री शंकर राव देव

कुछ ही समय बाद खुनाव के सम्बन्च में केन्द्र च प्रान्तों से वाएलुक रखनेत्राला एक

भारत मंत्री लार्ड पेथिक लारेंस ने ४ दिसम्बर, १६४४ की लार्ड-सभा में भारत के सम्बन्ध में निम्न वक्तव्य दिया .—

'वाह्मराय ने भारत वापस पहुँच कर कुछ ऐसे उपाय बताये हैं, जो सम्राट् की खरकार को भारत में पूर्ण स्वशासन आरम्भ करने के लिए करने चाहिएं।

"इन प्रत्वायों का भारत में ठीक तरह महत्व नहीं सममा गया है।

"चूं कि सम्राट् की सरकार का यह एं विश्वास थ। कि भारतीय जनता-द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से परामर्श करके ही बिटिश भारत के भावी शासन के सम्बन्ध में कोई न्यवस्था होनी चाहिए, इसिलए सबसे पहले भारत में केन्द्रीय श्रसेम्बली व श्रान्तीय धारा-सभाशों के चुनाव खबश्य था।

"यह भी घोषणा की गई थी कि भारत में जुनाव होते ही बिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा रियासतों के मध्य विधान तथार करने के वरीके के सम्बन्ध में श्रधिक-से-श्रधिक ध्यापक जेत्र में मतेंक्य प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक बात-चीत श्रारम्भ की जायगी।"

लाई पेथिक लारेंस ने आगे कहा "इस सम्बन्ध में भारत में निराधार आफवाहें फैल गई हैं कि यह बातचीत भी देर लगाने का एक अच्छा तरीका होगा । मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सन्नाट् को सरकार विधान निर्मात्री-परिषद् की स्थापना तथा घोषणा में बचाये गये अन्य प्रस्तावों को अमल में लाना बहुत ही जरूरी बात समस्त्री है।

"इस गलतफहमी की वजह से सम्राट् सरकार यह भी विचार करने लगी है कि इस देश व भारत के बीच जिस वेयक्तिक सम्पर्क में इधर हाल के वर्षों में बाधा पड़ी है, क्या उसमें श्रव हृद्धि नहीं की जा सकती।

"सरकार इस बात को बहुत महस्व देती है कि हमारी पार्लनेंट के कुछ सर्म्यों की भारत के प्रमुख राजनेतिक नेताओं से मिलकर उनके विचार जानने का श्रवसर मिले।

"ये लोग इस देश की जनता की इस श्राम इच्छा को व्यक्तिगत रूप से प्रकट कर सकेंगे कि भारत ब्रिटिश-राष्ट्रमद्भत में स्वतंत्र भागीदार राज्य का श्रपना उचित श्रीर पूर्ण पद शीव्रता से प्राप्त करे। वे पालं मेंट की इस इच्छा को भी प्रकट का सकेंगे कि इस लच्य की प्राप्ति में सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं।

"इसी लिए सम्राट् की सरकार एम्पायर पार्लमेंटरी एखोसिएशन की चरफ से पार्लमेंट

१घोषणा पत्र के जिए परिशिष्ट न० २ देखिये।

का एक शिष्टमंडल भारत भेजने का प्रवन्ध कर रही है।

"हरादा है कि यह दल इस देश में ययासम्भव शोध ही रवाना हो जाय। यातायात मम्बन्दी कठिनाइयों के कारण यह शिष्टमहत्त अधिक वड़ा नहीं होगा। शिष्टमंद्रत का चुनाव एसोसियेशन देश के मुख्य राजनैतिक-दर्जों के पार्लमेंटरी प्रतिनिधियों के सलाह-मशविरे से करेगा।

''पूर्यों स्वशासन की स्रोर तो जानेवाते इस परिवर्तन-काल में भारत को कठिन वक्त से गुजरना है। गई सरकार रथापित होने से पूर्व राज्य की नींव को कमज़ोर होने देने श्रौर श्रधि-कारियों के प्रति कर्मचारियों की श्रास्था को शिथित होने देने से श्रधिक श्रौर किसी वात से भावी भारतीय सरकार श्रथवा लोकतन्रवाद का श्रहित नहीं हो सकता।

"हसिंचिए भारत-मरकार पर तथा प्रावीय-सरकारों पर श्रमन व कानून बनाये रखने श्रीर वैधानिक समस्या को बतापूर्वक हल करने के प्रयस्नों को निष्फल बनाने की जो जिम्मेदारी है उससे वह हाथ नहीं खींच सकतो। स्वशासन की पूरी तरह से प्राप्ति राज्य की ब्यवस्था का नियं-त्रण भारतीयों को हस्तावरित होने से ही हो सकता है।

''सम्राट् को सरकार शासन-सम्बन्धों कर्मचारियों या भारतीय सैन्य दलों को राजभिक नष्ट किये जाने के किसी प्रयत्न को सहन नहीं कर सकती थीर वह भारत-सरकार को धपने कर्म- चारियों की काम करते समय रचा के लिए प्रत्येक प्रकार की सहायता करने को तैयार है। वह भारत-सरकार की इस विषय में भी सहायता करेगी कि भारत का विधान पश्चवत्व के जोर से स्थयवा उसकी धमकी देकर तैयार न किया जाय।

"इसके श्रवावा, भारत में चाहे जो भी सरकार शासनसूत्र सभाज रही हो, उसकी मुख्य श्रावरयकवा जनता के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा उठाने श्रीर उसकी शिचा व स्वास्थ्य सम्बन्धी श्रवस्था में उन्नति करने की है।

"इस श्रावरयकता की पूर्ति के लिए योजनाए तैयार की जा रही हैं श्रीर सम्राट् की सर कार उन्हें श्रमल में लाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, जिससे स्व-शासन की प्रगति के साथ ही सामाजिक श्रवस्था में सुधार का कार्य भी साथ ही चलता रहे।"

तार पेथिक तारेंस के भाषण के प्राया साथ ही वाहसराय ने १० दिसम्बर, १६४१ की कजकत्ता में एसोसियेटेड चेम्बर्स प्राव कॉमर्स के वार्षिक समारोह् के ध्वसर पर निम्न राजनैतिक घोषणा की •—

"मैं आपको असदिग्ध रूप से यह विश्वास दिला सकता हूँ कि बिटिश-सरकार व बिटिश हाण्ट्र हैमानदारी व सवाई के साथ मारतीय जनता को राजनैतिक स्वतंत्रता देना चाहती है और इस देश में उसोको इब्झा के अनुमार सरकार या सरकार कायम करना चाहती है, परन्तु इस समस्या के अवर्गत बहुत सी बातें हैं, जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए।

"यह कोई श्रासान समस्या नहीं है। इसे कोई सकेत शब्द श्रयवा गुर को हुइराने से हल महीं किया जा सकता। "भारत छोड़ो" का मारा वह काम नहीं कर सकता जो जादू का "सीसम" कहने से हो जाता था श्रीर जिसके उच्चारण से श्राचीवाचा की गुफा का दरवाजा खुव जाता था। यह समस्या न हिंसा से सुवम सकती है श्रीर न सुवम्मेगी। वास्तव में हुव्यवस्था चौर हिंसा तो ऐसी वात है जिससे भारत की प्रगति में बाघा पढ़ सकती है। ऐसे कई-एक इन हैं जिनमें किसी- न-किसी प्रकार सममीता होना ही चाहिए। ये दल हैं, कामेम, जो भारत का सब से बड़ा

राजनीतिक दब है; फिर अर्पसंरयक, जिनमें मुसलमान सब से अधिक शौर महत्वपूर्ण हैं, भारतीय नरेश और गिटिश सरकार। सबों का उद्देश्य एक है अर्थान् स्वतंत्रता और भारत का कल्याय। में इस बात में विश्वास नहीं करता कि विभिन्न दलों में समकौता होना असम्भव है। में विश्वास नहीं करता कि यदि सब दलों में सद्भावना, ज्यावहारिक ज्ञान और धेर्य हो तो इस कार्य में किंकि नाई भी दो सकती है। और इतने पर भी हम दुखान्त घटना के सिलकट हैं, प्योंकि जो वार्तालाप समले वर्ष होने बाला है असे यदि साम्प्रदायिक श्रीर जातिगत विद्वेष के बातावरण से दूषिस किया गया और यदि उस वातावरण का परिणाम हिंसा हुआ तो यह बड़ी ही भीपण दुर्घटना होगी।

"में घापको रिश्वास दिखा सकता हूँ कि सम्राट् की सरकार धौर उनके प्रतिनिधि के रूप में, में भारत को क्थिन-निर्माण करने में श्रीर केन्द्राय-सरकार के शुख्य दलो का इसलिए समर्थन प्राप्त करने में, जिससे कि वे विधान में परिवर्तन होने से पहले के मध्यवर्ती वाल में देश का शासन भार बहुन करने में समर्थ हो सके. ध्रपनो शक्ति, भर कुछ भी न उठा रखू गा। सम्राट् की सरकार ने दाल ही में स्पष्ट रूप से घोषणा करदी है और समझौते की तात्कालिक श्रावश्यकता पर जोर दिया है। वह जो कुछ कहतो है वही उसका वास्तविक श्रमिनाय है, किन्तु किसी भी सतोपजनक हल के लिए सुके सहायता श्रीर सहयोग प्राप्त होना चाहिये श्रीर कोई भी हल सतीपजनक नहीं कहा जायगा यदि उसका परिगाम श्रव्यवस्था व रक्षपात, व्यवसाय श्रीर उद्योग-धन्धों में हस्तच्चेय श्रीर सम्भवत श्रकाख व न्यापक दरिद्वता हो। में एक प्रराना सिपाही हूँ इस-बिए सम्भवत में रक्तपात न कब इ, निरोपत. गृद-युद्ध को निनोपिकाओं श्रीर नर्वादियों को श्रापमें से किसोसे भी अधिक श्रष्ट्यो तरद समकता हूं। हमें इसने बचना है श्रीर हम इससे षच सकते हैं। इमें श्रापस में सममीता करना है श्रीर यदि हम सचमुच इसके लिए सक्हप करतें तो इम सममौता कर सकते हैं। इिन्दुश्रों श्रीर मुसलमानों को इस विशाल देश में एक साथ रहना है इसिलए वे निश्चय ही उन शतों की व्यवस्था कर सकते हैं जिन पर वे ऐसा कर सकते हैं। यदि भारतीय सब को उन्नति करनी है तो भारतीय रियासवी की, जो भारत में एक षहत बड़ा भाग है, श्रीर उनके नित्राक्षियों को भी इसमें सम्मिलित करना होगा क्योंकि वे भार-तीय जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रोर बहुधा एक श्रायन्त प्रगतिशील श्रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्त में बिटिश-सरकार व बिटिश जनता की बात आ जाती है। मैं एक बार फिर दुहराता हुं कि यह हमारी हादिक इच्छा श्रीर प्रयश्न है कि भारत की स्वाधीनता दी जाय किन्तु कोई समुचित समकीता हुए विना इम अपने दावित्व को न छोड़ सकते हैं आर न छोड़ेंगे।

"भारतीय इतिहास की इस जटिल वेता में मैं श्रत्यन्त गम्भारता श्रीर सञ्जीदगी के साथ समस्त नेताश्रों से सद्भावना के लिए श्रयोज करता हूँ। इम एक बहुत ही कठिन श्रीर माजुक समय से होकर गुनर रहे हैं श्रीर यदि हमें भारी दुर्माग्य से यचना है तो ऐसे समय में हमें शांत-चित्तता व बुद्धिमत्ता की श्रावश्यकता होगी। ध्यक्तिगत सम्पर्क के रूप में मैं जितनी सहायता कर सकता हूँ उतनी सहायता करने के लिए मैं सदा तैयार हूँ।

"जनता का कल्याया और राष्ट्र का बद्दण्यन व समृद्धि इसकी सिवसों—-सिविल सिवस, पुित्तस, सशस्त्र सेनाओं—पर निर्भर है, जिन्हें सरकार का सेवक होना चाहिये, किसी राजनीतिक दल का नहीं। भारत के भिवश्य का इसने वड़ा श्रहित श्रीर कुछ नहीं हो सकता कि सिवेंसों की श्रीस्था को नष्ट करने या उन्हें राजनैतिक चेत्र में घसीटने का प्रयस्न किया जाय। में सिवेंसों को

विश्वास दिलाता हैं, जैया कि सज़ार् की सरकार ने अभी हो दिलाया है कि उन्हें अपने कर्कथ के समुचित पालन में सब प्रकार का समर्थन ब्राप्त होगा।"

इस मापण में एक मनहासियत जान पहली हैं । उसका मय जोर उस एक बाग्य पर ही जान पहला है, जिसमें साफ धमको वी गई हैं।

दसमें सम्राट् को नरकार के इस विश्याम की पुष्टि को गई है कि मारतीय राष्ट्र के निर्वा दिठ प्रतिनिधियों के परागर्य में पिटिश भारत के भावी जासन के सम्पन्ध में दुष्ट्र निर्णय होना चािंद्र । सदेह उठता है कि मिटिश भारत पर जो हतना जोर दिया गया है को बया उसमें रिया सतों को शामिज नहीं किया गया है । यदि विधान परिषद् को ही भावी दिवान तथार करना है तो किर 'परामशं से' अवदों पर ह्या जोर वयों छाता गया है । यदि घोषणा में मिर्फ यही गाउ कही जातो कि भावी शासन के सम्बन्ध में निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के हारा होगा तो वास्य खोर विचार प्रा हो जागा । परन्तु जय 'परामशं-से' शब्द थाते हैं तो पराष्ट्र कर से यह धानि निकलतो है कि खौर भी कोई सस्या है, जो सजाह देने पाली मंख्या के रूप में कुछ कार्य करेगी । इसिंद्र ए कहा जा सकता है कि सिद्धान्त श्राध्म-निर्णय नहीं है पिएक मिलकर गिर्णय करना है भीर इसीपर विधान के निर्माण की प्रक्रिया शाधारित है।

तीसरी ध्यान देने की यात यह है कि चक्ष्य में 'विदिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों व रियामतों'। से प्रारम्भिक बातचीत की यात कही गई है। वाइसराय के सितम्बर बाले वक्ष्य में 'विदिश भारत तथा रियामतों के प्रतिनिधियों' की यात कही गई थी। वाइसराय के वक्ष्य से स्पष्ट था कि रियामतों के प्रतिनिधि गरेश होना आवश्यक नहीं है आर श्रमुमान किया गया था कि हम में रियामतों प्रजा के प्रतिनिधि भी आ जाते हैं। परन्तु 'विदिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों व रियामतों' के शब्दों के उपयोग से तो हम किर किष्म-प्रसावों पर चन्ने नाते हैं, जिनमें सिर्फ 'देशो राज्य' शब्दों का ही प्रयोग किया गया था। परन्तु हमें यह ध्यान देना चाहिए कि एक दूनरे सिलामितों में वाह्यराय ने कहा था कि 'रियामता आर उनहों जनता को भी भारतीय सम में स्थान मित्नना चाहिए।' परन्तु यहां सिर्फ स्थान देने की ही यात कही गई है।

वक्तन्य की एक नई यात यह भी है कि प्रारम्भिक यातचीत का उद्देश्य विधान तैयार करने के तरीके के सम्बन्ध में न्यापकतम श्राधार पर मतन्य प्राप्त करना है । यहमराय के सितम्बर, १६४४ वाले भाषण में सिर्फ यही कहा गया था कि प्रारम्भिक वातचीत यह जानने के जिए की जायगी कि विधान-परिपद् स्थापित करने के जिए किप्त-प्रस्ताव मान्य है श्रयवा परिपद् की स्थापना तथा उसके कार्यों व श्राधकारों के विषय में कुछ परिवर्तन भी होना है। उस समय न्याप्त पक्तम श्राधार पर समकीते की यात कभी श्राई ही नहीं। यह यिज कुल नई स्क थी; किन्द्र उसे प्रकृष करने का उग जाई इर्शवन जेसा ही था। जाई हरविन ने उस समय जदन के सम्मेजन का सहे श्रय यताते समय श्रधक-से-श्रधिक मतं नय की बात कही थी।

के किन सबसे शर्मनाक बात पाल मेंट का शिष्टमहन्न एम्यायर पार्ल मेंटरी एसोसियेशन जैसी साम्राज्यवादी सख्या की तरफ से भेजने की योजना थी। इस एसोसियेशन के सदस्या में प्रतिक्षियात्री जागों को ही श्रिधिकता थो। यह शिष्टमढ़ ज तो सरकारी ही था श्रीर न गैर सरकारी ही। यह न तो श्रिधिकारियों को तरफ से जा रहा था श्रीर न यही कहा जा सक्ता था कि श्रीधि कारियों से उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यह देवन एक सद्भावना मिरान था। यह समझना किंदिन था कि प्रमुख राजनैतिक नेताओं से मिलकर श्रीर उनके विचारों को जानकर वह क्या करेगा।

प्रमुख व्यक्तियों से सजाह मशिवरा करने के दिन शब वीत हुके थे। परन्तु इस शिष्टमहल का जो यह कार्य बताया गया था कि वह विटिश राष्ट्र की यह तृष्का प्रकट करे कि भारत को विटिश राष्ट्र मंदल में शीव्रता से स्वतंत्र मागीदार राष्ट्र का पद प्राप्त करना चाहिए—यह तो विवाहल मृखंता-पूर्ण ही था। श्वाश्वासन क्या था, यह तो जाने टीजिये, किन्तु उसे किसी गेर सरकारी संस्था के घजाय किसी सरकारी संस्था हारा देना चाहिए था। विटिश राष्ट्र महल में "भागीदार राष्ट्र ' के रूप में स्थान देने की चर्चा वस्तुत. किष्स-प्रस्तावों से हटना था जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विधान-परिषद् यह निर्याय करने के लिए स्वतंत्र शहेगी कि सारत का सम्यन्ध विटेन से रहे या नहीं। श्रकेला 'स्वतंत्र भागीदार राष्ट्र' शब्द समूह विरोधी विचारों को प्रकट करता है।

एसोसियेशन-द्वारा इंग्लैंड के प्रमुख राजनैतिक दलों के पालंमेंटरी प्रतिनिधियों की सलाह से शिष्टमंडल के सर्सों के चुनाव की बात तो हमें ईस्ट इडिया कम्पनी के दिनों में को जाती है, जब दोहरी गासन व्यवस्था थी । इस सबके जपर यह धमकी थी कि सम्राट् की सरकार शासन-सम्बन्धी उच्च कमंचारियों श्रथवा सेना की राजधिक में कभी करने के प्रयत्नों को सहन न करेगी श्रीर वह भारत-सरकार को इन सम्बन्ध में पूरी सहायता देगी । क्या इमसे सरकारी श्रक्त में के मनमानी कार्रवाई करने के द्विए प्रोत्साहन नहीं मिल गया । बहस के बीच केवल श्राशा की एक ही किरण थी ।

मेजर न्याट ने कहा कि भारतीय जनता की हच्छा की यधानता मिलनी चाहिए श्रीर, जहां तक भारत का सम्बन्ध है, श्रीपनिवेशिक पद का टल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

इसके बाद घटनाचक बहुत तेजी से घूमने लगा । श्रव हम घटनाकम की भग करके श्राने की पातों का पूर्वामास देकर हो श्रागे बढ़े गे। पार्ज नेंट के सद्भावना शिष्टमङ्क की, जिसे वस्तुतः वथ्य जानने वाला या दोप निकालने बाला शिष्टमंडल कहना चाहिए, भारत यात्रा के परचात् भारत मन्नो य प्रधान-सन्नी ने भारत-सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में एक घोषणा की।

भारतमंत्री लाई पेथिक लारेंस ने कहा—"सभा की सम्भवत स्मरण होगा कि ब्रिटिश सरकार से परामर्श करने के उपरान्त भारत वापस आकर वाह्यराय ने १६ सितग्वन, १६४४ की नीति के सम्बन्ध में एक घोषणा की थी। इस घोषणा में उन्होंने बताया था कि वेन्द्रीय द प्रान्तीय चुनाव हो चुक्रने पर भारत में स्वशासन की पूर्ण रूप में प्राप्ति के लिए क्या उपाय किये जायगे।

इन उपायों में निम्न भी सम्मितित हैं, प्रथम, बिटिश भारत के निविध्य प्रतिनिधियों व भारतीय रियासर्तों से प्रारम्भिक बानचीत करके विधान-निर्माण करने के उपयुक्त तराके के विषय में स्यापक श्राधार पर कोई समर्माता कर लिया जाय।

"दूबरे, किसी विधान निर्मात्रो सहया की स्थापना, श्रीर-

'तीसरे, एक ऐसी शासन-परिषद् की स्थापना करना जिसे मुख्य राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो।

"देन्द्र में जुनाव पिळ्जे वर्ष के शंत में हुए थे श्रीर कुछ मान्तों में भी जुनाव समार्त हो चुके हैं श्रीर वहा उत्तरदायी शासन की स्थापना हो रही है।

"अन्य प्रान्तों में अगते छु. सप्ताह में बोट पहेंगे । या बिटिश सरकार विचार कर रही है कि चुनाव समाप्त होने पर टपयु क कार्यक्रम को किस सर्वोत्तम तरी है से धमक में लाया जाय ।

"जु कि भारतीय क्रोक्सत के नेतायों से दोनेवाली इस वातचीत की सफलता का महरव केवल भारत क्रोर विटिश राष्ट्र-मंदल के लिए हो नहीं, उदिक ससार की गानित के लिए भी है, ह इसिनिए बिटिश सरकार ने, सम्राट् की स्वीकृति से, मंत्रिसंडन के सदस्यों का एक विशेष शितिविध मडन इस सम्बन्ध में वाइसराय के साथ मिनकर कार्रवाई करने के निए भारत मेजने का निश्चय किया है, जियमें भारत मेजी नार्ड पेथिक नार्रेस, व्यापार विभाग के अध्यन सर स्टेफर्ड किप्स खौर नौ सेनामत्री श्री ए० वी० ऐतोग्जेंडर रहेंगे।

''इस निरचय से लाड वेवल भी सहमत हैं।

"मुक्ते विश्वास है कि ऐपे कार्य में जिस पर ४० करोड जनता का भविष्य निर्मार है घौर जिस मे भारत व ससार विषयक महत्त्वपूर्ण समस्याधों का सम्बन्ध है, सभा मंत्रियों व वाह-सराय के प्रति धपनी सद्भावना व सहायता उपलब्ध करेगी।

"इन मित्रयों की श्रानुपिश्चिति में प्रधानमत्री स्वयं मौसेना विभाग के कार्य की देखरेख श्रापने हाथ में लोंगे श्रीर लार्ड प्रेसीडेयट श्री हरवर्ट मारीसन व्यापार विभाग के कार्य का सचावन करेंगे।

"जहां तक भारत व वर्मा सम्बन्धी कार्यालयों का सम्यन्ध है, उप-मन्नी मेजर आर्थर हैडर्सन मेरी श्रजुपस्थिति में उनका प्रयन्ध करेंगे । परन्तु जब भी श्रावश्यकता होगी वे प्रधान मंत्री की सजाह लेंगे। वे वर्मा सम्बन्धी विपयों को ख़ासतीर पर प्रधान मन्नी के सामने उपिश्यत करेंगे, क्यों- कि वर्मा सम्बन्धी मामलों में सरकार सुक्तसे सम्पर्क नहीं रखेगी।''

प्रधानमत्री श्री क्लेमेंट एटली ने कामन सभा में एक इसी श्राशय का वक्तव्य दिया श्रीर कहा कि मिशन भारत को मार्च के श्रत में जायगा।

#### श्राजाद हिंद फौज के मुकदमे

घाजाद हिंद कीज के मुकदमों से भारत भर में बड़ी सनसनी फैल गई। सबसे पहले कर्नल शाह नवाज, कसान सहगल व लेफिटनेंट दिन्तन पर मामले चलाये गये। सच तो यह है कि उन्होंने कारण प्राजाद हिंद कोज की स्थापना के हतिहास पर प्रकाश पड़ा। मारत में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसका दिन कीन के रोमाचकारी श्रनुभवों व साहसिक कारों को जानकर हिल न टटा हो। जज-एडवोकेट की श्रदालत में जिन घटनाश्रों का बयान किया जाता था उन्हें भारत की साचर जनता वही उत्कटा से निरय ही पढ़ती थी श्रीर निरचर जनता बड़ी उत्कटा से उस्पुकता से उसे सुनती थी। इन मुकदमों का विवरण सुनने के लिए निजी तथा सार्वजिन रेडियों के श्रास-पास भाइ लगी रहती थी। इस सिजिसिलों में श्री भूलाभाई देसाई व उनके हूसर साथियों की सेवाए श्ररयन्त मृत्यवान सिद्ध हुई। श्रदालत में स्वच्छन्दतापूर्वक विचार प्रकट करने की जा सुविधा दी गई उसके कारण पराधीन राष्ट्र के श्रवनी स्वाधीनता के लिए लड़ने के श्रिधिकार सम्बन्ध उद्दार तथा लोकतन्त्रात्मक सिद्धालों का विकास हुआ। मुकदमें रोकने श्रीर यंदियों को मुक्त करने के लिए ज्यापक श्रादोलन हुआ। मुकदमें रोकने श्रीर यंदियों को मुक्त करने के लिए ज्यापक श्रादोलन हुआ। मुकदमों की सुनवाई समाप्त होने पर स्वांत्र श्रीम सुक्त कर दिया। उनके छोडे जाने पर देशमर में खुशिया मनाई गई श्रीर देश मर में श्रविद्या वरारे के वीच 'जय दिंद' कह वर उनका स्वागत किया गया।

यहा यह बता देना श्रशसिंगक न हो कि १६४१ के जाहों में आजाद हिंद फीज के श्रिभेयुक्तों को मुक्त कराने के श्राटोलन के सिलसिजे में देश भर में जी प्रदर्शन हुए उनके कारण कलकत्ते में गोली चली, जिसमें ४० श्रादमी मारे गये श्रीर ३०० से श्रीधिक धायब हुए। इसी प्रकार वयई में भी गोली चली जिस में २३ म्यक्ति मारे गये श्रीर जामा २००

घायत हुए। श्राकाद हिए फौल के दृसरे मुबदमे में जब क्सान रशीद को प्राजनम घेंद्र की सजा दी गई श्रीर प्रधान सेनापित ने उसे घटा कर सात वर्ष का कटोर कारावाम कर दिया तो फिर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए, जिनमें मुसलमानों ने भी भाग लिया । इस सिलसिले में जो प्रदर्शन कलकते में हुणा उम में ४३ व्यक्ति मारे गये श्रीर ४०० के कगभग घायल हुए। यह फरवरी १६४६ की बात है।

इन दिनों के इतिहास में जहां प्रपना छादर्पण है वहां पेचीदिशया भी हैं । शौर स्वसे थिक सुभाप के सम्बन्ध में । क्या उनका इतिहास है—क्या धावपंख है— श्रीर प्या पैचीदिशियां हैं ? सुभाप का जीवन बचपन से उसे एक तुकान था । उसमें हमें रहस्यवाद व ययार्थवाद, धार्मिक लगन व कठोर व्यवहार बुद्धि, गहन मानिएक उद्देग व राजनीतिक कुटनीतिज्ञता का निराला मेल मिस्ता है। हरिपुरा से त्रिपुरी तक वे कांग्रेस के अध्यक्त रहे और इस एक वर्ष के असे में उन्होंने एक शब्द भी मह से नहीं निकाला। सभाप बाबू अपनेकी चारों तरफ के वातावरण दे-प्रापने उसी नेता के. जिसने उन्हें श्रध्यत्तपट के लिए दुना था, श्रीर कार्य-समिति के उन सदस्यों के जिनका निर्वाचन स्वयं उन्होंने किया था, शतुकुल न बना एके। गांधीजी के जिए साधन ही साध्य थे। सुभाष बाबू के लिए साध्य साधन थे। दोनों के दिएकीण में श्राकाश-पाताल का शंतर था। गाधीओ अपनी सहज अनुसति से शेरित होते थे। सुभाप वायू का प्यमदर्शक तर्क या। वे सहस्रस करते थे कि गांधी जी ने जो बार्य मम तैयार क्या है टस में स्पष्टता का श्रभाव है श्रीर स्वयं गांधीजी को भी पठा गहीं है कि स्वाधीनता के लस्य तक पहुँचने के लिए तैयार किये कार्यक्रम में कौन बात किसके बाद आयेगी। यह सिर्फ सुभाप बाबू की ही शिकायत नहीं थी। गांधीजी के विरद्ध यह आम शिकायत रही है। १६२२ में जब गांधीजी से सामृहिक सविनय श्रवज्ञा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि में खुद भी नहीं जानता। वे कुहरे में मोटर चलाने वाले एक ऐसे ढ़ाइवर के समान हैं, जो सिर्फ १० गज आगे तक देख सकता है और आगे पर ददने पर ध्याले १० गज सक देख सकता है श्रीर उससे भी श्रागे बढ़ने पर धगले १० गल तक श्रीर इस तरह श्रपनी मंजिज पर पहुच जाता है। गांधीजी के पास मार्ग का नवशा नहीं रहता, जिसमें धारी बदने वाले घुगाव, पुलियां युज, म चौमुहानिया दिखाई गई हों। पिर भी उनकी यात्रा ठीक होती है, क्योंक टनकी दिशा ठीक होती है। गांधीकी को अपनी सहज अनुभृति द्वारा ही उचित दिशा हा बोध हो जावा है।

जिस समय सुभाप बाबू भारतीय सिविल सिवस की छोट्कर देगटन्छु दास के भटे के मीचे श्राये थे तो वे श्रपने नेता से परिचित थे श्रीर उसके मत्यदे को भी जानते थे, गोकि उन्हें खुद भी इस बात का पता म था कि कॉलेज का युवक रंगस्ट बा १६०८ की बजनता मांभेस का जनरन श्राफिसर कमंदिग किसी दिन श्राजाद-हिद कोल का प्रधान मेनापित यन जानगा। सुभाप बाजू ने श्रपने लिए सेवा शोर वष्टों का मार्ग छुना था, विन्तु यह मार्ग देगवन्छु का दिलाया हुया था श्रीर देशवन्छु का स्वयं भी गांधीलों के कार्यक्रम की कितनी हो बानों के मारवन्थ ने उनसे मतभेद था। इसिलिए जय गांधीजी ने युवा सुभाप को द्वित्वा श्रीवानों से ध्वितित्वत थे। वे उनसे मतभेद था। इसिलिए जय गांधीजी ने युवा सुभाप को द्वित्वा श्रीवानों से ध्वितित्वत थे। ये उन्हें १६२६ में ही खूद जानते थे, जह कार्दीर के छिददेशन से वे उद्धार एवं नथे ये शीर कांप्रम डिमोहेटिङ पार्टी के गांम से एक गये दल की स्थापता की था। यही हार्टी, नुमाप बाजू ने वियना से विद्वक्षाई पटेल के साथ १६३४ में गांधीली हास स्थिनय श्रयज्ञ को वायस होने

के सम्बन्ध में जो यह मस प्रकट किया था कि गांधीजी ने ऐसा करके अपनी असफदाता स्वीकार की है, वह भी एक जानी हुई बात ही थी। दोनों ने शपने सयुक्त वक्तव्य में कहा था, "हमारा यह स्पष्ट मत है कि गांधीजी राजनैतिक नेता के रूप में असफता हुए हैं। गांधीजी से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे किसी ऐसे कार्शम को हाथ में लेंगे, जो उनके जीवन भर के सिदार्जों के विरद्ध जायगा। इसिलिए श्रय नवीन सिद्धातों के श्राधार पर कांग्रेस का नये सिरे से सगठन करने का समय श्रा आगया। यदि समूची कांग्रेस में ऐसी तब्दी जी की जा सके तो इससे श्रव्ही श्रीर कोई बात न होगी। परन्तु श्रवर ऐसा न हो सके तो कांग्रेस के भीतर ही प्रगतिशीज जोगों के एक नये दल का सगठन करना होगा।" यही दल था जिसकी स्थापना सात वर्ष बाद रामगढ़ में हुई। श्राक्षयं तो यही था कि सुभाप बात्र के विचार इसने स्पष्ट होने पर भी उन्हें हरिपुरा श्रिष्ट वेशन का श्रध्यक्ष चुना गया और श्रपने कार्यकान्न में वे बिना किसी कठिनाई के काम बना सके। परेशानी का सामना उन्हें श्रयने साजन दरना पहा।

सवाल उठना है कि गांधीजी दूसरे साल सुभाप वाबू को अध्यक्त क्यों नहीं रहने देना चहते थे। उनके दूसरे वार चुने जाने की गांधीजी सहन न कर सके—यह एक ऐसी बात है लिसे उस समय भी गुप्त नहीं रखा गया था। कदाबित सुभाप वाबू दूसरे वर्ष अध्यक्त इमीलिए रहना चाहते थे कि वियना से बताये हम पर कामस का समठन कर सकें। श्रीर कुछ नहीं तो सिर्फ यही एक दात काफी थी, जिसके कारण गांधीजी को उनका विरोध करना चाहिए था। गांधीजी के विरोध का श्रीर कोई कारण था या नहीं—इसे सिर्फ वही बेता सकते थे। तथ तक जनता इस सम्बन्ध में चुछ भी मत स्थिर नहीं कर सकती।

ये सब घटनाए सुभाप के उस महान कार्य की मूमिका मात्र थीं जो उन्होंने २६ जनवरी, १६४। से १४ श्रमस्त, १६४४ तक के सादे छ वर्ष में किया। यह चमरकारों का कात था। सुभाप बाबू के वीरता दिखाने और वीर से शहीद बन चुकने के बाद मामूजी तीर पर जोरदार शब्दों में उनकी तारीफ कर चेंठना श्रासान है। उनसे दूर का परिचन रखने बाजा कोई व्यक्ति शायद ही कभी उनके चित्र की बिलक्षणता को ठीक-ठीक श्रानुभव कर सके। यहां हमें श्राज़ाद हिन्द फीज के जन्म या श्राने के कार्यों की चर्चा नहीं करनी है। संसार हवना भर जानकर सतीय कर सकता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति था, जो दूमरों के प्रकाश से नहीं चमका बिक जिसमें श्रपना श्रांतरिक प्रकाश था—जिसमें अपने बग से काम करने का साहस था। सुभाप बाबू जानते थे कि सफलता सकोची व्यक्तियों को नहीं बिहक साहस पूर्वक कार्य करने वाने व्यक्तियों को मिलती है। जवाहरता ज ने जाहीर श्राधिवेशन में श्रथ्यच-पद से जो यह बात कही थी उस पर श्रमख सुमाप ने ही किया श्रीर इसी सिद्धात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने श्रपना मार्ग बनावा।

उपतहार
राष्ट्रीय सस्था के रूप में कामेप को स्थापित हुए ६० सान बीत चुके हैं। देश को एक
कराई के नीचे लाने के उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है, गोकि पिछले पांच वर्ष में वह अपनी आबों
के आगे द्विगण्ट्र सिद्धात का विकास भी देख चुकी हैं। यह विदेशी शासकों से भारत के स्थाधीन
होते के दावे को मनवा चुकी हैं। श्राप्तु के विरुद्ध हिसा का प्रतिपादन किये किना ही दह इस
उद्देश्य की प्राप्ति कर चुकी हैं। यह सब है कि श्राहमा पहले के देश-भक्तों का सिद्धांत न था।
मानुश्रमि को आजादी दिनान के निष् अपने उग से काग करने के उद्देश्य से वे विदेश चन्ने गये
थे। जिन महानुआनों ने उन दिनों अपना जीवन इस पुनीत कार्य में अपने उंग से जनाया इनमें

\_{1

## निर्मिखिलित गाम विशेष इप से उण्हीयनीय थे—

- (१) श्री सीरेन्द्र च्होपाध्याय
- (०) ध्री पीर मावरहर
- (३) भ्री एम० भार० राने
- (४) युमारी कामा
- (४) ध्री रयासजी एप्ण धर्मा
- (६) श्री गारकनाथ दास
- (७) धा सुधीन्त्र ये म
- (¤) भी राम विद्वारी योह
- (१) भी माचार्य

शीर इस दर्श में शनित्त थे, श्री सुभाष चन्द्र थोस, जिन्हें इसमें सर्गीत स्थान दिया जा मक्ष्ता है सीर जो दी दार कोर्सस के अध्यक निर्धाणित हा चुके थे। उन्होंने प्रयना नार्म थाप चुत्ता। यहा जाता है कि श्रापने भारत पर चहाई करने के लिए जर्मनी व जापान में दि हुन्त निर्यों की सेना का संगठन दिया। पिर रायर मिली कि १० अगन्त, १६४१ क दिन पायुपान-पुर्धटमा में सावशी मृत्यु हो गई।

विश्वास श्रिक्स में श्रीर भी पका हुआ श्रीर उसी वर्ष जुन व अपसुबर के मध्य में गांधीजी को कठिनाई से अपने अनशन शुरू करने के इरादे की खागने के लिए राजी किया जा सका। इसकें उपरान्त एक व्यक्तिगत सत्याप्रह का आंदोलन उठाया गया और यह आदोलन अपत्वर, १६४० के धन्त में शुरू हुआ। इन महीनों में बनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और यदि गांधीजी सुलह के प्रयत्नों में काग्रस का साथ देते तो भारत का भाग्य ही शायद बदल जाता। जून, १६४० में फ्रांस के पतन के उपरात भारत में युद्ध में सहयोग प्रदान करने के लिए पूना वाला प्रस्ताय पान किया गया । इस प्ररताव को गाधीजी की स्वीकृति नहीं मिली थी, बिल्क गाधीजी उसके विरुद्ध लड़ाई छेड़ने की घोषणा कर चके थे। जुलाई, १६४० में उनके तथा श्री राजगोपालाचारी के मध्य खुले मतभेद का यहींसे श्रारम्भ हुश्रा था। यह दिल्ली की वात है। इसके बाद पूना में श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। गाधीजी पूना में उपस्थित नहीं थे और उनकी श्रन्पित से ही पूना वाले प्रस्ताय के भाग्य का निवटारा हो गया। वाइसराय ने म अगस्त को एक घोषणा की श्रीर श्री एमरी ने १४ श्रगस्त को उसे पार्लमेंट में दुहरा दिया। यह पहला लिखित प्रयान था, जो ब्रिटिश श्रधिकारियों ने देश की राष्ट्रीयता को जांछित करने व भारत की फूट को बढ़ाकर दिखाने के जिए किया था और जिलमें उन्होंने राष्ट्रीय सरकार की मांग को असफल बनाने के लिए देश के प्रमुख दलों को भहकाने और इस प्रकार पूना वाले प्रस्ताव का खारमा करने के उद्देश्य से किया था। यदि कोई देखना चाहता तो इसका कारण उसे स्पष्ट दिखाई दे सकता था। इस प्रस्ताव को गांधीजी की श्रममित प्राप्त न थी। वे तो उसके विरुद्ध थे। जवाहरजान ने भी उसके पत्त में श्रपना मत नहीं दिया था। श्रीर ऐसी श्रवस्था में कार्यसमिति-द्वारा पास किये गये प्रस्ताव हो मानने के लिए बिटिश श्रधिकारी तैयार न थे।

ज्यक्तिगत सरयाग्रद आंदोलन समाप्त हो चुका था। लोग अपने घरों को लौट आये थे। श्रव कुछ करना था। कार्यं निर्मित चुप नहीं बैठ सकती थी। लीग फिर गांधीजी के पास पहुने। दिसम्बर, १६४१ में समिति की बैठक बाग्डोली में हुई। समिति के सदायों में मतभेद था। इधर जापानियों के श्राक्रमण का श्रातंक वड़ा श्रीर उधर देश में श्रसन्तोप की वृद्धि हुई। इसके वाद हिप्स प्रस्ताव श्राये, जिनके सम्बन्ध में उप-भारतमंत्री लार्ड मुस्टर ने कहा था कि प्रस्तावों का मसविदा सिगापुर व बर्मा के पतन पहले ही तैयार किया गया था और युद्ध में एप्रेज़ों की स्थिति बिगइने से इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। जो भी हो, सर स्टेफड-क्रिप्स की बोजना गांधीजी को पसन्द नहीं श्राई-सिर्फ इसीलिए नहीं कि उसका सम्बन्ध गवर्नर-जनरल की शासन परिषद् के पुनस्तगठन के श्रवाया मुख्यत भविष्य से था बल्कि उसमें भारत के प्रातों व रियासतों की खड खंड कर देने के बीज भी निहित थे। गाघीजी ने जिस दिन प्रस्ताव देखे वे उसी दिन दिछी से रवाना हो जाने वाले थे, किन्तु समका बुकाकर उन्हें और अधिक ठदरने के लिए राजी कर लिया गया शौर तब वे कहीं १ श्रप्रैल को दिल्ली से खाना हुए। किप्स योजना की श्रसणला के कई कारण दिये जाते हैं। दुछ लोगों का कहना है कि गांधीजी ने वर्धा से कार्य-सिर्मित-द्वारा ससे ग्रह्वीकृत करने का षड्यंत्र रचा, जो विवदुत्त ग्रसत्य है। श्रन्य लोगों का कहना है कि लंदन में चिंचल ने किप्स के पीछे जो कार्रवाई की टसीके परिणामस्वरूप विचारधारा में एका एक परिवर्तन हो गया। चर्चित का द्वाथ को इसमें निस्सन्देह होगा; किन्तु उन्होंने इस प्रकार पैतरा क्यों बदला ? कारण क्या यह था कि जिस प्रतिकृत परिस्थिति से प्रेरित हो कर फ़िल्स योजना सैयार की गई वह खब नहीं रह गई और खब भारत पर जापान के साक्रमण की खारांका

भी नहीं थी। श्रथवा कारण यह था कि जिस प्रकार पूना वाले प्रस्ताव को गांधीजी का समर्थन प्राप्त न होने के कारण वह वेकार समभा गया था उसी प्रकार गांधीजी के समर्थन के श्रभाव में किएस योजना का नांधीजी पर जो पहला प्रभाव पड़ा उसके वावजूद वे दिल्ली में रहकर वातचीत में भाग जेते तो योजना कदाचिद्र श्रसफल न होती। परन्तु जो बात गांधीजी न श्रे ल, १६४२ में दिल्ली में स्वीकार नहीं की श्री वहीं उ होंने श्रगम्त, १६४२ में बग्वई में मंजूर करली। परन्तु विदिश श्रधिकारियों में यदले की भावना पैदा हो गई थी श्रीर घयराइट में उन्होंने गांधीजी को उनके लाथियों सहित गिरफ्तार कर लिया श्रीर फिर हिंसा के पथ पर बढ़ना श्रुष्ट कर दिया।

#### गांधी-एक सश्लिष्ट मस्तिष्क

गांधीजी के दिन-प्रति-दिन के चक्त्व्यों में परस्पर विरोधी बातें खोज निकालना कोई कठिन नहीं है। हर रचनाएमन कार्य में ऐसी जुटियां, ऐसी किमयां और ऐसा विरोधाभाल मिल सकता है। कोई भवन-निर्माता रातभर में महल बनाकर खडा नहीं कर सकता। इसी तरह एक रात में कोई डावटर मरीज को खट्डा नहीं हर सकता, कोई वकील सुकटमा नहीं जीत सकता, कोई महास्मा पापी का सुधार महीं कर सकता और कोई प्रोकेसर विनार्थी को विद्या नहीं पड़ा सकता। सिरलष्ट मिलाइ के ठवित्यों के प्रयत्नों के पिरणाम क्रमशः एकट होते हैं। खावरयकता इन परिणामों को एक साथ मिलाकर रखने की है। यही कारण है कि गांधीजी की वार्ते कभी-कभी खसम्बद्ध खौर परस्पर विरोधी जान पड़ती हैं। इन सभीके एकीकरण की खावरयकता है। इतना ही नहीं, खसम्बद्धताओं को इटाकर और उन्हें एक साथ रखहर विद्यार करने की भी खावरयकता है। तभी हमें एक सुन्दर भवन खड़ा दिखाई दे सकता है। जहा तक गांधीजी का सम्बन्ध है, वे स्पष्ट कहते हैं और कहीं भी कोई वात दिपाते नहीं हैं।

गांधीजी ने श्रारम्भ में ही बता दिया कि बम्बई वाला प्रस्ताव निर्दोष है श्रीर उसे वापस नहीं जिया जा सकता। उन्होंने यताया कि 'भारत छोड़ो' का दया तारपर्य है खीर फिर वे उसपर जम गये । जहां तक सविनय अवला का सम्बन्ध है, प्रधान सेनापति के रूप में उनके अधिकार का श्रनत हो गया, किन्तु कांग्रेसजन श्रपना साधारण कार्य, जिसमें मासिक संडा-श्रभिवादन भी शामिल हैं, जारी रख सकते हैं । यदि इसमें वाधा पहती है तो इस वाधा का वे बहादुरी से सामना कर सकते हैं। इसका मतलब हुमा व्यक्तिगत सध्याप्रह, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की अधिकार है। यह पूछे जाने पर कि यदि राजनैतिक मार्गे स्वीकार कर जी जाय तो युद्ध-प्रयस्न के प्रति घापका रुख क्या होगा, गाधी नी ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि वे युद्ध प्रयत्न में कोई वाधा नहीं ढाजेंगे। गांधीजो से लदन के 'ढेली वर्कर' के प्रतिनिधि ने प्रश्न किया कि भारत युद्ध-प्रयश्न से किस तरह हाथ वॅटायमा ? गाधीजी ने उत्तर दिया कि भारत धुरीराष्ट्रों के विरुद्ध मित्रराष्ट्रों का अपने मैतिक बल से समर्थन को गा। जुलाई, १६४४ में पार्लमेंट में हुई बहुस के दौराम में जब यह कहा गया कि शार्थिक उसति का राजनैतिक उसति की ऋषेचा श्रधिक महत्व है तो गांधीजी ने श्रानी पूर्व घोषणा को दहराते हुए कहा'कि 'भारत छोड़ो' का नारा कोई अविचारपूर्ण नारा नहीं है, विक यह सो भारतीय जनता की विचारपूर्ण माग है। गांधीजी ने अपनी स्पष्टवादिता का परिचय वाइस-राथ से एए अपने इस पत्र-ट्यवहार के दौरान में भी दिया, जब दे मृत्यु के निकट पहुच गये थे मीर जब इस कलक से बचने के जिए ही सरकार ने उनके बिरुद्ध धारीपों को प्रकाशित करना रुचित समका था। गाधीजी जिन लोगों से पत्र-स्ववहार करना चाहते थे जब रुमसे पत्र-स्ववहार की एनुमरि उन्हें जेल में नहीं दी गई हो उन्होंने पत्र-स्थवहार विलकुल बन्द कर दिया और सिर्फ सरकार से ही लिखा पढ़ी करके उसके लिए परेशानी पैदा करते रहे।

साथ ही गांधीजी ने बदलती हुई परिस्थिति का सामना करने के लिए श्रपने मुख सिद्धान्तों में भी कम संशोधन नहीं किया। पहले कहा जा चुना है कि १४ जून, १६४० को प्राप्त का पतन होने पर गांधीजी ने भारत को श्रिहंमक राज्य घोषित करने का विचार टपस्थित क्या, जिसमें सेना या युद्ध के साधन क्छ भी न रहेंगे। कार्य समिति तथा गांधीजी के मध्य इस विषय को लेकर क, फी यहम हुई । उन्होंने 'प्रत्येक श्रंप्रेज के भाम' एक पत्र किखा । इस पत्र में उन्होंने श्रप्रेजों की जो सकाह दी थी वह पोक लोगों को दी हुई सलाह से भिन्न थी। छापने कहा कि यहि जर्मन ब्रिटेन पर चढ़ाई बरें तो धप्रेजों को एथियार ढाल देने चाहिए। गाधीजी ने जर्मनों के विरुद्ध पोज लोगों के सशस्त्र श्रवरोध को एक हाल ही में हुई घटना के सम्बन्ध में स्त प्रकट करते हुए श्रहिंसा बताया था । परन्तु श्रप्रेजों को दृषियार ढाल टेने की सलाह उन्होंने एक कार्व्यनिक स्थिति को मानकर दी थी । इसके उपरान्त गांधीजी की विचारधारा एक श्रीर ही दिशा में मुट गई । यग्यई में द श्रगत, १६४२ को श्राखिल भागतीय वाप्रेस कमेटी के सामने उपस्थित प्रस्ताव का स्मर्थन करते हुए गांधीजी ने युद्ध में सरास्त्र सहायता का समर्थन कर दिया, गांकि यह स्पष्ट था कि जय कामेस के लिए सहायता की योजना को श्रमज में लाने का श्रवसर श्रायमा हो गाधीजी स्वयं श्रजम रहेंगे श्रीर कामेस के इस कार्य में बाधा न टालकर सनीप कर खेगे। श्रपने यही विचार गाधीजी ने हो वप बाद जुजाई, ११४४ में 'हेली वर्कर' के प्रतिनिधि से बातें करते हुए दुहरा दिये। आपने एक समाज का जवाब देते हुए कहा कि यदि मित्रराष्ट्र अपने युद्ध को न्याय का युद्ध मानते हैं और इहते हैं कि वे कोकतत्रवाद की रक्षा के किए जह रहे हैं तो उन्हें भारत को आजादी दे वेमी चाहिए। दूसरे शब्दों में गाधीजी यह मानने को तंयार थे कि लड़ा जाने वाला युद्ध लोकतत्रवाद के सिहान्त की स्थापना श्रीर ससार में उसके विस्तार का एक साधन है।

गांधीजी की विचारधारा का जो पेरस के पतन से लेकर वारसा तथा क्रेकाड की लहाइयों तक घष्ययन करते रहे हैं, उन्हें इसमें जुछ भी सदेह नहीं होगा कि आधुनिक विचारधारा तथा घदली हुई परिस्थितियों तक पहुंचने के लिए गांधीजी को कितना आगे बढ़ना पए। होगा । इसके घलावा, गांधीजी की उन्थों ना एक और भी मनोरजक पहलू है । गांधीजी आपने आधारमूल सिद्धान्तों को यवलती हुई परिस्थितियों के अनुकृत बनाकर ही मास्ते व वाशिगटन की महान् शिक्यों को चलायमान कर सकते थे । प्रेसीडेंट क्जवेच्ट, जो २१ जुलाई के दिन चंधी चार राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किये गये थे, लाइन जाने वाले थे । इन्हीं दिनों 'प्रयदा' में कहा गया कि राष्ट्रपति क्जवेच्ट चिंज पर भारत के सम्यन्ध में अटलांटिक अधिकारपत्र अमद्य में लाने के लिए जोर उन्लेंगे। इतना रक्तपात होने पर भी भारत पर इंग्लेंड के अधिकार को क्या धमरीका तथा रूस कभी सहन कर सकते थे ? बहुत से लोगों का विश्वास है कि जिस पकार किप्स योजना अमरीका के द्याव का परिणाम थी उसी प्रकार शिमला सम्मेलन रूसी हवाव की परिणाम था।

गांधीजी के महान् प्रयत्नों तथा कांग्रेस के उनके प्रति सहयोग का तारकालिक परिणाम चाहे यो हो थोर गांधीजी ने युद्ध के प्रति अपने ६िएकोण में समय-समय पर चाहे जितने समसीते वर्षों न किये हों, फिर भी जहां तक श्राधारभूत सिद्धान्तों का सम्बन्ध है उनकी स्थिति युगों से खबे हुए पर्वत-णिखरों के समान अचल और जीवन के महान् सन्यों की तरह बाजेय वही और सत्य व स्रिंद्धां के सिद्धान्तों के समाम दुर्भेश रही। गांधीओं भी संसार की मई व्यवस्था का स्वम देखते ये; किन्तु यह, शिटेन व श्रमरोका जैसी थेगली लगी हुई व्यवस्था म थी, जो साम्राज्यवाद का ही एक दूसरा रूप थी। गांधीजी के शब्दों में मई व्यवस्था की कसौटी यह थी कि वह निस्वार्थ भावना तथा विश्व प्रेम पर श्राधारित होनी चाहिए। गांधीजी ने श्रपनी नई व्यवस्था की रूपरेखा सपनी कुछ मुलाकातों च वक्तव्यों के मध्य बताई।

गांधीजी ने कहा, "आपको एक ऐसी केन्द्रीय सरकार की करपना करनी पहेगी, जिसे विटिश सेना का समर्थन प्राप्त न होगा। यदि यह सरकार सेना के बिना कायम रह सके तो उसे हम नई ज्यवस्था कहेंगे। यह एक ऐसी घस्तु है, जिसके लिए इमें प्रयत्न करना चाहिए। यह कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसकी प्राप्ति इस सस.र में न हो सके। यह एक ब्थावहारिक कार्य है।" उन्होंने आगे कहा, "आप देखते हैं कि अब शक्ति का केन्द्र नई दिखी. एककता या बन्बई जैसे पहे शहरों में है । मैं इस शिक्त ज को हिन्दुस्तान के सात जाख गावों में बाट देना चाहता हूं। इयका मतलब हम्रा कि शदित फिर न रह जायगी। दुसरे शब्दों में मैं तो यह चाहता है कि शाम जो सात जाज डाजर इंग्लैंड के इंग्पीरियल बैंक में जमा है उसे घटाले निकालकर हिन्द्रसान के सास जाख गांधों में बांट दिया जाय। तय हर शांव की एक एक डाजर मिल जायगा। दिल्ली में जमा सात साख डातर जापानी वायुयान मे गिराये जाने वाले एक वम द्वारा जगमात्र में नष्ट ही सकते हैं, हिन्तु-गांव में जाकर कोई लोगों से उनका धन नहीं छीन सकता। तब इन सास साख गांवों में स्वेच्छापूर्वक सहयोग हो सकता है । यह सहयोग नाजी उपायों द्वारा मात रुहयोग से भिल होगा । स्वेच्छापूर्ण सहयोग से सच्ची आजादी हासिल होगी । यह एक ऐसी व्यवस्था होगी. जो सोवियट इस-हारा कायम की नयी व्यवस्था से कहीं उत्तम होगी । कुछ कोग कहते हैं कि रूस के काम करने के दग में कठीरता जरूर दोवी है, किन्तु यह वठीरवा निर्धन तथा दिवात वर्गं के लिए की जाती है, इस लिए श्रद्यी होती है । अभे इसमें ध्व्छाई पिलरुल नहीं मिलती। कुछ जोगों का कहना है कि इस कडोरता के कारण ऐसी धराग्रकता मच जायगी, जैसी पहले कभी पहीं मची थी। मुक्ते विश्वास है कि इस भ्रराजकता से हम इस देश में बच जायंगे।"

जिन दिनों सान फांसिस्कों में सम्मेलन हो रहा था, गांधीजी ने एक वहा चमस्कारपूर्ण चक्कय दिया। आपने कहा कि विश्व की शान्ति के लिए मारस की रहाधीनता आवश्यक है। १७ अभैल, १६७४ को महात्मा गांधा ने वम्मई से एक चक्कच्य निकाल कर कहा कि खान फांसिस्कों में एकत्र राजनीतिझों को क्या करना चाहिए.—

"शान्ति के लिए सब से पहली णावश्यकता सभी प्रकार के विनेशी नियत्रणों से भारत की मुक्ति है; निर्फ ह्वीजिए नहीं कि भारत साम्राज्यवादी गुन्नामी का ज्वलत ऐतिहासिंक उदाहरण है बिएक हसलिए भी कि यह एक ऐसा पएा, प्राचीन च सरकृत देश है, जो १६२० से सिर्फ सत्य व श्रिहेंसा के एक मात्र घरत्र होरा लक्ष्ता रहा है।" घ्रापने आगे कहा, "प्रयत्नी आजादी की लक्ष्में भारत की इस श्रिहेंसा के हथियार से ध्राप्ती सफलता मिली है। भारत की राष्ट्रीयता भी ध्रवर्राष्ट्रीयता का ही दूसरा रूप है जैसाकि प्रक्षित भारतीय कांग्रेस कमेटी के ध्रमरत वाले प्रस्ताव से प्रकट ही चुका है, जिसमें कहा गया था कि स्वाधीन होने पर भारत थिल्व संघ में सिम्मितित हो जावगा और पंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हक्ष करने में सहयोग प्रदान करेगा।

"गोकि में जानता हैं कि कहे था किखे हुए शंब्दों के मुकायके में सीन कहीं उत्तम होता है, किन्तु इस सिद्धान्त की भी सुक्ष सीमाएं हैं। कुछ दिगों में साम फोसिस्को-सन्मेजन हो रहा है। मुक्ते नहीं माल्म कि उसकी कार्य सुची बया है। शायद बाहर वाला कोई व्यक्ति नहीं जानता। यह कार्यम चाहे जो हो, इसमें सडेह नहीं है कि सम्मेजन में युद्ध के उपरान्त संसार की व्यवस्था के सम्ब ध में अवश्य विचार किया जायगा।

"मुक्ते आशका है कि विश्व सुरहा के जिस भवन का निर्माण किया जा रहा है टस के पीछे अविश्वास और भय छिपे हैं, जिनके कारण युद्ध छिदते हैं। इसिकए, मैं युद्ध की तुलना में गान्ति के पुजारी के रूप में अपने विचार प्रकट करता हैं।

"में अपनी हम धारणा को फिर मे इकट करना चाहता हू कि जवतक मित्र राष्ट्र व हुनिया वाले युद्ध और उसके साथ ध खे फरेबों का त्याग कर सभी राष्ट्रों व जातियों की घाजादी व समानता के सिद्धान्त के श्राधार पर प्रयत्न न करेंगे तब तक वान्तिक शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। यदि दुनिया से युद्ध का नाम-निशान मिटाना है वो उससे एक राष्ट्र-हारों दूसरे राष्ट्र का शोपण व पराधीनता को पहले मिटा होगा। सिर्फ ऐसी ही हुनिया में सनिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्र जोर-द्याव या शोपण से मुक्त रह सकते हैं।

"(१) शानित के लिए सब से पहली आवश्यकता सभी प्रकार के विदेशी नियन्नणों से भारत की मुक्ति हैं, सिर्फ इसिलिए नहीं कि भारत साम्र ज्यवादी गुलामी का उवलंत ऐ तहासिक खदाहरण है, बिल्क इसिलिए भी यह एक ऐसा बट़ा, धार्चीन व सरकृत देश है, लो १६२० से सिर्फ सत्य व शहिसा के एक मात्र शहत द्वारा लहता रहा है।

"गोकि हिन्दुस्तानी सिपाही ने हिन्दुस्तान की श्राजादी की जहाई नहीं लड़ी है किर भी उसने युद्ध के दिमियान यह दिखा दिया है कि कम से-कम चड़ने में यह ससार के क्षोत्तम योद्धाशों में कम महीं है। में यह बात सिर्फ इस श्रारोप का उत्तर देने के जिए कह रहा हूं कि भारत ने शान्तिसय संग्राम सैनिकोचित गुर्गों के श्रभाव में किया है।

''इससे में यही पिरिशाम निकालता हूँ कि यहावान के लिए हिंसा की तुलना में श्राहंसा का श्राश्रय लेने में श्रधिक वहादुरी है। यह धिल उल दूसरी वात है कि हिन्दुस्तान श्रमी ऐसी श्राहंसा का विकास न कर पाया हो। फिर भी इस से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत ने श्राहंसा के हारा ही श्राजादी के लिए प्रयत्न किया है और उसे इस प्रयत्न में इस सफलता भी मिली है।

- '(२) भारत की श्राजादी से ससार के सभी शोपित राष्ट्रों को प्रकट हो जायगा कि उनकी श्राजादी समय भी निकट श्रा गया है और अब वे किसी हालत में शोपण के शिकार नहीं वर्नेंगे।
- "(१) शान्ति न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शान्ति कायम करते समय दढ देने या ददला लेने की भाषना न रहे। जर्मनी और जापान को अपमानित नहीं करना चाहिए। शक्तिशाली लोग बदला लेने की भाषना से कभी कोई कार्य नहीं करते। शान्ति के फल का उपभोग हम सभीको बाट कर करना चाहिए। हमारा प्रयत्न शत्रधों को मित्र बनाने का होना चाहिए। मित्र-राष्ट्रों के पास कोकतन्त्र-भावना प्रकट करने का यही एक मात्र साधन है।
- "(४) उपर जो कुछ कहा जा चुका है उस से यह परियाम निकचता है कि निरस्त्र किये हुए जोगों पर श्रस्त्रों की सहायता से शान्ति न जादी जानी चाहिए । समीको निरस्त्र कर हेना चाहिए । शान्ति की शर्तों को श्रमज में जाने के बिए श्रंतर्राष्ट्रीय पुर्विस होनी चाहिए।

यह श्रंतर्राष्ट्रीय पुलिस दल भी मनुष्य की कमजोरी के प्रति एक रियायत होगी; क्योंकि पुलिस-दक्ष को शान्ति प्रतीक नहीं कहा जा सकता।

"यदि शानित की ये शर्तें मजूर कर जी जाय तो त्रिटिश साम्राज्यवाद-द्वारा नामजद किये गये भारतीयों के प्रतिनिधित्व का स्वांग समाप्त हो जाना चाहिए। यह प्रतिनिधित्व न रहने से कहीं द्वरा है। इसिलए सानफ्रासिस्को में या तो भारत का प्रतिनिधित्व निर्वाचित प्रतिनिधिनद्वारा होना चाहिए श्रीर या प्रतिनिधित्व होना ही नहीं चाहिए।

'म श्रगस्त, १६४२ के कांग्रेस के प्रस्ताव से स्पष्ट है कि श्राजाद भारत किस बात का

"यद्यपि इस संकट के समय श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्बन्ध मुख्यत भारत की स्वाधीनता श्रीर रचा से है किर भी कमेटी का मत है कि भविष्य में ससार में शान्ति, सुरचा तथा सुक्यवस्थित उन्नित केवल स्वाधीन राष्ट्रों के विश्व-सब की स्थापना से ही हो सकती है श्रीर कोई दूसरा श्राधार नहीं है जिससे श्राधुनिक संसार की समस्याए इल हो तकें, ऐमा विश्व-सब स्थापित होने पर उसके गठन में हिस्मा लेने वाले राष्ट्रों की स्वाधीनता की रचा हो सकेगी, एक राष्ट्र का दूसरे द्वारा श्राक्रमण व शोषण से बचाव हो सकेगा, राष्ट्रिय श्रव्यायक्वक समुदायों की रचा हो सकेगी, पिछड़े हुए प्रदेशों व वर्गों की उन्नित सुनिधित हो सकेगी श्रोर सबके कच्याण के लिए सतार भर के साधनों का सकलन व उपयोग किया जा सकेगा। ऐमे विश्वसंघ की स्थापना होने पर सभी देशों में निरस्त्रीकरण सम्भव हो सकेगा। राष्ट्रीय रथल, जल तथा वायुसेनाथों की किर कोई श्रावरयकता न रह जायगी श्रोर किर सब की सेना विश्व में शांति कायम रखेगी श्रार राष्ट्रों का हमलों से बचायेगी। श्राहाद भारत प्रसन्नतापूर्व ऐसे विश्वसंघ में सम्मिलित होगा श्रोर श्रन्य देशों में समानता के श्राधार पर सहयोग करता हुश्रा श्रवर्शव्योग समस्यान्नों के निवटारे में सहायक होगा।'

"इस तरह भारत की श्राजादी की मांग स्वार्थपूर्ण नहीं।"

श्रव सतार महसून करता है कि श्रारम्भ में युद्ध-ट इरेगों की व्याख्या क्या नहीं की गई यी। यदि श्रारम्भ में कह दिया जाता कि युद्ध समाप्त होने पर सम्पूर्ण पृशिया श्राहाद यूरोप व श्रमरीका की जजीरों से यध जायगा, बर्सा, सिंगापुर, हिंद चीन, मलाया श्रीर जापान पश्चिमी देशों के गुलाम बन जायगे श्रोर चीन मिन्नराष्ट्रों की द्या पर निर्भर रह जायगा तो किर कीन मिन्नराष्ट्रों के युद्ध पयत्नों में हाथ बँटाता ? श्राहाद भारत की माग इन पृशियाई देशों को श्राहाद कराने को था। श्राहाद भारत सक्वे विश्व सब का हामी है। वह ऐसे विज्ञान का हामी है, जो प्राणा की रहा करता है न कि जो नष्ट करता है जो श्रमाव श्रीर क्ष्ट का निवारण करता है वह बेकारों को नहीं बढ़ाता, जो सहयोग की भावना का प्रमार करता है श्रीर प्रतियोगिता का भाव नहीं पदा करता, जो देशों को एक-दूसरे के निकट लाता है श्रीर उन्हें एक-दूसरे से श्रिषक हूर नहीं जे जाता। श्राहाद भारत विनन्नता से प्ररन करता है कि शरीरों को जोड़ने तथा श्राहमाश्रों को प्रकृ करने से समार का क्या लाभ हो सकता है।

हेनीय ल तथा नेपोक्तियन के बारे में मशहूर है कि उन्होंने शशुद्धों की श्रपनी कला सिखा-कर श्रानो पराजर के याज बाये। शायर काप्रम के लिए भी यही कहा जाय। काशस ने जिटिश श्रविकारियों को सस्पाप्रद के युद्ध का सबक पूरी तरह सिखा दिया है। शत्रु हमारे सभी सैनिकों व श्रपतरों से परिचित हो चला है, जो विद्युत्ते समय में जह शुके हैं श्रीर जो श्रागे भी अप सेवाएं व्यपित करने के लिए वचनवर्श हैं। नमक-सस्याग्रह के समय कांग्रेनियों ने जिस साहस तथा क्षानी यान्ति का परिचय दिया उसे देशकर लाक हरियन चिकत रह गये थे और उनकी दुदि चकराने कारी थी। किर उन्होंने लाठीचार्ज तथा सिन्नयों को अपमानित व घायल करने की तरकी कि लिन की। लाक हरिवान ने जहां-समास किया वहींसे ज्ञार विलिगहन ने आरम्भ कर दिया। कार जिगकिथनों एक परा ज्ञारों यद गये। उन्होंने उन सभी को गिरफ्तार करके अगस, १६४२ के जांयोन्तन को रोका, जिनके खांदोन्तन में मार्ग कोने की सम्भावना थी। यह जर्मनी के विटेन पर होने वाले सामू हिक हवाई हमले के समान एक हमला था। या कहा जाय कि यह तो पर्व वाई और दुरागह व हिंसा की शक्तियां यनवानी हो रठीं। विटेन यही चहिता था। यह अहिंसा के स्तर पर जान चाहता था, जिससे तरवागह की शक्तियां करमरा नाकाम हो गई और दुरागह व हिंसा की शक्तियां यनवानी हो रठीं। विटेन यही चहिता था। यह अहिंसा के स्तर पर जान चाहता था, जिसमें उसकी शक्ति अनेय थी। सरयाग्रह को नाकाम करना वाहतन में कांग्रेस ने ही विटिश अधिकारियों को लिखाया था। किर भी इस उच्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सासत, १६४२ का मस्ताव पास करके कांग्रेस ने देश को विदेशी शायन से मुक्त करने का प्रयान किया, किन्तु उसे प्रस्ताव को अमन में जाने का समय नहीं मिन सका।

कीन कहना है कि कामेस श्रसफल रही ? क्या कभी ऐमा हुन्ना है कि माली ने किसी पीधे को खाद दी हो श्रीर दूसरे ही दिन सुत्रह देखा हो कि पित्तया श्रीर फल लगे या नहीं ? प्या यह नहीं कहा गया कि धामिक उन्नित शही हों के रक्त के बोज से हुई है ? परन्तु क्या धामिक उन्नित शही हों के रक्त के बोज से हुई है ? परन्तु क्या धामिक उन्नित एकाएक छी हुई है ? क्या महादेव देमाई, रणजीत पिटत, सस्यमूर्ति श्रादि ने श्रपने प्राण व्यर्थ ही दिये ? क्या तोगों से उदा दिये जाने वाले हजारों व्यक्तियों का लहू बेकार जायगा ? कीन जानता या कि कस्त्रवा स्मारक कीप में १, २४,००,००० इक्ट्रे हो जायंगे, जबिक श्रीब सिर्फ ७४ लाख के लिए की गई थी ? यदि श्राप विश्वविद्यालयों के श्रेजुएटों से ऐसी भारतीय गारी के सम्बन्ध में श्राधा एष्ट लिखने को कहें तो यही दिनकत होगी। ऐसी सती का नाम भारत मर में सुनहरे श्रन्तरों से लिखा हुश्रा है। श्राज तक किसी भी श्रान्दों का परिणाम उसके चलते समय देखने में नहीं श्राया। बीज को जमने में समय लगता है श्रीर तब कहीं पौधा उगता है श्रीर भूतता व फलता है। पौधे के पहले फल का उपयोग हम कर चुके हैं। यह फल था प्रान्तीय स्व-शासन श्रीर शोध ही हम वास्तिवक स्वराज्य का मजा भी चखेंगे।

ह्यता हुआ जहाज श्रपना ढाचा, व्यक्तियों तथा प्राण्य हिणा नौकाओं को अपने में समेट सेता है। साम्राज्य के द्वते हुए जहाज से अभी हमारी रहा हुई है। हम उन ह्यते हुए जहाज की समेट में आने वाले थे, किन्तु ज्ककर हमने अपनी रहा कर ली। अब हम आजादी का अपनीग करने के लिए बच गये हैं।

सफजना सिर्फ वीरों को ही नहीं मिलती। वह न्याय के समर्थकों की भी कम ही मिलती है और यदि मिलती है तो देर से मिलती है। क्या अग्रेज जो अपने को न्याय के पह में सममते थे और बह दुर भी बनते थे कभी नारमंडी के सेलारिनो नाम कर स्थान पर और दिल्ली फ्रांस में किर उत्तरने की कल्पना उस समय कर सकते थे, जब उनकी ढाई लाख सेना डक्क से सिर पर पैर रखकर भागी थी ? १४ जून् १६४० को जब पेतिस का पतन हुआ था उम समय कीन कह सकता था कि २३ अगस्त १६४४ को ही पेरिस पर मिल्लाड्रों का किर से अधिकार हो जायगा ? सकता था कि २३ अप्रीका मिल्लाड्रों के हाथ से निकला था और अर्मन सेना सिकदिया से

७० मीख की पूरी पर शक्ष श्वामीन एक पहुंच गई थी, उस समय कौन कह सकता था कि उसी कर्मन सेना को क्षपना बोरिया-अंधना गांध कर दिगोली व द्रयूनिस से चले जाना पहेगा। जप रूस विजयिनी जर्मनवाहिनी-द्वारा पद्दिल्ति हुआ था उस समय कौन कह सकता था कि वह स्टालिन-आह की लए हूं लक्ष्कर १६४३ में १८१२ की उन घटनाओं की पुनर वृत्ति करेगा जय फ्रांम सी सेनाश्रो को पराजित होकर मास्को से लीट आना पदा था? उन दिनों -की याद कीजिये जब चेकोस्लोवाकिया पर क्ष्वता हुआ था और क्षीट पर धुरीराष्ट्रों ने विजय पाई थी-उस समय कौन कह सकता था कि एक दिन पूर्वी यूरोप के सभी देश एक एक करके हुनते हुए जहाज से निकल कर राष्ट्रीय जीवन का विकास करने के लिए बच जायंगे? हसी तरह किनका खयाल था कि जापान विना किसी शर्त के मित्रराष्ट्रों के आगे आत्म-समर्पण कर देगा? द्वितीया के दिन हमें आशा करनी चाहिए कि समय आने पर पूर्ण चद्र आकाश में किर चमकेगा और जो संसार र्थाधकार में कुषा हुना है उसे पुन. आजोकित कर रेगा।

हमें यह भी स्मरण रचना चाहिये कि सिवनय श्रवज्ञा-द्वारा यि तुरंत सफलता नहीं मिलती तो कम-से फम उसकी वाकालि क श्रसकल गा से वह श्रव्यवस्था और मायूसी नहीं धाती, यह निराशा, नपु सकता व सुस्तो नहीं फैलती, जो सशस्त्र विद्रोह या श्रावकवादी पद्यन्त्र की श्रसकलता के याद फैल जाती है।

युद्ध के दिनों में कामेप पर स्वाधीनता श्राथना राष्ट्रीय सरकार प्राप्त न करने के लिए होषागेरण किया जाता है और इस इष्टि से उस ही नीति व प्रतिवादों की खालोचना भी की जाती है। चलिए तर्क के विचार से एक चुण के जिए मान जिया जाय कि कामेस की पराजय हुई। परन्त क्या मनुष्य सिर्फ सफलता का ही दावा का सकता है ? यह उसकी शक्ति के बाहर की बाव है। इसान का फर्ज सिर्फ कोशिश करते रहना और इस कोशिश के बीच, ज़रूरत हो तो, सत्य व श्राहिसा की सदद से अपने मकसद तक पहुंचने के लिए कष्टों के स्वागत व बलिदान करने की तैयार रहना है। वर्नार्दशा ने कहा है कि ''कोशिश व काम करने से गत्ततिया होती हैं छौर सफलाता भी मिलती है: किन्तु कुछ में करके खपचाप दें रहने की तलना में इ.च्छा यह है कि गलतियां करने में जीवन न्यतील कर दिया जाय। यह जीवन कहीं श्रधिक सम्मानपूर्ण व उत्योगी है।" कामेसजन के लिए यह सोचता छुंछी त्रसल्ली नहीं कही जा सकती, बिक उनका दिला में यह सन्तोप काना उचित ही कहा जायगा कि उनकी सेवाएं श्रीर उनके बिलदान व्यर्थ नहीं गये बिलक उनपे हमारी राष्ट्रीय स्वाधे नता व श्राजारी की टोस नींव पढ़ गई। कांग्रेस ने बम्बई वाला शस्ताव पास करके देश की ऐतिहासिक श्रावश्यकता के श्रनुपार काम किया या कह सकते हैं कि वैज्ञानिक श्रावश्यकता के श्रनुसार काम किया। किप्स योजना की असक जता के बाद इमारे अन्दर एक कमी आ गई थी और यह कमी घम्बई वाले प्रस्ताव से दूर हुई। यदि प्रस्ताव का स्पष्ट परिणाम दिखाई देता तो सभी महात्मा की तारोफ करते । इस स्पष्ट परिणाम के श्रभाव में महात्मा एक ऐसा गाधी हो गया, जो गलती कर बैठा। यहा यही कहा जा सकता है कि पहले हुए निश्चय पर बाद के अनुभवों के आधार पर कोई निर्णय न देना चाहिए।

सस्य इतना ही नहीं है। गांधोजी ने वाइमराय के सम्मुल "निश्चित तथा रचानात्मक नीति" का जो ममितदा उपियत किया उसमें वाइमराय से भारत की स्वाध नता की तुरन्त घोषणा करने की बात कही गई थी। इस बात ने बिटेन के अनुदार, उदार तथा मज़दूर-दलों

# मंत्रिमंडल की सफलता

कांग्रेस की सफताता पर श्रधिक विस्तार से विचार करने से पूर्व भारत तथा उसके प्रान्तों की श्राधिक ब्यवस्था के सबन्ध में एक शब्द कह देना श्रसगत न होगा, क्योंकि इस तरह हम उसमें हुए परिवर्तनों को भती-भांति समक सकेंगे।

राजनैतिक तथा शासन-सम्बन्धी चेत्रों के समान भारत की श्राधिक व्यवस्था भी संघ प्रणाजी की तरफ उसति कर रही थी । १६१६ तक भारत की श्राधिम-त्यवस्था एक प्रकार से समिक्ति तथा अलंदनीय भी और इस दृष्टि से प्रान्तीय सरकारें जिला बोडों से भी गई गुजरी थीं. क्योंकि जब जिला बोर्ड़ों को नये कर लगाने के श्राधिकार ये प्रान्तीय सरकारों को ये श्राधिकार म थे। १८७1 तक प्रान्तीय खर्च की प्रत्येक पाई पर केन्द्रीय निमत्रण रहता था श्रीर उसके वाद १६१६ तक कुछ ढील कर दी गई थी। १६१६ में केन्द्र व प्रान्तों के प्राय के साधनों का विभा-जन हुआ और कुछ साधन जैसे भूमि की माक्युजारी, आवकारी आवकर, स्टाम्प, जङ्गलात व रिजिस्ट्री-कराई सम्मिलित रखे गये । केन्द्रीय साधन थे, श्रफीश, नगक, जकात, व्यापारिक कार-बार, छौर प्रान्तीय साधन, सिविल विभाग, प्रान्तीय निर्माण कार्य तथा प्रान्तीय महसूल छादि थे। मॉं-टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार श्रमत में श्राने पर श्रायकर सम्मिलत साधन नहीं रह गया । केन्द्र के पास डाक, श्रायकर, रेखवे, टेलीयाफ श्रीर सेना के साधन थे श्रीर प्रान्तों के पास भूमि से प्राप्त होते वाली मालगुजारी, सिंबुाई की दरें, स्टाम्प, रिजस्ट्रेशन, श्रायकारी श्रीर जहलात के साधन थे। प्रान्भें को आयकर का भी एक अंश मिलता था। मेस्टन निर्णय के अनुमार १६२२-२३ से घंगाळ को तथा १६२४-२६ से श्रन्य प्रान्तों को केन्द्र-द्वारा रकमें देने की प्रगाली तोड़ दी गई । यह प्रणाली १६२ द-२६ में विलक्कल समाप्त करदो गई । परन्तु श्रय भी केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को कर्ज देती है।

१६३४ के कानून के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार थी । प्रान्तों को अपने चेत्र
में स्वायत्त शासन दिया गया और आर्थिक दृष्टि से उन्हें नये सिरे से काम करने का
स्रयसर दिया गया । केन्द्र के प्रति उनका १६३६ से पहले का जो कर्ज १६ करोड़ के
स्रामग था उसे रह कर दिया गया । इसके अलावा प्रति वप उन्हें केन्द्र को जो रकम
देनी पहली थी उसमें १॥ करोड़ की और कमी की गई । इसके अतिरिक्त, उन्हें स्रायकर
की रकम में से आधी मिलने बगी, जिसके परिणामस्त्रक प्रान्तों को १६३७-३८ में १५ करोड़
का और १६३८-३६ में १६ करोड़ का लाभ हुआ । इसके कारण देन्द्र के अनुपात में लगातार
कमी होने लगी। एक वीसरी मद जूर के निर्धात-कर की थी जो जूट उरपन्न करने वाले चार प्रान्तों
को दी गई। इस न्यवस्था के अनुसार इन प्रान्तों को १६३७-३८ में २० करोड़ व १६३८-३६ में

२ ई फरोद रुपये मिछे । उसके खदाना, केन्द्र की सरफ से पाँच प्रान्तों को वार्षिक सहायता भी मिलवी थी ।

संयुक्त प्रान्त में मंत्रिमंद्रल की स्थापना साधारण परिस्थिति में नही हुई बविक इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हुए । चुनाव से पूर्व कांग्रेस की बहुमत प्राप्त करने की चिन्ता थी, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्तप्रान्त में कांग्रेस व कींग के मध्य कुछ सहयोग देखा गया जबकि वृसरे प्रान्तों में उनके बीच युक्तकर संघर्ष हो रहा था।

फ़र्रें इस सोसाइटी के श्री दोरेस खजेग्जेंडर 'क्रिप्स के समय से भारत' में संयुक्त प्रान्त श्री राजनीति की चर्चा करते हुए लिखते हैं, "१६३७ के जुनाव से पूर्व कांग्रेस व मुश्लिम लीग में जुनाव सम्बधी सममौता सा था। स्युक्तपान्त में, जिनमें कांग्रेस की घकेले बहुमत ग्राप्त करने की आशा म थी. उनके मिलकर काम करने की सम्मीद की जाती थी और कहा जाता था कि अगर मित्र-मंडल कायम हथा तो उसमें दोनों ही भाग लेंगे।" वास्तव में वस्तुस्थिति यह न थी। दरप्रसत हुआ यह कि मुस्लिम लीग के प्रसिन् नेता तथा प्रान्तीय पार्लीमेंटरी घोड के प्रधान चैधरी खली कुरजमा ( जो लीगी रुम्मीदवारों के चुनाव की देखरेख कर रहे थे ) श्रीर प्रान्तीय मांग्रेस के चुनाव-सम्बन्धो श्रधकारी उम्मीदवारों के चुनाव के विषय में मिल गुल कर काम कर रहे थे। चूंकि सुन्धिम सीटों के लिए तारलुकेदारों का दल नवाय छुनारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा था इसलिए कांग्रेम के लिए लीग से मिलजलकर कार्य करना स्वामाविक था । यह सलाइ-मश्रविरा यहा तक घड़ा कि मि॰ रफीश्रहमद किरवर्ड, के श्राम-चुनाव में हार जाने पर, जब वे एक सीट के उप-चुनाव के किए खड़े हुए तो उनके विरोध में कोई उम्मीरवार खडा नहीं किया गया श्रीर वे निर्वि-रोध चुन विये गये। इसमे कुछ वोगों में यह धारणा फैल गई कि सयुक्तप्रान्त में मिलीजुबी वज्ञारत होगी। कम-से-कम उसमें खली हुन जमा का रहना तो निश्चित ही था। कामेस को चुनाव में छ केले ही बहुमत प्राप्त हो गया । कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड के जेन्नीय सदस्य मौ० अबुल कवाम श्राजाद ने पोड के श्रध्यत्त सरदार बद्धम भाई पटेल से चौ० ललीकुज्जमा की मंत्रिमहत्त में लेने की थनुपति प्रस कर लो। खली हुज्जमा साथ में नव व मोहरमद इस्माइल को भी म त्रिमंडल में बेना चाइते थे। परनतु दो मुस्लिम मत्री मि० किदवई व द्वार्फन इमाहिमके पहले ही होने के कारण स्थान केवज एक ही यचा था। दूसरी क ठनाई यह थी कि कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होने के कारण मिलीजुली बज़ारत बनाने का विरोध होने लगाथा । ऐसी अवस्था में जबकि काम्रेस व मुस्लिम क्तीग में कोई स्पष्ट सममीता या वादा नहीं हुआ था, इस प्रकार के विरोध को दबाया नहीं जा सकता था। खैर, चाहे जो हो, कहा जाना है कि ऋाग्रेस और लीग जैसे दो कट्टर विरोधी दर्जों के मध्य सहयोग का प्रभाव सम्भवत चुनाव के बाद भी रहता । यह भी कहा गया है कि सहयोग जारी न रहने से कडुना बद गई थौर उसोसे पाकिस्तान की नींव पड़ी, जिसके जिए बंगाल या पजाब के सुपलमानों में तो कोई जोश नहीं था, किन्तु संयुक्तवान्त के सुहिलम नेता उसके लिए उत्सुक हो उठे थे।

प्रान्तीय श्रसेम्प्रजी की २२८ सीटों में से ६४ (२८ प्रतिशत ) मुसलमानों के लिए सुर लित थीं, जिनका जनमल्या में प्रतुपात निर्फ १६ प्रतिशत था। इनमें से १६३७ में २६ लीग ने, २८ स्वतत्र मुस्जिम उम्मीद्वारों ने, ६ नेशनल ऐप्रिकत्वरिस्ट दलने श्रीर सिर्फ १ कांमेंसी मुख्याना ने ली थी।

.... मौलाना घाजाद ने १९२७ में लीर्ग के प्रान्तीय नेता के श्रामे निम्न शर्ते उपस्यित की थीं।

- (१) युक्तप्रान्धीय धारासमा में युश्खिम खीगी द्वा पृथक् दक्ष के रूप में काम करना धन्द कर देगा।
- (२) प्रान्तीय सर्वेम्बर्सी के मुस्टिम बीगी दल के मौजूरा सदस्य कांग्रेसी इस के श्रग वन जायंगे श्रीर कांग्रेसी दल के श्रन्य सदस्यों की मांति इलकी सदस्यता के श्रांधकारों दा उपभोग करेंगे। वे श्रन्य सर्श्यों के साथ परावरी के पद से दल की कार्रवाई में भाग ले सकेंगे श्रीर धारा- सभा के कार्य तथा सरस्यों के श्राचरण के सम्बन्ध में कांग्रेसी दल के निर्वायों को मानने के लिए बाप्य होंगे। सभी विषयों का फैसका बहुमत से होगा श्रीर प्रश्येक सदस्य केवल एक घार ही मत दे सकेगा।
- (३) क्रांग्रेस कार्य-समिति ने घारासभाशों के अपने सदस्यों के लिए लो नीति निर्धारित की है तथा उपयुक्त कांग्रेसी संस्थाशों ने जो आदेश जारी किये हैं उन पर कांग्रेसी दल के सभी सदस्य, जिनमें ये सदस्य भी शामिल हैं, जमल करेंगे। सयुक्तप्रान्त का मुस्लिम लीग पार्लमेंटरी बोर्ड तोड़ तिया जायगा और यह बोर्ड कियां उपजुनाय के लिए उम्मीद्वार राजा नहीं करेगा। यदि आगे जाकर कोई स्थान खाली होता है और उसके लिए कांग्रेस किसी स्थाक्त को नामजद करती है तो दल के सभी सदस्य उसका कियात्मक रूपमें समर्थन करेंगे। कांग्रेसो दलके सभी कांग्रेसी दल के सभी नियमों का श्रानुसाय करेंगे और कांग्रेस के हिस व उसकी प्रतिष्ठा को बदाने के लिए श्रयना पृत्त व वास्त्रिक सहयोग प्रदान करेंगे। यदि कांग्रसा दल ने मित्रम्यल या लीग से इस्तीका करने का फैसला किया तो उपर्युक्त सदस्य भी इस्तीका देने के लिए वाध्य होंगे। इन शतों के साथ मौलाना ने श्राना एक नोट भी जोड़ दिया था। (पायनियर, ३० जुजाई, १६३७) प्राशा की गई थी कि यदि हम शतों को स्वीभार कर लिया जाता और मुन्लिम लीगी सदस्य कांग्रेसी दल में सम्मिलित हो जाते तो सुस्लिम लीगी दल का श्रस्तित्व ही न रह जाता। ऐसी श्रयस्था में प्रातीय मिन्न्रिमंदल में उन्हें भितानिधाल दे दिया जाता।

कामंसी मिन्नमंडलों की सफलताओं का श्रधिक विस्तार से श्रध्ययन् करके हम यहुत सी श्रावरयक वार्ते जान सकते हैं। कामंस ने चुनाव से पूर्व जो घोषणापत्र जारी कियाथा उसमें निकट भिविष्य में कार्यान्वित हो सकने वाले समाजवादी सिद्धान्तों का समावेश किया गया था। कामंस को जिन शान्तों में शासनसूत्र प्राप्त हुन्ना था उनमें कामसी सरकारों का फर्न उन सिद्धान्तों के श्रनु- इस कार्रवाई करने का था। इस कार्रवाई की सफलता तथा यह सफलता कितनी तेजी से होता ह, इसी पर जनता की श्राथिक व सामाजिक उन्नति निर्मर थी। कहा भी गया ह कि "राजनतिक दल एक ऐसे व्यक्तियों का समूद है, जो शासन मदन्ध के सम्बन्ध में जनता के लिए प्रत्येक श्रावरयक कार्रवाई करता है श्रीर इतनो तेजी से करता है कि जनता में श्रमतोप उत्पद्ध न होने पाने।" दल जनता की श्रावरयकता समक्षने में गलती कर सकता है। वह कार्रवाई समय से पूर्व या बहुत देरी से करने की भी गलती कर सकता है। ऐसी श्रवस्था में वह पराजित होकर भन्न भी हो सकता है।

### कांवे सी सरकारें

फरवरी, १६३७ के चुनाव के परिणामस्त्ररूप जिन कामसी सरकारों की स्थापना हुई उनके कार्यों का सचेप यहा देना सिर्फ सगत ही नहीं य दिक प्रावश्यक भी है। १६३४ के कानून के धनु सार हन सरकारों की स्थापना पहने पहन हुई थी। पहने क मनो सरकार महाम, विदार, मध्यमान्त संयुक्तमान्त, बम्बई सीर उद्दोसा में हो कायम हुई भीर प्राक्षाम, बगान, सोमाप्रान्त, प्रजाय द

र्थगाल में गैर-फांग्रेसी सरकारें कायम हुईं। नीचे इस को सचित्त विवरण दे रहे हैं वह केवल कांग्रेसी प्रान्वों के ही सम्बन्ध में है।

कांग्रेसी सरकारों के सफल कार्य के सम्यन्ध में कुछ जिल्लने से पूर्व इस आरोप की चर्च कर देना भी श्रसंगत न होगा कि धारासमाश्रों के दक्षों तथा वजारतों के बीच में एक तीसरी सस्या के हस्तचेर के कारण शान्तीय स्वायत्त शासन का मूज जवय श्रसफत हो गया । यह सस्या कांग्रेस कार्यसमिति श्रीर उसका पार्लमेंटरी वोर्ड था। यह समकता कठिन है कि जव कार्यसमिति द्वारा चुनाव का श्रायोजन करते श्रीर घोषणापत्र का ससविदा वनाने पर कोई श्रापत्ति नहीं की गई तो वजारतों के काम की देखरेख रखने पर ही क्यों ख्रापत्ति उठाई गई। इससे इनकार नहीं किया जाता कि मन्त्री शासन सम्बन्धी कार्य के जिए नधे थे और कार्यसमिति के सदस्यों जैसे श्रनुभवी व्यक्तियों की सलाह से उनका कुछ बिगड़ न नाता । एक दूसरी उन्लेखनीय बात है कि भारत के प्रान्त उस घर्थ में श्रलग राज्य नहीं थे, जिस धर्थ में क्रान्ति से पूर्व समुक्त राष्ट्र श्रमरीका की पादे-शिक इकाइयों को राज्य माना जाता था । भारत के प्रान्त वेन्द्र से शासित व्यवस्था के श्रङ्ग थे श्रीर किसानों के उत्थान, शिक्षा के सुधार, किसानों की शिकायसों की दूर करने, शराब-बन्दी करने, सहयोग जारी करने, किसानों को कर्जदारी से छुटकारा दिवाने, छुरेलू दस्तकारियों तथा प्राम्य उद्योगो में नवतीवन का सचार करने, सिंचाई की सुविधाश्रों का विस्तार करने, देहातों में सड़कें बनवाने, धूमखोरी को समूत नष्ट करने, शासन की हृद्यहोन ब्यवस्था से विशिष्ट व्यक्तियों के प्रमाव को नष्ट करने श्रोर जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने की समस्याए उन सभी प्रादेशिक इकाइयों में एक जैसो थीं। ऐपा एक मी उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जिसमें कार्यसमिति ने कानून बनाने या श सन सम्बन्धो कार्थं में हस्तच्य किया हो । यदि उसने प्रान्तीय सरकारों से मादक वस्तु निपेष जैसे समाज-सुवार के कार्य अधिक तेजी से करने का अनुरोध किया तो हसे किसी भी तरह इसचेप वर्षी कहा जा सकता । केवल सघ योजना तथा पूर्ण स्व.ध।नना के सम्बन्ध में ही उसने प्रान्तीय मंत्रिमंडलां से एक प्रस्ताव पास करने का श्रनुरोध किया था। युद्ध छिड़ने पर कई प्रान्तीय सरकारी द्वारा एक ही समान मार्गे डपस्थित करना आवश्यक हो गया। यदि कार्य समिति ने छुड़ कार्यों के सम्बन्ध में किसी मन्त्री था मित्रमंडल के विरुद्ध श्रनुशासन की कार्रवाई करने पर जोर दिया हो प्रान्तीय शामन-व्यवस्था को शुद्ध और सची रखने के लिए ऐसा ग्रावश्यक था । कांग्रेस ने जिन उपायों से काम वित्या उनको इसने बड़ी स्रोर क्या प्रशसा हो सकती है कि इन उपायों की सबसे बड़ी आलोचक मुस्लिम लीग ने ही बाद में उनका अनुकरण किया।

प्रोफेनर क्रालैंड ने कामें के सिद्धान्तों की अपनी पुस्त में जी 'प्र दल राष्ट्रीयता' बताया है, यह बहुत ही अनुचित था। प्रत्येक संस्था के कुछ न-कुछ सिद्धान्त होते हैं। प्रश्न यही है कि उसमें अन्य वर्गों को स्थान है या नहीं ? दलिया भारतीय लिवरल फेडरेशन में सिर्फ अमाहाया थे और माहायों को उससे अलग रखा गया था। इसके १६१७ से १६२६ तक इस रूप में बने रहने और १६२६ तक वित्त निवान वर्ष के लिए दो बनारतें कायम करने के बाद मदास के गवर्नर लाई गोशन के कहने पर उसनें अन्य लोगों का सिन्मितित करने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया। कांग्रेपने कभो भी किसी यूरोपोय या भारतीय की अपनी सरस्या से वितत नहीं किया। मिल्लिम लीग, सिख सालसा तथा हिन्दू महासभा में अन्य सम्प्रदाय वालों को स्थान नहीं था। ये सस्थाएं सङ्घान होने के बावजूद राष्ट्रीय होने का दावा करता रही हैं। किर कांग्रम के सम्बन्ध में बिद्धान प्रोफेसर महोदय को स्था आपित है, जिसके द्वार सभी सम्प्रदायों व वर्गों के लिए खेले रहें हैं,

श्रीर जो श्रपने सदरयों से शान्तिपूर्ण उपायों-द्वारा स्वराज्य प्राप्त वरने की शर्त पर जोर देती रही है ? यदि कोई-कोई कांग्रेसजन समानान्तर सरकार की बातें करते रहे तो कारण यह था कि वादस-राय ने प्रान्तीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में श्रावश्यक श्राश्वासन देने से इनकार कर दिया था श्रीर ऐसी श्रवस्था में कांग्रेस के पास श्रपनी पंचायतें, घरेलू घंधों को प्रोत्साहन देने वाली श्रपनी सस्थाएं, राष्ट्रीय विद्यालय श्रीर स्वदेशी को श्रास्सर हरने व ली संस्थाए कायम करने के श्रालावा श्रीर कोई रास्ता नहीं रह गया। इसमें क्या राजती थी ? इसका क्या मजाक उद्याना चाहिए था ? यह बात ध्वान देने की है कि बानतीय मंत्रिमहलों के कायम होते ही सितग्बर, १६६६ तथा जून, १६३६ में काग्रस ने श्रादेश निकाला कि स्थान य कांग्रेस कमेटियां मित्रमंटलों या श्रपसरों को प्रभावित करके साधारण शासन-प्रयध में इस्तचेप करने की चेष्टा न करें। वांग्रेस ने यह भी श्रादेश निकाला कि स्थानीय कमेटियों को नीति सम्बन्धी विवादास्पद श्रनों पर खुले श्राम मत न प्रकट करना चाहिए। ऐसी हालत में कार्यसमिति पर टोषारोपण किस श्राधार पर किया जा सकता है ?

१६३ में श्रिक्त भारतीय कांग्रेस कमेटी के श्रागे निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया गया धौर उसके द्वारा पास भी कर दिया गया —

"चूं कि कुछ लोग, जिनमें कुछ कांग्रेसजन भी हैं, नागरिक स्वतंत्रता के नाम पर हत्या, धागजनी, लृटपाट तथा हिंसास्मक उपायों-द्वारा वर्ग युद्ध का समर्थन करने लगे हैं छौर कुछ समाचारपत्र मिण्या वार्तो व हिंसा का प्रचार करने लगे हैं, जिससे पाठकों में हिंसा व साम्प्रदायिक संघर्ष के किए प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए कांग्रेस चेवावनी देती है कि हिसा करना प्रथवा उस को प्रोत्साहन देना छौर मिण्या बातों का प्रचार करना नागरिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं है— इसिंकए, छगचें नागरिक स्वतंत्रता के सम्यन्ध में कांग्रेस की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है फिर भी अपनी परम्परा के छनुसार वह जन-धन रत्ता सम्बन्धी कांग्रेसी सरकारों की नीति का समर्थन करेगी।"

यह सत्य है कि कांग्रेस कार्यसमिति ने मध्य-प्रान्तीय मन्निमंडल-द्वारा टी वार्तों की जांच के सम्बन्ध में कोई हस्तचेप नहीं किया —

(१) मि॰ शेरीफ द्वारा स्कूजों के एक इस्पेग्टर को समय से पहले छोड़ देना, जिसे एक जहकी पर बजात्कार करने के श्रीभयोग में १३ साज के कारावास का दंड दिया गया था, श्रीर (२) प्रधानमंत्री-द्वारा कार्यसमिति से सजाह जिये विना गवर्नर के श्रागे इस्तीफा दे देना, जिससे कि श्रपने मित्रमंडल के उन्छ साथियों से वे श्रपना पीछा छुड़ा सकें। इन दोनों ही विषयों पर उपयुक्त स्थान पर पूरा प्रकाश डाला गया है।

सामाजिक, कृषि व श्रीधोगिक सुधार के चेत्रों में कांग्रेसी बजारतों की कामयाबियों की चर्चा हठाने से पहले पाठकों को उन कांठनाइयों की एक मजक दे देना श्रजुचित न होगा, जिनमें उन्हें काम करना पढ़ रहा था। उन पर जिम्मेदारिया तो पूरी थीं; किन्तु प्रान्तों का शासन चलारे के श्रीधकार श्रपर्यास थे। श्रभी तक उनके सिरों पर देंध शासन की तलवार मूल रही थी। खुलाई, १६३७ में जबकि मंत्रियों से पद स्वीकार करने को कहा गया था, कुछ लोग श्रभी तक पद मह्या करने के खिलाफ थे, क्योंकि १६३४ के कानून का सब-योजना वाला श्रश श्मल में नहीं द्याया गया था। इस तरह मित्रयों को प्रान्तों में कटी-हुटी शासन व्यवस्था स्वीकार करने को कहा गया था। जिस प्रकार देश एक थीर श्रीवमास्य है उसी प्रकार उसकी शासन-व्यवस्था मी श्रीर एक

खिमाज्य होगी चाहिए । केन्द्रीय श्रीर प्रान्तीय के रूप में उसका विभाजन हो सिर्फ शासन सम्बन्धी सविधा के लिए किया जाता है । यदि कायन-स्वयस्था एक और अधिभाज्य होनी चाहिए हो षाधिक प्रवन्ध भी एक शौर ष्यविभारय होना चाहिए । उदाहरण के लिए पाठकी को सम्भवत रमस्या होगा, वि गांधीली ने लागवरी, १३३० में जार्ट दृरविन को जिसे श्रापने पत्र में जी १९ मांगें उपस्थित मां थी चौर किन्हें जैल से मि॰ रक्षोकीम्य की दी नई शपनी शर्वों में भी समिम हिस कर लिया गया था उसमें उन्होंने सेना का रार्च घटाकर आधा हर देने, शराब, अफीम और मसक में प्राप्त धन का त्याग करने श्रीर युद्ध में जबरन सम्मिखित करने के विरुद्ध मार्गे भी शामिल हर ती थीं। श्रास्या यह भी कि गांव वालों पर युद्ध के लिए धन देने की, नाववाकों पर नाव देने को, किसानों को फरात देने को और मालिकों से मकान पाली करने की द्याय उन्लाला रहा था और हम सम्यन्ध में वोई एस भी नहीं कर मबता था '। अब कांग्रेम या तो नेतृत्व से द्वाय सींचपर कुटनीति का कामरा लेवी और या अपना नाम निशान मिटा दिये जाने का खतरा उठावे हुए साहस पूर्वक शान्दोजन में कृद परती। उन दिनों सैनिक स्वय लगभग २० करोड़ या श्रीर उसमें थाधी रफम घटने पर २१ करोड़ की बचत होती और शराब (१७ करोड़ ), नमक (७ करोड़ य ) यफोम (१ फरोड़ ) की भागड़ नो घन्द होने पर दानि मो इसनो ही रोजो। परन्त पक कठिनाई थी । जहां एक तरफ नमक शौर धफ म केन्द्रीय विषय ये वहां शराम प्रान्दीय विषय थी । उधर सेना वेन्द्रं य शिवण थी । इसलिए जब तक संविमदलों का केन्द्रीय व प्रान्तीय चेत्रों में समान रूप से नियद्रण न रहे तब तक इस प्रकार का सुधार होना बसरभय या । इसी प्रकार गांधीजी ने भूमि की मालगुजारी और सरकारी दर्भंचारियों के चेतन घटाकर छाधे कर देने का भी सुकाय वर्ष स्थत किया था । मदास प्रान्त में इस प्रकार हिसाप वरावर हो सकता था । परन्तु कटिनाई यह थी कि जहां मालगुजारी की वसूली प्रान्तीय विषय थी वहां मौकाशाही के वेतन सुर-क्ति विषय के शतर्गत थे श्रीर उनके सम्बन्ध में प्रान्तीय मंत्री बुद्ध भी दक्क नहीं दे सकते थे। हमने यह लम्या उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया है कि कांग्रेसी व गैर-कांग्रेसी दोनों ही प्रकार के मित्रमंद्रका विम प्रकार परेशान थे, उनके श्रधिकार फितने सीमित ये घीर वे कितने सहानुभूति के पात्र थे। हमें यह रवीकार करना चाहिए कि नीकरशाही ने कोमेबी च गैर-कांमेसी मजिसहर्वे की किताई में किये कार्य के जिए उनकी प्रसस्ता हो की, मुराई नहीं । परनत जनता की आगाएं पहुत गढ़ गई थीं। किलान कर में बसी चाहते थे, मजदूर प्रपनी खबस्या में सुधार के इच्छुक थ थीर कर्तदार कर्ज के भार में कमी की पाशा जगाये थे। फिर किसान संस्थाएं आन्दोत्तन कर रही थीं। उन्पर कायुद्धिरों का प्रभाव था शंर टन्हीं की प्रेरणा से मजदूरों के समान किसानों ने भी ध्यपनी मांगें बड़ा रखी थीं। वे उन्हें पाशिक रूप से राजनैतिक छग की हजतालें करने के खिए मी उकता रहे थे। साथ ही कांग्रेसी वजारतों को साम्प्रदायिक उपद्वीं व धाकसारों के इसकीं का भी सामना करना पर रहा था । यथा उन्हें दमनकारी कानूनों का शास्त्र केना था, जिनमें से इड़, जैहे सम्बर्ध का हं रियन प्रेस एमर्जेन्सी पावले ऐक्ट, किमिनज का समें हमेंट ऐक्ट भौर सबसे सहस्व-पूर्ण किमिनल प्रोसीजर कोट की घारा १२४ अभी तक कायस थे ? समापारपत्र सम्बन्धी कान्न का धम्बई में, क्रिमिनक का अमेंटमेंट ऐक्ट का हिन्दी-विरोधी आन्दोक्षनकारियों के विरुद्ध महास में खौर धारा १४४ का भारत भर में सर्वत्र ही प्रयोग दिया गया । समास में घारा १४४ के भनुः सार श्री बाटलीवास्ना पर सुकद्मा चलाया गया, जिलमें उन्हें कारावास का दह मिला भीर हाई-कोई ने भी इस फैसके की पृष्टि की; किन्तु बाद में काशवास की शविष समाप्त होने से पहले हैं

सभियुक्त को रिहा कर दिया गया । कानून भंग करने वालों की गांधीजी ने सुद खबर ली । संदूर, १६३७ में स्नापने 'हरिजन' में जिसा था, ''यह कहा गया है कि वांग्रेभी मंत्रिम्हस स्निहसा के पुजारी होने के कारण ऐसी कानूनी कार्रवाई का स्नासरा नहीं के सकते जिससे सभियुक्त क दह मिलता हो । श्राहसा के सम्बन्ध में मेरी श्रथवा कांग्रेस की यह विचारधारा नहीं है । मंत्रिम्हज दिसा के लिए उक्साने तथा उस भाषणों की उपेक्षा नहीं कर सकते।''

इसके अलावा साधारण कांग्रेटलन ने कालेजों, विश्वविद्यालयों हाक दंगलों तथा सरकारी व खानी र सत्याद्यों की इमारतों पर राष्ट्रीय महा फहराने के लिए जो असाधारण उत्साह दिखाया हस रे-कांग्रेमी मित्रयों की परेजानी बढ़ गई। इस पर उसी प्रकार अपित की गई जिस प्रकार व्यवस्था पिका समादों का अधिवेशन आरम्भ होने पर 'वंदे-मालरम' के गायन पर आपित की गई थी। वंदेमालरम लया तिरंगा क'डा, दंनों पर जो रोक लगी उससे कांग्रेसियों को यही निराशा हुई, क्यों कि पर मिलने पर कांग्रेसियों हारा लगाये गये इस प्रतिबन्ध को वे अश्वामाधिक मानते थे। सम्प्रदायिक उपद्रव भी कांग्रेसी मित्रयों की अशान्ति का काग्या थे। प्रोफेसर कृपलें इ अपने माथ "इदियन पालिटिक्स" में लिखते हैं, 'अश्वह्मर, १६३७ के आरम्भ तथा मितस्वर, १६३६ के सत्य सम्पूर्ण कांग्रेसी प्रान्तों में १७ गम्भीर साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिनमें से १४ बिहार में १४ सयुत्तपत्ति में, ११ मध्यप्रान्त में, ममद्रास में, ७ बस्वई में, १ उद्योक्षा में हुए और १ मीमाणन्त में हुआ। कुत १७०० व्यक्ति आइत हुए जिनमें से १३० की जानें गई। इसी अवधि में गैरकांग्रेसी प्रान्तों में २८ गम्भीर दंगे हुए, जिनमें से १३० की जानें गई। इसी अवधि में गैरकांग्रेसी प्रान्तों में २८ गम्भीर दंगे हुए, जिनमें से १३० की जानें गई। इसी अवधि में गैरकांग्रेसी प्रान्तों में २८ गमभीर दंगे हुए, जिनमें से १३० की जानें गई। इसी अवधि में गैरकांग्रेसी प्रान्तों में २८ गमभीर दंगे हुए, जिनमें से १६ व्यक्ति के जानें गई।'' इन दंगों के साथ हरयाओं, आगजने, लूटपाट और रक्तपात का भी बाजार गर्भ रहा। दंगे जबळपुर, इलाहाबाइ, सनरस, गया, वरार, शोल पुर, वम्बई व महास में हुए।

बांप्रेसी मित्रमंडलों पर मजदरों की भी कोई खास क्रपा नहीं रही। श्रहमदायाद में मजदरों की हहताल नवस्वर १६३० में आरम्भ हो गई । यहां की देख युनियन पहले महारमा गाधी के नेतृस्व में विश्वास रखती थी, किन्तु १६३७ से उसमें कम्युनिस्टों का प्रभाव वह गया । शह से ट्रेट यूनियन पर फिर से नियंत्रण कर लिया गया। घम्बई ध कानपुर में कई खतरनाक उपद्रव हुए-धीर भी बुरी वात यह हुई कि बम्बई सरकार ने हड़ताल तथा मिलों की ठाले वंदी रोक्ते के लिए जो 'श्रीधीतिक सगदा कानून' बनाया था उसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए । बम्बई सरकार ने यह कानून ष्री छान थीत के बद पास किया था। परन्तु कम्युनिस्टों ने इस विना पर हड़ताल कराई कि टस के कारण मजबूरों के श्राधकारों पर हुठाराघात होता है । यम्बई की ७७ किलों में से १७ में हइतालें हुई। परन्तु कांग्रेसी मंश्रिमण्डल ने इदला से काम लिया और उपद्भव द्वा दिये गये। १६२७ तथा १६२८ में कामपुर में फिर हड़ताजें हुईं । प्रान्तीय संस्कार ने एक श्रम जांच समिति मियुक्त की श्रीर उसकी रिपर्ट को मजूर कर जिया। सिफारिशें जितनी मिल माजिकों की श्रवाह-र्म य जान पर्धी उतनी ही मजदूरों को भी, किन्तु श्रंत में समभौता हो गया । फिर किसार्वे की पुर,नी शार्थिक व कु.पि-सम्बन्धी समस्याएँ इस परने को पदी थीं । विसान-श्राग्दीकन ने विशेषकर पिदार में हुछ गम्भीर रूप धारण पर लिया । फलक लूटी और मष्ट की रई । गोकि दिसम्बर १६३७ में दी मूमिकर विल पास कर दिया गया था फिर भी स्वयक्षेत्रकों की कार्रवाई और जा क मंदे का जोर बदवा गया ! सयुक्तपान्त में भी इसी प्रकार के प्रदर्शन हुए, गोकि वे हिंसापूर्य नहीं थे। भूमिकर-सम्बन्धी नई शर्वों के फारण किसानों को खगान न देने के खिए प्रोत्साहन मिखा ।

परन्तु परिस्थिति मंत्रिमगढल के नियंत्रण में थी श्रीर उसके श्रनुरोध करने पर किसानों ने जमींदारों को लगान दे दिया।

मद्राम और बम्बई के राजनैतिक बंदियों की रिहाई होने पर भी संयुक्तप्रान्त में १४ और विद्वार में १२ वटी रह गये। हन्में से क्छ ने धनशन भी खारम्भ कर दिया था। तब दोनों प्रान्तों के गवर्नरों व मित्रमण्डल के बीच मगदा उठ एड़ा हुआ। गवर्नर-जनरख ने अपने विशेष अधि-कारों के शाधार पर इस्तक्षेप किया थीर कहा कि सयुक्त प्रात व विहार में राजनेतिक यदियों की सामृद्दिक रिदाई का परियास पदोसी पजाय य बगाल प्रान्तों के लिए ठीक न होगा जिनमें उप्रवादी केदी काफो श्राविक सख्या में हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि गवर्नरों ने मतियों के प्रति हेपपूर्ण व्यवहार किया, किन्तु इसमें कुछ सटेइ नहीं है कि उनके व्यवहार के कारण कगड़ा बढ़ गया। जनता समकती थी कि जिस प्रकार राजद्रोह के जिए मुकदमा चलागाया भूमि-सम्यन्धी दमनकारी कानूनों पर श्रमत करना कांग्रेसी सरकारों के लिए श्रनुचित वातें थीं उसी प्रकार उनके लिए श्रपनी धधीनता में राजनेतिक वंदियों की बनाये रखना एक श्रतम्य श्रपराध या कर्तम्य का उदलघन था। गवर्नरों का ख़याल था कि उन्हें भारत श्रयवा उसके किसी भाग में श्रमन व शान्ति बनाये रखने के लिए सतकं रहना चाहिए। इसी दृष्टि से गवर्नरों ने चिवयों की रिहाई की अनुमित देने से इनकार कर दिया। तब दोनों प्रधान मन्त्रियों ने हस्तं के दे दिये । जब हरिपुरा कांग्रेय ने इस प्रश्न को उठाया तो गवर्नर जनरल कुक गये थीर वंदियों को दो महीनों में छोड दिया गया। स्युक्तपान्त में वारद फरवरी, १६३८ में श्रीर तीन इसी वर्ष मार्च के महीने में रिद्दा कर दिये गये जबिक विहार में दम तुरन्त शौर एक के सिवाय शेप सभी मार्च, १६६८ के मध्य में रिहा किये गये।

तये मत्रयों के शागे एक शौर किरनाई थी। गवर्नरों के विशेषाधिकारों के श्रितिक मंत्रयंदलों के पीछे स्थायी सेनेटरी थे, जिन्हें सिर्फ लग्या श्रनुभव ही नहीं था बिक कानून के श्रनुमार उनकी स्थित भी सुरिक्त थी। वे मंत्रियों के श्रमजाने में ही गवर्नरों से सीधे रिज सकते थे शौर उन्हीं के हस्ताचर से सरकार के सभी शादेश निकाले जाते थे। कम से यम वस्य है में यह परम्परा कायम कर जी गई थी कि यदि कोई सेक्रेटरी गवर्नर से मिकता था तो गवर्नर से श्रपनी यातचीत का सार उसे पेश बरना पहता था। गवर्नर ने भी मज्र कर जिया कि जिन विषयों में उसे श्राने श्रिषकार से कार्याई बरने का हक है उनमें भी यह मत्री से श्रवश्य सलाह लेगा। यह भी सच था कि श्रनुशासन-सग्वन्धी जिस कार्याई के विषय में सभी मत्री मिजकर सिफारिश करते थे, उसे कार्यान्यत करने के श्रजावा गवर्नर के पास शौर कोई चारा नहीं रह जाता था। परन्तु जब मद्रास प्रान्त में विज्ञगायरम के जिला मिजस्ट्रेट पर जान कमीशन ने चित्तीवलसा कारखाना गोलीकाड की जिम्मेदारी निर्धारित की तो गवर्नर ने उसका उटकमड के लिए तबादला ही संज्ञ किया। परन्तु जिला मिजस्ट्रेट के विरोध करने पर उसे मिजागार शौर बहांके लिए भी विरोध करने पर वेलारी भेजने का निश्चय किया गया श्रीर ये दोनों ही जिले श्रेष्टता की दिश में दूनरे शौर तीसरे नम्बर के माने जाते थे।

कांग्रेसी मित्रियों को ऐसी कठिनाहर्यों व वाधाणों के बीच अपना सामाजिक आर्थिक व कृषि-सुधार-सम्बन्धो कार्य कम आगे बढ़ाना पढ़ता था। कृषि के सिलसिले में कांग्रेसी मित्रयों ने सबसे पहले पट्टे की अवधि तथा जमींदारों व विसानों के मध्यस्थों का सवाल हाथ में विया। जब कि वम्बई में सिर्फ रैयतवारी प्रणाली थी, मदास में कुछ भूमि इस्तमरारी बंदोबस्त पर थी और थड़ी हाज उदीसा में भी था। उधर वंगाळ, विहार तथा संयुक्तवान्त मुख्यतः इस्तमरारी बंदोवस्त पा श्राधे इस्तमरारी बंदोवस्त वाले छेत्र थे।

मद्रास में मालमंत्री के प्रस्ताव करने पर 'मद्रास प्रस्टेट लेंड एक्ट' की जांच करने के लिए होनों धारासभाश्रों के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के कार्य के परिएमास्वरूप एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें इस्तमरारी बंदोवस्त पर श्रिषकार प्रवैक्
विचार किया गया। रिपोर्ट के साथ एक बिल भी तैयार किया गया धौर उसे व्यवस्थापिका-सभा
के सम्मुख उपस्थित किया गया। निम्न धारा सभा ने तो मालमंत्री के प्रस्ताव करने पर यह
सिफारिश करने का निश्चय किया कि समिति के बहुमत की रिपोर्ट के श्राधार पर कानून धनाय।
जाय। परन्तु ऐसा होने से पहले ही काम्रेसी मित्रमंडल ने इस्तीफा दे दिया और इस्तमरारी
बंदोवस्त के किसानों के कष्ट दूर करने की बात बीच में ही रह गई। कहा जाता है कि काम्रेसी
मित्रमंडल ने एक विशेष श्रफसर प्रस्तावों की जांच करने और उन्हें बिल में सम्मिलित करने के
लिए नियुक्त किया था, किन्तु इस श्रफसर ने मुख्य सिकारिशों के विरुद्ध श्रपना निर्णय दिया।
सच तो यह था कि जहां मंत्री प्रगतिशोक विचारों के थे वहां श्रफसर उन्नित में पाधा डालते थे।
साथ ही एक मंत्री ने भी, जो खुद एक जमींदार था, मुख्य सिकारिश के विरुद्ध एक मीट

जहाँ तक रैयतवारी भूमि का सम्बन्ध था,मालगुजारी तथा श्रावपाशी की दरें तीन जिलों के सम्बन्ध में १६२६ में तथ होने को थीं; किन्तु हम सिफारिशों को मुल्तवी रखा गया। मांटफोर्ड जमाने के मन्त्रिमयडल ने कृष्णा तथा गोदावरी जिलों के सम्बन्ध की सिफारिशों को भी स्थगित रखा था। फिर व्यन्तकिलीन मन्त्रिमयडल ने मि० माजोंरी बेंक्स की ध्रधीनता में एक सिमित नियुक्त की, किन्तु श्रम्तकिलीन मन्त्रिमयडल के हस्तीफे के कारण इस समिति की सिफारिशों प्रकाशित नहीं की गईं। सब कांमेसी मन्त्रिमयडल उन सिफारिशों को श्रमल में साया। इन सिफारिशों के श्रमल में श्राने पर प्रान्त भर में ७४ लाख रुपये की छूट मिलनी थी, लिसका किसानों के लिए श्रसाधारण महत्त्व था, किन्तु १६४३ में सलाहकार सरकार ने इस छूट की रह कर दिया।

#### (२) माद्क वस्तु-निषेध

इस सुधार के लिए मदास के प्रधानमन्त्री विशेष रूप से उत्सुक थे। उन्होंने व्यवस्था-पिका-समा में श्रायकारी कानून का संशोधन करके, जिस से श्रदाल में सामाजिक सुधार के कार्य में इस्तचेप न कर सकें, सलेम जिले से मादक वस्तु निपेध का कार्य श्रारम्भ किया। फिर वाद में कार्यक्रम का विस्तार उत्तरी श्रकीट, चित्तूर, कुद्दपा जिलों तक कर दिया गया श्रीर इससे लग-मग १ करोड़ की हानि का श्रनुमान किया गया। इस हानि को पूरी करने तथा श्रागे होने वाली हानि का श्रनुमान करके एक बिकी-कर जगाया गया। इस बिकी-कर से पहले ही साल १ करोड़ की श्राय हुई, किन्तु १६४१ तक तो इस साधन से प्राप्त होने वाली श्राय तिगुनी हो गई।

#### (३) किसानों को कर्ज सम्बन्धी सहायता

१६३७ में ही किसानों के कर्जों की अदायगी रोकने के जिए एक आर्थिनेंस निकालने का विचार किया जाने को था, किन्तु वाद में यह निचार त्याग कर न्यापक आधार पर कर्ज सम्बन्धी सहायता विपयक एक कानून पास किया गया और कानून-सम्बन्धी प्रबन्ध, करने के जिए प्रांत-भर में बोर्ट कायस किये गये। परिणाग यह हुत्या कि दिसम्बर, १६४४ को समाप्त होने वाले मर महीनों में १६ म म जाख रुपये के कर्ज को घटाने के खिए अजियां आई और उसे घटाकर ४४ म ०६ लाख कर दिया गया। कर्ज में यह कभी असके अलावा हुई, जो कानून के अन्तर्गत निजी तौर पर कर्ज निचटाने के लिए हुई थी।

#### (४) शिचा

भारत भर में मदास का शिचा सम्बन्धी पजट सबसे विशाल था। यह वृद्धि गुख्यतः स्त्रियों व हरिजनों की शिचा के विशेष प्रवन्ध के कारण हुई।

मदास सरकार ने बुनियादी शिक्षा के प्रसार में भी खास दिख्यस्पी जी। प्रक्तूबर १६३७ में वर्धा में एक राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन हुष्रा था जिसमें प्रस्ताव पास करके सुमाव उपस्थित किया गया कि पहले सात वर्ष तक वालक की शिक्षा किसी शारीरिक या उत्पादन कार्य में केन्द्रित होनी चाहिए। मदास सरकार ने बुनियादी शिक्षा का एक ट्रेनिंग स्कूल दिच्या में खोबा भौर उत्तर में एक दूसरे स्कूल को शाथिक सहायता प्रदान की।

#### (४) घरेलू उद्योगों को सहायता

करघे पर बने कपहे को प्रोत्साहन देने के लिए नियम बनाया गया कि मिल का बना कपए। वेचने वालों को लाइसँस लेना पहेगा खर करघे का कपड़ा इस प्रतिवध से मुक्त कर दिया गया। श्रीख़ल भारतीय चरखा सघ के लिए २ लाख रुपये वाधिक की रक्तम मंजूर की गई। एक विशेष वोर्ड के जिरये दूसरे घरेलू उद्योगों को भी सहायता प्रदान की गई। मद्रास में एक केन्द्रीय म्यूजियम खोला गया।

#### (६) हरिजनों की श्रवस्था में सुधार

द्वित जातियों का यह दावा स्थाभाविक था कि उनकी सामाजिक, धामिक व धार्षिक ध्रयस्था में सुधार के लिए सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसिलए उनके रहने का नया प्रबन्ध किया गया श्रथवा पुराने मकानों में सुधार किया गया। साथ ही लड़के व वह विथों के छात्रावाम के लिए भी श्रद्धी रकमें दी गईं।

'मलाबार-मिद्दर-प्रवेश कान्न' पास किया गया, जिसमें यह विधान था कि यदि किसी वाहलुका के मवर्ण हिन्दू दिलत जातियों के मिन्दर-प्रवेश का बहुमत से समर्थन करें तो उस चाहलुके के मिद्दर दिलत-जातियों के ज्ञिए खोल दिये जाय। इसी प्रकार एक दूसरा कान्न 'मद्रास टेनिपल ऑयराइज़ेशन एयह इंडेनिनटी' नाम से पास किया गया। इस कान्न-द्वारा मिन्दर के संरक्षकों को श्रिधकार दिया गया कि सरकार की स्वीकृति मिलने पर वे चाहें तो मिन्दर को हिरे जनों के लिए खोलने का निश्चय कर सकते हैं। इस कान्न को प्रांत के किसी भी मंदिर पर लागू किया जा सकता था।

नागरिक प्रतिवधों को एक दूमरे कानून-द्वारा हटाने का प्रयस्न किया गया। इस कानून के पास होने पर हरिजनों को किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त करने, किसी सार्वजनिक स्थान से जाज लेने, सार्वजनिक मार्ग से जाने, सार्वजनिक गाड़ी पर बैठने खयवा किसी ऐसी गैर-धार्मिक संस्था में भाग लेने से जिसमें साधारण हिन्दू जनता भाग ले सकती है अथवा जो साधारण हिंदू जनता भाग ले सकती है अथवा जो साधारण हिंदू जनता के लिए है अथवा जिसका स्थय सार्वजनिक कोच से चलता है, रोकना असम्भव हो जायगा। इस कानून में यह भी कहा गया था कि हरिजनों पर लगे किसी नागरिक प्रतिबन्ध को कोई अद्यालव न मानेगी। इसी कानून के अन्दर्ग समझुरा का प्रसिद्ध मीनाजी महिर खोज दिया गया। सम्य सुधार-कार्यों में (1) गांवों में जल की उपलब्धिक जिए उत्तम प्रवंध करने के उद्देश

से २४ लाख की एक मुरत तथा १० लाख की वार्षिक मंजूरी,(२) कॉनरेरी मेडिक्ट सर्विस का संगठन, (३) श्रम-विभाग-द्वारा वेकारों के श्रांव को का सक्खन,(४) सहकारिता की जांच के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त करना, श्रीर (४) सार्वजिनक उपयोगिता के उद्योगों पर राज्य का श्रीधकार रखना भी थे। वस्वई

बम्बई में जमींदार नहीं हैं। इसिलिए इस्तमरारी बंदोबस्त ने वहांके कांग्रेसी मंत्रिमंडख के कार्य में वाधा नहीं डाली। किसानों के कर्ज का भार कम करने के सम्बन्ध में एक कानून इस प्रान्त में भी पास हुथा। इस कानून में सहकारिता समितियों की मध्यस्थता से कर्ज के निषटारे की बात भी समितित थी। कांग्रेसी सरकार ने एक भूमि-सम्बन्धी कानून भी पास किया। वम्यई के प्रान्तीय प्राम-सुधार-बोर्ड की योजना भी काफी लोकप्रिय हुई। बम्बई-प्रचायत कानून के खंतर्गत १,४०० पंचायतें कायम हुई, जिन्हें फोजदारी व दीवानी के कितने ही खिषकार दिये गये। मदास की तरह बम्बई में भी डाक्टरों को सहायता देकर बसाने की, देहावी सदकों के सुधार की धीर जल-उपलब्ध करने की योजनाएं जारी की गई।

परन्तु वम्बई-सरकार के सबसे महस्वपूर्ण कार्य 'मादक वस्तु निपेध योजना' व श्रम-सम्पन्धी कान् थे। वम्बई में 'मादक वस्तु निपेध योजना' केन्द्रवधान थी, जबिक मद्रास में यह जिद्धा- प्रधान थी। मद्रास में यह जिलों से श्रारम्भ हुई जबिक बम्बई में वह राजधानी से श्रारम्भ हुई। कांग्रेसी मंजिमंदल की सफलता का महस्व कम करने वाले सिर्फ यही नहीं कहते कि उसकी समी सुधार-योजनाओं की करपना श्रम.किलीन सरकारें पहले ही कर चुकी थीं, पिक वे यह भी कहते थे कि कांग्रेस ने 'मादक वस्तु निपेध' सम्बन्धी श्रपना खब्त प्रा करने के जिए छोगों पर १६१ छाल का कर जाद दिया। वम्बई-सरकार ने मकान के कर में सशोधन किया जिसकी श्राधी शतान्धी पहले करपना तक नहीं की जा सकती थी। मत्ताधारियों के स्वार्ध हतने श्रिषक थे कि बम्बई की कांग्रेसी सरकार की 'मादक वरतु निपेध थोजना' वास्तव में भारी सफलता ही कही जायगी। श्राय में जो कमी हुई उसे सरकार ने मकानों के कर में बृद्धि करके पूरा किया। हस कर-वृद्धि के कारण लोगों का चिल्लाना स्वाभाविक था। इमारतों के मुसलमान माखिकों तथा शराब के पारसी ठेकेदारों पर शराबवंदी का श्रसर पदा धौर वे गुल-गपादा मचाने जगे। परन्तु मंत्रिमंदल ने गोजना पर कड़ाई से श्रमल किया और 'मादक बस्तु निपेध' के पहले दिन श्रसाधारण साहस भीर श्रमृतपूर्व संगठन-कोशल का परिचय दिया।

वान है प्रान्त की धारा सभा ने जो 'श्रौद्योगिक सगका कान्न' पास किया घह वास्तव में एक ग्रसाधारण कान्न था। उसे गहन श्रध्ययन तथा श्रमपूर्ण प्रयस्त का पित्यास फए सकते हैं गोकि श्रम-सम्बन्धी श्रदात्तत में श्रौद्योगिक सगकों के निवटारे की व्यवस्था पहले से थी, फिर भी नये कान्न-द्वारा श्रौद्योगिक सगकों के निवटारे को श्रीर श्राधक प्रोत्साहन दिया गया। बम्बई सरकार ने बुनियादी शिचा योजना को लोकप्रिय बनाने में खूब दिल बस्पी ली घ्यार इस दिशा में स्युक्तप्रान्त व विहार के साथ वह काफी श्रागे बद गई। १६३३ की गमियों तक बुनियादी शिचा चुने हुए चेशों के ४३ विद्यालयों में तथा रम श्रन्यत्र फैले हुए विद्यालयों में जारी कर दी गई। वयस्क शिचा के लिए ४०,००० ए० से एक बोर्ड कायम किया गया जिसकी देखरेख में ६६४ वयस्क विद्यालय खोले गये। इम विद्यालयों में २१,००० व्यक्ति श्रिजा प्राप्त करते थे।

वम्बई-सरकार की एक महान् सफलता हम लोगों की जमीनें वापस दिलाना था जिनसे ११३०-३२ के संरवाबह-खान्दोलन में जमीनें छीनकर सरकार ने खन्य दोनों को धेच दी थी। इसके जिए प्रान्तीय सरकारों को एक विशेष कानून बनाना पड़ा। संयुक्तप्रान्त

किसानों के श्रधिकारों में सुधार की माग सबसे श्रधिक सयुक्तशनत व बिहार से श्राई थी। मान्तीय सरकार ने धारा सभा में एक विशाल बिल उपस्थित किया जिसमें लगभग ३०० धाराए थीं। बिल का उद्देश्य भूमि पर किसानों का श्रधिकार बढ़ाना, सरकार-द्वारा लगान तय करना, सथा कारतकारों पर लगाये गये कितने ही प्रसिवधों को ह्टाना था। मंत्रिमटल के हस्तोका देने के समय यह बिल बाइसराय के श्रागे उनके हस्ताक्तरों के लिए पहुँचा था श्रीर कुछ दिक्कत के साथ ही इस पर उनकी स्वीकृति मिल सकी। मादक वस्तु निषेध योजना से ३७ लाख रुपये की हानि हुई जबिक प्रान्त का इल राजस्य १४३ लाख था।

निरहरता के विरद्ध जोरशोर से आन्दोलन शुरू किया गया। १६४० तक २,३०,००० प्रयस्क व्यक्ति, जिनमें ६००० स्त्रियां भी थीं, साहर बनाये गये। ७००० व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से अध्यापन का कार्य किया श्रीर इन्हें किये हुए काम के अनुसार पारितोपिक भी दिये गये। इलाहा- वाद में एक वेसिक देनिंग कॉलेज स्थापित किया गया श्रीर उसके साथ एक स्कूल भी मम्बद्ध कर दिया गया। जिला वोर्ड के श्रष्यापकों को भी देनिंग दी गई जिससे वे दूसरे स्कूलों को दुनियादी स्कूल दना सकें। आम की एक विस्तृत योजना श्रमल में लाई गई। आम-सुधार का विभाग एक श्रवैतनिक ढाइरेक्टर की श्रधीमता में कायम किया गया। गावों में काम करने के लिए १,२०० वैतनिक कार्यकर्ती रखे गये।

### विहार

सयुश्तप्रान्त की तरह विदार में भी भूमि-सम्बन्धी कानूनों के सुधार की मांग जोरों पर थी। एक कानून पास किया गया जिसके प्रमुसार लगान को घटाकर १४११ के स्तर तक लाया गया और लगान को यकाया रकमों को काफो कम कर दिया गया। जमींदार लगान की वस्की के लिए जिन दयनकारी उपायों से काम लेते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिये गये। कुछ विशेष कदा के छारतकारों को लगान न देने की अवस्था में भी वैदलल नहीं किया जा सकता। उनहें वेदलल सिर्फ उसी हालत में किया जा सकता है जब वे जसीन को लेती के अयोग्य बना दें। किसानों का कर्ज कम करने के लिए जो कानून पास किया गया उसके परिणामस्वरूप १ प्रतिश्रव से अधिक व्याज पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

प्रान्त में श्रांशिक रूप से मादक वस्तु निषेध का कार्यक्रम श्रमत में खाया गया जिसके कारण कृत ११६ लाख के प्रान्तीय राजस्त्र में से १३ लाख की हानि हुई।

सहास की तरह विद्वार में भी एक हरिजन संत्री था। - सभी सार्वजनिक स्कूजों व अन्य शिक्षा-संस्थाओं को हरिजन विद्यार्थी दाखिल करने के लिए विवस किया गया। १६६६ में एक दुनियादी शिक्षा बोर्ड कायम किया गया। पटना ट्रेनिंग स्कूज को बुनियादी ट्रेनिंग केन्द्र में परि एत कर दिया गया। १६३६ में प्रान्त के एक निर्धारित प्रदेश में ४० बुनियादी शिक्षा स्कूज कायम किये गए जबकि स्थुन्तप्रान्त में बुनियादी रकूज प्रान्त भर में इधर-उधर फेले हुए थे। बुनियादी शिक्षा के कमश जारी करने का कार्यक्रम अमल में लाया गया और इसके निरीष्ठण का भी समुवित प्रयक्ष किया गया। सिन्नमञ्ज के हस्तिफे के समय योजना का कार्य काफी बढ़ चुका था। १६३६ में शिक्षामंत्री ने वयस्क साचरता के आन्दोलन का श्रीगणेश किया और इस कार्य के लिए उपवन्ध अध्यापकों व विद्यार्थियों की सेवा से काम उठाया। इस तरह ध्रमेंब, १६३६ एक प्रान्त भर में अध्यापकों व विद्यार्थियों की सेवा से काम उठाया। इस तरह ध्रमेंब, १६३६ एक प्रान्त भर में

1 7

वयस्क शिक्षा के १४,२४६ केन्द्र कायम हो गये, जिनमें ३,१६,००० व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने जागे। १६४०-४९ में वयस्क-शिक्षा-शाखा पर २,०८,००० रू० खर्च हुए जबकि पहले वर्ष में १०,००० रू० और दूसरे वर्ष में ८०,००० रू० खर्च हुए थे।

#### सध्यप्रान्त

इस प्रान्त को 'विद्या संदिर योजना' के कारण विशेष क्यांति प्राप्त हुई। इस योजना की स्रावश्यक बात यह थी कि स्कूल की अपनी जमीन और अपनी इमारत होनी चाहिए। जहातक सम्भव हो, जमीन दान के रूप में मिलनी चाहिए। स्कूत का खर्च तैयार की हुई वस्तुणों की विक्री तथा जमीन की स्थामदनी से चलना चाहिए। १६३६ में ६३ विद्या मिदर चल रहे थे स्थीर उनमें २,४६६ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कुल खर्च ६२,००० रू० था जबकि जमीन के हुई हो से ही स्थामदनी लगमग ११,००० रू० थी।

मध्यप्रान्त में जेल की भी एक योजना जारी की गई जिसमें राजनैतिक बदियों की कचा प्रयक् थी। परन्तु यह कानून व्यक्तिगत सत्याग्रह के दिनों भंग कर दिया गया। कर्ज कम फरने तथा किसानों के सम्बन्ध का सुधार-कार्य भी मध्यप्रान्त में आरम्भ किये गए।

#### **उड़ी**सा

१६६ में एक बिल पास हुआ जिसके भनुसार प्रान्त के एक भाग में मालगुजारी की दरें निकटवर्ती जमींदारी चेत्र की दरों के बराबर कर दी गईं। प्रति रुपये दो आना जमींदार को इरजाने के रूप में भी मिलना था। इसके फारण कुछ जमींदारों को ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक द्वानि दोतो थी। परन्तु इस यिल को गवर्नर-जनरल की स्वीकृति नहीं मिली और इसी धीच मिल्नमडल ने इस्तीफा दे दिया।

पद-प्रह्ण करने के बाद कांग्रेसी मित्रमहलों को मालगुजारी में काफी छूट देनी पड़ी।
मद्रास में यह छूट ७४ लाल की दो गई, किन्तु इसके बावजूद मूमि से प्राप्त होनेदाली कुल मालगुजारों में ११ प्रतिशत की चृद्धि हुई। आमाम में कांग्रेसी मित्रमहल कुछ देर से बना। यहां पूर्ववर्शी मित्रमहल २४ लाल रुपये की छूट पहले ही दे खुका था किन्तु कांग्रेसी मित्रमण्डल ने उसे बढ़ाकर ४० लाल कर दिया, जो प्रांत के छुल राजस्व का अष्टमाश था। बम्बई में छोटे जमींदारों को मालगुजारी में काफी छूट देने के बावजूद एक 'लेंड रेवेन्यू एमेंडमेंट ऐस्ट' पाल किया गया जिसके अनुसार मालगुजारी बढ़ाने का काम नाधारण अफसरों से छीन लिया गया।

१६३६-२७ में भारत भर में श्रावकारी से १४.०७ करोड़ र० की झाय हुई। कांग्रेसी शांतों में कम या श्रिक मात्रा में मादक वस्तु निर्पेध का कार्यक्रम श्रमत में लाया गया जिसके कारण वजट में कुत १.४ करोड़ र० की द्वानि का श्रनुमान किया गया जब कि बंगाल में २१ लाख की चृद्धि का श्रनुमान किया गया श्रीर पंजाब में बिक्की-कर से ७ लाख र० के राजस्व का श्रनुमान किया गया। मदास ने विक्की कर कुष्ठित्वत से धारम्भ किया जिससे १६३८-४० में ३४ लाख की श्रीर १६४०-४१ में ७२ लाख की श्राय हुई। श्रमैल १६४० से सलाहकार सरकार ने उसे घटाकर श्राधा कर दिया, किन्तु किर बाद सें उसे बढ़ाकर १ र० सेंकड़ा कर दिया।

फिर प्राय प्रत्येक प्रात ने चुनी हुई वस्तुत्रों जैसे समाख्, मोटर-स्पिरिट, मशीनी तेज, विजली प्रादि पर विक्री-कर लगाया। प्रम्बई ने कपड़े के सम्प्रन्थ में ऐसा कर लगाने का कानून पास किया, किन्तु कामेसी मन्त्रिमण्डल के इस्तीफा देने पर उसे वास्तव में लगाया नहीं गया।

कृषि-मायकर लगाने का प्रयोग केवल आसाम (२४ लाख) व विद्वार (१४ लाख)

में ही किया गया; किन्तु दर अधिक-से-अधिक मति रुपया २॥ आने तक थी।

यम्यहं य अहमदायाद में वार्षिक किराये के १० प्रतिशत की दर से एक कर वहांकी शहरी प्रचल सम्पत्ति पर लगाया गया। यह कर म्युनिसिपल दरों के श्रतावा था।

मध्यप्रांत में २८ रु० और ३० रु० वार्षिक का कर मौकरियों, पेशों तथा रोजियों पर १० १६३७-३८ में लगाया गया। संयुक्त प्रांत में यह कर २,४०० वार्षिक से अधिक वेतनों पर १० प्रतिशत लगाया जाने वाला था; किन्तु गवर्नर-जनरत्न ने कानून को श्रपने सुरक्ति क्त्रे में ले लिया। साथ ही पार्लमेंट ने कानून में एक नई घारा १२४-ए जोड़ दी जिसके श्रनुसार यह नियम बना दिया गया कि कोई व्यक्ति किसी प्रांत श्रथवा स्थानीय संस्था को कुल मिलाकर ४० रु० से श्रधिक न देगा। इस प्रकार समुक्त प्रांत को यह योजना सफल नहीं हुई।

संयुक्त प्रांत व विद्वार में कारखाने में आने वाले गन्ने पर प्रति मन २ पैसे का महसूब बना दिया गया जिल प्रकार बंगाल में जूट पर महसूज लगता था। इस महसूज से प्राप्त धन को गन्ने के सुधार पर लगाने के लिए अलग रख दिया गया।

कांग्रेसी प्रांतों के सम्मिबित प्रयान की एक श्रीर बात कहने से बची है। १६३८-३३ में पाय सुमापचन्द्र बोस की अध्यत्तता में कांग्रेस कार्य-समिति ने पं॰ जवाहरजाल नेहरू की अध्य-इता में एक राष्ट्रीय योजना-निर्माण समिति स्थापित करने का निश्चय किया था। जिस समय यह निरचय किया गया था, प॰ जवाहरलाल इंग्लैंड में थे। सिमिति ने देश के बड़े तथा छीटे घरेलू उद्योगों की जाच करने तथा उनकी उत्तति के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए अनेक उप-समितियां कायम करदीं। इस तरह कार्य शारम्भ हुन्ना। २ व ३ श्रवत्वर, १६३८ को दिल्ली में उद्योग मन्त्रियों का एक सम्मेलन सुमाप बाबू की श्रध्यक्ता में हुआ। सम्मेलन-द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय योजना-निर्माण समिति की बैठक १७ दिसम्यर को हुई जिसमें मैसूर, हैदरावाद व बड़ीदा के भी प्रतिनिधि मीजूद थे। समिति ने २३७ प्रश्नों की एक प्रश्नावती तैयार की जिसे देश भर में वितरित किया गया। समिति को प्रांतीय सरकारों से सहायता प्राप्त हुई और १६३६ में उसके पास ३७,००० रु॰ थे। समिति की बैठक जून, १६३६ में फिर हुई। समिति स्वाधीन भारत के विचार से योजना बना रही थी। ३१ डप-समितियां भी कायम की गईं जिनमें समी प्रातीय-सरकारों के अलावा हैदराबाद, मैसूर, भोपाज, बड़ीदा, ट्रावनकीर व कीचीन रियासतों के भी प्रतिनिधि सम्मिलित थे; परन्तु कांग्रेसी मन्त्रि मण्डलों के इस्तीफा देने पर प्रातीय सरकारों ने सदायता देने से इनकार कर दिया। समिति की सीसरी बैठक मई, १६४० में हुई, परन्तु समी उप-समितियों की रिपोर्टे तैयार महीं थीं। समिति की कार्यवाही का मुकाव रचा, उद्योगों, बड़े बड़े ज्यवसायों, सार्वजनिक उपयोगिता के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की श्रीर था। साथ ही वह सहकारिता के श्राधार पर खेनी की उन्नति करने श्रीर देहाती दस्तकारियों व घरेलू उद्योगों की सामृद्दिक रूप से रचा करने व उनके प्रोत्साहन की समर्थंक थी।

**उपसंहार** 

मिन्त्रयों के कार्य की वाहसराय व गवर्नरों ने सिर्फ सराहना ही नहीं की बिल बिना किसी संकीच के खुत्ते दिन्न से सराहना की। लार्ड जिनिलियगों ने जो यह कहा था कि प्रांतीय सरकारों ने 'अपने कार्य का सचाजन यही सफतावापूर्वक किया ' हस पर कोई भी सन्देह नहीं कर सकता। इन प्रस्तावों में शासन-सूत्र चाहे जिस राजनैतिक-दब्ब के हाथ में रहा हो, जनता

पिछ्लो ढाई वर्ष के सार्वजनिक कार्य की सफलता पर संतोष कर सकती है। जार्ड लिन लियगो ने अपने पद से अवकाश प्रह्मा करने के बाद साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में लिखा था —

"मेरे मत से साम्प्रदायिक समस्याओं के विषय में कार्रवाई करते समय साधारण रूप से मन्त्रियों ने निष्पन्न दृष्टिकोण से काम लिया और जो उचित जान पड़ा वही करने की इच्छा का प्रदर्शन किया। सच तो यह है कि कार्यकाल के श्रन्तिम दिनों में हिन्दू-महासभा उनकी यह श्राजोचना किया करती थी कि वे हिन्दु श्रों के प्रति न्यायपूर्णं व्यवहार नहीं करते थे गोकि हस श्रालोचना के किए कोई न्यायपूर्णं आधार या नहीं।"

सच तो यह है कि जब अक्त्यर, १६६६ में कांग्रेमी मित्रमण्डलों ने इस्तीफा दिया तो वाइसराय व गवर्गर इससे खुश नहीं थे और यह एक आमवीर पर जानी हुई वात है कि उन्होंने कांग्रेसी मन्त्रियों से अपने पदों पर बने रहने का अनुरोध किया। परन्तु उनकी इस सद्भावना से कहीं अधिक वजवती युद्ध प्रयस्नों में माग जेने से पहले देश को आजादी देने की शर्त थी। कांग्रेसी मन्त्रियों का सब से बड़ा अपराध यही था कि वे आजाद व्यक्तियों के रूप में धुरीराष्ट्रों से जदना चाहते थे और अपने घर में खुद गुजाम रहते हुए विदेशियों की स्वतंत्रिया के जिए जक्ते से उन्होंने इनकार कर दिया था। इस दइ दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ कि गवर्नर उनसे नाराज हो गये और उसो समय से मारत मन्त्रो, वाइसराय, गवर्नर और वाद में सर स्टेंफर्ड किप्स व उनके दल के साथों भी कांग्रेस को तानाशादी सस्था बताकर उसपर कीचड़ उछाजने जगे, कार्य-सिन्ति को हाई कमाड कहने जगे, कांग्रेसो नियत्रण को केन्द्रीय निरकुश्वा व कांग्रेस को एकाधिकारपूर्ण संस्था कहने लगे।

# प्रान्तीं में प्रतिक्रियावादी कार्य

अन्त्यर य नवम्बर, १६३६ में काग्रेसी मंत्रियों के इस्तीफा देने पर, जैसी कि आशा की जाती थी, प्रान्तीय सरकारों ने कुछ प्रतिक्रिया कार्य किये। काग्रेसी मित्रयों के इन्तीफे के बाद प्रान्तीय शासन का कार्य गवर्नरों के सलाइकारों को मिला और उनसे यही आशा की जा सकती थी। मदास में सबसे पहला कार्य 'मादक वन्तु-निपेध' के चेत्र का विस्तार रोकने का किया गया और इसके लिए युद्ध का बहाना बताया गया। दूसरी तरफ बिकी कर को घटा कर आधा कर दिया गया। याद में यह कर मूल दरों की अपेना दुगुना कर दिया गया और फिर क्रमश बन्द से उसका नाम निशान ही मिट गया। खदर के लिए सहायता जारी रखी गई—गोकि रकम में कमी जरूर हो गई। बिहार में 'मादक वस्तु-निषेध' की नीति में एक मौलिक परिवर्तन हुआ जैसा कि निम्न-विज्ञित से स्पष्ट हो जायगा—

"सरकार ने 'मादक वस्तु-निवेध' उठा लेने का निश्चय नरो की चीजों की नाजायन श्रामद बढ़ने के कारण किया है। इस कार्रवाई के कारण सरकार को जहा एक तरफ १६ से २० वाल इपये तक श्रतिरिक्त श्राय होगी वहा दूसरी तरफ 'मादक वस्तु निवेध' के सिल्लिस में जो कर्मचारी रखे जाते थे उन पर होनेवाने खर्च की भी बचत हो जायगी।''

शिक्षों की वर्धा योजना व विद्या-मंदिर योजना से सिर्फ साचरता की ही वृद्धि नहीं हुई घिक इससे एक ऐसी दुनियादी शिका का प्रचार हुआ जिसका राष्ट्रीय जीवन से घनिष्ठ सम्मन्य या और जिसकी यदि उन्नित होने दी जाती तो युद्ध के दिनों में कपड़े की जो कमी हो गई थी घह न होने पाती। बिहार और सयुक्त मान्य ने निरक्तरता की जड़ खोदने का संकल्प कर लिया था। विहार में मुख्य प्रयत्न अध्यापकों की सहायता से हुआ। सयुक्त प्रान्त ने १००० वयस्क विद्यालयों, ४,००० चलते किरते पुस्तकालयों और ३,६०० नि शुक्क वाचनालयों-द्वारा एक मनी-रंजक प्रयोग आरम्म किया था। हर शिक्षित न्यक्ति से एक व्यक्ति को साक्षर करने का वचन किया जाता। इस प्रतिज्ञापत्र पर जगमर्ग ४ लाख व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये। इस प्रकार उम्मोद वधी कि २० साल में निरक्तिता नष्ट हो जायगी। कामेती मात्रमहलों के हस्तोफ से इनमें से कितनी ही योजनाएं वेकार हो गई।

संयुक्तपान्त में तो गित पीछे को तरफ शारम्म हो गई। कांग्रेसी वजारत के दिनों में प्रान्त ने निरचरता मिटाने के लिए एक साहसपूर्ण कदम छठाया था। भारत में ससार की एक-तिहाई निरचर जनता है। साचर कहे जानेवाले व्यक्तियों में ऐसे भी शामिल हैं जो दिक्कत से लिख या पढ़ सकते हैं श्रीर इससे भी श्रिधिक ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो सिर्फ हस्ताव्र ही कर सकते हैं। श्रभ्यास छूट जाने पर साजर व्यक्तियों में से बहुत से फिर निरचर हो जाते हैं।

त्र प्रकाहकारों के शासनकाल में शिका-क्षेत्र में श्री हस्तकेप हुआ। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध

जिवरज्ञ-नेजा सर चिममजाज सीराजवाद के, जो वम्बई विश्वविद्याजय के वाह्स-चांसजर रह चुके हैं, भाष्या का एक ग्रंश छरलेखनीय है। यह भाषण सर चिमनलाल ने बम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट की चैठक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों पर प्रान्त के शिचा डाइरेक्टर-द्वारा नियंत्रण कायम करने के प्रयत्न का प्रतिवाद करने वाले प्रस्ताव के समर्थन में दिया था। श्रापने कहा-'यह विश्वविद्यालय अपनी तथा श्रपने से सम्बद्ध कालेजों की प्रबन्ध सम्बन्धी स्वतन्त्रता के श्रधिकार के विषय में श्रुढिंग रहा है श्रीर इस श्रवसर पर भी रहेगा।' तर चिमनलाल ने बताया कि शिहा विभाग के हाइरेश्टर ने गत वर्ष अनुशासन के सम्बन्ध में दो गश्ती चिट्टियां भेजी थीं छोर उन्होंने श्रहमदाबाद के कविषय विद्यार्थियों के सम्यन्ध में ये पादेश निकाले ये कि जब तक उनके पिसिपल कुछ प्रश्नों का उत्तर देना स्वीकार न कर लेंगे तय तक विद्यार्थियों को उनकी छात्रशृतिया न दी जायगी। शिचा-विभाग के डाइरेश्टर का कहना था कि इस प्रकार का आदेश वे विश्वविद्यालय कानून के अन्तर्गत निकाल सकते हैं। सर चिमनलाल का कहना था कि सरकार से सहायता पाने षाजी सस्थाओं से ये कुछ बातें पूछ सकते हैं, किन्तु जिन संस्थाओं से शिद्धा विभाग के डाइरेन्टर ने पूछताह की है उनसे नहीं। जिन सत्थायों को सरकार से सहायता नहीं मिलती उनसे पूछताछ करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। विश्वविद्यालय व कालेज सरकार के नियत्रण से जितने ही मुक्त रहेंगे उतना ही उच्च शिवा की प्रगति के जिए शब्दा होगा। सर चिमनजाज सीतज्ञवाद ने बताया कि यही बात सर ऐजेन्जेंडर प्रांट ने बम्बई के गवर्नर सर बार्ट के भी से विदा जेते समय कही थी जो १=६६-६७ में बम्बई प्रान्त के शिक्ता-विभाग के छाहरेश्टर व बम्बई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे।

सर चिमनलाल सीतलवाद ने बम्बई के गवर्नर सर जार्ज क्रार्क-द्वारा १६० में विश्व-विद्यालय के कार्य में इस्तचेप की एक घटना का इवाला दिया। सर जार्ज मेंद्रिश्युलेशन परीचा को बोइना चाइते थे, परन्तु लार्ड विलिगटन के गवर्नर होने पर इस कारड़े का सद्भावनापूर्वक निषटारा हो गया।

१६२० में एक और घटना हुई। उन दिनों सर चिमनलाल खुद बम्बई विश्व विद्यालय के घाहस चांसलर थे। यम्बई के गवर्नर सर जॉर्ज लॉयड ने पन्न लिखा कि विश्व विद्यालय को अपनी घड़ी एक निर्धारित तारीख तक ठीक कर लेनी चाहिए अन्यथा सरकार खुद उसे सुधरवाने का प्रबंध करेगी। विश्व विद्यालय की सिडीकेट ने उत्तर दिया कि घड़ी विश्व विद्यालय की सम्पत्ति हैं श्रीर सरकार की तरफ से उसे हाथ लगाया जाना सहन न किया जाया।

श्रत में सर चिमनजाज ने कहा कि यह प्रस्ताव उपस्थित करते हुए उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। श्रापने कहा कि शिचा-विमाग के ढाइरेक्टर लीनेट के सदस्य तथा उनके मित्र हैं श्रोर उन्हें श्रपनी गजती मजूर कर जेनी चाहिए।

श्रासाम के प्रधानमंत्री ड्रिम्ग्द जिले में राष्ट्रीय युद्ध-मोर्चे की एक वैठक में चड़ी दुविधा में पढ़ा गये। उन्होंने जनता से कहा कि उसे अपनी कपड़े की समस्या चरले की सहायता से हल करनी चाहिए। जनता ने कहा कि पिछतो ही साल श्रापके पुलिप के सिपाही हमारे चरले तो इ खुके हैं। प्रधानमंत्री ने वचन दिया कि यदि समूत मिला तो वे इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करेंगे।

मदास की मादक वस्तु निषेध-नीति में यहा अतिक्रियापूर्ण परिवर्तन हुआ। मदास या किसी दूसरे सूचे में मादक वस्तु-निषेध की नीति की शुरुषात विना किसी गम्मीर सोच-विचार के

नहीं की गई थी। यह ठीक है कि कांग्रेसजन समके खासतौर पर हामी थे। लेकिन स्मरण किया जा सकता है कि केन्द्रीय असेम्यली में १६२४ ही में सभी गरसरकारी सदस्यों के समर्थन से एक प्रस्ताय मादक वस्तु-निपेध के सबम्ब्य में पास हो चुका था। वाद में १६२८ में सभी प्राप्तीय धारा सभाशों ने मादक वस्तु-निपेध के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया। १६२८ में कलकत्ता के सर्वद्व सम्मेजन में विधान का जो मसविदा तैयार किया गया था उसमें भी मादक वस्तु-निपेध को स्थान दिया गया। १६३१ में कराची के अधिवेशन में मीलिक अधिकारों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया गया था उसमें भी हसका उल्जेख था। मदास के मादक वस्तु-निपेध कार्यक्रम में हस्त्व निपा गया था उसमें भी इसका उल्जेख था। मदास के मादक वस्तु-निपेध कार्यक्रम में हस्त्व कितनी बड़ी दुखद घटना थी वह इस बात से जाना जा सकता है कि कार्यक्रम का प्रभाव थ जिजों व २४,००० वगमील में रहनेवाला ७० लाख जनता पर पढ़ रहा था और इसी समय वाड़ी की ६००० दूकानें किर से खोल दी गई।

मद्राप-सरकार ने मादक वस्त-निपेत्र उठाने के सम्यन्ध में जो विज्ञित प्रकाशित की थी घह पढ़ते हो बनतो है। कहा गया है कि नाजायज सुत्र से ताड़ी तैयार करने के ६००० सामले हर साज पकड़े जाते हैं। जे किन इसका श्रासत १४ देनिक के हिसाब से पहला है। यह देखते हुए कि 'मादक वस्तु-निषेध-कार्यक्रम' ४ बड़े जिलों में किया गया है और यह करने से पूर्व इस भनैतिक कार्य से खगमग १ करोड़ को आय होतो थी, यह श्रीसत श्रधिक नहीं जान पहता । एक इए के लिए मान लीजिये कि ताड़ी नाजायज तोर पर तैयार की गई तो क्या खुद सरकार ही उन्हें वाड़ी पीने के लिए निमत्रण दे, उनके घरों के पास वाहोधर खुलवाये और शैवानियत का नंगा नाच होने दे। माजायज तौर पर ताड़ी बनाये जाने के आकड़ों से तो मादक वस्तु-निषेध की सफलता का ही पता चलता है न कि उसकी श्रसफलता का । चिरकाल से मदास सरकार की सलेम,चिरत्र, कुइप्पा व उत्तर श्रकाट जिलों की सियों की बद्दुशाए मिल रही थीं। अब उसे श्रनतपुर जैसे शेष जिलों की खियों की दुआए मिलने को थीं, क्योंकि खासकर अनन्तपुर के लोग अपने यहां मादक वरतुः निषेध किये जाने की श्राशा जनाये वैठे थे श्रीर इसी श्राशा में जिले के कुछ भागों में श्रपने ही आप ताड़ीवनदी हो भी चुकी थी । परन्तु इस अभागी तहसील को यह गौरव अधिक दिन न मिल सका । सरकार ने नशावदी उठाने के सम्बन्ध में श्रकाल, बाद, बजट का घाटा व सुद -वाहुक्य के जो कारण दिये हैं वे बहाने ही श्रधिक हैं। इससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि सरकार ने नशावदो इसलिए उठाई कि उसमें नैतिक भावना का प्रभाव था श्रीर समान-पुधार के कार्य में नैतिक भावना का महस्य होता है।

दूमरी ध्यान देने की बात यह है कि नाजायज तौर पर 'खड़क' बनाई जा रही थी, जिसके सम्बन्ध में निषेत्र जारी था। फिर 'खड़क' नाजायज तौर पर बनाई जाने से ताड़ी बनाने की खनुमित देने की बात कहा से पैदा हुई। यह नहीं कहा गया कि ताड़ी नाजायज तौर पर बनाई जाती है इसिलिए ताड़ी बनाने की खनुमित दे देनी चाहिए। एक खादमी नारियल चुराने के लिए पेड़ पर चड़ा, किन्तु जब उसे पकड़ा गया तो उसने कहा कि मैं पेड़ पर नारियल चुराने नहीं बिक घास छे जने गया था। मदास सरकार की सफाई भी इसी तरह की थी। यदि नशाबदी कान्त तोइने के लिए ताड़ी नाजायज तौर पर बनाये जाने का कारण दिया जाता है तो क्या इस बात से इनकर थोड़े ही किया जा सकता है कि नशाबन्दी न होने पर भी तो नाजायज तौर पर ताड़ी बनती थी। फिर प्रावकारी कान्त को किस खाधार पर तोड़ा जा सकता है। थी राजगोपालावारी ने ठीक ही कहा है कि ताड़ी नाजायज तौर पर बनाये जाने का कारण नशे का प्रेम नहीं बरिक रपमे

का लोम है। मदास-सरकार का कार्य तो उस आदमी के पागलपन के समान हुआ जिसने चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए अपने घर में ही आग लगा दी।

सुदा-बाहुल्य के कारण नशेयंदी के हटाये जाने का तर्फ पढ़कर हम हैं में या रोयें ? एक चण के लिए मान जीतिये कि वशाखोरी के शिकार होने वाले जोगों के पास पैसा ज्यादा है । वास्तव में ये जोग भूखों मरते हैं। तो क्या उनका पैसा खर्च कराने के जिए ताड़ी की दूकानें खुजवाना उचित होगा ? यदि पियक्कड़ लोग पैसा खर्च करते हैं तो नह ताड़ी के ठेकेदारों के ही हाथों में जाकर इक्ट्रा होता है और वहां उसके दुरुपयोग होने की अधिक सम्भावना है । यह कह देना काफो नहीं है कि पेड़ों पर कर लगा दिया जायगा। सभी जानते हैं कि मदास-सरकार को नशे से सिर्फ ४ करोड़ की ही श्रामदनी होती है, किन्तु नशाखोरों को जगभग ४७ करोड़ की रकम खर्च करनी पड़ती है। इस भारी धन-राशि की तुलना में साइसेंस की फीस या पेड़ों का कर वितना द्दीगा ? सरकार ने मुदा बाहुल्य का सामना करने के लिए तो 'केंश सर्टिणिकेट' की विष्टी की थी जिन्हें युद्ध के बाद फिर सुनाया जा सकता था । इसके श्रलावा, सरकार के लिए नशे का रुपया श्रीर विक्री-कर दोनों ही पर दावा करना कहा तक उचित था श श्रिको का कर तो कांग्रेसी सरकार ने मादक वस्तु-निषेध की द्वानि की पूरा करने के लिए लगाया था । नया कर चीजे खरीइने वालों पर पड़ता था; किन्तु इसके ऐवज में उन्हें नशे से छुटकारे का नैतिक लाभ होता था। परन्तु नीकर-शाही तो दोनों ही हाथों से पेट भरना चाहती थी । उसने नैतिक विचार की तिलांजित दे दी । सजाहकारों की सरकार ने धारा सभा की अनुमित जिये विना यह परिवर्तन करके अपने अनैतिक इष्टिकोण का परिचय दिया और अपने इस दावे का खोखलापन प्रकट कर :दिया कि नौकरशाही को सर्वसाधारण की भलाई का खयाल रहता है।

मद्रास की बदनाम नोकरशाही ने सिर्फ नशाबंदी ठठाकर ही दम नहीं लिया। उसने शिक्षा के छेत्र में ऐसा नियम बनाया कि राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज या स्कूल में दाखिल होने से पहले शिक्षा-विभाग के ढाइरेक्टर की अनुमृति लेनी पड़े। स्थानीय शासन के छेत्र में नौकरशाही ने जिलों के कलक्टरों को अधिकार दिये कि वे चाहें तो जिला बोड वया म्यूनिसिपल बोड के ठुल सदस्यों को चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के अधिकार दे सकते हैं। कोकनद म्यूनिसिपलिटी ने म्यूनिसिपल कानून के इस प्रकार स्थोधन की निन्दा की और विरोध में ठसके चेयरमैन व वाइस-चेयरमैन तथा अन्य कितने ही सदस्यों ने इस्तिक भी दे दिये।

# साम्प्रदायिकता

सिंध के म्यूनिसिपत चुनावों के दिन्दू निर्वाचन चेत्र इस बिना पर भंग कर दिये शिये कि दिन्दू-निर्वाचनचेत्र पाकिस्तान की भावना के खिलाफ हैं। काश्मीर में सुस्लिम कान्द्रोंस ने कहा कि यदि किसी मामले में कोई एक पच सुमलमान हो तो उस मामले का फैसला सुस्लिम जल द्वारा ही होना चादिए।

# हावड़ा म्युनिसिवैलिटी

भारत में स्थानीय सस्थाओं के खिलाफ जो प्रविक्तियापूर्ण कार्य हुए उनमें सबसे उरु जेखनीय जून १६४४ में हावहा म्यूनिसिरेलिटी के खिजाफ की गई कार्रवाई थी। दूसरे स्थानों पर तो यह कहा जा सकना था कि प्रविक्तियापूर्ण कार्य धारा ६३ के प्रमुपार स्थापित सरकार द्वारा-किये गये थे; तिन्तु बंगाल में तो पहले श्री फ्रज़लुज श्रीर किर सर माज़िमुदीन की श्रधीमता में लोकियि सरकार काम कर रही थीं। धगाल के गर्वनर

सर जान इधेर्ट ने सृत्यु से पूर्व प्रपना श्रान्तिम कार्य नाज़ी मुद्दीन मित्रमहत्त की स्थापना किया था श्रीर सबसे विचित्र बात तो यद्द थी कि प्रक मंत्री श्री पेन, जो हरिजनों के प्रतिनिधि थे, मन्त्री रहते हुए भी हावज़ म्यूनिसिपैकिटी के चेयर मैंन वने हुए थे। इससे कार्पोरशन के सदस्यों में विद्रोह की भावना भड़क उठी श्रीर उन्होंने मम्त्री-चेयर मेंन के विरद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित कर दिया। प्रस्ताव पास हो गया श्रीर एक एक्जीक्यूटिवश्रफसर भी निशुक्त कर दिया गया। सरकार ने इस कार्रवाई का मुकाबका करने के लिए भारत-रक्षा-विधान के श्रन्तर्गत म्यूनिसिपैकिटी को श्रपनी अधीनता में कर लिया। तब हाई कोर्ट में एक दरस्वास्त दाख़िल की गई कि एक्जीक्यूटिव श्रफ्तर कार्य न कर सके। यह कहा गया कि भारतरक्षा नियमों की सहायता इसलिए जो गई कि विशेपाधिकार कान्त्र के श्रन्तर्गत म्यूनिसिपैकिटी को द्वाने के लिए घूसखोरी या ववहन्तजामी के श्रारोप करना धावश्यक था जो प्रातीय सरकार कर नहीं सकती थी। खैर, हाई कोर्ट ने एक्जीक्यूटिव श्रक्तसर पर पावटी लगाने की बात श्रस्थायी रूप से मंजूर कर जी। परन्त वाद में प्रकट हुश्रा कि एक्जीक्यूटिव श्रफसर के हटने ही से काम न चलेगा, क्योंकि सिर्फ इससे म्यूनिसिपैकिटी को श्रिकार किर न दिये जा सकेगे। श्रस्तु, सरकार को मामले का फरीक बनाया गया श्रीर तब पहले वाली म्यूनिसिपैकिटी-फिर से काम करने लगी।

छदालत में उठाये गये एक इलफनामे से एक मनोरजक वात यह जाहिर हुई कि मन्त्री-चेयरमैन ने कार्पोरेशन के कुछ सदस्यों को यह धमकी दी कि यदि छविश्वास का प्रस्ताय वापस नहीं लिया गया तो म्यूनिसिपैलिटी सरकार की छधीनता में चली जायगी छोर इस सन्बन्ध में -सरकार का छारेश भी उनके पास है। जिस्टिस ईजर्ले को इससे काफी परेशानी हुई कि एक ऐसा -इयक्ति म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन बना हुआ है, जो मन्त्री नियुक्त किया जा चुका है।

### स्थानीय संस्थात्रों की प्रतिक्रिया

हिसी राष्ट्र को तब तक आज़ादी नहीं मिल सकती, जब तक उसकी सस्थाओं में इसकी उसकेंडा जाग्रत नहीं होती। भारत में सार्वजनिक कर्मचारी आजादी के लिए अपने पदों का मोह स्थान नहीं पाये। इसका कारण यह नहीं है कि सरकारी कर्मचारी राजभक्त हैं, बिल्क इसके विपरीत उनके मन में भी असतीय की घटाएं घिरा करती हैं। बात यह है कि अंग्रेज़ी शिला ने उनमें पराधीनता की भावना भर दी है जिसके कारण उनमें स्वार्थपरता व दब्तूपने की प्रवृत्तियों वह नयी हैं। यही बात भारतीय सेना में देशभक्ति की भावना के अभाव के सम्बन्ध में कहीं जा सकती है। पेट की जरूरत के कारण देशभिक्त का कला घोंट दिया जाता है। जल्दी विवाह ही जाने तथा जीविका-निर्वाह का कोई दूसरा जाभदायक साधन न होने के कारण पराधीनता की लाखना का अनुभव करने वाले युवकों को भी सेना में भरती होना पहला है। परन्तु जब वे सेना से वापस शाते हैं तो उनमें असतीप की मात्रा इस गुनी वढ़ जाती है।

इस तरह लोकमत सिर्फ स्थानीय संस्थाश्रों-द्वारा ही प्रकट हो सकता है। भारत पूर्ण स्वराज्य चाहता है या नहीं, इसका उत्तर स्थानीय सस्थाश्रों की कार्यवाही से प्राप्त किया जा सकता है। श्राधी से कम म्यूनिसिपेलिटिया व स्थानीय चोर्ड राष्ट्रीय मंडा फहरा कर, कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करके या कांग्रेसी नेताश्रों की रिहाई का श्रानुरोध करके राष्ट्रीय माग का समर्थन कर चुकी हैं। इनमें से प्रधिकांश स्थानीय सर्थाश्रों से श्रपने प्रस्ताव वापस बीने की वहा गया स्थीर ऐसा न करने पर उनके श्रधिकार छीन लिए गये श्रथवा चैत्तनिक श्रफतर शासन-प्रमन्ध को लिए नियुक्त कर दिये गये या कुछ स्थानों में गौर-सरकारी व्यक्तियों को स्थानीय संस्थाओं के

धन व कर्मचारियों के प्रवन्ध का कार्य सौंप दिया गया।

इन इनारों स्थानीय सस्थाओं में श्रहमदाबाद म्यूनिसिवैबिटी भी है। श्रहमदाबाद भारत के सब से बढ़े शहरों में से है। उसकी जनसंख्या ६ लाख है और म्यूनिसिया नियो को ४० लाख रुपये की भाय प्राप्त होती है। बाईस वर्ष तक कांग्रेस इस म्यूनिसिवैजिटी के कार्य का संचालन करवी रही है। सरदार बल्लममाई पटेल इसके पहले कामेसी चेयरमैन रहे श्रीर पाच वर्ष तक उन्होंने इसका काम किया। फिर १६२८ में वारदोत्ती का करवदी शांदोत्तन छिड़ने पर उन्हें श्चरने इस पद से इस्तीफा देना पहा। यह म्यूनिसिर्पितिटी १६४२-४३ तक श्रपने पात्म-सम्मान की निरन्तर रचा करती रही। प्रारम्भिक कचार्श्नों के १००० अध्यापक बाहर कर दिये गये श्रीर स्कूल बोर्ड वन्द कर दिया गया। कामेसी नेताओं की रिहाई तक कर्मचारियों ने काम करने से इन्हार कर दिया। कार्रोरेशन को शानदार इमारत पर राष्ट्रीय मंद्रा फहराता रहा श्रीर पुलिस के उसे हटाने पर कर्मचारियों ने तब तक काम करने से इन्कार वर दिया जब तक कि मण्डा फिर से न फहरा दिया जाय। कुछ उच्च कर्मचारियों पर राजनैतिक आधार पर काम छोड़ने पर मुक-दमा भी चलाया गया। एइ इजीनियर को मातहत-श्रदालत ने सना भी दी, लेकिन श्रपील करने पर उसे छोए दिया गया। नागरिकों ने भी कम देशभिनत का परिचय नहीं दिया। उन्होंने श्रहिंसात्मक रूप से सत्याप्रद-त्रादोत्तन चलाया। गांधोजी व उनके साथियों की गिरफ्तारी की तारील पर हर महीने जुलूम निकालकर प्रतिबन्ध-सम्बन्धी आदेश को भंग किया जाता था। हर सधीने गोबी चलती थी श्रीर कहा यही जादा था कि जनता के हेले फ्रेंकने पर पुलिस को गोबी चलानी पड़ी। हर भड़ीने जुलूम निक्रजला श्रीर जनता प्रसन्नवापूर्वक परिस्थिति का सामना करती। नगर तथा म्युनिसिपै जिटी ने ऐसा काम किया कि इनका नाम स्वाधीनता-संग्राम के इति-हास में अवश्य जिला जाना चाहिए। ये समाएं और जुलूस सिफ राजनैतिक प्रदर्शनमात्र नहीं होते थे। नीचे एक शिलाबिद का मत दिया जाता है जिससे प्रकट होता है कि कांग्रेस का यह उपयोगी कार्य निर्वाचित कमेटी के स्थान पर नियुक्त नथी कमेटी के शासन-प्रबंध में भी जारी रखा गया।

"श्रहमदाषाद स्यूनिसिपल योर्ड ने उत्तम कार्य किया है। लगभग ६२ 'बाल्य-सहफारिता-समितियां' हैं। मुस्लिम बालिक।ओं की शिचा को श्रोत्साहन देने का विशेष ध्यान रखा जाता है; किन्तु मुस्लिम अध्यापिकाओं की सचमुच कभी है।

'पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों की संख्या में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस कार्य का श्रीगयोश कांग्रेस के प्रभाव के कारण हुआ था धीर यह अब भी ( जुलाई, १६४३ में ) जारी है। कार्य का सब से मनोरजक यंश विद्यार्थियों-द्वारा की जानेवाली दस्तकारी है। यारवाला में यहा श्रष्ट आ सोखता, रनपुर में चटाइयां और मोडासा में मोमवित्तयां बनायी जाती हैं। धोलका में कताई का उत्तम प्रवन्ध है। परन्तु दस्तकारों के विद्यालय का सर्वोत्तस उदाहरण श्रम्यकी में है जो श्रहमदाबाद से १० भील दूर है। उसमें खेती, वहईगीरी, ठठेरे का बाम और हाथ की सुनाई की शिक्षा दी जाती है। उत्पादन का श्रधिकांश विद्यार्थियों में ही घाँट दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी श्रपने लिए कपड़ा प्राप्त करने के अलावा ४०) वार्षिक कमा लेता है। यह उत्तम कार्य श्रह्मदाबाद-जिला स्कूल-योर्ड के प्रवधक रावसाहद प्रीतमाराय बी० देसाई की देख रेख में होता है जो श्रह्मदावाद सहकारिता के आधार पर गृह-निर्माण के जिए प्रसिक्त है। एजराल के सभी स्कूल-योर्ड के इस स्दारा से लाम सहाना चाहिए।

गुजरात के रयुनिसियल चुनावों में कांग्रेस की विजय होने पर सरकार ने महमदाबाद के प्रबन्ध के लिए १० सदस्यों की एक समिति कायम की, जिनमें ४ मुसलमान श्रीर ४ में से २ हिन्दू सरकारी वकील, १ हरिजन, १ रायवादी श्रीर पांचवां पारसी था। मुस्लिम सदस्यों से ज्ञात हुशा कि उन्होंने तीन वर्ष के लिए नियुक्ति की श्राशा की श्री जय कि सरकारी श्राज्ञा पत्र में "श्राज्ञा श्रादेश होने तक" शब्द लिखे हुए थे।

कलकत्ता कार्पोरेशन

सर नज़ी मुद्दीन की वजारत कायम होने से बंगाल श्रसेम्बली के यूगे पियन दल को श्रपनी शिक्त का श्रनुभव हुआ और तब उसने कलकत्ता नापों रेशन की श्रोर भी ध्यान दिया। कापों रेशन को एक छोटा प्रान्त कहा जा सकता है; क्यों कि उसकी श्राय चार करोद के जगभग थी। कापों रेशन की प्रधानता विभिन्न दलों के मगड़े का मुख्य कारण भी रह चुकी थी। यूरोपियन एसोसियेशन की कलकत्ता-शाखा ने जल-उपलब्धि तथा सफाई के सम्बन्ध में कापों रेशन के प्रधध की कड़ी आलो-धना की श्रीर कहा कि कापों रेशन के कुप्रधध के कारण क्लकत्ते के नागरिकों तथा सैनिकों के हवारथ्य के लिए सकट उपन्थित हो गया है। इस शाधार पर यूरोपियनों ने श्रनुगेध किया कि कलकत्ता न्यूनिसियल ऐक्ट की १५ से १८ धाराश्रों के श्रंतर्गत कापों रेशन का मबध श्रधिक जिम्मे- हार ब्यक्तियों को सोंप दिया जाय।

कार्थो रेशन के प्रबंध में पहले जो भी जुटि रही हो, पर जिस समय का यह जिक्क है उस समय उसे विशेष किटनाइयों का सामना करना पए रहा था। उसकी लारिया सेना के अधिकारियों ने ले जी थीं जिसका परिणाम यह हुआ था कि कार्पोरेशन के पास कूड़ा-कर्क शादि शहर के बाहर ले जाने के लिए यातायात के साधनों का अभाव हो गया था। बाटर-वर्क की मशीनों के लिए कोयला की जरूरत थी और अधिकारी आवस्यक मात्रा में कोयला पहुँचा महीं रहे थे। जनकि १६, जुलाई, १६५३ तक कार्पोरेशन को होयले के २५० डिस्बे मिलने चाहिए थे, उसे मिले सिर्फ १० ही हिटवे थे और यह आश्रका उत्पक्ष हो गयी थी कि यदि कोयला मगाने का तुरन्त प्रवध मिले किया गया तो बलकत्ते में पानी मिलना शिवकृत यंद हो जायगा, वर्षोकि उपर्धु पत तारीख्न को सिर्फ १७ दिन का कोयला बाकी बचा था, कलकत्ता के यूरोपियन सिर्फ यही आलोचना करके शान्त नहीं हो गये। उन्होंने कार्पोरेशन की आलोचना इसलिए भी की कि मिलारी कृदे के देरों में से अझ बीना करते हैं और सदकों पर जाशों पदी रहती हैं और सन्हें उठाया नहीं जाता। अस की कमी के कारण मूखे कृदे के देरों तक जाते थे और लोग देहातों से भाग-भागकर शहर में आ रहे थे। यूरोपियन लोग जरा भी सोचते तो उन्हें पता चल जाता कि ये सब बातें युद्ध-परिस्थित के परिणामस्वरूप थीं, जिसके सम्बन्ध में वे खुद ही कहते थकते न थे।

हरू सिनसिन में हर्गोंड की स्थानीय सस्थाओं की चर्चा करना श्रसंगत न होगा। वहाँ भी धूमखोरी की श्राशका होती है, किन्तु बोटरों के दर से इसका बचाव होता रहता है। स्थानीय शासन का सुव्याध उसी हालत में सम्भव है जब बोटरों के हित को सबसे द्वार रखा जाय। वहां १० प्रतिशत बोट पहना साधारण बात है।

भारत में पहले तो स्थानीय सस्थाओं के जेल में पड़े सदस्यों के स्थान रिक्त होने की घोषणा की गयी अथवा कुछ स्थानीय सस्थाओं का शासन प्रबंध अपने अधिकार में कर लिया गया और किर बोटरों को अपने अधिकार से काम लेने का अवसर देने के लिए नये चुनाव की घोषणा की गयी। ऐसे चुनावों में दो उदाहरण विशेष रूप से उक्लेखनीय हैं। धम्बई शहर में १४ स्थानों की गयी। ऐसे चुनावों में दो उदाहरण विशेष रूप से उक्लेखनीय हैं। धम्बई शहर में १४ स्थानों

के कौर बंगकोर शहर में २४ स्थानों के फिर से चुनाव किये नये। यम्बई में कुल १४ स्थानों पर तथा वगलोर में २४ स्थानों पर फिर कांग्रेसी अम्मीदकार ही चुने गये। वम्बई में हिन्दू महासमा, परिगणित जाति या लीग के उम्मीदवारों को खदा करने का प्रयस्न किया गया, विन्तु सफलता महीं मिली। श्रीर मजा यह कि चुने वही व्यक्ति गये जो पहले इन स्थानों पर थे।

हा० गिन्हर के मजरबंद होने के कारण जो वन्बई का मेयर-पद खाली हुया था उम पर कांग्रेमी दल के उम्मीदवार श्री एम० श्रार० मसानी चुने गये। मेयर के पद पर हस युवा कांग्रेस-जन का चुना जाना वास्तव में ईश्वरी न्याय ही था।

#### खहर

दमन के तुफान में खहर व उससे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाए भी श्रकृती न वर्ची। इन्हें राजनीति से जिस सावधानीपूर्वक श्रलग रखा गया था उससे श्राशा की जा सकवी थी कि कांग्रेस के रचनारमक कार्यक्रम के इस शह को श्रक्तता होड़ दिया जाता। यह नहीं कहा जा सकता कि अखिल भारतीय चरला संघ अथवा हममे सम्वन्धित संस्थाओं के न्यक्तियों ने कभी सध्याश्रह-आन्दोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन ऐसे न्यक्तियों से श्रपने पदों से हस्तीफा देने, श्रपने प्रावीडेंट फड के हिसाब खत्म करने और पदों पर कोई दावा म रखने को कहा जाता था और तब कहीं वे छान्दोलन में भाग ले सकते थे। यह नियम व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा सामृहिक श्रान्दोलन, दोनों के ही सम्बन्ध में जागू था। इसके बावजूद, हुन्ना यह कि सगठन के श्रवैतनिक मन्नी श्रीकृत्य जाजू-जैसे निरपेत्त व श्राकांत्रारहित व्यक्ति को भी, जो १६३८ में मध्यप्रान्त के प्रधान मंत्रित्व का पद स्वीकार करने से इन्कार कर चुके थे, राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर जिया गया श्रीर दो वर्ष की मजरवन्दी के बाद ही छीड़ा गया। चरखा-संघ के समस्त कार्य में खासकर विहार, बगाल व सयुक्तप्रान्त में श्रव्यवस्था फैल गयी। चरखा-सघ १ करोड़ रुपये की खादी तैयार कर चका था और उसमें लाखों नरनारी कताई-बुनाई का काम करते थे। श्रकाल, महामारी, बाद, करदे की कमी और अन्न के अभाव के इस काल में निरीह स्त्रियों व जुलाहों से उनकी जीविका का साधन छीन बिया गया। उत्पादन-केन्द्र तथा थिको की दूकानों को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। लाखों रुपये का खहर जब्त करके बिगड़ने व नष्ट होने के लिए छोड़ दिया गया।

ऐसे समय जब कि कपड़े की कमी थी और मूल्यों की चर्चा तो क्या की जाय, विदेश से मास आना ही वन्द हो गया था, सरकार ने कांग्रेस द्वारा चलायी जुछ ऐसी संस्थाओं का काम भी धन्द कर दिया जो सहायता मिन्ने विना ही कायम हो रही थीं। पर सरकार ने क्या किया ? उसने सैक्ट्रों उत्पादन केन्द्रों व खादी की दूकानों को, खासकर बगाल व संयुक्त प्रान्त में धन्द कर दिया। इससे बुरी बान सरकार और क्या कर सकती थी ? यदि वह आवश्यक समक्ती तो एक आहिनेंस पास करके इन सस्थाओं पर अपना अधिकार कायम कर सकती थी और फिर उनका सचालन कर सकती थी। यदि सरकार आह मदायाद की कताई व चुनाई की मिलों को तीन महीने वद रहने के धाद खुलने के लिए मजबूर कर सकती थी तो वह खहर व माम-उद्योग संस्थाओं का भी सचालन कर सकती थी। इसके बजाय सरकार ने प्राम-उद्योग-संगठन के प्रधान को ,िगरपतार कर लिया और उसे जमानत पर रिद्दा करने से इन्कार कर दिया। फिर मच्यप्रान्तीय सरकार ने ३० जून, १६४३ को वर्धा तहसील के नालबन्दी व पौनार स्थानों में काम करनेवाड़े प्रामसेदा मरख,सत्याप्रह-धाश्रम व गांधी-सेवा-संघ को गैर कानूनी सस्थाई घोषित कर दिया।

विद्वार में एक विशेष प्रविक्रियापूर्यं नीति का अनुसरमा किया गया। खिखल भारतीय

चरला-संघ की विद्वार-शाला ने अगरत, १६४२ में संघ के धन को जहत कर श्विया था। जब शाला ने उस धन को वापए करने और प्रान्त में अपना वार्य पुनः जारी करने का श्रनुरोध किया तो प्रान्तीय सरकार के चीफ सेकेंटरी ने उत्तर देते हुए कहा कि वे इस श्रनुरोध को कुछ शतों के साथ मानने को तैयार हैं। शतें यह बतायी गयी कि श्रलित भारतीय घरला-सव की विद्वार-याला और खहर-भटार जिला-मजिस्ट्रेटों की देखरेख में कार्य करें और जिला मजिस्ट्रेटों को समयसमय पर उनका निरीक्षण करने व हिसाब-किताब की जांच करने का श्रिधकार रहे। जिला-मजिस्ट्रेटों को यह निर्णय करने का भी श्रिधकार होगा कि विया हुआ धन किस प्रकार सर्व कियाजाय। खुलनेवाले खहर-भटार स्वीकृत न्यांक्त्यों की देखरेख में काम करेंगे और वही शर्ते पूरी करने के लिए-जिला मजिस्ट्रेटों के प्रति उत्तर-दायी होंगे।

श्रवित भारतीय चरका संघ की बिहार शाखा ने खाटी-उत्पादम करनेवाकी संस्था के रूप में कार्य करने की जो श्रनुमित मागी थी वह बिहार-सरकार ने देने से इन्कार कर दिया और शाखा की जिन कई जाज रुपये की चीजों पर सरकार ने श्रधिकार कर तिया था वह भी जीटाने से उसने इन्कार कर दिया। यही नहीं, शाखा के पास कपड़ा च सूत का जो स्टाक था उसे प्रान्तीय सरकार ने ढाइरेक्टर तथा स्वीकृत एजेंटों द्वारा वेचने का निश्चय किया।

श्रिक्त भारतीय चरला सघ की १६ सस्थाएं तथा उसी प्रकार की श्रन्य कितनी ही संस्थाएं वंगाल के विभिन्न भागों में नाजायज घोषित कर दी गयीं। इस प्रकार की २७ संस्थाओं के पास जो लादी व नकद रूपया मिला उसे जन्त कर लिया गया। इस सब का मूल्य १ लास रुपये के बरावर था। इनमें श्रिक्त भारतीय चाला सघ, लादी प्रतिष्ठान च श्रभय-शाश्रम भी शामिल थे।

बगाल-लेजिस्लेटिव लोंसिल की बैंटक में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बगाल के प्रधान-मन्त्री सर नज़ी मुद्दीन ने सुचित किया कि ''जिस माल य कोप पर कब्जा किया गया है, वह सिवाय उस कपदे के सबका सब प्रान्तीय सरकार के पाम सुरत्तित है, जिसका अपयोग १६ अव्ह्यर १६४२ को त्फान व समुद्री लहर से पीकि को लिए अपयोग में लाया जा चुका है। कब्जा किया गया माल ६६,२०१ २०, ७ आ० ३ पाई मूच्य का है शौर बैंक में जमा धन को मिलाकर कुल नकदी ४,६६४, १४ साना १॥ पाई है।'' सर नज़ी मुद्दीन यह नहीं बता सके कि यह सब संस्थाओं को कब वापस किया जायगा। आपने सिर्फ यही कहा कि संस्थाओं पर से शोक हटाने के याद ही उनके धन की वापसी के प्रश्न पर निचार किया जायगा।

जुलाई, १६४२ से जनवरी, १६४६ तक ग्रांखिल भारतीय चरखा-एघ के कार्य की समीका करते हुए सघ के स्थानायन्न अध्यक्ष श्री वी०वी० जेराजानी ने बताया कि १६७१ ४२में खादी का अरपादन सबसे अधिक यानी लगभग १ करोड़ रुपये का हुआ था। यह कार्य १४००० से अधिक गांवों में होता था और उसमें ६ ४ लाख दस्तकार पूरे समय या आधे समय काम में लगे थे और उन्हें ४० लाख रुपये के लगभग मजदूरी दी जाती थी। इस सफलता से ओस्साहित होकर अगले वर्ष के लिए उत्पादन में वृद्धि करने का कार्यक्रम तैयार किया गया था। नये वर्ष के प्रारम्भ में आखिल भारतीय चरखा-सब के पास लगभग ४० लाख रुपये का नकद कीष था। अनुभय के शाखार पर हिसाब लगाया गया था कि इससे लगभग १ करीड़ रुपये की खादी तैयार की ला खोगी। साथ ही बड़ती हुई सांग को पूरा करने के लिए रुपया उधार भी किया जा गहा था भीर गांधी-जयन्ती के अवसर पर १० लाख रुपये चन्दे के रूप में एकश्र करने का भी विचार हो रहा था, परन्तु मविज्य में होना कुछ लौर ही था। उपयु क निर्मण के कारण मान्तीय शाखाए भारम

भरित बनने के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नये कर्मचारी भरिती कर रही थीं। एकाएक ६ प्रगस्त, १६४२ में विद्वार सरकार की विज्ञासि ने उन्हें स्तब्ध कर दिया जिसके कारण प्रान्त में इस प्रय-कार्य पर एक प्रकार से प्रतिबन्ध ही लगा दिया गया था। विज्ञासि इस प्रकार थी.—

"चू कि गवर्नर को यह विश्वास करने का कारण है कि अखिल भारतीय चरखा-संघ की प्रान्तीय समिति के पास नकद या उधार का ऐसा रुपया है जिसे गैर-कान्नी संस्था के कार्य के लिए काम में लिया जा रहा है और जिसका इस तरह से काम में लाने का हरादा है। इसलिए विहार के गवर्नर १६० म के भारतीय किमिनल जा एमेंडमेंड ऐक्ट की धारा १७-ई की उपधार १ के अन्तर्गत प्राप्त अपने अधिकार से अखिल भारतीय चरखा-संब, खहर-भंडार व बिहार प्रान्तीय समिति को आदेश देते हैं कि वे इस नकट या ऋण के रूप में जमा रुपया का बिहार-सरकार की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन न करें।"

यह बड़ी विचिन्न बात है कि बिहार सरकार ने यह विज्ञप्ति उसी दिन जारी करने का निश्चय किया जिस दिन महारमा गांधी, कार्य-समिति के सदस्य तथा श्रन्य कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का निश्चय किया गया था। यह भी श्राश्चर्य की बात है कि जिस खादी-कार्य को श्रवतक प्रान्तीय सरकारों से सहायता मिल रही थी उसे सन्देह से देला गया। बंगाल, सयुक्त-प्रान्त श्रीर उड़ीसा की सरकारों ने भी विद्वार के उदाहरण का श्रमुकरण किया। हमारी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र व श्रासाम वाली शालाश्रों को भी छोड़ा नहीं गया, गोकि उनके कार्य में पहले चार प्रान्तों-जितना हन्तचेप नहीं किया गया। इस प्रकार के हस्तचेप की खबरें हमें केरल, तामिलनाड श्राध्न, कर्नाटक व बम्बई की शालाश्रों से भी नहीं मिली हैं। इन शालाश्रों के कार्य में बाधा उपस्थित नहीं की गयी।

हमारे कितने ही शाखा सेनेटरी व श्रन्य उच्च कार्यकर्ता गैर-कान्नी घोषित कार्यों में भाग विये बिना ही गिरफ्तार कर विये गये। खहर-महारों तथा खादी-उत्पादन-केन्द्रों को काम बन्द करने का श्रादेश दिया गया, उनमें ताला हाल दिया गया थौर माल को मुहर लगाकर बंद कर दिया गया। कितनी ही जगहों में माल में श्राग तक लगायी गयी। श्रन्य स्थानों में हमारा माल तो छोद दिया गया, किन्तु हन चेन्नों में काम करने पर रीक लगा दी गयी। सरकार की यह नीति वितकुल समक में नहीं श्राती थी।

सरकारी कार्रवाई के परिणामस्वरूप बगाल, विद्वार व संयुक्तप्रान्त की शाखाओं में इमारा कार्य विवकुत रुक गया। कार्रवाई के प्रत्यच या अप्रत्यच परिणामस्वरूप दमारे ४०० से अधिक केन्द्रों ने काम बद कर दिया। उत्पादन कार्य म लाख रु० से • घटकर सिर्फ ४ लाख रुपये का दी रह गया और देव लाख के लगभग दस्तकार वैकार हो गये।

मध्यप्रान्त व बरार के उद्योग-विभाग के ढाइरेक्टर ने महाराष्ट्र घरखा-सब के एजेंट को सूचित किया कि चरखा-सब को हाथ की कताई व बुनाई के प्रोत्साहन के लिए १२,४६० रु० की जो रकम बजट में रखी गयी थी उसे काट दिया गया।

पाठकों का ध्यान चरखा-संघ-द्वारा चलाये गये एक मामले की तरफ छाकृष्ट किया जाता है जिसमें २७ मार्च, १६४४ के दिन वादी को हिंग्री मिली थी। यह मुकदमा ११ छक्तूबर, १६४२ को छाखिल मारतीय चरखा-सघ की बगाल शाखा केद फ्तर, गोदाम व दुकान से पुलिस कमिश्वर द्वारा चीजों की जम्ती के सम्बन्ध में छाखिल मारतीय चरखा-सघ, कलकत्ता-कार्पो रेशन तथा सघ की बंगाल-शाखा के कमैचारियों की तरफ से चलाया गया था।

शिखल भारतीय चरला-सध की बंगाल शासा को ४ मार्च, १६४३ के भादेश-द्वारा गैर-कानूनी सस्था घोषित किया गया था। तब पुलिम कमिश्नर ने सभी चीजों की एक सूची बनायी श्रीर कहा कि कोई व्यक्ति किसी बस्तु को मिलकियत का दावा कर सकता है ताकि वह जवत न की जाय। तब श्रिखल भारतीय घरखा-संघ के सरचकों की तरफ से पी० दी० हिम्मतिसहका एंड कम्पनी ने संघ की बंबई शासा की तरफ से कुछ बस्तुशों का दावा पेश किया, कलकता कार्पोरेशन ने श्रचल-सम्पत्ति का तथा बंगाल-शाखा के कर्मचारियों ने कुछ श्रन्य बस्तुशों का दावा पेश किया।

इस मामले में चीफ जज ने श्राखिल भारतीय चरला सब, वम्बई के दावे को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे गैर-कान्नी संस्था नहीं घोषित किया गया था, श्रीर यही बंगाल शाखा की तरफ से सब काम कर रहा था। कलकत्ता-कार्पो रेशन व कर्मचारियों के दावों को भी मजूर कर लिया गया। पुस्तिकाश्रों, मैजिक लेंटर्न श्रादि के सम्बन्ध में सरचकों ने श्रपना दावा त्याग दिया। जज ने इस तर्क को भी श्रस्वीकार किया कि माल की बिक्री के रुपये का गैर कान्नी उद्देश्य के लिए अपयोग किया जा सकता है, क्योंकि माल पुलिस की देखरेख में है।

## काग्रेसी हलकों मे प्रतिक्रिया

जब कभी असहयोग आन्दोलन अधिक दिन तक चलता है, जैसा ११३२-३१ में हुआ, या समय से पहले छत्म हो जाता है, जैसा ११२१ में हुआ था, तो पीछे रह गये या छोड़ दिये गये कांग्रेसजनों का रुख वैध कार्यक्रम की तरफ होने लगता है। जब फरवरी, ११२२ में गांधीजी ने प्रस्तावित सामूहिक आन्दोलन का विचार स्थाग दिया तो देशयधु दास ने कोंसिल-प्रवेश य कोंसिल के भीतर से असहयोग करने का वैकिएपक कार्यक्रम बनाया। ११३४ में जब गांधीजी ने सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन स्वय ही बंद कर दिया तो फिर केन्द्रीय-असेम्बली के जुनाव का प्रश्न सामने याया। वाद में जब १६४६ में चर्चिल, एमरी और लिनिलियगो बरायर पिछली बातों के वापिस केने, खेद प्रकट करने, और भविष्य में सहयोग का आरवासन लेने की बात पर जोर देने लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्या था कि कुछ नौजवान लोग आंशिक सहयोग की वातें उठाकर गतिरोध को समाप्त करने का सुमाव पेश करने लगें। पूर्वीय भारत में यह सवाल जीवनलाल पिडत ने उठाया और अपने कथन की पुष्टि में भोजन की समस्या का तक दिया और परिचम की तरफ से श्री मुनशी ने भी वही वात कही और यह भी कहा कि युद्ध-स्थिति में परिवर्तन होने के कारण नई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। उच्च हेशों में भी ऐसे कांग्रेसजनों की कमी न थी जो कार्यक्रम में परिवर्तन के समाव का स्वागत करने को तैयार थे।

जून १६४३ के अन्त में सियुक्तप्रान्तीय कांग्रेसियों के एक वर्ग ने राजनीतिक भड़ने को समाप्त करने के जिये एक प्रस्ताव किया श्रीर श्रक्षिज भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य जेज से बाहर थे, उनका समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा की जाने जगी। भूतपूर्व पार्जीमेंटरी सेक्रेटरी श्री गोपी- माथ श्रीवास्तव ने, जो श्रक्षिज भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य थे और हाज ही में जेज से छूटकर श्राये थे, इस प्रस्ताव के स्पष्टीकरण में एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था.—

''हमारा मत है कि गांधीजी की अनुपश्यित में अखिल मास्तीय कांग्रेस कमेटी परिस्थिति ''हमारा मत है कि गांधीजी की अनुपश्यित में अखिल मास्तीय कांग्रेस कमेटी परिस्थिति की समीचा करने की अधिकारियी है और 'चू कि सरकार अगस्तवाले प्रस्ताव को राजनीतिक गतिरोध अनिश्चित काल तक कायम रस्तने का बहामा बनाये हुए है, हमारा सुकाव है कि अक्षिक भारतीय काग्रेस कमेटी के ऐसे सदस्य, जो जेन से बाहर हों श्रीर जिनकी संख्या श्रावश्यक कोरम से श्रिवक ही है, सामृहिक रूप से देश की वर्तमान परिस्थित की समीचा करके प्रस्ताव को उस समय तक स्थिति कर सकते हैं जब तक श्रिवन भारतीय कांग्रेस कमेटी बाकायदा श्रपनी बैठक करके पिछनी घटनाश्रों तथा भावी श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति पर विचार न कर सके।"

१६२२ में समस्या यह थी कि सत्याग्रह जारी रखा जाय या नहीं ? इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की गयी । इस समिति में पन्न व विपन्न में बराबर मत थे । परिणाम यह हुन्ना कि सरयाग्रह वापस ले लिया गया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना के लिए भूमि तैयार हो गयी। १६२३ में इस पार्टी को कांग्रेस की केवल श्रनुमितमात्र ही थी, किन्तु १६२४ में वह उसकी श्रीरस प्रत्री बन गयी। जून १६२४ में देशवधु की सृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर मोतीलालजी दल के एकमात्र नेता बने । १६२६ तक मोतीलाल नेहंरू भी कौंसिलों में घुसकर कार्य करने की नीति से जब उठे श्रीर गांधीजी पर कौंसिलों से बाहर श्राने की नीति पर जोर देने लगे। फिर कौंसिलों का मोर्चा ११३४ में केन्द्रीय श्रसेम्बली में श्रीर बाद में प्रान्तों में फिस प्रकार दुबारा कायम हथा श्रीर वाइसराय के श्रारवासन देने पर किस प्रकार प्रान्तों में मंत्रिमढल कायम हुए श्रीर १६३६ के श्रनतृवर व नवम्बर मास में इन मंत्रिमडलों को किस तरह श्रचानक इस्तीफे देने पहे, यह सब इतने थोड़े समय पहले की कहानी है कि उसे दुहराने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस-वृत्त की कुछ शाखाओं में घुन लग चला था शौर वृत्त की रत्ता करने के बिए उन घुन लगी हुई शाखाश्रों का काटा जाना श्रावश्यक था। दृष्तिण भारत में एक भारी तुफान मई, १६२४ में श्राया था जिससे नारियल के वृत्त प्राय श्रधमरे हो गये थे, किन्तु तीन वर्ष बाद उनमें तिग्रने फल लगे। इसी प्रकार कांग्रेस में भी एक तूफान थाने को था। वह श्रीवास्तवों, मुंशियों व जीवनलालों की दृष्टि में श्रथमरा हो रहा था, किन्तु सच्ची श्रास्था व दूरदर्शिता रखनेवाले व्यक्ति देख रहे थे कि उसमें नये पत्ते आवेंगे और वक्त आने पर पहते से दसगुने फल लगेंगे।

यह वड़ी विचित्र बात थी कि वम्बईवाज़ा प्रस्ताव पास होने के ११ महीने बाद श्रिखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कोई सदस्य हमारे नेता की श्रानुपिथित में श्रगस्त, १६४२ के प्रस्ताव में परिवर्तन करने की बात सोचता। साथ ही श्रिखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को इस सम्बन्ध में हस्तचेप करने का कोई नैतिक श्रिधिकार भी नथा।

परन्तु श्रिष्ठिं मारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुकाने श्री। पातों में तथाकथित जीगी वजारत कायम करने के विरुद्ध शीघ ही जोकमत कड़ा हो गया। हसका विरोध एक ऐसे व्यक्ति ने किया, जिसकी परनी श्रीर माई जेज में थे श्रीर जिसने विरोध प्रकट करके श्रपने परिवार की नेकनामी कायम रखी थी। स्वर्गीय जमनाजाल बजाज के पुत्र श्री कमलनयन बजाज ने स्पष्ट व दृढ़ शब्दों में हन सुमावों का विरोध किया। श्रापने यह भी कहा कि श्रिष्ठिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुजाना सिर्फ श्रनियमित ही न होगा बिल्क ऐसा करना गांधीजी पर विश्वास प्रकट करने या न करने का सवाज भी बन सकता है। श्री बजाज ने यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थित में पार्वीमेंटरी कार्यक्रम बेकार होगा श्रीर इस सम्बन्ध में उन्होंने सिंध के श्रह्णाह्यख्श की बर्जास्त्रगी तथा बगाल के फजलुज हक के उदाहरण दिये। श्रापने कहा कि जो जोग जेज से बाहर हैं उन्हें खाद्य तथा भोजन के श्रमाव से दुखी जनता में श्रार्थिक व सामाजिक कार्य करने के जिए प्रयत्न दरना चाहिए, गोकि उन्होंने ठीक यह नहीं सोचा था,क्योंकि खाद्य-समस्या सैन्य-समस्या

का थंग थी और राष्ट्र के हाथ में शक्ति आये विना उछ भी हीना असम्भव था। श्री कमकनपत्र धजाज के बाद सीमाश्रांत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री की विरोधपूर्ण आवाज काबुल तक गूंज गयी।

बिटिश-सरकार की चाल देश के श्रामे वैध कार्यक्रम लाने की रही है। कभी कप्रिस का मुकाव प्रापने क्रांतिकारी लाप्य की भीर रहा है श्रीर कभी वह धैध कार्यक्रम की भीर मुकती रही है। परिवर्तन-काल में कारेस की स्थिति बड़ी नाजुक रही है। यह इस प्रकार के सहयोग से बचती रही है। सच तो यह है कि असहयोग के युग का नाम ही ऐसे निश्चय के कारण पड़ा है। परन्तु जी लीग बौद्धिक स्तर पर कड़ने के आदी रहे हैं वे उसके लिए अत्यन्त ही आहर रहे हैं। १६२३ में उन्होंने फिर कैंसिज-प्रवेश कार्यक्रम का धानुसरण किया और अपने दक्ष का नाम स्वराज्य पार्टी रखा। ११२६ में स्वयं वांग्रेस ने ही काँक् ज-प्रवेश का कार्यक्रम अमल में लाने का निश्चय किया। १६ ६० के नमक-सत्याग्रह तथा १६३२-३३ के आंदीलन के परिणामस्वरूप १६३४ में कौंसिल प्रयेश कार्यक्रम फिर शारम्भ हुआ भीर गाधीजी ने स्वयं ही सविनय अवज्ञा-आंदोलन को बन्द कर दिया। तभी यह भी कहा गया कि कांग्रेस में कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम अब बना रहेगा। यह सिर्फ बना ही नहीं रहा वृश्कि इसका रूप घाषक या विरोधी से रचनासक हो गया श्रीर तब मन्त्रिमण्यत का निर्माण हुना। युद छिइने पर इस कार्यक्रम में फिर बाधा पड़ी। परनतु स्मरण रखना चाहिए कि युद्ध से कौसिल-प्रवेश कार्यक्रम में नहीं बहिक मन्त्रिमयहज कार्य-क्रम में वाधा पड़ी थी। धारा सभाछों के सदस्यों ने हरसीफा मधीं दिया था। अनुकृत परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर वे अपने पदों पर किसी भी वक्त पिर जा सकते थे। ऐसी हासत में स्वराज्य पार्टी को जन्म देने की बात वहना मूर्यंता ही थी। स्वराज्य पार्टी कायम करने का उद्देश्य अन्य दबों से मिलकर मिन्त्रमण्डल कायम करना हो सकता था जब कि कांग्रेस के नेता तथा धारासभाओं के कितने ही काग्रेसी सदस्य जेलों में ये। जिन्मेदार कांग्रेसजन ऐसे कार्यक्रम को घृणा करते थे। प्रांतों में प्रतिक्रियापूर्ण नीति

नौकरशाही खुनाव के चेत्र में किस प्रकार याथा उपस्थित कर सकती थी, यह मदास के पु जिस कमिश्नर के उस आदेश से स्पष्ट है जो उसने कांग्रेसी उम्मीदवार श्री जी॰ रगय्या मायह की तरफ से होनेवाली खुनाव-सभाश्रों की रोकने के लिए दिया था। यह खुनाव भी सत्यमूर्ति की मृत्यु के परियामस्वरूप केन्द्रीय असेम्बली में रिक्त हुए स्थान के खिए सहा जा रहा था। जब जनता ने शहर के पुलिस-र्थाधकारियों से काग्रेसी उम्मीदवार के समर्थन में सभाएं करने की अनुमति मांगी, तो पुलिस कमिश्वर ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया और इसके समर्थन में धापने २४ धागस्त, १६४२ के उस धादेश का हवाला दिया जिसके द्वारा महास में कांग्रेस कमे टियों तथा उनसे सहानुभूति रखनेवालों पर सभा करने या जलूस मिकासने पर पायंदी सगादी गयी थी। जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार को श्रपनी तरफ से खुनाव का प्रचार करने की पूरी मानादी थी । दूसरी तरफ नागरिक स्वाधीनता का अपहरण करके चुनाव के क्षोक्तंत्रपूर्ण अधिकार का मजाक धनाया जा रहा था । चार युवक हाथ में पोस्टर जिए चले जा रहे थे । उन्हें बिना भनुमित के जुलूस निकातने के श्रमियोग में गिरफ्तार कर किया गया। जुलूस खूब था! दो व्यक्तिमें पर १४-१४ रु० श्रीर सो व्यक्तियों पर १०-१० रु० जुर्माना किया गया। प्रजिस के बादेश से काग्रेस उम्मीद्वार के चुनाव-सम्बन्धी अधिकारों में हस्तक्षेप होता था। आरवर्ष तो पह था कि जनता ने, जो जुनाव के सम्बन्ध में सभा, जुलूस तथा प्रदर्शनों की बादी थी, एक ऐसे बम्मीइवह का समर्थन कैसे किया, जो सिर्फ कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व वहीं करता वा विक जिसका विशेषी

उम्मीदवार के ही समान सरकार भी विरोध कर रही थी। चुनाव का नतीजा आशा से कहीं श्रिषक श्रव्हा रहा .—

|                               | बीट   |
|-------------------------------|-------|
| भी० रगच्या नायडू (कांप्रेस)   | ४,६४= |
| टी॰ सुन्दरराव नायहू (जिस्टस ) | 1,405 |
| श्रिनियमित चोट                | े १६४ |
| कृषा बोटं                     | ६,३६१ |

मदास में चुनाव ४ जून को होनेवाला था इसिलए २८ मई से ४ जून, १६४८ तक होने-वाली श्रदालवी कार्रवाई का लाम भा कांग्रस को नहीं मिन सका। पुलिस कमिरनर के श्रादेश में सिर्फ श्रनियमित टहरायो गयी सस्थाओं के सदस्यों पर ही नहीं, घिक उनके समर्थकों या सहा-तुमूित रखतेवालों पर भी जुलूस निकालने श्रीर सभा करने की पावन्दी लगायी गयी थी। श्री रंगव्या नायहू ने श्रनुमित पाने के लिए खुद ही जिखा था, किन्तु उनसे पूछा गया कि वे श्रादेश में निर्दिष्ट किसी कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं या नहीं, श्रीर जब श्री नायहू ने हस प्रश्न का उत्तर देने से हनकार कर दिया तो पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उत्तर न देने के कारण वह चुनाव की सभाशों के जिए हजाज़त देने में श्रसमर्थ हैं।

सरकार की इस कार्रवाई से कांग्रेसी उम्मीदवार की शक्ति वद गयी जिससे उन्होंने जिस्टस पार्टी के उम्मोदवार की अच्छे बहुमत से हरा दिया। यदि जुलूम व सभाओं की सुविधा होती तो पढ़े वोटों में क्या अंतर होता, इस सम्बन्ध में अनुमान जगाना वेकार है। मदास सरकार की सुनाव-सम्यन्धी नीति का परियाम खुद उसी के विरुद्ध हुआ और इसे ध्यान में रखते हुए विचार किया जाय तो प्रकट होगा कि मयुक्त प्रांत, बिहार व मदास की सरकारों ने उच्च धारा-समाओं के रिक्त स्थानों के सुनाय का विचार स्थागकर बुद्धिमत्ता का ही परिचय दिया। सरकार को कांग्रेस की सफलता का दर पैदा हो गया। सिर्फ दो महीने पहले ही डा॰ गिल्डर ने बम्बई के मेयर पद का सुनाव जेल से जड़ा था और अपने प्रतिस्पर्धी को आसानी से हरा दिया था।

मार्च, १६४३ में एक नजरबन्द बाबू रयामापद भद्दाचार्य वरहामपुर म्युनिसिपेलिटी के आध्यक्त निविरोध चुने गये श्रीर उधर दूसरी तरफ केन्द्रीय श्रसेम्बली के लिए १६४१ में पालको हो के श्री ए॰ सत्यनारायण श्राध्र देश से निविरोध चुन लिए गये। यह सब नौकरशाही की श्रांख में काटे की तरह गढ़ रहा था श्रीर इसीलिए वह काग्रेस को चुनाव के चेत्र से इटाने के लिए प्रत्येक प्रयस्त करने लगी।

# समाचार-पत्रों का सहयोग

अपर के पृष्टों में भारतीय आन्दोक्षनों की बिटेन व भारत में और भारत के विभिन्न सम दायों व प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिक्रिया की चर्चा की जा चुकी है । प्रश्नगरत के दिन महात्मा गांधी ने समाचारपत्रों से निम्न अपील की. "समाचारपत्रों को अपना फर्ज स्वच्छदता व निर्मयता से श्रदा करना चाहिए। समाचारपत्रों को यह मौका न देना चाहिए कि सरकार उन्हें दवा सके या घूस देकर उनका सुह बन्द कर सके। समाचारपत्रों को अपना दुरुपयोग किये जाने के स्थान पर बन्द हो जाना ज्यादा श्रव्हा सममना चाहिए और फिर उन्हें श्रपनी हमारत, मशीन व दूसरे साज-सामान से हाथ भो जेने के जिए तैयार रहना चाहिए। सम्पादक समीवन की खायी समिति ने सरकार को जो आश्वासन दिया है, समाचारपत्रों को उससे मुकर जाना चाहिए। पकल साहब को समाचारपत्रों का यही उत्तर हो सकता है। समाचारपत्रों को अपना सम्मान खोकर जाछन के सामने श्रारम-समर्पण न करना चाहिए। श्राजकल की दुनिया में समाचारपत्र ही लोकमत को बनाते या विगाइते हैं और वही सत्य का प्रचार करते हैं या उसके सम्बन्ध में अस फैबाते हैं । दुमनकारी कुठार सबसे पहले इन समाचारपत्रों पर पड़ा। सरकार का एक आहिनेंस ६ श्रगस्त, १६४२ की प्रकाशित हुआ, जिससे साफ साफ वता दिया गया कि क्या छपना चाहिए और क्या नहीं ॥ इस श्रार्दिनेंस के कारण समाचारपत्र भीचक्के रह गये । समाचारपत्र उस व्यक्ति के समान महसूस करने लगे जो पहले बहते हुए पानी में अवाधित रूप से तैरने का आदी हो और •जिसे अब हाय-पैर बाधकर न आक्षों पर पट्टी जगाकर तूफानी नदी में फेंक दिया गया हो और ऐसी हाजत में उससे भवरों व ज्वार-भाटे के प्रवाह से बचने की श्राशा की गयी हो। यह स्वाभाविक ही था कि समाचारपत्र ऐसी त्फानी नदी में छुलाग लगाने से पहले खूब सोच-विचार करते। श्रिखिबं,भारतीय पत्रकार-सम्मेजन की प्रयन्ध-समिति की बैठक २३ अगस्त को बम्बई में हुई और उसमें इन प्रति-यधीं का विरोध किया गया।

युद्ध एक असाधारण घटना है। उसके कारण युद्धचेत्र व अन्य चेत्रों को शान्ति व कानून में खखाज पड़ जाता है। १० नवम्बर को आस्ट्रेलियन न्यूजिपेपर प्रोप्राहटर्स एसोसियेशन के अध्य के भाषण करते हुए सिक्षनी में कहा, "ऐसा कहने से मेरा यह इरादा नहीं है कि लोग समर्के कि यह सरकार पिछली सरकार की तुलना में अब्झी या ब्रिशी है या उसकी नीयत में कीई खराई है. लेकिन यह कहा जा सकता है कि सेंसर-व्यवस्था का अधिकाधिक उपयोग ऐसी बातों के लिए होने लगा है, जिनसे जनता का कल्याण नहीं होता ....यि आप समाचारपत्रों को खबरें पाने या वितरित करने के साधनों से वंचित करते हैं तो आप सेमर-व्यवस्था के ही समान दमन करते हैं।... समाचारपत्रों की स्वाधीनता का मतलब यही है कि आप जो चाहें कहें और किलें।....."परन्तु समाचारपत्रों की स्वाधीनता का मतलब यही है कि आप जो चाहें कहें और किलें।....."परन्तु

भारत को इस तथ्य से संतोष न मिल सकता था कि उसीके समान दूसरे देशों में भी सेंसर या निरीक्षण की ज्यवस्था काम कर रही है।

समाचारपत्रों की समस्या पर राबर्ट लैश ने प्रकाश ढाला, "सच तो यह है कि समाचारपत्र तभी स्वतंत्र हो सकते हैं, जब उनके स्वामी उनका स्वतंत्र होना चाहेंगे। श्रमरीका में ( श्रीर भारत में भी ) एक वैधानिक क्रान्ति की जरूरत है जिसमें राजाश्रों यानी प्रकाशकों के श्रधिकार प्रधान-मंत्रियों यानी सम्पादकों को हस्तातरित कर दिये जायं। समाचारपत्रों को बाहरी शत्रु से लढ़ने के बजाय भीतरी शत्रु से लढ़ना चाहिए। जितनी स्वाधीनता का छपभोग वे खुद करते हैं श्रीर जितनी स्वाधीनता जनता को प्राप्त है, इसके मध्य एक खाई है श्रीर इस बढ़ती हुई खाई को हमें एक चेतावनी के रूप में मानना चाहिए।" ये शब्द 'शिकागो सन' (लेफ्टविंग) के लेखक श्रीराबर्ट लैश ने श्रपने एक लेख में लिखे थे जिसके लिए 'एटलांटिक मथली' ने उसे १००० ढालर पुरस्कार में दिये थे। यही सलाह भारत के समाधारपत्रों की भी पथ-प्रदर्शक होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह हम पूर्व व पश्चिम में समाधारपत्रों के नियत्रण करनेवालों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

एडवर्ड थॉम्पसन ने मेटकाफ के जीवन चरित्र सम्बन्धी थपनी पुस्तक में भारतीय समाचार-पत्रों के विकास पर प्रकाश ढाला है.—

भारत में सेटकाफ ने समाचारपत्रों को स्वाधीनता प्रदान की जिससे डाहरेक्टर व अवकाश-माप्त श्रिषकारीवर्ग नाराज हुए। परन्तु मेटकाफ ने मारतीय पत्रों को स्वाधीनता थोड़े ही दी थी। उसने तो स्वाधीनता भारत में श्रंश्रेजों के समाचारपत्रों को दी थी। वारेन हेस्टिंग्स के कमाने में श्रंभेजी पत्रों की गन्दगी व गैर-जिस्मेदारी से बचाव का एक ही तरीका हिंसा थी। कककत्ता का यूरोपीय समाज अनाचार व अशिष्टाचार के प्रति आंखें मू दे हुए था। अपने कारनामों की आलो-चना उमे प्रिय न थी। यूरोपीय पत्रकारों में सबसे प्रमुख जेम्स ए० हिकी की कई बार मर्स्मल हो चुकी थी। शताब्दी के समाप्त होते-होते लार्ड वेलेज़ली ने संकटपूर्ण परिस्थित होने के कारण समाचारपत्रों पर लगे हुए नियन्नण को फिर कड़ा किया। जो लाई वेलेजली चाहता था उसे पत्रकार तिख सकता था, किन्तु अगर पत्रकार विरोधी बात तिखना चाहता था तो उसे भारत से बाहर चले जाना पहला था। लार्ड मिटो सरकार के इस अस्पष्ट रुख को और आगे से गये। बिना किसी रुकावट के बातें प्रकट करने का भय श्रम बहुत बड़ी ब्याधि बन गया। उन विनों हुसारी ( अप्रेजों की ) नीति हिन्दुस्तान के निवासियों को वर्यरता व श्रधकार में रखने की थी और यह मीति कम्पनी-राज्य की सीमा के वाहर में भी काम में जायी जाती थी। एक बार निजास ने युगेपीय मशीनों में कुछ दिलचस्पी जाहिर की थी। रेजिबेंट ने तुरन्त निजाम की हवा भरनेवाला पम्प, छपाई की मशीन श्रीर जंगी जहाज के नमूना मंगा दिये। साथ ही रेजिंडेंट ने इस कार्य की स्वना श्रपनी सरकार के पास भेजी जिसपर यह कहकर उसकी भर्सना की गयी कि छापे की मशीन-जैसी खतरमाक वस्तु एक देशी नरेश के द्वाय में क्यों दी गयी। रेजीडेंट ने श्रपनी सफाई में कहा कि निजाम ने छापे की मशीन में कोई दिलचस्पी नहीं जी है और अगर सरकार जरूरत समसे तो निजाम के तीशास्त्राने से उसे नष्ट कराया जा सकता है। १६१८ में 'कबक्ता जर्मन्न' की शुरूश्चात की गई। इसमें आरम्भ से ही सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों की प्रकट किया जाने लगा। सरकारी अधिकारी श्रपनी कमजोरियों के इस प्रकार प्रकाश में जाये जाने पर श्रापत्ति करने जगे. क्रेकिन खार्ड हेस्टिंग्स मे उपेना-भाव प्रकट करते हुए कोई कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया। १४ मार्च व ११ अप्रैल, १८२३के कानुनों-द्वारा सरकालीन विटिश पत्रों का मु ह वन्द कर दिया गया।

यूरोपियनों को इस पर बड़ी नाराजी हुई श्रौर लार्ड एमइस्ट के वक्त में जब कोई कार्रवाई इस समाचारपत्र-फानून के श्रन्तर्गत न की गई तो भी इस नाराजी में 'कुछ कमी नहीं हुई। वैपिटन के वक्त में समाचारपत्रों की स्वाधीनता का काफी विस्तार हुआ। पत्रों में गवर्नर-जनरात को दुरा-भवा कहा जाता था, किन्तु वे इसका दुरा नहीं मानते थे। वे कहा करते थे कि समाचारपत्र जानकारी प्राप्त करने के लिये उनके सबसे बड़े साधन हैं। मेटकाफ भी उनसे पूर्णतथा सहमत थे।

वेकिन मानकम पत्रों की श्वालीचनाश्चों से श्वाग बबूला ही गये श्रीर उन्होंने जिला —

"गोकि में सहनशील न्यक्ति हूँ किर भी मेरी सहनशीलता की सीमा है, जिसे हर शरीफ़ श्रादमी समस सकता है .. आपका 'कलकता जर्नल' एक गड़ नक्-घोटाला है। वह प्रस्थेक बात का विरोध करता है। उसमें छापे की शतिलियों की भरमार रहती है। उसका कहना है कि पालींमेंट में भारत के सम्बन्ध में जो वहस हुई है उसकी प्रतिलियि छुप। कर वगाल में रखी जाय, गाकि यहां जनता को प्रकट हो कि मारत में भाषण की स्वतन्त्रता का दमन करने में हम साधारण कानृत की सीमाओं को पार कर गये हैं।"

भारत में समाचारपत्र जितने सरकार के समर्थक रहे हैं उतने ही उसके विरोधी भी। एक गुजाम देश में, जिसमें राष्ट्रीय भावना जाग उठी है, यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि समाचार-पत्र नौकरशाही की पत्येक बात का समर्थन करेंगे। काग्रेस के जन्म से पहले ही मारत में समाचार पन्नों का दमन आरम्भ हो गया था । १८७८ के 'धर्नाक्यूतर प्रेस ऐक्ट' के अन्तर्गत साई बिटन के समय में समाचरपत्रों का मुंह बन्द कर दिया गया था। उस समय से लेकर श्रमी तक ब्रिटिश सरकार श्रमेनी में प्रकाशित होनेवाने पत्रों की तुनना में प्रांतीय भाषाश्चों के पत्रों से श्रिक भयभीत रही है। गोकि १८७८ का कानून बहुत पहले ही रद कर दिया गया था, लेकिन मारत के राजनीतिज्ञों के समान उसके समाचारपत्र भी दमन-नीति का शिकार होते रहे। समाचरपत्रों का यह दमन राजविद्गीह के सम्बन्ध में धारा १२४-ए (१८६७) द्वारा वर्गधुणा के सम्बन्ध में धारा १४३--ए द्वारा, १६०८ के समाचारपत्र ( श्रपराधों के लिए प्रोत्साहन )-कानून-द्वारा तथा १६१० के समाचारपत्र-कानून-द्वारा द्वीता रहा । जमानत जमा करनेवांका कानून नये तथा पुराने पत्नों पर श्रवाग-श्रवाग दग से श्रमव में वाया जाता था। इस कानून के पास होने से पाच वर्ष की श्रवधि के भीतर १११ पत्रों तथा प्रेसों पर उसका वार हुआ श्रीर चेतावनी देने से लेकर भारी जमानतें मागी जाने श्रीर जन्त किये जाने की घटनाए हुई । जमानतें मांगी जाने के परिशामस्वरूप १७३ नये छापेखानों व १२६ नये पत्रों की शैशवावस्था में ही मृत्यु हो गयी श्रीर १६१० से वात् होने वाले ७० पत्रों व छापेखानों को जमानवी कार वाई के कारण भारी हानि उठानी पड़ी। १६२१ में श्राम्य वसनकारी कानूनों के साथ 'समाचारपत्र कानून' को भी रद कर दिया गया; किन्द्र इस पुक कानून के रद होने पर अन्य कितने ही दूसरे कानून पास हुए। इस बार नरेशों की रचा के बहाने से समाचारपत्रों पर पावनिदयां लगायी गयीं श्रीर देशी राज्य-दुर्भावना-नित्र ारक कानून व नरेश-संरच्या कानून पास हुए।

इस तरह हमें सात या श्राठ साझ के लिए कुछ चैन मिल गया। फिर नमक सत्याप्रह का श्रारम्भ होते ही श्राहिनेंस-शासन भी शारम्भ हो गया। शायद सबसे पहला श्राहिनेंस समाचार-पत्रों से संबन्धित श्राहिनेंस या श्रीर छ महीने के भीतर ही इसके श्रनुसार १३१ पत्रों से २,४०, ००० ह० मटक लिया गया। सबसे श्रीक जमानत एक पत्र से ३०,००० ह० की मांगी गयी थी। परम्य जिन पत्रों ने जमानतें जमा कर दी थीं उनसे कहीं श्रीक कष्ट उन पत्रों को हुआ, जो

जमानतें दे नहीं सके। जगभग ४४० पत्र जमानतें नहीं भर सके। १६३४ में ७२ समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी श्रीर जगमग १ जाख रुपये की जमानतें मांगी गयीं। केवल १४ पन्न ही मांगी गयी जमानते दे पाये। दूसरे महायुद्ध के समय भारत-रत्ता विधान ऊपर से था। श्राखिल भारतीय सम्पादक-सम्मेतन का कहना है कि श्रगस्त, १६४२ के पिछ्ते तीन सप्ताहों में ६६ पत्र या तो दबा दिये गये श्रीर या उन्होंने अपने ही श्राप श्रपना काम बन्द कर दिया। मद्रास प्रान्त में १७ दैनिक पत्रों का श्रीर १ साप्ताहिक पत्र का निकलना बन्द हो गया। वुम्बई प्रान्त में ६ दैनिक पत्रों, १७ साप्ताहिकों श्रीर ४ मासिकों का निकलना वन्द हो गया। श्राखिल भारतीय पत्र-सम्पादक-सम्मेजन की स्थापचा व विकास का इतिहास व्यक्तिगत सत्यामह ( 1880-89 ) के वर्णन के साथ दिया गया है। १६४२-४३ के उपद्वों में स्थायी समिति को कितनी ही नाज़रु व कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और सम्पादकों के रूप में अपने अधिकारों की रचा तथा राष्ट्रीय कार्यों में जनता के प्रति ध्यपना कर्तन्य पूरा करने के िकए उसे कितने ही सवर्ष करने पड़े। उसे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपने सदस्यों पर भी दृष्टि रखनी पड़ी और कभी-कभी उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी पड़ी। कितनी ही बार स्थायी समिति वही अत्रिय परिस्थिति में पर गयी और उसे दमन का शिकार होनेवाले कुछ ऐसे समाचारपत्रों की आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ा, जो श्रात्म-सम्मान की रचा करते हुए सरकार की शर्वें स्वीकार करके उनपर श्रमत्व करने में श्रसमर्थ थे। यदि कोई श्रिबाखित सममीता मंग होता है तो बिखित सममीता भग होने की तुलना में अधिक असन्तोष होता है। यह मगड़ा कानूनी विवाद की अपेचा नैतिक मगड़ा बन जाता है। कानूनी सगढ़े का निबटारा तो श्रदालतों में होना सम्भव है, किन्तु नैतिक सगढ़े का निवटारा दोनों पत्तों के श्रन्त:करण की श्रदालत के श्रजावा श्रीर कहा नहीं हो सकता। श्रजिखित समसीता उसी हालत में भंग होता है, जब अन्तःकरण की वाणी मौन हो जाती है। अखिल भारतीय पत्र-सम्पादक-सम्मेलन को ऐसी कितनी ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पढ़ा।

सरकार ने ६ श्रगस्त को कांग्रेस पर जो त्कानी हमला किया उसकी शुरूश्रात प्रकट रूप से तो गांधीजी व उनके साधियों की गिरफ्तारी से हुई थी, किन्तु समाचारपत्र सम्बन्धी श्रादेश का मसविदा म श्रगस्त को ही तैयार कर लिया गया था। इस श्रादेश के द्वारा श्रखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा कथित सामृहिक श्रान्दोलन श्रयवा उसके विरुद्ध सरकारी उपायों के संबन्ध में सरकारी सूत्रों, श्रसोसियेटेड प्रेस, यूनाइटेड प्रेस, श्रोरियटल प्रेस श्रथवा रिजस्टर्ड पत्र-प्रतिनिधि-द्वारा मेजे गये समाचारों के श्रितिक श्रीर कोई खबर छापने पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया था। इस सबन्ध में बबई-सरकार-द्वारा समाचारपत्रों के सम्पादकों के नाम भेजी गयी निम्न गश्ती चिट्ठी मनोरंजक होगी:—

"गोपनीय, श्रस्यावश्यक

पी॰ तमस्यू॰ सी॰ सेक टेरियट वस्पई, ४-८-१६४८।

प्रिय महोदय,

कामेस कार्यसमिति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिस सामूहिक सविनय अवज्ञा-श्रान्दोल्जन का हवाला दिया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं श्रापको सूचित करना चाहता हू कि जहां एक तरफ सरकार की इच्छा प्रस्ताव के रचनात्मक शश के सम्बन्ध में विवाद या कामेस दल के रूख की व्याख्या पर कोई प्रतिबंध लगाने की नहीं है वहां यह बहुत ही 'प्रवाहनीय है कि एक ऐसे आन्दोलन का समर्थन किया जाय जो खुद गांधीओं के शब्दों में खुला विद्रोह होगा चौर जिस पर अभी श्रिलिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्वीकृति मिलनी शेष हैं। इसलिए श्रापके श्रपने हित में ही में श्रापको सलाह देता हूँ कि श्राप ऐसे वक्तन्यों व लेखों को प्रकाशित न करें, जिनके कारण प्रत्यच्च या श्रप्रत्यच्च रूप से श्रान्दोलन को समर्थन या प्रोत्साहन मिलता हो श्रथवा जिनसे श्रान्दोलन चलानेवालों की योजना के श्रमसर होने की सम्भावना हो।

में श्रापको यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ऐसे श्रान्दोलन का एकमात्र उद्देश्य सरकार की शासन-व्यवस्था में खलल ढालना होगा और इस प्रकार युद्ध-संचालन में हस्तचेप होना श्रानिवार्य है। ऐसी हाक्षत में समाचारपत्रों-द्वारा हस प्रकार के श्रान्दोलन का समर्थन श्राखित भारतीय समाचारपत्र-सम्पादक सम्मेलन-द्वारा दिये वचन के विरुद्ध होगा।

सेवा में---

ञ्चापका---

बस्वई नगर के समाचारपत्रों के सभी सम्पादक

(ह॰) ह्याम एस॰ इजराइल स्पेशक प्रेस प्रवाहनर<sup>99</sup>

इस गश्ती-चिट्टी से पूर्व भारत सरकार के गृह-विभाग ने सम्पादक-सम्मेजन के अध्यक्त के पास एक तार भेजा था। अध्यक्त महोदय का गश्ती पत्र, जिसमें उपयु क तार भी सम्मिलित है, नीचे दिया जाता है.—

श्रिखिल भारतीय समाचारपत्र-सम्पादक-सम्मेलन

''गोपनीय

कस्त्री विविद्या, माउंट रोड मदास, ११ जुलाई, १६४२

प्रिय मित्र,

में श्रापका ध्यान भारत सरकार के गृह-विभाग के निस्न तार की श्रोर श्राकृष्ट करता हूं। यदि श्राप इसका सारांश श्रपने चेत्र के श्रन्य पत्रों के पास भेज सकें तो वड़ी कृपा होगी .-

''श्रीनिवासन, श्रध्यत्त, श्रक्षित भारतीय समाचार सम्पादक-सम्मेलन, हिन्दू, मद्रास ।

"इघर हाल में हमें समाचारपत्रों में ऐसी बहुत-सी पाट्य सामग्री दिखायी दी है, जिसे सर-कार के विरुद्ध सामूहिक थ्रान्दोलन करने के लिए प्रोत्साहन कहा जा सकता है। हम श्रापको स्मरण दिलाना चाइते हैं कि दिखी-सममौते के अनुसार समाचारपत्र किसी ऐसे श्रान्दोलन का समर्थन नहीं कर सकते जिससे युद्ध-सचालन में श्रानिवार्य रूप से गम्भार हस्तचेप होता हो। यदि श्राप सम्पादक-सम्मेलन के सभी सदस्यों तथा प्रान्तीय कमेटियों के श्रायोजकों के पास इसकी सूचना भेज सकें तो हमें यही प्रसन्नता होगी—गृह विभाग।"

> श्चापका धुमचिन्तक— (ह०) के० श्रीनिवासन ।

केन्द्रीय सरकार ने २६ ध्रगस्त के दिन एक ध्रादेश निकालकर श्रपने म अगस्तवाले ध्रादेश की, जहा तक उसका सम्बन्ध दिल्ली प्रान्त के सम्पादकों, मुद्रकों तथा प्रकाशकों से था, रद कर दिया। म श्रगस्तवाले आदेश के श्रनुसार मुद्रकों तथा प्रकाशकों पर यह प्रतिवध लगाया गया था कि श्रस्तिल भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा मजूर किये गये सामूहिक भ्रान्दोलन के या उसके दमन के लिए किये गये सरकारी उपायों के सम्बन्ध में उनके सवादों के भ्रतिरिक्त श्रीर कोई सवाद नहीं प्रकाशित कर सकते, जो सरकारी सूत्रों, सवाद-समितियों था जिल्ला-मजिस्ट्रेटों-द्वारा र्राजस्टर्ड

मवादश्रावाची द्वारा प्रेषित हों। गृह-विभाग के इस श्रादेश के साथ ही चीफ कमिश्नर ने निम्न श्रादेश भी प्रकाशित किया, "यूं कि चीफ कमिश्नर का विश्याम है कि सार्वजनिक शान्ति व सुरचा कायम रखना श्रीर युद्ध-सज्ञालन मुचार रूप में चलते रहना श्रावश्यक है, हमलिए निम्न शादेश आरी किया जाता है .—

भारत रथा विधान के नियम ४१ के उप-नियम (1) के खतर्गत शाह विशेष खिछारों के श्रमुमार चीण क्रिश्मर में दिहीं शांत के सुद्रकों, प्रकाशकों य सम्पादकों के नाम निन्न छाटेश निकाला है—(क) अधिक-भारतीय कामेस कमेटी ने अपनी प्रग्रहें की प्रश्क में द श्रम्म, १६४२ के दिम जिस सामृद्दिक छांदोलन की मंग्री दी थी उसके मग्यन्थ में, उस चेंटक के समय से भारत के पिशिख भागों में जो प्रदर्गन य उपद्रव हुए हैं घीर अधिकारियों ने मानृद्दिक चांदोलन व प्रदर्शनों व उपप्रतों से साम्प्रदिक चांदोलन व प्रदर्शनों व उपप्रतों से सामना करने के लिए जो उग्रय किये हैं, इन स्व के सम्बन्ध मेन्त्रव विषयक बोई मंग्रद या चित्र श्रासिन्टेंट मेम प्रव्वाह्नर लाला मानित्रीप्रमाद श्रथना चीण क्रिश्मर हारा हुनी उद्देश्य के लिए नियुक्त कियो दुन्तरे श्रक्रमर को प्रकाशित होने से पहले दिखाये जायें, श्रीर (स) किया समाधार-पत्र या विस्ती भी कागज (क) में निटिष्ट कोर्ज मामग्री सब सह प्रकाशित म की जाय जय एक नियुक्त श्रियोश उसे प्रकाशन के उपयुक्त प्रमाशित न करदे । 17

गृह सदस्य ने कहा कि नम्पादक सम्मेजन व नरकार के मध्य दिही में प्रकाशित होने-पान सभी तथ्य नम्बन्धी संवादों की जांच के दिपय में समकीता हो जुका है। नम्मेजन के सेक्टेरी ने इसने इन्हार करते हुए कहा, ''मुक्ते अचरज हुआ है कि नरकार के दो जिम्मेटार प्रतिनिधियों ने धारासभाषों में दो ऐसे पणव्य दिये हैं जो तथ्यों के विनद्ध है शांर विनका राहन न किया गया तो सदस्यों व जनता में गहारफहमी फैस सक्जी है। सम्बंध में कहा:--

"इस गम्भीर घटना के बारे में एक शब्द भी जनता तक नहीं पहुँचने दिया गया है। क्या इसे रंचमात्र भी न्याय कहा जा सकता है। हिन्दू-समदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी के कारण सरकार को यह समाचार प्रकाशित होने देना चाहिये था। प्रतिबन्धों की वर्तमान प्रणाली इस भांति काम कर रही है कि जनता व पत्र यह महसूस करने लगे हें कि सरकार केवल उन समा-चारों के प्रकाशन पर ही प्रतिवध नहीं लगा रही है, जिनका सैनिक दृष्टि से महस्व हो या जिनसे उपद्रवों को प्रोत्साहन मिलता हो, चिक वह तो राष्ट्रीय आंदोलन तथा उसके दमन के सिलसिले में किये जानेवाले अत्याचारों की खबरों को भी द्वा रही है। यही नहीं, सरकार देश की वर्तमान अवस्था की खबरें धमरीका, चीन व सुद ब्रिटेन तक जाने से रोक रही है। भारत-सरकार की नीति के सबन्ध में यह सब से गम्भीर आरोप है।"

पहित कुं जरू ने आगे कहा कि "वर्तमान असाधारण परिस्थित को ध्यान में रखकर मैं यह आरोप लगा रहा हूँ। मुक्ते आशा है कि इस बहस के परिणामस्वरूप सरकार की नीति में परिवर्तन हो जायगा। सरकार अनुभव करेगी कि अनुचित उपायों को काम में लाकर तथा इस देश की वास्तिवक अवस्था का चित्र भारत की जनता तथा अन्य देशों तक न पहुँचने देकर सरकार अविश्वास व असतीष में युद्धि कर रही है। सरकार उन लोगों से भी मु'ह मोह रही है जो कामेस की नीति के निन्दक हैं।"

यह प्रस्ताव ६ के विरुद्ध २३ भवों से श्रस्वीकृत हो गया। सर रिचार्ड टीटनहम ने बहस का उत्तर देते हुए कहा .—

"जहा तक काशी दिन्दू विश्वविद्यालय संवधी खबरों का सबंध है, मेरा निजी रूप से विश्वास है कि घटना होने के समय खबरों का प्रकाशित होना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होता। परन्तु मद्दास के 'हिन्दू' ने यह समाचार १३ सितम्बर को प्रकाशित किया था। श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी में गांधीजी का जो भाषण हुत्रा था वह उस श्रादेश के श्रन्तर्गत नहीं श्राता जो उपद्रवों या सामूहिक श्रादोलनों के तथ्य विषयक समाचारों के सम्बन्ध में निकाला गया था। यह संभव है कि सवाद-एजेंसियों ने स्वयं ही भाषण को काट छाट के लिए उपस्थित किया हो या सवाद-समितियों ने खुद ही सम्पूर्ण भाषण को प्रकाशित न करने का निश्चय किया हो। हस श्रादेश के सबध में एक याद रखनेवालो बात यह है कि उसका सबन्ध सिर्फ तथ्यों सबन्धी सवादों से था। संपादकीय श्रात्योचना के संबन्ध में कोई भी श्रतिबंध न था। इस महस्वपूर्ण विषय को सरकार ने सपादकों के निगाय पर छोड़ दिया था। सूचना सदस्य सर सी० पी० राम-स्वामी श्रव्यर ने पन्न-श्रतिनिधियों के मध्य भाषण करते हुए बह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीतिक विचार प्रकट करने पर कोई श्रतिबंध नहीं है।"

१६४२ में अखित भारतीय सपादक सम्मेजन के कार्य की समीदा करते हुए वसके अध्यद्ध श्री के० श्रीनिवासन ने सरकार पर दिखीवाला सममीजा तोदने श्रीर "भीतर शत्रु होने" का भय दिखाकर भारतीय समाचार-पत्रों को हुरी तरह काट-छाट करने का आरोप लगाया। "यदि हमारे मत से कोई प्रस्ताव अपमानजनक तथ्य पेशे की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है श्रयवा जिसके कारण एक जिम्मेदार समाचार-पत्र के रूप में हमारा श्रक्तिस्व श्रवम्भव हो जाता है, तो उसे हमारे स्वीकार करने का कोई प्रश्न महीं उठता।"

श्रिविव भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेवन से पूर्व श्रास्त्वर के पहले सप्ताह मे

प्रकाशन स्थिति कर नैयाले सम्पादकों में कुछ बेचैनी का भाव उत्पद्म हो गया श्रौर उन्होंने 'हंदि-यन एक्सप्रेस' के सम्पादक श्री रामनाथ गोहनका की श्रध्यचला में एक पृथक् सम्मेलन किया श्रौर सर्वसम्मति से चार प्रस्ताव पास किये। तीसरा प्रस्ताव इस प्रकार है .—

इस मम्मेजन का मत है कि श्रांतिज भारतीय समाचार-पत्र-सम्पादक-सम्मेजन वर्तमान संकटकोस में देश के राष्ट्रीय समाचार-पत्रों का नेतृत्व करने में श्रसफल रहा है। इसीजिए वह सम्मेजन से श्रनुरोध करता है कि देश के राष्ट्रीय समाचार-पत्रों की तरफ से वह श्रीर कोई वचन न दे। श्रय तक जो वचन दिये जा चुके हैं उनके सम्बन्ध में जिम्मेदारी से भी वह श्रपना हाथ सींचता है।"

श्रवित भारतीय समाधार-पत्र-सम्मेतन का श्रधिवेशन श्रपना नया धिधान स्वीकार करने तथा नवी स्थायी समिति का चुनाव करने के बाद ४ श्रवत्वर को समाप्त हो गया। उसमें समाधारों की काट-छांट-प्रणाती, समाधार सम्बन्धी तारों के देशी से पहुचने श्रौर पत्रकारों की गिरफ्तारी व मजरवन्दी का विरोध किया गया। सम्मेत्रन ने मत प्रकट किया कि वह समाधारों की पहती से काट-छांट की प्रत्येक प्रणाती का विरोधी है। सामूहिक श्रांदोत्तन या उपद्वों से सम्बन्ध रखने-वाली किसी भी घटना का विवरण उपस्थित करने के लिए समाधार-पत्र श्राजाद रहने चाहिए। परन्तु सम्मेत्रन यह श्रावश्यक सममता है कि इस प्रकार के विवरण प्रकाशित करते समय पत्र संयम से काम तें श्रौर ऐसी कोई चीज प्रकाशित करें, जिससे

- (क) जनता की विध्वंसारमक कार्य के लिए प्रीत्साहन मिलता हो.
- (ख) गैर-कान्नी कार्यों के लिए सुकाव या आदेश प्राप्त हों,
- (ग) पुलिस, सैनिक श्रथवा श्राय सरकारी कर्मचारियों द्वारा श्रधिकारों के श्रायधिक या श्रज्जित प्रयोग के सम्बन्ध में श्रथवा यदियों या नजरददों के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में निराधार या श्रतिर जित विचरण मिनता हो, श्रीर
- (घ) सार्वजिनिक सुरचा की भावना कायम होने में बाधा पहती हो। यदि कोई समाचार-पत्र इस प्रस्ताव में उछि खित भीति के विरुद्ध चले तो उसके सम्बन्ध में प्रांतीय सरकारों की प्रांतीय समाचार पत्र सलाहकार समिति के प्रामर्ग से कार्रवाई करनी चाहिए।

भारत की विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने इस प्रस्ताय को स्वीकार कर खिया ।

राजपिरपद् के जादेवाले अधिवेशन में समाचार-पत्नों की स्थिति के सम्बन्ध में एक जोर-दार पहस हुई। यह पहस पिटत हृद्यमाथ क्ष्रं जरू के अस्ताय पर हुई थी, जिसमें कहा गया या कि युद्ध के श्रतिरिक्त श्रन्य विषयों के समाचारों पर से, खासकर उन समाचारों से जिनमें शांतरिक राजनंतिक पिरिस्थिति तथा जनता के श्राधिक कह्याया पर प्रकाश पदसा हो, प्रतिबंध हटा केना चाहिए, शौर प्रांतीय सरकारों को भी हमी मीति का श्रनुपरण करना चाहिए। यह-विमान के सेक्रेटरी थी कॉर्नन स्मिथ ने कहा कि अस्ताय बहुत ही संकृषित हैं श्रीर सरकार उसे स्वीकार नहीं कर सकती, गोकि वह प्रस्ताय की मायता से सहमत हैं। परन्तु सच तो यह हैं कि प्रस्ताय को इसिलिए स्वीकार नहीं किया गया कि सरकार उस नीति का श्रनुसरण नहीं कर रही थी। सरकार के विरद्ध शिकायत यह थी कि वह देश को श्रांतरिक, राजनीतिक व श्राधिक पिरिस्थिति-सम्बन्धी समाधारों को सुरधा-सम्बन्धी नियमों के श्रन्तर्गत प्रकाशित नहीं होने हे रही थी। पंडित हां जरू ने हस विषय में कई उदाहरों का हवाला दिया।

लहां तक प्राण्डीय शासन का सम्बन्ध है, केन्द्रीय संस्कार ही देश की सुरका का यहाना

यताकर प्रान्तों के राजनीतिक विभागों का प्रयन्ध कर रही थी और उधर छोल यह पीटे जा रहे ये कि प्रान्तीय रवायत्त शासन मजे में कायम है। प्रान्तीय शामन के श्रंतर्गत भग्न के प्रवन्ध से लेकर समाचारपत्रों के नियन्त्रण तक श्रनेक गातें ऐसी श्रा नाती थीं जिन पर केन्द्र का प्रमुख चल रहा था। यंगाल के तरकालीन प्रधानमन्त्री श्री फजलुख हक ने मई १६४३ में इस विषयमें जो रहस्योद्धाटन किया उससे प्रान्तीय ऐत्र में हस्तचेष का श्रारोप ठीक प्रमाणित होता है। यह सभी जानते हैं कि १६४२ में उपद्रव जारी रहने के समय कानून व व्यवस्था सम्यन्धी प्रान्तीय विभागों का सचालन पूरी तरह केन्द्र से हो रहा था। श्री कॉर्नन स्मिथ ने भारत में समाचारपत्रों की स्वाधीनता के विषय में तुर्की मिशन का हवाला देकर थोथी दखीलों का श्राश्रय प्रहण किया।

ब्रिटेन में भारत के सम्बन्ध में कुछ मिध्या बातों का भी प्रचार किया गया। इस सम्बन्ध में इस 'बंबई क्रॉनिकल' के साप्तादिक शक्ष से ऐसे ही मिथ्या प्रचार के कुछ उदाहरण देते हैं। प्रष्ट ७२७ पर १ श्रगस्त के 'डेकी स्केच' के प्रयम पृष्ट का फोटोचित्र दिया हुया है । इसमें पांच कालम का निम्न शीर्षक देकर पत्र के लाखां पाडकों में कृठ का प्रचार करने की चेष्टा की गयी है, "गाधी'ज हृष्टिया-जैप पीस प्लान पुरुसपोडह" ( गाधी की मारत-जापानी स्रधि योजना का भढ़ा-फोड़ )। समाचार को अधिक मनोरजक बनाने के जिए नीचे बांगे कीने में भीरा बेन (मिस स्लेड) का एक चित्र दिया हुन्ना दे शोर चित्र के साथ मोटे च चरों में शीप क दिया गया है-"ध मेज स्त्री गांधी की जापानियों के लिए दूत ।'' गांधीजी की जिस गुप्त योजना को प्रकाश में जाने का दावा 'ढेली स्केच' ने किया है वह केवल कार्यसमिति की कार्रवाई का वह अप्रमाणित विवरण है जो सरकार ने कांग्रेस के सद्र दफ्तर की चलाशी जेते समय पाया था भौर जिसे उसने अखित-भारतीय कामेस कमेटी को चबईवाली चैठक से ठीक पहले प्रकाशित कियाथा। इस 'रहस्योद्घाटन' से भारत में किसी को भी संतीप नहीं हुआ और इससे सिर्फ सरकार की ही बदनामी हुई कि एक गजत वात को प्रमाणित करने के जिए उसे कैंसे-कैंसे साधनों से काम जेना पढ़ता है । सच तो यह है कि महात्मा गाधी व पढित जवाहरलाख नेहरू दोनों ही कह खुके थे कि काबेस ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मित्रराष्ट्रों और खानकर चीन व रूस के हितों की हानि पहुचने की संभावना हो। यदि गाधीजी के मिस्तिष्क में जापान जाने की घात उठी हो तो यह तो एक महातमा का विचार या जिसका उद्देश्य कठीर हृदय तथा विकृत मस्तिष्क के जापानियों को समका-बुफाकर ठीक रास्ते पर लाना था। इस उद्देश्य में चाहे उन्हें असफलवा ही मिलती, किन्तु इसे गहार का कार्य कहना एक सफेद मूठ था। यह जानवृक्त कर जगाया गया एक कमीना श्रारोप्या। 'महे डिस्पैच' में उसके वम्बई-स्थित संवाददाता एच० श्रार० स्टिम्सन का एक विवरण

प्रकाशित हुणा था, जिसके कुछ श्रश नीचे दिये जाते हैं।

नर्तकिया

"पडित नेहरू ने प्रस्ताव उपस्थित किया और कहा कि उसे ब्रिटेन के प्रति धमकी नहीं कहा जा सकता। श्रापने कहा कि इसे भारत की तरफ से स्वाधीनता की शर्त पर सहयोग प्रदान करने का प्रस्तावमात्र कहा जा सकता है।

"कार्यवादी के समय कुछ नर्लकियां लाई गई, जिन्होंने कांग्रेसजमों के श्रागे गायन झौर

नृत्य किया।
"इस वृिग्यत रिपोर्ट के सबन्ध में स्थानीय पत्रों में पहले ही बहुत कुछ निकल चुका है भीर अपित्समान को 'टाइम्स आव इहिया' के सपादकीय महल के एक सहस्य बताये जाते हैं, इस

कारण बहुत चिन्तित हैं। श्री स्टिम्सन श्रपनी सफाई में कहते हैं कि 'संदे छिन्पेच' ने उनके मूल तार को इस विकृत रूप में प्रकाशित किया है श्रीर श्रपने इस कथन की पुष्टि के लिए वे मूज तार की प्रतिलिपि दिखाने श्रीर उसे सेंसर-श्रिकारियों से प्रमाणित कराने को तैयार हैं।



('डेली रकेच' के जिस विवरण का हवाला पृष्ठ २८६ पर दिया गँगा है उसका असली चित्र।)

"इस प्रकार श्री स्टिम्सन ने रिपोर्ट की जिम्मेदारी जेने से इन्कार कर दिया है, किन्तु 'संदे दिस्पैच' के उसी श्रद्ध में एक श्रीर ऐसी चीज है जिसके साथ उनका नाम छुपा है श्रीर उन्होंने इस के संबंध में श्रपनी जिम्मेदारी से इन्कार नहीं किया है।

"एक 'कोई श्रीमती गांधी' भी हैं, शीर्षक विशेष जेख है। इस जेख में महात्मा गांधी की एक ऐसे निष्ठुर पति के रूप में दिखाया गया है जो श्रपमी वृद्धा, श्रशक परनी पर विस्तर लादकर उसे मीलों पैदल जाने के लिए मजबूर करता है जबकि वह खुद मोटर पर जाता है। बम्बई पहुंचनेपर महात्माजी के स्वागत का विवरण देते हुए श्री स्टिम्सम लिखते हैं.—

"१४ सिनट पाद, जब प्लेटफार्म लगभग खाली हो खुक। था, एक युद्धा व श्रशक्त स्त्री ने उसी हिन्दे की खिड़की से बाहर की तरफ कांका। उसके पैर नगे थे श्रीर वह घर में कते सूत की साही पहने हुए थी। खुपचाप उसने विस्तर जापेटा श्रीर उस विशाल बिड़ला भवन के लिए चक्कर पही जो वहां से तीन मील की दूरी पर था श्रीर जहां महारमा गांधी उहरे हुए थे। यह ंधा

चताकर प्रान्तों के राजनीतिक विभागों का प्रयन्ध कर रही थी छौर उधर छोत यह पीटे जा रहे थे कि प्रान्तीय रवायत्त शायन मजे में कायम है। प्रान्तीय शायन के श्रवगंत भाग के प्रयन्ध से लेकर समाचारपत्रों के नियन्त्रण तक श्रवेक बातें ऐसी श्रा जाती थीं जिन पर केन्द्र का प्रमुख चल रहा था। यगाल के तरकालीन प्रधानमन्त्री श्री फजलुल हक ने मई १६४३ में इस विषयमें जो रहस्योद्धाटन किया उससे प्रान्तीय छोत्र में हस्तछेप का श्रारोप ठीक प्रमाणित होता है। यह सभी जानते हैं कि १६४२ में उपद्रव जारी रहने के समय कानून व व्यवस्था सम्यन्धी प्रान्तीय विभागों का सचालन प्री तरह केन्द्र से हो रहा था। श्री कॉनंन स्मिथ ने भारत में समाचारपत्रों की स्वाधीनता के विषय में मुर्की मिशन का हवाला देकर थोधी द्वीलों का श्राश्रय प्रहण किया।

बिटेन में भारत के सम्बन्ध में कुछ मिध्या बाता का भी प्रचार किया गया। इस सम्बन्ध में इस 'बबई फ़ॉनिकन्न' के साप्ताहिक यह से ऐसे ही मिय्या प्रचार के कुछ उदाहरण देते हैं। प्रष्ट ७२७ पर १ ग्रगस्त के 'टेकी स्केच' के प्रयम एए का फोटोचित्र दिया हुआ है । इसमें पांच कालम का निश शीर्षक देकर पत्र के लाखों पाठकों में कुठ का प्रचार करने की चेष्टा की गयी है. "गांघी'ज़ हंडिया-जैंप पीस प्लान एक्सपोडढ" ( गांघी की भारत-जापानी संधि योजना का भढा-फोड़ )। समाचार को श्रधिक मनोरजक बनाने के जिए नीचे गाँगे कीने में भीरा बेन (मिस स्लेड) का एक चित्र दिया हुआ है और चित्र के साथ मोटे श्रवरों में शीप क दिया गया है—"अ मेज स्त्री गांधी की जापानियों के लिए दूत ।'' गाधीजी की जिस गुप्त योजना को प्रकाश में जाने का दावा 'डेली स्केच' ने किया है वह केवल कार्यसमिति की कार्रवाई का यह अप्रमाणित विवरण है जो सरकार ने कांग्रेस दे सदर दफ्तर की तलाशी जेते समय पाया था भीर जिसे उसने अखिब-भारतीय कांग्रेस कमेटी को वबहुँवाली चैठक से ठीक पहले प्रकाशित कियाथा। इस 'रहस्योदघाटन' से भारत में किसी को भी संतीप नहीं हुआ थीर इससे सिर्फ सरकार की ही बदनामी हुई कि एक गजत बात की प्रमाशित करने के जिए उसे कैसे कैसे साधनों से काम जेना पहता है । सच तो यह है कि महात्मा गांधी व पडित जवाहरलाज नेहरू दोनों ही कह खुके थे कि काग्रेस ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मित्रराष्ट्रों श्रीर खासकर चीन व रूस के हितों को हानि पहुचने की संमावनां हो। यदि गाधीजी के मस्तिष्क में जापान जाने की बात उठी हो तो यह तो एक महातमा का विचार था जिसका उद्देश्य कठोर हृदय तथा विकृत मस्तिष्क के जापानियों की समका-बुक्ताकर ठीक रास्ते पर लाना था। इस ठह रय में चाहे उन्हें श्रसफलता ही मिलती, किन्तु हसे गहार का कार्य कहना एक सफेद फ्रंड था। यह जामवृक्त कर जगाया गया एक कमीना श्रारोप्धा।

'संडे डिस्पैच' में उसके वम्बई-स्थित संवाददाता पूच० श्वार० स्टिम्सन का एक विवरण प्रकाशित हुत्रा था, जिसके कुछ श्रश नीचे दिये जाते हैं।

नर्तकिया

"पडित नेहरू ने पस्ताव उपस्थित किया और कहा कि उसे ब्रिटेन के प्रति धमकी नहीं कहा जा सकता। श्रापने कहा कि इसे भारत की तरफ से स्वाधीनता की शर्त पर सहयोग प्रदान करने का प्रस्तावसात्र कहा जा सकता है।

''कार्यवादी के समय कुछ मर्तकिया लाई गईं, जिन्होंने कांग्रेसजनों के आगे गायन और

नृत्य किया ।

"ह्स पृश्चित रिपोर्ट के सबन्ध में स्थानीय पत्रों में पहले ही बहुत कुछ निकल चुका है भौर श्री हिटम्सन जो 'टाह्म्स आव इहिया' के सपादकीय महल के एक सदस्य बताये जाते हैं, इस

कारण बहुत चिन्तित हैं। श्री स्टिम्सन श्रापनी सफाई में कहते हैं कि 'संदे छिम्पेष' ने उनके मूल तार को इस विकृत रूप में प्रकाशित किया है श्रीर श्रापने इस कथन की पुष्टि के लिए वे मूल तार की प्रतिलिपि दिखाने श्रीर उसे सेंसर-श्रिकारियों से प्रमाणित कराने को तैयार हैं।



( 'डेली रकेच' के जिस विवरण का हवाला पृष्ठ २८६ पर दिया गंगा है उसका असली चित्र । )

"इस प्रकार श्री स्टिम्सन ने रिपोर्ट की जिम्मेदारी जैने से इन्कार कर दिया है, किन्तु 'संडे दिस्पैच' के उसी श्रद्ध में एक श्रीर ऐसी चीज है जिसके साथ उनका नाम झपा है श्रीर उन्होंने इस के संबंध में श्रपनी जिम्मेटारी से इन्कार नहीं किया है।

"एक 'कोई श्रीमती गांधी' भी हैं, शीर्षक विशेष लेख है। इस लेख में महात्मा गांधी की एक ऐसे निष्ठुर पति के रूप में दिखाया गया है जो श्रपनी बृद्धा, श्रशक परनी पर विस्तर लादकर उसे मीलों पैदल जाने के लिए मजबूर करता है जबकि वह खुद मोटर पर जाता है। बम्बई पहुंचनेपर महास्माजी के स्वागत का विवरण देते हुए श्री स्टिम्सन लिखते हैं.—

"१४ मिनट वाद, जब प्लेटफार्म लगभग खाली हो खुक। था, एक युद्धा व अशक्त स्त्री ने उसी हिन्दे की खिड़की से वाहर की तरफ मांका। उसके पैर नगे थे और वह घर में कते सूत की साड़ी पहने हुए थी। खुपचाप उसने विस्तर जापेटा और उस विशाल विड़ला भवन के लिए चल्ल पड़ी जो वहां से तीन मील की दूरी पर था और जहां महात्मा गांधी ठहरे हुए थे। यह गांधी जी

बताकर प्रान्तों के राजनीतिक विभागों का प्रबन्ध कर रही थी और उधर ढील यह पीटे जा रहे थे कि प्रान्तीय रवायत्त शासन मजे में कायम है। प्रान्तीय शामन के श्रवगंत श्रव्य के प्रबन्ध से लेकर समाचारपत्रों के नियन्त्रण तक श्रमेक बातें ऐसी श्रा जाती थीं जिन पर केन्द्र का प्रभुख चल रहा था। बगाल के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री फजलुल हक ने मई १६४३ में इस विपयमें जो रहस्योद्धाटन किया उससे प्रान्तीय चेत्र में हस्तचेप का श्रारोप ठीक प्रमाणित होता है। यह सभी जानते हैं कि १६४२ में उपद्रव जारी रहने के समय कानून व व्यवस्था सम्बन्धी प्रान्तीय विभागों का संचालन पूरी तरह केन्द्र से हो रहा था। श्री कॉर्नन स्मिथ ने भारत में समाचारपत्रों की स्वाधीनता के विषय में तुर्की मिशन का हवाला देकर थोथी दलीलों का शाश्र्य प्रहण किया।

ब्रिटेन में भारत के सम्बन्ध में कुछ मिथ्या बातों का भी प्रचार किया गया। इस सम्बन्ध में इम 'बंबई क्रॉनिकल' के साप्ताहिक शक्त से ऐसे ही मिथ्या प्रचार के कुछ उदाहरण देते हैं। पृष्ठ ७२७ पर ४ श्रगस्त के 'डेली स्केच' के प्रथम पृष्ठ का फोटोचिन्न दिया हुआ है । इसमें पांच काजम का निम्न शीर्षक देकर पत्र के जाखों पाठकों में मूठ का प्रचार करने की चेष्टा की गयी है, ''गाधी'ज़ इंडिया-जैंप पीस प्लान एक्सपोड्ड'' ( गांधी की भारत-जापानी संधि योजना का भडा-फोड़ )। समाचार को श्रधिक मनोरजक बनाने के लिए नीचे बांगे कोने में भीरा बेन (मिस स्तेड) का एक चित्र दिया हुन्ना है और चित्र के साथ मोटे अक्रों में शीप क दिया गया है-"'शं प्रेज स्त्री गांधी की जापातियों के लिए दूत ।" गांधीजी की जिस गुप्त योजना को प्रकाश में जाने का दावा 'देली स्केच' ने किया है वह केवल कार्यसमिति की कार्रवाई का वह अप्रमाणित विवरण है जो सरकार ने कांग्रेस के सदर दफ्तर की तलाशी लेते समय पाया था भीर जिसे उसने ऋषित-भारतीय कांग्रेस कमेटी को बबई वाली वैठक से ठीक पहले प्रकाशित कियाथा। इस 'रहस्योदघाटन' से भारत में कियी को भी संतोष नहीं हुआ और इससे सिर्फ सरकार की ही वदनामी हुई कि एक गलत बात को प्रमाणित करने के लिए उसे कैंसे कैंसे साधनों से काम बेना पढ़ता है । सच वी यह है कि महात्मा गांधी व पष्टित जवाहरलाख नेहरू दोनों ही कह खुके थे कि कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मित्रराष्ट्रों श्रीर खासकर चीन व रूस के हितों को हानि पहुचने की संभावनां हो। यदि गाधीजी के मस्तिष्क में जापान जाने की बात उठी हो वो यह वो एक महात्मा का विचार था जिसका उद्देश्य कठोर हृदय तथा विकृत मस्तिष्क के जापानियों को समका-बुक्ताकर ठीक रास्ते पर लाना था। इस डहेश्य में चाहे उन्हें श्रसफलता ही मिलती, किन्तु हिसे गहार का कार्य कहना एक सफेद कुठ था। यह जानवूक कर लगाया गया एक कमीना आरोपंया।

'संडे डिस्पैच' में उसके बम्बई-स्थित संवाददाता एच० घार० स्टिम्सन का एक विवरण प्रकाशित हथा था, जिसके कुछ श्रश भीचे दिये जाते हैं।

## नर्तकियां

"पहित नेहरू ने प्रस्ताव उपस्थित किया और कहा कि उसे विटेन के प्रति धमकी नहीं कहा जा सकता। श्रापने कहा कि इसे भारत की तरफ से स्वाधीनता की शर्त पर सहयोग प्रदान करने का प्रस्तावमात्र कहा जा सकता है।

''कार्यवाही के समय कुछ पर्तिकयां लाई गई, जिन्होंने कांग्रेसजनों के आगे गायन और

नृत्य किया । "इस घृश्यित रिपोर्ट के सबन्ध में स्थानीय पत्रों में पहले ही बहुत कुछ निकल चुका है भौर श्री स्टिम्सन जो 'टाइम्स आब इंडिया' के सपादकीय महल के एक सदस्य बताये जाते हैं, इस कारण बहुत चिन्तित हैं। श्री स्टिम्सन श्रपनी सफाई में कहते हैं कि 'सडे डिम्पेच' ने उनके मूल तार को इस विकृत रूप में प्रकाशित किया है श्रीर श्रपने इस कथन की पुष्टि के लिए वे मूल तार की प्रतिलिपि दिखाने श्रीर उसे सेंसर-श्रिकारियों से प्रमाणित कराने की तैयार हैं।

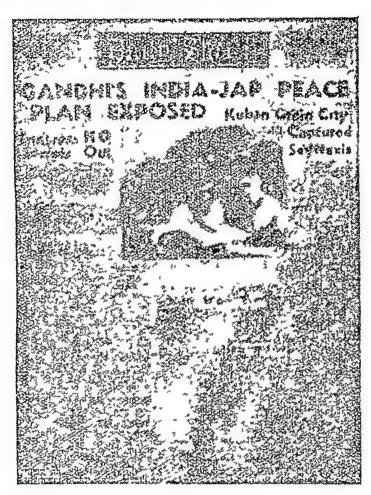

( 'डेली रकेच' के जिस विवरण का हवाला पृष्ठ २८६ पर दिया गँगा है उसका श्रमली चित्र । )

"इस प्रकार श्री स्टिम्सन ने रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया है, किन्तु 'संदे दिस्पैच' के उसी श्रद्ध में एक श्रीर ऐसी चीज है जिसके साथ उनका नाम छुपा है श्रीर उन्होंने इस के संबंध में श्रपनी जिम्मेटारी से इन्कार नहीं किया है।

"एक 'कोई श्रीमती गाधी' भी हैं, शीर्षक विशेष जेख है। इस जेख में महात्मा गांधी की एक ऐसे निष्ठुर पत्ति के रूप में दिखाया गया है जो श्रपनी वृद्धा, श्रशक परनी पर विस्तर लादकर उसे मीलों पैदल जाने के लिए मजवूर करता है जबकि वह खुद मोटर पर जाता है। बम्बई पहुंचनेपर महात्माजी के स्वागत का विवरण देते हुए श्री स्टिम्सन लिखते हैं:—

"१४ मिनट वाद, जब प्लेटफार्म लगभग खाली हो खुक। था, एक युद्धा व अशक्त स्त्री ने उसी दिन्दे की खिक्की से वाहर की तरफ कांका। उसके पैर नगे थे और वह घर में कते सूत की साड़ी पहने हुए थी। खुपचाप उसने विस्तर जापेटा और उस विशाल विहला-भवन के लिए चला पड़ी जो वहां से तीन मील की दूरी पर था और जहां महात्मा गांची ठहरे हुए थे। यह गांधीजी

की पत्नी कस्तूर वा थीं। इस घटना से क्या कुछ प्रकट होता है।"

श्री स्टिम्सन, यह सफेद भूठ पच नहीं सकता। श्रोफेसर भसाली ने श्राष्ट्री व चिम्र कांडों के सम्बन्ध में जो श्रनशन किया था वह ६१ दिन चला था। मध्यमान्त की सरकार ने श्रनशन के समाचार पर प्रतिवंध लगा एक नयी परिस्थिति उत्पन्न कर दी। श्रिखिल भारतीय सपादक सम्मे त्तन से जो समक्तीता हुआ था, वह इस आदेश-द्वारा भंग हो गया। श्रव सम्मेलन के सामने भपने श्रिधकार के जिए दावा उपस्थित करने के श्रितिरिक्त श्रीर कोई रास्ता नहीं रह गया।

३० दिसम्बर १६४२ को अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के अध्यस भी के॰ श्रीनिवासन ने निम्न वक्तस्य प्रकाशित किया -

''ग्राखिल भारतीय समाचारपत्र सम्मेलन की स्थायी समिति ने बम्वई में १८, १६ व २१ दिसम्बर को श्रपनी बैठक में जो प्रस्ताव पास किया था उसदे श्रनुसार मैंने ६ जनवरी, १६४३ का दिन १ रोज की इड़ताल के लिए निर्धारित किया है। श्रनुरोध किया जाता है कि संचालकाण उस वारी खवाले पत्र प्रकाशित न करें। प्रतिवाद का दिवस सफल बनाने के लिए भारत भरके समाचारपत्रों से सहयोग प्रदान करने का श्रनुरोध किया जाता है।

"प्रस्ताव के दूसरे भाग में सिफारिश की गयी है कि भारत भर के समाचार-पन्न आदेश चापस किये जाने तक ग्रथवा मेरे द्वारा ग्रन्य कोई निर्देश किये जाने तक निम्न पाट्य सामग्री प्रका-शित न करें :--

- (१) गवर्नमेंट हाउस की सभी गरती चिट्टियां
- (२) नये वर्ष की उपाधि-सूची, और
- (३) बिटिश सरकार, भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकार के सदस्यों के पूरे भाषण, किन्तु भाषण के उन रंशों को प्रकाशित विया जा सकेगा जिनमें किसी निश्चय की सूचना होगी अथवा कोई घोषणाकी जायगी। यह निर्देश १ जनतरी, १६४३ से श्रमत में जाया जायगा श्रीर श्रागामी सुचना देने तक जारी रहेगा।

''मुक्ते बड़ी अनिच्छापूर्वक यह प्रस्ताव अमल में लाना पड रहा है; क्योंकि पिछ्ले सप्ताह

में भारत सरकार को राजी करने के सभी प्रयान बेकार गये।

'टाइग्स शाफ इंडिया' के सम्पादक ने सरकार व सम्मेलन के मध्य सम्मौता कराने में प्रमुख भाग लिया था। उन्होंने हड़ताल के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने पत्रमें विम्न सम्पादकीय मोट जिखा -

अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के अध्यक् ने स्थायी समिति के सिफारिश करने पर सरकार के हाल के आदेश का प्रतिवाद करने के लिए समाचारपत्रों की हड़ताल का दिन निश्चित किया है और कुछ समाचारों को प्रकाशित न करने का भी मिर्देश दिया है। पिछ्ले दो वर्षों में सम्पादक-सम्मेजन ने भारत के समाचारपत्रों में जिस एकता को जन्म दिया है उसके महत्व को महसूस करते हुए भी हमारे खयाल में विरोध करने का यह तरीका वेकार होगा श्रीर इससे कोई अच्छा परिणाम निकलने की ही आशा नहीं की जा सकती है। इसके श्रलावा समाचार-पन्नों को एकदिन प्रकाशित न करने तथा श्रन्य दिनों में उनमें कुछ सवादी की न रखने से श्राप जनता को कुछ ऐसी जानकारी से वंचित करते हैं, जिसे पाने की वह अधिकारियां) है। सरकार-द्वारा काम में लाये गये कतिपय उपायों से अते ही हम सहमत न हों, किन्तु यह भी उचित नहीं है कि समाचारपत्र जिन दातों के जिए सरकार को दोषी सममते हों उनके बिए ज्ानता को दंड का भागी होगा पहे।

मद्रास-सरकार के चीफ सेकें टरी ने नये वर्ष की उपाधि-सूची शकाशित न करनेवादे श्रग्रेजी तथा देशी भाषाओं के पत्रों के पास २ जनवरी, १६४३ को निम्न पत्र मेजा:—

"मुक्ते आपको यह सूचित करने को कहा गया है कि चूँ कि आपने मये वर्ष की उपाधि-सूची प्रकाशित नहीं की है, इसजिए सरकार ने निश्चय किया है कि आपके संवाददाताओं को विज्ञिष्तिया तथा अन्य सरकारी पाठ्य-सामग्री प्राप्त करने के लिए सेक्केटरियट में जाने की जो सुविधाए अभी प्राप्त हैं उन्हें वापस ले जिया जाय। इस निश्चय को तरकाल ही अभन में जाया जा रहा है। जिन समाचार-एत्रों ने मये वर्ष की उपाधि-सूची प्रकाशित नहीं की है उनके प्रतिनिधियों के हवाई हमले के स्थलों को निरीक्षण करने के परिचय-पन्न भी रद किये जारहे हैं।"

नये वर्षे की उपाधि-सूची प्रकाशित न करने पर महास सरकार का उपर्युक्त आदेश निम्न पत्रों के सम्बन्ध में अमल में लाया गया 'हिंदू', 'स्वदेश मित्रम्', 'इण्डियन एक्सप्रेस', 'दिनमांग्', 'आध-पत्रिका', 'भी प्रेस', 'भारत देवी' और 'आंध-प्रभा'।

महास सरकार ने अपने विभागों के प्रधानों तथा अपने अधीन अन्य अधिकारियों के पास एक गरती चिही भेजी थी कि जिन पत्रों ने नये वर्ष की उपाधि सूची प्रकाशित न की हो उन्हें सरकारी विज्ञापन भी न दिये जायें।

श्रनशन के समाचारों पर प्रतिबन्ध तथा विज्ञापन-सम्बन्धी श्रादेश १२ जनवरी को रद कर दिये गए। यदि कभी सरकार व सम्पादक-सम्मेजन में कोई सममौता होता था तो सरकार उसे मंग करने के जिए उत्सुक जान पहती थी। दिल्जी के चीफ कमिश्नर ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' के नाम श्रादेश निकाजा कि प्रकाशित करने से पहले सभी समाचारों का सेंसर करा जिया जाय। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय श्रसेम्ब्जी में एक काम रोको-प्रस्ताव भी उपस्थित किया गया।

२७ फरवरी, १६४३ को सरकार ने वम्बई के गुजराती दैनिक 'जन्म-सूमि' के विरुद्ध कार्रवाई की। बम्बई-सरकार ने 'जन्मसूमि मुद्रणालय' के 'कीपर' के नाम आदेश निकाल कर उसे जब्त कर लिया। कारण यह बताया गया कि २४ फरवरी के 'जन्मसूमि' तथा १४ व २६ फरवरी के 'नृतन गुजरात' में महात्मा गाधी के अनगन के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित किये गए थे और प्रकाशित करने से पूर्व इन समाचारों को प्रातीय प्रेस-एउवाइजर को नहीं दिखाया गया था। सरकार ने 'जन्मसूमि' की जमानत भी जब्त कर ली। इस मामले की हाईकोर्ट तक ले जाया गया। हाईकोर्ट ने फैसला किया कि सरकार-द्वारा जमानत जब्त करना अनुचित था।

# समाचार-पत्रों का संचालन

कपर समाचार-पत्रों के सम्पादकों की जिन कितनाह्यों का वर्णन किया गया है उनका सम्बन्ध मुख्यत सवादों तथा टिप्पियों के प्रकाशन के सबंध में सम्पादकीय दायित्व तथा युद्ध व उपद्रव-सबधी सवादों के सम्पादन से रहा है। एक दूमरे प्रकार की कितनाह्या वे भी रही हैं जिनका संबंध सम्पादकों से नहीं विकि पत्रों के संचालकों से रहा है। ये कितनाह्यां कागज की उपलिख, समाचारपत्रों के मृत्य, विज्ञापन की दरों तथा ऐसी ही अन्य वार्तों के संबंध में हो रही हैं। यही कारण है कि अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के साथ साथ 'भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र समिति' नामक एक और सस्था काम करने लगी है। समस्याओं के अभाव के कारण हस संस्था के संबंध में पहले अधिक नहीं सुनाई देता था। युद्ध के कारण विदेश से आने वाले अखवारी कागज की कमी हुई। भारत में पहले अखवारी कागज के विपय

में श्रात्म-भरित वनने की चेष्टा नहीं की गई थी। इसी जिए युद्ध छिड़ने पर सिमिति को कागज की कमी की समस्या का सामना करना पदा। पहले मिमिति के श्रव्यच्च श्री श्रार्थर मूर थे श्रोर फरवरी, १६४३ के बाद श्री देवदास गांधी निर्वाचित हुए। ममाचारपत्रों की मखवारी कागज-संबंधी समस्या भी कुछ कम मनोरंजक न थी, किन्तु स्थानामाव के कारण इसकी समीचा करने में हम श्रसमर्थ हैं।

एकाएक सरकार ने देश के सम्पूर्ण श्रखवारी कागज पर नियन्त्रण कायम कर लिया शौर समाचागपत्रों के लिए देश के उत्पादन का सिर्फ दशमाश ही देना स्वीकार किया। इससे देशभर में हो-हल्ला मच गया श्रोर सरकार से कई डेपुटेशन मिले। तब कहीं मरकार ने कोटा बढ़ाकर ३० प्रतिशत करने का निश्चय किया। जहाँ तक हाथ से बने कागज का सम्बन्ध है, सरकार ने हस उद्योग को प्रोरसाहन नहीं दिया। यही नहीं बहिक श्रिप्ति भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ के सेकेटरी को गिरफ्तार कर लिया श्रीर फिर उन पर 'ग्रामोखोग-पत्रिका' में प्रकाशित ''रोटी के बढ़ले परथर" लेख के सम्बन्ध में मुकदमा भी चलाया गया।

भारतीय समाचारपत्रों की वाह्सराय भारत व इग्लैंड में कई वार प्रणसा कर चुके थे, किन्तु सरकार का रुख भारतीय अथवा विदेशी पत्रों के प्रति वदणा नहीं, यह अगस्त १६४३ की दो घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है।

कुछ समय तक समाचारपत्रों के सम्यन्ध में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। फिर जून, १६४३ में सरकार ने यह घादेश निकाल कर कि लुई फिरार के लेख अथवा भाषण सेंसर कराये विना न छापे जायें, अखवारी दुनिया व जनता में खलबली पैटा कर दी। स्थायी सिमिति ने पिरिस्थित पर विचार करने के लिए जुलाई में एक विशेष बैठक छुलाई। इस बीच में सूचना सदस्य का जो पद सर सी० पी० रामास्वामी अथ्यर के इस्तीफे से रिक्त हुआ था उस पर सरकार ने सर सुजतान अहमद को नियुक्त किया। सर सुलतान अहमद ने घोषणा की कि वे अपने विभाग का संबंध जोकमत से कायम करेंगे और सरकार तथा समाचारपत्रों में निकटतम सम्बन्ध कायम करेंगे। जून के अन्त में ज्ञात हुआ कि दो गैर-सरकारी सलाहकार बोर्ड माननीय सदस्य को जोकमत के सम्पर्क में रखेंगे। इनमें से एक घोर्ड में भारत की राजधानी में काम करने वाले देशी व विदेशी पत्र-प्रतिनिध रहेंगे। इस बोर्ड प्रकाशन सलाहकार बोर्ड होगा और उसमें समाचारपत्रों के सस्यादक, केन्द्रीय धारा सभा के सटस्य तथा प्रातीय प्रतिनिधि रहेंगे। इस बोर्ड में भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के सम्पादकों को भी प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न किया जायगा। दोनों बोर्डों के अध्यत्त सूचना सटस्य सर सुजतान अहमद रहेंगे। एक तीसरा बोर्ड सूचना सदस्य के आधीन विभिन्न विभागों के प्रधानों का रहेगा और यह नीति तथा कार्यक्रम का एकीकरण करेगा।

ह अगस्त से ही 'मेंचेस्टर गार्जियन' भारतीय समस्या को नये दृष्टिकोण से हल करने तथा काग्रेस से मेंत्रीपूर्ण वातचीत शुरू करने का द्वामी रहा है और अपने न्याय व सहानुभूतिपूर्ण इस दृष्टिकोण के ही कारण उसे भारत में अधिकारियों का कोपमाजन बनना पहा। अगस्त के दूसरे सप्ताह में ब्रिटिश तथा अमरीकी पत्र-प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन सर रामास्वामी मुदा-त्व्यर ने किया था और उस में 'मेंचेस्टर गार्जियन' के प्रतिनिधि को नहीं आमन्त्रित किया गया। क्हा नहीं जा सकता कि ऐसा 'मेंचेस्टर गार्जियन' को उसकी वाहसराय-विरोधी तथा प्रमरी-विरोधी टिप्पिएयों के लिए दग्ड देने के लिए किया ग्यां था, यह सम्मेलन ब्रिटिश ठथा श्रमशिकी पत्रों के सिर्फ प्रवेत प्रतिनिधियों के लिए था। यदि पिछ्जी यात ही मानी जाय तो कहा जा मकता है कि भारत मरकार के एक भारतीय सदस्य ने एक भारतीय श्री वी० शिवराव का श्रप्रात किया श्रीर वह भी एक ऐसे भारतीय का, जो "हिन्दू" व 'मेचेस्टर गाजियन' के प्रतिनिधि के रूप में पत्रकार जगत में तथा वाइसराय की शासन-परिपद् के सदस्यों से पर्याप्त सम्मान के श्रविकारी थे। यह तो गांसव की वात थी कि भारत की राजधानी में कम-से-कम एक विटिश पत्र का प्रतिनिधि भारतीय है। यदि पहला कारण माना लाय तो सहना पढ़ेगा कि शासन-परि- वद के ये भारतीय सदस्य गुद भी हाइट हाल व दिख्ली के देवताशों की दुर्भाग्ना में हिस्सेदार थे शार 'मेंचंहटर गाजियन' के न्यायपूर्ण रूप की कद नहीं दर पाये थे।

इसक श्रतावा भारत-मरकार व श्रायित भारतीय समाचारपत्र सम्पादक-सम्मेखन के मध्य हुए समस्राते के भंग होने का एक श्रार भी उदाहरण दिया जा सकता है। कराची के सुप्रसिद्ध निधी हैनिक 'हिन्दू' को फिर से प्रनाशित होने की श्रनुमित नहीं दी गई। यह उन पत्रों में था, जिन्होंने श्रगम्त, १६४२ में जगाये गये प्रतिजन्धों के कारण काम बद कर दिया था।

इस मामले पर हमें हुछ श्रधिक विस्तार से विचार करना चाहिए। 'हिन्दू' उन कितने हा पत्रों में एक था, जिन्होंने श्रगस्त १६४२ संसर को कड़ाई के श्रारण प्रकाशन चद कर दिया था। याद में पराचारी कागल पर भी नियत्रण लगा। जुलाई, १६४३ में संवालकों श्री फिर पन प्रकाशित करने की इच्छा हुई। जय 'हिन्दू' ने धरापारी कागल के लिए श्रावेदन-पत्र भेजा तो उत्तर मिला कि प्रकाशन का कार्य भारत सरकार की प्रिशेष श्रनुमति लिये विना श्रारम नहीं किया जा मकता। श्रनुमति भागने पर उससे प्रकाशन स्थिति करने का कारण पूछा गया। कारण यताने पर श्रनुमति देने में इन्कार कर दिया गया। यह सममन। कठिन है कि श्रनुसति देने में इन्कार किम श्राधार पर किया गया, क्योंकि इम सम्बन्ध म मिर्फ एर ही कानून, '१८ फरवरी के श्रादेश' की प्रात सोचो जा सकती है श्रोर यह श्रादेश स्थिति होने क बाद फिर में प्रकाशित छोने वाले पनों पर लागू नहीं हो सकता। उस श्रादेश में नो सिर्फ यही कहा गया कि केन्द्रीय मरकार के लिखित शादेश के बिना ऐसा कोई पत्र प्रकाशन नहीं हो सकता, जो १८ फरवरी थे पूर्व नहीं लुना था। 'हिन्दू' १८ फरवरी स पूर्व छुपता व श्रनाशत होता था, किन्तु इसका यह सकलय नहीं हुशा कि १८ फरवरी तक छुपता हो। इस प्रवार की गई कार्रवाई व निश्चय दोनो ही गलत थे।

एक शन्य सामल में 'हित्याद' के सपादक जी मिश्च से एक सवादणाम का नाम बताने को कहा गया। सपाटक को भारत रहा विधान र नियम ११६ ए क श्रतमंत मायशाना च प्रशर रे चीक संगेटरी हारा श्राप्त दिया गया। श्री मिशा ने उत्तर विधा ''शावने जा सापनीण जात पूद्धे है उसे बताने स इन्कार करने वे श्रालावा मेरे पास श्रीर दोई प्रशा नहीं है। मेंद्र है कि जी नाम श्रीर पता पूट्या गया है उहाँ में सता नहीं सहसा।''

६ दिसागर का मा प्रमान्ताय सर वार ने भारतन्त्रजा विधान ये निएस १६६ ए वे प्रतानंत्र विकाल पानिय १८ कर दिया। एक विज्ञासिन्हारा चलाया गया कि सपादक के प्राद्य न सान्ते पर प्राप्तांग स्थापार एक सकर पार-मिनित वे कामी यह सामला प्रदिश्य शिया गया। स्विति में सिपानिय की कि इस मामी को उद्योग्या गए। द्यार दिया ज्ञाय, पर्मेति स्पाप्त ने संपादक प्रसीतिय के प्राप्त ना पर लिया । सह प्राप्त के स्पादक प्रसीतिय के प्राप्त ना पर लिया । सह प्राप्त के स्वयं हिंदा कि अवसी ज्ञाय है। से सेपर के समय स्ट्रिकी वृत्या । यह प्राद्या विक्रमण्य इ इत्योग के सम्बन्ध से अपनीति एक स्था

के विषय में निकाला गया था। मि० व्लेयर एक माई० सी० एस० श्रफसर वंगाल के चीफ सेक्रोटरी थे मौर उन्होंने राजनीतिक कारणों से इस्तीफा दिया था।

परन्तु 'श्रमृत वाजार पत्रिका' के विरुद्ध निकाला गया श्रादेश दमन के पिछले सभी कार्यों से बढ़ गया। पत्रिका के २८ खाँर २६ सितम्बर वाले खम्रतेख धन्न की समस्या के संबंध में थे। प्रान्तीय समाचार-पत्र सलाहकार-बोर्ड ने उन्हें निर्दोप बताया, किन्तु बगाल सरकार की दृष्टि में **धे श्रापत्तिजकक थे। उसने सलाहकार वोर्डं** की राय के विरुद्ध पत्रिका पर पहले से सेंसर का हुक्म तलब कर दिया। यही नहीं, प्रान्तीय सरकार ने बगाल के समाचार-पत्रों को इस संबध में कोई टिप्पणी करने से भी मना कर दिया। यह तो बिलकुत्त एक निराली ही घटना थी। दोनों लेखों को पढ़ने से कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी। बगाल की तस्कालीन परिस्थितियों की क्रान्ति से पूर्व रूस से तुलना करने श्रीर फ्रांस की राज्य क्रान्ति के उरुजेखमात्र से यह परिणाम नहीं निकाला जा सक्ता था कि जनता को क्रान्ति के लिए उत्तेजित किया गया है, लेखों से श्रिधकारियों में घवराइट फूँल गई। विद्युती घटनाश्रों तथा परिस्थितियों के उच्लेखमात्र में उन्हें सकट दिखाई पढ़ा। इससे सेंटन जेल में हुई एक घटना का समस्या हो श्राता है। बदियों के पढ़ने के लिए बाहर से श्रानेवाली प्रस्तकों की जाच की जाती है। जाच करने वाले श्रिष्ठिकारी की कर्तव्यनिष्ठा की भावना इतनी तीव थी कि उसने 'क्रान्ति' शब्द के कारण "फोटोब्राफी में क्रान्ति" शीर्पक पुस्तक की अनुमित देने से इन्कार कर दिया। 'अमृत बाजार पत्रिका' ने क्छ समय तक अप्रतेख के कालम में कुछ स्थान छोड़ना और जारी रखा और इस प्रकार बगाज सरकार ने कम-से-कम कुछ समय के जिए "शान्ति" का उपभोग किया।

भारत-रच्चा-विधान के श्रन्तर्गत वोषित किया गया कि समाचार-पत्रों के लिए विदेश से श्राने वाले तारों के श्रलावा श्रमरीकी पत्रकार लुई फिशर द्वारा भारत के सम्बन्ध में कहे या लिए गये शब्दों को विटिश भारत में मूल या श्रनुवादित रूप में समाचार-पत्र, पुस्तक या पुस्तिका में खापने से पहले उन्हें मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक-द्वारा जाच के लिए चीफ प्रेस एइवाइजर (नई दिल्ली) के सामने उपस्थित करने चाहिए श्रीर इस प्रकार की कोई पाट्य सामग्री चीफ प्रेस एडवाइजर (नई दिल्ली) की लिखी श्रनुमित के बिना प्रकाशित न होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में पहले निकाली गई श्राज्ञा को रह कर दिया गया।

उन दिनों भारतीय-समाचार पत्रों पर प्रतिबंध अत्याधिक थे, यह मत भारतीय समाचार पत्रों में दिलचहरी रखने वालों या भारतीय राजनीति की श्रोर मुके हुए लोगों का ही नहीं है बिल्क एक ऐसे व्यक्ति का भी है जो भारतीय परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए यहा का दौरा कर रहा था। समाचारपत्रों पर लगे हुए प्रतिबन्धों पर मत प्रकट करते हुए पालेंमेंट के अनुदार दल वाले सदस्य श्री प्राट फैरिस ने कहा था कि प्रतिबंध "वास्तव में हुरे हैं श्रीर शत्रु के लिए उपयोगी हो सकने वाले युद्ध संवादों को छोड़कर श्रन्य सवादों पर इगलेंड में नहीं लगाये जा सकते थे।"

'हितवाद'' के सम्पाटक श्री ए० ढी॰ मिण के विरुद्ध प्रतिबंध व नजरबदी श्राहिनेंस के धंवर्गत श्रितिरेक्त जिला मिलस्ट्रेट श्री श्रार० के॰ मिश्र ने फर्द जुर्म लगाया। श्री मिण ने एक लिखित वक्तन्य में कहा कि पत्रकारी पेशे का एक श्राधारमूत सिद्धान्त गुप्त रूपसे काम करना है। श्रिधिकारियों तथा जनता को यह जानने के लिए उत्सुक न होना चाहिए कि कर्मचारी-मद्दल के किस सदस्य ने वह संवाद दिया। श्रापने इस सम्बन्ध में खेद प्रकट किया कि जब सम्पादक

पर मुकरमा चलाया जा रहा है तो श्रा ए० के॰ घोप व श्री एच० सी० नारद पर श्रमियोग क्यों लगाया गया। श्रापने यह मो उनाया कि मंत्राद छुएने के समय वे खुद डिल्जी में धे श्रीर श्रिवित-भारतोय-ममाचार पत्र सम्मेजन की स्थायी निमिति की नैठकों में भाग के रहे थे। मागपुर से गैरहाजिरी दोने तथा पवाद के प्रकाशित होने के लिए कियो प्रकार जिम्मेदार न होने खावजूर यदि कानून उन्हींको जिम्मेदार मानता है तो वे स्वय वह जिम्मेदारी स्वीकार करने की तैयार हैं।

श्री ए॰ के॰ घोष ने एक जवानी वयान में रहा कि वे 'हितवाद' के सम्पादक, सुद्रक ष प्रकाशक कभी नहीं वे श्रीर न उन्होंने वह खवाद शकाशित ही किया, क्यों कि वे रात को काम नहीं कर रहे थे।

श्री नारद के वकील ने कहा कि श्री नारद ने नजरवदों के विरुद्ध फर्द हार्म नहीं बताया था, उन्होंन तो सिर्फ श्रटक्लवाजी से काम लिया था।

नये वर्ण की सबसे उन्होलनीय घटना श्रखिल भारतीय समाचार-पद्र-सम्पादक सम्मेलन का खुला श्रधिवेशन था। सम्मेशन श्रपने जन्म के तीन वर्ण समाप्त कर दुका था श्रीर तीन वर्षी में द्वां पूर्ण योजन प्राप्त कर चुका था । सम्मेलन की तुलना उन देवताओं से की जा सकती है, जो श्रमुरों का सामना करने के लिए जन्मते थे। श्रमुर देवताश्रों के तप में हम्तचेप करते थे. थीं। उनके शिवकारों की अबदेलना करते थे। इन देवताथीं (पत्रकारों) ने भी निरक्षश मामन के जिरद श्रावाज उठाई श्रीर उममे लोहा लंने के लिए कटियद हो गये । युद्ध के समय शाहिनंस श्वितार्य होते हैं, किन्तु एक सतर्ज लोकत्रत्र में निकाले गये आहिनंस उन आहिनेसी से भिन्न होते ई जो भारत की गैर-जिम्मेदार सरकार-द्वारा निकाल गये थे। सम्मेजन का जनम निरक्तिया य अमन्त्रोप के मध्य हुआ था, किन्तु नीकरणाही ने सीचा कि जीश व कहुता समाप्त होन पर मन्मेलन को भी भन्य कितनी हो सस्याश्रों की तरह अपना साधन बना लिया जाय, जो श्रविकारिया की तरफ मे श्रविय काम करता रहे, बहुत कुछ उसी प्रकार जिल प्रकार केंद्रियों की जल में वार्डर बना दिया जाता है श्रीर फिर वही दूसरे कैदियों की पाटते हैं। परन्तु सम्मेलन क्या सौर ही चोज से यना या शार वह प्रान्तीय सरकारों की धनेक चोटों की सफलतापूर्वक चदांस्य करता रहा। फिर भी देश में यह भावना फेल गई कि डिल्ली में केन्द्रीय प्रेस सलाहकार व समकीता करन समय बमोलन जितना कुरु नया यह गांधीजी को पयन्द नहीं आया श्रीर एसमे उन्हें दुःख भी तुथा, बाद में सम्मेजन पर ग्रीर भी बार हुए। सम्मेजन ने १६१६ की उपाधि सूची न छापकर रहता का द्वी परिचय दिया, किन्तु उसने विज्ञापन के रूप में चित्रों के साथ विशय स्थिकियाँ का नाम प्रकाशित करने में महस्यों को नहीं रोका । दोनी नरफ स चुनीतियाँ थी गर्वी । सरकार ने अपराधी' समाधारपत्रों की विज्ञापन दना यद कर दिया; किन्तु एक ब्रान्तीय सरकार के मुद्द जाने में मगदा धिक नहीं बढ़ने पाया। परीचा का समय उस समय द्याया, जब माइस्मादी न पत्रभरों का मलाइकार-योर्ड में नितुषत करन का प्रतासन दिया। पप्रकार शुक्र नाये । एक समय धाया, जब पप्रकार सदके सद एस्तंत्रता देकर एसका आधिरकत कर सकते थे। किन्तु इरतीका विकी मंद्या के सदस्य वने व्यक्तिशाहा ने दिशा प्रस्तात का देत मी द्विक माप्त हो। सरभाषा । इन सबके याद हमें हतर अपन प्रथम का सेवाओं का कर करनी चाहिए, विशेषतर ऐस समय जरकि सम्मलन का जन्म हुया या चार टमे रासाची में रासाई। में खोड़। क्षेत्रा था। किर करावता का मार प्रा द्वार पुर में छवी के चंदी

पर पड़ा, जो बीस वर्ण से एक प्रमुख पत्र के सम्पादक थे। श्री त्रो जावी श्री श्रीनिवासन के समान स्पने पत्र के स्वामी न थे श्रार उन्हें प्रत्येक श्रवस्था में श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। एक पराधीन देश में समाचारपत्रा को जिन पिन्सिवियों में से गुजरना पड़ता है उनमे वे खूव परिचित थे। उनके ये शब्द विशेष महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं कि ''दश में वास्तिवक लोकतंत्रवाद की स्थापना के जिए श्रन्य किसी सस्था की दिलाचस्पी सम्मेजन से श्रीयक नहीं हो मकती।'' दूसरे शब्दों में इसका श्रर्थ यही है कि समाचार-पत्रा से जोकतत्रवाद की उन्तित होती है श्रोर जोकतत्रवाद की उन्तित से समाचारपत्रों को प्रोत्साहन मिलता है। श्री व जवी को महास के सम्मेजन में एकत्र होने वाजे ००० सम्पादकों तथा ३०० प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त था। सम्मेजन में सरकार के सम्बन्ध में, एक सार्वजनिक सस्था के रूप में ममाचार-पत्रों के सम्बन्ध में श्रोर पेशो के रूप में पत्रकारी के सम्बन्ध में कितने ही प्रस्ताव पास किये गए श्रीर सम्मेजन के जोवन का एक नया श्रक्ष्याय श्रुष्ट होने के जन्म दिखाई देने जगे।

मार्च, १६४४ में मध्यप्रान्तीय सरकार ने 'नागपुर टाइम्स'की जमानत ज्ञव्त करने के लिए यहा विचित्र कारण दिया। सरकार का आरोप था कि पत्र ने एक ऐसी बात जान -वृक्त कर प्रकाशित को है जो १६४४ के आदिनेन्स ३ की धारा २ (२) के अन्तर्गत गोपनीय थी और इस अभियोग के कारण सरकार ने पत्र के सम्पादक व सुद्रक को गिरफ्तार कर लिया था। जमानत जञ्ज किये जाने के समय स्थिति यह थी कि अभियुक्तों का मामला विचाराधीन था। अभियोग यह था कि सरकार ने नजरवन्दों के पास कुछ सूचना भेजी थी और उसे अभियुक्ता ने मध्यप्रान्त की सरकार से अनुमति लिये बिना ही छाप दिया था। उपर्युक्त कार्रवाई के अलावा 'नागपुर टाइम्स' को यह भी आदेश दिया गया कि सुरला के विचार से रखे गये नजरबन्दों के सम्बन्ध में कोई भी जात प्रकाशित करने से पूर्व उसे संसर के लिए अवश्य उपिरंशत किया जाय। इस तरह जबकि न्यायालय में एक मामला विचाराधीन था, उसी समय सरकार ने उसके सम्बन्ध में दो दण्डात्मक कार्य किये। शासन-सम्बन्धी अधिकारियों को इन दो आदेशों के कारण अदालत में होने वाली कार्रवाई एक प्रकार से ज्यर्थ हो गई थी।

इससे स्वष्ट है कि राजनीविज्ञों की तुत्तना में नोंकरशाही के हथियार श्रधिक तीच्या थे।
यह बात इसिंबए श्रोर भी थी, कि युद्ध में समाचार पत्र बिटेन के ममर्थक थे श्रीर सिंबनय
श्रवज्ञा श्रान्दोत्तन को उन्होंने श्रधिक महत्व नहीं दिया था, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि
समाचार पत्र श्रान्दोत्तन के सिलसिले में होने बाली नेताश्रों की गिरफ्वारियों का जोरदार विरोध
का रहे थे।

वस्वई सरकार ने 'बाम्बे सेंटीनेल' के सपादक पर 'सेंटीनेल' को बन्द करने का हुवम तामील किया। हुनम इस प्रकार था "चू कि ब्रिटिंग भारत की सुरक्षा तथा उत्तमवायूर्वक युद्ध-सचालन के लिए इसकी प्रावश्यकता है, इसलिए वम्बई सरकार भारत रचा विधान की जारा ४१ के अनुसार 'बान्धे सेंटीनेल' के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाती है।"

बगाल में समाचार पत्र सलाइकार सिमिति नयम्बर, १६४० में स्थापित कर दी गई थी।
परन्तु ऐमे बहुत-से मामले हुए जिनमें उससे सलाह लिये बिना ही श्रिधिकारियों ने कार्य किया।
प्रधानमन्त्री ने बताया कि १६ मामलों में सिमिति से सलाह लिये विना ही कार्रवाई की गई।
ए मामलों में कार्रवाई प्रान्तीय समाचार पत्र सलाहकार सिमिति की सलाह से की गई। इनमें
४ में सिमिति ने कार्रवाई करने की सिफारिश की थी श्रीर २ में उसकी सलाह के विरुद्ध काम

किया गया था। पद्दते रे सेंसर कराने के २, जमानत की जन्ती का १, सम्पादक, मुझ्क व प्रकाशक को दण्ड देने का १ तथा किसी विशेष श्रंक की सभी प्रतियों की जन्ती का १ हुन्म निकाला गया।

समाचार पत्रों का प्रकाशन कुछ समय के जिए वन्द करने के सात छाटेश निकाले गये। इनमें से सिर्फ एक मामला समिति के सामने उपस्थित किया गया छोर उसमें समिति की सिफा-रिश के विरुद्ध कार्रवाई की गई। समाचारों का पहले से संसर कराने के छादेश चार मामलों में निकाले गये। इनमें से दो मामलों में कार्रवाई समिति की सजाह से छोर एक मामले में उसकी सजाह के विरुद्ध की गई। यह कार्रवाई पहले से संसर कराने का छादेश जारी करना, जमानत जन्त करना, सम्पादक, सुद्रक व प्रकाशक पर सुकहमा चलाना, पत्र को छस्थायी रूप से बन्द कर देना, पत्र की प्रतियों को जन्त वर जेना छोर छापेखाने के माजिक पर सुकहमा चलाना छादि भी।

इस प्रकार स्पाट है कि सरकार न सम्पादक सम्मेजन में निरन्तर सघर होता रहा।
१६४४ में सेंसर के प्रश्न को जेक्स सम्मेजन व सेकेटरियेट में उम्र निवाद उत्पन्न हो गया,
जिसमं सेकेटरियट ने यद्दी मत महण किया कि सैनिक-सुरचा के निवार को राजनीतिक न श्रन्य
निवारों से प्रथक करना प्राय श्रसम्भन है। शिकायत की गई कि सम्पादक सम्मेजन द्वारा
स्थापित सजाह सम्बन्धी न्यवस्था का प्रान्तीय सरकारों ने प्रा जाम नहीं उठाया। इसके ज़वाब
में कहा गया कि इस न्यवस्था से सहायता नहीं प्राप्त हुई। इस प्रकार सामेजन एक स्थानीय
बोर्ड की स्थिति में श्रागया, जिससे सरकार चाहे तो सजाह ले गा न ले श्रीर चाहे तो उसकी
राय की उपेचा ही कर दे।

समाचारों के सेंसर का यह विवाद १४ श्रागस्त, १६४४ को युद्ध समाप्त होने के कारण ज्ञास हो गया। भारत सरकार के चीफ प्रेस एडवाइजर ने एक श्रादेश निकाल कर कहा कि समाचारपत्रों को ''सलाह देना'' श्रव श्रोर श्रावश्यक नहीं रह गया है।

## प्रचार

प्रत्येक प्रकार के सवर्ष में, वह चाहे युद्ध हो या राजनीविक विप्रह, शत्रु की शक्ति व आसविश्वास की भावना को घटाने का प्रयस्न किया जाता है। कोई सेना युद्ध लेत्र में सफेद मंडा लगा
कर श्राह्म-समर्पण सिर्फ उसी हाजत में करती है जब श्रपनी शक्ति घट जाय या शत्रु की शक्ति
का श्रनुमान श्रिषक होने के कारण साहस व शहम-विश्वास उसके हाथ से जाने लगे । शत्रु
की भावना पर प्रचार के द्वारा विजय पाई जाती है। यह प्रचार हमेशा या घहुधा सस्य नहीं
होता या सिर्फ श्रर्द्ध-सस्य होता है। यह रणनीवि भारत व विटेन के बीच होने वाले राजनीविक
सवष में भी उसी प्रकार काम में लाई जा सकती है जिस प्रकार पहले व दूसरे महायुद्धों में
उसका प्रयोग किया जा चुका है। इस नये प्रकार के सवय का उद्देश, जैसाकि लेखक अश्वाचिबावद
सक्तीन का मन है, श्रमनो स्थित तथा उद्दश्य के प्रवय में सपार के लोकपत का समर्थन प्राप्त
करता होता है। इसमें युद्ध लेश मानव विचारवारा होती है। जेखक के शब्दों में ''कोई राष्ट्र
मानसिक सत्ता पर सवष हसिलए करता है जिससे शत्रु को विश्वास हो सके कि वह जीत नहीं
सकता तथा शेष ससार को विश्वास हो जाय कि वह खुद हो जीत सकता है वही जीतेगा, उसी
को जीतना चाहिए श्रीर उसे विजय में सबकी सहायता प्राप्त होनी चाहिए।''

कोष-सम्रद्द करने वाले विद्वान कोषकार भी किस प्रकार प्रचार के शिकार हो सक्ते हैं यह पंतिवन पीलिटिकल डिक्शनरी में कांग्रेस शब्द के दिये हुए अर्थ से प्रकट है। "कांग्रेस सुख्यत. हिन्दुओं की सस्था है, जिसमें कुछ सुस्लिम कार्यकर्ता भी हैं और नेतृस्व ब्राह्मणों के हाथ में हैं।" श्रज्ञान श्रथवा गलतबयानी किस हद तक पहुँच सकती है, यह समक्त के वाहर की बात है। मारत की जनता को श्रदालती, रजिस्ट्रो के दफ्तरों या रेलवे—स्टेशनों पर निरतर उनको जाति का समस्या दिलाया जाता रहा है। स्टेशनों पर तो विभिन्न जातियों व सम्प्रदायों के लिए श्री श्रज्ञान श्रज्ञान भोजनालय भी हैं।

यदि श्राप कांग्रेस कार्य-समिति पर ही दृष्टि ढार्जे तो प्रकट होगा कि १४ में से ४ व्यक्ति

मुन्यतमान हैं। एक ऐसी स्त्री है, जिनके पिता ऐक सुमित्स ब्राह्मण थे श्रीर ब्राह्मण-कृत्व में जन्म

लेकर भी जिन्होंने एक श्रवाह्मण से विवाह किया है। दूसरे सदस्य बिहार के एक कायस्य हैं।

एक श्रव्य सज्जन बगाल के कायस्य हैं। तीन स्त्री हैं। एक विनया (श्रव्याल) हैं। एक पट्टीदार

(क्र्यक्र) हैं। तीन ब्राह्मण हैं, जिनमें सब-के सब एक-दूसरे के साथ तथा हरिजनों के साथ बँठ

कर भीजन करते हैं। कांग्रेस में जोग एक दूसरे की जाति की परवाह नहीं करते। यदि कुछ

कांग्रेसी प्रधानमंत्री ब्राह्मण हैं तो लोकतत्रवाद में उन्हें श्रपने पद से विचत कैसे किया जा

सक्ता है।

गोकि अमरीका व इंग्लैंड दोनों में भारत के पत्त में प्रचार होता रहा है फिर भी ऐसे सवाददाताओं की कभी नहीं रही जो लम्बी सफर करके मारत श्राये हैं श्रोर यहासे उन्होंने ब्रिटेन व अमरीका में विरोधी प्रचार किया है श्रीर यह सब उन्होंने ब्रिटिश श्रिधकारियों की श्रावमगत में किया है। जब-जब भारत में राष्ट्रीय श्रान्दोलन ने सिर उठाया है। इस देश में विदेशी पत्रकारों का जमघट हो गया है श्रीर १६४२-४३ में तो यह जमघट खासतीर पर वड़ गया था। ऐसे ही विदेशी पत्रकारों में एक ये श्री वेवर्जी निकोजस जिन्होंने भारत में श्राने से पहले ही इस देश में श्रपनी इस घोषणा-द्वारा धूम मचा दी थी कि "मैं भारतीय परिस्थितियों का निष्युत्त अध्ययन करने आ रहा हैं।" पहुँचते ही उन्होंने वाहसराय के जिए तुमार बाधना शुरू कर दिया कि उन्हें कितना परिश्रम पहला है। श्रापने यह भी बताया कि वाहसराय के महल में संग-मरमर की कितनी प्रज्ञरता है श्रीर साज-सामान कैसा है श्रीर साथ ही यह मत भी प्रकट किया कि भारत जैसे पूर्वी देश की जनता में अमेजोंके प्रति सम्मान व आतक के भाव भरनेके लिए यह सब्आवस्यक था। साथ ही श्रापने भारतीय पाठकों को यह भी बताया कि "इग्लैंड में ५० व्यक्तियों के पी छे एक को भी यह जानकारी नहीं है कि भारत में कितने लोग जेलों में बद हैं। वे यह महसूस नहीं करते श्रीर यह एक बड़ी खेदजनक बात है।" इंग्लेंड के सम्बन्ध में श्रापने सुचित किया कि वहा साधारण जनता में क्रान्ति हो चुकी है, लेकिन सम्मानित वर्ग उसे यह सज्ञा दहीं देना चाहते। जहा तक मारत का सम्बन्ध है, साम्राज्य की पुरानी विचारधारा मर चुकी है । ब्रिटिश जनता यह भी महसूस करती है कि मारत को स्वाधीनता मिलनी चाहिए, किन्तु भारतीय लोकमत में परस्पर विरोधी वर्ग को देखकर वह दुविधा में पह जाती है, खासकर ऐसी हालत में जबकि स्टाबिन श्रीर चर्चिब जंसे विरोधियों के सम्मिलन जैसे चमरकार ही चुके हैं। तभी उन्हें श्रवरज होता है कि गांधी व जिसा मितकर एक क्यों नहीं हो जाते । मई के श्रंत में जो घटनाएं हुई श्रीर जिनसे महात्मा गाधी को जि॰ जिन्ना से मिलने की हब्छा प्रकट हुई, उनसे यह भी पता चल गया कि विटिश सरकार यह भेंट नहीं होने देना चाहती और साथ ही मि॰ जिल्ला के श्रमद्रतापूर्ण उत्तर से भी इंग्लैंड के वेविलियों व स्मिथों को भली प्रकार उत्तर मिळ जाता है कि दोनों महानुभावों की भेंट में सबसे बड़ी बाधा क्या थी।

'सहे क्रांनिकल' को भेजे गये एक विवरण में श्रो धेवलीं निकोलस ने भारत के सम्बन्ध में कहा--

"िकर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत की वर्तमान परिस्थिति श्रसा-मियक है। यह श्राप वाइसराय के भवन में पहुँचकर श्रीर उसकी समस्त पृष्टिभूमि को ध्यान में रखकर श्रनुभव करते हैं। यह पृष्टभूमि प्राचीन रीति-रिवाज श्रीर पूर्वी तक्षक-भइक की है, जिमे देश के निरङ्श शासकों ने उसकी करोड़ों जनता की श्रांखों में चकाचौंध पैदा करने के लिए बनाये रखा है। इससे तर्क का गला घुट जाता है। नई दिल्ली इस चिश्र के श्रनुरूप है। पुरानी महान् परम्परा कायम रखी गई है। हाइट हाऊस की सादगी वरती जाना यहा मजाक जान पढ़ेगा। उसे देखकर हिन्दू हँसेंगे। मुसलमान घृणा करेंगे। नरेश इसे पागलपन कहेंगे।"

इसका जोरदार उत्तर मार्गरेट पोप ने निम्न शब्दों में दिया---

''मैं नहीं कह सकती कि श्री बेवर्जी निकीन्नस को यह किसने मुक्ताया कि भारत में उन्हें सफनता मिनेगी। जदन के समाचारपत्रों में वे जो कुछ जिख रहे हैं उससे जेकर ताजमहत्त होटल के उनके ब्याख्यान तक से मैं तो यही श्रंदाज जगा पाई हूँ कि उन्हें यहा प्रचार करने के लिए भेजा

गया है। नहीं तो उनके जैसा हृष्टपुष्ट युवक को इंग्लैंड मे भारत क्यों त्राने दिया जाता थार भारत में 'दौरा' करने के लिए त्राजाद छोड़ दिया जाता । ताजमहल होटलमें 'राष्ट्रीय सेवा' के श्राटेश को लापरवाही से फेंक देने की जो मनोरजक घटना हुई है उससे यह सदेह घटने के बजाय बढ़ ही गया है। हाल से बाहर जाते वक्त ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि श्राखिर ये क्या करने जा रहे हैं। मै तो यही कहना चाहती हू कि श्री वेवर्ली निकोलस पत्रकारी करें या प्रचार--इससे छनके श्रपने तथा जिस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का टावा वे करते हैं, उसके सम्मान के प्रति धव्या ही लगेगा। मैं तो उन्हें यही सलाह दुंगी कि छिधिक हानि होने से पहले ही उन्हें प्रथम उपलब्ध वायुयान द्वारा इस देश से चले जाना चाहिए। श्री निकोलस, ध्यान रिखये कि यह कोई जोशीला भारतीय नहीं चित्रक उन्हींके देश की एक ऐसी स्त्री कह रही है जिसका चमडा उन्हींके जैसा रवेत है। यह ठीक है कि सुके वाइसराय-भवन को निकट से देखने का श्रवसर नहीं मिला श्रीर न मैं ताजमहल होटल में ही योल पाई हूँ श्रीर न श्रमुविधाजनक प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैंने बहानेवाजी ही की है। परन्तु मैंने भारत में गम्भीर जांच-पहताज की है। मैंने दिख्छी के वाइसराय-भवन की श्रपेता कुछ श्रधिक महत्वपूर्ण चीजों को देला है श्रीर यह रवामाविक है कि मैं कुछ ऐसी बातें जान गई हूं जिनसे श्री निकीलय अनजान हैं। उदाहरण के लिए, भारतीयों की उनकी श्रपनी समस्यामों के मम्बन्ध में उपदेश देश्वर मूर्ख न बनने की बात मैं जान गई हू, जैस कि वे किसी कॉलेज की प्रथम कचा के विद्यार्थी हों। इन कारणों से श्री निकोल्स को मेरी सलाइ मानकर तुरन्त भारत से चले जाना चाहिए।

"यदि उनकी ताजवाली सभा भाषण की दृष्टि से असफल यी वो उनका 'सडै कॉ निकल' वाला लेख तो पत्रकारी की दृष्टि से एक लांछन है । भारत की भूमि पर पैर रखने के समय से श्रमेज पत्रकारों की दमपूर्ण रोजी के सम्बन्ध में मुक्तमे शिकायत की जाती रही है श्रीर श्री निको-त्तस का लेख तो सीमा का श्रतिक्रमण कर गया है। श्रधिकाश भारतीयों ने, पढ़ने की तो दूर रही, उनकी पुस्तकों के बारे में सुना तक नहीं है और उनके लिए यह विश्वास तक करना कठिन होगा कि दे पत्रकार नहीं यदिक कहानीकार हैं। इधर हाल में वाइसराय-भवन की तहक-भड़क के सबन्ध में उन्होंने जो साहित्यिक छटा दिखाई है उसके सबन्ध में भारतीय यह नहीं सोच सकते कि यह उनकी करपराशक्ति का परिणाम है, बरिक वे वो उसे बौद्धिक बेईमानी ही समसेंगे । मेरी तरह श्री निकोत्तस भी जानते हैं कि वाइसराय का वेतन इन्लैंड के प्रधानमन्त्री की श्रपेता दुगुना है । लेकिन मुक्ते शक है कि वे जानते हैं या नहीं कि 'वकाचौंध में आने वाली' जनता की श्रीसत आय र पाँड वार्षिक से भी कम है । श्री निकोज्ञस ने भारत को बिटिश म्युजियम कहा है, जैकिन म्याजियम यह उसी सीमा तक है जिसलक श्रंप्रेजों का संबन्ध है। इस म्युजियम की दर्शनीय वस्तुए पहले तो वह वाइसरायी तड़क-भड़क है जिसे श्री निकोलस पसद करते हैं, श्रीर दूसरे वह पतनो-न्मस्य साम्राज्यवादी शासन-श्यवस्था है जिसे वैध सरकार का नाम दिया जाता है। श्राधनिक भार-तीय विचार-धारा में साम्राज्यवाद मर चुका है श्रीर वह यहा फिर नहीं पनप सकता । लेकिन इग्लैंड में साम्राज्यवाद मरा नहीं है । वह अभी तक एमरी व उनके साथियों के मस्तिष्क में बना हुआ है। श्री निकोन्नस चाहें जो सममें, जाद-द्वारा भी भारत को बिटिश म्युजियम से बदनकर सग-िंत राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता । भारतीय जादू में यकीन नहीं करते । उनका विश्वास जनता की, जनता के द्वारा श्रीर जनता के लिए सरकार कायम करने में है, जैसाकि मुक्ते दिखाई दिया है। उनका विश्वास अपने उस नेता पर है जो जेल में पड़ा है। भारतीय जनता विटिश राज को

प्राधिनिक भारत का सपसे बहा ऐतिहामिक विरोधाभाष मानती है। उसका विश्वास है कि स्वाधीनता उसका जन्मिन प्रधिकार है और वह उसे प्राप्त करके रहेगी। उसका ग्रमेजों के प्रचार श्रीर उनकी मिथ्यावादिता में तिनक भी विश्वास नहीं है श्रीर सुक्ते खेद है कि वे श्री वेवर्जी निको- जल की बात का भी विश्वास नहीं करते।

''दोनों देशों के लिए, श्री निकोलस, घर चापस जाइये श्रीर यात्रा सबन्धी कोई दूसरी पुस्तक लिखिये। याद रिखये कि 'घर' जैसी जगह श्रीर कोई नहीं होती।''

श्री वेवलीं निकोलस ने भारत के सवन्ध में एक पुस्तक 'वर्धिक्ट श्रान हं खिया' लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने कहा था.--

''गाधीजी की सत्य के प्रति श्रास्य। नहीं है।'

''हिन्दू-धर्म का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है।"

"भारतीय पत्रकार सूर्ख होते हैं।"

"भारत में सची कला का श्रभाव है।"

''मारतीय समाचारपत्र श्रफवाह, दुर्मावना तथा, श्रज्ञान का गडबड़ घौटाला होते हैं।''

इन बातों से दम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि इंग्लैंड से कला सम्बन्धी रुचि से दीन एक मूर्ख किस प्रकार श्रफवाह, हुर्भावना तथा श्रज्ञान का गड़बड़ छोटाला एकत्र कर ले गया श्रीर •उसे ऐतिहासिक श्राधार के बिना ही सत्य के रूप में प्रकाशित किया।

श्रव इम उन विदेशी पत्रकारों की चर्चा करते हैं जो भारत में रहकर सहय पर प्रकाश डोजने के लिए सचेष्ट रहे हैं। सबसे पहिले इम दो महिला पत्रकारों की चर्चा करंगे। इनमें पहलो मागरेट पोप हैं, जिनका उद्धरण इम जपर दे चुके हैं। दूसरी हैं सोनिया तोमारा। मार्गरेट पोप ने बताया है कि वे इग्लैंड में सहय पर प्रकाश ढालने में क्यों श्रसमर्थ हैं —

''वस्बई पहुचने के समय से सैंकड़ों व्यक्ति सुक्तसे कह चुके हैं कि जब श्राप भारत के सम्बन्ध में सत्य से प्रवगत हैं तो लिखकर इंग्लैंड क्यों नहीं भेजतीं ? हा, सुके विश्वास है । कि मैं सत्य से श्रवगत हूँ। परन्तु खुद जानना श्रीर युद्ध के समय दूसरों की बताना ये दो िमन्न बात हैं। में एक राष्ट्र की हूं चौर आप दूसरे राष्ट्र के हैं, किन्तु इससे कोई अतर नहीं पहता । मारत-सम्बन्धी यथार्थ स्थिति की सूचना देने के बारे में इंग्लैंड से कोई रिआयत नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में प्रतिवन्ध हैं। मैं भारत में दो मान काम कर चुकी हूँ। मैं ऐसी वार्त देख श्रीर कर चुकी हैं जिन्हें देखने व करने की दिम्मत श्रधिकाश विदेशी पत्रकार दस सात में भी न करेंगे । मैं शासन-व्यवस्था के भीतर व वाहर रहकर काम कर चुकी हूं। परन्तु मैं हमेशा ही साम्राज्यवाद के बिलाफ काम करती रही हूं। मैं ऐसे स्थानों व पदों से जरूर हट गई हूं, जिनके कारण तथ्यों की जानकारी के एमवन्ध में मेरे अनुसधानों में बाधा पड़ी है, और वह भी ऐसे तथ्यों के सम्बन्ध में जिन्हें मेरे श्रिधिकांश साथी या तो छोड़ देते हैं या जिन्हें वे विकृत रूप में संसार के सामने उपस्थित करते हैं। परन्त इन साथियों को मेरी तुलाना में एक सुविधा प्राप्त है । उनके लिखे हुए विवरण जाला न्यक्ति पढ़ते हैं और जो भी कुछ ने कहते हैं उस पर ये जालों पाठक विश्वास कर जेते हैं। जो कुछ वे लिखते हैं उसे उनके उच्च श्रधिकारी पसद करते हैं और सेंसर वाले भी उसे पसद करते हैं। श्रीर मैं ? मैं जानती हु कि भारत के सम्यन्ध में मेरा वही दृष्टिकीया है जो फासिस्टों के एक सच्चे विरोधी का होना चाहिए। इसे मैं सिद्ध कर सकती हू । परन्तु श्रपने विचारों की मैं चाहे जहा प्रकट नहीं कर सकती। यदि मैं भारत में श्रंमेजों के सामने उन विचारों को मकट करती ह तो वे विश्वास नहीं करते, परन्तु द्दागकांग से बर्मा तक हन्होंने किसी नई बात पर यकीन नहीं किया। यदि मैं जे जों से बाहर वाले भारतीयों से कहती हू तो वे अपने मुँद छिपाते हैं। वे जानते हैं कि जो कुछ मैं कहती हू सत्य है, किन्तु वे इस खत्य को सुनना नहीं चाहते। श्रंग्रेजों में श्रभिमान भने ही हो; किन्तु जो भारतीय उनके साथ सहयोग करते हैं उनमें दुर्भावना होती है।"

भारतीय स्वाधीनता की जहाई के दोरान में हुए राजनीविक श्रह्मे तथा कामेस के विरुद श्रमेजों का प्रचार समय-समय पर विभिन्न रूप प्रहण करता रहा है। भारतीय परिस्थिति के विषय में जो समीचाए प्रकाशित हुई उनमें जितनो दिबवस्यी समाचारपत्रों ने जो उससे कम दिवचस्यी सरकार ने नहीं ली । सर वेर्लेटाइन शिरोज तथा उनके विरुद्ध जोकमान्य विजक ने इंग्लैंड में मान हानि का जो सुकदमा चलाया था वह होमरूल आन्दोलन व उससे पहले की एक चिरस्मरणीय घटना है। १६३० के नमक-सत्याग्रह के समय श्री स्त्रोक्षोम्ब भारत श्राये थे। १६३२-३३ में गाधी-इरविन सममौता भग होने पर जो दुवारा सत्याग्रह शुरू किया गया उस समय एक मजदूर दल की समिति भारत आई थी, जिसको सदस्या कुमारी विहिंग्सन भी थीं। लुई फिशर, एडगर स्नो,स्टीब, सोनिया टामारा, मार्गरेट पोप झौर रेडियम बाला मंडम क्यूरी की पुत्री कुमारी क्यूरी जैसे किवने ही पत्र-प्रतिनिधि स्वय भी भारत आये थे। 'न्यूज कॉ निकल,' 'सडे डिस्पैच' व बंसडे कॉ निकल' के श्रवावा भारत को इन सवाददाता श्रों-द्वारा लिखे विवरण पढ़ने को नहीं मिले । परन्तु इन पत्र-प्रतिनिधियों में एक लुई फिशर ऐसे थे, जिन्होंने भारत से वापस जाने पर श्रमरीका में श्राक्षर्यजनक कार्य किया । इन्होंने पत्रो में भारत के सम्बन्ध में लेख जिले श्रीर व्याख्यान दिये । श्रपने लेखों पर रोक लगने से पूर्व उन्होंने समसे मंद्रस्वपूर्ण कार्य सानफ्रानिस्की में एक व्याख्यान देकर किया, जिसका पूरा विवरण मई, १६४३ में भारत के कुछ दैनिक पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इससे नौकर-शाही के धेर्य का श्रत हो गया श्रीर निटिश मारत में लुई फिशर के लेख या भाषण प्रकाशित करने पर रोक लगा दो गई। यह घादेश पुस्तक में भ्रन्यत्र दिया हुआ है।

लुई फिशर के लेखों व भाषणों के भारत में प्रकाशित होने पर यह प्रतिवध लगना एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि १६४२ में एक सभा में भाषण करते हुए उन्होंने मारत में समाचार पत्नों की दी हुई स्वाधीनता पर श्राश्चर्य प्रकट किया था। श्रापने कहा था कि "सरकार व सरकारी उपायों की इतनी श्राबोचना श्रीर कहीं नहीं होने दी जाती।"

परन्तु इस आदेश से न्याय का भी गला वांटा गया है । भारतीय समावारपत्रों को छुई फिशर के लेख व भाषण न छापने का आदेश देकर सरकार ने उस समकीते की भग किया, जो उसने अलिख मारतीय समावारपत्र सम्पादक सम्मेलन से किया था और जिसे मानने के लिए सम्मेलन के सदस्य राजी हो गये थे । अतिवन्ध दूसरे शब्दों में पहले से संयर कराने की आजा देना था। सरकार तथा सम्पादकों के सम्बन्ध युद्ध-प्रयस्नों में बाधा न डालने की एक बात पर निर्भर थे। जहांतक समावारपत्रों का सम्बन्ध था उन्हें युद्ध-प्रयस्न में बाधा न डालनी चाहिए और उधर सरकार की पहले से सेंसर करने की प्रणाली लागू न करनी चाहिए । सरकार ने म अगस्त के बाद के तथ्य-सम्बन्धी समावारों पर प्रतिवध लगाने का जो प्रयस्न किया था उसका सम्मेलन ने आरम्भ में ही खास्मा कर दिया था। उसके प्रस्ताव का इससे सम्बन्ध रखने वाला अश नी चे दिया जाता है।

'सम्मेलन पहले से सेंसर करने की प्रथा के विरुद्ध है । समाचारपत्र पहले किसी जाच के विना सामूहिक श्रान्दोलन तथा उपदवों के निष्पत्त विवरण प्रकाशित करने को स्वतन्न रहने चाहिए। लेकिन सम्मेलन यह श्रावश्यक सममता है कि सम्पादकों को ऐसे विवरण प्रकाशित करने में संयम से काम लेना चाहिए और कोई ऐसे विवरण न प्रकाशित करने चाहिए जिनसे जनता को विश्वसा-तमक कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता हो या जिनसे गैर-कान्नी कार्य के लिए सुमान या श्रादेश मिलते हों श्रथवा जो पुलिस, सेना या श्रन्य सरकारी कर्मचारियों-हारा श्रिषकारों के दुरुपयोग या श्रत्यधिक प्रयोग या नजरबदों व दूसरे केंदियों के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में निराधार या श्रिल-रंजित विवरण हों और जिनसे जनता में सुरचा की भावना कायम होने में वाधा पडती हो । यह जो साधारण नीति निर्धारित की गई है, इसे जानव्यक्तर भंग करने वाले समाचारपत्र के विरुद्ध प्रान्तीय सरकारें श्रपने यहा की प्रान्तीय समाचारपत्र सलाहकार-समिति की सलाह से कार्रवाई करेंगी।"

श्री जी॰ एल॰ मेहता श्रतर्राष्ट्रीय कारवार सम्मेलन के श्राधिवेशन में शरीक होने के लिए मारतीय प्रतिनिधि मंदल के उप-नेता होकर श्रमरीका गये थे। श्रापने बताया कि श्रमरीका में भारत के हाष्ट्रीय श्राव्दोलन झोर खासकर कांग्रेस के विरुद्ध काफी प्रचार हो रहा है, श्रापने कहा—'श्रमरीकी जनता की भारतीय श्राकाचाओं के प्रति सहानुभूति हैं, किन्तु भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध में उनकी जानकारी श्रधिक नहीं हैं। श्रमरीका की श्रधिकाश जनता की भारत में दिलचरित्र हैं, किन्तु वे उसके बारे में जानते कुछ नहीं हैं। भारत के विषय में जानकारी की सचमुच कभी है। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति भी जो भारत के लिए काम करते रहते हें, जैसे पर्ल धक, श्री वानश (पर्ल बक के पति), लुई फिशर, श्री लिन यूतंन, श्री नार्मन टॉमस ( जो समाजवादियों की तरफ से श्रमरीका के राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे) ने कहा कि उन्हें खुद मारत के सम्बन्ध में बहुत कम सूचनाए मिजती हैं।

"यह भी हुर्माग्य की बात है कि भारतीय पुर्जेट जनरत का वाशिगटन वाला कार्यालय विटिश दूतावास की शाखा की तरह काम करता है। कार्यालय भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन, और विशेषकर कांग्रेस कें विरुद्ध निरतर नीचतापूर्ण प्रचार करता रहता है। ब्रिटिश सरकार भारत के विरुद्ध प्रचार में जो लाखों पाँड खर्च करती है टसके अलावा भारत सरकार भी लाखों रुपये खर्च करती है। इस प्रचार से अमरीकी जनता में भारत की हालत व आकाचाओं के बारे में अम फैलता है। जैसाकि सभी जानते हैं, भारत व इंग्लैंड से अमरीका के लिए प्रचारक भेजे जाते हैं। कुछ ही समय पहले खबर मिली थी कि भी बेवलीं निकोलस अमरीका आने वाले हैं या सम्भवत. वहां पहुँच कर उन्होंने अपना दौरा आरम्म भी कर दिया है।

"यह प्रचार करने के लिए कि भारतीय अनैक्य ही उसकी आज़ादी की राह का रोहा है और कांग्रेस व गाधीजी धुरीराष्ट्रों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, बीसियों न्याख्यानदाताओं से काम विया जाता है और कितना ही साहित्य देश भर में वितरित किया जाता है।

"रेडियो पर भारत के सम्बन्ध में लुई फिशर तथा मिटिश दूतावास के एक अधिकारी सर फ्रेडिरिक पकल के मध्य तथा एक तरफ श्री नार्मय टॉमस व सिनेटर सेवर श्रीर दूसरी तरफ सर फ्रेडिरिक पकल में विवाद हो जुके है। यदि हिन्दुस्तान में संवादों की काट-छांट सिर्फ सैनिक कारगों से होती है तो इन विवादों की टाइप की हुई प्रतिनिधिया भारत में प्रकाशित की जायं वाकि भारतीय जनता जान श्रके कि श्रमरीका में कैसा प्रचार हो रहा है।

"भारतीय एजेंट-जनरत्त के कार्यात्वय की दिवाचस्पी यहां छाने वाले भारतीय यात्रियों व विद्यार्थियों पर नजर रखने में जितनी श्रधिक है अतनी अनका सम्पर्क श्रमरीका की जनता से कायम करने में नहीं है। इसकी तुलना में भारत की राष्ट्रीय संख्याओं की तरफ से प्रकाशन की स्यवस्था कम प्रभावद्दीन है श्रीर उसके साधन भी सीमित हैं। डा॰ सैयद हुसैन, श्री जे॰ जे॰ सिह, श्री श्रन्पसिंह, श्री कृष्णताल श्रीधराणी व प्रन्य भारतीय राष्ट्रीय श्रादोलन के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करने व भारतीय दृष्टिकोण को उपस्थित करने के लिए यथाशक्ति श्रयत्न कर रहे हैं। न्यूयार्क में एक भारतीय न्यापार-महत्त भी है, किन्त उसके भी साधन सीमित है।

"श्रमरीका में जो सस्थाए काम कर रही हैं उनकी शक्ति बढ़ाने तथा उनतक पर्याप्त स्चानाए पहुँचाने की श्रावश्यकता है। श्री जे० जे० मिह कई श्रमरीकियों के सहयोग मे श्रमरीका इिंद्या लीग को चला रहे हैं श्रीर साथ ही वे भारतीयों के श्रमरीका श्राकर बसने से प्रतिवध को हटवाने का प्रवध कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक विल श्रमरीका की कांग्रेस में उपस्थित किया जाने वाला है। डा० श्रन्पसिंह श्रीर उनके साथियों ने वाश्गिटन में भारतीन स्वाधीनता की राष्ट्रीय-समिति कायम की हैं श्रीर वे 'वायस श्राफ इंडिया' नामक एक मासक पत्रिका भी चला रहे हैं। 'इंडिया लीग' एक बुलेटिन प्रकाशित करती हैं।

श्री मेहता ने आगे कहा, ''हमारे श्रितिनिधिमंडल के जाने से पूर्व मारत से जो भी श्रितिनिधिमंडल अमरीका गये थे वे सब-के सब सरकारी थे या सरकार-द्वारा नामजद किये गये थे। इसिलए यदि वे चाहते तो भी भारत की आर्थिक अवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टता व निर्भयता पूर्वक, विचार नहीं रख सकते थे।

"भारतीय दृष्टिकोण सबसे पहले विटेन बुद्स सम्मेलन में उपस्थित किया गया जिसमें गैर मरकारी सदस्य सर षयमुखम् चेट्टी व श्री ए० डी० श्राफ ही नहीं बिव्क भारत-सरकार के -स्रार्थ-सदस्य सर जर्मी रेजमैन तक ने स्टार्लिन पावने तथा देश की युद्ध के कारण हुई श्राधिक परिस्थित के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण प्रकट किया।

"श्रीमती विजयालयमी पंडित की यात्रा तथा प्रशान्त सम्पर्क सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति से भारतीय दृष्टिकीण को बच्च मिल सकता है और वहां हमारे मित्रों की शिक्त भी बढ़ सकती है। अमरीका में भारतीय सवादों के प्रकाशन के सम्बन्ध में एक सममौता हो जुका है फिर भी मैं यह मानता हूँ कि भारतीय कारबार प्रतिनिधि मंदल के कार्य का अमरीकी पत्रों में अच्छा प्रकाशन हुआ।

"मेरे लगभग छ सप्ताह के प्रवास में श्रमरीकी पत्रों में भारत के सम्बन्ध में शायद ही कोई ख़बर श्राई हो, सिवाय कुछ एकांकी ख़बरों के जो वाशिंगटन से भेजी गई थी, जहा भारत में सार्जेन्ट-योजना की निन्दा की जाती हैं श्रीर उसे खत्म करने का प्रयत्न किया जाता है, श्रमरीका में ख़बरें प्रकाशित की जाती हैं कि सरकार योजना को श्रमत में जा रही है। इसका उद्देश श्रमरीकी जनता को यह दिखाना है कि सरकार युद्धोत्तर पुनिमिण-कार्य तेजी कर रही है श्रीर भारतीय जनता का श्रीकाधिक कल्याण करता चाहती है।"

श्री मेहता ने बताया कि कतिपय शक्तियों के प्रभाव के कारण श्रीमती पहित के कार्य को श्रमरीकी पत्रों में काफी स्थान नहीं मिला।

फिलाडेनिफया के श्रम-सम्मेलन में भारतीय मिल-मालिकों का प्रतिनिधित्व श्री मुरुद्देरकर ने किया था। श्रापने पत्र प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में बताया कि श्रमरीका में भारतीय समस्याश्रों के सम्यन्ध विचित्र तरीके का प्रचार किया जाता है।

श्री मुख्देरकर ने कहा — "भारत ससार के राष्ट्रों में सम्मानपूर्ण स्थान पाने लिए जो सग्राम कर रहा है उसकी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करने की उत्कठा श्रमशीका के साधारण टैक्सी ड़ाह्बर से लेकर बड़े-से-बड़े उद्योगपति में दिखाई देती है। श्रमशिका में भारत की श्राकांचाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की जो इच्छा है इमकी पूर्ति भारत-सरकार व विटिश-परकार देश भर में प्रचार के द्वारा कर रही है। वह प्रचार भी ऐसा रहा है कि उसे देखते हुए सरकारों की प्रशंसा नहीं की जा सकती।

'मुक्ते कितनी ही बार न्यूयार्क के श्राधिक हलकों के प्रमुख ब्यक्तियों से भारतीय समस्याश्रों के विषय में बातचीत करने का श्रवसर मिल चुका है। उस प्रकार के प्रचार के प्रति विवेकशील तथा उच्च वर्ग के श्रमरीकी नागरिकों के जो विचार है उन्हें जानकर मेरा बहा मनोरंजन हुआ। परन्तु भारतीय गहारों को देश के एक छोर से दूसरे छोर तक "प्रसिद्ध पत्रकारों तथा सार्वजनिक जीवन में प्रमुख भारतीयों" के रूप में जिस प्रकार उपस्थित किया जाता है उस से देश की राजनी-तिक श्रवस्था के सम्बन्ध में सध्यम श्रेग्री के श्रमरीकी नागरिक श्रम में पह जाते हैं। मेरा ख़याल है कि भारत के रुपये से श्रमरीका में जो प्रचार हो रहा है और भारत की हालत के सम्बन्ध में श्रमरीकी जनता नमें जो श्रम फैलाया जा रहा है उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को जानकारी प्राप्त करने का श्रधिकार है।"

श्री मुन्हेरकर ने बताया कि श्रमरीका में ३०० ष्यक्ति दावतों तथा भोजों के श्रवसर पर ग्याख्यान देते फिरते हैं श्रीर इसमें से श्रधिकाश भारतीय हैं। श्री मुन्हेरकर ने बताया कि ये लोग भारत का जैया चित्र लींचते हैं उसकी एक कलक पूछे हुए प्रश्नों से मुक्ते मिल चुकी है। एक उल्ले-खनीय बात यह है कि इन न्याख्यानों का प्रवन्ध विटिश दूतावास के श्रिधकारियों-द्वारा किया जाता था।

हन न्याल्यानों में ऐसी वार्ते कही जाती हैं. जैसे भारत से छड़ेजों के चले छाने पर देश से ईसाई धर्म का नाम-निशान मिट जायगा। ऐसी वार्ते कहने से कम-से-कम महिलाओं में तो भार-तीयों के प्रति रोप की भावना फैल ही जाती है। दूसरी छाम बात यह कही जाती है कि छप्नेजों के चले छाने पर भारत में गृह युद्ध छिड़ जायगा, दिन्तु स्वाधीन होने के बाद स्वय छमरीका में गृह-युद्ध चला था इसलिए इस बात का छाधिक छसर नहीं होता।

श्री मुस्हेरकर ने श्रागे कहा, "ऐते वातावरण में श्रमरीका के श्रीधोगिक व श्रार्थिक हलके देश के श्रीधोगीकरण के सम्बन्ध में भारतीय उद्योगपतियों की विचारधारा के बारे में जब कोई सवाल उठाते थे तो उससे बड़ी राहत मिलतो थी। श्रमरीकी उद्योगपति युद्ध के बाद भारत को मशीनें व कारीगर भेजकर सहायता पहुँचाना चाहते हैं।

"जब अमरीकी पूँजीपतियों से कहा गया कि मारत के पास डालर-सम्बन्धी साधन थे, किन्तु ब्रिटिश सरकार ने उनका न्यय साम्राज्य के हित में कर दिया तो, उन्होंने उत्तर दिया कि युद्ध के बाद ब्रिटेन की श्रंतर्राष्ट्रीय श्राधिक जगत् में श्रपनी स्थित की रचा करने के जिए स्टिचेंग पावने की समस्या का, जो भारत ने श्रनेक कर्षों से जमा किया है, न्यायपूर्ण हज करना होगा।,"

डालर पावने की समस्या के न्यायपूर्ण हल के सम्बन्ध में आमरीका की सहानुमूति प्राप्त करना भारत के लिए बड़ी अच्छी यात है। यह सहानुमूति क्या रूप प्रहर्ण करेगी, यह अभी से बताना कठिन है, किन्तु ऐसा जान पहला है कि अमरीकी सरकार जिटेन पर इस बात के लिए जोर देगी कि वह भारत की उसके हिस्से के डालर उपलब्ध करे। यह डालर भारत के हिसाब में १६३६ से अबतक अनुकूल न्यापारिक सतुलन होने के कारण तथा अमरीकी सरकार-द्वारा भारतीय सरकार को उस सामान का अगतान करने के कारण लमा हो गये हैं जो भारत में रखी गई अमरीकी सेना के लिए दिया गया था। श्रमरीकी उद्योगपितयों से बातचीत करने के परिणामस्वरूप ज्ञात हुश्रा कि वे भारत को मोटर, वायुगान, जहाज, भारी रासायनिक पदार्थ, रासायनिक खाद तथा पेट्रोज की जगह काम में श्रानेवाते श्रन्नकोहज के उत्पादन के जिए मशीनें उपजब्ध करने को तैयार हैं। श्री मुक्हेरकर को श्रमरीका में बदे-बढे कारखानों के गुष्ट बनाने के विरुद्ध भावना दिखाई दी, जैसा गुष्ट तेज के उद्योग में है।

श्री सुरहेरकर ने बताया कि श्रमरीकी पूँजीपित भारत को पूँजी सम्बन्धी सहायता देने की मी तैयार हैं। यदि भारतीय श्रमरीका के श्रार्थिक साम्राज्य की सम्भावना से भयभीत हैं तो ७४ प्रतिशत पूँजी भारतीय श्रीर २४ प्रतिशत पूँजी श्रमरीकी बगाई जा सकती है। श्रापने यह भी कहा कि श्रमरीकी कारखानों में श्रभी कितनी ही उत्पादन शक्ति फाजतू पड़ी है हुई है, जिसके कारण युद्ध-सम्बन्धी श्रावश्यकताश्रों की पृति के बाद भी गैर सेनिक माग पूरी करने व निर्यात के लिए उत्पादन-कार्य हो सकता है।

भारतीय सेना के श्रमेज श्रफ्तसरों में 'श्रवर इहियन एम्पाइर' शीर्षक एक पुलिका प्रचारित की जा रही थी जिसका स्वतन्न मजदूर दल के मन्नी श्री फैनर ब्रेक्वे ने विरोध किया । श्रापने कहा, ''मेरा खयान है कि भारतीय सेना में काम करने के बिए जानेवाले श्रमेज श्रफतरों में 'श्रवर इहियन एम्पाइर' नामक जो पुलिका वितरित की जाती थी श्रौर जिसकी कुछ समय पूर्व मैं सार्वजिनिकरूप से श्रालोचना कर चुका हु, श्रव युद्ध कार्यालय द्वारा वापस ले जो गई है।

श्री टी० ए० रमन की 'रिपोर्ट झॉन इंग्डिया'

मारतीय इतिहास के सकटकाल (१६४२-४४) में भारत के सम्बन्ध में श्रनेक,पुस्तर्के प्रकाशित हुई। इनमें एक टी० ए० रमन की 'रिपोर्ट श्रॉन इण्डिया' थी। श्री रमन ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा के लिए भारत का दौरा कर रहे थे। उनकी पुस्तक की एक मनोरजक श्रालोचना 'न्यू रिपब्लिक' (१० जनवरी, १६४४-पृष्ठ ६०) में प्रकाशित हुई।

"भारत के सम्बन्ध में सर जान सीकी ने १=७० में जिला था— 'श्रधिक समय तक पराधीन रहना किसी देश के राष्ट्रीय पतन का एक सबसे महत्त्वपूर्ण कारण होता है।' यह निस्सदेह सत्य है। इसका सबसे ताजा उटाहरण टी० ए० रमन की 'रिपोर्ट श्रान इण्डिया' पुसक है जिलमें लेखक ने श्रपने राष्ट्र पर विदेशी प्रभुता के पत्त में सफाई उपस्थित की है (जरा कल्पना कीजिये कि जर्मनों से घन लेकर कोई फांसीसी एक ऐसी पुस्तक जिलें जिसमें श्रमत्यच रूपसे फांसीसी देशभक्तों की निन्दा की गई हो श्रीर फांस के जर्मन प्रभुत्व की प्रशसा की गई हो, भारतीय की हिए से देखा जाय तो यही टी० ए० रमन के कार्य की श्रमतियत है )। जेकिन सर जॉन के सिद्यान्त का एक दूसरा पहलू है, जिसकी उन्होंने उपेचा की थी। ऐसा कोई देश खुद भी, जो किसी टूसरे राष्ट्र को श्रपनी श्राधीनता में रखता है, राष्ट्रीय पतन से यच नहीं सकता। यह दु खद पुस्तक श्रावस्कोर्ड यूनियर्मिटी प्रेस ने प्रकाशित की है जो इसके श्रतिरिक्त सदा सम्मानपूर्ण रहा है। इसमें हमे दोहरे पतन की वृ श्राती है।"

### श्रमरीका के लिए प्रतिनिधि मडल

नवम्बर १६४६ में केन्द्रीय श्रसेम्बली में सरकार के विरुद्ध एक निन्दा का प्रस्ताव पास किया गया। यह प्रस्ताव श्रमरीका को भारत के युद्ध-प्रयक्तों के सम्बन्ध में न्याख्यान देने के लिए मार-तीयों का प्रतिनिधिमरदल भेजने के सम्बन्ध में था।

सारत का युद्ध-प्रयान एक मानी हुई बात थी फिर उसे सिद्ध करने के लिए चार राजमक्त

भारतीयों को श्रमरीका भेजने की जरूरत क्यों पड़ी ? भारत से जन खोर धन की सहायता के श्रांकड़े उपताब्ध थे श्रोर इन श्रांकड़ों के बावजूद देश में राजनीतिक श्रमंतीष के बादल घिर रहे थे। केन्द्रीय श्रमेग्वली के सदस्यों को श्राशङ्का थी कि प्रतिनिधि-मण्डल कहीं राजनीतिक शहेश्य से तो नहीं भेजा जा रहा। पहले प्रतिनिधि-मण्डल के नेता श्रीर बाद में एक सरकारी प्रवक्ता इस श्राशङ्का का खडन कर खुके थे। परन्तु भारत जानता था कि पहले दो मिशन श्रमरीका में कैसा दौरा कर रहे थे। इनमें से पहले मिशन में सर्व श्री एच० एस० एल० पोलक, एस० के० रेटलिफ श्रीर टी० ए० रमन थे श्रीर दूसरे में लवन स्थित भारतीय, हाई कमिशनर सर एस० रेंगनाथन थे। दोनों ही कामेस व उसकी राजनीतिक मांग के विरुद्ध भाषण कर रहे थे। यह भी ज्ञात होचुका था कि दोनों भार-तीय प्रतिनिधियों का खर्च भारत सरकार ही उठा रही थी।

वेन्द्रीय एसेम्बली के जो सदस्य निन्दा के प्रसाव के समर्थक थे वे इस कथन को सहन नहीं कर सके कि यह नया प्रतिनिधि-मण्डल, जिसमें सिर्फ भारतीय होंगे और उनकी संख्या ४ होगी, कोई राजनीतिक उद्देश्य लेकर नहीं ना रहा है। श्रत में १० कांग्रेसजनों की सहायता से, जो कांग्रेस के प्रसाव के विरुद्ध श्रसेम्बली में श्राकर बहस में श्ररीक हुए थे, यह प्रस्ताव पास हो गया। कांग्रेसी प्रतिनिधि श्री जो० वी० देशमुख ने बहस श्रारम्भ की थी। कांग्रेसियों की श्रसेम्बली में उपस्थित तथा निन्दा का प्रसाव पास हो जाने से कुछ इलकों में जो सत्येप हुशा था वह इस बात से फीका पड़ गया कि प्रतिनिधि-मण्डल उसी दिन इंग्लैंड को रचाना, हो रहा था। मंडल दो-दो सदस्यों के दो दलों में वट गया या श्रीर यह निश्चय हुशा था कि दोनों दल बारी बारी से इंग्लैंड व श्रमरीका का दौरा करेंगे।

प्रतिनिधि-मण्डल ने इंग्लैंड में जाते ही श्रपना प्रभाव सो दिया। उसे पहले ही दिन स्वीकार करना पड़ा कि केन्द्रीय श्रमेम्बली उसकी निन्दा का प्रसाव पास कर चुकी है श्रीर यह श्रमेम्बली में जनता का पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं करती। यदि प्रतिनिधित्व न करने वाली श्रमेम्बली ने ऐसा किया तो प्रतिनिधित्व करने वाली श्रमेम्बली न जाने क्या करती। श्रीर फिर उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि भारत के दो सबसे प्रमुख राजनीतिक दल युद्धप्रयत्नों के विरद्ध हैं। फिर प्रतिनिधि-मण्डल का लिस प्रतिनिधिन्मण्डल का निता सर प्रस्थ शर्मा ने कहा कि उम्र-से-उम्र कांग्रसजन भी जापान-विरोधी है श्रीर जापानियों की विजय की इच्छा गहीं करता। श्रापने यह भी कहा कि यदि गांधीजी व कांग्रसी नेवाशों को रिहाकर दिया जाय ता सममीता हो सकता है। इसका जदन में एक खंडन भी प्रकाशित किया गया।

प्रतिनिधि-मण्डल का वास्तिविक स्वरूप भी शीघ्र ही प्रकट हो गया। अपने पिछले कथन के बावजूद प्रतिनिधि मण्डल के सभी सदस्य एक एक करके राजनीति की दुखदल में फंस गये। भारत के उज्ज्वल मविष्य के सम्बन्ध में प्रतिनिधि मण्डल के नेता सर एस. शर्मा ने जो विचार प्रकट किये थे वे उन्हें भारत-मन्त्री कार्यालय के कहने पर धापस लेने पहे। श्री गिमाजुदीन ने कृटनीति का चोगा उतार कर खुले शब्दों में मान लिया कि दोनों प्रमुख राजनीतिक इल युद्ध-प्रयानों में भाग लेने के विरद्ध श्रपमा मत प्रकट कर खुके हैं। दिलल जातिया या हरिजनों की दुरयस्था के लिए श्री गियाजुदीन ने अंग्रेज़ों को ही दोषी टहराया। हरिजन नेता ने गुद्र भी कुछ ऐसी चार्ते वहीं, जो लन्दन की सभा में एकत्रित धाई॰ सी॰ एम॰ य धाई॰ ई॰ एस॰ के सदस्यों को स्विकर गहीं बर्गी। धापने कहा कि धपने १६० वर्ष के शामन-काल में हरिजनों की हालत के लिए धंपेज शासक ज़िन्मेदार हैं। प्रतिनिधि मण्डल ने 'साम्बद्धिक

निर्णय' का भी गुणागान किया; किन्तु इस बात का ध्यान नहीं रता कि गाधीजी के अनशन के ही कारण साम्प्रदायिक निर्णय में कान्तिकारी परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन को हरिजनों व श्री रें मज़े मैंकडानण्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इस परिवर्तन के कारण हरिजनों की जगभग १४१ सीटें मिर्ली, जबकि पहले उन्हें सिर्फ ७१ ही सीटें दी गई थीं। कांग्रेसी सरकारों तथा स्थानीय बोडों ने उन स्कूलों को आर्थिक सहायता देने से इन्कार कर दिया, जो अपने यहां अस्पृश्यता को कायम रखे हुए थे। कांग्रेस ने हरिजनों के धार्मिक मामले में इस्तचेप नहीं किया। सिख, मुस्लिम या ईसाई पथों में से जिस भी धर्म को प्रहण करने से उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार होने की आशा हो उसे प्रहण करने के लिए वे स्ववन्त्र थे। संयुक्तप्रान्त में हरिजनों का एक गाव-का-गांव सिख हो गया। परन्तु डा० अम्बेदकर ने जो यह प्रस्ताव किया कि हरिजनों को उसी धर्म में जाना चाहिए, जो उन्हें सबसे अच्छा आर्थिक व सामाजिक पद दे मके, उस पर विचार करके निर्णय करने की आज़ादी वो प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति माग ही सकता है। जहा तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, इरिजन हिन्दू धर्म के ही श्रंग माने गये श्रीर उन्हें निर्वाचित सस्थाओं में पृथक् व निश्चित प्रतिनिधित्व दिया गया और उनकी सामाजिक व शिक्षा सम्बन्धी अवस्था में सुधार के लिए योजनाए श्रमल में लाई गई।।

इस गैर-सरकारी प्रविनिधि मण्डल की श्रमरीकी शाला के सम्बन्ध में एक उपहासास्पद् पेचीदगी उरपन्न हो गई उसके श्रमरीका पहुँचने में देरी होने का यह कारण बताया गया कि सदस्यों के प्रवेश पत्र देर से पहुँचे। प्रवेश-पन्न उसी हालत में मिल सकते थे जबकि ज्याख्यान देने वालों को श्रमरीका की कम-से-कम दो सार्वजनिक सस्याओं से निमन्त्रण मिलता। भारत सरकार हन ज्याख्यानदाताओं में से प्रत्येक को ६०,००० रु० दे रही थी। यद्यपि उनके भेजे जाने की केन्द्रीय श्रसेम्बली निन्दा कर खुकी थी, फिर भी प्रस्ताव पास होने के दिन ही उन्हें भारत से रवाना कर दिया गया। प्रतिनिधि मण्डल व सरकार दोनों ही का दावा था कि सरकार की तरफ से खर्च मिलने के बावजूद प्रतिनिधि मण्डल गैर सरकारी ही है। इस विचित्र स्थिति के ही कारण प्रवेश-पत्र मिलने में देरी हुई।

बाद की घटनाओं से सर सुजतान श्रहमद का यह दावा गजत हो गया कि प्रतिनिधि मण्डल का सम्बन्ध सिर्फ भारत के युद्ध प्रयग्नों तक ही सीमित रहेगा। परन्तु ज्याख्यानदाता श्रथवा जनता दोनों में किसीने भी यह प्रतिबन्ध नहीं माना और श्रन्त में वह राजनीतिक प्रतिनिधि मण्डल ही प्रमाणित हुआ।

हंग्लेंड में श्री पुनरी ने कहा कि एक पीड़ी बाद मारतीय समस्या में ऐसा परिवर्तन हो जायेगा कि उसे पहिचाना भी न जा सकेगा। श्रापने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि स्वीकृत तेखकों व श्याख्यानदाताओं के द्वारा साम्राज्यवादियों के कट्टरपथी विचारों को ही श्रमरीका में प्रोत्साहन मिले। हम सर सेमुश्रल रगनाथन तथा श्री एच० एस० एल० पोलक द्वारा श्रमरीका के दौरे का हाल पढ़ चुके हैं। इनमें से रंगनाथन तो भारत के जन्दन-स्थित हाई-कमिशनर बना दिये गये। इन दोनों सज्जनों के बाद श्री होडसन श्राये, जो पहले 'राउपड टेबुल' के सम्पादक ये श्रीर बाद में भारत सरकार के शासन-सुधार कमिशनर भी रह चुके थे। इन श्री होडसन ने न्युयार्क के 'फारेन श्रफेयर्स' में एक लेख लिख कर इंग्लेंग्ड व भारत की प्रवृत्तियों की तुष्ठना की। श्रापने कहा कि जहां भारत में राष्ट्रीय प्रवृत्ति की श्रधिकता है वहां इंग्लेंग्ड में श्रन्तर्राष्ट्रीय इष्टिकोण की प्रधानता है श्रीर एक ही सम्राट की श्रधीनता में विश्व-व्यापी संगठन कायस रखने

में अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। श्री होडसन के शब्दों में "श्रिटेन जानता है कि स्वाधीनता एक प्रवंचना है और इसीजिए वह श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता के जिए प्रयत्नशीज है, उधर दूसरी तरफ भारत को आशका है कि कहीं स्थिरता का परिणाम उन्नति में बाधा पड़ना न हो श्रीर वह राष्ट्रीय स्वाधीनता के जिए जाजायित है।" गांधीजी की प्रवृत्तियों को "तानाशाही व किसी भी वस्तु में विश्वास न करने की प्रवृत्ति की श्रीर मुकाव" तथा श्री जिल्ला के "दुरापह" की चर्च करने के पश्चाद श्री होइसन ब्रिटेन को उसके कर्तंच्य का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि श्रगस्त १६४० में बार्ड जिनजिथगों ने श्रमनी शासन-परिषद् में भारतीयों की संख्या बढ़ाने की जो घोषणा की थी उस पर श्रमज होना चाहिए। श्री होइसन जिल्लते हैं, "श्रभी हमें काफी दूर तक इसी नीति का श्रनुसरण करना है। स्वराज्य के मकसद तक पहुँचने के जिए भारत की प्रगति इसी तरह से हो सकती है, किसी तडक महक वाली नीति से नहीं।"

श्री दहत्यू० एच० चेम्मरतेन 'येल रिन्यू' व 'क्रिश्चियन साइन्स मानीटर' के रूस, सुदूरपूर्व व फाल में प्रतिनिधि रह चुके हैं। श्री चेम्बरलेन ने 'येल रिन्यू' में एक लेख जिख कर भारत को स्व-शासन प्रदान करने के विरुद्ध भारतीयों में सममौते के श्रभाव का तर्क उठाया और कहा कि श्रमें जों के भारत से चले जाने पर भारत में श्रराजकता फेल जायगी और बिटेन ने जो शान्ति व न्यवस्था स्थापित की है वह समाष्ठ हो जायगी। लेख में यह सुमाव भी उपस्थित किया गया कि यदि श्रमरीका बिटेन को श्राक्षमण से मुक्ति का श्राश्वासन है सके और न्यापार तथा जकात के सम्बन्ध में कुछ रियायतें दे सके तो वह भारत में स्वशासन की गति श्रधिक तीन कर सकता है श्रीर साम्राज्यवाद को कुछ विशेषताश्रों तथा एकाधिकारों से वचित रहना स्वीकार कर सकता है।

जून, १६४४ में सर संमुखल रगनाथन ने, जो फिलाडेरिफया में होने वाले झंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि थे, कहा कि "भारतीय राजनीतिक श्रवंगे के बारे में श्रमरीकी नागरिक कोई मत नहीं प्रकट करना चाहते, किन्तु श्रमरीका वाले भारतीय समस्या का निवटारा जरूर चाहते हैं, क्योंकि मित्रराष्ट्रों की युद्ध-सम्बन्धी कार्रवाई का यह आधार है।" हमारे मत में इसमें दो वातें गलत कही गई हैं। सर सेमुश्रल कहते हैं कि खोकमत प्रकट नहीं हुआ। यदि लोकमत प्रकट नहीं हुआ तो उन्हें यह कैसे जान पड़ा कि अमरीका के लोग भारतीय समस्या का निवटारा चाहते हैं। यह ठीक है कि वे एक, या दो, या आधे दर्जन श्रमरी कियों के विचार प्रकट नहीं कर रहे थे, जेकिन अगर इन आधे दर्जन व्यक्तियों में वेंहेल विहकी, हैमरी वालेस. विवियम फिलिप्स, सुमनर वेरुध, गुंधरकेट, एक॰ मिचेरस और लुई फिशर हों तो उनका भी मह्त्व है। श्रगर सर सेमुश्रल का कहना है कि श्रमरीकी स्रोग भारतीय समस्या का निवटारा चाहते हैं तो यही मतलव हो सकता है कि अमरीका का अधिकांश लोकमत यही चाहता है। फिर सर सेमुधन के इनकार करने का क्या मतनव है ? कारण यह दिया गया है कि श्रमरीका वाले समस्या का निवटारा इसिवए चाहते हैं कि भारत उनकी युद्ध-सम्बन्धी कार्रवाई का आधार है। यह तो श्रमरीकियों के विवेक व नैतिक स्तर पर शारोप है। श्रमरीका के जोग भारतीय समस्या का नियटारा हमिलिए नहीं चाहते ये कि वह जापान के विरुद्ध युद्ध का श्राधार था चितक इसिलिए कि स्वाधीनता के लिए भारत का दावा न्यायपूर्ण अकाट्य व अत्यावश्यक था, जो अमरीका वाले खुब जानते थे धौर यह विचार कितनी ही बार प्रकट भी कर चुके थे।

जनवरी, १६४५ में "में धारोप वागाता हूं" शोर्पक से 'बीटर', इवाहाबाद में कई मधो-

रजक जेख 'इंसाफ' के नाम से प्रकाशित हुए हैं। इन जेखों का साराश नीचे दिया जाता है -

श्रमरीका में ब्रिटिश तथा भारतीय सरकार के दूत भारत के राष्ट्रीय श्रान्दोत्तन विशेषकर कांग्रेस के विरुद्ध जीरदार श्रादोत्तन कर रहे हैं। श्रमरीका की इिएडिया जीग के कार्यों का मुकाबजा करने के लिए श्री हेन्नेसी को प्रकाशन श्रिष्ठकारी बनाकर भेजा गया; किन्तु यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। इसके याद भारत सरकार के स्चना विभाग के सेफ्रेटरी सर फ्रोडिश पकल तथा भारत-मन्त्री के कार्यालय के प्रकाशन श्रफसर श्री जोइस दोनों ही को श्रमरीका भेजा गया। उन्होंने सुमाव उपस्थित किया कि सूचना-सम्बन्धी कार्य ब्रिटिश सूचना-विभाग के सिपुर्ट किया जाय तथा भारतीय राजनीतिक परिहिथति के सम्बन्ध में श्रमरीका में श्रमें जों का दृष्टिकीय उपस्थित करने का कार्य भारत-सरकार को सौंपा जाय।

रुस, चीन तथा मध्यपूर्व में भी भारत के सम्बन्ध में अम फैलाया गया। १६४३ में मारत के सम्बन्ध में लो एकमान पुस्तक रूसी भाषा में प्रकाशित हुई वह श्री एस० मेलमान की थी और उसमें भारत में निटिश राज के सम्बन्ध में सदा का मत दोहरा दिया गया था। ऐसा जान पहता या जैसे रूस भारत को श्रीर भारत रूस को श्रप्रेजों की श्रांलों से देख रहे हैं। 'यूनाइटेड पिल्लिकेशस' रूस को एक संवादपत्र 'मिजान' रूसी भाषा में, एक सचित्र पित्रका 'दुनिया' श्रयेजी व रूसी भाषाओं में श्रीर 'इण्डियन कॉनिक्ल' रूसी भाषा में भेजने लगा। भारत के सम्बन्ध में चीन के लिए कुछ लिखा जाय और गाधीजी का नाम न हो यह ठीक न था। इसिलिए चीन को भेजी जाने वाली 'हण्डिया' पत्रिका में हस यात का खास ध्यान रखा गया। प्रचार के इस गुर का रूस को नेजे जाने वाले 'मिजान' पत्र में भी ध्यान रखा गया। चीन में प्रचार का चेत्र श्रव्हा था और उसका खूब उपयोग किया गया।

ब्रिटिश राष्ट्र-मडल के विभिन्न देशों में 'जीहुजूर' भारतीयों को हाई कमिश्नर व एजेंट-जनरत्त के पदों पर नियुक्त किया गया।

'युनाइटेड पव्लिक्शस' ने अरबी की एक आकर्षक पत्रिका 'अल्-अरब' फारस की खाड़ी के तटवर्ती देशों के लिए भेजनी आरम्भ की। अफगानिस्तान व ईरान को भेजी जाने वाली एक अन्य पत्रिका का नाम विश्व प्रसिद्ध 'ताजमहत्त' पर रखा गया। 'जहान-इ-आजाद' पत्रिका फारसी व अरबी दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित होती है। 'अहांग' अरबी भाषा की एक अन्य पत्रिका थी। भारत की सीमा की कबीली जनता के लिए 'नाहुन पारुन' नामक पत्रिका परतो भाषा में निकाली गई। 'जहान-इ-इमरज' फारसी में निकाला गया और फिर उसे बद कर दिया गया। फ्रेंच, फारसी तथा अरबी भाषाओं में 'वंगल' मध्यपूर्व के देशों के लिए निकाला गया। 'दुनिया' कई भाषाओं में प्रकाशित हुई। बालकों के लिए 'नौनिहाल' पत्रिका निकाली गई। उद् श्रीर हिन्दी में 'आजकल' पत्रिका भी प्रकाशित हुई।

इस प्रचार कार्य में भारी खर्च हुआ। भारत सरकार २४,००,००० रू० श्रीर ब्रिटिश सरकार १,००,००,००० डालर से १,२०,००,००० डालर तक सिर्फ अमरीका में भारत-विरोधी प्रचार पर स्वर्च करती थी। अमरीका में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वकालत करने के ल्लिए १०,००० व्यक्ति काम कर रहे थे।

३० भारतीयों को प्रचारक के रूप में श्रमरीका जो जाया गया। इनके श्रविरिक्त भारत-विरोधी प्रचार में बीवरबुक गुष्ट के समाचारपत्रों ने भी योग दिया। श्रमरीका में कितने ही ऐसे मिशनरी थे, जो भारत में रह चुके थे श्रीर जिनकी श्रमेजों के प्रति सहानुमूति थी। इनका रुपयोग किया गया। इनमें श्रीयुत व श्रीमती पीटर भी थे, जो १४ महीमों तक वाइसराय, गवर्नरों व नरेशों की मेहमानी भोगते रहे श्रीर इसके बाद उन्होंने एक जहरीजी पुस्तक 'दिस इज इंडिया' प्रकाशित की। ऐसे एक श्रीर सज्जन थे—श्री पोस्टर व्हीजर, जिन्होंने 'इडिया, श्रगेन्स्ट दि स्टार्म' जिखी। जार्ड दैजीफैक्स ने येज विश्वविद्यालय के श्रध्यापक श्री श्रार्चर से भारत जाने का श्रनुरोध किया, किन्तु श्रमरीकी सरकार ने श्रनुभव किया कि श्री श्रार्चर के भारत जाने से श्रमरीका की बदनामी होगी। यह जार्ड हैजीफैक्स के चेहरे पर थप्पड़ जगा।

कई प्रमुख श्रमरोकी पत्रकार जैसे वाल्टर जिपमान, डोरोथी टॉमसन, जार्ज फील्डिंग इजिग्रट, फिलिप सिम्स, वेवर्जी रूट श्रीर बार्नेट नोवर श्रमरीकी पत्रों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पीठ थपथपा रहे थे।

इस एकांगी प्रचार के बावजूद श्रिषकाश समरीकी पत्रों ने भारतीय स्वाधीनता का खुलकर समर्थन किया। भारत सरकार जो प्रचार कर रही है उससे बिटेन हमें उल्लू नहीं दना सकता, यह प्रत्येक विवेकशील श्रमरीकी कहता था।

भारत के सम्बन्ध में श्रमरीका में जो मिध्या प्रचार किया जाता रहा है उसका वाशिंगटन के नागरिक वर्ड बार विरोध भी कर चुके हैं। "भारतीय स्वाधीनता दिवस" की सभा में निम्न विचार प्रकट किये गये —

- (१) यदि भारत की स्वाधीनता भी कोई तारीख निश्चित कर दी जाय तो जापान के विरुद्ध जो शुद्ध चल रहा है उसमें जरूदी ही विजय प्राप्त की जा सकती है।
- (२) आजाद होने वाले प्रत्येक देश में एकता आजादी सिलने के बाद ही कायम हुई है। यही कारण है कि मुसलमानों की समस्या फिलस्तीन व भारत में है, चीन व फिलिपाइन्स में नहीं।
- (३) कि स-योजना इस महार तैयार की गई थी कि उसका अस्वीकृत किया जाना लाजिमी था। यदि योजना स्त्रीकार करली जाती तो देश अनेक हकड़ों में बँट जाता और आर्थिक व राजनीतिक इष्टि से भी बहुत कमज़ीर हो जाता।
- (४) यदि इग्लैंड सचमुच भारत को स्वराज्य देना चाहता है तो उसे देश पर बिटिश सेना च ब्रिटिश सिवित सर्विसें न तादनी चाहिए।

### एक नया विधान

कुछ समय से श्री एमरी यह राग श्रजाप रहे थे कि भारतीय विश्व-विद्यासयों के युवा विद्यार्थियों को देश के जिए एक ऐसा विधान तैयार करना चाहिए जो भारतीय मनीवृत्ति के अनुकूज हो। श्रापका कहना था कि पुरानी पीड़ी ब्रिटिश विधान-प्रयाजी से हतनी श्रिषक प्रभावित है कि वह श्रीर कुछ सोच ही नहीं सकती। श्री एमरी ब्रिटेन की शासन-प्रयाजी के विरुद्ध जो उपदेश दे रहे थे उसका मुख्य कारण यह या कि मुस्जिम जीग उसके खिलाफ श्रावाज उटा रही थी। परन्तु श्री एमरी की श्रपील का कुछ भी नतीजा नहीं निकला। इसलिए इंग्लैंड से एक प्रोफेसर को नुफील्ड इस्ट की वृत्ति देकर सर स्टेफर्ड किएस से पहले भेजा गया। इनका नाम था प्रोफेसर कूपलेंड श्रीर थे पिञ्चली सामग्री का श्रध्ययन करने, वर्तमान स्थिति की समीचा करने श्रीर मविष्य के लिए विधान का सुकाब उपस्थित करने के लिए भेजे गये थे। उनके विधान की रूप रेखा जाई वेवल के श्रागमन से पहले प्रकाशित की गई थी।

प्रोफेसर कृपलेंद्र ने कहा कि छ वर्ष के प्रांतीय स्वायत्त शासन के अनुभव को मद्दे

नजर रखते हुए प्रांतों में बहुमत का शायन कायम करने के स्थान पर स्विस प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए, जिसमें न्यवस्थाविका परिषद् श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कार्यकारिणी का चुनाव करती है। प्रोफेसर कृपलैंड ने केन्द्र के सम्बन्ध में भी ऐसा ही सुमाव पेश किया है।

प्रोफेसर महोदय ने मुसलमानों को देश के घटवारे की माग को यह कहकर शस्वीकार कर दिया कि ऐसा करने पर साम्प्रदायिक समस्याएँ हल होने के घजाय और विषम हो जायँगी। उन्होंने देश के विभाजन तथा संघ-प्रणाली के मध्य का राखा निकाला। प्रांतों तथा रियासतों को मिलाकर 'प्रदेश' घनाये जायं और हन प्रादेशिक सरकारों को ऐसे श्रधिकार दिये जायं जो छोटी हकाहयों के श्रनुपयुक्त हों या जो केन्द्र को दे-दिये गये हों। केन्द्रीय ध्यवस्था में जनता के प्रविनिधि न रहकर प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे। केन्द्रीय ध्यवस्था हन श्रधिकारों को प्रदेशों की तरफ मे अमल में लायेगी। यह "गुटबंदी से श्रधिक व सब से कम" होगी। प्रदेशों का केन्द्र में समान प्रतिनिधित होगा।

श्रोफेसर कृपतेंद्र ने निवयों के मैदानों के अनुसार "प्रदेश" अलग करने का सुमाव किया था। उनकी योजना के अनुसार भारत भर में ऐसे चार प्रदेश होते जिनमें से दो में हिन्दुशों का और दो में मुसल्मानों का बहुमत रहेगा।

'टाइम्स' ने प्रोफेसर फूपलेंड की योजना की समाबोचना प्रकाशित की श्रौर उसमें केन्द्रीय सरकार के श्रिधकार, जिटेन का दायिख श्रादि समस्याश्रों के सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट किये। प्रोफेसर कूपलेंड का सुक्ताय था कि प्रदेशों के प्रतिनिधि केन्द्र में गुटों के रूप में मत प्रदान करें। 'टाइम्स' का मत था कि हिन्दू व मुस्तिम प्रदेशों की केन्द्र में समानता बनाये रखने के लिए यह सिद्धात परम श्रावश्यक है। क्या इसका यह भी तारपर्य है कि प्रदेश सिर्फ बहुमत सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे? कुछ भी हो यह स्पष्ट है कि केन्द्र में प्रादेशिक गुट-प्रयाक्ती का परियाम यही होगा कि शवपसक्यकों का मताधिकार विक्कृत जाता रहेगा। इसका दूसरा परियाम यह होगा कि दो छोटे प्रदेशों का साधारण बहुमत केन्द्र के १० प्रतिशत मतों पर नियन्त्रण रख सकेगा, चाहे उनमें सब से बदे प्रदेश को छोदकर सम्पूर्ण देश की पचमाश जनता का भी निवास न हो। इस प्रकार एक-तिहाई जनता दो-तिहाई जनता के निर्णय को उत्तर सकेगी।

'टाइम्स' भागे कहता है—''यदि प्रदेशों का निर्माण करने में प्रांतों के साथ रियासतों ने भी भाग विया तो प्रतिनिधित्व-क्यवस्था की और भी दुर्दशा होगी। रियासतों के प्रतिनिधियों को प्रांतों के प्रतिनिधियों से भ्रादेश मिलेंगे। उदाहरण के विष्, निजाम के प्रतिनिधियों की दिल्णी प्रदेश के हिन्दू बहुमत का भादेश मानना पड़ेगा। इससे हिन्दू व मुसल्मानों को केन्द्र में समान प्रतिनिधित्व देने की कठिनाई पर प्रकाश पड़ता है।

"इसका इस केन्द्र को दिये जाने वासे विषयों का महत्व कम करने से ही हो सकता है। प्रोफेसर कूपलेंड ने केन्द्र को "कमजोर" बनाने के सिए उसके जिम्मे कम विषय रखने का सुकाब किया है, किन्तु उन्होंने इस प्रश्न का सन्तोशजनक उत्तर नहीं दिया है कि अपने विषयों का प्रवन्ध करने के सिए केन्द्र में कितानी शक्ति होनी चाहिए। जकात तथा मुद्रानीति सम्पूर्ण आर्थिक चेत्र पर प्रमुख कर सकती है। संकट के समय रहा के चेत्र में प्राय प्रस्थेक वस्तु आजाती है। स्पष्ट है कि केन्द्रीय विषयों की सुन्ती कम करने से कुछ भी लाम नहीं है। हमें विषयों की प्रकार तथा जिस व्यवस्था द्वारा उनका प्रवन्ध होगा उन पर भी ध्यान देना चाहिए।

"यदि हमें केम्द्रीय विधान की कांक्रिनाह्यों या राजनीतिक अहंगों से अधना है तो ऐसा

प्रबन्ध करना पहेगा, जिससे श्रिक्षित भारतीय महत्व के विषयों, जैसे रक्षा, विदेश-नीित, याता-यात, मुद्रा तथा श्रंन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबन्ध कितपय टैकिनकत्त संस्थाओं के सिपुर्द किया जा सके श्रीर इनमें राजनीतिक इन्तत्त्वेप की कुछ भी सम्भावना न रह जाय। व्यापक चेत्र में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें इस बात का कुछ भी महत्व न रह जाय कि भारत असमें एक या एक से श्रीक राजनीतिक इकाइयों के रूप में भाग जेता है।"

ब्रिटेन की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में 'टाइम्स' ने आगे कहा, ''ब्रिटेन की सब से पहली जिम्मेदारी वैधानिक समस्या के निबटारे के सम्बन्ध में है। उसका भारतीय जमता तथा उसके विशेष वर्गों के प्रति विशेष दायित्व है। प्रोफेसर कृपलेंड का कहना है कि रक्षा भारतीय महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के क्षेत्र का एक अंग है। इसी प्रकार ब्रिटेन को रियासतों के प्रति नहीं बिलक रियासतों के सर्वोत्तम हितों के प्रति अपने को जिम्मेदार मानना चाहिए। हम अपने हाथ में इस्तक्षेप के अधिकार सुरक्षित कर अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर सकते। इस जिम्मेदारी के निर्वाह करने का यही तरीका है कि विभिन्न सम्प्रदायों के नेता जो विधान उपस्थित करें उसे हम स्वीकार करतों। प्रोफेसर कृपलेंड विधान में विभिन्न साम्प्रदायिक व सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा की बात कहते हैं, किन्तु हम घोषणाओं का न्यवहार में क्या महत्व रहेगा ?''

देख के अत में कहा गया है, "जिटेन की जिम्मेदारियों में से सब से मुख्य व कठिन ऐसी ऐसी परिस्थिति को जनम देना है, जिसमें सर्व सम्मति से विधान तैयार किया जा सके। यह आशा करना कि युद्ध समाप्त होने के वाद मुख्य दल व सम्प्रदाय नया विधान तैयार करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में परस्पर अधिक सहमत हो सकेंगे, व्यर्थ ही है। ब्रिटिश अधिकारियों को पराधीनता से स्वाधीनवा की श्रवस्था में परिवर्तन के जिए भारतीय नेताओं के जिरेये क्रमशः प्रयस्न करना चाहिए।"

प्रोफेनर कृपलेंड ने सर फेटिरिक ह्याइट की अध्यवता में लन्दन में हुई एक सभा में अपनी योजना का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि तस्कालीन गतिरोध मुख्यत. साम्प्रदायिक है। आपने यह भी कहा कि कांग्रेसी नेताओं की मूर्खता के ही कारण मुन्तिम लीग की इतनी उन्नति हो सकी है। सच तो यह है कि कांग्रेस ने ही लीग को शक्ति प्रदान की।

१६३७ में विजय के मद में श्राकर कांग्रेस ने सयुक्त प्रान्त में लीग को नष्ट करने का प्रगरन किया। उसने मुस्लिम-लीग से कांग्रेस में मिल जाने को कहा श्रीर प्रांत में विशुद्ध कांग्रेसी सरकार कायम करने का सकल्प किया। उसने निरचर मुसलमानों को कांग्रेस में लाने के लिए जन सम्पर्क श्रांदोलन श्रुरू किया। तीसरे, उसने रियासतों में लोकतन्त्री नियन्त्रण के श्रांदोलन को श्रागे बढ़ाया श्रीर नरेशों की शक्ति नष्ट करने का उपक्रम किया। इससे साम्प्रदायिकता की वृद्धि हुई; क्योंकि नरेशों में साप्रदायिकता बहुत कम थी। चौथी श्रीर श्रन्तिम बात यह थी कि गांधीजी भारतीय जनता के स्थान पर कांग्रेस को सत्ता देने की बात ब्रिटिश सरकार से कहने लगे।

प्रोफेसर क्र्यलैंड ने कहा कि काग्रेस मुख्यत हिन्दुष्रों की सस्था है ग्रौर उसकी इन चालों से मुसलमान भयभीत होकर मुस्लिम-लीग के क्यारे के नीचे एकग्र हो गये। ग्राज निस्संदेह लीग बहुसंख्यक मुसलमानों का प्रतिनिधिस्य करती है ग्रौर लीग कांग्रेस की श्रधीनता कभी स्वीकार न करेगी, १६३४ का कानून खत्म हो चुका है श्रौर उस दिशा में प्रगति कभी न हो सक्गी। यह कानून दो गलत सिद्धातों पर धाधारित है। पहला तो यह कि मारत एक राष्ट्र है। जबकि

वास्तव में वह एक राष्ट्र नहीं है। दूसरा यह कि भारत में पार्क्षमेंटरी शासन-प्रणाजी सम्भव है। इन दोनों ही सिद्धांतों का परिश्याग कर देना चाहिए।

मोफेसर छ्पर्लेंड ने कहा कि समस्या का इल सिफं इसी तरह हो सकता है कि कांग्रेस किसी-न-किसी रूप में पाकिस्तान को स्वीकार कर ले। एक वूसरे सवाल के जवाब में प्रोफेसर छ्पर्लेंड ने कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि कांग्रेस की शक्ति घट रही है। कांग्रेस भारत की सबसे शक्तिशाली संस्था है और बूसरों के शलाया उसे सभी हिन्दू युवकों का समर्थन प्राप्त है।

बम्बई के भूतपूर्व गयर्नर सर श्रमेंस्ट दोस्टन ने श्रोफेसर कृपर्केंड के इस मत को स्वीकार नहीं किया कि भारत में पार्कमेंटरी शासन श्रसफत हुआ है।

यह समसना कठिन है कि यह वेसिर-पेर की योजना टस घुराई को दूर कैसे करती, जिस के जिए उसे तैयार किया गया था। दो प्रकार की—प्रान्तीय च केन्द्रीय-सरकारों की स्थापना की जगह उसमें तीन प्रकार की—यानी प्रांतीय, प्रादेशीय व केन्द्रीय सरकारों की करपना की गई थी। उसमें केन्द्रीय सरकार को एक प्रकार से प्राटेशिक सरकारों की 'एजेंसी' का रूप दिया गया था। प्रादेशिक प्रतिनिधियों के निर्धाचन की प्रयाजी इस प्रकार रखी गई है कि अवपसंख्यकों को चस्तुत: मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। उत्तर के दो प्रदेशों यानी सिंघ व गगा के प्रदेशों में हिन्दुओं के मत को तथा दिया गया है। उत्तर के दो प्रदेशों यानी सिंघ व गगा के प्रदेशों में हिन्दुओं के मत को तथा दिया गया है। उत्तर को सहस्तानों के मत को दबा दिया गया है। जिन प्रातों को मिलाकर चार प्रदेश बनाने की कल्पना की गई है उनमें ऐसा प्रान्त कोन है जो स्वावजम्बी नहीं वन सकता या प्राटेशिक सरकार की सहायता का अपेलित हो सकता है। इसमें परिचमीत्तर सीमाप्रांत के अलावा, जो सैनिक महत्त्व का प्रदेश है, सिंघ और उद्दीसा ही सबसे छोटे हैं शीर ये भी स्विटजरलेंड से छोटे नहीं हैं, जो २२ 'केटनों' में विमाजित है। यही केंटन स्विस सघ की प्रादेशिक इकाह्या हैं। स्विटजरलेंड को केंटन भारत की एक तहसीख से अधिक बड़ी नहीं हैं।

मीनूदा केन्द्रीय विषयों में से किन्हें प्रादेशिक सरकारों के सुपुर्द किया जा सकता है ? न विदेशी सम्बन्ध की, न युद्ध श्रथवा सिध करने के श्रधिकार की, न शस्त्रास्त्र के कारखानों की, न सुद्रा-प्रबन्ध की, न रेतों की, न डाक व तार की, न जकात की श्रीर न श्राय-कर की । केन्द्र का ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, जिसे छीनकर प्रादेशिक सरकार की दिया जा सके।

१६वीं शताब्दी के श्रारम्भ में ब्रिटेन ने अपनी जाति के उपनिवेशों को स्वाधीनता प्रदान की थी। बीसवीं शताब्दी के श्रारम्भ में दिश्चिया श्रफ्रीका को, जिसमें बोशर जाति के लोग थे, स्वाधीनता दी गई। १६६१ में ब्रिटिश राष्ट्र-मगढल के विभिन्न भागों की स्वाधीनता को कानूनी तौर पर भी स्वीकार कर लिया गया। यह श्रन्त नहीं, शारम्भ था। १६६१ के ऐनट से ब्रिटिश-राष्ट्रमण्डल का विधान शपलक करने का आयोजन किया गया।

ईस्ट इिपडया एसोसिएशन की बैठक में भाषण करते हुए भारत-मन्त्री विद्योगोरह एमरी ने कहा, ''में पार्लमेंट में श्रीर उसके बाहर श्रनेक बार कह जुका हूँ कि हमारी शासन-प्रणाली भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारी प्रणाली में कार्यकारिणी दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए धारा-सभा पर निर्भर रहती है श्रीर धारा-सभा बाहर के एक छोटे दल के इशारे पर नाचती है। भारतीय गितरोध का यही कारण है कि भारत के राजनीतिक दलों के नेता मोचते हैं कि ब्रिटेन में लिस प्रणाली को प्रहण किया गया है, केवल वही एकमात्र सफल प्रणाली है। भारतीय राजनीति के विवाद की बहुत-सी कहता सिर्क इसी लिए है।''

प्रोफेसर कूपलेंड ने श्रपने भाषण में कहा, "जब तक ब्रिटिश भारत के हिन्दू व मुसल-मानों में तथा उसके प्रांतों और रियासतों में सममीता नहीं हो जाता तब तक भारत एक राष्ट्र का पद नहीं पाष्त कर सकता। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि हिन्दुओं व मुसल्लमानों का वैमनस्य निरन्तर बदता जा रहा है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का स्थान तेना चाहती है। मुस्लिम-लीग का भय यह है कि इसके परिणामस्वरूप सिर्फ सात प्रांतों में ही नहीं बिह्क केन्द्र में भी हिन्दू-राज्य कायम हो जायगा। श्रिधकाश मुसल्लमान हिन्दू राज से बचने के लिए पाकिस्तान को ही एकमात्र उपाय मानते हैं।"

वर्तमान विधान के सम्बन्ध में प्रोफेसर कूपतेंड ने कहा, "यह प्रमाणित हो चुका है कि विटिश वरीके की पार्लमेंटरी शासन-प्रणाली भारत के लिए अनुपयुक्त है। भारत में यह बात आम तौर पर मान जो गई है कि एकद्वीय शासन के स्थान पर मिला-जुला शासन कायम होना चाहिए। १६३४ के कानून के निर्माताओं की आशा पूरी न होने के कारण नये विधान में मिली-जुली सरकार की बात कानून-द्वारा आवश्यक कर देनी चाहिए। पार्लमेंटरी शासन-प्रणाली भी भारत के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हुई है क्योंकि देश में दल प्रणाली अब्ही तरह कायम न रहने के कारण धारा सभा में कार्यकारिणी को अपदस्थ करने के प्रयत्न जारी रहने का खतरा होता है।"

प्रोफेसर कृपत्तैयह ने कहा कि स्विस विधान में इन दोनों कठिनाह्यों को दूर किया गया हैं। उसमें निश्चित कर दिया गया है कि सभी प्रमुख केंटनों को संघ कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। केंटनों का स्थान श्राप प्रमुख दलों व सम्प्रदायों को दे दीजिये—श्रापकी मिली- जुली सरकार चन जाती है। स्विस विधान में भी सघ कार्यकारिणी होती है, जिसका निर्वाचन सह धारा सभा श्रारम्भ में कर जेती है श्रीर वह धारा-सभा के कार्यकाल तक रहती है।

प्रोफेंसर ने कहा कि भारत को एक मजबूत केन्द्र की जरूरत है, किन्तु वर्तमान मनीवृत्ति में मुसलमान किसी साधारण सबीय केन्द्र को स्वीकार नहीं कर सकते। मुसलमानों का
दावा है कि वे एक पृथक् राष्ट्र हैं और अन्य छोटे या बड़े राष्ट्रों के समान प्रतिनिधिस्व प्राप्त
करने का उन्हें अधिकार है। यदि यह दावा पूरा हो जाता है तो केन्द्र का ख़बाल विश्वकृत छोड़
देना पड़ेगा। कम-से-कम पाकिस्तान का सिद्धान्त तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। भारतीय
मुसलमानों के राष्ट्र की करपना को वैधानिक शक्त देना भी जरूरी है और इस हे बाद
मुस्लम-राष्ट्र को हिन्दू-राष्ट्र के समकन्त बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा।

प्रोफेसर कूपलेंड ने प्रान्तीय स्वायत्त-शासन में काम करने वाली प्रान्तीय सरकारों की तारीफ में निम्न शब्द कहे --

"प्रत्येक स्थान पर व्यवस्था कायम रखी गई। कोष का प्रबन्ध किफायत व बुद्धिमचा से किया गया। हर जगह समाज-सुधार की प्रगति हुई। समाज-सुधार में कांग्रेस को अपने प्रति, निद्वयों की तुलना में श्रिक्षिक सफलता मिली। कांग्रेस ने निरम्रता निवारण योजना तथा बुनियादी तालीम योजनाशों में बुद्धि तथा उरसाह दोनों ही का परिचय दिया। उसने गावों में कर्जदारी के मसले को स्टाया तथा कुछ प्रान्तों में निर्माण कार्य भी किये। साम्प्रदायिक सगहों को रोकने व दबाने के सम्बन्ध में भी कांग्रेस ने उत्तम कार्य किया।" इस तारीफ के बाद प्राय. प्रत्येक बुराई, श्रीर खासकर साम्प्रदायिक कहता की जिम्मेदारी, कांग्रेस पर जादने का प्रयरन किया गया है। प्रोफेसर कृपलेंड ने उस केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा

-जिसने देश की एक ऐसे युद्ध में फॅसा दिया जिसमें उसका अपना कोई भी हित न या। १६४० के धोखेबाजी से भरे प्रस्ताव तथा चर्चित के इमले के चारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुस्तिम-लीग की वार्ते घदा-चदा कर कहने का आरोप लगाकर सस्ता छोड़ दिया गया है, उधर तानाशाही का आरोप लगाकर कामेस की निन्दा की गई है। क्या कामेम के लिए अपना द्वार प्रत्येक ऐसे न्यक्ति के लिए खोज देना गजत था, जो ४ आने की फीम टेने को तैयार था और जो जायज घ शान्तिपूर्ण तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करने के लप्य की स्वीकार कर खुका या। कामेस पर यह आरोप करने का कारण सिर्फ यही था कि अपने मुस्तिम मन्त्रियों का चुनाव करते समय कांग्रेस उन मुस्तिम-लीगियों की नहीं खुनती थी जो उसके आदर्शों के विरोधी थे।

भारतीय विधान के सम्बन्ध में प्रोफेसर फुरलैंड की योजना का उद्देश्य लीग की विभाजन सम्यन्धी योजना स्थीकार किये विना उसके रह रय की सिद्धि करना था ,। श्रोफेसर कृपलें ह ने 'न्यूयार्क टाइम्स' के सवाददाता भी हवंट मेध्यूज के कथन के श्राधार पर बताया कि "पनाब के मुख्य प्रान्त में ऐसा कोई भी प्रभावशाली मुखलमान नेता नहीं है, जो पाकिस्तान का समर्थक ही।" श्रापने यह भी स्वीकार किया कि कदता के मूल में धार्मिक श्रायाचार श्रथवा भ्रवपसङ्यकों के प्रति दर्धवहार का भय नहीं है। प्रोफेनर कृपतेंड ने कांग्रेनी सरकारों की उन करत्वों की भी अधिक महत्व नहीं दिया है जिनकी सूची लीग वार्जों ने तैयार की थी। प्रोफेसर कृपजेंड के मन से इसका मुख्य कारण एक-सी जनता का अभाव है। परन्तु सवाज उठता है कि क्या एक शताव्ही पहले कनाडा या द्विण अफ्रीका में एक-जैसी जनता थी ? प्रोफेसर कूपलैंड ने इसीलिए मिजीज़ली वजारतों को जरूरी सममा है और कहा है कि ये वजारतें धारा सभाशों के मुकावते में अधिक मज-बृत होनी चाहिए । प्रोफेसर कृपलेंड अपने तर्क की पुष्टि में कहते हैं कि युद्ध से पूर्व फांस और इटली में धारा-समाए कार्य-कारिणियों की श्रपेता श्रधिक शक्तिशाली थीं और इसीलिए वहा श्रधिक गड़बड़ होती थीं। परन्तु ये पक्तियां लिखते समय ( नवम्थर, १६४३ ) हम संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका का उदाहरण दे सकते हैं, जहां हाल के चुनाव में रिपब्लिकनों को डिमोक्रेटों की तुलना में सफलता मिली थी। श्रमरीका में कार्य-कारियों को धारासभा की गुलना में श्रधिक शिक्तशाली माना जाता है. किन्तु सिनेट का विरोध होने के कारण कार्य-कारिणी सकट में पड़ गई । श्री एमरी ने स्वयम् कोई सत प्रकट करने से यह कहकर इन्कार कर दिया कि भावी विधान बनाने की समस्या का सम्बध भारतीयों का ही है। परन्तु साथ ही उन्होंने प्रोफेसर कूपलेंड के सुकावों की उपयोगी बताया। यह ठीक है कि प्रोफेसर कृपलेंड किसी सरकारी पद पर काम नहीं कर रहे थे, किन्तु किप्स-मिशन से सम्यन्ध रहने के कारण श्रोफेसर कृपतेंड को मित्रकृत गैरसरकारी व्यक्ति भी नहीं कहा ना सकता था। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ये 'उपयोगी सुमाव' १६३४ के विधान के मुकाबते में पेश किये जा रहे थे, जिनके विरुद्ध श्री एमरी खुद कहते नहीं शकते थे, जिन्हें वे मारत के जिए अनुप-युक्त बता चुके थे श्रीर कह जुके थे कि युवकों को नये प्रकार के विधान की बात सोचनी चाहिए। परन्तु लार्ड हेली को ये प्रस्ताव उपयोगी महीं जान पहे । उन्होंने चार प्रदेशों वास्त्री योजना को 'वनावटी' बताया श्रीर कहा कि प्रदेशों की उपयोगिता भी श्रस्पष्ट है। श्रापने कहा कि योजना में 'यथार्थता का श्रभाव' है श्रीर-प्रोफेसर साहब 'साम्प्रदायिकता के गणित' में जरूरत से कहीं आगे बढ़ गये हैं। लार्ड हेली की कार्य-कारियाी तुलना में घारा-सभा को कमजोर रखने की बात भी पसद नहीं आई। आपने केन्द्र को कमजोर ग्लने का भी विरोध किया । श्रोफेसर अर्नेस्ट बाकर ने मह विचित्र मत प्रकट किया कि लोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं होता, विक बहुसएयक दक्ष तथा

श्रहपसंख्यक दल में समकीता ही होता है जैसा कि १८ वीं शताब्दी में था। प्रोफेसर बार्कर ने कहा कि 'प्रदेशवाद' के प्रति मेरा श्राकर्षण कम नहीं है, किन्तु फ्रासीसी तथा श्रमेज विचार-धारा में यह 'वाद' करूपना की सीमा से श्रागे नहीं बढ़ पाया। स्विट्य रखेंड के उदाहरण को श्रापने उपयोगी नहीं बताया श्रोर कहा कि भारतीय जिम्मेदार वजारत की जरूरत महसूम कर सकते हैं।

राजनीति में दिच्या व वामपत्ती द्वों की तुलनात्मक समीत्ता कुछ कम मनोरंजक नहीं है। दिन्यपत्ती दल विचारों की अपेता स्वार्थों का अधिक ध्यान रखता है। अनुदार दल वाले पूंजी के रूप में डिज़रैजी, लाई सेलिसवरी, चर्चिल या चैम्बरलेन का नाम ले सकते हैं। उनका मुख्य गुग यही है कि युद्ध के समय में सभी सैनिक बन जाते हैं। वे पकता की जरूरत महसूस करके संगठित रूप से काम करने लगते हैं।

श्रभी वामपत्ती दलों को उनसे यह शिला ग्रहण करनी है। निस्सदेह बामपिश्यों की विचार धारा प्रगतिशील होती है। वामपित्यों ने युद्धकालीन प्रधान मन्त्री के रूप में घिल्ल का तो सम-र्थन किया, किन्तु श्रभी राष्ट्र ने यह निश्चय नहीं किया है कि नवीन विचारों को किस प्रकार अहण किया जाय।

इसी तरह कहा जा सकता है कि जिम्मेदारीपूर्ण शासन-न्यवस्था की निन्दा नहीं की जा सकती, क्योंकि श्रमी न तो उसका पर्याप्त परीक्षण हुआ है श्रीर न भारत में उसे श्रमल में लाये ही ज्यादा श्ररसा हुआ है। बिटेन में जिस प्रणाजी पर १०० वर्षों से श्रमल होता रहा है उसकी निन्दा शान्तीय चेत्र में किसी वाहसराय या गवर्नर ने नहीं की है। जिस जीग के शित श्रोफेसरों तथा भारत मन्त्री की इतनी सहाजुमूति है और जो श्रव इतनी चिछाने लगी है वह द या ७ श्रांतों में काश्रेसी शासन के समय चुप थी। साथ ही श्रोफेसर क्ष्पजेड यह भी स्वीकार कर चुके हैं कि जीग ने कांग्रेस के श्रत्याचारों की जो सूची पेश की है उसे वे कुछ भी महत्व नहीं देते। फिर घे इस श्रज्ञात तथा श्रप्रयुक्त, श्रपरीचित योजना को भारत पर जादने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं, जो यदि भारत की तरफ से धाती तो उसकी दुरन्त निन्दा की जाती।

प्रोफेसर कृपलैयड ने जो यह कहा है कि भारत में एक दल की सरकार के स्थान पर मिली जली सरकार कायम होनी चाहिए इससे भ्रम फैल सकता है। कांग्रेस की प्रान्तीय सरकार कभी एक दल की सरकार न थीं। वे सिर्फ एक उसी दल की सरकार थीं जिसने चुनाव में भाग लेकर सफलता पाई थी। हमारा ख्याल है कि साधारण श्रवस्था में ब्रिटेन में भी ऐसा ही होता है। प्रोफेसर साहब ब्रिटेन के लिए जिस बात की सिक्षारिश करते हैं, हिन्दुस्तान के बिए उसी बात की निन्दा करते हैं। इसी तरह उनका यह कथन भी गलत है कि हिन्दुस्तान में दलों के संगठन का श्रभाव है। श्रापने मिली-जुली सरकारों की कानूनन् व्ययस्था की है। यह जर्मन विभान के समान है, जिसमें विभिन्न दलों को कानूनी रूप दे दिया जाता है।

सारांश यह है कि "प्रादेशवाद" के विचार की वासपसी (ट्रिन्यून), सध्यपसी, (एन० एस० एन०), दिस्य पत्ती (टाइन्स), भारतीय सिविजियन (काई हेजी), पार्जमेग्ट के सदस्य (सर एइवर्ड प्रिग), प्रोफेसर (श्रमेंस्ट वेकर) किसीने कुछ भी सराहना न की। फिर भी इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि योजना उच्च न्यक्तियों के प्रोत्साहन से तैयार की गई थी। श्रमें ज्ञान जीग दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि हिन्दू श्रीर मुसजमान एक दूसरे से जहने वाजे सम्प्रदाय हैं श्रीर उनके मतभेद कभी दूर नहीं हो सकते। जबिक भारत में जाई जिनिश्वयंगी भौगोष्ठिक एकता तथा सव-योजना के गुणगान कर रहे थे, वहां इग्लैयह में श्री एमरी एक

प्रोफेसर को ऐसी योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे, जिसके श्रमल में श्राने पर सिर्फ भारतीय राजनीति में पैचीदगी न बढ़ जाती और पाकिस्तान का उद्देश्य ही सिद्ध न हो जाता बिल्क भारत का प्रादेशिक व न्यापारिक बंटवारा चार भागों में हो जाता श्रीर इस तरह केन्द्र में बहुसंख्यकों तथा श्रह्य-सख्यकों को बराबरी की शक्ति प्राप्त हो जाती। श्रगर पेचीदगी से भरी इस योजना का उद्देश्य केन्द्र में हिन्दुश्रों श्रोर मुसन्नमानों को बराबरी की घोट देना था ती कूप-लैंगड श्रीर एमरी ने यह साफ-साफ क्यों न कह दिया कि केन्द्र में दोनों सम्प्रदायों को वोट देने की श्राधी-श्राधी शक्ति देने के सुकाव की स्वीकृति के विना वैधानिक प्रगति की दिशा में श्रीर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। किर साम्प्रदायिक आधार पर बटवारा करने के जिए यह धुमावदार रास्ता क्यों श्रक्तियार किया गया, गोकि कूपलेंगड-योजना में बंटवारा प्रादेशिक ही दिखाई पड़ता है। चाहे किप्स ने प्रातों के अलहदा किये जाने की बात कही हो या कृपलैंगड ने उसे प्रदेशवाद का रूप दिया हो, उद्देश्य एकमात्र यही था कि भारतीय मतभेदों को सर्व-साधारण के सामने निन्दनीय रूप में लाया जाय । भारत की राजनीतिक व्याधि उसी प्रकार सानव-कृत थी, जिस प्रकार वंगाल के श्रकाल की ज़िम्मेदारी मलुज्यों पर थी श्रीर इसका उपाय भी एकमात्र यही था कि जो इसके लिए जिम्मेदार थे उन्हें हटा दिया जाय। सवाल था कि भारत के थे दूषित श्रंग क्या कमी परस्पर सहयोग कर सकते हैं। मारत मे इसका उपाय सीधा-सादा बताया है। प्रोफेसर कूपलैंग्ड का उपाय सिर्फ बाचिंग्क व श्रस्थायी है, वह पूर्ण या तर्कयुक्त नहीं है। भारत एक शक्तिशाली केन्द्रोय सरकार चाहता है-एक ऐसी सरकार नहीं जो अपने कुछ काम प्रदेशों की सरकारों के सिपुर्द कर दे श्रीर बचे खुचे कामों को श्रन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी के हाथों सौंप दे, जिसका परिगाम होगा कि वह केवल नाम की केन्द्रीय सरकार होगी और उसके हाथ में शक्ति कुछ भी न रह जायगी।

विधान की जिन श्रमरीकी व स्विस प्रणाजियाँ की प्रोफेसर कृपलैंगड इतनी सारीफ कर चुके हैं और जिन्हें भारत के उपयुक्त बना चुके हैं। उनकी प्रोफेसर वेग्गीप्रसाद निन्दा करते हैं। आप कहते हैं, "यह सुमात सुटिपूर्ण है। स्विस कार्य-कारियों में ब्राठ मन्त्री होते हैं और ब्राठों के श्रधिकार बरावर होते हैं। इन मीन्त्रयों का चुनाव दोनों धारा समाए अपने सयुक्त अधिवेशन में तीन वर्ष के तिए करती हैं धीर इन्हें दुवारा भी चुना जा सकता है। यह कार्यकारियी नीति तथा कानून बनाने के विषय में धारा-सभाश्रों के श्रधीन होती हैं। इसकी विशेषता सधीय कार्यकारिणी में केंटनों के फ्रेंच, जर्मन व इटानियन वर्गों का प्रतिनिधित्व सम्भव करना है, किन्तु पार्लमेग्टरी प्रणाली में भी यह परम्परा काशम की जा सकती है। स्विस कार्यकारियों के अध्यक्त की साधारण रूप से अधिक शक्ति नहीं होती श्रीर यह विशेषता भारतीय परिस्थितियों के उपयुक्त नहीं होगी। स्विट्जरलैंगढ में कार्य-कारियी तथा धारा-सभा का सम्बन्ध बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे धारा सभा का भार बढ़ जाता है। यह भार स्विट्जरजेंगड जैसे देश में ही वहन किया जा सकता है, जो छोटा, पुरातनवादी, शिशित तथा सम्पत्ति के विभाजन की से मुक्त है श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा जिसे तटस्य माना जा चुका है। यह उएजेखनीय है कि स्विस प्रकार की कार्यकारिगी का अनुपरण अन्य जिस भी देश में किया गया वहीं उसे श्रसफलता मिली। जिन सरकारों में इस विधान का श्रवुकरण किया गया उनमें प्रशा, बवेरिया, सेवसनी तथा जर्मन प्रजातन्त्र के कुछ श्रन्य प्रान्त (१६१६-३३) तथा १६२२ के बाद आयरिश प्रजातन्त्र मुख्य हैं। यदि भारत में स्विस प्रणाकी का श्रनुसरण किया जाय श्रीर गवर्नर जनरल या गवर्नरों की नियुक्ति की प्रणाकी भी कायम रहे तो मन्त्रिमण्डल को दीहरी हानि होगी श्रीर उसे दो स्वामियों की श्रधीनता में रहना पड़ेगा।

'मारत के लिए श्रमरीका की प्रणाली भी उपयुक्त नहीं है, जिसमें राष्ट्रपति निर्वाचक-मंडलों द्वारा, किन्तु वास्तव में सम्पूर्ण जनता द्वारा, ४ वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है श्रोर वह धारासभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। १५० वर्षों के श्रनुभव से सिद्ध हुश्रा है कि इस प्रणाली में कार्यकारिणी व धारासभा में सहयोग कठिन हो जाता है, दोनों की खाई पाटने के लिए श्रनेक मध्यवर्ती पुलों की जरूरत पहली है, दलों के प्रवन्धकों के हाथ में जरूरत से ज्यादा शाकि केन्द्रित हो जाती है श्रोर निश्चयात्मक कार्रवाई में देरी होती है। इस प्रणाली के श्रंतर्गत भी गवर्नर-जनरल या गवर्नरों के बनाये रखने से उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को द्वित पहुँचती है। यदि राष्ट्रपति प्रणाली के श्रतर्गत भारतीय कार्यकारिणी के प्रधान की नियुक्ति गवर्नर-जनरल या सरकार-द्वारा हुई तो स्थिति वैसी ही होगी, जैसी जर्मन साम्राजीय विधान के श्रंतर्गत चांसलर की या जापानी विधान के श्रंतर्गत मंत्री-श्रव्यक्त की होसी है।

"डो श्रौर वार्ते भी विचारणीय हैं। प्रथम स्विस या श्रमरीकी प्रणातियों से हमें श्रपनी साम्प्रदायिक समस्या के लिए कोई शिचा नहीं मिलती । हिन्दू-सुस्तिम समस्या फिर भी श्रञ्जती ही बनी रहेगी। स्विस तथा श्रमरीकी प्रणानियों के जाभ-हानि पर हमें सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए वे कहा तक अनुकृत हैं और उनके अंतर्गत सामाजिक तथा आर्थिक सुधार की सुविधाएं हमें कहां तक प्राप्त हो सकती हैं। देश के सामने जो साम्प्रदायिक कठिनाह्यां उपस्थित हैं, उन्हें हज करने के छद्देश्य से उनकी वकानत करना न्यर्थ है। दूसरे, भारत के निष् पार्न्नमेंटरी प्रणानी को श्रभी श्रतुपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। इस पर श्रिवकाश भारतीय प्रान्तों में सिर्फ ढाई वर्ष ही सो धमन हम्रा है-मौर इस छोटे काल में श्रसफलता का निर्णंय नहीं दिया जा सकता। वस्त्रस्थिति तो यह है कि अनेक कठिनाह्यों के वावजूद प्रान्तीय कार्यकारि शियों ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये श्रीर कतिपय उल्लेखनीय नीतियों को जन्म दिया। जिस देश को पार्जमेंटरी शासन-प्रणाली का परिचय भ्रमी हाल ही मिला है उस पर नये प्रकार की कार्यंकारियी या धारासभा लादने की चेष्टा करना श्रनुचित है बल्कि श्रावश्यकता तो यह है कि उसे वैधानिक संशोधनों, कानूनों तथा परम्पर।श्रों-द्वारा पार्त्तमेंटरी शासन प्रगात्ती को श्रनुकूल बनाने का श्रवसर दिया जाय। १६३७ से श्रव एक भारतीयों को जो राजनीतिक श्रनुभव शास हुश्रा है उसके श्राधार पर तो कम-से-क्रम नहीं कहा जा सकता कि यहा पार्लीमेंटरी शासन-प्रणाली पर श्रमल नहीं किया जा सकता। इससे सिर्फ यही जाहिर हुआ है कि हमारी वैधानिक उन्नति में धराला कदम केन्द्र व शान्तों में मिलीजुली सरकार कायम करना होना चाहिए। मिलीजुली वजारतों को काम करने का काफी श्रवसर देने के बाद ही ध्रगते कदम की बात सोची जा सकती है। इस प्रकार की गजतियों, परीच्यों तथा प्रयोगों द्वारा विटेन. भमरीका, श्रास्ट्रेलिया तथा श्रन्य देशों में वहाके विधानों का विकास हुआ है, जब तक कोई देश एक प्रणाली की कार्यकारिणी व धारा स्मा की सभी सम्भावनात्रों के लिए पर्याप्त सबसर नहीं देता तथ तक वह दूसरे पूकार की कार्यकारियों व धारासभा को नहीं अपना सकता।"

#### : ३१ :

# कप्ट व दंड की कहानी

गाधोजी व कार्यसमिति के सदस्यों के स्थान तथा हालत के बारे में जनता की चिन्ता बहुत बढ़ गई। मार्च, १६४३ में निम्न वार्ते केन्द्रीय असेम्बली में ज्ञात हुई :—

गाधीजी तथा श्रागाला महत्त में उनके साथ गिरफ्तार न्यक्तियों का लर्च १४० रु॰ माहवार था, जय कि कार्यसमिति के हरेक सदस्य का स्त्रचं १००) रु० माहवार था। यह स्चना केन्द्रीय श्रसेम्बली में श्री के॰ सी॰ नियोगी के एक सवात का जवाय देते हुए गृह सदस्य सर रेजिनाएड मेंक्सवेज ने दी।

गृह सदस्य ने यह भी कहा कि गांधीजी तथा कार्यसमिति के सदस्यों पर भाराम की कोई चीज़ पाने के बारे में कोई प्रतियध नहीं है। इन जोगों के जिए जो पुस्तर्क व पत्रिकाएँ आती हैं वे जांच करने पर यदि आपित्तजनक नहीं पाई जातीं वो उन्हें दे दी जाठी हैं। इस प्रकार की कितनी ही पुस्तकें बदियों तक पहुँचने दी जाती हैं।

गाधीजी या कार्यसमिति के सदस्यों को अपने रिश्तेषारों या मिन्नों से मिलने नहीं दिया जाता। कार्यसमिति के सदस्यों के सम्बन्ध में इस नियम का और भी कहाई से पालन किया गया है। पिछ्नी फरवरी में अनशन के समय गाधीजी के सम्बन्ध में इस नियम को ढीला कर दिया गया और कितने ही रिश्तेदारों व मित्रों को उनसे मिलने दिया गया। स्वर्गीय श्रीमती गांधी की पिछनी बीमारी के दिनों में भी रिश्तेदारों को मिलने दिया जाता था और इस मुनाकात के समय खुद गाधीजी भी मौजूद रहते थे। कार्यसमिति के दो सदस्य ढा० राजेन्द्रप्रसाद व श्री जयरामदास दौनतराम अपने ही शांतों में थे और गृह-सदस्य को उनके सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी न थी।

राजनीतिक वन्दियों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार। के कारण देश भर में चिन्ता की खहर फैल गई। शुरू के महीनों की कड़ाई तूर होने पर पत्नों व मुलाकातों की श्रनुमति साधारण सौर पर दी जाने लगी। पत्रों से प्रतिबंध कुछ महीने पहले और मुलाकातों से काफी बाद में हटाया गया। कभी-कभी राजनीतिक कैदियों व गिरफ्तार किये गए गुण्डों को एक साथ ही रखा जाता था। डाक्टरी देख-रेख बहुत कम थी श्रीर जो थी भी वह पर्यात न थी। राजनीतिक बिदयों के प्रति नजरबन्दों से भिन्न व्यवहार किया जाता था श्रीर उन्हें कपड़ा व जूता दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत थी। नजरबन्दों के खर्च व उनके प्रिवारों की पेंशनों के लिए विभिन्न प्रांतों में विभिन्न तथा एक ही प्रांत के विभिन्न ज़िलों में विभिन्न रकमें मंजूर की जाती थीं। कारण यह था कि इस सम्बन्ध में कोई नियम न था श्रीर मजूर करनेवाले श्रफ्तर अपनी इच्छा से निर्णय करते थे। खान श्रव्हुल गफ्फार खा की गिरफ्तारी तथा जेल में उनकी दशा से भी लोगों को चिन्ता हुई। कहा जाता है कि गिरफ्तार करते समय बल का प्रयोग किया गया था, जिससे

सीमांत गांधी के शरीर में खुरसटें जग गई थीं। बाद में जेल में भी उनके प्रति खुरा सलूक किया गया। देश के अनेक भागों में दयद-कर लगाये गये और उनकी वसूली कड़ाई से की गई।

श्रीत सारतीय मेहिकन कार्फ्रोंस के श्राप्त्र पद से भाषण करते हुए डा॰ जीवराज मेहता ने बन्दियों की शिकायतों पर प्रकाश ढाला। श्रापने बताया कि जब वे कस्त्र बा की परी जा करने गये थे तब जेलों के इन्स्पेक्टर-जनरल ने गांधीजी को उनसे न बोलने देकर हृदयही नता का व्यवहार किया। श्रापने बताया कि जेलों में चिकिरसा का यथोचित प्रबन्ध नहीं है। "कई जेलों में सफाई का प्रबन्ध ठीक नहीं है। थोड़े स्थान में इतने श्रिषक व्यक्ति रखे जाते हैं कि बन्दियों व मजरबन्दों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा श्रसर पड़ा है। दवाह्यां श्रासानी से मिलती नहीं हैं श्रीर उनके जिए उत्पर से मज्री लेनी पड़ती है। श्रापने यह भी कहा कि "जेलों में जो दूध दिया जाता है उसमें श्राधा पानी होता है श्रीर कभी-कभी पानी का श्रनुपात ७० प्रविशत तक वढ़ जाता है श्रीर इसीनिए वह उनके पीने जायक नहीं होता।"

जेलों की साधारण श्रवस्था का ज़िक्ष करते हुए श्रापने कहा, "पक्षाव व संयुक्त शांत में काफी सदीं पड़ती है, लेकिन चदियों व नजरबन्दों को उड से बचने के लिए काफी कपड़े नहीं हिये जाते।" यह उक्ति एक ऐसे प्रख्यात डाक्टर की थी, जो ख़ुद तीन वर्ष जेल काट खुका था।

पंजाब में सुरचा सम्बन्धी कानूनों के अनुसार गिरफ्तार किये गये स्थिकत २० पिक्तयों से अधिक लग्बा पत्र नहीं लिख सकते थे। इसके अलावा वे पत्र हिन्हीं में भी नहीं लिख सकते थे। फीरोजपुर जेल की हालत और भी बुरी थी। दूसरी कमियों व बुराह्यों के अलावा सफाई व जल की निकासी का इन्तजाम ठीक नहीं था। राजनीतिक बन्दी किले में रखे जाते थे और जेल-विभाग जिन मंत्री के अधीन था उन्हें किले में जाने नहीं दिया जाता था। मत्री श्री मनीहरलाल ने बंदियों से सवाल किया, "क्या अभी आपको वाहर वालों से मिलने नहीं दिया जाता १" इससे साफ ज़ाहिर है कि मिलने की अनुमित देना जिन चीफ सेकेंटरी के अधिकार में था और वे प्रधान मन्त्री के अधीन थे।

पंजाब में बिद्यों के रिद्दा होने पर भी उन पर अपमानजनक प्रतिबंध जगाये जाते थे। प्रांतीय असेम्बली के कितने ही ऐसे सदस्य, जो जेलों से बाहर थे, असेम्बली की बैठक में भाग नहीं जे सकते थे। एक सदस्य ने इस आदेश को भंग किया और अदालत ने उनके कार्य को उचित ठहराया।

कोरहापुर में एक बड़ी समसमीपूर्ण घटना हो गई। एक स्त्री के वस्त्र उसके पति व सन्तान के स्त्रागे उतारकर उसे त्रास दिया गया। इस सम्बन्ध में कोरहापुर रियासत की पुद्धिस के सब-इम्ह्पेक्टर के विरुद्ध गम्भीर स्त्रारोप थे। श्री थी० जी० खेर ने इस घटना की जाच की मांग उपस्थित करते हुए निम्न चक्तस्य दिया:—

"पिछुले दिसम्बर प्रजा परिषद् के सम्मेजन के सिजसिले में मुक्ते को रहापुर जाना पढ़ा था।
"वहां जनता में एक स्त्री काशीवाई हनवार के प्रतिकोल्हापुर-राज्य की पुलिस के दुर्ज्यंवहार के कारण सनसनी फैली हुई थी। पुलिस स्त्री के फ़रार जड़के की तजाश में थी श्रीर उसी
के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बिए उसने स्त्री पर दबाव दालना चाहा था। ह दिसम्बर १६४८
को कोल्हापुर राज्य कार्यकर्ती सम्मेजन ने प्रस्ताव पास करके एक समिति श्रीमती काशीबाई
हनवार के द्वारा जगाए गए श्रारोणों की आंच के लिए नियुक्त की गई। इस समिति ने जांचपड़ताब की श्रीर ४ जनवरी १६४४ को श्रापनी रिपोर्ट उपस्थित करदी। इसे वाद में एक श्रीर

पुरक रिपोर्ट के साथ १४ फरवरी १६४४ की प्रकाशित कर दिया गया।

"ऐसा जान पएसा है कि समिति इस परिणाम पर पर्नुची कि की। दार हनगावजे ने श्रीमती काशीयाई के परम उसके पित तथा उमके क्यों के मामने ही उतार दिये श्रीर इसे निहंयतापूर्वक पीटा। समिति का विचार है कि यह विस्वास करने के भी प्रताण मिन्नते हैं कि स्त्री पर श्रीर भी श्ररगाचार किया गया। जिस पुक्तिम श्रप्रसर का इस मामखे से सम्बन्ध है उसे दो न्यक्तियों की मारपीट करने के श्रपराध में विभाग-द्वारा की गई जांच क परिणामस्वरूप वास्तव में टेडित किया गया और उसका पद घटाकर जमादार का कर दिया गया। तब प्रजापरिपद के कार्यकर्ताओं ने प्रधान मंत्री से श्रनुरोध किया कि घटना के सम्बन्ध में एक स्वतन्त्र न्यायाधीम नियुक्त करके जांच कराई जाय, किन्तु यह श्रनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। मेरा मत या कि सम्बन्धत पुलिस श्रम्भर स्त्री के पित तथा श्रन्य न्यक्तियों की साधारण मारपीट करने का ही श्रपराधी नहीं या विक उसने श्रीर भी श्रीधक निन्दनीय कार्य किया था। इसलिए मैंने १ र मार्च १ हम के कोवहापुर के प्रधान मन्त्री के नाम एक पत्र जिस्ता श्राहिरी पैरा इस प्रकार था — "मुक्ते कहा गया है कि सिर्फ्र कोवहापुर की प्रजा ही नहीं बित्र विदिश्यभारत के भी यहुत से जोगों का विश्वास है कि शिकायत बहुत कुछ सम्य है और सम्बन्धित सवई स्वेदर ने बहुत ही निर्मम तथा पश्चिक स्ववहार किया है।

''इसिलिए मेरा श्रनुरोध है कि श्रापको श्रपने न्याय प्रयन्ध में जनता का विश्वास कायम करने के लिए किसी स्वतन्त्र न्यायाधीश-द्वारा जाच-पष्ताल का श्रादेश देना चाहिए। इस घटना मे सभी सभ्य गर नारियों का श्रंत करण शुरुष हो गया है।'

नीचे जदन के एक मामले का विवरण दिया जाता है— "विदिश जनता युद्ध-सम्बन्धी समस्याओं में ज्यस्त रहने के बावजूद न्याय-प्रयन्ध जैसे घरेलू विषयों में भी काफी दिलचस्पी जेती रही है। इस सप्ताह हाईकोर्ट-द्वारा तीन मजिस्ट्रेटों की निन्दा के कारण जनता में रोग की भावना फैंब गई है। इन मजिस्ट्रेटों में से दो स्त्रिया थों और एक पुरुप और इन्होंने नाबाजियों की श्रदालत में ११ साल के एक लहके को किसी याजसुजम अपराध के लिए बेंत मारे जाने की सजा दी थी। श्रदील में प्रधान न्यायाधीश ने दह के आदेश को रह करते हुए कहा कि इन स्थानीय मजिस्ट्रेटों ने नावाजियों की श्रदालतों में काम करने के सभी नियमों की ही उपेचा नहीं की है, बिल्क जितनी भी गजसी वे कर सकते थे, उन्होंने की है। जड़के की तरफ से मजिस्ट्रेटों के ख़िलाफ दावा दायर किया गया और श्री हरवर्ट मारीसन ने घोषणा भी की कि न्यायाधीश गोडार्ड इस मामले की सार्वजनिक रूप से जांच करेंगे। जांच समाप्त होने तक मजिस्ट्रेट अपना काम न कर सकेंगे। इस मामले पर जनता की नाराज़ी जारी है श्रीर समाचार-पत्रों में इसीके सम्बध में सपादकीय टिप्पणियां तथा सपादक के नाम पत्रों की मरमार रहती है। न्यायाधीश महोदय ने मजिस्ट्रेटों को मुलाकात के लिए जन्दन खुलाया है। श्राशा की जाती है कि श्रदालत में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो सपूर्ण राष्ट्र एक च्या के लिए युद्ध को मूल जायेगा।"

भारत में मजिस्ट्रेटों ने हज़ारों मामलों में बेंत लगाए जाने की सजाएँ दों श्रीर भारत मंत्री श्री एमरी ने उनका उरलेख भी पार्लमेंट में किया, किन्तु भारत के सम्बन्ध में इस पर श्रसतीष प्रकट न किया गया जैसा कि इम्लेंड में हुई एक घटना पर श्रसतीप फैल गया था। तीन मजिस्ट्रेटों द्वारा, जिनमें दो स्त्रिया थीं, ११ साल के एक लड़के को बेंत मारे जाने का श्रादेश दिया गया। बस पार्लमेंट में हो-हला मच गया। हरबर्ट मारिसन ने सज़ा दिया जाना मुस्तवी कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेटों को जवाबदेही के किए बुताया और तोनों मजिस्ट्रेटों को मुझत्तल कर दिया गया। होम सेक्रेटरी ने मामले की जार्च कराने का वादा किया। स्वशासित राष्ट्रों की कार्य-पद्धति ऐसी ही है, किन्तु भारत में न तो यह विज्ञान ही है और न सरकार में इतनी करुणा की भावना ही।

जहां एक तरफ़ भारत में वेतों की सजाएँ बड़ी श्रासानी से दी गयीं वहां यह ध्यान देने की बात है कि ११ वर्ष पूर्व सेना में भी वेतों की सजा को बहुत गम्भीर माना जाता था।

### सैनिक राजनीतिज्ञ

यह घटना १ दर की है और उसका सम्बन्ध रिफार्म्स बिखे से है। स एक फर्ज पूरा करनेवाला सैनिक था। वह श्रनुशासन को भी मानता था जिसके श्रनुसार उसे राजनीति में भाग लेना चाहिये था। एक दिन वर्शमधम की बारकों से याहर रिफार्म्स मिल की तारीफ में चिद्रियां भेजी गई'। सन्तरी का काम करते हुए स को एक सुधार-विरोधी पन्न हाथ लगा श्रीर उसने उतका जवाब भी भेज दिया। उसकी हाथ की जिखावट पहचान जी गई। सैनिक को गिरफ्तार करने के बजाय एक बदमाश घोड़ा चढ़ने के जिए दिया गया और जब सैनिक इस पर चढ़ न सका तो उसने इसकी कोशिश भी छोड़ दी। तब सैनिक को गिरफ्तार कर जिया गया। मेजर विंदम के पूछने पर सैनिक ने पत्र लिखने की बात स्वीकार कर ली। तब उसे देशद्रोह का श्रपराधी घोषित किया गया, किन्तु दण्ड उसे घोडे पर चढ़ने के लिए सार्जेण्ट का श्रादेश न मानने के सम्बन्ध में दिया गया। कोर्ट मार्शल होने पर १० मिनट के भीतर ही उसे अपनी रेजिमेण्ट के सामने २०० बेंत जगाने की श्राज्ञा सुना दी गयी । १०० वेत जगने के बाद उसकी बाकी सजा माफ कर टी गई। वह सिर्फ एक बार कराहा। उसने कहा कि मैं इस घटना की इंग्लैंग्ड भर में प्रकाशित कर दूंगा। समाचार-पत्रों-द्वारा इसकी सुचना देश की जनता को हो जायगी। श्रीर वान्तव में जनता में इसकी खर्चा हुई। जाच होने पर यह फैसला हथा कि मेजर विंदम ने न्यायपूर्ण कार्यं नहीं किया। इस अफसर के कार्यं के लिये सम्राट् ने खेद प्रकट किया। सैनिक को श्रपना चित्र उतरवाने के किये ही ४० पाँड मिल गये। उसे जनता से इतना धन मिला कि फीज में काम करने की कोई, जरुरत न रह गई।

वन्दूकची क्लेटन की केंद्र श्रीर मृत्यु की दु.खद कद्दानी से जहां श्रनुशासन का एक श्रपूर्व उदाहरण मिलता है वहां हाक्टरी परीचा के खोखलेपन पर भी प्रकाश पढ़ता है। चालीस वर्ष का एक ऐसा श्राइमी सेना में भर्ती कर जिया गया जो सेना में काम करने-लायक न था। वह सेना में बना रहा श्रीर साथ ही उसकी तन्दुरुस्ती भी गिरती गयी। जब उसे द्रण्ह देने के जिये मजरवन्द केंम्प में भर्ती किया गया तो तपेदिक के कारण उसका तुरा हाल था श्रीर पैदल चलने की वजह से लगभग श्रथमरा हो जुका था। युद्ध-मन्त्री सर जेम्स प्रिण ने हाईकोई का एक जल मामले की जाच करने के जिए नियुक्त करने का वायदा किया। इसका फैसला पिछले सप्ताह ही हुश्रा है। गिलिंघम नजरवन्द-केंम्प के दो गैर-कमीशनी श्रकसरों के श्रपराध के पिर्ण्य से जनता में वड़ी समसनी फैल गई है। उस पर एक ऐसे सैनिक की हत्या का हलजाम लगाया गया है जो ४० स्माल का श्रशक्त, यहरा श्रीर तपेदिक से पीड़ित ज्यक्ति था। दोनों को सजा इस कारण दी गई क्योंकि सैनिक को स्वस्थ बता कर द्रण्ड भोगने के जिये भेजा गया श्रीर स्वस्थ बता कर ही नजरबन्द केंम्प में दाखिल किया गया था। ('मैचेस्टर गार्जियन', १ जुलाई १६४३)।

कांग्रेस के इतिहास के विद्यार्थी श्रमरीकी मिशनरी रेवरेंड शार० शार० कीयन के नाम से

परिचित हैं। वे चिंगलपट के ईसाई विद्यार्थी-शिविर में भाग ले रहे थे कि श्रचानक उन्हें मझास-सरकार का प्रेसी ढेंसी के बाहर चले जाने का श्रादेश मिला। यह श्रादेश भारत-रज्ञा-विधान के नियम २६ के श्रन्तर्गत जारी किया गया था। वे तुरन्त मंगलोर के लिये रवाना हो गये। वहां उन्हें मैसूर से निर्वासित किया गया। भारत से जाते समय उन्होंने निम्न वक्तस्य दिया:—

"हमें उस देश की, छोड़ने के लिये कहा जा रहा है जिसे हम प्यार करते हैं, जिसकी हमने सेवा की है और जिसे अब हम अब अपना देश मानते हैं। हिन्दुस्तान के कितने ही हिस्सों से कृपापूर्ण विचार प्रकट किये गये हैं और प्रार्थनायें भी की गयी हैं। इसका हम पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम आपकी भावना की कद्र करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम चाहे जहा भी हों, भारत के लिये प्रयस्न करते रहेंगे। पिइने दस साल से हम भारत के गांवों और उसकी गन्दी यस्तियों में रचनात्मक कार्य करने में लगे हुए थे। हमने नौजवानों की शक्ति और जोश को कियात्मक दिशाओं की और डकेजने का प्रयस्न किया और इसमें सफल भी हुए।

"मिन्नराष्ट्र बुराई की महान् शिक्तयों के चगुल में फॅसे हुए हैं। हम दावा करते हैं, श्रीर यह दावा ठीक भी है, कि हम जीवन की महान् स्वाधीनताओं के लिये लड़ रहे हैं श्रीर ये स्वाधीनतायें विश्व-न्यापी होनी चाहियें—खासकर हमारे हिन्दुस्तान में। हमें यकीन है कि ज्यादातर श्रादमियों का विश्वास है कि न्यायपूर्ण तथा स्थायी शांति की न्यवस्था का निर्माण जीवन की रचनात्मक तथा कियात्मक शक्तियों—सत्य तथा प्रेम—के ही श्राधार पर हो सकता है। कम-से-कम यह तो हमारा दढ़ विश्वास है कि शांति की ऐसी न्यवस्था का निर्माण उस हिंसा व वेईमानी के श्राधार पर नहीं हो सकता जो नाजीवाद की विशेषतायें रही हैं। गोकि हम नाजीवाद पर होनेवाले किसी हिंसापूर्ण हमले में श्रपने श्रान्वरिक विश्वास के कारण भाग नहीं ले सके, फिर भी मिन्न राष्ट्रों के महान् बिद्धानों को महेनजर रखते हुए हम ऐसे साधनों-हारा, जिनमें हमारा विश्वास है, श्रपने प्रयक्तों का योगदान करते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस समय हमारा यही श्रपराध है श्रीर हसीलिये हमें निर्वासित किया जा रहा है। हम ऐसे सभी कष्टों का स्वागत करते हैं जिनसे जीवन की पूर्णवा का मार्ग खुल सकता है श्रीर हम सत्य की प्राप्ति के श्रधक निकट पहुँच सकते हैं। हम जानते हैं कि श्रापकी प्रार्थनाए श्रीर श्राशीर्वाद हमारे साथ है श्रीर हम उस सुखद दिन की श्राशा करते हैं जब हम श्रापके बीच में फिर श्रा सकेंगे।"

#### नजरबन्द

शासन-स्यवस्था का यह नियम है कि जब किसी ब्यंकि पर श्रदालस में मुकदमा नहीं चलाया जाता, बिलक उसे नजरबन्द ही किया जाता है, तो—चाहे वह झमीर हो या गरीब — उसके लिये श्रपना व श्रपने परिवार का खर्च चलाने के लिए मुनासिब भन्ता दिया जाता है। स्यक्तिगत सरयाग्रह-श्रान्दोक्षम के दिनों में श्रिधिकांश नजरबन्दों को कुछ भन्ता नहीं दिया जाता था। उन्हें निर्वाह के लिये डेढ़ श्राना (दूसरे दर्जे के कैदियों के लिये) से चार श्राने (पहले दर्जे के कैदियों के लिये) तक दिया जाता था। बैलोर सेण्ड्रल जेल में ए० नजरबन्दों-द्वारा १६ दिन तक श्रनशन करने के बाद निर्वाह की रकमें बढ़ा कर क्रमश ४ श्रा० श्रीर म श्रा० कर दी गर्थी। कुल २४: नजरबन्दों में से सिर्फ श्राधे दर्जन को ४ ६० से ३४ ६० मासिक तक पारिवारिक भन्ने दिये गये। फिर नजरबन्दों के भन्ने बढ़ा कर क्रमश १ ६० ४ श्रा० श्रीर १ ६० १२ श्रा० कर दिये गये।

१६४२-४६ में भत्तों सम्बन्धी नीति में कुछ सुधार हुआ। मदास में १८४ नजरबन्दों

को १४ रु० से १०० रु० प्रति नजरबन्द भला दिया जाता था, किन्तु बंगाल में श्रिधिक उदारता-पूर्ण नीति का श्रनुसरण किया गया। कारण यह था कि बंगाल में हजारों नजरबन्द थे शौर उनके सम्बन्ध में नीति निर्दारित कर दी गयी थी। बंगाल के मूक्यों में श्राठ या दस गुनी वृद्धि होने के कारण भन्तों की दरों में संशोधन करना श्रावश्यक हो गया, किन्तु यह शर्त थी कि भन्ता नजरबन्द की उस श्राय से. श्रिधिक न होना चाहिए जिससे नजरबन्दी के कारण वह वंचित हुआ हो।

सबसे उरुवेखनीय विवरण राजा सर महाराज सिंह की वहन श्रीमती श्रमृतछीर की गिरफ्तारी व नजरवन्दी के सम्बन्ध में है। यह विवरण नीचे दिया जाता है.—

"इन्हें सायंकाल मा। बजे कालका में गिरफ्तार कर लिया गया। सुचित किया गया कि उन्हें श्रम्बाक्ता जेल ले जाया जायगा। राजकुमारी श्रमृतकौर ने श्रपने साथ श्रपना बिस्तर, चरला, बाहबिल, गीता तथा पानी पीने का गिलास ले जाने का अनुरोध किया और इसकी इजाजत उन्हें दे दी गयी। उन्हें श्रपना कपड़े का बक्स को जाने की इजाजत नहीं दी गयी श्रीर कहा गया कि उन्हें लाहीर ले जाया आयगा. क्योंकि महिला नजरबंदों या एक महीने से श्रधिक काल के निए कारावास का दढ पानेवाली स्त्रियों को रखने का प्रबंध वहीं है। लेकिन उन्हें कभी लाहौर नहीं ले जाया गया श्रीर एक महीने का काल उन्होंने एक जोड़े कपड़े में ही गुजारा । ये छपडे बुरी तरह मैं हो चुके थे। यनमें कब्तर की बीट व चूहों की लेंड़ी के निशान थे। रहने के कमरे में ही शीच का स्थान था जिसे इस्तेमाल करने से उन्होंने इन्कार कर दिया। स्नान के लिए कोई बद जगह तक न थी। रहने के स्थान की मरम्मत बहुत दिन से नहीं हुई थी। एक दिन मिट्टी का एक ढोंका गिर पढा श्रीर उनके कथे पर कुछ हलकी चोट लगी। सायंकाल मा। बजे गिरफ्तार होने के कारण उनके भोजन का कोई प्रवध न था। उन्हें मोटी, श्रधकच्ची रोटी श्रीर ठढी दाल दूसरे दिन दोपहर १ बजे दी गयी। वे यह भोजन न कर सकीं। यही भोजन उन्हें सायंकाल था। बजे दिया गया। श्चगले दिन फिर यही मोजन दिया गया। तीसरे दिन भूख से परेशान होकर उन्होंने रोटी खाने की कोशिश की, किन्तु इस भोजन का उनके पेट पर बुरा श्रासर पड़ा। चौथे दिन जेखर को दया माई श्रीर उसने २ श्रीम द्ध श्रपने घर से मँगाकर दिया, जिसके लिए राजकमारी ने उनका श्राभार माना। सप्ताह भर में ही उन्हें श्रह्पताल में भरती कर दिया गया। तब उन्हें कुछ दध, सन्जी व डबल रोटी निस्य दी जाने जागी। इस तरह ढाक्टरों ने उन्हें मजास दिलायी। तीन सप्ताह श्रकेते रहने पर बाहौर से पांच श्रम्य महिलाएं भी श्रा गयीं, जिनमें दिल्ली की श्रीमती सरय-वती भी थीं। उन्हें पुस्तकें या समाचारपत्र पढ़ने की नहीं दिये जाते थे श्रीर न जिखने के जिए कागज की एक भी चिंदी दी जाती थी। दूसरी बहनों के श्राने पर मांग की गयी कि भोजन उनके भ्रपने सेहन में ही पकाया जाय। उन्हें थाल, कटोरे श्रीर गिलास दे दिये गये श्रीर इसके बाद रुमकी हालत ठीक रही। भीतर ही एक स्नानागार का प्रवध कर दिया गया। ऐसा जान पहला है कि श्रारम्भ में श्रोमती श्रमृतकौर के प्रति साधारण श्रपराधी-जैसा व्यवहार किया जानेवाला था श्रीर इसी तिए जेत के श्रधिकारी चाहते हुए भी कुछ करने में श्रसमर्थ थे। श्रन्य बहुनों के श्राने से पहले तीन दिन सुबह का भोजन पहुचाने की किसी को याद ही न रही। 🗷 सप्ताह में उनका षजन १ स्टोन कम हो गया। इसके बाद उन्हें जेज से खाकर अपने मकान में ही नजरबंद कर दिया गया, जहा वे २० महीने लगातार रहीं। जब वे जेल में थीं, उनके भाई की मृत्यु हो गयी। यहां तक कि उन्हें अपनी भावज के जिए पत्र तक जिल्ने की अनुमति नहीं दी गयी। यह

ऐसी कहानी है, जिसे राष्ट्र कभी भूज नहीं सकता। इस कहानी के साथ श्री पेगडेरेल मून, श्राई० सी० एस० का भी सम्बन्ध है। श्रीमती श्रमृतकौर के भाई के नाम इनके एक पत्र का सेंसर किया गया। जब श्री पेगडेरेल मून से श्रदने श्राचरण का स्पष्टीकरण करने की कहा गया तो उन्होंने हस्तीफा देने की इच्छा शकट की।

पंजाब हाईकोर्ट में अपील करने पर एक कैंदी को रिहा करने का आदेश दिया गया, किन्तु उसे तुरन्त छोड़ा नहीं गया। पंजाब असेम्बली में सरदार सोहनसिंह जोश ने सरदार तेजासिंह स्वतंत्र की तरफ से प्रश्न किया कि क्या गुजरात ज़िले के सरदार रजवंतसिंह के दरख्वास्त-निगरानी दायर करने पर लाहौर हाईकोर्ट ने उनके तीन वर्ष के कारावास को घटाकर एक वर्ष का कारावास २७ अगस्त १६४३ को कर दिया था और क्या उन्हें एक वर्ष से अधिक कैंद भुगतनी पड़ी थी? उन्होंने प्रश्न किया कि सजा घटायी जाने का आदेश सायलपुर जेल ४ अक्टूबर १६४३ की इतनी देरी से क्यों भेजा गया?

सर मनोहरतात ने प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि सना घटायी जाने के सम्बन्ध में श्रादेश भेजने में देरी होने का कारण यह था कि जिन सेशन जज को श्रादेश मेजना था वे छुटी पर थे श्रीर साथ ही सेशन जज को यह भी जात न था कि बंदी उस समय किस जेज में है।

बगाल श्रसेम्बली में हुए सवाल व जवाब से प्रकट हुआ कि परिस्थित बहुर्त ही श्रसतीयजनक है श्रीर मंत्रिमंदल को तुरन्त जांच करानी चाहिये। बंगाल के प्रधान मंत्री ने साफ शब्दों में
बताया कि मेदिनीपुर की घटनाश्रों के सम्बन्ध में जांच कराने का जो वचन पिछुले प्रधान मंत्री ने
दिया था उसे पूरा करने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। श्री फजलुल हक ने जांच का जो वचन दिया
था वह बंगाल के स्वर्गीय गवनंर सर जॉन हर्षर्ट को पसद न था श्रीर श्री हक को प्रधान मंत्री के
पद से हटाये जाने का एक यह भी कारण था। जनता श्रीर पुलिस दोनों ही की तरफ से एक
दूसरे के प्रांत श्रस्याचार के इलजाम लगाये जाने के कारण जांच बहुत ही श्रावश्यक थी, किन्तु
सर नज़ी मुद्दीन के पूरे जवाब से जाँच कराने के सम्बन्ध में उनकी हिचकिचाहट साफ मजकती
थी। श्रापने कहा, "जहां सक पुलिस का सम्बन्ध है, उसकी तरफ से यदि कोई श्रस्याचार हुए हैं
सो उनकी जांच कराने को मैं तैयार हू, किन्तु दूसरी तरफ से जो हत्याए हो रही हैं, जोगों को
भगाया जा रहा है श्रीर उनसे जबरन धन लिया जा रहा है, इन्हें बंद कराने के लिए दूसरा पर्च
क्या करेगा?"

भारत-सरकार बराबर इस बात पर जोर देती थी कि लोगों को सिर्फ इसिलए नजरबद रखा जाता है कि वे अपने हानिकर कार्यों से बचें। नजरबदों के विरुद्ध जो आरोप थे उन्हें उपस्थित करते समय भी यही बात कही गयी थी। श्री हुमायू कबीर ने प्रान्तीय धारासभा में प्रस्ताव उपस्थित करके अनुरोध किया कि नजरबदों के साथ अधिक नर्भी का बर्ताव होना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नजरबदों के परिवारों को सहायता देते समय इस बात का ध्यान अवस्य रखना चाहिए कि नजरबदों लोगों को अप्रिय जान पढ़े। एक जिस भय से व्यक्ति विमाश-कारी कार्यों से अलग रहता है वह यह है कि उसके अभाव में परिवारवालों को कष्ट होगा। एक स्वायत्त-शासनप्राप्त प्रान्त की भारतीय प्रधान मन्नी मैक्सवेज को भी मात कर रहा था।

विहार, उड़ीसा व मद्रास में एक कमीशन ने उन नजरवर्दों के मामकों पर विचार करने के लिए दौरा किया, जो विशेषाधिकार-कान्न के अन्तर्गत अपना पत्त उपस्थित करना चाहते थे। जुलाई, १६४३ में केन्द्रीय असेम्बली में श्री के॰ सी॰ मियोगी ने सरकार का ध्यान एक इस समा-

चार की श्रोर श्राकिषित किया कि दिल्ली के किने में एक ऐसा तहसाना है, जिसमें कित्रय राज-नीतिक बन्दियों को रखा जाता है। श्री नियोगी ने सरकार से श्रनुरोध किया कि वह इस विषय का स्पष्टीकरण कर दे, किन्तु गृह सँदस्य ने इस प्रश्न की श्रोर ध्यान नहीं दिया—कम-से-कम उन्होंने सवाज का तुरत जवाल न दिया।

जमीन के नीचे ये कोठरियां १६४१ में बनवाई गई थीं । वे जमीन की सतह से सोतह फ्रीट नीचे थीं, किन्तु कोठरियों के सामने २६ फ्रीट चौड़ा खुला श्रहाता था । चूंकि कोठरियों में सूरज की किरखें सीधी नहीं श्रा पाती थीं, इसिलये उनमें कुछ श्रधेश रहता था, किन्तु वे काफ़ी बड़ी श्रीर साफ़ थीं, श्रीर नज़रशन्दों को पूछताझ के लिये रखने-लायक थीं। इन कोठरियों का उपयोग सिफ़ इसी कार्य के लिये किया जाता था।

प्ं हृदयनाथ कुंजरू के यह पूछने पर श्री कार्नन स्मिथ ने बताया कि मामूली तौर पर कैदियों को यहां एक महीने से ज़्यादा नहीं रला जाता श्रीर किसी भी हाबत में वे उनमें दो महीने से ज़्यादा नहीं रखे जा सकते।

. श्री एन॰ एस॰ जोशों ने अपने संशोधन के द्वारा नज़रबन्दों के सामलों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का श्रनुरोध किया था। इस संशोधन के पन्न में ३६ श्रीर विपन्त में भी ३६ ही मत श्राये श्रीर श्रध्यन्त के मत से यह संशोधन श्रस्वीकार कर दिया गया।

यस्वई-सरकार ने जनवरी १६४३ में क्रिमिन ब कॉ एमेडमेंट के अन्तर्गत आदेश निकालकर विच्छाराज ऐयड कम्पनी को स्चित किया कि सरकार उनके पास जमा ७२,००० ६० की रक्षम की जब्त करना चाहती है, क्योंकि सरकार को विश्वास हो जुका है कि हस धन का उपयोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिये किया जायेगा । खक्रीका अदालत के चीक्र जज श्री मार्क नोरोन्हा के सामने आदेश के श्रीचित्य का प्रश्न उठाया गया । चीक्र जज ने निर्णय किया कि जिन दो व्यक्तियों ने दरस्वास्त दी है और जो कांग्रेस के प्रारम्भिक सदस्य होने का दावा करते हैं उन्हें इस आदेश में कोई हानि नहीं पहुँची। अन्त में खीक जज ने धन जब्त करने का आदेश बहाज रखा।

पूना के एडिशनज सिटी-मजिस्ट्रेट ने 'भारत छोड़ो' के गुजराती अनुवाद की एक प्रति अपने पास रखने के श्रमियोग में एस० श्रार० दिवाजकर को ६ महीने की कड़ी केंद्र, १०० ६० छुर्माना तथा जुर्माना न देने पर श्रोर दो महीने की कड़ी केंद्र की सजा दी।

शान्ताराम उर्फ ह्नुमन्त अनन्त गुमारता देशसुल, जो सतारा जिले के लानापुर स्थान का था, श्रगस्त १६४२ में गिरफ्तार किया गया श्रीर उसके रिश्तेदारों को तभी से उसके सम्बन्ध में कोई लबर नहीं मिली। श्रगस्त १६४४ तक उसके घरवालें कोई लबर मिलने का इन्तजार करते रहे। उसके बाद सतारा के जिला-मजिस्ट्रेट से मिले। मिनस्ट्रेट ने उसकी परनी श्रीर साले को बतलाया कि शान्ताराम दो महीने में जेल से छूटकर घर वापिस श्रा जायगा। रिश्तेदार खबर मिलने की प्रतीत्ता कर ही रहे थे कि उन्हें उसकी मृत्यु का समाचार मिला। रिश्तेदार इस समाचार का यकीन न कर सके श्रीर उन्होंने जेलवालों से उसके कपढ़े मागे। जेलवालों ने कहा कि कपढ़े जाश के साथ ही दफना दिये गये। शान्ताराम के साले ने यह सब बातें लिखकर श्रसेम्बली के एक सदस्य के पास भेज दीं। उन्होंने जेलों के इन्सपेक्टर जनरल से प्छताछ की श्रीर एक महीने याद इसका उत्तर मिला कि १६ दिसम्बर १६४२ को शान्ताराम वेलगाँव सेपट्रक जेल में मर गया। उन दिनों जेल में एक खास महामारी फैली हुई थी श्रीर शान्ताराम उसी का शिकार हुशा था। मृत्यु की खबर १३ दिसम्बर १६४३ को (एक वर्ष वाद ) विटा ताक्लुका के पुल्लिस सम

इन्सपेक्टर के जिरिये प्रक पत्र-द्वारा उसकी पत्नी के पास मेज दी गई थी। इस पत्र में यह खबर गलती से दी गयी थी कि कपड़े लाश के साथ ही दफना दिये गये थे। लाश को जलाया गया था। मृत्यु की खबर देनेवाला पत्र भी उसकी पत्नी तक कभी नहीं पहुचा श्रीर न विष्टा के पुलिस सब-इन्सपेक्टर ने उसकी पत्नी को सूचित ही किया था। जिला-मजिस्ट्रेट ने जो यह सूचित किया था कि शान्ताराम दो महीने में वापस आ जायगा। इससे पता चलता है कि उसे कुछ भी खबर न थी।

सिविलियनों का दुर्भाग्य

युद्ध में सिविधियमों को भी दुर्भाग्य का सामना करना पढ़ा। बिलया के श्री निगम तथा ही एस० पी० श्री रियाज़िद्दीन को अपने पढ़ों से अलग कर दिया गया। सयुक्तमान्त के श्री दे को जयपुर रियासत में काम मिल गया। पहले दो सज्जनों को २६ फरवरी, १६४४ को बनारस में जारी किये गये एक आदेश-द्वारा अपने पढ़ों से हटाया गया था। कहा जाता है कि कलक्टर नेंद्वें १०,००० रु० के नोटों को नष्ट करा दिया था। पजाब के श्री पेपछेरेन मून आई० सी० एस० ने श्रीमती अमृतकौर के भाई के पास उनके प्रति दुर्ब्यवहार के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा और फिर पेंशन लेने से इनकार कर दिया। बगाल के श्री ब्लेयर को प्रान्तीय सरकार के विरुद्ध लिखने के अभियोग में इस्तीका देने के लिए विवश किया गया। मद्रास-सरकार के एक सेक्टेरी को पत्नी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दिखे गये पत्र के जिए प्रान्त के किसी अज्ञात कोने में मेज दिया गया। यह पत्र उसकी पत्नी को कभी मिला नहीं, किन्तु इसमें युद्ध के विषय में कुछ चर्चा की गई थी। पजाब के श्री लाज आई० सी० एस० ने प्रान्तीय सरकार द्वारा अपनी वर्लास्तानी के विरुद्ध अपीक दायर करके दिश्री प्राप्त की। मध्यप्रान्त के श्री आर० के० पाटिन, आई० सी० एस० ने इस्तीका दे दिया, क्योंकि वे सरकार को आन्दोन्नन-सम्बन्धी नीति से सहमत न थे। कई अन्य सिविलियन आन्दोन्नन से सम्बन्ध न रखने पर भी निकान दिये गये।

राजपीपता रियासत में दो भाठ-श्राठ वर्ष के तहकों को तोइ-फोड़-सम्बन्धी कार्यों के लिए जेळ में डाल दिया गया श्रीर वे दिसम्बर १६४४ श्रीर इसके बुख समय वाद तक जेल में रहे।

श्रीमती श्ररुणा श्रासफश्रती को दिल्लों के चीफ कमिश्नर ने श्रादेश दिया था कि वे ७ सितम्बर १६४२ से १० दिन के मीतर सी० श्राई० डी० पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट के सामने हाजिर हों। श्रीमती श्रासफश्रती सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई श्रीर तब उन्हें फरार घोषित कर दिया गया।

तब श्रीमती श्रासफश्राची केसामान का नीजाम हुआ। उनकी वेबी श्रास्टिन कार ३,४०००० में वेच दी गयी। उनका मकान २०,००० में बेच दिया गया।

ताला फीरोजचन्द, सर्वेन्ट्स म्राविद् पीपुरुस सोसाइटी के उपाध्यस थे। म्राप म्रगस्त, ३६४२ से ही नज़रबन्द थे। सियालकोट जेल से लाहौर सेंद्रल जेल लासे समय म्रापको हथकड़ियाँ पहनाई गई थीं।

श्री जयप्रकाश नारायण एक सुप्रसिद्ध समाजवादी हैं। स्वराज्य प्राप्त करने के साधमों के सम्बन्ध में उनका कांग्रेस से मतभेद था। इसी प्रकार कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में भी उनका मत भेद था। देवली जेल से जिस पत्र के लिखने की बात उनके सम्बन्ध में कही जाती है उससे भी यही प्रकट होता है। जब देवली कैम्प तोड़ा गया श्रीर नजरबन्द विभिन्न प्रान्तों को भेजे गये तो श्री जयप्रकाश मारायण भी बिहार भेजे गये श्रीर उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। यहां से क नवम्बर १६४२ को वे भाग गये। उनकी गिरफ्तारी के लिए मारी इनाम की भोषणा की

गई, जो बदाकर १०,००० रु० तरु किया गया। एक बार खधर मिली थी कि वे नेपाल में हैं । फिर घंगाल मित्रमंडल ने उनके बगाल में रहने की यात की सुचना दी, किन्तु मी० श्राई० टी० को प्यार मिलने से पहले ही वे प्रान्त के याहर हो गये। उन्हें अपद्या में पकड़ लिया गया; किन्तु यह नहीं बताया गया कि यह गिरफ्तारी किम प्रान्त में प्रीर किसके प्रादश से हुई । प्रन्त में उन्हें प्रनाव में नज़रयन्य करके रखा गया। पंचाय सरकार ने कहा कि उनके प्रति प्रथम श्रेगी के बदी का न्यवहार किया जाता है। ७ नवस्वर को प्रान्तीय श्रासेम्प्रती में एक कार्य-स्थागित प्रस्तान उपस्थित करने का प्रयश्न किया गया. किन्तु ह दिसम्बर को उसके खिए धनुमति देने से इन्कार कर दिया गया । तब जाहौर छाई शोर्ट में उन्ही तरफ से दरएवास्त दी गयी कि नजस्यन्दी के सम्बन्ध में जांच के लिए बन्दी की उपस्थित होने दिया जाय । इस टर्ल्यास्त का परिणाम श्री जयमकाश के चकील के जिए विचिन्न हुआ। श्री पर्दावाला यह दरव्वास्त लाहीर हाईकोर्ट में दान्विल करने के लिए ही यम्पई से श्रामं थे। तब स्वय पडींचाला के मस्यन्ध में इसी प्रकार की श्रजीं दी गयी, किन्तु उन्हें तीन दिम के भीतर रिहा कर दिया गया। पजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के यह कहने पर कि यदि यह प्रमाणित हो गया कि इस वशील को सिर्फ हमीलिए गिरफ्तार किया गया कि वह अपना पेशान्सम्बन्धी कार्य करने श्राया था, तो वे कुछ गम्भीर कार्रवाई करेंगे-सरकार तुरन्त श्रपनी निधित से इट गयी। जहाँ तक जयप्रकाश नारायण सम्बन्धी दरख्वाम्त का सम्बन्ध है, उस दर-स्याहत की सुनवाई की तारीख के तीन सप्ताइ पहले ही पृष्ठवीकेट जनरता ने श्री जयप्रकाश गारायण के षकी बों को स्चित किया कि यन्त्री को जिस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था उसे भव भारत रण विधान में जदलकर १८१८ का तीसरा रेगुलेशन कर दिया गया है। इस सरह पनस्यन्द का मामना दरम्यास्त के प्रेय से बाहर हो गया। एडवोक्ट-जन्रल का ऋतु-रीथ स्पीकार किये जाने पर चोफ जस्टिस तथा नजरबन्ट के बकील में एछ विचित्र बातचीत भी गुई। ७ दिसम्पर को श्री जयप्रकाश नारायण की तरफ में श्रीमती पृश्चिमा चनर्जी-द्वारा दायर की गयी दरण्यान्य चीफ जिस्टम सर देवर हैरीज तथा जिरदम सर बाब्द्रईहमान हारा नामंजर कर पी गयी।

पर्दानाता का मामला एक श्रीर भी परिस्थित के कारण मनीरजक रहा। श्री पर्दान्याला को श्रपनी गिरफ्तारी के दी दिन याद जेल में एक सब-इन्स्पेक्टर दिखाई दिया जिले उन्होंने छाईर हाईवाँट में दाधिल करने के जिए एक श्रजी दे दी, श्रीर जिलमें उन्होंने श्रपनी गैरकान्ती गिरफ्तारी के मरफ्य में विचार प्रकट किए थे। यह श्रजी हाईकोर्ट नहीं पहुंचाई गई। स्पट था कि पुलिप के पाम थी पर्यातला के विच्यू कोई धारोप मां। श्रीर इसीखिए श्रपने व्यापस्य के प्रपृत्तिका में उमें कठिनाई हो रही भी श्रार दिर हमोखिए अन्हें दी दिस याद रिहा का दिवा गया था। श्री पर्यावाला की गिरफ्तारी के श्र दिन बाद उन्हों रिहाई श्रीर तायप्रकाश गाराप्य के सम्पन्ध में मारत रचा-विधान के स्थान पर अन्यम के रेमुलेशन 3 को खाम हस्ते में स्थानारावर्ध या जानकिक स्परूप एपनी पूर्ण स्थान पर अन्यम के रेमुलेशन 3 को खाम हस्ते में स्थानारावर्ध या जानकिक स्परूप एपनी पूर्ण स्थान में हमारे मामने श्रा जाता है। सर्जी न पर्याया लोगेवाली यात में एक पैसा ही घरना स्मरण हो श्रानी है, जो इंग्लिंड में एक स्थान के सम्युग्य मामला श्रान दर उन्होंने हमकी कही छाओंचना को यो की एक पैसा ही एक सम्युग्य मामला श्रान दर उन्होंने हमकी कही छाओंचना को यो की स्थान के सम्युग्य मामला श्रान दर उन्होंने हमकी कही छाओंचना को यो की स्थान हो यो की स्थान की स्थान के सम्युग्य मामला श्रान दर उन्होंने हमकी कही छाओंचना की यो यो कि स्थान की स्थ

"किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम श्रदान्ति के पास नहीं है श्रीर जिसकी टरस्वास्त के वारे में भी उमे कुछ ज्ञात नहीं हुआ है, इस कागज को बीच ही मे रख लिया श्रीर श्रटान्ति के पास नहीं भेजा, जिसके लिए वह था। उस श्रधिकारी का ख्यान था कि श्रटान्ति के श्रामे दरख्वास्त पेश करने का वह उद्ग ठीक न था। उस श्रधिकारी के लिए यह परिणाम निकान की कुछ भी जरूरत न थी। उसने जो कुछ किया वह करना उसके लिए यही ध्रष्टता की बात थी।"

कहा गया है कि बुराई में से भलाई निकलती है। श्री पर्दीवाला की गिरफ्तारी तथा उनके द्वारा लाहौर हाईकोर्ट के लिए लिखी गयी दरख्वारत रोक लिये जाने के परिणामस्वरूप यह प्रकट हुआ कि अन्य कई दरख्वास्तें ऐसी थीं, श्रीर उनके सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई की गयी। इससे भी एक महत्त्वपूर्ण वात यह थी कि ६ फरचरी, १६४४ को केन्द्रीय-सरकार के विरुद्ध एक निंदास्मक प्रस्ताव श्रागरे के एक वकील लाला वैजनाथ तथा बम्बई के एक वकील श्री पर्दीवाला की गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में पास हो गया। इनका कसूर इसके श्रलावा श्रोर उन्त भी न था कि उन्होंने कई राजनीतिक मामलों में श्रीभ्यक्तों की तरफ से परवी की थी।

पर्टीवाला के मामले के बाद एक दूसरा मामला श्रदालत की मान द्दानि का सी॰ श्राई॰ ही॰ के स्पेशल सुपरिन्टें हेण्ट पुलिस, श्री राबिन्सन तथा सी॰ श्राई॰ डी॰ के पुलिस सब-इन्सपे-क्टर मिर्जा श्ररफाक बेग के विरुद्ध चला श्रीर दोनों पुलिस श्रफसर नियमानुसार श्रदालत की मानद्दानि के दोषी पाये गए, किन्तु यह भी कहा गया कि मानद्दानि श्रिषक गम्भीर नहीं है। पुलिस सी॰ श्राई॰ ढी॰ शाखा के हिण्टी इन्सपेक्टर जनरल के विरुद्ध मानद्दानि का श्रिभयोग श्रागे नहीं बढ़ाया गया।

सी० आई० दी० के सुपरिष्टेडेन्ट श्री राबिसन ने श्रदालत में जिरह के समय कहा कि उस समय में डिप्टी-इन्सपैक्टर-जनरन की श्रोर से काम कर रहा था श्रीर ऐसा करने का में पूरा श्रिकारी था। श्री राबिसन से पूछा गया कि उनके विसाग में किसी दूसरे श्रफसर की तरफ से काम करनेवाला कोई श्रफसर उस श्रफसर के नाम जिले गये पत्र को नष्ट कर सकता है या नहीं ? उन्होंने कहा कि मैं इसका कोई श्राम जवाय नहीं दे सकता, में तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इस मामले में मैं डिप्टी-इन्सपेक्टर-जनरन कि तरफ से काम कर रहा था। मैं जानता था कि पत्र हाईकोर्ट के जिये जिला गया है, फिर भी मेंने उसे श्रधिक महत्व नहीं दिया। तब राधिसन से पूछा गया कि क्या उनका खयाल था कि वे उस पत्र को नष्ट कर सकते हैं ? श्री राधिसन ने जवाव दिया, ''मैं जानता था कि पत्र में रिहाई की माग की गई है श्रीर चू कि श्री पर्टीवाला छोड़े जा चुके थे इसलिए श्रीर कुछ किया जाना बाकी न था। यह जानते हुए भी कि पत्र हाईकोर्ट के नाम है मैंने उसे नष्ट करने की मूर्खता कर डाली। ऐसा करके में पत्र से सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक न्यक्ति को परेशानी से बचाना चाहता था, क्योंकि रिहाई का हुक्म जारी हो चुका था श्रीर सम्बन्धित न्यक्ति को छोड़ा भी जा जुका था।''

हं ग्लेंगड में कुछ ऐसे मामले हुए जिनसे रचा-सम्बन्धी नियमों पर प्रकाश पहता है। ऐसा ही एक मामला सुरेश बैद्य का था। सुरेश बैद्य पर इ ग्लेंड का श्रानवार्य-म्रती कानून लागू किया गया, किन्तु उन्होंने इसका विरोध किया। श्रापील करने पर श्रदालत ने उन्हें सेना के काम से मुक्त कर दिया। 'न्यू स्टेट्समैन' (१६ फरवरी, १६४४) ने सुरेश बैद्य के बारे में एक विचित्र बात कही कि वे "मज़हब के मुसलमान श्रीर जाति के मराठे हैं श्रीर एक ऐसे जोशीके श्रादमी हैं जिन्हें कोई भी सेना खुशी से भरती करना चाहेगी।" लेखक श्रागे लिखता

है, "परन्तु सुरेश वैद्य एक भारतीय देश-भक्त हैं श्रीर उन्हें इस बात पर श्रापित है कि उनके देश को इस युद्ध में उसकी मर्जी के खिलाफ घसीटा गया है। इसीलिए वे सेना में काम करने से इन्कार करते हैं। कानूनी दृष्टि से उन्हें सेना में जबरन भरती किया जा सकता है। लेकिन भारत में श्रानिवार्य भरती का कानून श्रमी जारी नहीं हुश्रा। इसिलिये मैतिक व राजनीतिक श्राधार पर—वाक्षायदा छुटकारा नहीं—इमें उनको छोड़ देने का निश्चय करना चाहिए।" इस मामले से जनता में काफी सनसनी फैल गई श्रीर श्रन्त में सुरेश वैद्य छोड़ भी दिये गए।

#### मोसले

भारत व हं ग्लैंड में राजनीतिक-बन्दी-सम्बन्धी परिस्थितियों की तुलना इस बात से की जा सकती है कि गृह-मन्त्री श्री हरबर्ट मारीसन ने जनता के विरोध के बावजूद सर श्रोसवाव्ह मोसले श्रोर उनकी पत्नी को जेल से रिद्दा कर दिया श्रोर इधर भारत में गृह सदस्य सर रेजी-नाव्ह मैक्सवेल ने भारतीय जनता की रिद्दाई की ज़ोरदार माग के बावजूद १६,००० राजनीतिक बन्दियों व नजरबन्दों को जेल में बनाये रखा। सर श्रोसवाव्ह मोसले लार्ड कर्जन के जमाई हैं। वे पहले समाजवादी थे, किन्तु पिता की मृत्यु के बाद वे काली कमीज़वाले व फासिस्ट बन गये। फिर वे ब्रिटेन के फासिस्टों के नेता व हिटलर श्रीर मुसोलिनी के मित्र के रूप मे प्रसिद्ध हुए। कैसी श्रजीव बात है कि इंग्लैयड में फासिस्टों का नेता श्राजाद कर दिया जाय श्रीर भारत में फासिज़म के दुश्मनों को जेलों में बन्द रखा जाय।

जहा एक तरफ ब्रिटेन में वहा के गृहमन्त्री ने स्पष्ट कह दिया था कि सर श्रोसवादड मोसके के सम्बन्ध में निर्णय करते समय राजनीतिक दुर्भावना का ख्रयाल नहीं किया गया था,वहां भारत मे सर रेजिनाएड मैक्सवेज तथा प्रान्तों के अन्य अधिकारी 'राजनीतिक दुर्भावना' का प्रदर्शन खुक्ते सब्दों में कर रहे थे श्रीर कह रहे थे कि कांग्रेस का श्रगस्त, १६४२ वाला प्रस्ताव वापस लेने के समय तक नेताओं को छोड़ा नहीं जा सकता। परन्तु पंजाब के प्रधानमंत्री तो सबसे आगे बढ गये। उन्होंने मार्च, १६४३ में कहा कि जिन नज़रबन्दों को बीमारी के कारण छोटा जायगा ष्ठन्हें ठीक होने पर फिर जेल में वापस जाना पहेगा। इस प्रकार छोड़े गये व्यक्तियों में से यदि कोई प्रान्तीय असेम्बली का सदस्य है तो बीच के काल में वे असेम्बली के अधिवेशन में भाग न ले सकेगा। इस तरह जहा सर श्रीसवाल्ड मीसले को श्रस्वस्थ होने के कारण जेल से छोड़ा जा सकता है वहा पजाब के प्रधानमधी को यह तर्क ठीक न लगा श्रीर वे हरबर्ट मारीसन से. आगे वद गये। जहां भी नजरवद जेन में बीमार पहे हैं इसका यही मतलब नगाया जा सकता है कि वीमारी उन्हें जेल जीवन के कारण हुई श्रौर फिर जेल से छुटने पर शारीरिक श्राराम मिसाने. चिकित्सा होने व मानसिक शान्ति प्राप्त करने से वे श्रच्छे हो जाते हैं । परन्तु पजाब के प्रधान मत्री सर खिज्र हयात खा का यह विचार है कि जेन में बीमार पढ़नेवाने नज़रवड़ों की होड़ तो दिया जाय, पर श्रव्हा होने पर बीमार पहने के बिए जेब में वापस बुबा विया जाय। सर खिल्र यह भी जानते हैं कि दूसरी बार बीमार पड़ने पर ठीक होना कितना कठिन होता है। बहुधा भारतीय श्रधिकारीवर्ग श्रपने लोकतत्र-विरोधी श्राचरण की सफाई देने के लिए विटेन की मजीरें दिया करते हैं। श्रपनी दमन-नीति के समर्थन में वे सुरहा की दुहाई दिया करते हैं श्रीर इस तरह श्रपने देशभाइया की स्वाधीनता का श्रपहरण किया करते हैं।

'नागपुर टाइम्स' व 'हितवाद' के नागपुर-स्थिति सम्पादक को इसिलए गिरफ्तार कर निया गया कि उन्होंने मध्य-प्रातीय सरकार-द्वारा कतिएय नजरबंदों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध से बनाये गये कारणों को प्रकाशित किया था। इससे एक श्रौर पेचीदगी उत्पन्न हुई। मई, १६४४ में जब मामला श्रदालत में पहुंचा तो प्रकट हुआ कि मरकार कारण दे ही नहीं सकती। श्रत में इस सम्बन्ध के श्राहिनेंस में संशोधन किया गया।

### राप्त कार्य

पाठकों को स्मरण होगा कि वस्वई में म श्रगस्त के दिन भाषण करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, "गोपनीयता नहीं रहनी चाहिये। गोपनीयता पाप है; गुस कार्य न होना चाहिये।" गांधीजी की इस चेतावनी की तुलना हम राष्ट्रपति क्जवेक्ट के अस भाषण से कर सकते हैं, जो उन्होंने १६४६ में बड़े दिन के श्रवसर पर दिया था। यूरोप के देशों के गुप्त कार्यकर्ताश्रों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था

"यह इमारी निरन्तर नीति रही है और साधारण विवेक भी इसी नीति को ठीक मानेगा कि स्वाधीनता प्राप्त करने के विये प्रत्येक राष्ट्र के अधिकार का अगुमान हमें यह देखकर करना चाहिये कि यह राष्ट्र स्वाधीनता के विये किस सीमा तक वसने के विष् इच्छुक है। आज हम अपने उन अनदेखे मित्रों का अभियादन करते हैं जो शत्रु-द्वारा अधिकृत देशों में गुप्त रूप से वह रहे हैं और मुक्ति-सेनाओं का संगठन कर रहे हैं।"

श्रगर भारत में एक ऐसा गुप्त श्रादोलन चल गया जिलके साथ सरकार ने कांग्रेस का नाम गलती से जोड़ दिया तो इस परिस्थिति को दुनिया भर की घटनाश्रों के श्रनुरूप ही कहा जायेगा। जिन लोगों ने भारत में गुप्त कार्यों की निदा की हैं उन्होंने फ्राप्त व जर्मनी में उनकी तारीफ की है। कहा जाता है कि फ्राप्त की श्राधी जनता तक गुप्त कार्यं कर्तिशों के समाचारपत्र पहुचते थे। जर्मनी में श्रादोलन दूर तूर तक फैला था श्रीर भीतर-ही-भीतर नाज़ी सत्ता से लोहा ले रहा था। ११ फरवरी, १६४७ को जन्दन से जेलों में काम करनेवाले जर्मन मज़दूरों के नाम एक श्रपील बादकास्ट की गई जिसमें उनसे गुद्ध को जन्दी समाप्त करने के लिये रेलों में तोइ-बोइ करने को कहा गया था। बी० बी० सी० ने ऐसी ही श्रपीलें जर्मनी की रेलों में काम करनेवाले विदेशी मजदूरों के नाम भी ढच, चैक, पोलिश व फ्रेंच भाषाश्रों में बाडकास्ट की थीं। यज़दूरों से कहा गया था कि इस काम में बड़े साइस की जरूरत है और ख़तरा भी काफ़ी है। हालेंड में एक ऐसी ही श्रपील के परिगाम-स्वरूप वहां की रेलों के सज़दूरों ने हइताल कर दी शीर इस तरह मिश्रराष्ट्रीय सेना की कार्यवाही में काफ़ी सहायता प्रदान की थी।

यह ठीक था कि गुप्त रूप से कार्य करनेवालों को अपने प्राण हथेली पर लेने पहते थे। हमारे भारत में भी सरकार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिये कोई प्रयत्न बाकी न छोड़ती थी। हम देख चुके हैं कि श्री जयप्रकाश नारायण जैसे कार्यकर्ताथों की गिरफ्तारी कराने के लिये १०,००० रु०, तक हनाम रखे गये थे। ऐसे कार्यकर्ताथों के लिये 'गुप्त' शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है, क्योंकि तानाशाही—यह चाहें ब्रिटेन, जर्मनी या भारत अथवा किसी अन्य देश की क्यों न हो—उन पर वैज्ञानिक उग से नज़र रखती है। गुप्त पुलिस का कार्य लोकतंत्री दग से नहीं चल सकता। परन्तु गुप्त कार्यकर्ताशों ने भी अपने वैज्ञानिक उग का विकास किया है, जिसमे उन पर सन्देह न किया जाय। ऐसे लोग बीमा कपनी या मोटर चलाने का काम करते हैं या किसी दूसरे पेशे में लगे रहते हैं। ये लोग डाक, तार या टेलीफोन से सदेश न भेजकर खुद ले जाते हैं। ये किसी कागज़ के बिना जले या अथजले हुकड़े नहीं छोड़ते, जिससे कोई गुप्त रहस्य प्रकट न हो जाय। ये एक गुप्त साकेतिक भाषा निकाल खेते हैं। ये सिर्फ जनमित्रन या

स्योद्वार पर ही ह्कहें होते हैं या टिकट हकहें करनेवालों या फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखनेवालों के क्लाबों के सदस्य यन जाते हैं। ये क्लोरोफार्म लेकर हस भय से आपरेशन नहीं कराते कि कहीं विद्वाशों में मुंह से कोई गुप्त भेद प्रकट न हो जाय। जब शत्रु की पुष्तिम पीछा करती है तो ससे बचने के लिए ये कुबहे बन जाते हैं और पुलिस के एक मकान में पहुचने पर दूसरे से निकल जाते हैं। ये लोग श्रदश्य स्पाद्दी की जगह माहको-फोटोग्राफी से काम लेने लगे हैं। ये लोग या तो हायरिया रखते ही नहीं, श्रीर यदि रखते भी हैं तो उन पर दोस्तों के पत्ते नहीं लिखते। श्रस्यन्त त्रास दिये जाने पर भी ये श्रपने सहयोगियों का नाम धाम नहीं बताते। गुप्त रूप से राजनीतिक कार्य करनेवालों के ये तरीके जेन बी० जैन्सेन तथा स्टीफन वेयल ने श्रपने एक लेख में बताये हैं, जो 'श्रटलांटिक मथली' में प्रकाशित हुआ था। इन तरीकों से कांग्रेस के तरीके कितने मिश्र हैं। कांग्रेस ने 'गुप्त कार्रवाई' की निन्दा की है श्रीर इस तरह उपर बताये सभी तरीकों को छोड़ने की सलाह दी है।

श्रधिकांश दमन गुप्त सगठन के प्रकट होने के कारण हुआ। यह सगठन कांग्रेस की स्पष्ट घोषणा के बावजूद अपने क्रान्तिकारी तथा विनाशक कार्यं करता रहा। इस सगठन के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। इन्कार सिर्फ इसी से किया जा सकता है कि इस संगठन का सम्बन्ध कांग्रेसी सगठन से था। वस्तुस्थिति तो यह थी, जैसा कि गांधी ती ने श्रपनी गिरफ्तारी के बाद वाइसराय के नाम जिले श्राने पत्र में कहा था, कि कांग्रेसी नेताश्रों की गिरफ्तारी से लोगों में इतनी नाराजी फैली कि सयम उनके हाथ में जाता रहा। सरकार की हिंसा से लोगों के धेर्य का श्रत हो गया। सिर्फ इतना ही नथा। ऐसे दल व न्यक्ति भी थे जिन्होंने बाद में युद्ध-प्रयश्नो के प्रति चाहे सहयोग न किया हो, किन्तु उन्हें श्रहिंसा में विश्वाम न था श्रीर उन्होंने देखा कि गांधीजी की गिरफ्तारी से उन पर जी प्रतिवध था वह नहीं रहा तो अपने विचार और विश्वास के अनुसार हीं उन्होंने कार्य श्रारम्भ कर दिया। उन्हें रोकने के लिए कामेस नहीं थी। ये लोग गुप्त रूप से कार्य करने लगे श्रौर उनकी गिरफ्तारी कराने या गिरफ्तारी के लिए सूचना देने के लिए भारी-भारी हनामों की घोषणा की गयी। सरकार सैंकड़ों ध्यक्तियों की तसाश में थी, किन्तु उनका कुछ भी पता न चल सका। ये लोग गुप्त रूप से श्रपने संवादपत्र या पर्चे निकाल रहे थे, क्यों कि गुप्त सम्वादपत्र या पर्चे गुप्त संगठनों के लिए श्रावश्यक होते हैं। जबतक किसी आन्दीलन में श्रष्टिसा की प्रधानता रहती है तभी तक उसमें मौलिकता भी होती है और जहां श्रष्टिसा का खाग किया गया वहीं वह यूरोपीय देशों के गुप्त सगठनों की नकल बन जाता है। इस सम्बन्ध में 'न्यू स्टेटसमैन' (१३ जून, १६४२) में लिखे गये श्रन्ना जाजूच कोवस्का के लेख का निम्न प्रश उस्लेखनीय है--

"जर्मन-श्रधिकृत देशों के गुप्त श्रांदोलनों से इन देशों में स्वाधीनता-सम्राम को प्रगति मिली। श्री एच॰ जी॰ वेल्स मिटेन में श्री चर्चिल के प्रधानमंत्रित्व को समाप्त कर देने की सलाह देते हुए कहते हैं कि श्रव यूरोप के विभिन्न राजे उन गुप्त श्रादोलनों का समर्थन करने लगे हैं, जिन्होंने महान् संकट के समय माननीय स्वाधीनता की रचा की थी।"

पोर्लेंड की ग्रुप्त सेना सुसंगठित थी भीर देश भर में फैली हुई थी। उसमें कड़ा अनुशासन था और उसे हथियार भी काफी मात्रा में प्राप्त हो जाते थे। इसके सम्बन्ध में 'टाइम ऐंड टाइड' ने २७ नवम्बर, १६४३ को अपने एक अमलेख में जिला था, ''इसे बढ़े पैमाने पर नहीं, किन्तु गुप्त रूप से युद्ध के जिए तैयारी करनी पढ़ती है। उसे देश पर अधिकार करनेवाजी विदेशी? सेना से जड़ना है। यहा तक कि इस सेना में स्त्रिया भी हैं जो इसके संवर्षों में वहादुरी से हिस्सा वेंटाती हैं। गुप्त सेना के कार्य मित्रराष्ट्रीय सेनाओं की रणनीति के श्रम होते हैं।"

ऐसे मामले भी देखने में श्राये हैं, जिनमें 'फरार' ब्यक्ति श्रथवा ऐसे ब्यक्ति, जिनके लिए हनामों की घोषणा की गयी है, जेलों श्रथवा हिरासत से भागे है। इस सन्देह के कारण कि गावयाले ऐसे लोगों को छिपाये हुए हैं या पुलिस को उनकी तलाश में सहयोग नहीं प्रदान करते, विहार में नये श्राहिनेंस निकालने पड़े। इनके श्रनुसार सिद्ग्ध गावों का घेरा हाल दिया गया श्रीर घोषणा करदी गयी कि गाव के बाहर जानेवाले ब्यक्ति को गोली मारी जा सकती है। इस प्रकार गावों में घर-घर की तलाशी ली जाती है।

क्या वंदेमातरम् राजिवद्रोहात्मक गायन है ? क्या इससे भारत रहा विधान का कोई नियम भग होता है ? इससे जनता को भातृभूमि की रहा क जिए कार्य करने को प्रोग्साहन मिजता है या उससे 'पंचम सेना' सम्बन्धी कार्यों के जिए उत्तेजन मिजता है ?

यद प्रश्न फिल्म संसर बोर्ड, यम्यई-द्वारा मराठी चित्र 'मेरा बचा' से 'बदेमातरम्' गायन को काट देने के सम्बन्ध में उठता है।

इधर कुछ समय से सेंसर बोर्ड की कैची तेजी से काम कर रही थी।

हिन्दी फिल्म 'राजा' में गांधीजी व उनके श्रादशों के बारे में जो कुछ भी था, उसे निकाल दिया गया।

तब क्या फिल्म सेंसर वोर्ड राजनीतिक सेंसर का साधन बन गया है ?

इसके विपरीत 'ह्राइट कार्गो' जैसे श्रमशिकी चित्र को पास कर दिया गया। इमने उस चित्र को टेस्ना नहीं है, किन्तु श्रमरीकी पत्रों को देखने से प्रकट हुआ है कि उसमें रगीन जातियों को श्रपमानित किया गया है श्रीर भारतीय स्त्रियों का उच्लेख बढ़े जांधित शब्दों में किया गया है। एक जगह कहा गया है कि वे सिर्फ 'चूढ़ियों व साड़ियों' के लिए ही विवाह करती हैं।

कुछ छोड़े गथे कांग्रेसजनीं पर जगाये गये प्रतिवधों को यदि ध्यान से देखा जाय तो प्रकट होगा कि प्रतिवध जगानेवालों में विनोद-भावना की कभी नहीं है। यदि नौकरशाही जीवन में कठिनाह्या उत्पन्न कर देती है तो कभी कभी वह उसे मनोरजक भी बना देती है। जरा 'सर्वेन्ट्स श्राफ़ दि पीपुल सोसाइटी' के जाला मोइनलाख शाह के मामले पर विचार की जिये। वे रावी रोह पर रावी नदी तक जा सकते हैं, परनतु मालरोड पर डाकखाने से आगे नहीं जा सकते। एक बार मालरोड पर जाते समय इस स्थल पर पहुँ वने पर उन्होंने मित्रों से बिदा मांगकर उन्हें आरचर्य में डाल दिया, क्योंकि इसके आगे वे जा ही न सकते थे। जाला मोहन-लाज पिछ्ने द्वार से दाईकोर्ट में प्रवेश कर सकते थे, किन्तु सामनेवाले द्वार से नहीं। परन्तु होईकोर्ट के श्रदाते में श्राकर्पण न होने के कारण यदि उसका पिछला द्वार भी बन्द कर दिया नाय तो उन्हें कुछ भी श्राश्चर्य न होता। परन्तु मैक्तियोड शेड के दाहिनी तरफ न जाने दिया जाय तो इसे ज़रूर महसूस करेंगे, क्योकि इस सडक पर कितने ही सिनेमाधर हैं। वे माजरोड से मैंक्तियोड रोड पर घूमकर जदमी बीमा कम्पनी की इमारस तक जा सकते हैं; किन्तु उससे श्रागे बढ़ने पर उनकी मुसीवत हो जायगी। वे रिट्ज़ में 'रामशास्त्री' देख सकते हैं, किन्तु कई सी गज़ श्राने रीजेन्ट में 'शकुन्तजा' नहीं देख सकते। यह कोई न कहेगा कि 'शकुन्तजा' देखे विना जाजा मोहनजाज का जीवन न्यर्थ हो जायगा। प्रसिबन्ध के कारण उनकी जी हानि हुई है उसकी पृति एक सीमा तक प्रतिबन्ध के कारण होनेवाले विनोद से हो जाती है।

स्वाधीनता-संग्राम में जिन सेंद्रशें देशभक्तों का स्वास्थ्य नष्ट हो गया ख्रोर जिन सहस्रों को जेलों में कष्ट उठाना पढा उनके सुकावले में कम-से-कम दिसयों ऐसे देशभक्त थे, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में छपने प्राणों की हो बिल चढ़ा दी। कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:—

पूना में नज़रवन्दी की हालत में श्री महादेव देसाई की हृदय की गति रुकने से श्रचानक मृत्यु हो गयी। श्रन्त्येष्ठि किया के समय महात्मा गांधी स्वय उपस्थित थे।

बम्बई-सरकार ने निम्न विज्ञप्ति प्रकाशित की :-- 🤒

''बम्बई-सरकार को यह संवाद देते हुये हु ज होता है कि श्री महादेव देसाई की १४ अगस्त, १६४२ को प्रात काल प्रवजकर ४० मिनट पर सृत्यु हो गई। श्री देसाई भारत-रचा विधान के अन्तर्गत नज़रबन्द थे।

"श्री देसाई जेलों के इन्सपेक्टर-जनरता कर्नता भडारी श्राई० एम० एस० तथा श्रपने दो केंदी-साथियों के साथ बात चीत कर रहे थे कि उन्होंने बेहोशी श्राने नी बात कही। कर्नता-भंडारी ने उन्हों तेट जाने को कहा। देखने से प्रकट हुश्रा कि उनकी नव्जा धीमी पड़ गई श्रीर शरीर भी ठंदा हो गया है। डाक्टर सुशीता नायर को, जो उसी हमारत में नजरबन्द थीं, बुताया गया श्रीर वे तुरन्त श्रा भी पहुँचीं। चूँ कि सिवित सर्जन मिता न सके इसितिए एक श्रीर श्राई० एम० एस० श्रफसर को बुताया गया।

"हृदय की गति को ठीक करने के लिए ह जेक्शन दिये गये और श्री देसाई की ताकृत को कायम रखने के लिए जो-कुछ सम्भव था किया गया। लेकिन तबीयत खराब होने के २० मिनट के भीतर ही दिल की धड़कन यन्द होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

'श्री महादेव देसाई जिस जगह नज़रयन्द थे, उसके पास ही उनकी श्रन्त्येष्ठि किया की गई। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध गांधीजी की इच्छानुसार किया गया जी इस श्रवसर पर उपस्थित भी थे।'

सैयद अब्दुला बेरवी ने 'बाम्बे क्रॉनिकल' में श्री देसाई का निम्न पश्चिय प्रकाशित किया था:--

"महादेव देसाई का जनम लगभग ४० वर्ष पिहले सूरत जिले के श्रोजपद ताल्लुका के एक गांव में हुआ था। एिफस्टन कालेज के मेजुएट होने के बाद वे वम्बई-सरकार के श्रीरियन्टल ट्रांसलेटर के दफ्तर में नौकर हुए। वम्बई सेकेटरियेट में काम करते समय श्राप कानून की कलाशों में जाते थे श्रीर हस तरह श्रापने एक० एक० बी० परीला पास की। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद श्रापने श्रहमदाबाद में दो या तीन वर्ष वकील के रूप में 'प्रीक्टस' भी की। कानूनी पेशा श्रपनी प्रकृति के श्राकृत न पाकर वे बाम्बे प्राविशियल को-श्रापरेटिव बेंक में को-श्रापरेटिव सोसा-इटियों के इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। इस काम के सिलसिले में श्री देसाई प्रान्त के कितने ही हिस्सों श्रीर खास कर गुजरात के किसानों के सम्पर्क में श्राये श्रीर जबकि १६१६ के लगभग श्राप यह काम कर ही रहे थे गाधीजी की नजर उन पर पड़ी श्रीर श्री देसाई श्राश्म के सर्व-प्रथम निवासियों में श्री भापने गांधीजी के प्राह्वेट सेकेटरी के रूप में काम श्रारम्म किया श्रीर इसी पद पर काम करते हुए श्रापकी मृत्यु हो गयी। श्रापने श्रवना पत्रकारी जीवन 'य'ग हिएडया' तथा 'नवजीवन' के सहकारी सम्पादक के रूप में श्रारम्भ किया। १६२० में श्राप 'इण्डियेंटेट' का प्रापन के स्थारी सम्पादक के रूप में श्रारम्भ किया। १६२० में श्राप 'इण्डियेंटेट' का

सम्पादन करने के लिए इलाहाबाद गये, किन्तु शीघ ही श्रापको जेल में डाक दिया गया। १६३० श्रीर १६३२ में उन्हें फिर सजा हुई। जब महास्मा गाधी ने यरवड़ा जेल में श्रपना ऐतिहासिक श्रनशन किया उस समय श्राप उनके साथ ही थे।

"१६३१ में जब गाधीजी गोलमेज़ कांफ्रोंस में भाग लेने के लिए ह'ग्लैयह गये थे उम समय श्री देसाई भी उनके साथ थे। पिछले २१ वर्ष में महादेव देसाई गांधीजी के जितने निकट-सम्पर्क में रहे थे उतना श्रीर कोई भी स्विक्त नहीं रहा था। श्राम यात्राश्लों के समय भी वे लगातार गांधीजी के साथ रहते थे। गांधीजी हर तरह के स्त्री पुरुषों से बातचीत करते थे स्त्रीर श्री देसाई इस बातचीत के नोट ले लिया करते थे। गांधीजी सार्वजनिक या गैर-सार्वजनिक सभाश्रों में जो भाषण दिया करते थे श्री देसाई उनके भी श्रवरश मीट लिया करते थे। गाधीजी के प्राइवेट सेकेटरी के रूप में वही उनके ग्रसख्य पत्नों के उत्तर दिया करते थे। ऐसा शायद ही कोई सार्व-जनिक या निजी सम्मेलन हो, जिसमें गाधीजी ने भाग लिया हो और महादेव टपस्थित न हए हों। पिछत्ने कुछ वर्षों से पाइवेट सेक्रेटरी के रूप में उसके कार्य में श्री प्यारेलाज तथा श्रन्य जोग हाथ बँटाते रहे हैं। गाधीजी के सिद्धांतों को जितना महादेव हृदयंगम कर सके और जितनी पूर्णता से उनके विश्वास भाजन बन सके उतने और कोई नहीं। गांधीजी को अपने सिद्धावों के प्रतिपादक के रूप में महादेव में जो विश्वास या उसके प्रतीक के रूप से महारमा जी ने उन्हें 'हरिजन' का सम्पादक भी नियुक्त किया था। गाधीजी के प्रति उनकी भक्ति जितनी स्वार्थहीन तथा मर्मस्पर्शी थी उतनी ही वह श्रटल तथा गहरी भी थी। गांधीजी के लिए महादेव एक शिष्य-एक पुत्र से भी अधिक थे। गांधीजी को महादेव के निधन से जो सदमा पहुँचा, उसे साधारण व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता। महादेव के परिवार में उनकी परनी हैं स्रोर एक पुत्र। उनके गहन शोक में समस्त देश हिस्सा बँटाता है।

"इन पक्तियों के लेखक की तरह अन्य कितने ही व्यक्तियों ने महादेव के रूप में अपना एक प्रिय मित्र खीया है। कालेज में स्वर्गीय कन्हैयालाल एच० वकील, महादेव, वैकुण्ड लक्ल्-भाई मेहता तथा लेखक निरन्तर साथ रहे थे। यह मैत्री दिनों-दिन बदती ही रही।

"महादेव को साहित्य से प्रेम था। वे बदी प्रभावयुक्त व सुन्दर भाषा विखते थे। वे कई प्रन्य जिस्स चुके थे, जिनमें सबसे श्रन्तिम मौजाना श्रवुज कवाम श्राजाद के जीवन के सम्बन्ध में था।"

सहादेव देसाई की मृत्यु के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने सेवाब्राम श्राश्रम को निम्न तार दिया था —

"महादेव की श्रचानक मृत्यु हो गयी। पहले से कुछ भी जान न पड़ा। कल रात को श्रच्छी तरह सीये। नाश्ता किया। मेरे साथ सैर की। सुशीला (दा० नापर) तथा जेल के ढाक्टरों ने जो भी सम्भव था किया, किन्तु परमात्मा की इच्छा कुछ श्रौर ही थी।

"धूप-बत्ती जल रही थी। सुशीख़ा व मैंने शाति से पड़े शरीर को महलाया। सुशीखा व मैंने गीता का पाठ किया। दुर्गा ( महादेव देसाई की परनी ), बावला ( उनके खड़के ) व सुशीला ( उनकी मसीजी ) से कह देना। शोक की इजाज़त नहीं है।

"श्रन्त्येष्ठि मेरे सामने हो रही है। मस्म रख केंगे। दुर्गा से कहना कि आश्रम में रहे श्रीर ज़रूरी हो तो श्रपने परिवारवाकों के पास चर्ला जाय। श्राशा है वावला धीरज से काम लेगा। प्यार। बापू।" सरोजिनीदेवी कहती हैं, ''महात्मा गांधी के सम्बन्ध में एक सबसे मर्मस्पर्शी स्मृति श्री महादेव देसाई की श्रन्त्येष्टि के सम्बन्ध में हैं।

'गांधीजी ने कापते हाथों से शव को खुद ही स्नान कराया। करीब एक घरटे तक आपने शव में चन्दन लगाया। श्रपने ही हाथों से उन्होंने चिता को श्राग दी श्रीर तीसरे दिन गांधीजी ने ही श्रन्तिम कर्म किया।

"महादेव के प्राण निकलते ही गांधीजी को हमारत के दूसरे कीने से बुलाया गया था। वे भ्राये धौर उन्होंने पुकारा 'महादेव, महादेव', पर अत्तर कुछ न विला। कस्तूरवा ने कहा, 'महादेव, तुम बोलते क्यों नहीं। वापू बुला रहे हैं।'

"पर सब खत्म हो चुका था। प्रिय शिष्य की श्रात्मा गुरु की श्रावाज़ के परे पहुँच चुकी थी।"

१६४४ में महादेव देसाई के सम्मान में स्मारक खदा करने श्रीर इस सम्बन्ध में ४२ बाख रुपये एक करने का निश्चय किया गया। महादेव की दूसरी वर्षी के समय गांधीजी ने निम्न बक्तव्य प्रकाशित किया.—

"महादेव की स्मृति में जो सबसे बड़ा कार्य मैं कर सकता हूँ वह यही है कि जो काम महादेव अधूरा छोड़ गये हैं उसे पूरा करू और अपने को महादेव की भक्ति का पान्न बनाऊं। यह सिर्फ स्मारक-कोप एकत्र करने की अपेचा कहीं कठिन कार्य है और भगवान की छुपा के पिना असम्मव है।

"१४ श्रगस्त को सहादेव देसाई की दूसरी वर्षी है। दो या तीन पन्न प्रेपकों ने सुके इतकी फटकार भी बतायी है। उनकी धार्तों का सर्चप इस प्रकार है.—

'श्राप कस्त्र बा स्मारक कीप के श्रध्यक्त बने हैं। महादेव ने श्रापके विए श्रपना सभी-कुछ छोड़ा श्रोर यहां तक कि श्राप ही के लिए श्रपने जीवन का भी बिलदान किया। वे कस्त्रवा की श्रपेता यहुत कम उस्र में मरे, किन्तु इस श्रव्पकाल ही में उन्होंने कितनी सफलता श्राप्त की। कस्त्रवा एक सती थी। परन्तु जहा भारत कितनी ही सितयों को जन्म दे चुका है, उसने महादेव किए एक ही पैदा किया। यदि वे श्रापके साथ न होते तो शायद छाज जीवित होते। श्रपनी योग्यता के कारण वे साहित्यिक या मेवक के रूप में ख्याति श्राप्त कर सकते। वे श्रमीर होते, श्रपने परिवार को श्राराम से रखते श्रीर श्रपने पुत्र को उच्च शिला दिलाते। श्राप उन्हें एक पुत्र की तरह मानते थे। क्या हम पूळु सकते हैं कि श्रापने उनके लिए क्या किया?

"ये विचार उठने स्वाभाविक हैं। दोनों का भेद हतना उरकेखनीय है कि उससे आखें नहीं मुंदी जा सकतीं। साधारण रूप से महादेव का जीवन श्रभी शेष था। उनका ध्येय १०० वर्ष तक जीने का था। वे श्रपनी भारी नोटबुकों में जो सामग्री छोड़ गये हैं उसे तैयार करने में ही वर्षों जाग जायँगे। उन्हें यह सब करने की श्राशा थी। वे उन बुद्धिमान न्यत्तियों के उदाहरण थे, जो हस भाति काम करते हैं जैसे उन्हें श्रनन्त काल तक जीवित रहना हो।

"महादेव के प्रशसकों को मैं सिर्फ यही तसछी दे सकता हू कि मेरे सम्पर्क में छाने से उनको कोई हानि नहीं हुई । उनके स्वप्न विद्वत्ता या विद्या से परे थे। उन्हें धन के प्रति भी मोह न या। परमात्मा ने उन्हें मेधावी मस्तिष्क तथा बहुमुखी रुचि प्रदान की थी। परन्तु उनकी छात्मा में मिक की मूख थी।

को मूख या।
"महादेव का वाद्य तक्य स्वराज्य की प्राप्ति था, किन्तु अपने अन्तर में वे मक्ति के आदर्श में हैं

पूरा उत्तरना, श्रौर सम्भव हो तो उसमें दूसरों को हिस्सेदार बनाना चाहते थे। मृतक की स्मृति में कोई पार्थिव स्मारक धनाना मेरे चेत्र के बाहर की बात है। यह कार्य उनके मित्रों तथा प्रशंसकों का है। क्या कभी कोई पिता अपने पुत्र के स्मारक की बात उठाता है। कस्तूरबा स्मारक की बात मैंने नहीं उठायी थी। यदि महादेव के मित्र या प्रशसक उनके लिए कोई स्मारक-कोप खोलें श्रौर मुक्ते उसका श्रध्यत्त होने को कहें, ताकि मैं कोष के उपयोग के विषय में मार्ग प्रदर्शन कर सक्ं, तो मैं प्रसन्नवापूर्वक ऐसी स्थित स्वीकार कर लुंगा।

''कोष एकत्र करना श्रव्छा व श्रावश्यक है। परन्तु महादेव के रचनात्मक कार्य का सच्चे दिता से श्रव्यकरण करना श्रीर भी श्रव्छा है। पर ठोस काम करने का स्थान कोप में श्रव्छी-सी रकम देना नहीं तो सकता।''

कांग्रेस की दूसरी दानि सौ० अबुद्ध कलाम आजाद की परनी बेगम जुलेखा खात्न की मृरयु थी। जिन दिनों सौ० साहब की बम्बई में गिरफ्तारी हुई थी उन दिनों भी बेगम साहिबा का स्वास्थ्य ठीक न था। मौद्धाना साहब उनकी जम्बी बीमारी का हु ख धेर्य व साहस के साथ बद्दिस कर रहे थे। बेगम की बीमारी के आखिरी दिनों में जब यह खबर जेन में मिन्नती थी तो वहा दु.ख होता था। उनकी उम्र ४४ वर्ष की थी और वे दी साम्न से बीमार थीं। मौनाना सैफ सिदीक निखते हैं:—

''मौलाना श्रव्रुत्त कलाम श्राजाद की परनी वेगम जुलेखा ख़ातून का विवाह भारत के इस सुपुत्र से बहुत थोड़ी उम्र में हुत्रा था। वे प्राया जीवन के श्रारम्म से ही मौलाना के साथ सच्ची पतिव्रता के रूप में रही थीं।

"उनके पति क्रान्तिकारी मनोवृति तथा राजनीतिक मुकाव के कारण जीवन भर आग से खेलते तथा अनेक कष्ट व यातनाए सहते रहे। अपने पति की मुसीयतों का उन पर सबसे अधिक प्रभाव पहा, किन्तु यह परेशानी उन्होंने धेर्य के साथ सही, जैसाकि अन्सर हित्रया सहती भी हैं। उनका जीवन आराम का जीवन न था। वे अमीर घराने में उत्पन्न हुई थीं और गोकि उनके पति देश के एक प्रमुख तथा नामी नेता थे, पर वे गरीबी और कठिनाह्यों से जूमती हुई मरीं।

"गुहवार, म अप्रैल को डा॰ मज्मदार ने उनकी आशा छोड़ दी और बड़े गम्भीर होकर बीमार के कमरे से बाहर निकले । डाक्टर ने कहा कि अगर मौ॰ साहब आ जायँ तो वे इस सकट से सफलतापूर्वक गुजर सकती हैं । रात के ११ बजे एकाएक उनके जिस्म में कुछ ताकत आयी और उन्होंने कहा कि उन्हें सहारे से धैठा दिया जाय । उन्हें बैठा दिया गया और तब वे परिवार के हरेक ब्यक्ति व मौकर से बातचीत करने लगीं और बीमारी के कारण सबकों जो तकलीफ उठानी पड़ी उसके जिए माफी मागी । सब लोग यह देखकर खुश हुए कि उनमें शक्ति था रही है और हालत भी सुधर रही है ।

"दरवाजे की तरफ देखते हुए उन्होंने पूछा कि मौजाना साहच आये या नहीं ? यह मालूम होने पर कि वे नहीं आये, वे आंखें बन्द कर चुण्चाप बैठ गईं। उन्होंने नौकरों को हनाम देने और कुरान पढ़े जाने को कहा। कुरान शुक्रवार के सुबह ६ यजे तक पढ़ा जाता रहा, जब आपकी मृत्य हो गई।"

कत्तकत्ता के मोहम्मद धन्नी पार्क में कांग्रेस के श्रध्यत्त मी० श्रयुत्तकत्ताम श्राजाद की पानी की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए एक भारी सभा हुई। सभा में भाषण करते हुए यगान श्रसे-स्वती के श्रध्यत्त माननीय सैयद नौशेरश्रजी ने सभापति के पद से भाषण करते हुए कहा कि वेगम की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उसकी याद् भारतवासियों को कई पीड़ी तक रहेगी।

सभा में प्रान्त के सभी दलों के हिन्दू च मुस्लिम प्रतिनिधियों ने बेगम साहिबा की मृत्यु पर शोक व मौलाना साहब के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पास किया।

कांग्रेस के श्रध्यत्त मोंलाना श्राजाद को एक श्रीर शोक बर्दाश्त करना पड़ा। ३० दिसम्बर, १६४३ को भोपाल में मोलाना साहब की बहन श्रष्ट्र बेगम की मृत्यु लम्बी बीमारी के बाद हो गई।

श्रीतम किया के समय मोपाल की बेगम तथा रियासत के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। वे भोपाल में ही रहती थीं श्रीर भोपाल की महिला समाज की प्रसिद्ध कार्यकर्त्री भी थीं। श्रीखिल भारतीय महिला सम्मेलन में भी वे कितनी ही बार भोपाल की नारियों का प्रतिनिधित्व कर चुकी थीं। श्राप कई वर्ष तक भोपाल महिला क्लब की मंत्रिगी भी रही थीं तथा विदेशों में लड़नेवाले भारतीय सैनिकों की सुख-सुविधा के लिए भी कार्य करती थीं।

२८ मार्च, १६४२ को श्री एस० सत्यम्ति की मृत्यु हुई । श्रगस्त, १६४२ में वन्वई से से वापसी यात्रा में घर पहुचने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हें गिरफ्तारी के बाद बदलकर जो श्रमरावती मेना गया, मृत्यु उसी के कारण हुई।

इस मित्र की मृत्यु पर विश्वास करना किटन है। श्री सत्यमूर्ति को देखने से ऐसा लगता था, जैसे वे कभी बृद्ध हो न होंगे। भाषण की श्रोजस्विता, दित का जोशीलापन, गम्भीर विचारशीलता, जैसा विचार हो वही कहने का साहस श्रीर सची लगन सत्यमूर्ति के ऐसे गुण थे, जो उनका चित्र हमारे सामने जाकर उपस्थित कर देते हैं श्रीर हनके कारण श्री सत्यमूर्ति के कितने ही मित्रों का यह मानने को जी नहीं चाहता कि ने श्राज हमारे बीच में नहीं हैं।

श्री सत्यमूर्ति देवल दिल्या के ही नहीं. बल्कि सारे हिन्द्रतान के एक सबसे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे। श्रापका जन्म १६ श्रगस्त, १८८६ को हुआ। श्रीर महाराज कालेज पद्दूकोटा, तथा मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज, जॉ-कॉलेज में शिचा पाई। श्राप मद्रास हाईकोर्ट के एडवोकेट थे श्रीर भारत के फेडरज कोर्ट के भी सीनियर एडवोकेट थे। १६१४-१८ के प्रथम विश्व-युद्ध के समय होमरुवा श्रान्दोवान के जमाने में श्राप पहले-पहला जनता के सामने श्राये। १६२३ से से १६३० तक श्राप मद्रास लेजिस्लेटिव कौंसिल के श्रीर १६३४ से भारतीय श्रसेम्बली के सदस्य रहे। १६४१ में श्राप मद्रास-कार्पोरेशन के मेयर भी निर्वाचित हुए। १६१६ में श्राप कांग्रेस देपुटेशन के सदस्य के रूप में श्रोर १६२४ में दूसरी बार स्वराज्य दंज की तरफ से इंग्जैंगड गए। श्राप मदास युनिवसिंटी की सिनेट के भी सदस्य थे। श्राप सारथ इण्डियन फिल्म चेम्बर श्राफ कामसे तथा इंपिडयन मोशन पिक्चर कांग्रेस के श्रध्यच रह चुके थे। श्राप श्रसेम्बली की कांग्रेस पार्टी के पहले मन्त्री तथा बाद में उप-नेता निर्वाचित हुए थे श्रीर तामिलनाड कांग्रेस कमेटी के मन्त्री श्रीर बाद में श्रध्यच भी रहे थे। श्राप १६३१, १६३६, १६४१ श्रीर फिर १६४२ में चार चार जेल गये। हर बार जेल में उनकी सेहत बिगडी। १६४१ में बीमारी के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। श्री सत्यमुति पार्जीमेग्टरी कार्य के जोरदार समर्थक थे श्रीर कई षार कांग्रेसजन के कौंसिज-प्रवेश श्रान्दोलन में प्रमुख रूप से माग ते चुके थे। श्रापके भाषण बढ़े श्रोजस्वी तथा निढरतापूर्ण होते थे और असेम्बली की काम्रेस-पार्टी के उप-नेता के रूप में श्राम बहुसों में श्राप प्रमुख साग लिया करते थे श्रीर सरकारी श्राधिकारी श्रापके भाषणों को बहे सम्मान व भय के साथ सुना करते थे।

भारतीय राजनीति में स्वाधीनता के प्रजारियों को भारी संख्या में श्रपने प्राणों की भेंट चढ़ानी पड़ी है और जीवित रहने की अवस्था में भी छन्हें त्याग कम नहीं करने पड़े हैं। साधारण रूप से राजनीति श्रमीर श्रादमियों के श्रथवा उन श्रादमियों के, जो श्रावश्यक मात्रा में धन प्राप्त कर सकते हैं, विनोद की वस्तु है। ऐसे व्यक्ति के लिए, जो इनमें से किसी श्रेणी में नहीं श्राता. राजनीति वड़ी खतरनाक व परेशानी में खातनेवाली चीज़ है। फिर भी विद्युत २४ वर्ष में हजारों नवयुवकों ने श्रपने परिवारों, श्रपने स्वाधों, श्रपने स्वास्थ्य श्रीर श्रपनी श्राकांचाश्रों का बिलदान किया है और कितने ही सूख् के मुंह में पहुँचने से क्वे हैं। सत्यमूर्ति ऐसे व्यक्तियों में थे. जो किसी प्रान्त या विभाग के मन्त्री के रूप में देश की सेवा करके प्रसन्न होते। परन्त भाग्य का विधान कुछ भीर ही था। भागामी वर्षों में दक्षियों क्या सैक्ड्रों मन्त्री श्रायेंगे भीर चते जायँगे, किन्तु इतिहास में वीरों व शहीदों की सूची में, किन खोगों का नाम श्रमिट श्रचरों में श्रक्ति रहेगा वे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जनका के मले के लिए सचाई के साथ प्रयरन किया। इन लोगों ने अपने स्वार्थ को सूल कर उन परेशानियों तथा अभाव को राष्ट्र का निर्माण करने वाली श क्तयों के रूप में समका। श्री सस्यमृतिं की मृत्यु के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय वात यह है कि उन्हें नागपुर से श्रमरावती तक ६० भीज तक के जाया गया श्रीर श्रमस्त के गर्म महीने में एक शिक्षास जल तक पीने को नहीं दिया। उनके पैर में लकवा मार गया श्रीर श्रन्त में अनकी सत्य हो गयी।

श्रीमती करत्रवा गांधी की मृत्यु २२ फरवरी, १६४४ को श्रागाखां राजमहत्व में सायकाल ७॥ वजे वही शांति से हुई । मृत्यु के समय उनके सबसे छोटे वेटे देवहास, उनके जीवन-सगी महात्माजी, कितने ही पारिवारिक मित्र व भक्त उपस्थित थे। करत्रवा के भक्त देश भर में फैं ते हुए थे श्रीर उन्हें श्रेम से 'धा' कहा करते थे। नजरवन्दी की हालत में बगे हुए प्रतिवन्ध के बाव-जूद श्रागाखा राजमहत्व में होनेवाली इस दूसरी श्रन्त्येष्ठि-क्षिया के श्रवसर पर कुल १०० के लगभग व्यक्ति उपस्थित थे। पहली श्रन्त्येष्ठि-क्षिया के श्रवसर पर कुल १०० के लगभग व्यक्ति उपस्थित थे। पहली श्रन्त्येष्ठि-क्षिया १८ महीने पूर्व स्वर्गीय महादेव देशाई की हुई थी। महादेव की तरह वा की मृत्यु श्रचानक या श्रसामयिक न थी। वे बृद्धा थीं भीर देश की सेवा भी काफी कर खुकी थीं। वे दिसयों वर्ष तक श्रपने चरणों में राष्ट्र के प्रेम व श्रद्धांजिंब की पा खुकी थीं।

कस्त्रवा अपने पति से सिर्फ कुछ ही महीने छोटी थी। दोनों ने जीवन यात्रा जगभग एक साथ आरम्भ की और श्राध से अधिक जीवन तक पूर्ण बहाचर्य का निर्वाह किया। पुत्र, पीत्र, श्राश्रम के निवासी तथा देश के करोड़ों नर-नारी ही उनके प्रेस-यम्धन थे और देश व समाज की सेवा में जगे हुए इस दम्पित को जीवन के सयुक्त कार्यक्रम व प्रयत्नों के जिए इसी यम्धन से प्रेरणा मिजली थी। गाधीजी को जीवन में जो इज्जत प्राप्त हुई थी छसी में नहीं, बहिक राष्ट्र के प्रेम और स्थान व तपश्चर्यापूर्ण जीवन में भी कस्त्रवा अपने पित्र की सच्ची हिस्सेदार बनी थीं। श्राथम में जिन श्रादशों को स्वीकार किया गया था छन पर चलने में गाधीजी ने उनके साथ कोई रिजायत नहीं की। गाधीजी ने श्रपने जीवन का श्राधारभूत सिद्धांत अपरिप्रह बना रखा था और छस पर कहाई से श्रमत कराने में योडी भी भूख-चूक धर्राश्रत नहीं करते थे। एक बार एक भेद प्रकट करके गाधीजी ने मानों या को सूजी पर ही जटका दिया था, किन्तु वा ने इस श्रवसर पर मर्यादा, मोन तथा विनय के छन सहअ गुणों का परिचय दिया, जो युग-युग से भारतीय नारी के शाभूषण रहे हैं, और वे उसी आदर्श गुणों का परिचय दिया, जो युग-युग से भारतीय नारी के शाभूषण रहे हैं, और वे उसी आदर्श

पर चर्जी, जिसमें समानता व स्वाधीनता के स्थान पर पित में अपने अस्तित्व को विस्तीन वर देने की भावना रहती है। यज्ञ करने, संन्यासी का जीवन न्यतीत करने तथा जेस जाने में बा ने गांधीजी का अनुसरण किया—क्यों या कैसे का सवास कभी नहीं शराया और करने व मरने को सदा तथार रहीं—और मरीं भी जेस में अपने पित की बाहों में। इस दिन शिवरात्रि थी और सूर्य उत्तरायण में थे। ऐसे समय देह छोड़ने का अवसर भी बिरस्ती स्त्री को ही मिसता है। कस्तूरण के सम्मान में राज-परिषद् का कार्य आधुं इबटे के सिए और सिन्ध असेम्बली का कार्य १४ मिनट के सिए रोक दिया गया। बम्बई कार्पीरेशन तथा अन्य कितनी ही सस्थाओं ने शोक के प्रस्ताव पास किये और बा के सम्मान में कार्य स्थानत किया। कस्तूरण स्मारक के सिए ७४ साख रूपये माने गये थे, किन्तु एकत्र १२० सास रूपये हुए, जो भारत के हिसहास में एक अपूर्व घटना थी।

श्रीमती कस्त्रवा की घीमारी के समय गांधीजी को सरकार के श्राचरण से घड़ा दु:स हुआ। ढा॰ जीवराज मेहता जैसे डाक्टर जव श्रीमती कस्त्रवा को देखने श्राते थे तो गांधीजी से बात नहीं कर पाते थे। देखनेवाजे डाक्टर भागाखां राजमहत्व में रह नहीं पाते थे, बिक वे महस्र के बाहर श्रपनी मोटर में रात गुजारते थे ताकि ज़रूरत पहने पर उन्हें तुरन्त बुद्धाया जा सके। गांधीजी को इससे इतना मानसिक कष्ट हुआ कि उन्होंने सरकार से कहा कि या तो कस्त्रवा को पैरोब पर छोड़ दिया जाय श्रीर या उन्हें ही इस जगह से कहीं श्रस्थन्त बद्बा दिया जाय।

ऐसी हालत में हमें बतलाया गया श्रीर सर गिरलाशंकर बालपेथी द्वारा श्रमरीकी जनता को स्चित किया गया कि "सरकार ने खनेक श्रवसरों पर स्वास्थ्य के कारणों से कस्त्रवा को छोड़ने के प्रश्न पर विचार किया था, किन्तु वे श्रपने पित के पास ही रहना चाहती थीं श्रीर उनकी हस इच्छा की कद की गयी। इसके श्रलावा वहां रहने पर उन्हें एक प्रसिद्ध डाक्टर की देख-रेख की सुविधा प्राप्त थी, जो वहीं रहते थे।" श्राश्चर्य तो यह है कि सत्य की जितनी हत्या हस कथन से की गयी उतनी श्रीर किसी से नहीं। भारत में सरकार की तरफ से सिर्फ यही कहा गया कि यदि उससे रिहाई के बारे में सलाह खी जावी तो वे वहीं रहना चाहतीं। सर गिरजाशंकर बाजपेयी ने मैक्सवेज को भी मात कर दिया श्रीर इस प्रकार भारतीय श्रधिकारी-वर्ग को सदा के लिए कलकित किया।

कस्त्रवा की मृत्यु के सम्प्रन्थ में प्रकट किए गये शोक के सम्वन्थ में एक उन्लेखनीय बात यह धी कि श्री जिला ने इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा। और इसमें आश्चर्य भी कुछ न था, क्योंकि श्रष्ठाहबख्श की हत्या के सम्बन्ध में भी उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा था।

१४ जनवरी, १६४४ को पंडित जवाहरलाज नेहरू की वहन श्रीमती विजयलच्मी के पति श्री श्रार॰ एस॰ पंडित की मृत्यु हो गयी ।

श्रीयुत पढित पिछ्को तीन महीने में 'ज्लुरेसी' से पीड़ित थे। श्रीमती पहित श्रपने पित के पास ही थीं। श्री पंडित का शष श्रन्त्येष्ठि के किए हजाहाबाद से जाया गया।

श्री पहित संयुक्त भातीय श्रसेम्बली के सदस्य थे श्रीर उनकी श्रवस्था ११ वर्ष की थी। परनी के श्रवाचा श्रापके तीन पुत्रियां भी हैं—रीता, चद्र लेखा श्रीर नयनतारा। पिछ्नी दो घहनें समरीका में पढ़ रही हैं।

श्री पदित श्रगस्त के उपद्रवों के समय गिरफ्तार किए गये थे श्रीर पश्चक्ट्रयर- १६४३ को उन्हें जखनऊ सेंट्रज जेज से स्वास्थ्य विगड़ने के कारण छोड़ दिया गया था।

स्वर्गीय श्री पंडित संस्फृत के गद्दन विद्वान् थे। श्रापकी श्कृति बहुत ही सरज थो भीर देश के प्रति श्रापके हृदय में श्रगाध प्रेम व स्वाग की भावना थी।

१६ खप्रैल, १६४४ को कांग्रेस के भूतपूर्व थ्रध्यदा ढा० सी० विजयराघवाचारियर, जो कुछ समय से थीमार थे, खपने मकान पर स्वर्ग सिधार गये। थ्रापकी उन्न ६४ वर्ष की थी। श्रापके एक पुत्री एक पौन्न तथा दो पौन्नी हैं।

डा॰ सी॰ विजयराघवाचारियर ने ४० वर्ष तक श्रपने प्रात मद्रास व भारत में राजनीतिक कार्य किया। जनता में श्रापका नाम सब से पहले इस समय श्राया जब सलेम में एक हिन्दू-मुस्लिम दंगे में १० वर्ष का क्ठोर कारावास होने पर श्रापने उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में श्रपील दायर की। श्रपील में श्राप जीते श्रीर साथ ही श्रन्य श्रमियुकों को भी छुड़ा लिया।

ढा॰ आचारियर ने कांग्रेस की तरफ से श्राधिकारों की घोषणा (१६१८) का मसविदा तैयार किया था श्रीर वे १६२० में कांग्रेस के श्रीर फिर इताहाबाद वाले 'एकता सम्मेलन' के श्राध्यन्न हुए थे। आपने उस सर्च दल सम्मेलन' के श्रायोजन में प्रमुख रूप से माग लिया था जिसने साइमन कमीशन के विदिष्कार का निश्चय किया था श्रीर जिसमें नेहरू-समिति नियुक्त की गयी थी। श्राप हिन्दू-महासमा के भी श्राध्यन्त रह चुके थे।

डा॰ श्राचारियर १८६४ से १६०१ तक मद्रास लेजिस्लेटिव कौंसिज के श्रीर १६१२ से १६४६ तक हम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिज के सदस्य रहे। श्राप गहन विचारक, राष्ट्रवादी तथा श्रंतर्राष्ट्रीयता के उपासक थे और राष्ट्रसघ की प्रतिष्ठा न रहने पर भी उसके हिमायती थे।

२४ अप्रैंज, १६४४ को चनारस में काशी विद्यापीठ के सस्थापक सी शिवप्रसाद गुप्त की मृत्यु हो गयी। आपने ज्ञानमढ़ प्रेस खोला था और कुछ समय तक कांग्रेस के खजानची भी थे। आपने भारतमाता मन्दिर का निर्माण कराया और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्र करने के नित्र पिरदत मदनमोहन मालवीय के साथ देश का दौरा किया था। श्री गुप्त की उम्र ६१ वर्ष की शी और आप १२ वर्ष तक लक्ष्वे के कारण चारपाई पर पहें रहे थे।

१६ मार्च, १६४४ की राजपरिषद् के एक सदस्य तथा श्राखिल भारतीय को भापरेटिव इंस्टीट्यूट्स एसोसियेशन तथा भारतीय प्रातीय को भाररेटिव वेंक्स एसोसियेशन के भण्यक श्री बीठ रामदास पतुलू की मृत्यु हो गयी। श्राप राजपरिषद् में कांग्रेख दल के नेता थे।

श्रम्य जिन श्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु हुई तनमें श्री रामानन्द चटजीं भी थे। ३४ वर्ष तक उनका नाम देश में राजनीतिक व साहित्यिक जाप्रति से सम्बद्ध रहा। गोकि श्री चटजी कांग्रेस में कभी नहीं रहे, परन्तु उनकी सहानुभूति सदा से राष्ट्रीय श्रादोजन के और इसीबिए स्वभावत कांग्रेस के प्रति थी। कांग्रेस भी उनकी श्राजोचना का श्रादर करती थी, क्योंकि व्यापक 'व निष्पच दृष्टिकीया उनकी श्राजोचना की सब से यही विशेषता थी। श्रपनी बृद्धावस्था के श्रतिम दिनों में वे हिन्दू-महासभा का पच जेन जगे थे। रामानन्द बाबू कट्टर ब्राह्म थे श्रीर हिन्दुओं के संगठित होने की अरूत महसूस करने जगे थे। परन्तु जब रामानद बाबू जैसा सार्वजनिक व्यक्ति, भी श्रपने व्यापक आतृत्व का दृष्टिकीया छोड़कर सकुचित साम्पदायिक दृष्टिकीया से विचार रने जागा तब श्राजोचकों का ध्यान इस बात की श्रोर श्राकृष्ट हुआ कि श्राखिर इस परिवर्तन का कारणा क्या है। १६३२ के साम्प्रदायिक निर्णय को वे किसी तरह सहन नहीं कर सके शौर उन जोगों के श्रजावा, जो उसे स्वीकार या श्रस्थीकार कुछ भी नहीं करते थे, श्रिष्ठकांश हिन्दुओं ने स्विके सम्यन्ध में श्रपना मत स्थिर कर किया। रामानद बाबू राजनीति में राष्ट्रवादी होने तथा

धर्म के विचार से ब्राह्म होने के बावजूद हिन्दू-महासभा से प्रभावित हुए। यदि रामानंद बावू की इस विचारधारा का खयाल न किया जाय तो भारतीय राष्ट्र के विकास, उसकी राजनीतिक तथा खार्थिक मुक्ति, दार्शनिक अतद ए तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण के विचार से १६वीं तथा २० वीं शताब्दी के प्रमुख व्यक्तियों, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, आनद मोहन बोम, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा स्वामी विवेकानद के मध्य उनका नाम आ जाता है।

जेलों में अथवा स्वास्थ्य बिगड़ने पर रिहाई के बाद कितने ही देशमकों की जानें गयीं। इनका पूरा निवरण प्रातों से ही प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु सब में स्वब्ध करनेवाली घटना सिन्ध में हुई जिसका ठलेख करना यहां आवश्यक जान पड़ता है। प्रात के भूतपूर्व प्रधानमत्री श्रल्लाहबक्श को १४ मई, १६४३ को शिकारपुर में गोली मार दी गयी। वे श्राज़ाद मुस्लिम सम्मेलन में श्रथ्य थे।

शिकारपुर में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रह्णाहबख्श की हरया का समाचार मिचते ही सिन्ध-सरकार ने कराची के प्रान्तीय सेक्नेटरियेट व श्रन्य सरकारी दफ्तरों को बद करने का झादेश जारी कर दिया।

वाजार के दूकानदारों को दूकान खुलने से पहले ही हत्या का समाचार मिल खुका था, इसलिए बाज़र भी बन्द रहा।

श्री श्रह्णाहबख्श एक मित्र के साथ शिकारपुर-सक्खा रांड पर सक्खर की तरफ एक तागे में जा रहे थे। श्रचानक शिकारपुर पुजिस जाइन के सामने चार श्रज्ञात व्यक्तियों ने दोनों पर गोलियां चढ़ायों।

श्रहाहबष्ण की छाती में रिवाल्वर की दो गोबियां बगीं श्रीर सिवित श्रस्पतान में उपचार करने से पहले ही उनकी खृश्यु हो गयी।

श्री श्रह्णाद्दबल्श मृत्यु से पहले छपना श्रालिरी वयान भी न दे सके।

परन्तु श्रह्णाहवल्श के हत्यारों की शिनालत हो गयी श्रीर कोर्ट मार्शन के झागे द्र व्यक्तियों को उपस्थित किया गया। कोर्ट मार्शन होत समय जनता को उपस्थित नहीं होने दिया गया था। दो व्यक्ति मरकारी गवाह बन गये। सिंध-सरकार ने प्रकट किया कि हत्या एक षह्यंत्र के कारण हुई थी, जिसमें कुछ प्रमुख जमीदारों का हाथ था। २६ फरवरी १६४६ को मामले का फैसला सुना दिया गया, जिसमें तीन व्यक्तियों को मृत्युद्द श्रीर शेष को श्राजन्म कारावास की आजा सुनायी गयी।

वाद में भूतपूर्व माल अत्री खान बहादुर खुरों, उनके भाई व उनके एक मौकर पर इत्या के सम्बन्ध में मुकदमा चजाया गया। श्रिमियुक्तों को सेशन सिपुर्द किया गया श्रीर फिर रिहा कर दिया गया।

सुभाषचन्द्र बोस

श्रान्दोत्तन के तीन वर्षों में जिस दु खद घटना का काग्रेसजन पर सबसे श्रिषक श्रासर हुआ, बह १८ श्रास्त, १६४४ को हवाई दुर्घटना में श्रो सुभाषचन्द्र बोस की कथित मृत्युकी स्नवर थी। सुभाष बाबू दो बार काग्रेस के श्रव्यत्त रह चुके थे। भारत के तिए स्वाधीनता प्राप्त करने के तराके के सम्बन्ध में काग्रेस से मतभेद होने के कारण सुभाप बाबू १६४१ के श्रारम्भ में गुसरूप से भारत के बाहर निकल गये। कहा जाता है कि वे वायुयान द्वारा टोकियो जा रहे थे श्रीर मार्ग में सुर्घटना होने पर वे साधातिक रूप से घायन हुए श्रीर उसकी मृत्यु हो गई। सुभाष बाबू ने खुद

ही श्रवना रास्ता निकाला। गांधीवाद से विद्रोह करके राजनीतिक दैविषय में उन्होंने श्रवना श्रवा सरीका निकाला था। जहां तक दूसरे महायुद में सुभाप थानू के जर्मनी व जापान का साथ देने का ताल्लुक है, इसकी जिम्मेदारी भी खुद उन्हीं पर थी श्रीर श्रवना रास्ता श्रवन निकालने के कारण मिल्लों का उनके प्रति रंचमात्र भी प्रेम कम नहीं हुआ। इवाई दुर्घटना में उनकी सृत्यु का समाचार एक बार श्रीर मिला था श्रीर सोभाग्य से वह गक्रत निकला था। सुभाप बानू की मृत्यु का समाचार जापानी सूत्रों से मिला था श्रीर खोग उम पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। दुयुद समास होने पर उनकी तलाश भी काफी की गई। यदि वे मर चुके हैं तो शोक सागर की उत्ताल तरंगों में चिन्ता की एकाकी लहर विजीन हो जायगी। यदि वे जीवित हैं तो इस रहस्यपूर्ण व्यक्ति के यश में चार चाद लग जायँगे।

---

### : ३२:

# मेरठ-अधिवेशन

याठकों को स्मरण होगा कि १६ जून, १६४८|को कार्य-समिति श्रहमदनगर किले से छोड़ ही गई, परन्तु मेरठ का श्रिधवेशन २३ नवस्वर, १६४६ को ही हो सका। इस बीच में श्रध्यच ने, जो १६ मई को ही श्रधिवेशन के लिये चुन लिये गये थे, पूरे श्रधिवेशन के पहले श्रपना कार्य-भार मँभाज लिया श्रीर नई कार्य-समिति की भी नियुक्ति करदी । परन्तु केन्द्र की श्रन्तकी वीम सरकार में उनके पद-प्रहण के कारण काग्रेस के विधान के श्रनुसार बाकायदा नये चुनाव की श्राव-श्यकता पड़ी श्रोर श्री जे० बी० श्रपजानो नये ध्रपच चुन लिये गये । श्री कृपजानी कांग्रेस के लिये नये न थे। उन्होंने श्रपनी सहज विनोदशी जता से विषय-समिति मे भाषण करते हुए ठीक ही कहा कि श्राप मुक्ते जानते हैं श्रीर में श्रापको जानता हूं। १२ वर्ष तक वे कांग्रेस के प्रधान-मन्त्री रहे थे श्रीर कांग्रेस की श्राक्तियों को सगठित करने व उसके कार्य की व्यवस्था ठीक करने का काम कर रहे थे। उन्हें एक जाम यह भी प्राप्त था कि उनकी परनी सुचेता देवी बढ़ी ही सस्कृत तथा उस्साही महिला थीं श्रीर कांग्रेस की महिला-मत्रिणो थीं। पति-परनी को सार्वजनिक सेवा के एक ही चेत्र में काम करने का सुयोग प्राप्त था श्रीर दोनों एक ही दफ्तर में बैठते थे। श्रपने समय में दोनों ही प्रोफ्तर थे। दोनों श्रच्छे लेखक हैं श्रीर धारा-प्रवाह माषा जिखते हैं। दोनों ही सुसस्कृत देशमक, वाचाब, परिश्रमशीज तथा सुक्त-बुक्तवाले व्यक्ति हैं। इस तरह मेरठ-श्रधिवेशन में कांग्रेस का श्रध्यच एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कर्तव्य पूरा करने में श्रपनी परनो से सहायता मिन्न सकती थी।

मेरठ शहर व जिले में अचानक उपद्रव हो जाने और अधिवेशन से पूर्व कांग्रेसनगर के एक भाग में रहस्यपूर्ण ढंग से आग लग जाने के कारण वहा घवराहट फैल गई, जिसके परिणाम-स्वरूप मजदूरों की कमी हो गई। तब अधिवेशन के प्रवण्ध में एकाएक कमी का दी गई और यह घोषित किया गया कि अधिवेशन में सिफ डेलीगेट ही भाग ले सकेंगे और दर्शकों की नहीं आने दिया जायगा। इस तरह प्यारेलाज नगर के निर्माण में कठिनाई उत्पन्न हो गई। परन्तु आजाद हिंद फौज की सहायवा से यह कार्य सम्भव हो गया, जो पहले असम्भव जान पड़ता था। इतने पर भी खादी तथा सास्कृतिक प्रदर्शनियां का विचार त्याग दिया गया। राष्ट्रपति कृपलानी ने अपना भाषण हिन्दुस्तानी में दिया। शायद उन्हें इस बात से सतीष था कि जिस मेरठ में वे पिछले बीस वर्ष से रचनात्मक कार्य कर रहे थे उसी में उन्हें कांग्रेस के अध्यत्त होने का सीभाग्य प्राप्त हुआ। बम्बई-अधिवेशन में राजेन्द्र याद के अध्यत्त होने के समय से राष्ट्रपति के स्थान पर कोई कहर गाधी- चादी कासीन नहीं हुआ था। आपने विषय समिति तथा पूर्ण अधिवेशन दानां ही अधसरों पर कांग्रेस की कार्यवाही का संचालन बड़ी योग्यता व सफलता पूर्व के किया। संशोधनो को वापस कराने की बात हो या भाषणों को कम करने का सवाल हो, अपने पर्यार चतुराई का परिचय दिया,

जिससे श्रापके मिशों को वही प्रसन्नता हुई। श्रव यह बात कही जा सकती है कि काग्रेस के कुछ नेताशों तथा एक वर्ग की सद्भावना शुरू में श्राचार्य कृपलानी को प्राप्त न थी, फिर भी उन्हें हतनी सफलता श्रवश्य मिली जिससे वे श्राधवेशन के कार्य का सुचार रूपने सचालन कर मके श्रीर श्रपने श्रवशिष्ट कार्यकाल में काम कर सके । श्रापने श्राधवेशन के श्रन्त में श्रमेजी में जो भाषण दिया वह एक श्राध्यर्यजनक वक्षृता थी। उसमें जहां एक तरफ यह बताया गया था कि श्रहिंसा को कहा तक सफलता मिली है श्रथ्या सफलता नहीं मिली है वहाँ दूसरी तरफ यह कहा गया था कि लोगों से कितनी श्रहिंसा की श्राशा की जाती थी। श्राप्य घंटे तक जनता मत्र मुग्द-पी उनकी गर्जना सुनती रही श्रीर उस पर इस भाषण का श्रमूतपूर्व प्रमाव पदा। एक प्रकार से श्रहिंसा का पुनर्जन्म हुश्रा श्रीर इसमें राष्ट्रपति ने सहायता प्रदान की। कृपलानीजी को कार्य-समिति चुनने में भी कम दिक्त नहीं हुई, किन्तु सभी जानते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होता है श्रीर कम-से-कम कार्य-सिनि पर किसी व्यक्ति को रखने या न रखने के सवाल पर उन्हें श्रपने जानकार श्रालोचक की सहानुभूति तो प्राप्त थो ही। शायद कार्य-समिति में श्रपने साथियों का चुनाव कांग्रेल के श्रध्यच का सबसे कठिन कार्य होता है।

श्रव हम कांग्रेस के मेरठ-श्रधिवेशन की सफलता पर विचार करना चाहते हैं । इस दृष्टिकोण से मेरठ में छोई नई या ठोस बात नहीं हुई । श्रविल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में
सितम्बर में होनेवाली चैठक में जो-कुछ किया था उसी की पुष्टि मेरठ के श्रधिवेशन में हुई । इसमें
श्रतकीलीन सरकार में कांग्रेस के पद प्रह्मण को स्वीकार किया गया। परन्तु श्रधिवेशन की वास्त्रविक
सफलता विधान-परिषद्वाला प्रस्ताव था, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस\_'स्वतत्र प्वं पूर्ण सत्तासम्पन्न राज्य' की समर्थक है । इससे प्रकट कर दिया गया कि भारत का भविष्य साम्राज्य के बाहर
रहकर ही खुधर सकता है । जिस प्रस्ताव में पिछली घटनाश्रों का सिहावलोकन किया गया उसका
शीर्ष क सिर्फ 'सिहावलोकन' नहीं बल्कि 'सिहावलोकन तथा मविष्य-दर्शन' होना चाहिए था, क्यों
कि उसमें साफ कहा गया था कि भारतीय स्वाधीनता के संग्राम का श्रन्त नहीं हुश्रा है बल्कि श्रमी
बहुत कुछ प्राप्त करना शेष है । श्रधिवेशन का सब से महस्वपूर्ण प्रस्ताव रियासतों के सम्बन्ध में
था, जिसका विस्तृत उद्धरण हम नीचे देते हैं —

"कांग्रेस हमेशा से हिन्दुस्तान की रियासतों के सवाल को मारतीय स्वाधीनता के सवाल का एक हिस्सा मानती आई है। स्वाधीनता प्राप्त करने का समय निकट आने की वजह से यह सवाल अब और भी जरूरी हो गया है और उसका हल स्वाधीनता की पृष्टभूमि का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। रियासतों के कुछ नरेशों ने देश में होनेवाके इन परिवर्तनों का अनुभव किया है और एक सीमा तक अपने को उनके अनुकूल बनाने का प्रयश्न भी किया है।

"परन्तु कांग्रेस को यह देखकर खेद हुआ है कि अब मी रियापतों के कित ने ही शासक व उनके मन्त्री अपने शासन-प्रयन्ध को उत्तरदायी संस्थाएं स्थापित करने तथा शासन-व्यवस्था पर सार्वजिनक नियत्रण कायम करने के विषय में प्रान्तों के समकत्त्र लाने का प्रयरन नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, बलिक इसके विपरीस जनता की राजनीतिक आकाष्माओं को कुचलने का प्रयरन कर रहे हैं और इस प्रकार स्वाधीनता की उत्कंठा की उस महान् भावना का विरोध कर रहे हैं, जो शेष मारत की तरह रियासतों की जनता को भी अनुप्राणित कर रही है। मारत की कुछ बड़ी रियासतें, जिन्हें शेष रियासतों के लिए उदाहरण उपस्थित करना चाहिए था, विशेष रूप से प्रतिक्रियापूर्ण जिन्हें शेष रियासतों की अपराधिनी रही हैं। राजनीतिक विभाग, जो अभी तक सम्राट् के प्रति- निधि की देखरेख में है और भारत-सरकार के नियंत्रण के परे है, अब भी प्रतिक्रियापूर्ण नीति के श्रानुसार कार्य कर रहा है, जो रियासती पजा की इच्छा के विरुद्ध है।

"काग्रेस भारत-सरकार के श्रधिकार चेत्र से राजनीतिक विभाग को प्रथक् रखने की नीति को नापसद करती है, क्योंकि भारत-सरकार उस विभाग के सभी कार्यों में दिखर्चस्पी रखती है श्रीर वह (कांग्रेप) श्रशा करती है कि इस श्रनुचित स्थिति का यथाशीघ्र श्रन्त कर दिया जायगा। ब्रिटिश सरकार के इस दावे को, कि भारत के शासन से प्रयक् उसकी वाहसराय या सम्राट् के प्रति-निधि की मध्यस्थता से रियासतों को कोई दिखनस्पी है, वह नहीं स्वीकार करती।

"सम्बन्धित जनता की श्रमुमित के बिना रियासतों का सघ बनाये जाने या उन्हें परस्पर मिलाने की किसी भी योजना को कांग्रेस नापसद करती है। राजनीतिक विभाग ऐसे कार्य प्रजा की जानकारी के बिना ही किया करता है, जो जनता के श्रास्म-निर्याय के श्रधिकार के विरुद्ध है। कांग्रेस का यह हद मत है कि रियासतों के सम्बन्ध में प्रत्येक निर्यासतों की निर्वाचित जनता-द्वारा होना चाहिये श्रीर ऐसा कोई भी निरचय कांग्रेस को मान्य नहीं हो सकता जिसमें जनता की इच्छा की उपेचा की गई हो—खासकर विधान-परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधि प्रजा-द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होने चाहिए।

'रियासतों की स्थिति गम्भीर होने के कारण कांग्रेस घोषणा करती है कि वह रियासतों में होनेवाते स्वाधीनता के सम्राम को भारत के ज्यापक सद्यवं का छग मानती है। रियासतों के जोग छपने यहा नागरिक स्वतत्रता व उत्तरदायी शासन कायम करने के जिए जो प्रयस्न कर रहे हैं उनके प्रति कांग्रेस की सहानुभूति है।''

यहा यह बात उल्लेखनीय है कि काम्रेस ने रियासतों के प्रश्न की हरिपुरा के बाद पहली बार डठाया था। इस वार कांग्रेस ने नरेशों की निरकुशता के स्थान पर राजनीतिक विमाग के पद्यंत्रों पर जोर दिया था श्रीर वह जो कार्य गुप्तरूप से कर रहा था उस पर पहली बार प्रकाश हाला गया था। रोग के जिस किटाणु के कारण सभी तरफ दमन तथा प्रतिक्रियापूर्ण नीति का दौरदौरा हो रहा था उस का उद्गम-म्थल राजनीतिक विभाग ही था। जवतक उसे नष्ट नहीं किया जाता तवतक प्रतिनिधिपूर्ण सस्थाओं के विकास की कोई आशा नहीं की जा सकती और न तवतक एक-विदाई भारत में उत्तरदायी शासन का ही विकास दो सकता है। प्रस्ताव में जी-क्रछ कहा गया था वह तो कहा ही गया था, किन्तु जो प्रकट रूपसे नहीं कहा गया था उसका भी महत्व कम न था। कांग्रेस ने रियासतों में स्वाधीनता के जिए ज़क्नेवाजी प्रजा के प्रति जी सहानुभृति दिखायी थी वह केवल शब्दादम्बर ही न था बिल्क वह तो सहायता के लिए गम्मीरतापूर्वंक किया हुआ एक प्रस्ताव था। उस समय कांग्रेस एक युगांतरकारी घड़ी से गुजर रही थी और मोड़ की श्रोर बढ़ते हुए मोटर के ड्राइवर के समान रफ्तार धीमी करके व घुमाव को श्र-छी तरह देख कर फिर धारी बढ़ने की पात सोच रही थी। कांग्रेस का धैर्य श्रपनी घरम सीमा को पहुंच चुका था श्रीर इसमें किसी को श्राश्चर्य न होता यदि वह श्रतग रहने की नीति स्याग कर पहाइ से नीचे ऋपटनेवाली वर्फीली नदी अथवा समुद्र की लहर की तरह आगे बढ कर स्वाधीनता के मार्ग में श्रानेवाली बाधार्श्रों को श्रमिभूत कर देती । कांग्रेस मेरठ में स्वाधीनता की श्रोर ते जानेवाला एक श्रोर मोड़ तय कर रही थी, किन्तु पिछते मोड़ों की श्रोस। ऊँची सतह पर पहुंच गयी थी, जैसा कि पहाड़ी रेलगाड़ी श्रावसर करती है। जहां तक रचनारमक भेत्र का सम्बन्ध है, कांग्रेस के सामने बढ़ा कठिन तथा महान् कार्य पढ़ा था। हाल में हिंसा.

ह्रस्याकाएड, श्रामजनी, नारी-निर्यातन तथा नजास्कार की जो घटनायें हुई थीं उनसे हुई हानि की पूर्ति कांग्रेस को करनी थी। भाषणकर्ताओं ने इस विषय पर अपना सत गम्भीरतापूर्वक प्रकट किया ताकि लोगों में जोश न फैले । सरदार ने जो यह कहा कि सज्जवार का मुकाबना सळवार से किया जायगा -इससे कुछ सनसनी फैली थी. किन्तु स्वयं उन्हीं के स्पष्टीकरण के कारण वह शान्त हो गयी। इस तरह प्रत्येक दृष्टिकीण से मेरठवाती अधिवेशन की सिर्फ सफस ही नहीं कहा जा सकता. बिक उसे श्रागामी श्रधिवेशनों के लिए उदाहरण-स्वरूप भी कहा जा सकता है। विधान-समिति ने श्राखिज भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार के जिए जो प्रस्ताव डपस्थित छिये थे उनमें अधिवेशन की तदक-महरू बन्द करने तथा उसमें अखिब भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के ही उपस्थित होने की बात थी और इस सम्बन्ध में कुछ असन्तोष भी था। मेरठ श्रधिवेशन एक प्रकार से मध्य का मार्ग था। इसमें प्रतिनिधि तो श्रागे थे, किन्त दर्शकों को बाहर निकाल दिया गया था, जिस तरह १६३६ में ब्रिपुरी में श्रिधिवेशन के दूसरे दिन दर्शकों को नहीं स्राने दिया गया था। पुराने विधान के अन्तर्गत मेरठ का स्रिविशन श्रन्तिम हो सकता है। मेरठ भारत के इतिहास में एक स्मरगीय नाम है। विद्रोह की चिनगारी पहले-पहल मेरठ में उठी थो, और मेरठ में हो भारत के 'स्वतन्त्र एव पूर्ण सत्ता-सम्यन प्रजातन्त्र' की घोषणा की गयी। भारतीय राज कान्ति की पहली हिंसापूर्ण खड़ाई (१८१७) के बाद गवर्नर-जनरत्त वायसराय बना था, दूसरी (श्रिहिसापूर्ण) जहाई के बाद भारत से वायसराय का नाम-निशान सिट सकता है।

## उपसंहार

साठ वर्ष का काल मनुष्य को बहुत लम्बा जान पहता है, किन्तु गन्धवों के जीवन से वह दस वर्ष कम है और उपनिषदों ने मानव-जीवन की जो अवधि निर्द्धारित की है उससे वह आधी है। परन्तु किसी संस्था के जीवन में ६० वर्ष का काल अधिक नहीं होता और राष्ट्र के इतिहास में तो वह पत्तक मारने के समय से अधिक महत्व नहीं रखता। इस अरुपकाल में एक ऐसे प्राचीन राष्ट्र के सघर्ष की कहानी आगई है, जो दासस्व के बन्धन में वैधाथा और जिसकी शक्तिया आपसी फूट के कारण विलर खुकी थीं। इस प्राचीन राष्ट्र को एक ऐसे साम्राज्यवादी आधुनिक राष्ट्र के चगुल से निकलने के लिए लहाई करनी पड़ी थी, जो दूसरों के स्वार्थों को इड़पने के लिए सगठित व निरंकुश था। इन साठ वर्षों में भारत ने अपनी छिन्न-मिन्न शक्तियों को एकत्र किया और अपनी स्वाधीनता के पण में ससार में लोकमत तैयार कर लिया। यही नहीं, भारत में रचनात्मक कार्यभी चल रहा था ताकि स्वराज्य का आधार स्थायी हो सके। इसीलिए १६४४ का साल खरम होने और नया साल छुरू होने पर देश में नया युग आरम्भ होने की खुशियां नहीं मनायी गई। यह अवसर ज्यक्ति तथा राष्ट्र के मध्य आत्मिक सम्बन्ध कायम करने और राष्ट्र के गौरव की अनुभूति का था। इस राष्ट्रीय जागृति के काल में देश को खुशी या जोश दिखाने तक की फुरसत न थी।

केन्द्र में जुनाव समाप्त दोजुके थे, किन्तु प्रान्तों में उम्मीद्वारों के जुनाव श्रौर नामजदगी का कार्य जारी था श्रौर इस कार्य में नेता श्रौर श्रज्यायी दोनों ही म्यस्त थे। इस बीच कमी-कभी श्राजाद हिंन्द फौज के सदस्यों के मामलों की सनसनी भरी खबरें सुनायी दे जाती थीं। एक समय तो ऐसा जान पहना था कि कर्नल शाह नवाज़, कर्नल सहगल श्रौर कर्नल हिल्लों की ख्याति राष्ट्रीय नेताश्रों की कीर्ति को भी ढक लेगी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे श्राजाद हिंद फौज कांग्रेस की लोक प्रियता छीन लेगी श्रौर विदेश में युद्ध तथा हिंसा से बढ़ी जाने वाली लड़ाइया श्रहिंसा-स्मक लड़ाइयों की याद धुंधली बना दंगी। परन्तु कालेपानी की सजा पाये हुए तीनों श्रफसरों को बाइसराय ने जो जमा प्रदान किया इससे श्राजाद-हिंद फौज के लिए उठने वाले जोश में कभी हुई। सिफ दिसम्बर, १६४४ में कलकत्ते में श्रिधकारियों की मुर्खता के कारण प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की एक भीड़ पर श्रौर किर सुभाष चन्द्र बोस के पचासवें जन्म दिवस पर धम्बई में गोलियां चर्ली, जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता में ४० व्यक्तियों की श्रौर धम्बई में १० व्यक्तियों की जानें गयीं। इम दोनों घटनाश्रों से श्राजाद-हिंद फौज के लिए किर जोश उमइ पड़ा श्रौर उसके वीरोंने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए जो कप उठाये थे सथा जिस वीरता का प्रदर्शन किया था उसकी कहानियां देश के कोने-कोने में फैल गर्यी।

. सुभाष बावू के जन्म-दिन के श्रवमर पर उनके साहसिक कार्यों की कहानियों का देश भर में प्रचार हुआ धीर उनके कजकत्ते से पद्मायन तथा जर्मनी पहुँचने के सम्बन्ध में हृदयप्राही वास्त-विक विवरण भी प्राप्त होने सगे।

### श्री बोम के पलायन की कहानो

दिसम्बर, १६४० में श्री सुभाषचन्द्र बोस के भारत से पद्धायन का विवरण एक ऐसे व्यक्ति ने दिया जिसे नेताजी की सहायता करने के जुर्म में विटिश-सरकार ने जेब में डाब दिया था। यह विवरण "हिन्दुस्नान स्टेण्डर्ड" के लाहौर-स्थित सवाद्दाता ने अपने पत्र के लिये मेजा था। इस विवरण के श्रनुसार श्री बोस १३ दिसम्बर, १६४० को कलकत्ते से कार द्वारा खाना हुए श्रीर बर्दवान से दूसरे दर्जे के एक डिब्बे पर चढ़े जो उनके लिये पजाब-मेज में पहले ही से रिजर्व कर किया गया था। सुभाष बावू ने दाढ़ो बढ़ा ली थी श्रीर उनके केश गर्दन के पीछे बटक रहे थे। पेशावर पहुँचने पर वे बिताकुल पठान जैमे लाते थे। बहां छ दिन ठहरने के बाद वे एक श्रंगरलक के साथ कावुल के लिये खाना हो गये। पाच मील की दूरी तागे पर तथ करने के श्रातिरिक्त उन्होंने कावुल तक श्रपनी सम्पूर्ण यात्रा पैदल ही की।

विवरण में आगे कहा गया है कि श्री बोस एक सी० आई० डी० के आदमी के चंगुक में फूँस गये किन्तु उससे उन्होंने दमं रूपये का नीट और एक फाउएटेनपेंन दे कर पीछा छुड़ाया। इसके बाद श्री बोस ने रूसी सरकार से पूछ्वाछ की, किन्तु उसने उन्हें यह कह कर शरण देने से इन्कार कर दिया कि रूस-जर्मन सिंध भग होनेवाली है और रूस की बात-चीत बिटिश सरकार से चक्च रही है। इसिलिये रूसी सरकार अग्रेजों को शिकायत करने का कोई मौका नहीं देना चाहती।

इसी बीच किसी जर्मन को पता लग गया कि श्री बोस भागना चाहते हैं झौर उसने इस सम्बन्ध में श्रपनी सरकार से श्रनुमित माग जी श्रीर फिर हवाई-जहाज द्वारा उन्हें बिजन पहुँ बाने का भी प्रवन्ध हो गया।

इंग्लेंड की मजदूर-सरकार ने भारत के लिये जो पार्लीमेण्टरी शिष्ट-मण्डल मेजा था उससे राजनीतिक घटनाओं की प्रतीचा करने वाली भारतीय जनता का ध्यान बँट गया। पहले कहा जाता था कि शिष्ट-मण्डल एम्पायर पार्लीमेंटरी एसोसिएशन की तरफ से आयगा, किन्तु इस लबर से सभी लोगों में नाराजी फैल गई। एव पार्लीमेंट ने यह दायित्व अपने कधों पर लिया और शिष्ट-मण्डल में सभी दलों के प्रतिनिधि रखे गये। यह शिष्ट-मण्डल एक अनियमित कमीशन से अधिक और कुछ न था। १६३४ के कानून को पास हुए १६४६ में इस से भी अधिक वर्ष बीत चुके थे इसिलये पार्लीमेंटरी शिष्ट-मण्डल मेजकर शाही कमीशन नियुक्त करने की अप्रिय बात से बचा गया।

जिटिश सरकार की यह एक चाल थी, जो चल गयी और छोटे-बहे सब कांग्रेसजन इस चाल में आ गये। शिष्टमण्डल का बहिष्कार करने की बात अनावरयक उप्रता मानी जाती थी श्रीर कांग्रेस कार्यसमिति के प्राय सभी सदस्य शिष्टमंडल को अपनी सेवाए अपित करने को तैयार ये— और वह भी ऐसी अवस्था में जबकि शिष्टमंडल के एक सदस्य श्री गोडफ निकल्सन स्पष्ट शब्दों में कह चुके थे कि वे भारत में सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों के बयान लेने ही आये हैं। लजा की बात तो यह थी कि शेष भारत की तरह कांग्रेस ने भी इस जांच-पड़ताल में सहयोग प्रदान करना स्वीकार कर जिया था।

इस बीच नयी केन्द्रीय असेम्बर्जी की बैठक दिल्ली में आरम्म हुई और इसमें राष्ट्रवादियों की कुल विजयें हुई। पहजा विजय एक कार्य-स्थानित प्रस्ताव था, जिसमें हिन्द-एशिया में भारतीय सेना का उपयोग करने के लिए सरकार की निन्दा की गयी थी। परन्तु दूसरी विजय वास्तव में एक ग्रसाधारण सफलता थी। स्पीकर का पद विशेष महत्व का होता है, श्रीर सरदार वल्लभमाई पटेल ने इस पद के लिए श्री मावलंकर का नाम सोच कर श्रपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, जो वम्बई श्रसेम्बली ( १६३७-३६ ) के श्रध्यल रह चुके थे। श्रापके पल में ६६ श्रीर विपत्त में ३३ मत श्राये। यह कांग्रेस की एक वास्तविक विजय थी।

कांग्रेम की शक्ति दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही थी कि म जमवरी, १६४६ को श्री विवियम फिबिएस की राष्ट्रपति रूजवेल्ट के सम्मुख उपस्थित रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित हो गया । यह रिपोर्ट श्री फिबिएस ने भारत से धमेरिका जौटने पर राष्ट्रपति र जवेल्ट को दी थी । इससे कांग्रेस की शक्ति में शौर वृद्धि हुई।

### श्री फिलिप्स की रिपोर्ट

'कांग्रेस का उद्देश्य श्रपने को एक फानिस्ट सरकार के रूप में स्थापित छरना न हो कर स्वाधीनता के ज्ञप्य की, तथा भारतीयों-द्वारा श्रपणा विधान श्राप तैयार करने के श्रधिकार की प्राप्ति के जिए भारत में एकता कायम करना था।"

िपोर्ट में आगे कहा गया था—''यह कहना ठीक नहीं है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के काल में साम्प्रदायिक उपद्रव बहुत अधिक बढ़ गये थे। सत्य तो यह है कि उन दिनों हिन्दू-मुस्लिम दंगे बगाब और पंजाब में अधिक हुए थे और दगों की सख्या किसी कांग्रेसी प्रान्त की अपेचा पजाब में ही अधिक थी।''

रिपोर्ट में श्री फिलिप्स ने मविष्यवाणी की थी कि "श्रागे जाकर श्रधिकांश मुसलमान भी श्रन्य धर्मों के किसानों व मजदूरों के साथ मिल जायेँगे श्रोर हिन्दू-मुस्लिम समस्या जिस रूप में दिखायी देती है, उस रूप में न रह जायगी।

यह रिपोर्ट एक उर्दू दैनिक "मिखाप" में म जनवरी, १६४६ को प्रकाशित हुई थी, किन्तु म जनवरी, १६४६ तक उसे सरकारी तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया है।

मुश्तिम लीग की मांग के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया है—"मुश्तिम नेता यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुए हैं कि कांग्रेस के शासन में मुसलमानों के हितों की हानि हुई है। प्रान्तीय शासन की समीचा से सिर्फ यही जाहिर हुआ है कि एक राजनीतिक दल के रूप में मुश्तिम लीग कभी शासन-व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं जमा सकेगी और कविषय प्रान्तों को छोड़ कर धारा समाओं में अल्पमत में ही रहेगी। वह केन्द्रीय असैम्बली में भी अधिकाश स्थानों पर अधिकार करने में सफल नहीं हो सकती। मुश्तिम लीग की शिकायत दरअसल में यही है। कांग्रेस ने रियासतों के सम्बन्ध में जो रूप प्रहण किया है उसके सम्बन्ध में श्री जिला तथा इसरे मुश्तिम नेताओं की चिन्ता तथा उनकी पाकिस्तान की माग का भी इससे स्वष्टीकरण हो जाता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है—"मुसलमानों ने भारत को स्वराज्य देने के सम्बन्ध में जो यह आपत्ति की थी कि राजनीतिक चेत्र पर कांग्रेस का प्रभुख रहेगा वह अब नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा यह मानने के काफी कारण हैं कि अन्य राजनीतिक सगठनों में हुए परिवर्तनों का खुद मुस्लिम लीग पर असर पहेगा।

श्री फिलिप्स ने श्रपनी रिपोर्ट में काग्रेम के सम्बन्ध में कहा—"भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति कितने ही वर्षों से रहा है श्रीर धारासभाश्रों में प्रवेश करने श्रीर विधान को श्रमता में लाने का निश्वय सिर्फ हसी विचार से किया गया था कि इससे स्वाधीनता-संग्राम में सहायता मिलेगी। इसी उद्देश्य से प्रेरित हो कर इस राष्ट्रीय संगठन ने प्रान्तीय मिलेमडलों पर कहा नियंत्रण रखा था श्रीर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के साथ श्रपने कार्य के एकीकरण का श्रादेश निकाला था। श्री जिला ने श्रारोप किया है कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य देश की श्रन्य सभी सस्थाश्रों का नाश करना है। उनका कहना है कि इसीलिए कांग्रेस विस्तार की नीति का श्रनुमरण करती है श्रीर इसीलिए भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग से श्रपने श्रनुयायी बनाने के लिए वह प्रयत्नशील रहती है। इस में पूर्ण सफलता मिलने पर सुस्तिम लीग तथा श्रन्य सभी साम्प्रदायिक संस्थाश्रों का श्रंत श्रवश्यमभावी था।

"परन्तु कांग्रेस का उद्देश्य अपने को एक फासिस्ट संस्था के रूप में कायम करना न हो कर स्वाधीनता की और विधान तैयार करने के अधिकार की प्राप्ति के खिए देश में एकता करना रहा है। फिर भी हस बात से हन्कार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेसी मित्रिमहलों के अधिकार के काल में कांग्रेस की समस्त नीति का उद्देश्य अपने सगठन को बनाये रखने तथा भारत के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति के उद्देश्य से इसे अधिक मजबूत बनाना था।

"यह उरलेखनीय है कि श्री जिल्ला के 'मुक्ति दिवस' के खबसर पर जो धारोप किये गये ये उनकी उन प्रमाणों से पुष्टि नहीं होती, जो मुस्लिम जीग द्वारा प्राप्त समाचारों के श्राधार पर तैयार किये गये थे। यह श्रारोप कि कांग्रेसी सरकारों ने मुस्लिम सस्कृति को नष्ट करने के जिए कोई प्रयत्न नहीं उठा रखा— मुख्यत पाठशालाओं के पाठ्यकमों से उद्के हटाये जाने या बुनियादी तालीम जारी करने या कतिपय पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग के हने-गिने उदाहरणों पर श्राधारित है। मुसलमानों के खिद्धाफ श्रार्थिक या राजनीतिक भेदभाव की नीति बर्ते जाने के उदाहरण तो श्रीर भी कम हैं।"

भारत की समस्या के सदा से दो भाग रहे हैं—प्रान्त और रियासत । नया वर्ष श्रारम्भ होते ही रियासतों की प्रका को नवाब भोपाल की घोषणा के कारण श्राशा की किरण दिखायी देने लगी । नवाब साहब गरेन्द्रमढल के चांसलर थे। १८ जनवरी, १६४६ को उन्होंने निम्न घोषणा की —

"नरेन्द्र-महक ने मिन्नयों की समिति से परामर्श करने के उपरान्त रियासतों में वैधानिक उन्नति के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और वह (समिति) सिफारिंग करती है कि नरेन्द्र-मंडक इस सम्बन्ध में श्रपनी नीति की घोषणा करे और जिन रियासतों में श्रभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उनमें तुरन्त रुचित उपाय किये जायें। परन्तु ठीक वैधानिक स्थिति पर इसका कुछ भी प्रमान न पहेगा, जिसके सम्बन्ध में सम्राट्ट की सरकार की तरफ से घोषणा की जा चुकी है और जिसे श्री वाइसराय भी दुहरा चुके हैं। कहा जा चुका है कि किनी रियासत और उसकी प्रजा के लिए कैसा विधान उपयुक्त होगा—इसका निर्णय स्वय शासक के ही हाथ में रहेगा।

"श्रस्तु, नरेन्द्र-मंडल की तरफ से उसके खांसलर को निम्न घोषणा करने का श्रिविकार दिया जाता है —

'हमारे उद्देश्य ऐसे विधान कायम करना है, |जिन में नरेशों की मत्ता का उपयोग नियमित वैध मार्गों से होता रहे, किन्तु इससे इन रियासतों के राजवश तथा उनकी स्वतन्नता पर कोई प्रभाव न पड़ना चाहिए। प्रत्येक रियासत में निर्वाचित बहुमतवाली खोकप्रिय सस्थाए रहें, जिस से रियासत के शासन-प्रवध से जनता का सम्बन्ध रह सके। प्रत्येक रियासत का विस्तृत विधान तैयार करते समय उस रियासत की विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाय !

"श्रधिकांश रियासतों में कानून का शासन है और न्यक्ति के जान और माल की दिफाजत का भी प्रबंध है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट शन्दों में स्थिति का उल्लेख करने के किए जिन रियासतों में अभी तक निम्न श्रावश्यक श्रधिकार न दिये गये हों, उनमें वे दिये जाने चाहिए श्रीर साथ ही श्रदालतों को श्रधिकार देना चाहिए कि यदि उपयुक्त श्रधिकार भग होते हों तो वे इसका श्रवित उपय करें:—

- (१) कानून के श्रलावा श्रीर किसी भी जरिये से कोई व्यक्ति न श्रपनी स्वतंत्रता से विचत किया जायगा, श्रीर न उसका घर या सम्पत्ति ही जन्त या वेदखल की जायगी,
- (२) प्रत्येक न्यक्ति को श्रदाकत में सुनवाई कराने का श्राधकार होगा। यह श्रधिकार युद्ध, विद्रोह श्रथवा गम्भीर श्रांतरिक विद्रोह की श्रवस्था में ही छीना जा सकता है,
- (३) प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छंदतापूर्वक अपना मत प्रकट करने, एक दूसरे से मिलने श्रौर शान्तिपूर्वक एक्ट्र होने का श्रिषकार होगा, किन्तु न तो जमान सैन्य ढग का हो श्रौर न ष्ठस जमान का उद्देश्य कानून श्रथवा नैतिकता के विरुद्ध ही कुछ कार्रवाई करना हो,
- (४) प्रत्येक स्यक्ति को श्रत करण की रवाधीनता होगी श्रीर वह मन-चाहे ढंग से श्रपने धार्मिक कृत्य कर सकेगा, किन्तु इससे सार्वजनिक व्यवस्था तथा मैतिकता भंग न होनी चहिर्,
- (१) धर्म, जाति तथा सम्प्रदाय का विधार किये विना प्रत्येक न्यक्ति की स्थिति कानून के आगे समान दोगी।
- (६) धर्म, जाति या सम्प्रदाय के कारण विसी जौकरी या पद पर बहाती के विष या किसी पेशे या व्यापार के विष किसी व्यक्ति की अयोग्यता न मानी जायगी।
  - (७) बेगार महीं रहेगी।

''फिर दुहराया जाता है कि शासन-प्रबंध निम्न सिद्धान्तों पर आधारित रहेगा श्रीर जहां ये सिद्धान्त श्रमत में नहीं श्राये हैं वहां उन्हें कड़ाई से काम में जाया जायगा —

- (१) न्याय का प्रवंध विषय तथा योग्य न्याय-व्यवस्था में निहित रहेगा श्रीर व्यक्तियों तथा रियास तों के मध्य विवादास्पद विषयों का निष्पत्त निर्णय होने का उचित प्रवन्ध रहना चाहिये,
- (२) राजाश्रों को रियासमों में निजी व्यय तथा शासन प्रवध स्म्बन्धी रक्मों का पृथक् से उक्तेख करना चाहिए श्रीर निजी व्यय साधारण श्राय के उचित श्रनुपात में निर्द्धारित होना चाहिए।
- (३) कर का भार उचित तथा न्याययूर्ण होना चाहिए और श्राय का पर्याप्त भाग जनता के हित के कार्यों—विशेषकर राष्ट्रनिर्माणकारी विभागों में लगना चाहिए।

"जोरों से सिफारिश की जाती है कि घोषणा में जिन सिद्धान्तों की सिफारिश की गई है वे यदि कहीं कार्यान्वित म हुए हों तो उन्हें कार्यान्वित किया जाय।

"यह वोषणा सर्चाई के साथ की जाती है और रियासतों की जनता तथा रियासतों के मिविष्य में विश्वास से श्रनुशाणित है। यह नरेशों-द्वारा इन निश्चयों को जिना देरी के श्रमत में बाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। परमात्मा करे इसके परिणामस्वरूप श्रमाव व मय में सुक्ति मिले और विचार-स्वतन्त्रता की प्राप्ति हो और परस्पर प्रेम, सिंदिष्णुता, सेवा तथा उत्तर-दायित्व के सुनिश्चित श्राधार पर इससे विचार-स्वतन्त्रता की वृद्धि हो।"

उधर विटिश भारत में घटना-चक तेजी से घूमा। वाइसराय ने नरेन्द्र मण्डल में नरेशों को सूचित किया कि रियासतों में वैधानिक परिवर्टन के जिए उनकी श्रानुमति लेना श्रावश्यक होगा श्रीर यह भी कहा कि विटिश सरकार रियासतों से श्रपने वर्तमान सम्बन्ध कायम रखने को उरसुक है। वाइसराय ने नरेशों को मतमेद की एक मुख्य बात पर श्राश्वासन दे दिया श्रीर १६४६ में इसी समस्या थानी सन्धि सम्बन्धी श्रीधकारों तथा सम्राट्से सम्बन्धों को लेकर गतिरोध उत्पक्ष हो गया था।

वाइसराय ने कहा—' मैं श्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि इन सम्बन्धों तथा श्रधिकारों में श्रापकी रजामम्दी के बिना परिवर्तन करने का हमारा कोई इरादा नहीं हैं।

"मुक्ते विश्वास है कि श्रीसान् श्रपने प्रतिनिधियों के द्वारा उस वार्ता में पूर्ण रूप से भाग लेंगे, जिसकी घोषणा मैंने १६ सितम्बर को की श्री श्रीर साथ ही श्राप उस विधान-परिषद् की कार्यवाही में भी हाथ बटायेंगे। जो स्थापित होगी मुक्ते यह भी विश्वास है कि इस बातचीत के परिणामस्वरूप जो परिवर्तन होंगे उन्हें स्वीकृति प्रदान करने में श्रवुचित देरी न की जायगी।"

"मुक्ते यह भी विश्वास है कि इन सब समस्याओं पर विचार करते समय श्राप भारत की सर्वा'ङ्गोग उन्नति में दाधा डाजने की इच्छा या इरादा नहीं रखते श्रीर न श्रपनी प्रजा की राज-नीतिक, श्राधिक या सामाजिक उन्नति में ही रुकावट डाजना चाहते हैं।

. "जिस प्रकार श्राप युद्ध के समय नेतृख करते रहे हैं उसी तरह श्रापको शान्ति के समय

भी नेतृख करके अपनी ऐतिहासिक परम्परा को बनाये रखना चाहिए ।"

तार्ड वेवत ने कहा कि जिन रियासतों के श्रार्थिक साधन अपर्याप्त हैं उन्हें श्रेपनी वैधानिक स्थित में ऐसे परिवर्तन करने चाहियें ताकि मविष्य में अजा का हित-साबन हो सके। श्रापने यह भी सुक्ताव ठ० स्थित किया कि इन रियासतों के क्षिए पर्याप्त श्रार्थिक साधन उपलब्ध करने तथा शासन-प्रवन्ध में प्रजा को हिस्सा देने के जिए यह श्रावश्यक है कि ये छोटी रियासतें या तो किसी-न-किसी बड़ी प्रादेशिक इकाई से मिल जायें श्रयवा श्रन्य छोटी रियासतों के साथ मिल कर स्वय ही पर्याप्त बड़ी प्रादेशिक इकाइयों का निर्माण करें।

इसके दस ही दिन के भीतर गवर्नर-जनरत ने भारत की राजनीतिक ठलति के चेत्र में

ब्रिटेन के रचनात्मक प्रयत्नों के सम्बन्ध में एक उपदेश दिया।

केन्द्रीय-श्रसेम्बली में बाह्सराय ने २८ जनवरी, १६४६ को निम्न भाषण दिया:--

"मैं कोई नई या चित्ताकर्षक राजनीतिक घोषणा करने के लिए यहाँ नहीं आया हू। मैं केवल मारत के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलने तथा उनका स्वागत करने और उन्हें प्रोस्साहन की कुछ बातें कहने के लिए ही आया हूँ।

"मैं समसता हू कि सम्राट् की सरकार के मन्तव्य यथेष्ट रूप से स्पष्ट कर दिये गये हैं। राजनीतिक नेताओं-द्वारा संघठित नई शासन परिपद् स्थापिन करने और शासन-विधान बनाने-

घाली समा या सम्मेलन यथासम्मव शीघ्र-से शीघ्र जुटाने का उसका इद निश्चय है।

"मैं इस समय इस विषय की विस्तृत बातों की चर्चा नहीं कर सकता कि यह परिषद् श्रीर सभा किस प्रकार सचिठत की जायँगी तथा वे किठनाहयाँ कैसे दूर की जायँगी जो हमें पूर्णत. जात हैं। मैं मारत की स्वाधीनता की दिशा में उठाये जानेवाले कदमों की कोई तारील या तारीलें निर्धारित करने की चेष्टा को भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं सममता। मैं श्रापको केवल यह

श्राश्वामन दे सकता हूँ कि दिली श्रीर ह्याइटहाज दोनों स्थानों से इस कार्रवाई पर श्राथमिकता की चिप्पी जगी हुई है। इस महात् कार्य में श्रापके सहयोग श्रीर सद्भावना की याचना करता हैं।

"हम श्रिष्वेशन में श्राप लोग पहले से हो काम-रोको प्रस्तायों में श्राजकल की म्हत्वपूर्ण ममन्यायों पर सोच-विचार कर खुके हैं। कान्न सम्यन्धी प्रस्ताय मरकारी प्रयत्ताशों-हारा श्राप-लागों के सम्मुख उपियत किये जायेंगे। हममें कुछ महत्वपूर्ण विषय भी हैं जो गहरे विवेधन के पाद उपियत किये जा रहे हैं श्रीर मेरा विचार है कि यदि धारासमा-हारा स्वीकृति दे ही गई तो उनसे मारत की माल श्रीर कल्याण में बृद्धि होगी। इस कथन मे मेरा तास्पर्य वोट प्राप्त करन के लिए श्रापलोगों को प्रभावित करना नहीं है। शायद श्राप में से कुछ व्यक्ति यह ठीक सममते हों कि प्राय प्रत्येक विषय पर मरकार के विरुद्ध वोट दिया जाय और उसे श्रिषक से श्रीषक नार पराजित किया जाय। यदि श्रापका यह विश्वाम हो कि ऐसा करना श्रापका राजनीतिक कर्तव्य है तो में हम बारे में कुछ भी नहीं क्ष्मण चाहता। हा, में यह श्रवश्य सममता हूँ कि ऐसे कान्न को रोकना या उसे पाम करने में विजम्ब करना श्रद्धिता होगी, जिसमे भारत का वास्तविक हित होने की सम्भावना हो। परन्तु यह निर्णय करना तो श्रापका काम है।

"किर भी, में यह घाइता हूं कि श्राप इस श्रधिवेशन के दौरान में इस सभा की बहसों में ऐसी कोई बात न कहें, जिससे मुक्ते राजनीतिक श्राधार पर श्रपनी शासन-परिषद् को बनाने में कटिनाई पेश नाये प्रथवा मुख्य वैधानिक समस्याणों के समसीते की सम्भावना पर उसका प्रतिकृत प्रभाव पड़े श्रथवा दश में पहले से ही विद्यमान कट्टता श्रीर श्रधिक बढ़ जाय।

"केन्द्रीय श्रमेन्वजी के चुन वों के समय काफी से श्रिषक वैमनस्य देदा हो गया है श्रीर यह सम्भावना है कि श्रान्तीय चुनावों के समय भी ऐसा ही होगा। यदि इस श्रिष्वेशन के दौरान में सभा भाषणों में संयम में काम जिया जाय तो उससे मुक्के श्रीर मेरा ख्याब है कि श्रापके वर्जों य नेताश्रों को भी बड़ी मदद सिलेगी।

"मुक्ते श्राणा है श्रीर में विश्वास करता हूं कि श्रमेम्बली-द्वारा विभाग मूलक कार्यों दे श्रम्त का समय । नक्ष्य है। यदि मुख्य दलों द्वारा समर्थनप्राप्त नई शासन-परिषद् मनोनीत परन ने में सफल हुआ, तो श्रमल श्राधिवेशन में श्रापलोगों के सम्मुख श्रस्यधिक सहस्वपूर्ण स्थनात्मक कार्य उपस्थित किया जायगा।"

पाडकीं की सुविधा के लिए हम ह सितम्बर, १६४४ की वाहमराय के भाषण के एक शंश का डब्र्य देते हैं —

"सम्राट्की सरकार का तरावा यथामम्भव शोध ही एक विधान परिषद् युलाने का है भार उसने प्रारक्षिमक कार्रवाई के रूप में धुनाय के बाद ब्रान्तिय खसैरपिनयों के प्रतिनिधियों से सुक्ते यह पता लगाने के लिए प्रातचीत वरने का खिधिकार दिया है कि १६४२ की घोषणा के प्रसाव स्वीकार्य है या नहीं, अथवा कोई णन्य योजना उससे उत्तम जान पर्णी है।

वाहसराय ने यह भी नहां कि "भारतीय रियासतें के प्रतिनिधियों से भा गाप्यता होणी पादिए कि विधान-परिपद् की कार्यवाही में रियासनें किस प्रकार हाथ भेंटा साहती हैं।

वाह्मराय ने यह भी वहा—"तमाट् की शरकार ने मुक्ते यह क्षियतार भी दिया है कि शाबी। धारा-मभाधों के चुनाव के परिणाम असे ही प्रकाशित ही येप ही एक पेसी जार कालिने परिषद् स्थापित करूँ, जिसे भारत के मुख्य राजनीतिक हतों का समर्थन शाब ही।" इस बात की काफी चर्चा थी कि शुलाई, १६४५ में शिमला में जैसा लजाजनक नाटक हुआ था उसकी पुनरावृत्ति इस बार न हो। २६ जनवरी, १६४६ की प्रकाशित एक विज्ञित में उससे बचने का एक तरीका निकाला गया —

''प्रान्तों में खुनाव ममाप्त हो जाने भौर प्रान्तीय मन्त्रिमगढल स्यापित हो खुकने पर वाइसराय प्रान्तीय सरकारों से कार्यकारिणी परिषद् के लिए कुछ नाम मॉर्गेंगे। ये नाम श्रिषक नहीं सिर्फ टो या तीन होंगे।

"नाम प्राप्त हो जाने पर बाहसराय एक कामचलाऊ सरकार के सदस्यों का चुनाव कर लेंगे और यदि किसी प्रान्तीय सरकार ने नाम भेजने से इन्कार कर दिया तब भी बाइसराय की योजना पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ेगा।

"यदि कोई प्रान्तीय सरकार नाम भेजने से इन्कार करेगी तो वाइसराथ प्रान्तीय श्रमेग्वजी के दलों के नेताश्रों से सम्पर्क करेंगे थार फिर कार्य कारिगी परिपद् में उन व्यक्तियों को रख लेंगे, जिन्हें वे प्रतिनिधि समर्केंगे।"

इस विज्ञित में सदाशयता की एक मलक दिखायी देती थी। लाई चोलें से भारत के भविष्य के सम्बन्ध में कलकत्ता में प्रश्न किये जाने पर उन्होंने केहा कि वर्तमान राजनीतिक ग्रह्मा श्रिष्ठ समय तक न रहने दिया जायगा और यदि हुर्माग्यवश भारतीयों के मतभेद मिट न सके तो बिटिश सरकार को कुछ न कुछ घोषणा करनी ही पहेगी। यदि किसी दल ने सन्नाट्- सरकार की योजना से सहयोग करने से इन्कार कर दिया तो सरकार विरोध के बावजूद योजना को श्रमल में लायेगी।

योजना क्या हो सकती थी ? निस्सदेह शिमले के नाटक की पुनरावृत्ति तो नहीं होने दी जायगी। यह सिर्फ राष्ट्र का ही सवाल नथा। किसी दल या नेता के हठ के कारण राष्ट्र की उन्नति को रोक देना एक वेरहमी ही थी।

शिमद्धा में लार्ड वेवल मुक गये थे। वर्तमान योजना में वे मुक्नेंगे नहीं। एक प्रवपसख्यक दल के हठ का यही जवाब हो सकता था। प्रस्तावित योजना के प्रन्तर्गत काप्रेस-बहुमह
वाले प्रान्त हो या तीन ऐसे नाम भेजेंगे, जिन्हें वे शासन-पिषद् में रखना चाहते हों। इसी
प्रकार मुस्तिन-बहुमतवाले प्रान्न भी ध्रपने प्रांतनिधियों के नाम मेजेंगे। इस प्रकार ११ प्रान्तों
से जो ११ प्रतिनिधि चुने जायँगे वे वास्तव में जनता के प्रतिनिधि होंगे। तव मि॰ जिना ने
धनुमव किया कि वाइसराय ने ऐसी योजना निकाली है, जिसके ध्रतर्गत यदि प्रान्तीय प्रधानमंत्रियों ने नाम भेजने से इन्कार कर दिया तो चाइसराय प्रान्तीय ध्रसंम्बली के दलों के नेताओं
से सम्पर्क कायम करेंगे और शासन-परिषद् के सदस्यों का चुनाव कर लेंगे। चाइसराय ने ध्रपनी
हूसरी जदन यात्रा के बाद १६ सितम्बर को जो बचन दिया था उसे इस प्रकार प्रा करने में वे
प्रमर्थ हो सकेंगे। इस तरह जिम शासन-परिषद् की स्थापना होगी उसे प्रमुख राजनीतिक दलों
का समर्थन प्राप्त हो सकेगा। यद्यपि इस ध्रवसर पर वाइसराय ने राजनीतिक नेताओं के परिषद्
की बात कही थी फिर भी उन्होंने ध्रपने रम जनवरीवाले माष्या में ऐसी परिषद् का हवाला
दिया, जिसे मुख्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो मके। इस प्रकार थी जिन्ना ने धानेवाली मुसीवत को महसूस किया और यह कह कर कि ध्रतरिम सरकार को नरूरत ही नहीं है,
समस्या से बच गये। दूसरे लक्जों में यह हार मान लेना था।

मारत के लिए जिस मन्नि-मिशान की नियुक्ति की घोषणा की गयी थी उसमें लाई पैथिक-

बारेंस, सर स्टैफर्ड किप्स तथा श्री एच० वी० श्रवेग्जेंडर थे।

र फरवरी, १६४६ को लार्ड पैथिक-लारेंस के सम्मान में एक भोज दिया गया, जिसमें कदा गया कि वे जैसे साथियों के साथ जा रहे हैं उससे छन्हें अपने मिशन में सफलता अवश्य ही मिलनी चाहिए।

लाई पैथिक लारेंस ने कहा कि "समस्या चहुत ही पेचीदी है। हमें जिस पथ से चस कर स्वाधीन भारत के आधार के जच्य तक पहुंचना है वह अभी साफ नहीं है। परन्तु हमें स्वाधीन भारत का नज़ारा दिखायी देने लगा है और हम नज़ारे से उत्साहित होकर भारतीय प्रतिनिधियों के साथ प्रयस्न करते हुए स्वाधीनता के मार्ग को हमें खोन निकालना है। हम भारत का सरस्या बड़े सम्मान और गौरव से उसके नेताओं को सौंप सकते हैं।

तार्ड पैथिक-तारेंस ने आगे कहा "अथेजों ने जो वचन दिये हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम आगे वढ़ रहे हैं। अपनी वातचीत के दौरान में हम कोई ऐसी शर्त नहीं रखना चाहते, जिसका भारत की स्वाधीनता से मेल न खाता हो। हमने जिन सिद्धान्तों पर चलने की जिम्मेदारी ली है उनमें से किसी भी सिद्धान्त से हम हटना नहीं चाहते। भारत जिस विधान के आधार पर स्वाधीनता का उपमोग करना चाहता है अथवा एक स्वाधीन राष्ट्र की चिन्ताओं व जिम्मेदारियों की उठाना चाहता है उसका निर्माण स्वय भारतीय अतिनिधियों हो को करना है। भारतीय अतिनिधियों के किसी समक्तीते पर पहुंचने तथा विधान-निर्माण करने में उन्हें सहायता प्रदान करने में हम कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोडेंगे।

'पैसे लोग श्रवश्य हैं जिन्हें सतुष्ट करना कठिन हैं श्रीर इसी तरह ऐसी समस्याएं भी हैं जिन का हज्ज करना मुश्किल है, किन्तु मश्री के रूप में श्रपने सात महीने के श्रनुभव से मैं इसी परिणाम पर -पहुचा हू कि श्रसतुष्ट व्यक्तियों को सतुष्ट करना श्रीर हज न हो सकनेवाली समस्याओं को हल करना मित्रयों का ही काम है।

"मेरा विश्वास दें कि इस भारतीय महाद्वीप का, जिसमें समस्त ससार की जनता का पांचवाँ भाग है, भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ससार के पूर्वीय भाग में उसे सभ्यता के रचक का पार्ट श्रदा करना है। इससे मुभे श्रीर भी श्रीत्माहन मिलेगा कि स्वाधीनता प्राप्त करने में भारतीयों की सहायता करके हम एक ऐसी भावना को मुक्त करेंगे, जो भविष्य में नयी श्रेरणा प्रदान करेगी।"

लाई पैथिय-लारेंस २३ मार्च १४४६ को भारत पहुंचे और आपने अपने एक वक्तव्य में कहा.—''विटिश सरकार तथा विटिश राष्ट्र अपने उन वायदों तथा वचनों को पूरा करना चाहते हैं जो दिये गये है और हम विश्वास दिलाते हैं कि अपनी वातचीत के बीच हम ऐसी कोई शर्व उपस्थित न करेंगे, जो भारत के स्वाधीन अस्तिस्व से मेल न खाती हो।

"श्रमी मारतीय स्वाधीनता की श्रीर ते जानेवाला पय साफ नहीं हुआ है, किन्तु स्वाधीन्ता का जो नजारा हमें दिखायी दे रहा है उस से हमें सहयोग के पथ पर श्रमसर होने के लिए प्रेरणा मिलेगी।"

सर स्टेंफर्ड किप्त ने कहा कि वे हिन्दुस्तान में विरोधी दावों का फैसला करने नहीं आये हैं. बढ़िक भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने का उपाय खोज निकालने आये हैं।

बाई पेथिक बारेंस तथा स्टेफर्ड किप्स भारत में आते ही समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों स मिने और उन्होंने कितने ही अश्नों का उत्तर दिया, जिनमें पाकिस्तान से तैकर सीवियट रूस के एतरे तक भ्रानेक बातें था गयी थीं।

कार पैथिक कारेंसे ने एक बक्तन्य में यह:— "ईसे कि मैं थौर मेरे साथी मारत की मूमि पर पदार्पमा करते हैं, हम इस देश की जनका के किए ब्रिटिश स्वरकार तथा ब्रिटिश राष्ट्र का एक सदेश काये हैं और यह सदेश मैंबी तथा सद्भावना का है। इसे विश्वास है कि मारत एक , महान् भविष्य के द्वार पर खदा है। इस मविष्य में वह स्वय स्वाधीन रह कर पूर्व में स्वाधीनता की रक्षा करेगा थौर मंसार के राष्ट्रों के मध्य अपने बिशेष प्रभाव का उपयोग करेगा।

"हम सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर आये हैं। हम कार्ड वेवल के साथ भारतीय नेताओं तथा भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से धातचीत करके यह निश्चय करना चाहते हैं कि अपने देश के शासन पर पूर्ण मियत्रण प्राप्त करने की आपकी जो आवाचा है उसे आप किस प्रकार पूरी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जिम्मेटारी का हस्तातरण हम हस भावि करें, जिससं यह कार्य हमारे लिए सम्मान और अभिमान का कारण वन जाय।

"विटिश सरकार और विटिश राष्ट्र की यह इच्छा है कि जो भी पचन दिये गये हैं उन्हें विना किसी अपवाद के पूरा किया जाय शीर हम आपको विश्वास दिजाते हैं कि अपनी बातचाठ के मध्य हम ऐसी कोई बात न कहेंगे जो स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत की मर्यादा के विरुद्ध हो।

"इस तरह अपने भारतीय सहयोगियों के समान ही हमारा जह्य है श्रीर श्रागामी महाहों में इस ज्ञच्य की प्राप्ति के जिए हम कोई प्रयत्न याकी नहीं छोटेंगे।"

मित्र-मिशन का भारत में अच्छा स्वागत हुणा। लाई पैथिक लारेंस ७० वर्ष के थे। उनका अपना न्यक्तित्व था। वे बहुत ही विनम्न, स्पष्टवादी तथा विश्वसनीय थे। यर हैं कई वही छुरहरे बदन के हाजिर जवाब राजनीतिज्ञ थे, जैसे वे १६४२ में थे। श्री अलेंग्जेडर काम की अपेचा अपनी भारतीय यात्रा में श्रधिक दिलचस्पी जे रहे थे। वे निरपेच तथा शिष्ट जान पहते थे प्रीर सीधे साई व्यक्तित्व के पीछे उनकी विज्ञता द्विपी जान पहती थी। मिशन भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञों से मिला श्रीर इस देश की राजनीतिक परिस्थिति से अवगत हुआ। मुलाकार्ते बन्धी हुई श्रीर काम्रेस की कार्यसमिति कहीं १२ अप्रैल को बुलायी गयी। मंत्रि-मिशन ने वाहसराय को भी अपना एक सदस्य बना लिया। यह १६४२ की बुलायी गयी। मंत्रि-मिशन ने वाहसराय को स्वयना एक सदस्य बना लिया। यह १६४२ की बुलायी गयी। क्वीनता थी, क्योंकि वव सर स्टेफई किप्स ने श्रकेते ही जिन्मेदारी उठा रखी थी। मिशन ने बाहचीत चलाने के लिए कांग्रेस तथा लीग से अपने चार-चार प्रतिनिधि चुनने का अनुरोध किया। इन प्रतिनिधियों को मिशन से शिमला में मिलना था। काग्रेस के प्रतिनिधियों ने निर्दारित समय स्थीकार कर लिया, किन्तु श्री जिन्ना ने तीन दिन बाद अपना समय दिया। बिदल-सम्मेलन दस दिन तक पहाइ पर चलता रहा। फिर मिशन दिछी था गया। निमन्नण के साथ विचार के लिए कतिपय प्रस्ताव डपस्थित किये गये और इन प्रस्तावों का स्पष्टीकरण आवस्यक था।

यहा प्रस्तावों का संचिप दे देना अनुचित न होगा—"जिस वालिंग मताधिकार पर कांग्रेस जोर दे रही थी उसे सिर्फ इसीलिए रोक लिया गया कि उसे जारी करने में देरी अवश्यम्मावी है। ठीक प्रतिनिधिस्व प्राप्त करने के लिए प्रान्तों की मीजूदा निम्न धारासभाओं को चुनाव-समितियां मान लिया गया। १६४२ में किप्स ने भी यही कहा था, किन्तु उनकी योजना में अल १,४८६ सदस्यों को निर्वाचन समिति का रूप दे दिया गया था। फिर मर स्टैफर्ड किप्स ने यह सुमाव भी उपस्थित किया था कि प्रान्तीय असेम्बलियों का दस प्रतिशत- प्रतिनिधित्व विधान परिषद् में रहना चाहिए। परन्तु स्थानों का सम्बन्ध जनसङ्या से स्थापित करके यानी १० साल के पीछे एक प्रतिनिधि के दिसाब से कुत स्थानों को संख्या हुगनी कर दी गयी। अल्पसंख्यकों को जो अतिरिक्त-प्रतिनिधित्व दिय गया था उसका धात कर दिया गया। सुसतामानों, सिखों रथा अन्यों के लिए स्थान निर्दारित किये गये, किन्तु अन्तिम वर्ग में मे भारतीय ईसाइयों तथा ए ग्लो-इहियनों को छोड़ दिया गया। इसीलिए अल्पसंख्यको, फिरकेवाली और अलग किये गये चेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेष समिति बनायी गयी और कहा गया कि उनके अधिकारों का समावेश प्रान्तों, समुहों अथवा संघ के विधानों में कर लिया जायगा। इसकी पद्धति नीचे दी जाती है.—

"प्रान्त निम्न तीन समृहों (ग्रुपों) में रखे जायँगे.—'ए'—मदास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, उद्दीसा. 'बी'—पजाब, सीमाप्रान्त, सिंघ, 'सी'—बगाब, श्रासाम। 'ए' में १६० श्राम श्रीर २० मुस्लिम प्रतिनिधि रहेंगे। 'बी' में ६ श्राम, २२ मुस्लिम श्रीर ६ सिख प्रतिनिधि रहेंगे। 'सी' में १६ श्राम श्रीर ३६ ग्रुस्लिम प्रतिनिधि होंगे। रियासतें ६३ प्रतिनिधि मेजेगी, किन्तु चुनाव का तरीका श्रभी निश्चित होना बाकी है। इन कुल १८५ प्रतिनिधियों में दिल्ली, श्रजमेर-मेरवाइ। कुर्ग श्रीर ब्रिटिश बिलोचिस्तान के एक-एक प्रतिनिधि को जोड़ना चाहिए। ये १८६ प्रतिनिधि शीघ ही नयी दिल्ली में एकन्न होकर श्रपने श्रथ्य तथा श्रम्य पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे श्रीर एक सलाहकार समिति भी नियुक्त करेंगे। इसके बाद वे नवीन भारत की नींव रखने का कार्य हाथ में लेंगे।

"प्रारम्भिक कार्यवाही के लिए एक्ट्र होने के बाद प्रतिनिधि तीन भागों (सेक्शनों) में वॅट जार्येंगे जैसा कि उत्तर बताया जा चुका है। वे अपने समूह के प्रान्तों के लिए विधान तैयार करेंगे। वे यह भी निश्चय करेंगे कि इन प्रान्तों के लिए समूह (प्रप) विधान की व्यवस्था की जाय अथवा नहीं और अगर ऐसा किया जाय तो समूह को किन विषयों का प्रवंध सौंपा जाय। इसके बाद सब सदस्य फिर एक्ट्र होकर भारतीय स्वयं का विधान तैयार करेंगे।

''हर प्रान्त में प्रान्तीय ज्यवस्थापिका सभा विधान-परिषद् के सदस्यों का चुनाव करेगी। इस प्रकार बगाल से वहां की ज्यवस्थापिका सभा ध्राम सीटों के लिए २७ ध्रौर मुस्लिम सीटों के लिए ३३ मुसलमानों का चुनाव करेगी। ज्यवस्थापिका सभा के मुसलमान सदस्य ३३ मुसलमानों, का घोर अन्य सदस्य बांको २७ सीटों के लिए अन्य सदस्यों का चुनाव करेंगे। उद्दीसा में वहा की ज्यवस्थापिका सभा ६ ग्राम सीटों के लिए ही प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, क्योंकि इस प्रान्त में मुस्लिम सीटें नहीं हैं। सिन्ध में ज्यवस्थापिका सभा के मुसलमान सदस्य तीन मुस्लिम प्रतिनिधियों का श्रौर शेष सदस्य एक गैर-मुसलिम सदस्य का चुनाव करेंगे। संयुक्त प्रान्त की ज्यवस्थापिका सभा के मुसलमान सदस्य म मुस्लिम प्रतिनिधियों का श्रौर शेष सदस्य ४७ गैर-मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। एजाब के श्रक में म गैर मुस्लिम, १६ मुस्लिम श्रौर ४ सिख हैं। सिखों को प्रतिनिधित्व केवल यहीं दिया गया है। उनका चुनाव ज्यवस्थापिका सभा के सिख सदस्य करेंगे।

चुनाव की पद्धित आनुपातिक प्रतिनिधित्वकी रहेगी, जिसमें एकाकी इस्तातित सत प्रयाची को आधार माना जायगा। उद्देश्य यह है कि प्रतिनिधि अधिक से अधिक मर्तों के आधार पर महीं बहिक कम से कम मतों के आधार पर चुने जायें। वितरण-प्रयाजी की विशेषता यह है कि मतदाता उतने उम्मेदवारों के लिए मत प्रदान करता है, जितनो सीटें है, किन्तु उसे अपनी

पसन्द का क्रम नहीं बताना पढ़ता। इसके विपरीत आनुपातिक प्रतिनिधित्व-पद्धित में मतदाता को अपनी पखद १, २, ३ के क्रम से बतानी पड़ती है और यह पखद उतने ही श्रंकों में बतानी पड़ती है जितनी सीटें हैं। यह प्रणाली पेचीदी मानी जाती है। परन्तु पेचीदगी का भार मतों को गिननेवालों पर पड़ता है मतदाताश्चों पर नहीं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी पमद का क्रम ही बता देना पड़ता है। बोट पड़ने पर निर्णय का दायित्व गिननेवालों के कथों पर चक्का जाता है और वे निम्म गुर को ध्यान में रख कर निर्णय सुना देते हैं।

यदि मत देनेवालों की वास्तविक सख्या २,००० है धौर सीटें हैं ४, तो मतों की खावश्यक संख्या इस प्रकार निकलेगी:—

$$\left\{\frac{8+\delta}{4+\delta}+\delta=\left\{\frac{5000}{5000}\right\}+1=80\delta$$

प्रश्न किया जा सकता है कि प्रत्येक उम्मीद्वार के लिए ४०० वोट (२०००-१) आवश्यक क्यों नहीं माने जाते। ऐसा हो सकता था, किन्तु इससे सिद्धान्त की हत्या हो जाती है, न्योंकि उद्देश्य न्यूनतम वोटों के आधार पर उम्मीद्वार का चुना जाना है, जो उपर्युक्त गुरु के अनुसार ४०१ हैं, ४०० नहीं। यदि प्रत्येक उम्मीद्वार को ४०१ वोट मिलते हैं सो वे कुल ४०१ × ४=१६०४ वोट प्राप्त करेंगे और ३८४ वोट यच जायँगे, जो न्यूनतम निर्द्धारित संख्या से १७ कम हैं। इसीलिए यह गुरु निकाला गया है। मित्रिमिशन की योजना के अतर्गत विधान-परिषद में चुने जाने के लिए मद्दास जैसे विशाल प्रान्त में उम्मीद्वार के लिए सिर्फ ४ वोट पाना ही काफी है।

### मंत्रि-मिशन

मित्र-मिशन दिन्दुस्तान में करीय तीन महीने ठहरा। उसने शुरू से ही वाहसराय से मिल कर काम किया, जिसमे उस गलती की सम्भावना नहीं रह गयी, जो ११४२ में सर स्टेंफर्ड किप्स से हुई थी। पहले चुने हुए नेवाओं से बावचीत से उसकी सरगर्मी आरम्भ हुई। फिर कभी काम नोरों से हुआ और कभी धीमी गति से, और इस नरह से वह चलता रहा।

वायुगान पर उड़ते समय जब श्राप १०,०००फीट की उँचाई पर पहुच जाते हैं तो श्रापका वायुगान घने वादलों को चीरता हुया कभी श्रागे वढ़ जाता है या उनसे बचकर ऊपर या नीचे निकल जाता है तो श्रापको जान पहता है जैसे समुद्र को किसी जहर के साथ श्राप ऊपर चढ़ गये हों या उसके उतार के साथ कभी नीचे उतर श्राये हों। श्राप कभी श्राप श्राकाश में ऊपर उठते हैं तो श्रापका हदय भी ऊपर उछ्जाता है श्रीर श्रापर नीचे उतरते हैं तो श्रापका सिर भी नीचे सुक जाता है। मित्र-मिशनके श्रागमन श्रीर गवर्नर-जनरत्न के साथ काम के पहले हो महीनों में यह दशा कम से कम उन लोगों की थी, जिन्हें श्रन्दरूनी वातों की इन्छ भी जानकारी थी। पहले दो हफ्तेतक एक-एक व्यक्ति से मिलने की वही पुरानी चाल दुहराई गई, जो १६४२ में सर स्टैफर्ड किप्स ने चली थी। यह गोजमेज मम्मेजन का ही एक दग था। इस तरह विभिन्न दखों के नेताशों, राजनीतिज्ञों, महारमाश्रों, विद्वानों, शासन-परिषद के सदस्यों, उद्योगपितयों, ज्यापारियों तथा वैधानिक कानून के श्रध्यापकों से मुलाकातें हुई। यह गतिरोध की भवस्या थी जैसी उस समय होती है जब इजन के

बॉयतर में भाप रुकी होती है या कार के खेरफ-स्टार्टर में विस्फोट होने को होता है। साथ ही यह उस शक्ति के सचय का वक्त भी था, जो वायुयान में आपके कदम रखने और उसके आकाश में ठठ जाने के दर्मियान शावश्यक होती है। इस बार मिशनरूपी वायुयान के वाजक स्वयं गवर्नर-जनरज ये और पहन्ने जैसी गलती नहीं की गयी थी. जनकि सर स्टैफर्ड किप्स ने श्रकेले ही उडने का प्रयत्न किया था श्रीर जिसका परिणाम दुर्घटना हुआ था। हा, तो मिशन का वायुयान ठठा श्रीर उचित उचाई पर पहुंच कर शान से मंडराने लगा। मिशन के पहले वक्तव्य का ही देश में श्रव्हा प्रभाव पड़ा । परन्तू इस वक्तव्य का विश्वेषण भारत-जैसे पूर्वी राष्ट्र के मेधावी मस्तिष्कों ने किया तो प्रकट हुआ कि उसमें जिस न्यवस्था को उपस्थित किया गया है उसमें सजीव शशीर के श्रग-प्रत्यग तो सभी हैं, किन्तू जीवन के जज्ञणों का पूर्णत श्रभाव है। इस योजना में उस जीवनदायिनी शक्ति श्रौर जाचीलेपन का श्रमाव था, जिससे किसी विधान की उन्नति सम्भव होटी है। लाई अर्विन ने कहा था कि किसी देश का विधान पेढ़ की छात के समान होना चाहिएं. जो तने के साथ बढ़ता रहे-दर्जी द्वारा तैयार किये कपड़ों की भाति नहीं, जिन्हें शरीर बढ़ने पर बदलने की जरूरत पड़ती है। वक्तव्य की देखकर पहले जो हर्ष और आशा की लहर दौड गयी थी उसका स्थान श्रव उसकी परस्पर-विरोधिनी बातों को देखकर उदासीनता ने ले जिया । फिर जिन बातों के सम्बन्ध में सदेह हठा उनके स्पष्टीकरण का प्रयस्न जब किया गया तो इन स्पष्टीकरणों से वह उदासीनता निराशा में बदल गयी।

भारत को स्वाधीन होना है, किन्तु श्रभी नहीं। कांग्रेस भारत को वैधानिक दृष्टि से स्वाधीन देखने भी अधिक इच्छुक नहीं यी-वह सिर्फ वास्तविक स्वाधीनता से ही सतुष्ट हो जाती। परन्तु वक्तव्य द्वारा यह वास्तविक स्वाधीनता भी हमें नही भिलनी थी। मिशन ने कहा कि विधान-परिषद् का निरचय होने से पूर्व स्वाधीनता नहीं मिल सकती। विधान परिषद् थी तो, किन्तु उसे तीन भागों में काम करना था। विधान-परिषद् के सहस्यों को तीन भागों में बँटने के बाद ही फैसजा करना था कि समुहों (प्रपों) का निर्माण किया जाय प्रथवा नहीं। समुहों को यह भी निर्णय करना था कि उनकी धारासभाए श्रीर सरकारें श्रवाग रहेंगी श्रथवा नहीं। वस्तव्य का जो स्पष्टीकरण वाद में मागा गया उस से उस की स्वामाविक तथा नियमित व्याख्या को चनौती मिली. क्योंकि कामेस के शब्दों में खंद मिशन ने ही अपने इरादे उस से भिन्न बताये। यह सस्य है कि पार्लियामेंट में उपस्थित विल के पास होने पर उसे पेश करनेवाले मन्नी के भाष्या से कोई सशोधन या परिवर्दान नहीं हो सकता। परन्त मिशन ने जो अपने वक्तव्य की व्याख्याए की श्रौर स्पष्टीकरण किये उन में से श्रपने श्रमुकृत बातों को चुन तेना विभिन्न दलों के स्वार्थ की बात थी। पहले कहा गया था कि प्रान्त समूद में जाने के लिये स्वतन्त्र है फिर लाई पैथिक जारेंस ने ज्याख्या की कि किसी प्रान्त के जिये 'ए', 'बी' या 'सी' में से अस समृह में जाना श्रनिवार्य है. जिस में उसका नाम रखा गया है। सदस्यों के श्रवंग भागों में बँटने के बाद ही निर्शाय होगा कि वे कोई विशेष समूह बनाना चाहते हैं या नहीं और उस समृह के लिये भत्तग धारासभा श्रीर सरकार स्थापित करना चाहते हैं या नहीं। चाहे वक्तन्य के शब्दों की लिया जाय श्रथवा उसकी भारत मधी द्वारा की गयी व्याख्या को देखा जाय, इस में कुछ भी सदेह नहीं रह जाता कि समूहों के निर्माण के सम्बन्ध में काफी स्वन्छंदता दी गयी थी। काप्रैस की तरफ से कहा गया कि प्रान्तों को किसी भाग के साथ बाधा न जाय, क्योंकि इसम प्रान्तीय स्वतंत्रता के सिद्धान्त की हरेगा होती है। परनतु मंत्रि-मिशन के हठ श्रार वाहसराय के इस उत्तर

के लिए क्या कहा जाता कि समूद्दीकरण योजना का श्रावरयक श्रग है। इस प्रकार वक्ष्वय के इस श्रम को विकृत कर दिया गया। कामस जिस कील को ढोली करके उखाइना चाहती थी उसे २४ मई १६४६ के वक्तव्य-द्वारा ठोक-ठोक कर श्रोर गहरा गाइ दिया गया। इन कील को व्याख्या के स्वतन्त्र श्रधिकार-द्वारा उखाहा जा सकता था, किन्तु स्पष्टीकरण के लिए ईमानदारी से जो मांग की गई थी उससे वास्त्रविक गुरथी और उल्लाक गई श्रीर यहा तक कि व्यार्था के श्रधिकार से ही इन्कार कर दिया गया। परन्तु यह श्रीतम फैसला नहीं हो सकता था।

पत्रव्यवहार के बीच प्रभुता, रियासतों की सार्वभोमिक सत्ता, विधान-परिषद् में यूरोपियनां का प्रश्न, गवर्गर-जनरत्न का विशेषाधिकार तथा केन्द्रीय असेम्बची के प्रति प्रान्तीय सरकारों का दायित्व आदि विषयों को प्रधानता मिली। समाचारवजों में भी इस के सम्बन्ध में खूब सोच-विचार हुआ और साथ ही कांग्रेस के उत्तर पर भी विचार हुआ। मिशन ने इस के अतिरिक्त कुछ भी सुकने से इन्कार कर दिया कि बगाल और आसाम की धारासभाओं के यूरोपियन सदस्य विधान-परिषद् के सदस्यों के जुनाव में भाग नहीं लेंगे, सेना अन्त तक रहेगी और भारतीयों के इच्छा करने पर उसे बाद में भी रखा जा सकेगा। वक्तन्य में कहा गया था कि प्रभुता शक्ति न तो ब्रिटेन में रहेगी और न वह अतिरिम्त सरकार को ही मिलेगी। यह ठीक ही था कि प्रभुता-शक्ति लदन से चल चकी थी, किन्तु दिक्ली पहुचने के स्थान पर उसे स्वेज नहर पर ही महराते रहना था। परन्तु अन्त में सत्य प्रकट हुआ। कि प्रभुशक्ति नरेशों को प्राप्त होगी। विटिश सरकार कलम की एक सतर से भारत में एक नहीं, बिलक १६२ छोटे वहे अवस्टर कायम करने जा रही थी। वाह, ब्रिटेन हमारे लिए अच्छी विरासत छोड़े जा रहा था।

मिशन के सम्बन्ध में प्रकाशित प्रत्येक सूचना, बाड्कास्ट या वक्तव्य से या तो संतोध होता या और या उदासीनता की भावना उत्पन्न हो जाती थी, जिससे सदेह होता था ,कि मिशन का वायुयान त्कान का सामना करता हुआ यात्रियों को स्वराज्य के लच्य तक पहुँचा सकेगा अथवा अधर में विगड़ जायगा।

कनाडा, आस्ट्रेलिया श्रीर दिख्या श्रक्तीका ने अपने विधान खुद तैयार किये थे श्रथवा नीति के सम्बन्ध में सिद्धान्त निर्धारित कर दिये थे या प्रस्ताव पास किये थे। जहा अमरीका श्रीर श्रायलैंड को अपने विधान श्राप तैयार करने की स्वतत्रतां थी वहां सिर्फ भारत का विधान ही एक ऐसी
विधान-परिषद् को तंयार करता था, जिसका अन्म स्वय नहीं हुआ था श्रीर जिसे बातचीत के
बाद स्थापित किया जा रहा था। भारत के विधान-परिपद् के श्रधिकारों पर श्रनेक प्रतिवध लगाथे
जा रहे थे। श्रधिकार छोड़नेवाली सत्ता ने विरोधी दलों की मार्गों के वीच का मार्ग प्रह्ण किया
श्रीर विधान तैयार करने के श्राधार के संबध में श्रपने प्रस्ताव उपस्थित किये। रियातनों की, जो
देश के सम्पूर्ण चे त्रफल के तिहाई भाग का श्रीर सम्पूर्ण जनसक्या के चौथाई श्रश का प्रतिनिधित्व
करती थीं, श्रलग कर दिया गया। श्रधिकार छोड़नेवाली सत्ता का प्रस्ताव देश को तीन मार्गों में
विभाजित करने श्रीर उनका सम्बन्ध एक कमजोर केन्द्र हारा कायम करने का था। यह सत्ता
फिरकों तथा श्रवपसक्यकों के स्वार्थों की रक्ता के जिए श्रपनी सेना छोड़ जाना चाहती थी। उसका
विचार हन शर्तों का समावेश एक सिध के रूप में करने का था। सम्पूर्ण विधान-परिपद् का
प्रान्तीय या सामूहिक विधानों के निर्माण में हाय नहीं होता था श्रीर समूह प्रान्तों को हएए जाने
के लिए शाजाद थे। जबिक जनता की माग पहले केन्द्रीय विधान श्रीर फिर प्रान्तोय विधान तैयार
करने की थी, सिशन ने कार्यक्रम हससे विव्दुल उत्तटा रखा था। यही नहीं, विधान-परिपद् से

श्रमेजी सेना की मंगीनों की साया में काम करने-को कहा गया था। रियासतों के नरेशों को,जो सदा से निरकृश थे, प्रभुता-शक्ति हटा लेने की घोषणा करके भड़का दिया गया था।

हन सन्न से श्रधिक महत्वपूर्ण समान प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त था। काग्रेस की कार्यसिमिति की वेठक जिन दिनों दिल्लो में हो रही थी उन दिनों निराशा के गादल घिर श्राये थे। श्रफवाहें उड़ रही थी कि वाइसराय श्री जिन्ना को समान प्रतिनिधित्व का वचन दे चुके हैं—वे केन्द्रीय शासन-परिषद् में काग्रेम श्रीर लीग को समान प्रतिनिधित्व देने की बात मान चुके हैं।

मांजाना श्रवत कजाम श्राजाद को जिले वाइसराय के पत्र से जो श्राशा उत्पन्न हुई थी वह इन श्रफवाहों से नष्ट हो गई । २४ मई को कार्य-समिति का प्रस्ताव तेयार होने के समय मोलाना बाजाद ने वाहमराय से स्पष्टीकरण मागा या श्रीर वाइसराय ने मीलाना साहब की पन्न लिखकर श्राश्वस्त भी किया था। लार्ड वेवल ने कहा कि मैंने भारत की शासन-व्यवस्था ब्रिटिश राष्ट्रमदक के किसी स्वाधीन उपनिवेश के समान होने की बात नहीं कही, फिर भी स्वाधीन उप-निवेशों में जिस प्रकार मलाह-मश्विरा किया जाता है और उनका श्रादर किया जाता है उसी प्रकार का ब्यवहार सम्राट की सरकार भारत की केन्द्रीय सरकार से करेगी। लाई वेवल ने यह भी कहा कि भावना का महत्व गारटो या जिखित पाण्यासन से कहीं श्रिधिक है। उन्होंन बाहरी निय-श्रम से मुक्ति हा भी श्राश्वामन दिया। श्रव समान-प्रतिनिधिश्व तथा श्रामाम व बगाल की धारा मभात्रों में यूरोपियनों के बांट देने श्रोर उनके विधान परिपद् के लिए उम्मेदवार के रूप में खड़े होने के प्रश्न उठे। बगाल का धारा-सभा में एग्लो-इडियन तथा ईसाइयों की मिलाकर यूरोपियनों के हाथ में ३० वोट थे श्रीर इस हिसाब से विधान परिपद् में उन्हें ६ स्थान मिलते । इसका परि-णाम यह होता कि बगाल के हिन्दु श्रों को श्राने ३४ श्राम स्थानों में से ६ से हाथ धोना पड़ता। इसी प्रकार श्रामाम में ६ यूरोपियन हिन्दू व मुसबामानों को श्रपने इशारों पर नचाते । श्रासाम में गैर-मुस्लिम व सुन्तिम प्रतिनिधियो का श्रनुपात यूरोपियमों को छोड़ कर ७ श्रोर ३ था। दोनों प्रान्तों को मिलाकर दिन्दू और मुपलमानों का शनुपात लगभग वरायर था । इसके श्रलावा दो श्रीर भी बातें थीं, जिनका महत्व सब से श्रधिक था । उड़ीमा में मुस्तिम श्रव्यसम्बद्धों की श्रीर सीमाप्रान्त में शर्मु (स्तम ग्रहपसङ्वकों की पूर्णत उपेला की गई थी श्रीर विधान-परिषद् में उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था । प्रान्तों सं विधान-परिपद् के लिए १०,००,००० जनसंर्या के पीछे एक म्थान की ज्यस्था की गयी था कार श्रव्यमतवालों का शतुवात से श्रधिक प्रति-निधित्व देने के सिद्धानत की त्याग दिया गया था। जबकि यूरोपियनों की सरपा बगाल में सिर्फ क्षक हजार ही थी, उन्हें विधान परिषद् में प्रतिनिधिख कहीं अधिकदिया जा रहा था। इसरी महत्व की बात यह थी कि दुरोपियन विदेशी थे, जैमा वे स्वय भा स्वीकार करने थे। ऐसी दशा में पन्हें एक ऐसे देश की विधान परिपद् में कैसे स्थान दिया जा सकताथा, जो स्वाधीन घाँ, पत किया ज नेवाला था।

साथ ही समान प्रतिनिधित्य का प्रश्न भी गुश्यी बनकर खडा था। शिमला के पहले सम्मेन जन ( जलाई १६४४) में लाई वेदल ने शामन परिषद् के सद्दर्शों के नाम, सबर्ण-हिन्दुओं तथा मुसलागों की बरावरी के श्राधार पर मार्ग थे। यही कारण था कि कांग्रेस ने पाच सदस्यों की स्मृत्ती में शहुनों को नहीं रहा था, किन्दु १४ सदस्या की सुनी में २ शहुन सहस्यों को सिमिलित कर लिया गया था। एक माल याद दिली ( जून, १६४६ ) में १४ का मगया पट कर १२ रह गयी श्रीर समानता का प्रश्न कारोस और स्वीन के मध्य रह गया। हमीलिए उसके हिस्से में जो

पांच नाम श्राये ये उन्हीं में उसे श्रञ्जां को प्रतिनिधिन्त्र देना या श्रीर माथ हो राष्ट्रीय संस्था के रूप में उसके लिए एक मुसलमान नाम भी सिम्मिलित कर लेना श्राप्तरयक था। इस प्रकार १२ सदस्यों की परिषद् में हिन्दुश्रों के स्थान केवल ३ ही रह गये थे। स्पष्ट था कि लीग की प्रेरणा से ही सदस्यों की सख्या घटाकर १२ की गयी थी, जिसका कारण यह श्राणका थी कि श्रातित्वत सदस्यों का सुकान कांग्रेस की श्रोर होता। इमीलिए श्रितित्वत सदस्यों के सुकान कांग्रेस की श्रोर होता। इमीलिए श्रितित्वत के सुसलमान १५१=६ होते श्रोर सवर्ण हिन्दू होते केवल ३। परिणाम यह होता कि शासन परिषद् में बहुसख्यक श्रम्पसख्या में रह जाते। यदि परिषद् के सदस्य योग्य श्रीर ईमान दार व्यक्ति हैं तो कांग्रेस को इस बात की पर्वाह न होगी कि उसमें कौन व्यक्ति हैं, पर लीग की समान प्रतिनिधित्ववाली माग का श्राधार दो राष्ट्रोवाला सिद्धान्त था। परन्तु जब मित्र मिशन इस सिद्धान्त को श्रस्वीकार कर खुका था तो फिर व्यवहार में उस पर जोर देने लाभ ही क्या था। समानता का फल समूहीकरण से उत्पन्त हुशा था श्रीर वे समय रहते ही बृच को इतना बङ्गा कर देना चाहते थे, जिससे फल-फूल की भरपूर प्राप्ति हो सके। यदि कांग्रेस इस बीज को जमने देती श्रीर उसके बृच को फलने-फूलने देती तो यह उसके श्रात्महत्या करने के ही समान होता।

श्रवसर यह सवाज उठाया जाता है कि जब कांग्रेस ने समानता का सिद्धान्त शिमला के पहले सम्मेलन में स्वीकार कर लिया था तो उसने शिमला के दूसरे सम्मेलन में उस पर आपित क्यों उठायी थी ? यह सवाज सुनासिव हैं और इसका उत्तर भी हमें देना चाहिए। पहले शिमला-सम्मेलन में समानता जीग श्रोर कांग्रेस के मध्य नहीं बिक्त सर्वण हिन्दुशों श्रोर सुंसलमानों के मध्य स्वीकार की गयी थी। जार्ड वेवल ने भूलाभाई-लियाकत श्रली सममीत .का सशोधन इसी रूप में किया था। दूसरी बात यह है कि शिमला क पहले सम्मेलन में विधान-परिषद् श्रीर भविष्य के स्थायी मित्रमडल के सम्बन्ध में बातचीत नहीं हुई थी। शिमला के पहले सम्मेलन में सिर्फ शासन-व्यवस्था में सुधार का ही एक प्रयत्न किया गया था। इसके बावजूद उसे दूसरे शिमला सम्मेलन के समय नजीर माना गया श्रोर फिर वाद में विधान परिषद् के समय नजीर माना जा सकता था। एक वात से दूसरी का जन्म होता है। एक बार जिस सिद्धान्त को श्रस्थायी रूप से माना जाला है वही अविषय में स्थायित्व प्रहण कर जेता है। यही कारण है जून, १६४६ में इस का दिल्ली में विरोध किया गया था।

यह भी कहा गया कि कांग्रेस को श्रादान-प्रदान का सिद्धान्त मानना चाहिए। लेकिन श्राकोचक भूल जाते हैं कि कांग्रेस कितना श्राधिक पहले दे चुकी थी। श्रीर उसने लिया कितना कम था। ११ जून, १६४६ को दिल्ली में वाहसराय ने महारमा गांधी से उदारता दिलाने की जो श्रापील की थी। उसमें कांग्रेस-द्वारा किये गये समकोतों की देखते हुए वास्तविकता का श्रमाव दिखाई पढ़ता था। त्याग का मतलब यह नहीं है कि एक पस्त श्रपने को विवक्त मिटा ही हाते। इसलिए वाहसराय की श्रपील श्रमुंचित थी। उसके उत्तर में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि मिन्त्रमण्डल में सिर्फ सर्वोत्तम व्यक्ति ही चुने जाने चाहिए।

सत्य तो यह है कि अस्थायी सरकार की स्थापना से ही विधान-परिषद् के बिए प्रेरणा मिलती थी। सच्ची विधान-परिषद् तो वही है जो अस्थायी राष्ट्रीय सरकार द्वारा छुवायी जाय, किन्तु कभी-कभी क्रांति के बाद कायम होनेवाली परिषद् भी अस्थायी सरकार का रूप धारण कर जेती है। कांग्रेस उन समुहाँ को अपने में विज्ञीन कर चुकी थी, जिनमें फूट के बीज निहित्त थे। कांग्रेस यूरोपियनों के प्रतिनिधिस्य से पीछा छुड़ाना चाहती थी, जो विष का धूंट निगवते ममग्र गले में कांटे के समान श्रदक जाता था। श्रव कांग्रेप से समान-प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त म्बीकार करने का मतलब यह दुश्रा कि उसे श्राने ही दायों श्रपना विनाश करने को सजबूर कर दिया जाय।

इस पात्र वीत के समय कांग्रेस को एक निश्चित श्रम् विधा थी। जहां लीग की तरफ से उसका प्रतिनिधि उसका एक ही नेता करता था वहां काग्रेम का नेतृस्व एक से श्रधिक व्यक्तियाँ के हाथ में था। उसके वास्तविक नेता महात्मा गाधी, नियमित नेता मोलाना श्राजाद, प्रकट रूप से परिदत जवाहरताल घोर उमकी क्रियात्मक शक्तियों क नेता सरहार पटेल थे। इस चतर्हिक नेतृत्व की तुजना में लीग को एक थ्रोर श्रखिरहत नेतृत्व का जाभ प्राप्त था। कांग्रेस के प्रत्येक नेता में श्रवग-श्रवग श्रनुरोध करने का श्रवसर भी इसीतिए वाइसराय को मिल जाता था। कभी बाइमराय श्रपने किसी में के टरी को गांधीजी के पास भेज देते थे. कभी टेलीफीन करते थे श्रीर कभी उन्हें युलाने के लिए श्रवनी कार भेज देते थे। गांधीजी के सम्यन्ध में यह उचित ही था, क्यों कि वे श्रापने को कामेस, लीग, वाइसराय श्रीर मन्त्रि-मिशन के परामर्शदाता कहते थे। या तो वाहमराय मीनाना साइव को पत्र लिख कर मुलाकात का समय निश्चित कर जैते थे या जवाहर--ताल को ही खाने के लिए बुला लेते थे। कमी-कभी वे सरदार से मिल कर उनकी खरी यातें भी सुनते थे कि ने गृहयुत्र से नहीं दरते, श्रीर यह कि सरकार-हारा एक बार निर्णय काने पर इन धमकियों का श्रन्त हो जायेगा श्रार यह भी कि समान-प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर कांग्रेस कार्य-समिति में कोई सत्तभेद नहीं है। इन खरी वातों म कभी तो बाइमराय स्तब्ध रह जाते थे और कभी नबीन ज्ञान प्राप्त करते थे । कांग्रेस ने समान प्रतिनिधिस्य क प्रश्न पर श्रन्त में जो ददना दिस्ताई उससे पाइमराय श्रीर मिशन जरूर कुछ परेशान हुए। वाइमराय थीर मिशन ने कांग्रेस श्रीर लीग के प्रतिनिधियों से भ्रन्तिस मरकार के जिए नाम जुनने के उद्देश्य से परामर्श करने का सुकाव उपस्थित किया किन्तु उन्होंने मौलाना साहय को बुझाने के स्थान पर पणिदत जवाहरकाल को परामर्शं के लिए बुलाने की गलती की। उन्हें कदाचित भय था कि यदि मौलाना माहय की बुकाया गया तो श्रो जिल्ला शायद बातचीन में भाग न लें। परन्तु मीताना की जगह एरिइतजी को गुकान में भी अधिक लाभ नहीं हुआ। नेदम्बी वाह्यस्य से मिळने गये, किन्तु श्री जिल्ला १२ जून, १४४६ को मदी पहुँचे। सर स्टैं फर्ट किप्स हारा श्री जिला की समसाने-बुकाने के बाद भी गड़ी पश्चिम निकला था। इससे एक पटना होने की श्वकवाह फैल गई, जो बास्तव में टुई नहीं भी । विश्वास किया जाता था कि पंगिडत जवादरागांच नेहरू रात को बाह्सराय के साथ ही भोजन करेंगे श्रार इसका सूचना प्रतःकाल ती गई भी; विन्तु यह सत्य न था। परिहत्तनी १० यजे रात तक साराज भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषय् के सम्मेजन में रगमत रहे सीर याद में ्इ यहाता कर दिया गया कि परिद्रत्या का पता न चलने के कारण उन्हें भाजन के लिए नहीं घुन ग जा सरा। दवा बभी यह विश्वास दिया जा सकता है कि शिवशासी बिटिश सरक र की पाद्धा भगाइरलात की गविधिया पना न हो है नया कीई समस्यार वर्षाच इस पर यकीन कर सकता है ? ठ'श यात यह थी कि ५२ ज्म बाली मुलाबात ५१ जून की राखिको ही होने पार्ली थी, किन्तु जय एक पए तर कि से एक्कार कर दिया तो पात की इवासे उदा देने की कीशिश की गयी। उपर अनता से मन्तायों का प्रसति वे सम्यन्ध में मही चेचंती था। गांधीजी ने र, १०, १६ छार १२ जून जी सपनी अर्थना-मभाग्ये में की तुद्द कड़ा उसक विस्ता ही उदहना भी । ये बार्डा सत होते, प्रसार-त क हम्बदें में में पर्व की सम्भारमा चीर श्रत में ईम्बर का इच्छा पूर्व होने की दालें कहन सर्व में 1

इस बीच एक तरफ चार कांग्रेमी नेताओं आर दूसरो तरफ बिटेन के चार प्रतिनिधियों के मध्य थार मित्र-मिशन तथा लोग के बाच बानचीत हुई थी। आ जिन्ना ने, जा इस दिन नहीं आये थे, १३ जून को बाइसराय में मुलाकात को। जनता उद्धिग्न हो रही थी। "क्ताइ खत्म भो करो—" कुछ बोले, "जरा धीरज धरो" — अन्य लोगों ने सजाद दी, किन्तु ऐसी सलाह देनेवाले कम ही थे। छोटे बच्चे — १० श्रीर बारद साज के बच्चे — पनान प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की निन्दा करते थे। गाधीजी ने विधान-परिषद् में यूरापियनों के भाग लेने की निन्दा की श्रीर उन्होंने उन से भारत के संकट के समय उसके अपने कगड़ों में भाग न लेने का अनुरोध किया। बगाल यूरोपियन असोमियेशन के अध्यच श्री लासन ने यूरोपियनों के हाथ खींच कीने का नहीं बिक अपना प्रतिनिधित्व घटा देने का प्रस्ताव किया, किन्तु श्रापने यह शर्त उपस्थित की कि दोनों बहुसंख्यक दलों को उनसे ऐसा करने का श्रनुरोध करना चाहिये। श्रापने यह भी कहा कि श्रमी उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया है। इस प्रकार, यूरोपियन एसोसियेशन ने एक प्रकार से श्रपने को मंत्रि-मिशन की स्थित में रख लिया।

वगाज श्रीर श्रामाम के यूरोपियनों का दाव उन कांटों के समान ही था, जो माइ-फूस के साथ होते हैं--उसी माइ-फुस के साथ जिसका प्रयोग छुप्पर बनाने के लिये होता है। बस्तुस्थिति यह थी कि मन्नि-मिशन की वीसवीं भारा में, जिसमें श्रव्यसंख्यकों की चर्चा थी, यूरोपियनों का जिक तक नहीं किया गया था। श्रासाम श्रीर बंगाल में उनके श्रस्तित्व की सर्वथा उपेता कर दी गयी थी। इस श्रतावधानी के कारण वे श्राम स्थानों में ढकेल दिये गये ये श्रीर इस गलती का उस समय कई वहे व्यक्तियों ने स्वीकार किया था। उन दिनों यह भी मान लिया गया था कि यूरोपियनों के लिये जो कठिनाई उत्पन्न हुई थी उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। कसूर मिशन का था। परनतु युरोपियनों को पूर्णत निंदोप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने इस स्थिति से श्रनुचित लाभ उठाना चाहा था। कसूर चाहे जिसका हो, मिशन श्रीर वाइसराय ने वचन दिया कि वे यूरोपियनों से श्रलग रहने को राजी करने में कुछ नहीं उठा रखेंगे। १४ जून तक यह मी स्पष्ट हो गया कि यूरोपियनों का प्रश्न भी सुख्य समस्या का ही एक श्रग है। पद्रह तारीख को जनता को समाचार मिला कि वगाल असेम्बली के यूरोपियन दल ने अपना कोई प्रतिनिधि विधान-परिषद् के जिए खड़ा न करने का निश्चय किया है, परनतु दक्त ने कहा कि वह बहुमख्यक दुलों में हुए नममीते के श्रमुसार ही मत प्रदान करेगा। किन्तु यह समझ में नहीं श्राता कि समझीता होने की अवस्था में वे मत क्यों देंगे, क्योंकि दोनों दलों में सममौता होने पर उनके पड्यन्नों का मय ही जाता रहेगा श्रीर फिर दोनों में से कोई भी पन्न उनसे सहायता मागने नहीं श्रायेगा।

१३ जून को वाहसराय ने पढित जवाहरलाल नेहरू के सामने १३ सदस्यों की एक योजना रखी और व्यक्तियों के चुनाव तथा अनुपात के सम्बन्ध में कितने ही अमों को दूर कर दिया। परन्तु कांग्रेस ने शासन-परिषद् में १४ सदस्य रखने पर जोर दिया और कहा कि इनमें मुसलमानों की सख्या ४ से अधिक न होना चाहिये। विटिश भारत में मुसलमानों का अनुपात २६ प्रतिशत है, किन्तु प्रतिनिधिस्व उन्हें ३३% प्रतिशत दिया जा रहा है। १४ जून को यहो स्थिति थी। यह भी सपद्य कर दिया गया था कि यदि यह नहीं स्वीकार किया गया तो कांग्रेस सहयोग नहीं प्रदान कर सकेगी। इस प्रकार मिशन के प्रस्तावों को फिलहाल नामजूर कर दिया गया था। कांग्रेस यह भी तय कर चुकी थी कि अतिरोम सरकार में भाग लेनेवाले वाहसराय के निमत्रण पर भीर उनके यहा एकत्र नहीं होंगे। सर स्टेफर्ड किन्स ने अक्टूबर, १६४२ में कहा था कि जहां वे

समसीता कराने ७००० मीज की ट्री तय करके गये थे वहां काग्रेस, जीग से मिजने के जिये एक सड़क पार करने को तैयार नहीं थी। १६४२ की भी बात जाने दीजिये। १६४६ में क्या हुया १ क्या श्री जिन्ना ने वाहसराय भवन में पढित नेहरू से मिजने के लिए—मौजाना प्राजाद की तो बात ही जाने दीजिये—प्राना ठीक समका, श्रीर वह भी तव जब खुद वाहसराय ही ने उन्हें श्रामत्रित किया था १ श्री जिन्ना तो एक गजी तक तय करने को तैयार नहीं थे। ११ जून के दिन जब बाहसराय को विश्वास हो गया कि श्रव वार्ता भग होनेवाजी है तो उन्होंने एक श्रीर पत्र जिल्वा। इस पत्र में बहुत हो नर्म शब्दों का प्रयोग किया गया था श्रीर शंत में श्राशा प्रकट की गयी कि श्रव भी काग्रेस श्रतरिम सरकार में मिम्मिजित होना स्वीकार कर जेगी। बाहसराय ने तर्क उपस्थित किया कि १+६+२के गुर में समान-श्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं उठता। बस्तुत: बाहसराय पिछुले श्रस्ताचों को ही दुद्दरा रहे थे श्रीर इसमे काग्रेस की स्थित में कुछ भी सुधार नहीं होता था। इसजिये कार्यसमिनि ने बाइसराय का सूचित कर दिया कि वह जो कुछ कह ख़की है वही उसका श्रीतम निर्णय है, श्रीर १० जून के दिन वह मित्रिमिशन श्रीर वाइसराय के फैमले का इतजार करने जगी।

१६ जून शायी श्रीर गयी। १६ श्रव्ह्चर, १६०१ को वगाल का विभाजन लागू किया गया था। बाद में १६ मई, १६४६ को भारत के विभाजन की प्रथम रूपरेखा तैयार हुई। १६ जून, १६६६, को श्रम्थायी राष्ट्रीय सम्कार स्थापित करने की घोषणा वाहसराय वे पिहले पत्र के श्रमुसार की गयी। १४ व्यक्ति चुने गये। मुस्लिम लीग ने जो पाच नाम सुमाये थे वे मूर्ची में ज्यॉ-वे-स्यों थे, किन्तु काग्रेस की तरफ काग्रेसियों वे ६ नामों में एक ऐमा नाम (टड़ीसा के प्रधान मन्नी) था, जो उस की प्रस्तावित सूची में नहीं था। लीग-द्वारा उपस्थित किये गये पाच नामों में स कांग्रस ने एक, यानी श्रव्हर्रेष निश्तर क नाम पर श्रापत्ति की, किन्तु इस श्रापत्ति को नहीं मागा गया श्रोर कोग्रेस का जानकारी के विना ही श्री शरत्चन्द्र घोम के स्थान पर उदीमा के प्रधानमन्त्री श्री हरेक्ट्या मेहताय का नाम रख दिया गया था। कांग्रस ने श्रीमती श्रम्हतकार, डा॰ जाकिर हुसेन श्रीर मुनिस्वामी पिछी के जो नाम प्रस्तावित किये थे, उन्हें भी श्रस्वीकार कर दिया गया। स्पन्त धा कि बाह्सराय श्रवरिम सरकार को श्रपनी प्रानी शासन परिपद् ही समकते थे।

काग्रेस की वापत्तिया तीन यीं—(१) जनाय निरंतर का चुनाव, पर्योकि सीमामान्त के चुनाव में उन्हें काग्रेसी उम्मीदवार के विरोध में सफलता नहीं मिली थी थ्रोर थ्रोरगजेव मिलिन महत के एक सदस्य के रूप में उनके विरुद्ध एक श्रविश्वाय का प्रस्ताव पेश हो चुका था, (२) श्रविश्व सरकार में कोई राष्ट्रवादी मुमलमान नहीं रखा गया था थ्रोर, (३) ये परिवर्तन काग्रेस की सलाह के विना ही किये गये थे।

प्रस्तु, बाइसराय की सूची प्रकाशित होने पर जान पटा कि उसे एनाएक स्वीदार नहीं किया जा सकता। सरदार यलदेशित के नाम के सम्बन्ध में सिखों से सलाइ लेनी वाशी थीं। इसी तरह सीमाप्रान्त के नेताओं से भी परामर्श करना था। इसे श्वलाश श्री हरेहण्या मेहनाय की जगह रास्त बाबू गा नाम रखने का सवाल था। श्री मेहनाय स बाइसराय के पत्र का उत्तर देने को पहा गया कि प्रान्त के प्रधानमंत्री तथा लाग्नेसलन के राव में ने पूर्र तरह कार्यमिति के नियम्पा में है। नवाल था कि पया इनमें से प्रत्येक श्वावित को इस सीमा उक पदाया जाय कि उससे मितिरोध उत्तर ने लोग हो लाग में प्रवान हो लाग है करा बाह मुसलमान तथा राधन द्वीकार करेगा जो विसो बाहेसी हिन्दू का नाम वापस के कर बनाया श्या हा दिन्छे श्रलावा, क्षेत्रस ने

श्रीमती श्रमृतकौर का जो नाम उपस्थित किया, उसे भी श्रम्वीकार कर दिया गया। इस में कामेस की मर्यादा का भी प्रश्न उठता था। इस सम्बन्ध में वाद-विवाद श्रनेक श्रवस्था से गुजरा श्रीर सम्पूर्ण परिस्थिति—राध समस्या की गम्भीरता, रैजवे हड़ताल की श्राणंका तथा वैधानिक बातचीन की श्रसफलता से फैलनेवाली निराशा की तरफ ध्यान श्राकृष्ट किया गया। परन्तु काग्रेस इन सब से दरता नहीं थी। किसी न किसी दिन श्रव्यवस्था श्रीर श्रशानित फैले विना देश स्वतन्त्र नहीं हो सकता था। मिस्र २६ फरवरी १६२१ को स्वाधीन घोषित किया गया था, किन्तु १६४६ तक मिस्र बिटिश सेना के हटाए जाने का ही श्रमुरोध कर रहा था। कांग्रेस बड़ी पेचीदी स्थिति में थी। १८ जून को श्रातरिक सरकार की योजना स्वीकार करने का निश्चय कर जिया गया। उस रात प्रस्ताव का मसविदा तैयार कर जिया गया श्रीर इसरे दिन पड़ित जवाहर- जाता नेहरू काश्मीर चले गये तथा कुछ श्रम्य सदस्य दिल्ली के बाहर चले गये।

इस के बाद परिस्थिति एकाएक गम्भीर हो गयी। खान श्रम्दुत गफ्फार खाँ से परामशं करने के बाद जनाम निश्तर-सम्बन्धी समस्या प्रथम कोटि की नहीं समसी गई। मेहताब-सम्बन्धी मामला इस तरह इल हुन्ना कि शरत् यावू को नियुक्त करने की वात मान ली गई। वेकिन श्रगर कांग्रेस राष्ट्रवादी मुसलमान को न रखने की गुस्ताखी को पी जाती तो उसका राष्ट्रीय स्वरूप नहीं रह जाता। इसी अवसर पर श्री जिला ने अंतरिम सरकार में राष्ट्रवादी मुसलमान को रखने के विरुद्ध चेतावनी दे कर इस प्रश्न पर श्रीर भो ध्यान श्राकृष्ट कर दिया श्रीर साथ ही इससे श्री इजीनियर के चुने जाने की भी महत्व पदान कर दिया। इन्हीं दिनों 'स्टेटसभैन' ने वाइसराय तथा श्री जिन्ना के मध्य हुए पत्र-व्यवहार का रहस्योद्घाटन किया। लोकमत का मुकाव कुछ यह हुआ कि श्री जिला श्रपनी इठधर्मी-द्वारा काग्रेस से एक-के-बाद एक रियायत प्राप्त कर रहे हैं। तय कांग्रेसी मुमलसान के सम्मिलित न करने श्रीर एक सरकारी श्रफसर का नाम सूची में सम्मिलित करने के प्रश्नों पर श्रधिक गौर किया गया श्रौर उन्होंने पहले की श्रपेता श्रधिक महत्व धारण कर लिया—विशेषकर इस कारण श्रीर भी कि इस के सम्बन्ध में श्रो जिन्ना विष उगल चुके थे श्रौर दूसरे के विषय में सर स्टैफड क्रिप्स विशेष श्रनुरोध कर चुके थे। श्रनुपस्थित सदस्यों को फिर बुताया गया, क्योंकि दोनों ही बातों पर फिर से विचार करना श्रव केवल श्रावश्यक ही नहीं, श्रनिवार्य भी हो गया था। कार्य-समिति के कथीं पर राष्ट्र की जिम्मेदारी थी श्रौर वह किसी समस्या का फैसला खीमकर या निराण के वशी-भूत होकर नहीं कर सकती थी। परिस्थिति के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाना श्रावश्यक था। इसके श्रवावा, हमें पिछने दुःखद श्रनुभवों को ध्यान में रखते हुए गलतियों से वचनाथा। जुलाई १६४० में जो-कुछ पूना में हुआ उसकी चर्चा करना भी श्रसगत न होगा। श्रसिक भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यंसिमिति से प्रभावित होकर कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार को युद्ध में सहायता प्रदान करना स्वीकार कर लिया। गांधीजी इसके विरुद्ध थे। फिर महाने या दो महीने के भीतर ही कार्यंसमिति ने गाधीजी से सवाह मांगी। जून, १६४६ के तीसरे सप्ताह में भी घटनाचक कुछ इसी प्रकार घूम रहा था। सूची में निश्तर के सम्मिखित करने, मेहताय व इजीनियर को बिना सलाह किये रख लेने खीर राष्ट्रवादी मुसलमान खीर एक कांग्रेसी महिला को न रखने के सम्बन्ध में गाधीजी के दढ़ विचार स्पष्ट थे। कुछ सोच-विचार के याद कार्य-सामिति भी गांधीजी के ही मत पर आ गयी और इसीनिए अनुपस्थित सदस्यों को बुद्धाया गया, ताकि यह न कहा जा सके कि उनकी श्रनुप स्थिति में महत्वपूर्ण निश्चय किये गये।

२१ जून की कांग्रेस के अध्यक्त ने वाहसराय से श्री जिल्ला-द्वारा उन्हें लिखे गये पत्रों श्रीर उन पत्रों के बाहमराय-हारा लिखे उत्तरों की प्रतिलिपि मांगी। ये पत्र श्रंतिरिम सरकार में एक कांग्रेमी हिन्दू सदस्य के स्थान पर एक मुस्लिम सदस्य नामजद करने के कांग्रेस के श्रिधिकार के सम्बन्ध में थे । बाइसराय ने पन्नों की प्रतिनिधि तो उपन्नव्य नहीं की, किन्तु यह कहा कि वे इस प्रकार का कोई प्रवध स्वीकार नहीं कर सकते। समाचारपत्रों में छपा था कि श्री जिला ने वाइसराय में कुछ प्रश्न किये हैं। वाइसराय ने इन कथित प्रश्नों के उत्तरों के उन्नरण दिये। उनसे इन बात की पुब्टि होती थी कि वाइसराय इस समस्या के सम्बन्ध में पूर्णत श्री जिन्ना के साथ हैं। वाहसराय का यह रुख उनके उस दृष्टिकीया से विवकुत भिन्न था, जिस का परिचय उन्होंने श्री निश्तर के छंतरिम सरकार में सम्मिलित करने की समस्या को लेकर मौलाना श्राजाद को लिखे गये भ्रवने पत्र में दिया था। इस पन में वाइसराय ने लिखा था कि जिम प्रकार जीग कांग्रेस-द्वारा नामजद किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकती, उसी पकार कांग्रेस भी लीग-द्वारा ्नामजद किसी व्यक्तिं के अतिरेम सरकार में सम्मिलित किये जाने पर श्रापत्ति नहीं कर सकती। यदि १४ जून तक यह स्थिति थी सो समम में नहीं छाता कि २१ जून या २२ जून को वाहसराय यह कैमे कह सकते थे कि कांग्रेस श्रवरिम सरकारके लिये किमी मुसलमान को नाम उपस्थित करने के लिये स्वतन्त्र नहीं है। वाइसराय का यह कथन इसलिए श्रीर भी श्रापत्तिजनक था कि ऐसा वे श्री जिन्ना के श्रापत्ति करने पर कह रहे थे। इसके श्रलावा वाहसराय ने पहले कामेंस को . यद भी आश्वासन दे दिया था कि यदि कांग्रेस जाकिर हुसेन का नाम पेश करेगी तो उस पर श्रापत्ति न की जायगी। यह कहने के बावजूद भी वाहमराय ने श्रपने २२ जून के पन्न में कांग्रेस के अध्यत्त के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

सिर्फ यही काफी नहीं था। श्री जिन्ना के प्रश्नों से हुछ नयी वार्ते भी उठती थीं। जबिक एक तरफ वाइसराय समान-प्रतिनिधित्व की बात से इन्कार कर रहे थे तो दूसरी तरफ श्री जिन्ना कामेस श्रार लोग के मध्य नहीं, दिन्दू और मुसलमानों के बीच भी नहीं, विक सर्वेश दिन्दु श्रों श्रोर मुसलम लीग में समान-प्रतिनिधित्व की बात कह रहे थे, जिसका श्र्य यह हुआ कि उनके मत से कामेस सिर्फ दिन्दु श्रों की ही नहीं बिल्क सर्वेश दिन्दु श्रों की सस्था है। प्रश्न न० ४ के उत्तर में वाइसराय ने जो उत्तर दिया था उससे साफ जाहिर था कि श्री जिन्ना परिगणित जातियों का प्रतिनिधित्व कामेस से श्रलग चाहते हैं श्रीर श्रलपसल्यकों के चार प्रतिनिधियों में एक स्थान उसे भी देना चाहते हैं। इस तरह कांग्रेस के प्रतिनिधियों की सख्या सिर्फ १ कर दी गयी श्रीर कांग्रेस को दिन्दू-संस्था घोषित कर दिया गया। इसके श्रलावा वाइसराय ने कहा.—

"यदि श्रहपसंख्यकों में कोई स्थान रिक्त होता है तो उमे भरते समय मैं मुख्य राजनीतिक दलों से परामर्श करू गा।"

ये शब्द वाइसराय ने श्री जिन्ना के उस प्रश्न के इत्तर में कहे थे, जिसमें उन्होंने ४ स्थानों पर अल्पसल्यकों के चार प्रतिनिधि नियुक्त करने की बात कही थी। इससे यह भी जाहिर होता था कि परिगणित जातियों का कांग्रेस या हिन्दुश्रों से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। इसके विपरीत मिशन के वक्तव्य के अनुसार मुसल्मानों श्रोर पिखों के श्रतावा अन्य अल्पसल्यकों की 'श्राम' समूह में डाल दिया गया था श्रोर इस तरह उनका सम्बन्ध कांग्रेस से स्थापित हो गया था। परन्तु श्रंतरिम सरकार में अल्पसल्यकों के स्थानों में से कोई स्थान रिक्त होने पर निवेधात्मक स्थिकार श्री जिन्ना को सौंप दिया जायगा। इसके अलावा शासन-प्रवन्ध के सम्बन्ध में अत्रिम सरकार

में सामूहिक बहुमत का नियम जागू होगा श्रीर साथ दी यह भी केंद्वा गया कि कांग्रेम के श्रध्यक्ष भी इस सिद्धान्त की कद्म करते हैं। इस तरह श्रतिम सरकार की स्थित वाइसराय की शासन-परिषद् से भी द्वरी हो गयी। सच तो यह है कि 1६ मई के वक्तव्य मे पूर्व जो भी वातें कही गयी थीं। उनका कुछ भी महत्व नहीं रहना चाहिये था। इसके श्रजावा, जो कुछ भी कहा गया था वह ऐसे मंत्रिमढल के लिये कहा गया थ, जो धारासभा के प्रति ज़िम्मेदार होता। ऐसा जान पहता था, जैसे प्रत्येक विषय में चाइसराय श्री जिन्ना के साथ हों, जैसे उन्होंने श्री जिन्ना से कह दिया हो —

- "श्राप पाकिस्तान चाहत हैं, जो हिन्दुस्तान'का केवल चौथाई भाग है, श्राप पूरा हिन्दु-स्तान ही ले लीजिये श्रौर उस पर राज कीजिये। प्रत्येक निर्णय श्रौर श्रौर प्रत्येक नियुक्ति के सम्यन्ध में श्रापका विशेपाधिकार रहेगा। श्रापका फरमान विना किसी हिचक के माना जायगा। '

मिशन के हिन्दकीया का यही शर्थ था ( इसके श्रतावा, श्री जिन्ना के प्रश्नों के वाइसराय-द्वारा दिये गये उत्तरों का फ्रीर क्या अर्थ हो सकता था ? विधान-परिषद् के लिए चुने जानेवाले उम्मेदवार से १६ मई वाले वक्तव्य के पैरा १६ को स्वीकार करने की जो मांग की गई थी उसका श्रीर क्या तात्पर्य हो सकता था । (बाद में हमका सशोधन कर दिया गया)। श्रन्त में कार्य समिति ने साइस करके २३ जून को विधान-परिपद् में जाने का फैराला कर ही जिया। परन्तु १८ जून के निर्ण्य के समान ही कार्यसमिति का २३ जून का निर्ण्य भी अनिश्चित अवस्था में था। श्रासाम श्रौर वगाल से प्राप्त एक तार में कार्यसमिति का ध्यान इस बात की तरफ . श्चाकष्ट किया गया कि प्रत्येक उम्मीदवार से इस घोषणा पर हस्ताचर कराया जा रहा है कि वह परिषद् में १६ मई के वक्त व्य के १६ पैरा में विश्वत उद्देश्य की प्रति के लिए जा रहा है। इस पैरे का सम्बन्ध परिषद् के भागों श्रीर समुद्दों में विमाजित होने से था। चुनाव से सम्बन्ध रखनेवाला भी यही एकमात्र पैरा था। तब अम का निवारण किया गया, किन्तु कार्यसमिति ने अपनी आपत्ति नहीं उठाई । इस बीच में नेताओं तथा मन्त्रि मिशन के मध्य। हुई बातचीत से प्रकट हुआ कि यदि कांग्रेस ने विधान परिषद् में जाने का फैसला किया तो १६ जून का वक्तव्य तथा वाद में हुई सव बातों को रद माना जायगा और श्रस्थायी सरकार स्थापित करने का प्रयत्न भी नये सिरे से किया जायगा । यह २४ जून के प्रात काल की बात।है । परन्तु विधान-परिषद् में जाने के निर्णय से, जो एक दिन पहले ही हो चुका था, इस सूचना का कोई सम्बन्ध नहीं था, क्योंकि आपत्ति मिशन के १६ वे पैरे के सम्बन्ध में थी, जिसे पहले ब्रोषहीन समका गया था। जब मिशन श्रीर वाहसराय को कांग्रेस का निर्णय नताया गया वो प्रत्येक चेत्र में हुएं की जहर दौड़ गई । कांग्रेमी हुनकों में सन्तीष इस बात पर था कि लीग ने 'श्ररूपसंख्यकों' श्रीर 'समान प्रतिनिधित्व' के सवाल उठा कर कांग्रेम के जिए जो बेहिया तैयार की थीं उनसे वह बच गई। सरकारी श्रधिकारियों को यह खुशी थी कि श्राखिर कांग्रेस को विधान-परिषद् में जाने पर उन्हें सफलता मिल ही गई। लीगी हलकों की प्रसन्नता का कारण यह था कि ऐसी अन्तरिम सरकार वन रही थी, जिसमें कांग्रेस नहीं होगी। परन्तु लीग की आखों पर पड़ा पर्दा शीघ्र ही उठ गया। सरकार की तरफ से २७ जून का वतन्य प्रकाशित हुआ, जिसमें बातचीत स्थगित करने की घोषणा का गई थी। दूसरे जफ्जों में इसका यही अर्थ हुआ कि १६ जून का वक्तव्य रद किया जाता है, क्योंकि कांग्रेस १६ मई का वक्तव्य स्वीकार कर चुकी थी,। तथ श्री जिन्ना ने १६ जून के वक्तव्य की श्राठवीं धारा पूरी करने पर जोर दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि अन्तरिम सरकार में कोई अथवा दोनों दल जाने से

पर जो प्रतिक्रिया हुई, वह श्रप्रत्याशित न थी। उसमें उन्हें नये गुम्बद में पुराना चिराग ही दिखायी दिया। बाह्सराय ने इस बार श्री जिला को जो सीधे नहीं जिला उसका कारण श्री जिला की 'प्रत्यत्त कार्रवाई' की धमकी ही थी। बगाजी सरकार ने 'प्रत्यत्त कार्रवाई' मनाने के लिए १६ श्राम्स को सार्वजनिक छुट्टी कर दी।

१६ अगस्त को 'प्रत्यच कार्रवाई' दिवस मनाने के सम्बन्ध में श्री जिला ने एक वक्ष्वय में कहा कि दिवस की घोषणा किसी रूप में भी प्रत्यच कार्रवाई करने के लिए नहीं बिक १६ जुलाई को बम्बई में अस्तिल भारतीय मुरिलम लीग द्वारा पास किये गये प्रस्ताव को मुरिलम लनता को सममाने के लिए की गई है। श्री जिला ने मुस्लिम जनता से अनुरोध किया कि उसे शान्तिपूर्ण हम से अनुशासित रूप में कार्य करना चाहिए और ऐसा कोई कार्य न करना चाहिए जिससे शत्रु को कुछ कहने का अवसर मिले।

परन्तु चेतावनी बहुत देशी से दी गयी और जनता को यह सिर्फ १ १ अगस्त को ही मिली। कलकत्ता और सिलहट में गम्भीर उपद्रव हुए। कलकत्ता की सड़कों पर रक्त की निहया बहु उठीं। मोटे हिसाब से ७००० के लगभग व्यक्ति मारे गये और वहुसंख्यक घायल हुए। कलकत्ता की तुलना में अन्य स्थानों की घटनाओं की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। सिलहट और ढाका में भी लोग हलाहत हुए। बगाल के नये गवर्नर को वापस चुलाने की माग की गयी और कहा गया कि वह अपने कर्न्य का पालन नहीं कर सका। एक सप्ताह में शानित स्थापित हुई, किन्तु हिंसा को इस असाधारण आग को चुक्ताने के लिए साधारण उपाय पर्यात नहीं थे। कलकत्ता की सड़कों पर कुछ समय तक लाशें सड़ती रहीं। हजारों व्यक्ति वेघर हो गये। शीव्रता से जो प्रवंध किया गया वह अपर्याप्त था। दंगे के कारण की जाच की मांग की गयी और कार्यसमिति ने इस कार्य के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति का अनुरोध किया। इसका परिणाम भी हुआ। बगाल-सरकार के आदेश से जांच के लिए फेडरल कोर्ट के प्रधान सर स्वेन्स की अध्यक्ता में एक समिति नियुक्त की गयी, जिस के सदस्य श्री सोमाया और सर फक्ल अली थे।

विवरण को जारी रखने के जिए हम यहां उन्न वाद में प्रकट हुई वातों का टर्जिय करना आवश्यक सममते हैं। कजकत्ता के दंगे का कारण यह वताया गया कि एक सम्प्रदाय ने पहल की श्रीर दूसरे ने उसका प्रतिशोध जिया। प्रतिशोध बहुत उप्रथा श्रीर मूज उपद्रव की तुजना में वह कहीं श्रिधिक भयानक था। "एक के वदले तीन" की हस नीति से नोशाखाजी श्रीर टिपरा में जनता उत्तेजित हो उठी। इन दोनों ही जिजों में सुसक्तमान बहुसख्यक श्रीर हिन्दू श्रव्पसख्यक हैं। नोशाखाजी में उनका श्रनुपात १८ जाख श्रीर १ जाख का है। पूर्वी बंगाज के इन दोनों जिजों में श्रपराध जितनी भयानकता से हुए थे उसे देखते हुए हताहतों की सख्या श्रिक न थी। नारी-निर्यातन, बजपूर्वक दिवाह, बजात्कार, जबरन धर्म-परिवर्तन, घरों को श्राग जगा देने, उन पर सामूहिक हमने श्रीर प्रसिद्ध परिवारों के इन हमजों में शिकार होने से पूर्वी बगाज में जो श्रविश्वाध फैज गया था वह तीन वर्ष पूर्व श्रकाज में हुई सामूहिक मृत्युशों से भी कहीं श्रिक भीषण था। पूर्वी बगाज से कितने ही हिन्दू भाग कर विहार श्राये श्रीर वहा श्रत्याचारों की श्रनेकों कहानियां फैज गर्यी श्रीर विहारी जनता प्रतिशोध के ज्ञिए पागज हो उठी। इस श्रत्याशित श्रीर भीपण परिस्थित से कांग्रेस तथा प्रत्येक सममदार कांग्रेसजन का श्रव करण चीतकार कर उठा श्रीर जब कि गांधीजी पूर्वी बगाज की जनता में धेर्य की भावना भरने श्रीर

वाहर गये लोगों को उनके घरों में फिर वापस युकाने के किए गये तो दूसरी तरफ शासन-परिषद् के उपाध्यस जवाहरताल नेहरू विहार की परिस्थित का नियंत्रण करने गये। यह सच है कि परिपद के मुस्तिम सदस्य वंगात श्रीर विद्वार गये थे, किन्तु श्री जिन्ना ने कलकत्ता श्रीर पूर्वी चगाल की घटनाओं के लिए कहीं भी खेद नहीं प्रकट किया। गांधीजी श्रीर उनके साथी हिन्द जनता से अपने समलसान पड़ोसियों की रुपा की अपील कर रहे थे, किन्त श्री जिन्ना ने अपने मस्तिम अनुयायियों से हिन्दश्रों की रत्ता के लिए ४ दिसम्बर, ६६४६ तक एक शब्द नहीं कहा। सममा जा सकता है कि १६ श्रगस्त से ६ दिसम्बर तक का श्ररता कितना श्रधिक होता है। यह उस समय की बात है जब श्री जिन्ना श्रंतरिम मरकार में सहयोगपूर्वक कार्य करने श्रीर विधान-परिपट में हिस्सा लेने की समस्या पर वातचीत करने के लिए लंदन गये थे। वे बार-बार 'प्रस्यक कार्रवाई' का नारा दुहरा देते थे श्रीर उसका परिणाम दुरा होता था। यहां तक कि संदन में भी श्रापने एक बार यही किया था। इस बीच हिंसा का कुचक चल रहा था। उसकी लहर शीव समुक्तप्रान्त पहनी । गढ्युक्तेश्वर में उपद्वव हुआ, जिसकी अतिकिया छासना में हुई । मेरठ शहर में, जहां कांग्रेस का श्रधियेशन होने जा रहा था, कांग्रेम के पंडाल की किसी ने श्राग लगा दी, जिसके परिगाम-स्वरूप अधिवेशन डेलीगेटों तक सीमित कर दिया गया। मैरठ शहर में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जैसी पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। वहां कुछ ज्यक्तियों का जयरन धर्म परिवर्तन किया गया और वह भी ऐसे धर्म में, जिसमें ऐसा कभी नहीं होता था। समस्या विश्वास सीर धेर्य उत्पन्न करने की थी। यदि मान्ति स्थापित होती है तो ऊचक को कहीं न क्हीं भग दरना ही होगा, किन्तु एक दयरे को ब्ररा-भन्ता कहने से रोप और प्रतिहिसां की ग्रानित नहीं बुकायी जा सकती थी। पूर्वी बंगाल और बिहार में हताहतों की संख्या बहत बढ़ा-चढ़ा कर थतायी गयी। पूर्वी घगाल से वापस आने पर पढित जवाहरलाज ने केन्द्रीय अमेन्यली में चन्तच्य देते हुए साफ यह दिया कि दंगे मुस्जिम जीग की पहल शौर उत्तेजना दिलाने से हुए हें।इसकी प्रतिकिया राज-परिषद में देखी गई, जिसमें धवरिम सरकार के एक मंत्री जनाय निस्तर ने विहार में हुई मृत्युसंख्या ७ शंकों से श्रीर पूर्वी बगाज में श्रधिक से श्रधिक ३०० घतायी। इसका उत्तर राज-परिषद में वायू राजेन्ड्रप्रमाट ने देते हुए अपने सहयोगी-द्वारा दिये शांकटों की 'सर्रातापुर्णं' बताया । एक ही सरमार के दो सहस्यों द्वारा विरोधी वस्तव्य देने से स्पष्ट हो गया कि श्रवरिम सरकार मंत्रिमटन या समुक्त सरकार में से बुछ भी नहीं थी। कार्य तो श्राहम्भ मित्रमेटल के रूप में हुया था, किन्त लीग के सिमिलित होने पर यह देवल धारामात्र रह गयी चौर मिनमद्रख के भीतर थौर वाहर काउँ होते दिस्तायी देने लगे। इसकी गुंज निलों में भी सनायी देने लगी। दिसम्बर, १६७६ के प्रथम सताह में जार वाहसराय तथा कांग्रेस और लीत के प्रतिनिधि खदन में थे, शहमदाबाद में ३० घट का कप्पू लगा था, बम्बई में द्वरों के वारों का शंत गहीं होना दिग्याधी देवा था शीर हाका में साम्प्रदायिक उपद्ववीं ने पुरानी बीमारी का स्व धारण कर रहा था। यह नगर दतिहास में धपनी ललमल के लिए प्रसिद्ध था, किन्तु हन दिनों सवर्ष शार हत्वाची का केन्द्र पना हुया था। ऐसी चटनाए हो रही थीं, जिनमे झाते की वास्त रक्ते की शासका ही चली भी शांर ह्वीलिए लगा में बातचीन की रामरत पदी थी। एहले ती बामेम ने एस बाउचीत में भाग होने से इंग्लार कर दिया, किना विटिश प्रधानमंत्री में सार्यायन तिली पर पटित्र जनाइस्लाल धकेले ही भने श्लीर फिर ह दिसम्पर हो विभान-परिषद में 💉 मनिमलित होने के समय दव अवस या गये।

हु. ख श्रीर दर्द की घटनाश्रों, परिवारों के समाप्त हो जाने, स्त्रियों के जवरन भगाये श्रीर बजारकार किये जाने के इस दु खद कांड के मध्य, जिससे ससार के मध्य होनेवाले ऐसे सभी कांड छोटे जान पढ़ते हैं, हमें प्राशा की केवल एक ही क्रिया दिखायी देती रही है । हमें बगाल की दलदल से भरी भूमि में एक व्यक्ति 'श्रवेला, मित्रहीन श्रौर उदास' श्रागे बढ़ता हुश्रा दिखायी दिया है, जो हजारों परिवारों-द्वारा छोड़े हुए घरों को देखता हुन्ना न्नागे बढ़ता ही गया है । इस व्यक्ति के हाथ में आशा और शान्ति की ज्योति है। वह जनता से भय का त्याग करने और हृदय ें में विश्वास बनाये रखने का उपदेश करता है। उस व्यक्ति को मानव स्वभाव की सतोगुणी प्रवृत्ति पर श्रमाध विश्वास है। उसका खयाल है कि श्रत में प्रेम घृणा पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह श्रमत्य के, श्रधकार के मध्य प्रकाश की श्रीर सृत्यु के मध्य जीवन की ज्योति जगाये बड़ा चला जा रहा है। गांधीजी ने कहा कि अपना विश्वास या उत्साह खोने से तो अच्छा पूर्वी बगाल की दल-दुलों में मर-खप जाना है। उनके हाथ में जगी हुई श्रिहिंसा की ज्योति का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था, किन्तु वे कायरता से हिंसा को अच्छा मानते थे। गाधीजी पूर्वी बगाल में चटान की तरह श्रवत थे। उनके जैंसा वनने के तिये श्रासाधारण साहस श्रौर शास्मविश्वास की श्रावश्यकता है. गांधीजी के सित्र उनके उद्देश्य पर सन्देह करते थे और राज्ञ उन्हें ताने देते थे, लेकिन वे हमेशा शहीद वनने के लिये तैयार होकर मनुष्यमात्र में आईचारे श्रीर सदुभावना का उपदेश देते थे-उन्हीं मनुष्यों के बीच जिन्हें परमात्मा ने एक बनाया था किन्तु जी एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। ऐसा जान पहता था जैसे परमात्मा की सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सुन्दर है, केवल एक मनुष्य ही घिशात है।

हमने खागे की घटनाओं का विवरण दे दिया। अब हम अगस्त १६४६ के मध्य में फिर खाते हैं। १७ अगस्त को पंढित जवाहरलाल वाहसराय से मिले और वापस आकर उन्होंने अपने तीनों साथियों से परामर्श किया। अविश्त सरकार के सदस्यों की प्रस्तावित सूची इस प्रकार तैयार हो गयी। अब आवश्यकता सिर्फ एन० बी० हलीनियर के स्थान पर नया नाम खुनने और लीगियों की जगह पाच राष्ट्रीय मुसलमान खुनने की थी। जत्र वाइसराय को यह सूची दे दी गई तो शनिवार २४ अगस्त को उन्होंने नामों की घोषणा कर दी और २ सितम्बर से नयी सरकार ने शपथ ले ली। २४ अगस्त की सायकाल रात्रि के समय भाषण करते हुए वाइसराय ने एक बार मुस्लिम लीग को अतिरिम सरकार में सम्मिलित होने का फिर निमन्नण दिया।

२४ श्रगस्त को भाषण देने के उपरान्त वाह्सराय श्रपनी श्रांखों से परिस्थिति का निरीचण करने कलकत्ता गये। वे 'साल्लाज्य के इस दूसरे नगर' में हुए श्रत्याचारों से ऐसे प्रमावित हुए कि उन्होंने कांग्रेस से परिस्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का श्रनुरोध किया। श्रापने कांग्रेस से श्रपने वर्धा के निश्चय में परिवर्तन करने का श्रनुरोध किया श्रीर कहा कि प्रान्तों-द्वारा समूह में पिमित्तित होने के सम्बन्ध में कांग्रेस को मिशन की ज्यारया स्वीकार कर लेनी चाहिए कि एकवार समूह बन जाने पर कोई प्रान्त उससे तब तक प्रथक् न हो सकेंगा जब तक कि नये विधान के श्रन्तांत उस प्रान्त की निर्वाचित वारासमा ऐसा निश्चय न करे। यही नहीं, बिक्क वाहसराय ने कुछ कड़ा रुख भी ग्रहण किया श्रीर कहा कि यदि ऐसी बात नहीं की जाती तो वे विधान परिषद् ही न बुलायेंगे। यदि यही विचार था तो वाहसराय को श्रतरिम सरकार बनाने के लिए कांग्रेम श्रथ्यच से नहीं कहना चाहिए था।

परन्तु, बाद में वाहसराय पंभन्न नये श्रीर २ मिसम्बर को श्रतरिम सरकार की स्थापना

होगई। यदि वाहसराय विधान परिषद् के सम्बन्ध में इस्तचेप करना भी चाहते तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अतिरम सरकार स्वयं विधान परिषद् बुलाकर कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ सकती थी।

जिस दिन श्रंतिस सरकार, जिसे श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार कहना श्रधिक उचित होगा, स्थापित हुई उस दिन सभी विचार करने लगे कि भारत को स्वाधीनता प्रदान करने का जो वचन दिया था उसकी पूर्ति किस सीमा तक हुई। श्रठारहवीं शताव्दी में मेकाले ने भारत को स्वशासन मिलने के दिन को विटिश साम्राज्य का सब से गौरवपूर्ण दिन कहा था श्रीर उसके लिए भूमि तैयार की थी। इसके उपरान्त १८८५ में देश के विभिन्न वर्गों को एक ही कई के नीचे लाकर स्वाधीनता का बोजारोपण श्री डरनयू० सी० वनर्जी ने किया। १८६६ में महास में श्री शानंदमोहन बोस ने 'प्रेम श्रीर सेवा' द्वारा पौधे को सींचा। १६०६ में दादाभाई नौरोजी ने कलकत्ता में उस वृच को स्वराज्य का नाम दिया। १६१७ में वह वृच फुला। १६२६ में उसमें पूर्ण स्वराज्य का फल लगा। इस श्रवसर पर बागयां जवाहरकाल थे। ये सभी राष्ट्रीय सरकार के जच्य तक पहुचने को विभिन्न श्रवस्थाए' थीं। निस्संदेह फल लग चुका था, किन्तु उसे प्राप्त करना बाकी था। स्वराज्य का फल उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले की गोद में स्वयं गिर नहीं पढ़ता, उसे पकाने के लिए चतुर मालियों की श्रावश्यकता होती है। स्वराज्य के फल को पकाने के लिए १४ माली (श्रवरिम सरकार के सदस्य) नियुक्त किये गये।

श्रनसर सवाज उठाया जाता है कि ब्रिटेन ने सत्ता छोड़ने का निश्चय क्यों किया ? इस सम्बन्ध में कितनी ही बातों की चर्चा की जा सकती है ? सब से अधिक महत्वपूर्ण कारण समय की गति श्रीर परिस्थितियों की विनशता है। संसार का खोकमत साम्राज्य-निर्माताश्रों के विरुद्ध हो गया। साम्राज्य नष्ट हो जाने पर साम्राज्यवादी उन पर एक इसरत-भरी निगाह डालने से नहीं चुकते । विजयी राष्ट्रों को जिन कठिन समस्यात्रों का सामना करना पडता है उनके कारण उनकी श्राकाचाएं धृता में मिल जाती हैं श्रीर शान्ति की समस्याए युद्ध की समस्याश्रों से कहीं श्रधिक कठिन होती हैं। प्रथम सहायुद्ध के आर्थिक परिणाम विजयी राष्ट्रों के लिए बड़े कप्टरायक हए और विजित जर्मनी १६१६ के बाद के वर्षों में विजयो बिटेन पर हाबी रहा। पहले सहायुद्ध के बाद जर्मनी के आत्म-समर्पण के केवल ७॥ महीने वाद ही ७ मह की जर्मनी के आगे सिध का मसविदा उपिक्षत कर दिया गया श्रीर उस पर २८ जून, १६१६ को इस्ताचर होगये । परन्तु दूसरे महायुद्ध के बाद जगरत, १६४६ तक ( इंटली के आन्म-समर्पण के ३४ महीने बाद, जर्मनी के आत्म-समर्पण के १४ महीने बाद तक श्रीर जापान की पराजय के १३ महीने बाद तक ) संधिका कोई ससविदा तैयार नहीं हम्रा था, बिक इस सम्बन्ध में कार्य ही २६ जुलाई, १६४६ की म्रारम्भ किया गया था। इससे मित्रराष्ट्रों के वीच कहा सुनी श्रारम्भ हो गयी श्रीर ईप्योग्नि भी भड़क उठी, क्योंकि सोवियट रूस बिटेन या फ्रांस से कम साम्राज्यवादी नहीं साबित हुया। ब्रिटेन की समाजवादी सर-कार तथा रूस की सोवियट सरकारों के मध्य भी साम्राज्यवादी पतरेवाजी होने लगी । ब्रिटेन श्रीर रूस की प्रतिद्वनिद्ता प्रत्यच ससार के सामने प्रकट हो गयी । ब्रिटेन ग्रन्न के लिए अभी तक विदेशी श्रायात् पर निर्भार था, किन्तु इस श्रायात् का सूल्य नकद चुकाने में वह श्रसमर्थ हो गया। इस प्रकार, धान्तरिक आवश्यकताश्रो या वाहरी आशक्षाश्रों के कारण ब्रिटेन के लिए भारत की सदु-भावना प्राप्त करना आवश्यक हो गया । इसके अलावा, विटेन भारत पर पहले के समान शासन करने में भी श्रसमर्थ हो गया। इस प्रकार एकाधिक कारण से बिटेन के लिए भारतको सतुष्ट काना

आवश्यक हो गया, किन्तु शभी यह देखना शेष है कि ऐसा वह नेकनीयती से कर रहा है अथवा मिस्र या श्रायलेंड की तरह वह भारत में भी श्रन्छे वक्त की प्रतीचा करना चाहता है। परन्तु भारत ससार के स्वाधीन राष्ट्रों के मध्य स्थान प्राप्त करने का हद सकत्य कर चुका है श्रीर ब्रिटेन की किसी योजना से उसके इस संकल्प में हस्तचेप नहीं हो सकता। ब्रिटेन के इस कार्य से विश्वस्य स्थापित हो सकने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है। यदि ब्रिटेन कोई दूसरा मार्ग प्रहण करता श्रीर उस पर चलने के परिणामस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य के साथ स्वयं भी उसी प्रकार विज्ञीन हो जाता जिस प्रकार रोम रोमन साम्राज्य के साथ ही नष्ट हुन्ना था, तो ब्रिटेन इसके जिए भारत को दोप नहीं दे सकता था।

इस प्रकार कांग्रेस का नाटक श्रतिस दश्य तक पहुच गया। पिछुने ६० वर्ष में साधारण परिस्थिति से श्रारम्भ हो कर उसकी कथा में कितने ही उत्तेजनापूर्ण श्रवसा याये श्रीर घटनाचक चरमिनदु पर भी पहुचा। कितनी ही बार पर्दा उठा और गिरा, श्रमिनेता रगमच पर श्राये श्रीर चले गये, किन्तु विषय वही राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता संघर्ष का रहा । यह संवर्ष एक ऐसे राष्ट्र का था, जो सांस्कृतिक दृष्टि से तो उन्मति के शिखर पर पहुच गया था, किन्तु तेजस्वी प्राधिनिक राष्ट्रों की तुलना में जीवन की दौड़ में पिछड़ा हुआ था। इन राष्ट्रो ने पश्चिमी विज्ञान की सहायता से पदार्थवादी सभ्यता की उन्नति कर ली श्रीर पड़ोसी रगीन जातियों पर प्रभुत्व जमा जिया। इस तरह उन्होंने एशिया के दिल्ल पुर्वं तथा उत्तर-पश्चिम में साम्राज्य स्यापित किये। बीसवीं शताब्दी के मध्य में भारत, चीन, मजाया, इंडोनेशिया, फिजिस्तीन, अरव, मिस्र श्रीर सीरिया में श्रभूतपूर्व जाप्रति हुई श्रीर मंगोज, श्रार्य तया सेमिटिक जातियां स्वाधीनता के पथ पर श्रवसर हुई । इन पथ पर उन्हें श्रनेक बाधाओं से सामना करना पड़ा, किन्तु जच्य तक पहुचने की धुन में उन्होंने उन सभी को वूर कर दिया। पश्चिम को गुलामी से मुक्त होने के जिये दिचिया-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी पृशिया के देशों से जी सवप छिदा उसका नेतृत्व भारत ने सस्य श्रीर श्रिहिता पर श्राधारित सत्याग्रह का सिद्धान्त ले कर किया— उसी सत्य श्रीर श्रिहिसा पर. जो पश्चिम द्वारा फैलायी अव्यवस्था के स्थान पर पूर्व की सद्भावना श्रीर भाईचारा कायम करने की एकमान्न श्राशा है, जिससे सुदूर भविष्य में 'मानवमात्र की पार्लमेंट श्रौर विश्वसव' का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

थ्ययं निज परो वेत्ति गणना त्रघुचेषसां। उदार चरितानाः तु वसुधेव कुदुःवकस् ॥

### विधान परिपद

किन परिस्थितियों में अंतरिम सरकार पहले लोग के प्रतिनिधियों के बिना और फिर उन्हें समिनिलत फरके स्थापित हुई—इसका सिंग विवरण 'अपसहार' में दिया गया है। बाद में हुई कुछ घटनाओं के कारण कुछ पुनरावृत्ति आवश्यक हो गयी है। लीग के सिम्मिलत होने के समय विश्वास किया जाता था कि वह मिशन की दीर्घकालीन योजना से भी सहमत है और विधान-परिषद् में बिना हिचक के सिम्मिलत हो जायगी। ऐसा अतरिम सरकार में सिम्मिलित होने की मूल शर्तों के कारण गहीं, बिरिक लीग की तरफ से लाई वेवल हारा दिये गये आश्वासन के कारण सममा जाता था। परन्तु अतरिम सरकार में सिम्मिलित होने के कुछ ही समय बाद लीग के नेता ने घोषणा की कि लीग विधान परिषद् में सिम्मिलित नहीं होगी और वह अभी तक पाकिस्तान तथा दो विधान-परिषदों की अपनी मूल मांग पर कायम है।

यही स्थिति थी कि एकाएक विटिश प्रधानमंत्री ने कांग्रेम तथा लीग के दो-प्रतिनिधियों स्या श्रंतरिम मरकार के सिख प्रतिनिधि को विधान परिपद् के सम्बन्ध में बानचीत के लिए लंदन उलाया। कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया यह दुई कि इस निमन्नण को स्वीकार न किया जाय, क्योंकि उसका मत था कि विधान परिषद का सम्बन्ध भारत के लिये विधान-निर्माण करनेसे हैं - इसितिये परिपद सम्बन्धी प्रत्येक बात का फेंमला लदन में न होकर भारत में श्रीर भारतीयों द्वारा होना चाहिये। इसी कारण सारत में मित्र मिशन भेजने के विचार का स्वागन किया गया था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यदि बिटिश मंत्री इस विषय पर फिर कोई बात करना चाहते हैं तो उन्हें भारत श्राजाना चाहिए। परन्तु प्रधानमंत्री श्री पृटली के शाश्वासन देने पर पंडित जवाहरलाल ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया-शायद कुछ अनिच्छापूर्वक श्रीर कदाचित अपने कुछ साधियों की और भी श्रधिक श्रनिच्छापूर्वक। पडित जवाहरलाल नेहरू श्रीर सरदार यलदेवलिह इंग्लैंड में थोड़े ही समय रहे और इस असें में कोई खास बात नहीं हुई। आशा थी कि इस यात्रा का कुछ परियाम न निकलेगा। भारत से घाये मेइसानों से प्रातंग शौर इकट्टी मिलने के उपरान्त विदिश प्रधानमंत्री ने सभी भारतीय महमाना को श्रामित्रत किया शीर उनके मध्य श्रपना ६ दिसम्बर का प्रतिस वक्तर्य पद्वर सुनाया, जिलने भारवीय राजनीति में फट का एक श्रीर बीज बी दिया। इस घोपणा के सम्बन्ध में भारतीय नेताओं से पहले कोई परामर्श नहीं किया गया श्रीर कामेस त्तया तियाँ के प्रतिनिधि तुरन्त यापिस या गये, वयाँकि ६ जिमम्बर को विधान-परिपद का ध्रिधियेशन श्रारम्भ हो रहा था।

सम्राट् की सरकार ने ६ दिसग्यर की एक वराज्य दिया जो इस प्रकार है।---

"पंडित नेहरू श्रोर मरदार यलदेर्वामह कल सबेरे भारत को वापम जा रहे हे, श्रोर समाट् की सरकार ने पंडित नेहरू, श्रो जिन्ना, श्री लियाकत श्रली खाँ श्रीर सरदार बलदेवसिंह के साथ जो बातचीत चलायी थी, वह प्राज मायकाल समाप्त हो गयी।

"विधान परिपर में सब दको का सम्मिलन तथा सहयोग-प्राप्त करना, हम बातचीत का उद्देश्य रहा है। किमी श्रतिम निश्चय पर पहुंचने की धाशा नहीं थी, वर्षोकि श्रतिम निर्ण्य करने से पहको भारतीय प्रतिनिधियों का श्रपने सहयोगियों से परामर्श करना धावस्यक था।

गुर्य किवाई मंत्रि मिशन द्वारा १६ मई को दिये गये वनच्य के १६ वें पैरे की (४) गया (६) उप पाराधों की ज्याख्या के सम्बन्ध में हैं। इन उप धाराखों में भागों (सेवदानों) छी बैंडकों का उठनेख हैं सीर वे इस प्रकार है.—

पैरा १६ (४) "ये संस्थान दर सेपरान में शामिक किये गये प्रान्तों के प्रान्तीय विधान निभिन्नत परना यारम्भ फरेंगे घौर यद भी निरचय करेंगे कि क्या उन प्रान्तों के समृद्ध का भी कोई विधान बनेता और यदि यनेता तो समृद्ध के मर्थान की प्रान्तीय विषय रहेंगे। बाचे दी गई वप धारा ( = ) के चतुमार, प्रान्तों यो समृद्दों में प्रथा होने का खाँधकार होना चाहिन् ।"

पैरा १४ (=) "नयीन पैथानिक न्यवस्था के कार्यान्तित होते ही, विसी भी प्राप्त की, इस समृद्ध से निममें कि यह रणा गया है, बाहर निरुद्ध खाने की स्वांत्रवा प्राप्त होगी। इसका निरुव्य, गर्यान विधान में खनुसार प्रथम धाम निर्यादन हो जाने के बाद, प्रान्त की नधीन स्तव-स्थाविक सभा द्वास निया जायगा।"

मंति मिला का क्रायर यहाँ गत रहा है कि सेक्शनों के नित्रंद, हमाँ विवस में हिमी सस-सीते के समाव में, शेक्शनों के मतिनिधियों के माधारण क्लुमंत्रक मनों के द्वारा हिसे आये । सुरिजम जीग ने इस मत को स्वीकार किया है, किन्तु कांग्रेस ने एक दूसरा मत प्रस्तुत किया है। उसका कहना है कि सारे वक्तव्य को पढ़ने पर वास्तविक धर्थ यह निकजता है कि प्रान्तों की समूह-चंदी और अपने निजी विधान दोनों के बारे में निर्णय करने का श्रीधकार है।

सम्राट् की सरकार ने सलाह ली है श्रीर उससे इस वात की पुष्टि होती है कि १६ मई के वक्त व वही अर्थ है, जिसे मित्र-मिश्रन हमेशा ही श्रपना श्रिमिश्रय बताता रहा है। वक्त व के इस श्रंश को इसी श्रथ के साथ १६ मई की योजना का एक शावश्यक श्रंग सममा जाना चाहिए जिससे कि भारतीय राष्ट्र एक ऐसा विधान तैयार कर सके, जिसे सम्राट्ट की सरकार पार्ल-मेंट में पेश करने में तरपर हो सके।

परन्तु यह भी स्पष्ट है कि १६ मई वाले वक्ष्य की व्याख्या के सम्बन्ध में श्रम्य प्रश्त उठ सकते हैं श्रीर सम्राट् की सरकार श्राशा करती है कि यदि मुश्लिम लीग काँसिल विधान परि-पद् में भाग लेना स्वीकार करें तो कांग्रेस के समान वह भी इस सम्बन्ध में सहमत हो जायगी कि किसी पच-द्वारा न्याख्या का श्रमुरोब किये जाने पर उस प्रश्न को निर्णय के लिये संघ न्यायालय के सुपुदं कर दिया जाय। समाट् की सरकार यह भी श्राशा करती है कि मुश्लिम लीग कोंसिल इस निर्णय को स्वीकार कर लेगी ताकि सघ विधान-परिषद् श्रीर सेन्शनों की कार्य-पद्धति 'मिश्र-मिशन की योजना के श्रमुसार चल सके।

श्रभी जिस प्रश्न के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है उसके विषय में सम्राट् की सरकार फांग्रेस से मिन्न-िमिशन के मच को स्वीकार करने का श्रनुरोध करती है तार्क सुस्लिम-लीग द्वारा श्रपने रुख पर फिर से विचार कर सकने का मार्ग निकल श्राये। यदि मंत्रि-िमशन के शाशय की इस प्रकार पुष्टि होने पर भी इस श्राधारभूत प्रश्न को सब-न्यायालय के सुपुर्द करने की विधान-परिषद् की इच्छा हो तो ऐमा काफी पहले ही होना चाहिये। इस श्रवस्था में यह उचित है कि संघ न्यायालय का निर्णय ज्ञात होने से पूर्व विधान-परिषद् के लेग्शनों की बैठगें को स्थागत रखा जाय।

विधान परिषद की सफलता केवल स्वीकृत कार्य-पद्धि द्वारा ही सम्भव है । यदि कोई विधान किसी ऐसी विधान-परिषद् द्वारा तैयार किया गया हो, जिसमें भारतीय जनता के किसी बड़े भाग का प्रतिविधित्व न हो, तो सम्राट् की सरकार यह कभी हरादा नहीं रखती—श्रौर कांग्रेस भी कह चुकी है कि वह भी ऐसा हरादा नहीं करेगी—कि ऐसे विधान को देश के किसी श्रनिच्छुक भाग पर जबरन लाद दिया जाय।

विटिश मित्रमण्डल के मतानुसार लदन में हुई बातचीत का टहेश्य विधान-परिषद् में सिमिलित होने के लिए विभिन्न दलों का सहयोग प्राप्त करना था। साथ ही वह भी माना गया था कि भारतीय प्रतिनिधि अपने साथियों से सलाह किये बिना किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकते थे। मुख्य किनाई मंत्रि-मिशन के १६ मई के वक्त परेरा १६ (१) और (६) के सम्बन्ध में थी। पहले पेरे का सम्बन्ध समूद बनाने और दूसरे का समूद से प्रान्तों के पृथक् होने से था। वक्त परे का सम्बन्ध समूद बनाने के लिए बहुमण् के सम्बन्ध में मित्र-मिशन का क्या मत या। वक्त परे हस बहुमत को भाग (सेक्शन) का बहुमत कहा गया है। दूसरे शब्दों में वोट प्रान्तों के अलग-श्रलग नहीं होंगे, विकि व्यक्तियों के होंगे। अत्रिमण्डल मिशन ने लदन में प्राप्त कानृनी सल ह-द्वारा अपने मत की पुष्टि भी प्राप्त करली है। फिर वक्त में कहा गया है कि 'वक्त य के इस अश को इसी अर्थ के साथ १६ सई की योजना का एक आवश्यक अग समसा

जाना चाहिए, जिससे भारतीय राष्ट्र एक ऐसा विधान तैयार कर सके, जिसे सम्राह् की सरकार पार्जमेंट में पेश करने में तत्पर हो सके।" इसिजए विधान-परिपद् के सभी दर्जों को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मित्रियरडल ने कांग्रेस से मित्र-मिशन का यह मत स्वीकार करने का अनुरोध किया है, जिससे मुस्लिम लीग प्रपने रुख पर फिर से विचार कर सके। साथ ही मित्रिमण्डल ने यह भी सिफारिश की है कि यदि इस प्राधारभूत तथ्य के सम्बन्ध में संब प्रदालत को निर्णय के जिए कहा जाय तो ऐसा तुरन्त होना चाहिए थ्रोर निर्णय होने तक परिषद् के समूहों की वैठक स्थागत रखी जाय। मित्रमण्डल के वक्तन्य में आगे कहा गया है —

"परनतु यह भी स्पष्ट है कि १६ मई वाले वक्तव्य की व्याख्या के सम्बन्ध में श्रन्य प्रश्न उठ सकते हैं श्रोर सम्राद की सरकार श्राशा करती है कि यदि मुस्लिम लीग कोंसिल विधान परि-पद में भाग लेना स्वीकार करे तो कांग्रेण के समान वह भी इस सम्बन्ध में सहमत ही जायगी कि किमी एक पद्म-द्वारा व्याख्या का श्रनुरोध करने पर उस प्रश्न को निर्णय के लिए सब न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाय।"

वक्तर के श्रतिम पैरा में यह धमकी दी गथी है कि "यदि कोई विधान किसी ऐसी विधान-परिषद्-द्वारा तैयार किया गया हो, जिसमें भारतीय जनता के किसी वड़े साग का प्रतिनिधित्व न हो, तो सम्राद्द की सरकार यह हरादा कभी नहीं करती—श्रीर कांग्रेस भी कह चुकी है कि पह भी ऐसा हरादा नहीं करेगी —िक ऐसे दिधान को देश के किसी श्रिनिच्छक भाग पर जनरन जाद दिया जाय।"

वब्क्तय की मुख्य वातें निम्न हैं.-

- (१) परिषद् के सागों (सेन्द्रानों) में व्यक्तियों के श्रवाग-श्रवण वीट विये जायें, जिससे समूद्दी करण श्रनिवार्य हो जायगा श्रोर जिसके परिणामस्वरूप वक्तव्य के १४ (१) पैरा में कहा यह मत व्यर्थ हो जायगा कि प्रान्त समूद्द बनाने के विषय में स्वतंत्र रहेगे । इस तरह जो वाल ऐविह्नक थी, उसे श्रनिवार्य कर दिया गया श्रीर इसी तरह प्रान्तों-द्वारा श्रपना विश्वान बनाने का श्रिकार भी, जो प्रान्तीय स्वशायन की पहली श्रावश्यकता है, छीन विषया गया।
- (२) इस न्याल्या को इग्लैंड के कानूनी पडितों का समर्थन प्राप्त है। इस उक्ति से बोट प्रदान करने के विषय में सब-श्रदालत के निर्णय का पहले ही श्रानुमान कर किया गया है श्रीर उसे प्रमावित करने की चेष्टा की गयी है। इस प्रकार निर्णय कराने की उपयोगिता नष्ट हो गयी है।
- (३) मित्रमण्डल ने मत प्रकट किया है कि श्रन्य किसी विवादास्पद विषय को कोई भी पत्त निर्णय के लिए संघ-प्रदालत के सुपूर्व कर सकता है, किन्तु प्रस्तुत प्रश्न-यानी समूदीकरण का प्रश्न तिर्फ विधान-परिषद् की इच्छा से ही संघ श्रदालत के सुपुर्व किया जा सकता है।
- (४) मित्रिमण्डल ने कहा है उसकी न्याख्या सभी पर्ची-द्वारा मान्य होनी चाहिए, जिसवे सम्राट् की सरकार नये विधान को पार्लमेंट में द्वपस्थित कर सके।
- (१) मित्रमण्डल ने श्रातिम पेरे में एक पत्त को उत्ते जित किया है कि यदि परिपद् में जनता के एक वर्ग को प्रतिनिधित्व न प्राप्त हो तो उसे नये विधान को स्वीकार न करना चाहिए। इससे हम वस्तुत जार्ड जिनिलिथगो द्वारा म श्रागस्त १६४० को दिये वस्त की स्थिति में पहुँच जाते हैं, जिसे १४ श्रागस्त, १६४० को श्री एमरी ने पार्लमेंट में दोहराया था कि १० करोड़ सुसद्ममानों पर कोई विधान जबर्दस्ती नहीं जादा जायगा श्रीर हससे १४ मार्च, १६४६ को श्री

एटजी का वह वचन भंग होजाता है, जिसमें कहा गया था कि किसी श्रव्यसख्यक जाति को संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति नहीं रोकने दिया जायगा।

जिस समय जन्दन से कांग्रेस व सिखों के प्रतिनिधि जोटे थे उसी समय विटिश मन्त्रिमण्डल का वक्त य प्रकाशित हो गया था। लेकिन कांग्रेस को इस सम्बन्ध में निश्चय करने में
कुछ स्मय लग गया। परन्तु मन्त्रिमण्डल ने कांग्रेस से वक्त को स्त्रीकार करने का अनुराध
अचित परिस्थिति में नहीं किया। यदि दो दल किसी विषय में कोई सममौता करते हैं भौर इस
सममौते का मसिवदा तैयार किया जाता है तो एक दल द्वारा उस सममौते की शर्त में परिवर्तन
करना भौर फिर दूसरे दल से उसे स्वीकार करने का अनुरोध करना अनुवित ही कहा जायगा।
विटिश सरकार ने वक्त य का मनमाना अर्थ लगाया भौर इस अर्थ को सममौते का आवश्यक
श्रंग बना दिया और फिर कांग्रेस को धमकी दी कि यदि वह इस अर्थ को स्वीकार नहीं करती
तो विटिश सरकार विधान-परिषद्-द्वारा तैयार किया गया विधान पार्लमेण्ट के आगे उपस्थित ही
नहीं करेगी। विटिश सरकार की यह धमकी नियम-विरुद्ध ही नहीं विक्त नैतिक दृष्टि से विश्वास-

ब्रिटिश सन्त्रिमण्डल श्रीर मुस्लिम-लीग ने जो यह प्रतिक्रियापूर्ण चाल चली थी इसमें उनकी मिली-जुली योजना क्या थी ? यह स्पष्ट था कि इस तरह इसमें लीग का ही लाम था। ब्रिटिश मन्त्रिमगडल ने ६ दिसम्बर को एक वक्तस्य निकाला था श्रोर उसे स्वीकार करने का भ्रतरोध भी किया था। समृदों के सम्बन्ध में की गयी व्याख्या को भी स्वीकार करने का श्रतरोध कांग्रेस से किया गया था। यदि कांग्रेस उसे स्वीकार करती है तो वह ख़शी से पाकिस्तान माने लेती है। यदि वह नहीं स्वीकार फरती तो वह उससे जबद्स्ती ले लिया जायगा। यह इस प्रकार होता कि यदि कांग्रेस ज्याख्या नहीं मानती और विधान-निर्माण का कार्य शुरू कर देती तो वह १६ मई के वक्तब्य के श्रवर्गत श्रा जाती है, किन्तु ६ दिसम्बर वाले वक्तब्य के श्रन्तर्गत नहीं। इस ६ दिसम्बर वाले वक्तव्य में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार विधान-परिषद्-द्वारा तैयार किये गये विधान को पार्लमेंट में उपस्थित करने के लिए विवश नहीं होगी। ऐसी श्रवस्था में ब्रिटिश सरकार अपने १६ मई के वक्त व्य में पश्चित्तन करने को तैयार हो जावी और फिर अपने ६ दिसम्बर वान्ने वत्तव्य के अनुसार कार्य करती। इसका क्या परिणाम होता ? हम अनुमान करते हें कि जीग क्या करती ? जीग के सदस्य पहले विधान-परिपद् में सिम्मिजित होते और फिर भागों (सेक्शनों) में वँट जाते। सवाल किया जा सकता है कि ऐसा कैसे होता? १६ मई के वक्तव्य में कहा ् गया था कि विधान-परिषद् की प्रारम्भिक वैठक के वाद प्रान्तीय प्रतिनिधि बीन भागों में बँट आयगे जिसका मनजन यह था कि भागों की बैठक बुजाना विधान परिपद्के श्रध्यत्त का काम नहीं था। जैसा कि सर स्टैफर्ड किप्स ने पार्लमेंट में कहा था, भाग 'बी' घीर 'सी' को इस प्रकार बनाया गया था जिससे उनमें मुसलमानों का बहुमत दोता श्रीर ये सदस्य स्वय भी एकत्र हो कर श्रवनी बैठफें श्चारम्भ कर सकते थे, जिस प्रकार विधान-परिषद ने जीगी सद्ध्यों के विना ही अपनी वैठकें की थीं। भाग 'बी' श्रीर 'सी' श्रपनी कार्यवाही करते श्रीर कामेस द्वारा ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीकार न किये जाने की यात की श्रोर ध्यान श्राकृष्ट करते हुए विटिश मित्रमदत्त से श्रन्रोध करते। यह भी आशा की गयी थी कि नये वक्तव्य के आधार पर 'बी' और 'सी' भागों के लिए दूसरे विधान-परिपद की स्थापना की जाती और इस प्रकार कांग्रेस के विरोध करते रहने पर भी पाकिस्तान की स्थापना हो जाती।

इस तिद्वीय मगई में श्रन्य दो दब चाहे जो करते खेकिन कांग्रेस का कर्तन्य विरुद्ध त्र पष्ट था। सवाब था कि ६ दिसम्बर्वाले वक्तन्य में मगड़ा संघ-श्रदान्नत के सुपुर्द करने का जो सुमाव किया गया था वैसा किया जाय या नहीं ? पहली इच्छा यही होती कि ऐसा न किया जाय। परन्तु कांग्रेस कार्यसमिति ने ऐसा करने का निश्चय किया। लदन के पन्न-प्रतिनिधि सम्मेलन में श्री जिना ने मामला सब श्रदान्नत के सुपुर्द किये जाने की श्रवस्था में उसका निर्णय मानने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वे इसे वक्तन्य का महत्वपूर्ण श्रश सममते थे। फिर भी कार्यसमिति श्रपने निश्चय से हटी नहीं। कहा गया कि विधान-परिषद् के श्रध्यन्न इस सम्बन्ध में पहले एक घोषणा करेंगे, फिर परिषद् एक प्रस्ताव पाम करेगी श्रीर श्रत में परिषद् के श्रध्यन्न संव श्रवात के समन्न एक श्रजी पेश करेंगे। यह निश्चय ही था कि १७ दिसम्बर के दिन लार्ड पैथिक नारेंस ने नार्ड सभा में भाषण करते हुए निम्न शब्द कहे —

''में यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह सवाल ऐसा नहीं है, जो विटिश सरकार की राय में सब-अदालत के समज उपस्थित करने योग्य हो। द दिसम्बर के वक्क में यह स्पष्ट कर दिया गया था और विटिश सरकार जो अर्थ ठीक समभती है वह भी बता दिया गया था। सरकार का मत है कि सभी दलों को यह अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। सरकार सब-अदालत की चर्चा सिर्फ इसीलिए करती है कि विधान-परिषद इस विषय को सब-अदालत के सुपुर्द करना चाहती है। कांग्रेस ने यही मत प्रकट किया था। ऐसा तुरत होना चाहिए। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हैं कि सम्राट् की सरकार १६ मई के वक्त य के सम्बन्ध में अपनी व्याख्या पर कायम है और सब अदालत से अपील करने पर भी उसका इरादा इस अर्थ से हटने का नहीं है। सुक्ते आशा है कि ऐसा सममौता हो जायगा, जिससे दोनों दबों की आशाका मिट सके।"

वार्ड पैविक वारेंस तथा सर स्टैफर्ड किप्स ने सभी सम्बन्धित दलों को यह भी श्रारवासन दिया कि समूह सवटित होने पर किसी घडे प्रान्त-द्वारा छोडे प्रान्त का ऐसा विधान वनाने की कोई सम्भावना नहीं है, जिससे वह समूह से वाद में प्रालग न हो सके। उन्दोंने कहा कि बढ़े प्रान्तों-द्वारा ऐसा करना योजना की मुल व्यवस्था के विरुद्ध होता। श्रव कांग्रेस वही द्विधा में पड़ गयी। विधान-परिपद् के कांग्रेसी दल ने यह मामला कार्य-सिमिति के विचार के जिए छोड़ दिया श्रोर कार्य-सिमिति ने कई दिन श्रीर रात इस समस्या पर सोच विचार करने में बिताये। यदि ६ दिसम्बर का वक्तव्य नहीं माना जाता तो समूहों के जिए पृथक् विधान परिपद् वन जाती श्रीर श्रासाम व सीमापान्त के उस परिषद् में सामितित होने या न होने का भी कोई --प्रभाव न पड़ता। इस तरह लोग का मनचीता ही होता। यदि ६ दिसम्यर का वक्तव्य अस्वीकार किया जाता या उसकी उपेचा की जाती तो बिटेन से कूटनी तिक सम्बन्ध भग होने के समान ही यह बात होती श्रीर तब भारत-मंत्री वाइसराय से कहते :- "लार्ड महोदय, यह तो सगड़ा करने के बरावर है। काम्रेस विरोध फरने से दरती नहीं, किन्तु, प्रत्येक वस्तु का समय श्रीर परिरिथति होती है श्रीर भारत के स्वाधीनता-श्रान्दोक्षन श्रीर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य शत्रुता होने के लिए भी समय श्रीर परिस्थिति होनी ही चाहिए। ६ दिसम्बर के वक्तव्य की स्वीकृति जीग की सबसे भारी निजय होती श्रीर कदाचित ईससे श्री जिन्ना की रियासत मटक जेने की प्रवृत्ति को श्रीर भी श्रीत्साहन मिनता श्रीर सम्भवतया वे समृह 'ब.' श्रीर सी' के निए पृथक् सेनाए श्रीर केन्द्र से उनके बिए सहायता भी मांग वैठते। कार्य-समिति को इस सब पर विचार करना था। इस प्रकार कार्य- सिति के आगे और कोई मार्ग ही नहीं रह गया था। मेरठ में कांग्रेस का

श्राधिवेशन हुए श्रभी एक महीना भी नहीं हुआ था, जिसमें कार्य-समिति तथा सम्राट् की सरकार के मध्य हुई सम्पूर्ण व्यवस्था को कांग्रेम स्वीकार कर जुकी थी, किन्तु श्रव पनेक पेचीदिगियों से भरी नयी परिस्थिति उपस्थित थी। कांग्रेस के पूर्ण श्राधिवेशन में हुए निश्चयों पर केवल श्राखिल सारतीय कांग्रेस कमेटी ही विचार कर सकती थी। श्रवः कार्य-समिति ने यह मामला उसी के सुपूर्व कर दिया। १ जनवरी १६४७ को श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। कार्य समिति ने २२ दिसम्बर, १६४६ को एक विस्तृत वक्तन्य प्रकाशित करके ही सतीप कर लिया। वक्तन्य नीचे दिया जाता है :--

"कार्यसमिति ने बिटिश सरकार के ६ टिसम्बर वाले तथा उसकी तरफ से हाल में पार्लमेंट में दिये गये व कव्या पर विचार किया। गो कि ये वक्तव्य स्वण्टीकरण के विचार से दिये गये हैं, िकन्तु वस्तुत इनके द्वारा उस १६ मई, १६४६ के वक्तव्य में परिवर्तन किया गया है स्रोर नयी वार्ते जोड़ दी गयी हैं, जिस पर विधान-परिषद् की योजना श्राधारित थी।

"१६ मई, १६४६ के वक्तव्य के पैरा १४ में यह आधारभूत सिद्धान्त बताया गया है कि 'विटिश भारत तथा रिायसनों को मिलाकर एक सम (यूनियन) बनाया जायगा' श्रौर समीय विषयों के श्रितिरक्त शेष समी विषय प्रान्तों के श्रधीन रहेगे श्रौर प्रान्त समूह बनाने के लिये स्वतन्न रहेंगे'। इस तरह प्रान्त स्वशासित इक्षाह्यां होती थीं श्रौर सिर्फ कुछ खाम मामलों में ही वे सम के श्रधीन होतीं। पैरा १६ में दूसरी बातों के श्रजावा परिपद के विभिन्न भागों की वैठक करने, समूहों का निर्माण करने या नहीं करने के विपय में निश्चय करने श्रौर प्रान्त जिन समूहों में रखे गये थे उनमें से उनके बाहर निक्तने की पद्धि बतायी गयी थी।

"२४ मई, १६४६ के प्रस्ताव में कार्य-सिमित ने योजना के मूल सिद्धान्ते। तथा प्रस्तावित पद्धित के बीच श्रतर बताया था और कहा था कि प्रस्तावित कार्य पद्धित-द्वारा प्रान्तीय स्वशासन के श्राधारभूत सिद्धान्त पर कुठाराघात होता है। इसिक्षए मंत्रि-मिशन ने २४ मई, १६४६ को एक वक्तन्य प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था कि 'वक्तन्य के पैरा १४ के सम्बन्ध में कांग्रेस ने जो इस श्राशय का प्रस्ताव पास किया है कि प्रान्तों को जिस समूह में रखा गया है उसमें रहने या न रहने के सम्बन्ध में वे स्वतन्त हैं—यह मित्रिमिशन के हरादे के विरूद है। प्रान्तों के समूहीकरण के कारण स्पष्ट हैं श्रीर यह योजना का श्रावश्यक श्रा है। इसमें सिर्फ विभिन्न दलों के मध्य समसीते द्वारा ही परिवर्तन हो सकता है, परन्तु सवाल सिर्फ पद्धि का ही नहीं था, वरन् वह प्रान्तीय स्वायत्ता श्रासन का था—यह कि कियी प्रान्त या उसके किसी हिस्से को उस को इच्छा के विरुद्ध किसी समूह में शामिल किया जा सकता है या नहीं।

"कांग्रेस ने स्पण्टीकरण क्यि। कि उसे प्रान्तों के भागों (सेक्सनों) में जाने पर श्रापित नहीं है, बिक उसकी श्रापित श्रनिवार्य समृदीकरण श्रीर एक सिक्तराजी प्रान्त-द्वारा दूसरे प्रान्त का विधान उसकी मर्जी के विरुद्ध तैयार करने पर है। वह शिक्तशाजी प्रान्त मताधिकार, निर्वाचन चेत्र तथा धारासभाशों के सम्बन्ध-में ऐसे नियम बता सकता है, जिससे दूसरे प्रान्त द्वारा वाद में समूह से श्रजग होने की ज्यवस्था ही ज्यर्थ हो जाय। यह भी कहा गया था कि मित्र-मिशन का यह हरादा कभी नहीं हो संकता था, क्योंकि ऐसा उनकी योजना के मृज श्राधार के ही विरुद्ध होता।

"विधान-निर्माण की समस्या के प्रति काग्रेम का दिष्टकोण यही रहा है कि किसी प्रान्त या देश के माग के विरुद्ध द्वाव न डाला जाय और स्वाधीन-भारत का विधान सभी दर्जी और मान्तों की रजासंदी से तैयार किया जाय।

"लाई वेचल ने अपने १४ जून, १०४६ के पत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद को जिखा था—'मंत्रि-मिश्रन श्रोर मैं—दोनों ही आपकी समूहीकरण-सम्बन्धी आपित्तयों से परिचित हैं। परन्तु में वहना चाहता हूं कि १६ मई के नक्षत्य के श्रनुसार समूहीकरण श्रनिवार्य नहीं है। इस्के श्रनुसार भागों में मिलकर चैठने वाले सम्बन्धित प्रान्तीय प्रतिनिधियों के निर्णय पर समूहीवरण का प्रश्न छोड़ दिया गया है। व्यवस्था वेचल यही की गयी है कि कित्तपय प्रान्तों के प्रतिनिधि भागों (सेवशनों) के रूप में चेटेंगे, जिससे वह समूह निर्माण वरने अथवा न करने का परता कर सकें।

"इस तरह जिस विधान पर जोर दिया गया था वह यही था कि समूहीकाण श्रानवार नहीं है श्रीर मार्गो में चैठने के सम्बन्ध में भी एक विशेष कार्य-पद्धति दतायी गयी थी। यह कार्य-पद्धति स्पष्ट नहीं थी श्रीर इसकी ज्याख्या एक से श्राधिक तरीके से की जा सकती थी, श्रीर, चाहे जो हो, कार्य-पद्धति किसी स्वीकृत लिद्धान्त की हत्या नहीं कर सकती थी। हमने कहा था कि वही ज्याख्या ठीक कही जायगी जिससे श्राधारभूत सिद्धान्त की हत्या न होती हो।

"यही नहीं, प्रतावित योजना को श्रमत में ताने में सभी सम्वन्धित द्तों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने सिर्फ भागों में जाने की रजामदी ही प्रकट नहीं कर ही, बिह्क हमने यह सुमाव भी पेश किया कि हम इस प्रश्न को सब-श्रदालत के सुपुर्ट करने के लिए भी तैयार हैं।

"यह सभी जानते हैं कि समहीकरण के प्रस्ताव का प्रभाव आसाम और सीमाप्रान्त पर तथा पंजाब के सिखों पर पहला है। इसके प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में विरोध किया है। २१ मई, १६४६ को लिसे गये पत्र में मास्टर तारासिंह ने सिखों की तरफ से भारत-मत्री से श्रपनी चिन्ता प्रकट की थी और कुछ बांतों का स्पष्टीकरण मांगा था। भारत-मत्री ने इस पत्र का उत्तर १ जून, १६४६ को भेजा था, जिसमें उन्होंने जिखा था - पत्र के श्रंत में श्रापने जो बातें उठायी हैं उन पर मैंने सावधानीपूर्वक विचार कर लिया है। मिशन श्रपने वक्तव्य में श्रीर कुछ जोड़ नहीं सकता श्रीर न इसकी श्रधिक व्याख्या ही कर सकता है।"

"इस स्पष्ट उक्ति के वाद भी विटिश सरकार ने ६ दिसम्बर को एक ऐसा वक्तन्य निकाला, जिसे १६ मई, १६४६ के वक्तन्य की ज्याख्या और श्रतिरिक्त शब्दों का जोएना कहा जा सकता है। ऐसा उन्होंने छ. महीने से भी श्रधिक समय के वाद किया, जिस बीच में मृत वक्तन्य के परिणाम-स्वरूप श्रोर भी कितनी ही बातें हुई।

"इस घरते में निटिश सरकार व उनके शितिविधियों की कांग्रेस की स्थिति का अनेक बार स्पष्टीकरण किया गया और उस स्थिति को जान कर ही निटिश सरकार ने मंत्रि-मिशन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में अगते कदम उठाये। यह स्थिति १६ मई के वक्तव्य के मूच सिद्धान्तों के अनुसार थी, जिसे कांग्रेस ने पूर्ण रूप में स्वीकार वर जिया था।

"इसके पालावा काग्रेस प्रावश्यकता पड़ने पर इस प्रश्न की सघ-प्रदालत के सुपुर्द करने की इच्छा प्रस्ट कर चुकी है, जिसका निर्णय सम्प्रान्धित उलों की म्वीकार कर लेना चाहिए। २ जून १६४६ के दिन श्री जिन्ना को लिसे गये प्रपने पत्र में वाइसराय ने लिखा या कि काग्रेस १६ मई के वक्तव्य को स्वीकार कर चुकी है। २४ मई, १६४६ को मुस्लिम जीग से सहयोग का प्रमुरोध करते हुए वाइसराय ने कहा था कि काग्रेस कियी भी सम्भव विवाद को सब श्रदालत के सुपुर्व करने को तैयार है।

"मुश्लिम जीग ने श्रपना पहला निम्चय बदल कर एक प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमिशन की योजना को नामंजूर कर दिया श्रीर 'प्रस्यच कार्रवाई' करने का निश्चय किया। लीग के प्रतिनिधियों ने योजना के श्राधार यानी श्राखिल भारतीय सब कायम करने की श्रालीचना की है श्रीर वे भारत के विभाजन को पुरानी मांग पर वापस श्रा गये हैं। ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर के वक्तव्य के बाद भी लीग के नेताश्रों ने देश के विभाजन श्रीर दो स्वतंत्र सरकार स्थापित करने की माग पेश की है।

"पिछ्लो नवम्बर के ग्रंत में जब कांग्रेस की बिटिश सरकार की तरफ से ग्रपना प्रतिनिधि लंदन भेजने का निमन्नण मिला तब भी कांग्रेस की रियति का स्पष्टीकरण कर दिया गया था। उस समय बिटिश प्रधानमंत्री का श्राश्वासन मिलने पर ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधि लंदन गया था।

"१६ मई, १६४६ के वक्तन्य की कोई नयी न्यारया श्रथवा उसमें परिवर्तन करने के इस तथा श्रन्य श्राश्वासनों की बावज्द श्रय विदिश सरकार ने एक वक्तन्य निकाला है, जो कई दृष्टियों से उस मूल वक्तन्य से श्रागे चला जाता है, जिसके श्राधार पर श्रयक वातचीत हुई है।

"कार्य समिति की खेद है कि विटिश सरकार ने ऐसा श्राचरण किया है, जो उनके श्रपने श्राप्तासनों के विरुद्ध है श्रीर जिससे भारत की बहुसख्यक जनता के मन में सदेह उत्पन्न हो गया है। इधर कुछ समय से विटिश सरकार तथा उनके भारत-स्थित प्रतिनिधियों का रुख ऐसा रहा है, जिससे देश की परिस्थिति की कठिनाह्या श्रीर पेचीदिगियां वद गयी हैं। विधान-परिपद् के सदस्यों के चुनाव के इतने समय बाद उन्होंने जो हस्तक्षेप किया है इससे भविष्य भें सकट उत्पन्त हो सकता है। इसीजिए कार्य-समिति ने समस्या पर विस्तार से विचार किया है।

"काग्रेस विधान के जिर्चे भारतीय राष्ट्र के सभी भागों के इच्छित सहयोग-द्वारा स्वतंत्र भारत के विधान का निर्माण करना चाहती है। कार्य-सिमिति को खेद है कि जीग के सदस्य विधान-परिषद् के खुले श्रिधिवेशन में सिम्मिजित नहीं हुए हैं। परन्तु सिमिति को हप है कि परिपद् में जनता के श्रन्य सभी हितों तथा वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं श्रीर उसे हुई है कि हन्होंने इस कार्य में उच्च कोटि के सहयोग तथा प्रयत्नशीखता की भावना का परिचय दिया है।

"सिमिति विधान-परिषद् को भारत की जनता की पूर्ण प्रतिनिधि बनाने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखेगी और उसे विश्वास है कि सुसितिम जीग के सदस्य उसे इस विषय में सहयोग प्रदान करेंगे। उस उहें त्रय की पूर्ति के लिए सिमिति ने परिषद् के कांग्रेसी प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण विषयों पर सोच-विचार को अगली बैठक के लिए स्थगित करने की सलाह दी है।

"विटिश सरकार ने अपने ६ दिसम्बर, १६४६ के वक्तन्य में कार्यपद्धति-सम्बन्धी एक सन्देद्दास्पद मद को 'ग्राधारभूत बात' बताया और सुक्तात्र प्रनित्यत किया कि विधान-परिषद् को उसे जलदी ही सब-श्रदालत के सुपुर्ट करना चाहिए। बाद में ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक दूसरे बक्तन्य में कहा गया कि यदि सब श्रदालत का फैसला उसके लगाये श्रर्य के विस्ट गया तो बह उसे स्वीकार न करेगी। मुस्लिम लीग की तरफ से भी कहा गया कि वह सब-श्रदालत का निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है। श्रीर लीग देश के विभाजन की माग दुहराती जा रही है, जो मंत्रि-मिशन योजना के मौलिक रूप से विरुद्ध है।

जबिक कांग्रेस इस प्रश्न के सघ प्रदालत के सुपुर्व करने की सदा से इच्छुक रही है-इस

समय ऐसा करना श्रवांछ्नीय होगा, क्योंकि द्लों में से भी कोई भी ऐसा करने श्रथवा संघ-श्रदालत का फैसला स्वीकार करने को तैयार नहीं है श्रीर द्लों में से एक तो योजना का श्राधार ही मानने से हन्कार कर रहा है। ऐसी हालत में यह प्रश्न सघ-श्रदालत के सुपुर्द करने से कांग्रेस श्रथवा संघ-श्रदालत का मान नहीं वद सकता। बिटिश राजनीतिजों ने श्रपने निरंतर वक्तव्यों से इसकी कोई श्रावरयकता नहीं छोड़ी है।

"कार्य सिमिति का शव भी यही यत है कि भागों (सेन्शनों) में मत लिए जाने के सम्यन्ध में विटिश सरकार ने जो शर्य जगाया है वह शान्तीय स्वशासन के श्रिधकारों के विरुद्ध — उसी शान्तीय स्वशासन के, जो १६ मई के वक्तन्य में भस्तावित योजना का मूल सिद्धानत है। सिमिति कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, जिससे विधान-परिषद् का कार्य सफलतापूर्वक चलने में वाधा पड़ने की सम्भावना हो श्रीर । किसी श्राधारभूत सिद्धान्त की खिल चढ़ाये विना श्रिधक से श्रिषक सहयोग शास करने के लिए वह प्रत्येक उपाय करने को तैयार है।

"देश के सामने उपस्थित समस्याओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए श्रीर होनेवाने निर्फार्यों के जो परिस्माम हो सकते हैं उनका श्रमुमान करते हुए समिति जनवरी में श्रस्तित भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक वैठक दिल्ली में बुला रही है, जिससे उचित निर्देश प्राप्त किया जा सके।

१ जनवरी, १६४७ की, जब शिखल भारतीय मंत्रेस कमेटी की वैठक हुई, परिस्थिति वहुत कुछ यह थी। श्री जिन्ना की श्रथवा मुस्लिम जीग की सफलताश्रोंकी संख्या बढ़ती जा रही थी— इस कारण नहीं कि उन्होंने कोई जोरदार श्रान्दोलन चलाया हो, बल्कि श्रपने नकारात्मक दृष्टिकीण के कारण श्रीर इसलिए कि प्राय प्रत्येक श्रवसर पर उन्हाने निष्क्रिय प्रतिरोध किया। राष्ट्रीय श्रान्दो-जन के मध्य कांग्रेस की जो हानि हुई उससे जीग का लाभ हुश्रा.—

# हानि

१६०४-वंगात का विभाजन १६-१० १६ ०५, स्वदेशी की नयी भावना, स्वराज्य की वि-चारधारा, चायकाट प्यान्दोत्तन, राष्ट्रीय शिचा— कांग्रेस द्वारा कष्ट सहन।

१६१६—युद्ध होमरुत, घान्दोन्नन, श्रीमती वेसेन्ट का नेतृत्व, कांग्रेस द्वारा नोर कप्ट सहन ।

१६२१-नमक सत्याग्रह, ६० वन्दी, सत्या-ग्रह-भ्रान्दोलन, सहस्रों के इस्तीफे, लाठी-चार्ज श्रीर गोली शंड ।

१६४१-'भारत छोड़ी' आन्दोलन (१६४२ से १६४१ तक) श्रसख्य व्यक्ति वदी वनाये गये श्रोर भूमि तथा श्राकाश से गोलिया चलायी गर्यो।

१६४६-घातचीत जारी, मित्रिमिशन-विटिश मित्रिमण्डल का ६ दिसम्बर का वक्तव्य ।

> १६४७—-(क) यदि आप ६ दिसम्बर के वक्तव्य की स्वीकार नहीं करते। (ख) यदि आपस्त्रीकार\_करते है।

9885-

#### लाभ

१६०६—िह्न हाह्नेस श्रामाखां के नेतृत्व में मुसलमानोंका हेयुटेशन लार्ड मिएटो से मिला-मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन का श्रिधकार मिला।

१६१६-मुस्लिम श्रहपसंख्यक शान्तों में मुसलमानों को श्रतिरिक्त गतिनिधित्व।

१६३१-श्रवशिष्ट श्रधिकार प्रान्तों को दिये गये। दूसरी गोलमेज प्रिवद् ।

१६४१-प्रथम शिमला सम्मेलन में हिन्दू-मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की स्वीकृति।

१६४६-२ मई का द्सरा शिमजा सम्मेजन समूही-करण का सिद्धानत

१६४७-(क) दो पृथक् विधान परिपद् (ख) समूहों की पृथक सेनाए

१६४८-सेनार्थो (स) के लिए केन्द्र श्राधिक सद्दायता।

१६४७ का नया साल कांग्रेस भीर देश के लिए महान् घटनाएं लेकर शुरू हुआ। १ जन-वरी को श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का श्रधिवेशन यह विचार करने के लिए हन्ना कि विटिश भंत्रिमगढल का ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीदार किया जाय या नहीं। इस समस्या पर विस्तार से विचार किया जा चुका है। फिर भी नयी हिल्ली के श्रव्लिक भारतीय कांग्रेस कमेटी के श्रविवेशन के बाद वह जिस रप में प्रकट हुआ उसकी चर्चा आवश्यक है । अधिवेशन कस्टीट्यूशन क्जव में हुआ, जो कंस्टीट्यूणन दाउस से सम्वन्धित है, और जिसमें विधान परिषद के अधिकाश सदस्यों के ववार्टर हैं। बहुस के मध्य श्रासाम के मित्रों ने प्रमुख रूप से भाग विया। वे चाहते थे कि कांग्रेस हाई दमांड ने जो यह बचन दिया था कि आसाम को 'सी' समूह में जबरन ढरेला न जायगा. वह पूरा किया जाय । वे एक घटना से परेशान थे। राष्ट्रपति ने २४ मई के एक वक्तन्य में पहले कहा कि कार्य-समिति ने प्रान्तों के सेक्शनों में विभाजित होने की बात रवीकार नहीं की है। फिर उन्हों ने जित्रवर, १६४६ में अतरिम सरकार के छपाध्यत्त की हैसियत से रेडियो पर भाषण करते हुए प्रान्तों के सेवशनों में जाने की बात स्वीकार कर ली। श्रासाम के मित्रों ने कहा कि ऐसा करके वचन भग क्या गया है। उन्हें यह भी रमरण हुना कि श्रंतरिम सरकार के उपाध्यन्न किस प्रकार श्रपनी श्रीर श्रपने साथियों की हच्छा के विरुद्ध हुग्लैंड गये और श्रपने देश की उन्होंने एक ऐसे समिन्ने में पंसा तिया, जिसमें से उन्हें खुद या देश को निक्तना मुश्किन था। इन दोनों ही घटनायों ने श्रासाम के मित्रों की श्रास्था कार्येस हाईकमाइ के श्राम्वासनों में घटा दी। श्रासाम के मित्रों का यह भी विश्वास था कि ६ दिसम्बरवाले वताच्य के श्रतिम पैरे से उनकी रचा नहीं हो सकती, वर्गों कि उसमें मतत्तव मुख्यत सुसलमानों से है शौर यदि कर्पना की किसी उड़ान-द्वारा उसे प्रस्थेक वर्ग घौर परिस्थिति पर कागू किया जा सके तो यह सदिग्ध ही है कि 'सी' माग (सेक्शन) में श्रासासियों की उपस्थिति को कहीं भाग ( सेवशन ) में प्रान्त का प्रतिनिधित्व न मान बिया जाय । वत्तज्य में श्रतिम पैरे के शब्द इस प्रकार थे'--

"यदि कोई विधान किसी ऐसी विधान-परिषद् द्वारा तैयार दिया गया हो, जिसमें भारतीय जनता के दिसी दहे भाग का प्रतिनिधित्व न हो, तो सम्राट् की सरकार यह कभी हरादा नहीं रखती कि ऐसे विधान को देश के किसी श्रानिच्छुक भाग पर जवरन लाद दिया जाय।"

जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह "प्रतिनिधित्व" है। आसाम वाले मित्रों को आश्राह्मा थी कि उनकी उपस्थितिमात्र से प्रतिनिधित्व का मतलाप लगा लिया जायगा और जिन शब्दों की सहायता से आसाम की रचा की आशा की जा रही है उनमे उसकी रचा नहीं होसकेगी, यही उनकी भावना थी।

इसके श्रलावा समस्या ६ दिसम्बरवाले वक्तव्य को स्वीकार करने या न करने की थी। पहले ही बताया जा जुका है कि वक्तव्य में व्यारया ही नहीं है, बल्कि कुछ जोइ भी दिया गया है। १ श्रीर ६ जनवरी की स्थित की समीजा हम करते हैं। यदि वक्तव्य को श्ररवीकार किया जाता है तो मतलब यह हुशा कि काश्रेस १६ मई के वक्तव्य (जैसा उसका श्रथं ६ दिसम्बर वात्ते वक्तव्य में लगाया गया था) से भी सम्बन्ध त्यागती है श्रीर हम प्रकार मुस्लिम लीग को विधान परिपट में समिमलित होने का श्रवसर नहीं दे सकती। सुस्लिम लीग को समृह 'वी' श्रीर 'सी' का विधान तैयार करने श्रीर उनके लिए एक केन्द्र स्थापित करने में कठिनाई होनी श्रीर इसीलिए वह बिटेन से नयी योजना भागती, जो बिटेन असे सहर्ष दे देता। बहाना यह बनाया जाता कि का भ्रेस ने ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीकार नहीं किया श्रीर इसीलिए पहले वाला वक्तव्य श्रीर उसमें

निर्धारित योजना भी रद हुई। इस तरह अमेजों को अपने वचन से मुकरने का अवसर मिल जाता और वे १६ मई के उस वक्तव्य से भी हट जाते, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान व्यावहारिक हल नहीं है और सम्पूर्ण देश में एक केन्द्र रहना आवश्यक है। परन्तु अब वे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के लिए दो केन्द्रों की योजना बनाते और दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों को आगे बदाते, जिनसे वचना आवश्यक था। अस्तु जीग को पाकिस्तान देने का सबसे सुगम तरीका ६ दिसम्बर वाजे वक्तव्य को अस्वीकार कर देना था।

परन्तु यदि वक्तव्य को स्वीकार करना था तब भी उत्तने ही बुरे खतरों से सामना होना था। उस हाजत में श्री जिन्ना की हेकड़ी उठकर आसमान से छू जाती और वे कुछ श्रीर भी शर्तें मजूर करा जेते। इनमें एक शर्व समूह की सेना रखना होती और यदि कोई विदेशी सेना श्राक्रमण करती तो यह उसके साथ मिलकर देश की सेना को पराजित करने की चेष्टा करती। यही नहीं, जिन्ना साहब धारासभा, सेना और नौकरिणों में आधे स्थान-अपने लिए मांगते। ये सूठे आरोप-मात्र नहीं हैं। उन दिनों जैसी हाजत थी उनसे कहा नहीं जा सकता था कि हिन्दुस्तान अत में रूस के हाथ में पहेगा या अरब-सघ की अधीनता में जायगा? इन सभी पिरस्थिस्थियों को महे-नजर रखते हुए श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बहुमत से कार्य-समिति के सुमाव को स्वीकार वर लिया श्रीर यह मामला यहाँ समाप्त होगया।

यहा श्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के प्रसाव (जो नीचे दिया गया है) के पैरा ४ में वर्णित एक विशेष परिस्थिति की श्रोर ध्यान श्राकृष्ट किया जाता है कि "यदि किसी प्रान्त या प्रान्त के माग पर इस प्रकार का द्याव दालने का प्रयस्त किया जाय तो उसे सम्बधित जनता की | इच्छा के श्रनुसार कार्रवाई करने का श्रिषकार है।" यह वाक्य श्रिखल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक तथा श्री जिन्ना के विधान-परिषद् में जाने का निश्चय करने के मध्य की किसी श्रप्रत्याशित स्थिति से सामना करने के सम्बन्ध में है। इस प्रस्ताव-द्वारा सहयोग का जो हाथ बढ़ाया गया है उसे प्रह्म परने को यदि श्री जिन्ना तैयार हुए, तथ तो श्रीसाम को सदेह करने का कोई कारण ही न था। परन्तु यदि श्री जिन्ना तैयार हुए, तथ तो श्रीसाम को यानी दूसरे शब्दों में सौदेवाजी श्रुरू कर दा श्रीर नर्या पेवीदगी उठने की सम्मावना उत्पन्न हुई, तो श्रासाम चौकन्ना होकर निश्चय करेगा कि उसे सग्मिलित होना चाहिए श्रथवा नहीं। श्रस्तु, श्रासाम के सोच-विचार के लिए काफी समय था श्रीर प्रत्येक परिस्थिति श्रीर तत्कालीन श्रावरयकताश्रों का स्वयाब करते हुए ही प्रस्ताव में यह वाक्य जोड़ा गया था श्रीर ऐसी कोई बात नहीं थी कि श्रासाम को ऐसे समूह में सिम्मिलित होने को विवश किया जाय, जिसमें वह न जाना चाहता हो। श्रिखल भारतीय काग्रेस कमेटी श्रासाम का मूल्य चुका कर शान्ति नहीं खरीदना चाहती थी। कमेटी का प्रस्ताव इस प्रकार है,—

"श्रिखित भारतीय कांग्रेस कमेटी विद्युत नवम्बर के मेरठ-श्रिधवेशन से श्रव तक होनेवाली घटनाओं, ब्रिटिश मित्रमण्डत के ६ दिसम्बर के वक्तव्य और कार्यसमिति के २२ दिसम्बर, १६४६ वाले वक्तव्य पर विचार करने के बाद कांग्रेस को निम्म सलाह देती है:--

- (१) श्रिष्ठित भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यसमिति के २२ दिसम्बर, १६४६ के वक्तन्य की पुष्टि करती है और उसमें प्रकट किये विचारों से सहमति प्रकट करती है।
- (२) गोकि कांग्रेस विवादास्पद प्रश्न की न्याख्या का मामला सघ श्रदालत के सुपुद करने के पन्न में हमेशा से रही है, किन्तु बिटिश सरकार की हास की घोषणाओं को महीगलर रखते

हुए श्रव ऐसा करना विजकुल निरुद्देश्य श्रीर श्रवाछनीय हो गया है। यदि सम्यन्धित टल निर्जय को स्वीकार करने को तैयार हों श्रीर यह पाधार मानने को तैयार हों तमी यह मामला सब श्रद्धा-लत के सुपुर्द किया जा सकता है।

- (३) श्रक्षित भारतीय काम्रेस कमेटी का यह हद मत है कि स्वतंत्र भारत के विधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा थोर श्रधिक से श्रधिक विस्तृत मतेरय के श्राधार पर होना चाहिए। हस कार्य में किसी वाहरी शक्ति का हस्तवेष नहीं होना चाहिए, थोर किसी प्रान्त द्वारा दूसरे प्रान्त श्रथमा प्रान्त के भाग पर द्वाच न ढाजना चाहिए। श्रक्तित भारतीय काम्रेम महमूस करती है कि कुछ सूर्यों में जैसे श्रासाम, चलोचिस्ताम, सीमाप्रान्त, श्रीर प्रााय के सिखों के मार्ग में व्रिटिश मिशन के १६ मई, १६४६ वाले वक्त्य से, श्रीर व्यासकर ६ दिसम्बर, १६४६ वाले वक्त्य की व्याप्या द्वारा, कठिनाह्या उपस्थित की गयी हैं। जिन जोगों के साथ यह जवदंग्ती की जा रही है उन पर द्वाच ढाजने में काम्रेस हिस्सा नहीं से सकती। यह एक ऐसा सिद्यान्त ई, जिसे खुद व्रिटिश सरकार ने मजूर किया है।
- (४) म्राप्तिल भारतीय कामेस कमेटी इस बात के लिए टरसुक है कि विधान-परिषद् स्वाधीन भारत के लिए विधान बनाने का कार्य सभी सम्यन्धित दलों की सद्भावना से करे, जिससे ज्याख्या की विभिन्नता से टठनेवाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके, घौर परिषद् सेन्शनों में मज़ुसरण की जानेवाली कार्य-पद्धित के विषय में भी निटिण सरकार की व्याख्या को स्वीकार कर ले। परन्तु यह स्पष्ट समक्ष लेना चाहिए कि इसके कारण किमी मान्त पर अनुचित दवाय न पढ़ना चाहिए और साथ ही पजाय में सिखों के अधिकार भी सुरिचत रहने चाहिएं। यदि दबाव हाला गया तां किसी मान्त या मान्त के भाग को जनता की इच्छा पूरी करने के लिए आवश्यक कार्यवाई करने का अधिकार होगा। भावी कार्यक्रम आगे की घटनाओं पर निर्भर रहेगा और इसी-लिए अखिल भारतीय कामेस कमेटी कार्य समिति को निर्देश करती है कि वह मान्तीय स्वशासन के साधारमूत सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुए आवश्यकता पढ़ने पर सलाह प्रदान करे।

गोकि आशा यह की जाती थी कि मुस्लिम जीग ६ जनवरी की पास किये गये कांग्रेस के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपनी बैंडक कुछ पहले बुलायेगी-किन्तु जीग की बेंडक विधान-परिषद् होने की तारीख के र दिन बाद २६ जनवरी को बुलायी गयी। इससे स्पष्ट था कि जीग का हरादा विधान-परिषद् में सम्मिलित होने का नहीं था।

जनता की त्राशका ठीक निकली। सप्ताह प्रति सप्ताह लेखक सोचता रहा कि कहीं लीग के सम्बन्ध में उसकी त्राशका गलत न हो। परन्तु लीग की बैठक २१ जनवरी को ही हुई और उसने विधान-परिषद् में भाग न लेने का निश्चय किया।

तीग की कार्य-समिति ने श्रस्तित मारतीय कांग्रेस कमेटी के इ जनवरी के प्रस्ताव को बेई-मानी से भरी चाल श्रीर शन्दाउम्बर बताया, जिसका उद्देश्य विटिश सरकार, मुस्तिम लीग श्रीर लोकमत को घोखा देन। श्रा। श्रारोप यह था कि सिद्धांतों तथा कार्य-पद्धति के निषय में जो निश्चय किये गये हैं वे 15 मई, १६४६ के वक्तव्य के चेत्र से परे हैं श्रीर कांग्रेस ने निधान-परिषद् को जैसा रूप दिया है नैसा देने का मंत्रि-मिशन का उद्देश्य कदापि न था। जीग की कार्य-समिति ने सम्राट् की सरकार से यह घोषणा करने को कहा कि मंत्रि-मिशन की योजना श्रसफल हुई है। जीग ने यह भी मत प्रकट किया कि विधान परिषद् के लिए जो चुनाव हुए हैं वे श्रनियमित हैं श्रीर परिषद् में हुई कार्यवाही श्रीर निश्चय भी श्रनियमित ही हैं। लंदन के 'टाइम्प' पत्र ने मुस्बिम लीग की कार्य-समिति के इस निश्चय को मूर्खतापूर्ण बवाया और कहा कि कार्य-समिति इस श्रवसर से लाभ उठाने में श्रसमर्थ प्रमाणित हुई है। पत्र ने कहा कि योजना श्रसफल नहीं हुई, किन्तु लीग ही घाधा उपस्थित करने की चालें चल रही हैं। उसने यह भी कहा कि विधान परिषद् न तो एक दल की प्रतिनिधि है श्रीर न श्रसमें सिर्फ हिन्दू ही हैं। विधान परिषद् में गैर-मुस्लिम श्रहपस्थ्यकों को श्रव्छा प्रतिनिधिस्व मिला हुशा है।

हसमें शक नहीं कि जीग की चालें थका देनेवाली थीं श्रीर उन्हें श्रधिक सहन नहीं किया जा सकता था। श्रंतरिम सरकार में जीग के प्रतिनिधियों की स्थित के विषय में संदेह प्रकट करने में श्रधिक समय वर्षाद नहीं किया गया श्रीर दोनों राजनीतिक दलों श्रीर वाह्सराय, तथा वाहसराय श्रीर विटिंग मंत्रिमयहल के मध्य हुए पत्र-च्यवहार को गुप्त रखा गया। परन्तु पत्र-च्यवहार में क्या होगा, इसका श्रतुमान किया जा सकता। जीग के प्रसाव के तीन सप्ताह बाद ही समाचारपत्रों में खबरें श्राने लगीं कि शायद लार्ड वेवल को वापस बुला लिया जाय श्रीर १८ फरवरी, १६४७ को इस श्राशय का नियमित सवाद भी श्रा गया श्रीर उसके बाद ही श्रिटिश प्रधानमन्त्री का यह वक्तव्य भी मिला कि श्रमेज श्रगते वर्ष (जून १६४८) को मारत छोड़ रहे हैं।

२० फरवरी को हाउस श्राफ कामन्स में बोलते हुए बिटिश प्रधान-मंत्री श्री क्लेमेंट एटली न कहा:—

"बहुत ममय से बिटिश सरकार की नीति रही हैं कि मारत में स्वायत्त शासन की स्थापना कर दी जाय। इसी नीति के श्रमुसार मारतीयों को श्रिषकाधिक दायिख सौंपा जाता रहा है और स्थाज नागरिक शामन तथा सेनाओं की बागड़ोर बहुत हद तक भारतीय श्रसैनिक व सैनिक श्रफ्त सरों के ही हाथ है। वैधानिक चेत्र में भी, १६१६ तथा १६६४ में बिटिश पार्जीमेंट-द्वारा पास किये गये विधानों द्वारा काफी राजनीतिक श्रिषकार भारतीयों को दिये गये। १६४० में सयुक्त सरकार ने इस सिखानत को मान जिया कि स्वाधीन भारत के जिए भारतीय श्रपना विधान श्राप बनायें श्रीर १६४२ के प्रस्ताव में तो उन्होंने युद्ध के पश्चात् इस कार्य के जिये उन्हें एक विधान-परिषद् भी स्थापना करने के जिये श्रामत्रित भी कर दिया।

सम्राट् की सरकार की धारणा है कि यही नीति उचित है। भारत भेजे जानेवाले मिन्न-मिशन ने पिछ्ने वर्ष भारतीय नेताओं से विचार-विनिमय करने में तीन मास से अधिक समय व्यतीत किया जिससे कि भावी विधान की रूपरेखा ग्रापस में तय की जा सके और शक्ति सौंपने का कार्य सुगमता तथा शीव्रतापूर्वक सम्पन्न हो सके। जब मिशन को यह विश्वास हो गया कि उनके पहल किये बिना कोई सममौता हो ही नहीं सकता, तभी उन्होंने अपने प्रस्ताव पेश किये।

ये शस्ताव पिछली मई में जनता के सम्मुख प्रस्तुत किये गये थे। इनके अनुसार यह निश्चय किया गया था कि भारत का भावी विधान वर्णित ढंगों से स्थापित विधान-परिषद्-द्वारा बनाया जाग और इस परिषद् में विटिश भारत व भारतीय रियासतों के सभी वर्गी व समुदायों को प्रति- निधित्व दिया जाय तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि सम्मित्तित हों।

प्रतिनिधि मण्डल के लीट श्राने के बाद से केन्द्र में बहुसंख्यक जातियों के राजनीतिक नेताश्री की एक श्रवकालीन सरकार स्थापित करदी गयी है जिन्हें वर्तमान विधान के श्रन्तर्गत विशास श्रिकार प्राप्ति मारतीय सरकारें ही शासन कर रही हैं।

हैं हि की सरकार के विये यह खेद का विषय है कि श्रभी तक भारतीय द्वों में मतसेद है

जिसके कारण विधान-परिषद् का वह कार्य सुचारु रूप से चलने में बाधाए उपस्थित हो रही हैं जिस के जिये परिषद् की स्थापना हुई थी। इस योजना का सार यह है कि यह परिषद् पूर्णरूप से प्रतिनिधिष्व करनेवाली होनी चाहिये।

सम्राट् की सरकार की यह इच्छा है कि मंत्रि-सिशन की योजना के श्रनुसार, भारत के विभिन्न दलों की स्वीकृति से बनाये गये विधान-द्वारा निश्चित श्रिषकारियों को श्रपना दायित्व सौंप दिया जाय। किन्तु हुर्भाग्यवश ऐसे विधान सथा श्रीषकारियों का श्रीकृत्व इस समय सम्भव नहीं मालूम होता। वर्तमान श्रीनिश्चित स्थिति विपद की श्राशङ्काओं से परे नहीं है श्रीर ऐसी स्थिति श्रीनिश्चित समय तक रहने भी नहीं दी जा सकती । सम्राट् की सरकार स्पष्ट इप से श्रपने इस निश्चय को स्वित कर देना चाहती है कि वह जून १६४८ तक जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में शक्ति सौंप देने के कार्य को सम्पन्न कर देगो।

यह विशास देश, जिसमें श्रव चालीस करोड़ से श्रधिक न्यक्ति रहते हैं, गत एक शतान्दी से ब्रिटिश साम्राज्य के एक श्रंग के रूप में सुरचा तथा शान्ति का जीवन विवाता रहा है । यदि भारत को श्रपने श्राधिक साधनों में उन्नित करनी है तथा भारतीय जनता के रहन-सहन के मान को उच्च बनाना है तो श्राज शान्ति तथा सुरचा का रहना सब से श्रधिक श्रावश्यक है।

सम्राट् की सरकार ऐसी सरकार को श्रपने दायित्व सौंपने को लालायित है जो जनता के सहयोग की दढ़ नींव पर खड़ी होकर भारत में न्याय तथा शान्तिपृश्वं शासन कर सके। इसिवये यह श्रावश्यक है कि सब दल श्रापसी मतभेदों को भुलाकर श्रगले वर्षे श्रानेवाले भारी उत्तर-दायित्व को सँभालने के लिये तैयार हो जायँ।

महीनों के किटन परिश्रम के याद मंत्रि-सिरान विधान-निर्माण की बहुत हद तक स्वीकृत परिपाटी हु द लेने में सफल हुआ था। यह उनके पिछ्ची मई के वक्तन्य में स्पष्ट कर दी गयी थी। सम्राट् की सरकार ने तब यह स्वीकार कर लिया था कि वह पूर्ण शितिनिधित्वप्राप्त विधान परिषद्- हारा हन प्रस्तावों के अनुसार बनाये गये विधान की पालों मेंट में सिफारिश करेगी। किन्तु यि उपरोक्त ७वें पैरे में निश्चित की गयी तिथि तक सब प्रकार से प्रतिनिधित्वपूर्ण परिषद्-हारा ऐसा विधान न बनाया ला सका तो सम्राट् की सरकार को यह विचार करना पहेगा कि ब्रिटिश भारत की किन्द्रीय सरकार का दायित्व पूरे का पूरा, ब्रिटिश भारत की किसी केन्द्रीय सरकार को या विभक्त करके वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को, अथवा किसी ऐसे उग से जो सर्वोचित तथा भारतीयों के ब्रिये सर्विधक कामपूर्ण हो. सौंपा जाय।

यशिष जून १६४ म तक पूर्ण दायित्व सौंपा जाना शायद सम्भव न हो, तब भी उसके जिये आवश्यक तैयारियां तो पहले से ही होनी चाहियें। यह आवश्यक है कि शासन के अधिकारियों की कार्यचमता उतनी ही ऊ ची रखी जाय जितनी श्रय तक रही है तथा भारत की रजा का कार्य सुचारु रूप से हो। किन्तु यह निश्चित्त है कि उथों-उथों दायित्व सौंपने का कार्य आगे बदता जायगा, भारत सरकार के १६३१ के छानूम की शतौं को निभाना अधिकाधिक किटिन होता जायगा। निश्चित समय पर पूर्ण रूप से दायित्व सौंपने का विधान जागू हो जायगा।

जैसा कि मित्र-मिशन द्वारा साफ-साफ विताया गया था, सम्राट् की सरकार श्रपनी सार्व-भौमसत्ता (प्रमुशक्ति) के श्रतगंत भारतीय रियासतों को बिटिश भारत की किसी भी सरकार के सुपुर्द नहीं करना चाहती। श्रतिम रूप से दायित्व सौंपने से पहले सम्राट् की सार्वभौम सत्ता का श्रन्त कर देने की कोई इच्छा नहीं है, किन्तु यह विचार किया जा रहा है कि इस अन्तकिस में स्पक्ति- गत रूप से सम्राट् हर देशी रियासत से पारस्परिक परामर्श-द्वारा श्रपने सम्बन्ध स्थिर करर्जे !

दायित्व तथा तस्यम्बन्धी समझौतों के जिये सम्राट् की सरकार उन दर्जों के प्रतिनिधियों से यातचीत करेगी जिनको वह दायित्व सौंपने का निश्चय करेगी ।

सम्राट् की सरकार को यह विश्वास है कि नई परिस्थितियों में विटिश न्यापारियों तथा श्रीद्योगिकों को श्रपने कार्य के लिये भारत में उचित स्थान प्राप्त होगा। भारत तथा विटेन के न्या-पारिक सम्बन्ध बहुत पुराने तथा मैत्रीपूर्ण रहे हैं श्रीर पारस्परिक लाभ के लिये वे ऐसे ही चलते रहेंगे।

इस वक्तन्य को समाप्त करने से पूर्व सम्राट् की सरकार इस देश के जोगों की श्रोर से भारतीयों के लिये ऐसे समय शुभाकांचांए भेजे विना नहीं रह सकती जबिक वे पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की श्रोर श्रयसर हो रहे हैं। इन द्वीपवासियों की यह कामना रहेगी कि वैधानिक श्रदल-बदल के बावजूद ब्रिटिश तथा भारतीय जनता के सम्पर्क का श्रन्त नहीं होगा श्रोर वे श्रपनी शिक्त-भर भारत की भलाई के लिये प्रयत्नशील रहेंगे।

श्राज की जानेवाली घोपणा को जानने के लिये सभा उद्विग्न होगी। युद्ध के प्रारम्भ से मध्यपूर्व, दिल्लिण-पूर्वी पृशिया तथा भारत में श्रपूर्व कुशलता से उद्य सैन्य पदों का भार सुचार रूप से सँभालने के पश्चात फील्ड-मार्शल माननीय वाहकाउन्ट वेवल को १६४३ में वाहसराय नियुक्त किया गया था। यह स्वीकार किया गया था कि यह नियुक्ति युद्धकाल के लिये होगी। ऐसे कठिन समय में लार्ड वेवल ने इस उद्य पद का कार्य बड़ी लगन तथा निष्ठा से निभाया है। जय भारत नवीन तथा श्रतिम स्थिति को प्राप्त होने जा रहा है यह सोचा गया है कि यह समय इस युद्धकाल की नियुक्ति को समाप्त करने के लिये उपयुक्त है। सम्राट् ने एडमिरल वाहकाउन्ट माउंट-वेटन की नियुक्ति लार्ड वेवल के स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक की है जिनको भारत की भावी समृद्धि तथा सम्पन्नता को दृष्टिकोण में रखते हुए भारत-सरकार का दायिख भारतीय हाथों में सौंपने का भार दिया जायगा। यह परिवर्तन मार्च मास में सम्पन्न होगा। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि सम्राट् ने प्रसन्ततापूर्वक वाहकाउन्ट वेवल को श्रलं की पद्वी देना स्वीकार किया है।"

वक्तन्य सदा की तरह श्रस्पष्ट है, किन्तु वह ऐसा नहीं है कि उसके टो अर्थ लगाये जा सकते हों। इसमें सदेह नहीं है कि वक्तन्य की विभिन्न न्याख्याएं की जा सकती हों, किन्तु वक्तन्य में श्रमेक विकल्प इस तरह रखे गये थे, जिससे जिन न्यक्तियों को सत्ता इस्तातरित की जानेवाली यी वे विकल्पों के श्रमेक श्रथं लगा सकें। कांग्रेस श्राशा कर सकती थी कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक सस्था के रूप में, श्रीर एक ऐसी सस्था के रूप में जिसका श्रह्णसख्यक समुदायों से (जिनमें मुसलामान भी थे) गहरा सम्बन्ध था, उसे विशेष महत्त्व मिलना चाहिए था। उधर लीग 'पूर्ण प्रातिनिधिक' शब्दों के महत्व पर निर्भर थी और उसकी श्राशा थी कि जब तक वह विधान-परिपद् में भाग नहीं बेती तब तक परिषद् को ''पूर्ण प्रातिनिधिक'' नहीं कहा जा सकता और इस तरह लीग के दावे को पूरी तरह माना जायगा।

उधर रियासतों का प्रोध्साहन यह कह कर वहाया गया कि सत्ता श्रांतिम रूप से हस्तातरित करने तक प्रभु शक्ति की प्रणाली का श्रन्त नहीं किया जायगा और दरमियानी काल में रियासतों की शासक शक्ति से नये सम्बन्ध कायम किये जा सकते हैं। यह कहने के श्रलावा कि निटेन भारत छोड़ रहा है, श्रप्रेजों की तरफ से विभिन्न दलों में—यानी काप्रेस, लीग और रियासतों में—-एकता स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। गोकि वत्तन्य के कुछ भाग श्रस्पष्ट थे फिर भी कांग्रेस को यह बुद्धिमत्तापूर्ण श्रीर साहिमक जान पहा । जो भी हो, विधान-परिपट को श्रय श्रिषक तेजी से काम करना चाहिए। सत्ता हस्ता-तरण के लिए श्रावश्यक कार्रवाई तुरन्त श्रारम्भ हो जाना चाहिए, श्रीर यह सब बड़ा ही श्राक्रदंक जान पहा ।

सद से आरचर्यजनक बात वाहसराय की वरखास्तगी थी । जिस तरह यह सवाद पहुले पकट हुआ श्रीर बाद में सम्राट् के रिश्ते के भाई लाई माउंटवेटन की नियुक्ति की बात ज्ञात हुई, उससे प्रकट हो गया कि बार्ड वेवल ने श्रपनी हच्छा से हस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उन्हें श्रपने पद से हटाया गया था। श्री चचिछ ने पार्कीमेंट में जो कट श्रालीचना की उससे यह श्रीर भी स्पष्ट हो गया। लार्ड वेवल को अपनी तरफ से वक्तन्य देने की स्वतंत्रता दे दी गर्या--उससे इस विचार की श्रीर भी पुष्टि हुई। इस तरह सार्ड वेवल श्राये, उन्होंने देखभात की, वे वोले, उन्होंने कार्रवाई की, नुस्देवाज़ी की और अपने कार्य मे अवकाश प्रहण कर लिया। इस तरह वाहमराय श्राये श्रीर गये, किन्तु आरत चट्टान की तरह श्रचल बना रहा । देश में जो तुफान ठठे उनसे वह हिल नहीं उठा । सभ्यताए आई और विल्ला हो गई । उनसे वह अलता बना रहा । शांति के बाद जाति आकर उसमें समा गयी और सस्कृति के बाद सस्कृति तथा धर्म के बाद धर्म उसमें विजीन होगये। इसी तरह भारत अपने सुन्दर तथा धु धने प्रागेतिहासिक अतीत के युगों में अनन्त शांक तथा चिरंतन महत्व की परम्पराश्रों को जन्म देता रहा है और बहुमूर्य वर्णती के रूप में उनकी भेट न्यी पीड़ियों को देता रहा है, जिससे विश्वास और श्राशा से भरे भविष्य का निर्माण किया जा सके--एक ऐसा भविष्य जो वयोवृद्ध और श्रद्धास्पद होगा । इसी तरह उसकी सत्य और श्रद्धिसा की ज्योति का प्रकाश ससार के दूर से-दूर कोने में पहुँच चुका है श्रीर युगों-युगों में यह प्रमाणित होसुका है कि आत्मा पार्थिव वस्तुओं से बड़ा है, सेवा शक्ति से महानू है स्रोर प्रेम घृणा की श्रपेचा कहीं श्रधिक शक्तियान है। इसी तरह विजित, गुलाम श्रीर पद-दिजत भारत ने ससार के राष्ट्रों के मध्य एक सत्तासम्पम्न, स्वतंत्र प्रजातंत्र के रूप में सिर उठाया है । डिसने नयी और पुरानी दुनिया के आगे स्वतंत्रता की ज्योति जन्नायी है, जिसकी किरगों इस दैवी घटना पर-"मनुष्य की पार्कीमेंट श्रीर विश्व के सब" पर केन्द्रित हैं श्रीर इसके लिए भारत की ससार के सब से महानू व्यक्ति से, जो सन्त,दार्शनिक श्रीर राजनीतिज्ञ सभी कुछ है श्रीर जिसने जीवन के सीन्दर्य द्वारा सनुष्य में एकता स्थापित करने का नुस्खा निकाल ितया है, प्रेरणा मिली है।

यदि इतिहास को घटनाओं का एक ऐसा प्रवाह मान जें, जिसमें कि हरेक घटना दूसरी के साथ केवल काल-क्रम से नहीं वरन् मनोवैज्ञानिक रूप से सम्बद्ध है, तो यह भी मानना पढ़ेगा कि ये घटनाएँ एक प्रसग के चारों थोर जमा होती हैं और उनमें से दार्शनिक विचार पैटा होते हैं। एक क्रोम-द्वारा दूसरी क्रोम का फ़तह हो जाना कभी फुटकर घटना नहीं कहला सकती। यह तो विजित जाति के जीवन की पगुता और विजयी या शासक के शासन-मद का अनिवार्य परिणाम है। हर हालत में, उदासीनता और सम्मोद्धन दोनों मिलकर जातीय ब्रावस्य को जन्म देते हैं जिससे उस जातिके सामाजिक और शार्थिक जीवन में अकर्मण्यता तथा अवनति का प्रादुर्माय होता है। शक्तिशाली क्रोमें भी गिरगिट और वगुले की तरह सदा सावधान रहती हैं और मौका पाते ही अपने कमज़ोर शिकार पर तेज़ी से हट पड़ती हैं। हिन्दुस्तान की हासत न्यारी थी।

मनीभावनात्रों में निमग्न, परलोक के चिन्तन में झ्वा हुआ। भारत, श्रपने चारों श्रोर विरोधी शिक्यों के जमाव से वे-ख़बर रहा। परिगाम यह निकला, कि एक-के-बाद दूसरी विदेशी क्रीम ने इस देश को श्रपने चुंगुल में फाँस कर, इसका धन-दौलत लूटा, धर्म श्रष्ट किया, उत्पत्ति तथा समृद्धि के साधनों का शोषण किया, जनता को दुर्बल श्रोर सारी क्रीम को निष्प्राण कर दिया। यूनानी, ईरानी, तुर्क, मुगल, फ्रेंच श्रीर श्रमेज़ विदेशियों के निरन्तर हमलों ने इसे ऐसा कुचल ढाला, कि युरोपियम की गुप्त फूट-नीति श्रपना काम कर गई। वह स्वायत्त शासक बना रहा; लेकिन, ऐसी चालें चलता रहा कि जिन्हें वैधानिक शासन माना जाय। इस प्रकार, असने काइ-काँटों में भी कुछ ऐसा पौदा बो दिया, जिसे श्रमुकूल घरती मिल गई श्रीर वह काफ़ी फल लाया।

इसी पौदे के बदने-फूलने की कथा एहले दो मार्गो में वर्णन की गई है।

केंविनेट-शिष्टमंडल, १६४६ की बसन्त ऋतु में श्राया श्रीर जाते हुए पीछे श्रपने चरण चिह्न छोए गया था। उन्हों के चारों श्रोर घटनाश्रों का सुरमट लग गया। १६ फरदरी १६४७ को लदन में प्रकाशित किये गये ह्वाइट पेपर में विटिश शिष्टमंडल के भारतवर्ष श्राने-जाने का खर्च ३१, २४० पाँड दिखलाया गया था। इसी तरह श्रातिरक्त श्रानुमान में, एक रक्तम ६६, मा पाँड की भी दिखाई गयी जो वाइसराग तथा हिन्दुस्तानी प्रतिनिधयों पर लदन श्राने-जाने पर दिसम्बर, ४६ में खर्च हुई, श्रीर दूसरी ४, मा पाँड की रक्तम, जो पार्लीमेंट के शिष्टम्यण्डल पर हिन्दुस्तान श्राने-जाने पर खर्च की गई। यह खर्च व्यर्थ नहीं हुश्रा, क्योंकि विटिश प्रधान मन्त्री के २० फरवरी १६४७ बाले प्रसिद्ध वक्तव्य ने, जिसके श्रानुसार श्रवेज़ी सम्राट् द्वारा हिन्दुस्तानी संब के हाथों में शामन सत्ता साँपे जाने की श्रान्तिम तिथि जून १६४म से पीछे नहायों जाने की बात थी, इसे सार्थक कर दिया है। इंग्लैंड के कठोर नीतिज्ञों तथा सीधे-सादे हिन्दुस्तानियों की यह श्राशा बलवती थी कि श्री वटलर के शब्दों में, "यह काम इतने सुचार रूप से किया जायगा कि दोनों पर्चों को सम्पूर्ण संतोष प्राप्त होगा।" श्रीर एक शताब्दी पृहले कहे गये सर हैनरी लारेंस के शब्दों में "इम (श्रिशेजों) को ऐसी चाल से चलना चाहिये कि जम, इस सम्पन्य का विन्छेद हो तो खींच।तानी न हो, बिल्क दोनों श्रोर से स्नेह सथा मान बना रहे श्रीर हिन्दुस्तान हंग्लेंड का बन्धु बना रहे।"

समय, कर किसी का इन्तज्ञार करता है। लारेंस की आशा प्री न-हो सकी। हिंदुस्तान में खींचा-तानी क्या, आपस की मार-काट से ख़ून की निदयां वह गई और लूट और आग से वह तवाही हुई कि वयान नहीं किया जा सकता। क्या अप्रेज़ कौम, अपने सीने पर हाथ धरकर ख़ुद को इन सब इक्ज़ामों से वरी कर सकती है ? अरव के खारेंस की कारगुज़ारियाँ, जिसने कि बाद में फ़्ला-इट लेफटिनेंट वनकर गराशतें कराई और फिर अफ़ग़ानिस्तान के किग अमानुख्ला के विरुद्ध कारिनेंट वनकर गराशतें कराई और फिर अफ़ग़ानिस्तान के किग अमानुख्ला के विरुद्ध कारिनेंट वनकर गराशतें कराई और फिर अफ़ग़ानिस्तान के किग अमानुख्ला के विरुद्ध कारि की आग सड़काई, हमारे अपने सीमाप्रात में, जबिक अतिरम सरकार के उप-प्रधान दौरे पर गये थे, पड्यन और बाद में प्रवी तुकिस्तान में, रूसी वोक्शविक शासन के विरुद्ध मुसलमानों को मदकाने के लिए अनवर-वे को उमारने की अधूरी कोशिशों, सब सिद्ध करती है, कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी आदोलन, १६ अगस्त १६४६ के 'ढाइरेक्ट ऐक्शन डे' और बाद की हिंदुस्तान मर की दुर्घटनाओं में, एक ही तार लगा हुआ था। कलकत्ते और नोवाखाली के क़रले-आम, विहार में उसका बदला, पजाब के अगदन, सब-के-सब हिंसा की निर्मम पड़ी बोजनाओं के दुर्परिणाम हैं।

मि॰ जिन्ना का २४ अप्रैल १६४७ का यह ययान, कि उन्हें पूरा भरोमा है कि वाह्सराय आम सुनलमानों और ख़ासलौर पर सुस्लिम लीगियों के साथ न्याय करेंगे, उन्हें शानित और श्रमन कायम रखना चाहिये, लाकि वाहसराय को स्थित भलीमाँति सममने का पूरा पूरा मीका मिले, शब्दों के नीचेवाले श्रमली मतलब का परिचायक है। ५४ अप्रैल को गाधीजी के साथ की उनकी सामी अपील, दर-श्रसल उस भावना से नहीं की गई थी, जिससे कि बादवाली ब्यक्तिगत अपील की गई। हम यहाँ पहलेवाली के शब्द उद्दत करते हैं —

''हमें, सभी हाल में की गई हिंसा और क़ान्न-विरुद्ध हरकतों से बहुत दुःख हुआ है। इससे हमारे हिंदुस्तान के माथे पर कलंक का टीका लग गया है और साथ ही, वेगुनाह निरपगिधयों पर वहत सुभीवत पड़ी है, चाहे हमला किसी ने किया और सहन किसी ने किया हो।" ''राजनीतिक उद्देश्य-पूति के लिये वल-प्रयोग हर हालत में निंदनीय है। हम हिंदुस्तान के सभी सम्प्रदायों से भगवान का हवाला देकर कहते हैं कि वे हिसा-युक्त और शांति भग करनेवाला कोई काम न करें, विरुक्त कामों के लिए वाशी और लेखनी से भी उन्तेजना न-दें।"

मुस्तिम लीग की तरफ से पजाब, सिंध तथा सीमाप्रात में अपना शासन जमाने की चेष्टा— खुल्लम-खुला निर्लेजता मे अपनी ताक़तों को सजाना, मानो युद्ध लेत्र में मौजूद हों, आसाम की सरहद पर तीन और से आक्रमण्-इस सस्था की नई रण-कला के प्रत्यक्ष प्रमाण थे, और हम बात के पिरचायक थे कि पाकिस्तान चलपूर्वक कायम किया जायगा। पजाब में फ़रवरी और मार्च १६४७ के जुल्म ने, गवर्नर को मजबूर कर दिया, और उसने १ मार्च को धारा ६३, गवर्नमेंट आफ़ हिण्डया ऐक्ट के अनुमार घोषणा कर दी। और कोई दूयरा मित्र महत्त न-बनने पर गवर्नर ने पजाब धारासमा को भी स्थागत कर दिया।

सयुक्त मन्त्रिमण्डल का तरकाल बाहर हो जाना, धारा सभा का स्थगित किया जाना तथा १६३४ के विधान की धारा ६३ के अनुसार घोषणा की स्वना, गवर्नर ने एक वक्तव्य में कर दी थी। वाचकगण को यह परिस्थित समक्तने में भ्रासानी होगी यदि मैं इसकी सीधे-सीधे बयान करूँ।

"विधान के श्रनुसार, कोई प्रान्त श्रधिक समय तक एक सरकार के विना नहीं रह सकता। जब एक मन्त्रिमगढ़ वार्यागपत्र दे तो रिवाज है, कि जब तक उसकी जगह जेनेवाड़े तैयार न हो जायँ, उसी को काम चलाते रहना चाहिये। इस मौक्षे पर सयुक्त मन्त्रिमगढ़ व ने बाहर निकल जाने का तय किया है जिसके कारण, उन्होंने जनता के सामने रख दिये हैं। इनके जाने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति होनी ही चाहिए। इसका एकमात्र तरीका यही है कि धारा ६३ के श्रनुसार घोषणा करके सारी ज़िम्मेदारी गवर्नर को सौंप दी जाय।

पजार में अपनी तरह की यह पहली ही घोषणा है, और मुक्ते आशा है कि यह बहुत विनों तक लागू नहीं रहेगी।

जहाँ मेरी यह कोशिश जारी रहेगी कि दूसरा मिन्त्रमगढ़ बनाया जाय, मेरा पहला फ़र्ज़ यह होगा, कि लाहौर तथा अन्य स्थानों में गढ़बड़ बन्द करके शांति स्थापित की जाय। साम्प्रदायिक दगों से किसी का लाभ नहीं होता सिवाय सब पजाबियों की हानि झौर तबाही के।

कुछ दिनों तक, लाहौर में जल्से जुलूसों पर कड़ी पाबन्दियाँ लगानी होंगी। शांति-श्रमन की ख़ातिर इन पावन्दियों का होना श्रस्यावश्यक है। श्रीर मुक्ते मरीसा है, कि सभी सम्प्रदायों के नेता इन पावन्दियों को लागू रखने में श्रिधकारियों को श्रपमा सहयोग देंगे। सीमाप्रान्त के दंगों में जानों का भारी नुक्रसान, हिन्दुश्रों-सिखों का वजात् मुसलमान बनाया जाना, उस समय दिखलाया गया जबिक वाह्सराय श्राने ही पाले थे। श्री मेहरचन्द खमा, मंत्री हन्फार्मेशन ने पत्रकारों की कान्फरेंस में बतलाया, कि दिसम्बर में श्रदें ज तक, प्रात भर के दंगों में ४०० हिन्दू श्रीर सिख मारे गये, १५० घायल हुए श्रीर १६०० घरों तथा ४० हिन्दू या सिख धर्मस्थानों को जलाया गया। ३०० से श्रिधिक को जबरन मुसलमान बनाया गया श्रीर ४० को भगा ले जाया गया।

श्री मेहरचन्द ने श्रीर भी कहा कि उन्हें कोई ऐसी घटना मालूम नहीं, जिसमें कि ह्य लगभग १४ प्रतिशत मुस्लिम-प्रान्त में दंगाइयों ने मुसलमानों को भी मारा हो। श्रलबत्ता, उन्होंने कहा, कि कुछ-एक मुसलमान श्रीर सम्भवत कुछ हिन्दू भी, पुलिस तथा फ्रीज के हाथों मारे गये।

श्रीर सबसे श्राश्चर्यजनक बात यह थी कि हेरा-इस्माइलखाँ की जेल में भी एक क़ैदी की जबरन मुसलमान बनाया गया। हरीपुरा सेयद्रल जेल में भी दंगा हुन्ना, जहाँ जेलखाने के इन्स्पेक्टर-जनरल पर वार किया गया।

श्री मेहरचन्द खसा ने वतकाया कि मुस्किम लीग श्रान्दोलन के दो पहलू हो सकते हैं। दूसरा पहलू तब काम करने लगा, जबकि मुस्किम नेशनल गार्ड्स ने ब्रिहार से लौट कर, फ्रियटयर के मुसकमानों को कुरान के फटे पनने श्रीर इन्सानी खोपिइयाँ दिखला कर, तथा "विद्वार का बदला फ्रियटयर लेगा" श्रीर "खून का बदला खून" के नारे लगा कर मुसलमानों को भडकाया।

श्री खन्ना ने कहा, कि मुस्लिम जीग, प्रस्तुत मंत्रिमङ्क के विरुद्ध है जो कि प्रांत की धावादी के ६५ प्रतिशत जोगों ने कायम कराई है। लेकिन यह आंधर्य की बात है कि केवल हिन्दू-सिखों पर वार किये गये धौर दूसरे सम्प्रदाय को छुश्रा तक नहीं गया।

कल हज़ारों मुश्लिम लीगी, जिनमें श्रिधकांश ने मुश्लिम नेशनल गार्ड की हरी वर्दियाँ पहन रखी थीं श्रीर वल्लमें तथा लाठियाँ उठाये हुए थे, शांत की पहाड़ियों से उतर श्राये थे, श्रीर श्राज वाहसराय के सामने प्रदर्शन करेंगे। काग्रेस के लाल-कुर्ती दल ने भी प्रदर्शन करना चाहा, किन्तु उनके नेता फ्रिय्यर गांधी ख़ान श्रम्दुल ग़फ्फ़ारखाँ ने इसकी इजाज़त नहीं दी, नयोंकि वे नहीं चाहते थे कि मुश्लिम लीगियों श्रीर लाल-कुर्तीवालों में भिड़न्त हो। श्राज शहर पेशावर में लगभग मभी दुकानें बन्द रहीं।

श्राज मचमुच मि० जिन्ना की नेतागिरी की परीचा होगी। उनके श्रनुणयी उनकी सीख पर नहीं चलते। इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि गांधीजी के श्रामरण-वत की धमकी, जवाहरलाल जी का दौरा श्रीर श्री राजेन्द्रबाबू की श्रपील ने मिल कर सारे विहार प्रात की साम्प्रदायिक ज्वाला को एक सप्ताह के भीतर बुक्ता दिया था। इस कामयावी की ग्रशसा मि० चर्चिल चक ने की थी। "देखें, लीग भी ऐसी कामयाब हो सकती है।"

हिन्दुस्तान के लिए, पाकिस्तान कुछ नई चीज़ नहीं थी। १६०६ से शुरू करके, हर वह क़दम जो कि मुस्तिम श्रिधकारों के लिए उठाया गया, उन्हें देश से दूर ही जे गया और इससे एकता की सम्भावना नष्ट हो गई। किन्तु श्रन्तिम क़दम, जिससे कि तक़्ता पलट जाय, विचारा-धीन रहा। हु ल से कहना पड़ता है कि वल का प्रयोग किया गया। दिएली में बड़ी भयान ह ख़बरें गरत लगा रही थीं गौर फ्रिस्टियर तथा पजाब से छुपे-छुपे श्रानेवाली ख़बरें चौंकानेवाली थीं। १६४२ में, जैसे हिन्दुस्तान पर जापानी हमले का श्रातंक छाया था, वैसे ही उत्तर से हर

समय श्राक्षमण् की श्रागका थी।

सीमाप्रांत के जिला हजारा में ही १२८ स्यक्तियों का वध किया गया। एक सिख श्रीरत को सेल में तल कर मारा गया। किन्तु यह तनातनी महारमा गांधी के उस प्रार्थना के वादवाले भाषण से, जो उन्होंने नये वाइसराय से मिलने के बाद ४ मई १६४७ को दिया था, कुछ हद तक कम हो गई। वह सारा भाषण यहाँ उद्धृत करने-योग्य है, क्योंकि उस समय यह शाशा हो रही थी कि यह शायद घाव पर मरहम का काम करेगा।

भगी कालोनी नई दिल्ली में प्रार्थना के चाद बोलते हुए महत्माजी ने कहा कि वाह्मराय ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वे हिन्दुस्तान में हमिलए श्राये हैं कि शान्तिपूर्वक सब शासन हिन्दुस्तानियों के हाथों में सौप दें। गाधीजी ने श्रीर भी कहा, कि उनकी यह दिली खाहिश है, कि हिन्दुस्तान एक रहे श्रीर सब लोग, चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों,पेमपूर्वक मिलकर इकट्टे रहें। यदि, वाहसराय की कोशिशों के घावजूद, इस बीच मगदे बंद न हुए तो वे फ्रौजी ताक़त का प्रयोग करने में भी नहीं चूकेंगे।

गांधीजी के प्रार्थना-भाषण का श्रधिकृत रूप यह है -

रोज्ञ-मर्रा की तरह, उन्होंने प्रार्थना से पहले पूछा कि सभा में कोई है जिसे आपित हो? एक आवाज़ आई, 'हाँ'। गाधीजी को यह देखकर दु ख हुआ कि हज़ारों नर-नारियों को सम्मिलित प्रार्थना के आनद से वित्त करनेवाला एक स्यक्ति वहाँ मौजूद था।

फिर भी, गाधोजी ने कहा कि एक आदमी की आवाज को दबा देना भी अहिला के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। श्रत उन्होंने उपस्थित नर-नारियों से कहा कि वे सब आँखें बद करके छनके साथ र मिनट तक भूक-प्रार्थना करें। उन्होंने कहा, कि सब को मनमे राम राम का नाम जपना चाहिये जिसके लाखों नाम हैं, जो धनन्त, श्रसीम है श्रीर जिसे हम जान नहीं सकते। उन्हें उस अम में फॅसे नौजवान के ख़िलाफ़ कोई क्रोध न जाना चाहिये, जिसने फिर रविवार को प्रार्थना रुकैवा दी।

वाइसराय की सचाई

गाधीजी ने उपस्थित लोगों को यतकाया कि उन्होंने इतवार को वाइसराय से देव वर्षे तक बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने पत्रों में अनेक अमोरपादक रिपोर्टें छुपने की शिकायत की थी। वाइसराय ने यतकाया कि वे दिन्दुस्तान इसिल्ए आये हैं ताकि शासन सत्ता शांविपूर्वक दिन्दुस्तानियों को सौंप दें। ३० जून तक अग्रेज़ी शासन के निशान तक मिट जायेंगे।

उनकी यह सच्ची इच्छा है कि दिन्दुस्तान में एकता रहे श्रीर सभी लोग चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों, एक-दूसरे के साथ प्रेम-पूर्वक रहें। वाहसराय की इच्छा है कि दिन्दुस्तानी लोग बीती को भूल जायें श्रीर श्रमेंगों की नीयत में विश्वास रखें कि वे, यदि हो सका तो, जाने से पहले, हिन्दू-सुसिलमानों में समसौता करवा देंगे। यदि साम्प्रदायिक दगे चल्लते रहे तो यह इग्लैंड तथा हिन्दुस्तान दोनों के लिए शर्म की बात होगी।

वाहसराय एक प्रसिद्ध नौसैनिक हैं, श्रव उन्हें श्राहिंसा में विश्वास नहीं, फिर भी उन्होंने, उन्हें (गाधीजी को) विश्वास दिलाया है कि वे भगवान् में विश्वास रखते हैं श्रीर हमेशा अपने श्रवरात्मा की श्रावाज़ पर श्रमत करने की कोशिश करते हैं। श्रवः उन्होंने सब से श्राप्रहपूर्वक प्रार्थना की है कि उनकी राह में रोदे न श्रदकाएँ। यदि श्रमेज़ी राजमत्ता छोड़ते-छोड़ते श्रोर उनकी पूरी कोशिश के रहते भी हगे-फ्रसाद न बद हुए, तो उन्हें मजबूरम फ्रीजी ताकृत का प्रयोग करना पढ़ेगा।

गो, देश में शान्ति-श्रमन की ज़िम्मेदारी श्रंतरिम सरकार पर है, फिर भी, जबतक श्रमेज़ सिपाही हिन्दुस्तान में हैं, वे भी, श्रपने को शान्ति-स्थापना के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार समसते हैं।

गांधीजी ने कहा, कि वाइसराय ने बड़ी भद्रता श्रीर सच्चे दिज्ञ से वार्ते की हैं। उनकी यही इच्छा है, कि यदि सब जोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा करके उनको श्रपना सहयोग दें, तो निश्चय उनकी ज़िम्मेदारी का बोम हल्का हो जायगा।

## "परस्पर-दोषारोपण बद करो"

गाधीजी ने श्रपनी कलवाली बातों को दुहराते हुए कहा, कि जबतक वाहसराय पर विश्वासघात का इलज़ाम साथित न होजाय, जनता को उनकी नैकनीयती पर मरोसा करना चाहिये। यदि हिन्दू श्रोर मुसबमान जहते ही रहे तो इसका यह मतजब होगा कि वे श्रंश्रेज़ों को यहाँ से नहीं मेजना चाहते। तिसपर भी, यदि वे पशुश्रों की तरह लड़ते रहे, उन्हें (गाधीजी को) पूरा मरोसा है कि श्रग्रेज़ जून १६४८ तक ज़रूर चले जायँगे। वेहतर होगा यदि परस्पर-दोषारोपण बद किया जाय। ऐसा करते रहने से शान्ति कभी स्थापित नहीं हो सकती।

गांधीज। ने खाने-कपढ़े के श्रभाव का ज़िक किया श्रीर कहा कि हिन्दू-मुसलमान तथा श्रन्य सब जातियों के श्राम लोगों को इनका एक सा कष्ट हो रहा है। यदि ये लोग मैत्रीपूर्ण भाव से रहने लगें तो भूखों को खाना श्रीर नगों को कपड़ा मिलने लगेगा। ऐसा करना सब का फर्ज़ है।

इसके वाद, गांधीजी ने उस दिन मेजर-जनरत शाहनवाज़ की मुलाक्नात का ज़िक्न किया, जिन्होंने वतलाया था कि विदार के एक गाँव के हिन्दुओं ने, जो अब तक रज़ामद नहीं थे, ऐसे मुसलमान शरणार्थियों को जो चाहें, वापस आकर उनके बीच वसने की अनुमति दे दी है। गाँव-वालों ने अपने दायों से रास्ते साफ़ किये हैं ओर टूटे घरों की मरम्मत का ज़िम्मा लिया है। आबिर, जहाँ-जहाँ पागलपन का राज रहा है, मुसीबतज़दा लोग हतना ही तो चाहते हैं कि उन पर ज़ुरम करनेवाले, उन्हें सममें और उनसे प्रेम-भरा सल्क करें। बिहार के हन हिन्दुओं का अमल और अन्य ऐसे काम ही तो इस अधकार में आलोकित स्थान हैं।

यदि शान्ति की श्रपील पर, क्रायदे-श्राज्ञम के हस्तात्तर उनकी नेकनीयती का प्रमाण हैं, तो पनाब तथा सीमापान्त के दगे-फ्रिसाद श्रीर ज़ुल्म रुक्र जायँगे।

पजाब श्रीर सीमात्रान्त में, मार्च श्रमें व १६४७ में दिसा की जो श्राधी उटी श्रीर तीम हुई, उसका उद्देश्य मीजूदा मित्र-मंडवों को, वैध श्रीर क्रान्नी विधि के बजाय बलपूर्वक उखाड़ फंकना था, किन्तु मनसूबे पूरे न हुए। तिस पर भी, लूट-मार, क्रत्बो-लून की वारदावों ने सारे देश की हिला दिया श्रोर श्रत में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने पजाब के दो प्रान्त बनाये जाने का प्रस्ताव पास कर दिया ताकि हिन्दू-बहुसंख्यक विभाग को विरोधियों के श्रन्याय से सुरिष्ठत बनाया जाय। ज्यों ही यह प्रस्ताव मार्च १६४७ के मध्य में पास हुशा कि बगाल में इसकी प्रतिक्रिया प्रस्यच हो गई श्रीर बगाल को बाँट देने की माँग की गई। बगालियों ने यह श्रनुभव किया कि ६३० लाख की श्रावादी में सुसलमानों की कुल मिलाकर ७० लाख की श्रधिक संख्या होने से सारे प्रान्त को मदा के लिए सुस्तिम लीग के श्रधीन नहीं छोड़ा जा सकता। पूर्वी बगाल में सुसलमानों की जन सख्या केवल म.६ प्रतिशत श्रधिक पाई जाती है। इसी के श्राधार पर,सारे प्रान्त के श्राधिक,शासन, न्याय तथा सस्कृति-सम्बन्धी जीवन को, इस शायद श्रचानक या भूल में दिखलाई गई श्रधिकता के रहम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके श्रलावा यह भी जतलाया गया कि ३५००० वर्गमील के रहम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके श्रलावा यह भी जतलाया गया कि ३५००० वर्गमील

के चेत्रफलवाला पिंच्छमी वंगाल, हिन्दुस्तान के श्रम्य ६ प्रान्तों से बड़ा रहेगा। इसकी श्रावादी २५ करोड़ होगी, जिसमें ७ गैर-मुस्लिमों के मुकाबिले में ३ मुसलमान रहेंगे।

कृदरती तौर पर यद्द सवाल उठा, कि पिच्छमी वगाल के हिन्दू, प्रवी वगाल के हिन्दु श्रों की श्रवस्था को, जो कि श्रश्यिक मुस्लिम बहुमत के रहम पर रह जायँगे, किस तरह शानित श्रोर धीरज से सहन करेंगे ? तो इसका उत्तर मिला कि पिच्छमी बंगाल की मुस्लिम श्रव्यसख्या जिस तरह दिन गुज़ारेगी, उसी तरह प्रवी वगाल की हिन्दू श्रव्यसख्या रहेगी। किर यद भी कहा गया कि प्रवी वंगाल को, चावल तथा जूट के सिवा श्रपनी हर श्रावरयकता के लिए पिच्छमी बगाल पर निर्भर रहना होगा। पिच्छमी बगाल, यानी हिन्दू-बहुसंख्या प्रान्त, बगाल-सरकार को भूमि-कर के खप में बड़ी भारी रक्तम देता है, उसमें ग़ैर-मुस्लिम कर देनेवाले २८.१ के श्रनुपात में हैं। सयुक्त बगाल घाटे में रहेगा, यदि व्यवसाय-धन्धे के सभी ज़रिये इकट्टे एक ही के श्रधीन रक्ते गये। फ्रेक्टरी ऐक्ट के श्रनुसार चलनेवाले २६ सूत के कारखानों में से, जिन में ३४२३२ मज़दूर काम करते हैं, प्रवी वगाल में केवल ६ कारखाने रहेंगे। कुल ६७ जूट के कारखाने, २,८१,२२६ मज़दूर साम करते हैं, प्रवी वगाल में केवल ६ कारखाने, ११ चीनी की मिलें, चारों पेपर मिलें, सब १८ केमिकल वक्स, ११ सोप वक्स, सब-के सब पिच्छमी वगाल की मिलकियत हैं। जनरल ह्झीनीयरिंग के १४२ में से केवल ७, श्रीर १४ दियासलाई के कारखानों में से केवल ३, १२ काँच के कारखानों में से केवल २, प्रवी वगाल में चल रहे हैं। इन सभी पर मुस्लिम लीग का अमुख रहेगा, यदि हम बगाल का हिस्सा न बाँट लें।

इस समस्या को भन्नी भाँति सममने के जिए हम १६४१ की जनगणना के श्रनुसार वगान की शाबादी का व्यौरा नीचे प्रकाशित करते हैं.—

बंगाल के जिलों और देशी राज्यों की जनसंख्या (१६४१ की जनगणना के अनुसार)

|                     | चेत्र वर्ग मीलों में | मुस्लिम   | गैर-मुस्लिम       | जोड़'      |
|---------------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|
| बर्वान डिवीजन       | १४,१३४               | १,४२६,४०० | <b>८,८४७,८</b> ६६ | १०,२८७,३६६ |
| वर्वान              | ર, ૭૦૫               | ३३६,६६६   | १,४४४,०६७         | १,८६०,७३२  |
| बीरभूमि             | १,७४३                | २८७,३१०   | ७६१,००७           | १,०४८,३१७  |
| बॉकुरो              | २,६४६                | ४४,४६४    | १,२३४,०७६         | १,२८६,६४०  |
| मिद्नापुर           | ४,२७४                | २४६,४४०   | २,६४४,०५५         | ३,१६०,६४७  |
| हुगली               | १,२०६                | २०७,००७   | १,१७०,६४२         | १,३७७,७२६  |
| हवड़ा               | ४६१                  | २६६,३२४   | १,१६३,६७६         | १,४६०,३०४  |
| प्रेसीडेन्सी डिवीजन | <b>र १६,४०</b> २     | ४,७११,३४४ | ७,१०४,७३३         | १२,८१७,०८७ |
| २४-परगना            | ३,६६६                | १,१४८,१८० | २,३८८,२०६         | ३,४३६,३⊏६  |
| कलकत्ता             | 38                   | ४६७,४३४   | १,६११,३४६         | २,१०५,५६१  |
| नदिया               | २,प्प्पट             | १,०७८,००७ | ६८१,८३६           | १,७४६,८४६  |
| मुर्शिदावाद         | २,०६३                | દરળ,७४७   | ७१२,७५३           | १,६४०,४३०  |
| जसोर                | २,६२४                | १,१००,७१३ | ७२७,४०३           | १,८२८,२१६  |
| खुलना               | ४,८०४                | ६४६,१७२   | ६८४,०४६           | १,६४३,२१५  |

| राजशाही डिवीजन                                         | १६,६४२     | ७,४२८,११७                     | ४ <b>,४</b> १२,३४८        | १२,०४०,४६४  |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| राजशाही                                                | २,४२६      | १,१७३,२८४                     | ३६५,४६४                   | १,४७१,७४०   |
| दीनाजपुर                                               | ३,६५३      | ६६७,२४६                       | ६४६,४५७                   | १,६२६,⊏३३   |
| जलपाईगुडी                                              | ३,०४०      | २४१,४६०                       | ८३८,०४३                   | १,०८६,४१३   |
| दार्जिलिंग                                             | १,१६२      | ६,१२४                         | ३६७,२४४                   | ३७६,३६६     |
| रंगपुर                                                 | ३,६०६      | २,०४४,१८६                     | <del></del> २२,६६१        | २,८७७,८४७   |
| वोगरा                                                  | १,४७४      | १,०७७,६८२                     | १८२,४६१                   | १,२६०,४६३   |
| पबना                                                   | १,८३६      | १,३१३,६६८                     | ३६१,१०४                   | १,७०४,०७२   |
| मालदा                                                  | २,००४      | 483,333                       | <b>४</b> ३२,६७३           | १,२३२,६१८   |
| ढाका डिवीजन                                            | १४,४६५     | ११,६४४,१७२                    | ४,७३६,४४२                 | १६,६⊏३,७१४  |
| ढाका                                                   | २,७३⊏      | २,≒४१,२६१                     | १,३८० ८८२                 | ४,२२२,१४३   |
| मैमनसिंह                                               | ६,१४६      | ४,६६४,४४८                     | १,३४६,२१०                 | ६,०२३,७४८   |
| फरीदपुर                                                | २,5्२१     | १,८७१,३३६                     | १,०१७,४६७                 | २,म्म्म,म०३ |
| वाकरगंज                                                | ३,७५३      | २,४६७,०२७                     | ६८१,६५३                   | ३,४४६,०१०   |
| चुटगॉव डिवीजन                                          | ११,७६५     | ६,३६२,२६१                     | २,०८४,४६६                 | 5,800,580   |
| नोत्र्याखाली                                           | १,६४८      | १,८०३,६३७                     | <b>ં</b> ૪ <b>१</b> ३,૪६४ | २,२१७,४०२   |
| टिपेरा                                                 | २,४३१      | २,६७४ ६०१                     | नन४,२३न                   | ३,⊏६७,१३६   |
| चटगाँव का                                              |            |                               |                           |             |
| पहाड़ी इलाका                                           | ४,००७      | ७,२७०                         | २३६,७⊏३                   | २४७,०४३     |
| चन्द्रनगर (फ्रान्सीसी)                                 | • •        | • •                           | • 1                       | ३८,२८४      |
| देशी राज्य                                             | ४०४,३      | ३७२,११३                       | १,५७२,७१६                 | २,१४४,⊏₹६   |
| कूच विहार                                              | १,३२१      | २४२,६≒४                       | 385,825                   | ६४०,⊏४२     |
| त्रिपुरा                                               | 380,8      | १२३,५७०                       | ३८६,४४०                   | ४१३,०१०     |
| मयूरगंज<br>वगाल (तीन रियासतें<br>तथा फ्रांमीसी चन्द्र- | ४,०३४<br>र | `፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ጜ፞ | ६५४,११५                   | ०७३,०३३     |
| नगर को मिलाकर)                                         | न्द,न्४६   | <b>३</b> ३,३७७,४४७            | २६,१४२,१६१                | ६२,४८६,६३८  |

इन घटनाओं से फिर यह शक होने लगा कि बिटेन ने जो भारत छोड़ जाने की घोषणा की है उसमें सवाई कहाँ तक है। श्रगर वे सच्चे हैं वो फिर इस देश के टुकड़े कर जाने का हरादा क्यों रसते हैं? फिर भी पिछले तीन महीनों में जो परिवर्तन हुए हैं उनसे यही प्रतीत होता है कि श्रमेजों की यह घोषणा सच्ची श्रोर गम्भीर है। श्रीर यही तथ्य, कि हिन्दुस्तान भर के श्रमेजों की गणना की जा रही है ताकि उन्हें चापस भेजने का प्रबन्ध किया जाय, जनता के मन से सदेह दूर करने को काफी है। सिविल, मेडिकल तथा पुलिस विभागों को समेट देने की योजना छो, जो कि हिन्दुस्तान को हाइट हाल से मालूम हुई है, यों ही नहीं उड़ाया जा सकता। इसे चालाकी की चाल नहीं कहा जा सकता। १४०साल में,प्रथम बार हिन्दुस्तानी फीज का बनाया जाना कुछ मज़ाक नहीं है। रियासतों मे, एजएउ-जनरल का श्रोहदा हटाये जाने के साथ साथ पोलिटिकल डिपार्टमेंट का समेटा जाना, श्रीर रेज़ाडेंटों के श्रधिकारों का हास इस्यादि, ऐसे क्रहण्

हैं, जिनसे श्रमंत्री दुकान के उठाए जाने का निश्चय ज़ाहिर होता है। रपये का पिट स्टिबा से बहुत पहले छुटाया जाना चाहिये था, किन्तु यह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिकृत होने से नहीं हो सका था। शिक्ति कमेटी तथा कोल कमेटियों ने चड़ी प्रचल रिपोर्टें पेश की हैं, जिनसे श्रव हिन्दुस्तान को हंग्लैंड का पुछत्वा नहीं बना रहना होगा।

जहाँ एक तरफ आशावादियों ने हिन्दुस्तान छोड़ जाने के बारे में ब्रिटिश सचाई और नेकनीयती की पुष्टि में प्रमाण हकटे किये, वहाँ निराशावादियों ने भी इसके ठीक विरोधी मसाजा जमा करने में कसर नहीं उठा रक्खी। सीमाप्रान्त में दर-पर्दा क्या हो रहा था? भला यह आक्रवाह हतने ज़ोरों से क्यों गरम थी कि नये सीमाप्रान्त के जोग पाकिस्तान चाहते हैं या नहीं, इसका निश्चय करने को, नये चुनाव होंगे? अभी कल की तो वात है, (अप्रैल पिछले साल की) कि हती प्रसग पर चुनाव हुए, जिनमें जनता ने अपना फ्रैसला डाक्टर खान साहब को अधिकार दिजाकर दिया और सिद्ध किया कि वे सयुक्त हिन्दुस्तान के हक्त में हैं। फिर भी, एक निर्णित प्रसंग में, गवनर ने अपनी टाँग फसा कर, ज़बरदस्ती, अनावश्यक तथा अन्यायपूर्ण ढग से जनता पर चुनाव क्यों हुंसा, विशेषकर जब कि डा० खान साहब के मित्रमहल पर, कानून और विधान की दृष्टि से कोई ऐसा आचेप या सन्देह नहीं प्रकट किया गया था कि जिसकी सफ्राई के लिए जमता-द्वारा पुन परीचा की आवश्यकता हो? एक ओर तो गवनर के इस्तीफे की माँग की जा रही थी और दूसरी ओर सयुक्त हिन्दुस्तान की प्रगतिशील शक्तियों तथा विभक्त पाकिस्तान की फोइनेवाली माँगों के वीच रस्साकशी कराने की ज़बरदस्त माँग की जा रही थी।

जब कि परिस्थिति ऐसी थी, तो यह घोपणा की गई कि वाइसराय ने २ मई को, जाई इस्मे के हाथ बिटिश मित्रमहल को अपनी रिपोर्ट मेज दी है। इस प्रकार कैबिनेट-द्वारा हिन्दुस्तान को अधिकार हस्तांतरित करने का ऐजान फिर वही १६ मई को किया गया जैसा कि ठीक एक वर्ष पूर्व किया गया था। किन्तु पार्जीमेंट के अवकाश के कारण, यह महस्वपूर्ण काम २ जून १६४७ तक मुक्तवी किया गया। इस बीच, यह विचार-विभिन्नता थनी रही, कि क्या वाइसराय हिन्दुस्तानी स्वतन्नता के आयोजन को बरायर आगे घदाए जा रहे हैं या चालाकी से ढील कराते जा रहे हैं ?

जब निश्चित तिथि आई तो २ जून को वाइसराय ने थोड़े से नेताओं को दावत दी। जवाइरजाज तथा वज्जमभाई पटेज कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस प्रेसीडेंट का माम ही नहीं या। कुछ दिनों से काँग्रेस के प्रधान को घराय-नाम माना जाने जगा था। वे जवाहरजाज नेहरू और वाइसराय की बातचीत सुपरिचित नहीं थी। २६ नवस्वर, १६४६ को जब प० नेहरू लदन के जिए रवाना हुए तो इनसे इस बारे में राय भी नहीं जी गई। २ जून को जो कान्फरेंस हुई उसमें आमित्रत व्यक्तियों में उनका नाम ही नहीं था। अत इन श्रुटियों की थोर वाइसराय का प्रमान खींचा गया और पूछा गया, कि क्या वे श्रुतरिम मरकार की कान्फरेंस बुवा रहे हैं १ यदि यह बात है तो जिला को क्यों बुजाया गया श्रुयवा यह दो प्रमुख राजनीतिक मस्थाश्रों की कान्फरेंस तो नहीं है। थगर ऐना है तो कुपजानी जी को क्यों नहीं बुजाया गया १ इस श्रापित का श्रमर हुश्रा श्रार प्रधानजी को कान्फरेंस में बिठा दिया गया, मगर साथ ही वज्जन यरावर करने को एक श्रार भी जीगी बुजा जिया गया। इस छोटी-सी घटना ने सिद्ध कर दिया कि वाइमराय कैंमे छुई-मुई यन रहे थे श्रीर वे लीग को ना-छुश न-करने व जिए कितने उत्सुक थे। ३ जून को माउयटवेटन-योजना घोषित हुई श्रीर उसके बाद प० नेहरू, मि० जिला तथा सरदार वलदेवसिह के रेडियो मापण हुए।

## श्राल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की कार्यवाही का उत्तिप्त विवर्ण

३ जून १६४७ के श्रंग्रेज़ी सरकार के वक्तव्य पर विचार करने के लिए, विधान परिषद्, करज़न रोड नई दिस्ली में, पाल इण्डिया कांग्रेस कमेटी का एक विशेष श्रधिवेशन १४-१४ जून १६४० को दिन के २३ वजे हुआ। श्राचार्य कुपलानी सभापति, श्रांर २१८ सदस्य उपस्थित थे।

कांग्रेस के प्रधान प्राचार्य कृपलानी ने, प्रपने प्रारम्भिक भाषण में, प्रात इंडिया कांग्रेस कमेटी की इस बैठक तक के सब हालाव और घटनाओं की प्रातोचना की।

### ३ जून के वक्तव्य सम्बन्धी प्रस्ताव

कांग्रेस कार्यकारिणी-द्वारा सिफ्तारिश किये गये प्रस्ताव का मसविदा श्री गोविंदवहत्तभ पत ने पेश किया श्रीर मौलाना श्रवुलककाम श्राज्ञाद ने उसका श्रवुमोदन किया ।

हस प्रस्ताव पर, प्रधान के पास, 1३ सशोधनों की सूचना पहुची। इनमें से म की उन्होंने प्रस्ताव-विरोधी बतला कर वेक्रायदा ठहराया। शेष संशोधनों को पेश करने की श्राजा दी गई। ३० से श्रिधिक मदस्यों ने प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने की सूचना दी थी। प्रस्ताव पर १४ ता० को रात १ बजे श्रीर १४ ता० को तीसरे पहर २-३० वजे तक बाद-विवाट होता रहा। कांग्रेस-प्रधान की प्रार्थना पर महात्मा गांधी ने भी प्रस्ताव पर श्रपने विचार प्रकट किये।

वहस समाप्त होने पर, प्रस्ताव तथा सशोधनों पर मत लिया गया। सभी सशोधन या तो वापस ले लिये गये या गिर गये। असली प्रस्ताव २६ के विरुद्ध १४६ के बहुमत से पास हुआ। इन्छ सदस्य सदस्य रहे।

श्राच इहिया कांग्रेम कमेटी द्वारा पाम किये प्रस्ताव के शब्द निम्निखिखित हैं :--

श्राल इिया काग्रेस कमेटी ने, जनवरी की पिछ्जी बैठक के बाद की घटनाशों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया है। ख़ासकर, ब्रिटिश सरकार के २० फ़रवरी तथा ३ जून १६४७ के वक्त-यों पर गहरा विचार किया है। इस बीच, कार्यकारिगी द्वारा पास किये गये प्रस्तावों का, यह कमेटी श्रतुमोदन तथा समर्थन करती है।

कमेटी, बिटिश सरकार के इस निश्चय का स्वागत करती है कि श्रागामी श्रगस्त तक, सारे श्रीघकार पूर्णतया हिन्दुस्तानियों को सौंप दिये जायँगे ।

बिटिश कैंबिनेट-मिशन के १६ मई १६४६ के वक्तज्य तथा बाद में ६ दिसम्बर १६४६ की उस पर की गयी ज्याख्याओं को कांग्रेस ने स्वीकार कर जिया है और मिशनकी योजनाके अनुसार विधान परिषद् क़ायम करके, इस पर अमल कर रही है। विधान-परिषद् ६मास से अधिक समय से अपना कामकर रही है। परिषद् ने, अपना ध्येय हिन्दुस्तान के लिए स्वतन्न बोकतन्न राज घोषित किया है। इसके अजावा, प्रत्येक हिन्दुस्तानी के लिए, समान बुनियादी अधिकारों और सुअवसरों के आधार पर, आज़ाद हिन्दुस्तान संघ का विधान बनाने में भी विधान-परिषद् ने काफी उन्नति कर ली है।

१६ मई की योजना को मुस्तिम लींग ने अस्वीकृत किया या श्रीर विधान-सभा में शामिल होने से इन्कार भी। इसको दृष्टि में रखते हुए तथा कांग्रेस की इस नीति के श्रनुसार कि, "यह किसी प्रदेश के लोगों को हिन्दुस्तानी रूघ में शामिल हो जाने पर बाधित नहीं करेगी," श्राल हिरा कांग्रेस कमेटी ने, २ जून की घोषणा में लिखी तजवीज़ों को मजूर कर लिया है,जिस में जनता का मत जानने की विधि भी लिखी है।

कांग्रेस ने स्थिरता से हिन्दुस्तान की एकता का समर्थन किया है। ६० सार

पहले, इसके जन्भदिन से ले कर. कांग्रेस ने एक आज़ाद संयुक्त हिन्दुस्तान का सपना देखा है और इसके हासिल करने के जिए, जिलों नर-नारियों ने कष्ट केले हैं। पिछली दो पीढ़ियों की कुरवानियाँ और कष्ट ही नहीं, वरन् मारत का परम्परागत जम्मा इतिहास इसकी एकता का परिचायक है। समुद्र, पहाड़ ओर अन्य भौगोलिक स्थिति ने ख़ुद आज का हिन्दुस्तान निर्माण किया है। कोई इन्सानी ताक़त इस के आधार को बदल नहीं सकती और न-ही इसके भाग्य के आदे आ सकती है। आर्थिक अवस्थाएं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की बढ़ती हुई मोगों, हिन्दुस्तान की एकता को और भी अधिक ज़ोर से आवश्यक बना रही हैं। इमने हिन्दुस्तान का जो चित्र देखा है वह सदा हमारे हदय और ध्यान में रहेगा। आज इंडिया कांग्रेस कमेटी को प्रा विश्वास है, कि प्रस्तुत लोश टढ़ा हो जाने पर, हिन्दुस्तान की समस्याओं पर समुचित दृष्टिकोणों से विचार किया जायगा और उस वक्त दो राष्ट्रों को धारणा निर्मुल सिद्ध होकर स्थाग दी जायगी।

३ जून,११४० की तजवीज़ों के श्रनुसार सम्भवत हिन्दुस्तान के कुछ भाग इससे श्रवहदा हो जायाँ। बढ़े खेद के साथ, मौजूदा हाजात में श्रांज इहिया कांग्रेस कमेटी इस सम्भावना को मान रही है।

गो आज़ादी निकट है मगर समय भी विकट है। आज़ादी के दीवानों मे, आज के हिन्दुस्तान की परिस्थिति, सतर्क तथा सगठित रहने की माँग कर रही है। आज के सकट-समय में,
जबिक देशद्रोही तथा विच्छेद करनेवाको शिक्तया हिन्दुस्तान और इसकी जनता
के हितों को आहत करने की चेट्टा कर रही हैं, आज इंडिया कामेस कमेटी,
आम जनता और विशेषकर प्रत्येक कांग्रेसी से तक्षाज़ा करती है, कि वह अपने होटे
मोटे सगड़े भूतकर सतर्क और सगठित हो तथा हिन्दुस्तान की आज़ादी को, हर उस व्यक्ति मे को
इसे हानि पहुँचाना चाहता है, अपनी पूरी ताकृत खगाकर सुरचित रखने के खिए तथ्यर हो जाय।

इसके बाद हिन्दुस्तानी रियासती विषयक प्रस्ताव जिसकी सिफारिश कार्यकारिणी ने की थी, श्री पट्टांभि सीतारामच्या द्वारा पेश किया गया श्रीर शकरराव देव ने उसका समर्थन किया।

प्रधान के पास आठ संशोधन प्राप्त हुए थे जिनमें से १ विधि-विरुद्ध घोषित हुआ। शेष सशोधनों पर एक घटे बहस के बाद मत जिए गये। अधिकांश सशोधन वापस जे जिए गये, और जिन पर मत जिया गया वे भी गिर गये। मूज प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। प्रस्ताव के शब्द इस प्रकार हैं --

हिन्दुस्तानी रियासतें

''श्राल इहिया कांग्रेस कमेटी, विधान-परिषद् में बहुत-सी रियासतों के शामिल होने का स्वागत करती है। कमेटी श्राशा करती है कि शेष सभी रियासतों भी, श्राज़ाद हिन्दुस्तान के विधान-निर्माण में, जिसके श्रनुसार रियासती इकाइयाँ सब में सम्मिलित हानेवाली दूसरी इकाइयों की तरह बरावर की भागीदार होंगी, श्रपना-श्रपना सहयोग देंगी।

२. जो वैधानिक तन्दी लियाँ की जा रही हैं उनमें रियासतों की स्थिति, कैंबिनट मिशन के मेमोरेंडम ता॰ १२ मई १६४६ तथा १६ मई, १६४६ के वक्तन्य में निर्धारित कर दी गयी हैं। ३ जून १६४७ के वक्तन्य ने इस स्थिति में कोई तन्दी जी नहीं की। इन दस्तावेज़ों के अनुसार हिन्दुस्तानी सच में चृटिश मारत श्रोर रियासतें दोनों शामिल होंगी। सर्वोपरि सत्ता, अधिकार इस्तावरित होने पर समाप्त हो जायगी, श्रीर यदि कोई रियासत सच में सम्मिन्नित नहीं होती, तो

बह किसी अन्य त्रकार के राजनीतिक नाते से बँध जायगी। मैमोरेंडम में यह भी जिला था, कि हिन्दुस्तानी रियासतों ने अपने-अपने तथा सब के हितों के ख़ातिर, बिटिश सरकार को स्चित कर विवा है कि वे विधान-निर्माण में भाग लेंगी और उसके यन जाने पर इसमें अपना-अपना स्थान भी अप करेंगी। यह आशा भी प्रकट की गयी थी कि अनेक ऐसी रियासतों को, जिन्होंने अभीतक ऐसा नहीं किया, अपने यहाँ की प्रजाओं के साथ मज़दीकी तथा स्थिर सम्बन्ध क़ायम रखने के जिए और प्रजा की राय जानने के जिए प्रतिनिध संस्थाएँ स्थापित करनी चाहियें। यह भी सुमाया गया था, कि हिन्दुस्तानी सरकार और रियासतों के बीच, साभ मामलों सम्बन्धी जो प्रबन्ध है, नये सममीते हो जाने तक वही बदस्त्र चालू रहे।

- ३. जहाँ, श्राल इंडिया काग्रेस कमेटी, केबीनेट मिशन के मेमीरेंडम के बाद, कुछेक रियासतों में प्रतिनिधि संस्था स्थापना में की गयी थोड़ी-सी उन्नित की सराहना करती है, वहाँ कमेटी को यह खेद भी है कि यह उन्नित बड़ी सामान्य और सीमित हुई है। श्रीकार इस्तांवरित होने पर, श्रागामी दो मास में जो श्राधारभूत परिवर्तन होनेवाले हैं, उनको हिन्ट में रखते हुए यह श्रीनवार्य है कि रियासतों में भी जिम्मेदार सरकारों की स्थापना द्रुतगित से हो। श्राल इंडिया कामेस कमेटी को भरोसा है, कि हिन्दुस्तान में वेग से होती हुई तब्दी खियों के महे-नज़र, रियासतों में भी उन्नित की जायगी श्रीर के उनकी प्रजाशों में सतीप तथा श्रास्मविश्वास उत्पन्न किया जायगा।
- ४. श्रंप्रेजी सरकार द्वारा सर्वोपरिसत्ता के सिद्धान्तों के धर्य श्रौर स्पष्टीकरण से कमेटी सहमत नहीं है, किन्तु यदि वही स्वीकार कर विया जाय, तो भी, सत्ता समाप्ति के जो परिणाम निक्कों ने सीमित रहेंगे। सर्वोपरि-सत्ता का श्रंत, स्यासतों श्रौर भारत-सरकार के वीच प्रस्तुत ज़िम्मेदारियों, सुविधाश्रों श्रौर श्रधिकारों पर उत्तटा श्रसर नहीं डाल सकेगा। श्रापस में बैठकर, दोनों पत्तांवाले इन ज़िम्मेदारियों श्रौर श्रधिकारों पर विचार विनिमय कर लेंगे श्रौर तब्दी लियों के श्रनुसार श्रपने सम्बन्ध क्रायम करेंगे। सर्वोपरि-सत्ता का श्रत, रियासतों श्रौर भारत-सरकार के नाते को धराशाई नहीं कर देगा। इस श्रंत से रियासतें श्राजाद नहीं यन जायँगी।
- ं ४. १२ मई ४६ के मेमोरेंडम तथा १६ मई ४६ के वस्तव्य के श्रभिप्राय तथा ससार भर में जनता के स्वीकृत श्रिषकारों के श्रनुसार, यह स्पष्ट है, कि रियासती प्रजाश्रों की, उनके ने सम्बन्ध में किये जानेवाले फ्रैसिलों में पूरा पूरा दख़ल होना चाहिये। सत्ता, सभी मानते हैं, कि जनता में रहती है श्रीर यदि, सवींपिर सत्ता का श्रत होता है, तो रियासतों श्रीर बृटिश सम्राट के सम्बन्ध पर कोई बुरा श्रसर नहीं पड़ सकता।
- ६ सर्वोपिर सत्ता के श्रधीन, जो प्रबन्ध चला ह्या रहा था, वह समस्त हिन्हुरतान की शानित का ज़ामिन था। इस शानित की छातिर रियासती श्रधिकारियों के श्रधिकारों को सीमित करके उन्हें रचा भी प्रदान की गयी थी। हिन्दुस्तान के श्रमन-शान्ति की समस्या श्राज भी उत्तनी ही गम्भीर है जितनी कि पहले थी और रियासतों के भविष्य-निर्णय में इसको मज़र श्रम्दाज नहीं किया जा सकता।
- ७. आज इंडिया कांग्रेस कमेटी, हिन्दुस्तान की किसी रियासत के स्वतंत्र हो जाने का हक सस्बीम नहीं करती, निससे कि वह शेष भारत से श्रज्जग यजग रह सके। इसका मतज्जन हिन्दुस्तानी इतिहास की गति तथा श्राज के हिन्दुस्तानियों की वास्तविक स्थिति से इन्कार करना होगा।

म. श्रात हंदिया कांग्रेस कमेटी को भरोसा है कि राजा लोग, श्रान की स्थिति को भर्ती भर्ती समित को समित समित के हिवार्य, श्रपनी प्रजाशों के हमराह प्रजा तित्र की हकाह्यों वनकर हिन्दुस्तानी सन में सम्मिलत होंगे।

इसके वाद कांग्रेस के प्रधानने श्रपना भाषण दिया। नीचे हम उनके भाषण के श्रन्तिम भाग है के शब्द देते हैं: —

"जब में इस संस्था का प्रधान बना था तो गांधीजी ने अपने एक प्रार्थना-माप्या में कहा था कि मुक्ते न केवल काँटों का ताज सिर पर धारण करना होगा बिहक काँटों की सेज पर मी लेटना पहेगा। में ने जब यह अनुमव नहीं किया था कि सचमुच वही होगा। १६ अक्टूबर को मेरे प्रधान खुने जाने की घोपणा हुई धौर १७ ता० को मुक्ते विमान द्वारा नोश्राखली जाना पड़ा। उसके बाद मुक्ते विहार जाना पड़ा और अभी-श्रभी पंजाब भी गया था। दोनों सम्प्रदाय वाले बर्ं वदा कर हिसा और मारकाट कर रहे हैं और हाल की मिइन्त में जिस प्रकार की संगदिली और ज़ुदम की घारवातें हुई है उनकी मिसाल पहले कहीं नहीं मिलती। मैंने एक कुवाँ देखा है जिसमें १०७ स्त्री-वच्चों ने श्रपनी श्रावरू बचाने के लिए छुलांगें लगाकर जानें दे हीं। एक दूसरी जगह, एक धर्मस्थान में पुरुषों ने ४० स्त्रियों का इसी कारणवश अपने हाथों वध कर ढाला। मैं ने एक घर में हिड्डियों के ढेर देखे हैं, जिसमें ३०७ व्यक्तियों—श्रधिकाश स्त्री वच्चों को -श्राक्रमणकारियों ने बंद करके ज़िन्दा जला डाला था।

इन भयानक दश्यों को देखकर इस समस्या के विषय में मेरे विचारों पर बहुत प्रभाव पहा है। कुछ सदस्यों ने हमपर हल्ज़ाम जगाया है कि हमने मयभीत होकर यह निश्चय किया है। में इस शारोप के तथ्य को क़बूज करता हूँ मगर उस मतजब में नहीं जिसके अधीन कि यह आरोप किया गया है। जानों की चित, या विधवाओं के विकाप या श्रनाथों के क़न्दन या अनेक वरों के जजाये जाने का भय नहीं है, बिक भय इस बात का है कि यदि हम इस प्रकार एक दूतरे से बद्धा लेने के जिए बार करते रहे तो अन्त में हम नर-भन्नी राचस या अससे भी ज्यादा पितत हो जायँगे। जो नया दगा होता है उसमें वही पहले वाले की तरह निर्द्यता और पश्चा के कुकर्म नज़र शाते हैं। इस प्रकार हम एक दूसरे को पतित करते जा रहे हैं श्रीर सब धर्म की दुर्दाई देकर, धर्म के नाम पर! में हिन्दू हूँ और मुक्त हिन्दु होने का गर्व है। इसजिए हिन्दू अमें मेरे नज़दीक, सिहिण्युता, सत्य और शिईसा का परिचायक है या उसे कह बीजियेगा वीरता-एखें श्राईसा। यदि हिन्दू धर्म इन उच्च उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता और इन्साम से नर वध और मर-भचीपन के नीच कुकर्म करवाता है तो मुक्त ऐसे धर्म के जिए शर्म से सर मुका बेना पढ़ेगा। कीर इन दिनों, में आपसे निवेदन करूंगा, कि मैंने श्रपने हिन्दुस्तानी होने पर अनेक वार शर्म महसुस की है।

में पिछले ३० साल से गांधी जी की संगति में रहा हूँ। मैं चम्पारन में उनके साथ ही जिया था। उनके प्रति मेरी वक्षादारी धौर श्रद्धा कभी डाँवाँडोल नहीं हुई। यह निजी नहीं बरन राजनीतिक वक्षादारी है। जब-जब उनसे मेरा मतमेद भी हुआ तो मेरी विशाब तर्कसंगत युक्तियों में उनका राजनीतिक सहज ज्ञान मुक्ते यधिक ठीक प्रतीत हुआ। श्राज भी, मैं समकता हैं कि गांधीजी श्रपनी श्रेष्ठतम निर्मीकता के साथ ठीक है और मेरा मत दोपयुक्त है। तो किर मैं उनके साथ क्यो नहीं हूं ? इसका कारण यह है, कि मैं अनुभव करता हूं, कि गांधीजी ने अभी तक हस समस्या का ऐसा हज नहीं निकाला कि जिसका प्रयोग-जनसाभारण पर किया आ कि।

जब उन्होंने हमें श्रहिंसापूर्ण श्रमहयोग सिखन्नाया था तो हमें एक निश्चित तरीक़ा समक्ताया था जिसपर हम मशीन की तरह श्रमज करते रहे। श्राज तो वे ख़ुद श्रंधेरे में टटोज रहे हैं। वे नीश्राखनी गये थे तो परिस्थिति सुधर गई थी। श्रव वे विहार गये हैं। वहाँ भी शान्ति हो रही है। किन्तु इसमें पंजाब की भडकती श्राग को नहीं बुक्तती। वे कहते हैं कि बिहार में वे समस्त भारत के जिए हिन्दू-सुस्तिम एकता की समस्या का हल निकाल रहे हैं। होगा। किन्तु हमें तो नज़र नहीं श्रा रहा कि यह हो रहा है। श्रहिंसापूर्ण श्रमहथीग की तरह, कोई निश्चित प्य महीं कि जिसपर चलकर हम श्रपनी मं ज़िल पर पहुंब जायँ।

्र चौर फिर, बदकिस्मती से, गाधीजी आज भी नीतियाँ बना सकते हैं, किन्तु इनपर आचरण आखिर दूसरों द्वारा ही होगा, और यह दूसरे, अभी उनके विचारों से सहमत नहीं हो पाये।

हन्हीं हृदय-विदारक हालात में, मैंने हिन्दुस्तान का विभाजन स्वीकार कर लिया है। श्राप जानते होंगे कि मेरा जन्मस्थान, परिवार श्रौर घर-बार पाकिस्तान में है। मेरे बन्धु-बांधव समी वहीं रह रहे हैं। सन् १६०६ में जब मैंने राजनीतिक चेत्र में क्रदम रक्खा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मै हिन्दुस्तान के किसी भाग-विशेष की खाज़ादी की ख़ातिर काम कर रहा हूँ। मैं तो समस्त भारत के लिए काम कर रहा था। इस देश का प्रत्येक नदी-नाला, कोना कोना मेरे लिए पवित्र है। भौर इस कृत्रिम बँटवारे के बाद भी वह मेरे लिए वैसा ही बना रहेगा। अपने भाषण के शुरू में मैंने कहा था, कि हिन्दुस्तान में, कम से कम हर न्यक्ति को साम्प्रदायिक आधार पर नहीं वरन हिन्दुस्तानी नागरिकता के आधार पर सोचना चाहिये। और इस सम्बन्ध में, कल महारमाजी की दी हुई शिचा की मैं सिफारिश करू गा। यदि एक संयुक्त सगठित हिन्दुस्तान बनाना है तो फिर महारमांजी की नीति पर ही चलना श्रेयस्कर होगा।

कहा जाता है कि इस फ्रेंस के से साम्प्रदायिक दंगे-फ्रिसाद बन्द नहीं हींगे और नही सकेंगे। हाँ, इस समय सो ऐसा ही प्रवीत हो रहा है कि शैतान की गुड़ी चढ़ी है। तो फिर भविष्य में यह दंगे क्योंकर सँभाजे जायँगे ? क्या यह ज़हरीजा चक श्रीर भी वेग पकड़ जेगा जैसा कि श्रमी-श्रभी बदबा खेने से बदा है ? इस प्रश्न का उत्तर मैं श्रपने मेरठ के सभापति के मापग में दे चुका हूं। मैंने तभी कहा था कि केन्द्र दीला पह जाने से प्रान्तों में मन मानी हीने लगी है। बिहार-प्रस्कार को चाहिए या कि वंगाल-सरकार को चेतावनी दे दे कि यदि वंगाल के हिन्दुश्रों पर श्ररपाचार होते रहे तो यिहार-सरकार श्रपनी नेकनीयती के वा-वजूद बिहारी सुसद्धमानों की जान-माल की रचा नहीं कर सकेगी। इसका मतलब यह होता कि मामला ऊँ वे अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में पहुँच गया है जहां सुन्यवस्थित सरकार इसपर एक दूसरे से बातचीत करेंगी। तब यह मामला ं, उसे जिस बलवाहयों के हाथों से, जिनके नज़दीक मैतिकता या कानून या संयम तुच्छ होता है. निकल जाता। दंगाइयों का जोश अन्धा होता है। अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा भी किसी विधि से की जाती है। सुके यक्रीन है कि १६ भगस्त के बाद हिन्दुस्तान की बाग-दोर जिनके हाथों में होगी वे देखेंगे कि पाकिस्ताम के अन्यसंख्यक हिन्दुओं के साथ अन्याय नहीं होता। यदि मेरे इन शब्दों का दिन्दुस्तान के पाकिस्तान विसाग पर कुछ भी असर हो सकता है तो मैं ज़रूर कहुँगा क 'दोनों विभान परिषदों को एक सयुक्त कमेटी नियुक्त करनी चाहिये जो कि अल्पसंस्थकों के अधिकारों का निर्याय करे ।" इस प्रकार व्यक्तियों और दंगाइयों के जन-समूह श्रीर उसके बद्दे , ेकी बाग से इनकी रखा हो सकेगी।

हमने देशी राज्यों के सम्बन्ध में श्रमी-श्रमी प्रस्ताव पास किया है। इस सिखसिने में में ए ह बात सुमाना चाहुंगा। जिन रियासतों ने श्रभी तक ग्रपने प्रतिनिधि विधान-परिषद् हो नहीं भेजे हैं उनकी प्रजा ऐसे प्रतिनिधियों को स्वयं भेज दे। जहां व्यवस्थापिका सभाभों का श्रिरितत्व है वहाँ वहाँ वे एसेम्बिलया बिटिश भारत की एसेम्बिलयों की ही भाँति एकाकी हरता तरग् मत पद्धति द्वारा प्रतिनिधियों का जनाव करलें। जहां ऐसी एसेम्बितयां नहीं हैं वहां प्रतिनिधियों के ज़नने के लिए अन्य उपाय काम में लाये जा सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों को विधान-परिषद् में, जो कि सर्वप्रधान सत्तात्मक संस्था है। हमारी बुनियादी अधिकारों की कमेटी में हमने सारे देश के लिये एक ही सामान्य नागरिकता मान- जी है। प्रत्येक रियासत का नागरिक हिन्द्रतान का नागरिक है और उसे भारतीय विधान-परिषद् में प्रतिनिधित्व करने का न्य श्रिविकार है। रियासत के बाहर से श्राया हुशा दीवान नागरिकों का यह श्रिविकार सीमित नहीं -कर सकता। हमें भारत का विधान बनाने में रियासती प्रजाजन के परामर्श की जरूरत है। अर हम १६ मई के दस्तावेज से वैंधे हुए नहीं हैं। कुछ भी हो, हमारी सभा सर्वोच्च शक्ति रसवी है। भारत या इससे बाहर का कोई भी न्यायालय हमारी विधान-परिषद् के फैसले पर कोई न्यायाधिकार नहीं रखती। न्य्रव च कि इसकी बैठक हो चुकी है और वह अपनी कार्यंप्रसासी के नियम बना खुकी है इसिक्किए वह अपने बोट के अतिरिक्त और किसी के निर्णय से भग भी नहीं हो सकती। मैं नहीं समकता कि हमारे देशी राज्यों के प्रतिनिधि विधान-परिषद् में क्यों नहीं स्वीकार किये जायँगे।

फैंब के रूप में में कहूँगा कि हमें उस आज़ादी से ही सतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये, जो शीघ्र ही मिबनेवाली है। हमें उस एकता के जिए अपनी लारी शक्ति बगा देनी चाहिए जिसे हमने शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न में खो दिया है। यह काम केवल मारत को सुरर, सुखी, गणतज्ञात्मक और समाजसत्तावादी राज्य बनाकर किया जा सकता है जहाँ धर्म और जाति के भेदभाव बिना सभी नागरिक विकास का समान अवसर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का भारत अपने बिछु हे बच्चों को फिर अपनी गोद में विठा सकता है। इस काम में उन सभी सच्ची सेनाओं और बिखदानों की आवश्यकता होगी जिनकी हमें आज़ादी की बढ़ाई में ज़रूरत थी। हमें सभी शक्ति की भूखी राजनीति का पित्याग कर देना चाहिए। हमें उस त्याग कठिनाई और स्वेच्छाएशें अर्किचनता की गौरवपूर्ण परम्परा का पिरत्याग नहीं करना चाहिए जिसका निर्माण इसने जेख जाकर, जाठी-प्रहार सहकर और गोलियाँ खाकर किया है। हमें फिर अपने को उस नये कार्ब में जाता देना चाहिए जो स्वतंत्रताप्राप्ति के समान ही महस्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो आज़ादी हासि की है यह तब तक पूरी गहीं हो सकती जब तक भारत को एकता न स्थापित हो आय। विभाजित की सारत तो गुलाम बन जायगा। इसलिए इम दूसरी गुलामी से जहाँ तक शीव हो सके दूर हो जायँ। हमें स्थमाग्य-निर्ण्य के जो सुध्यवसर प्राप्त हुए हैं उन्हें श्रव हमारे भारत में पुकता कायम करने के उस्कुष्ट ध्येय में जगा देना चाहिए, इस कार्य में ईश्वर हमारी मदद करे।

# परिशिष्ट १

# कांग्रेस का घोषणापत्र

केन्द्रीय चुनावों के जिए काग्रेस ने एक घोषणापत्र प्रकाशित किया था श्रीर उसके शीघ्र बाद (१९-१२-४१ को) केन्द्रीय श्रीर प्रान्तीय चुनावों के जिए एक संयुक्त घोषणापत्र निकाला। यह दूसरा घोषणापत्र यहाँ प्रकाशित किया जाता है:—

"गत सितम्बर में आँल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने यम्बई-अधिवेशन में यह निश्चय किया था कि आम जनता के स्चित करने और कांग्रेस-उम्मेटवारों के पथ-प्रदर्शन के लिए कांग्रेस निश्चय निश्च किया था कि आम जनता के स्चित करने और करे और उसे स्वीकृति के लिए आँल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मुख पेश करे जिसमें कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम सम्मिलित कर लिए गये हों। विकेंद्र कमेटी को यह अधिकार भी दे दिया गया था कि केन्द्रीय धारा-सभा के निर्वाचनों के लिए यह इस से पहले भी एक घोषणापत्र निकाल दे। इसके अनुसार यह चुनाव-घोषणापत्र जनता के सामने रखा जा चुका है। विकेंग कमेटी को इस बात का दुःख है कि प्रान्तों में आम चुनाव करीय होने के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सम्पूर्ण घोषणापत्र पर विचार करने के लिए निकट-भविष्य में कोई मीटिंग नहीं की जा सकेगी जिसकी आशा आँल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पहले प्रकट की थी। इसलिए विकेंग कमेटी ने स्वयम् ही घोषणापत्र वैयार कर लिया है और सर्वसाधारण की स्वना और कांग्रेसी उम्मेदवारों के मार्ग-दर्शन के जिए इसे प्रकाशित करती है।

घोषणापत्र का सम्पूर्ण रूप इस प्रकार है-

"राष्ट्रीय महासमा—कांग्रेस ने देश की स्वाधीनता के लिए साठ वर्ष प्रयत्न किया है। इस लम्ये काल में इसका इतिहास जनता का इतिहास रहा है, जो मदा उस बन्धन से छूटने का प्रयत्न करती रही है जिसने उसे जकड़ रखा है। छोटे-से छारम्म से यह प्रगति करते हुए नगरों की जनता से दूर-वृत्र के गांवों की जनता तक आज़ादी का सन्देश पहुचाती रही है छोर इस प्रकार वह इस विशाल देश में फैल गयी है। इस जनता से हो उमे शक्ति छोर ताकत मिली है धीर इसी के दूरा घह ऐसे शक्तिशाली मंगठन के रूप में परिवर्तित होसकी है और स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए भारत के दह निश्चय की प्रतीक यन गई है। वह इसी पित्र प्रयोजन के लिए पीड़ी दर-पीड़ी धारमतमर्पण करती रही है छोर इसके नाम पर तथा इसके मगढ़े के मीचे इस देश के असंख्य स्वी-पुरपों ने धारमविल दी है धीर अपनी की हुई शपय प्री करने के लिए मीपण कष्ट महन किये हैं। सेना चार रवाग के द्वारा इस ने हमारे देशवासियों के एदयों में स्थान पा लिया है, हमारे राष्ट्र के पति असरमानस्थक यातों के सन्मुख धारमसमर्पण करने से इन्कार करने हमने विदेशी शायन के विरुद्ध शक्तिशाली धानदोलन खड़ा कर दिया है।

हत्तवर शांचिमाली

"कांग्रेस के कार्यकलाप में अमदित के बिए रचनात्मक कार्यक्रम भी शामिल रहा है सीर

श्राज़ादी हासिल करने के लिए श्रनघरत सघष भी। इस संघष में इसने कितने ही संकटों का सामना किया, है श्रीर घार-चार एक सशस्त्र साम्राज्य की ताकत से टक्कर ली है। कांग्रेस शान्तिमय साधनों का प्रयोग करते हुए इन सघषों के बाद केवल जीवित ही नहीं रही, बल्कि इनसे उसे श्रीर भी शांक्त प्राप्त हुई है। हाल के तीन वर्षों में जो श्रभूतपूर्व सामृहिक उफान श्राया है उसके कूर श्रीर निर्मम दमन से कांग्रेस श्रीर भी श्रिषक हद हो गई है श्रीर उस जनता की यह श्रीर भी श्रिय होगई है जिसका इसने तुफान श्रीर कष्ट के समय साथ दिया है।

#### सबके लिए समान श्रधिकार

"कांग्रेस भारत के प्रत्येक नागरिक—स्त्री श्रीर पुरुष के समान श्राधिकारों श्रीर श्रवसरों की समर्थक रही है। इसने सब सम्प्रदायों श्रीर धार्मिक दलों की एकता, सहिष्णुता श्रीर पारस्परिक श्रुभेच्छा के लिए काम किया है। वह सभी को उनकी प्रवृत्ति श्रीर विचारों के श्रनुसार उन्नित श्रीर विकास का सुश्रवसर प्राप्त होने का समर्थन करती रही है। वह राष्ट्रके श्रन्तर्गत प्रत्येक दल श्रीर प्रादेशिक चेश्नकी श्राजादी के हक में है जिससे वह बढ़े डॉचेके श्रदर श्रपने जीवन श्रीर संस्कृतिका विकास कर सके, श्रीर वह इस बात को घोषित कर चुकी है कि इस कार्य के लिए ऐसे सीमान्तर्गत प्रदेशों या प्रान्तों का निर्माण जहाँतक होसके भाषा श्रीर सस्कृति के श्राधार पर होना चाहिए। यह उन सभी के श्रिधकारों के पन्न में है जिन्होंने सामाजिक श्रत्याचार श्रीर श्रन्याय सहन किये हैं श्रीर सभी वाधाएँ दूर कर शनमें समानता कायम करने के हक में है।

"काँग्रेस एक ऐसे स्वाधीन जनसत्तात्मक राष्ट्र की करपना करती है जिसके विधान में सब नागरिकों को जुनियादी श्रधिकार और स्वतत्रताओं का श्राश्वासन दिया गया हो । इसके विचार में यह विधान संवीय होना चाहिए श्रीर उसकी वैधानिक इकाइयों—प्रान्तों को स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए श्रीर उसको धारा-सभाशों का निर्माण वयस्क-मताधिकार-द्वारा निर्वाचित सदस्यों-द्वारा होना चाहिए । भारत का सयुक्त राष्ट्र विभिन्न खण्डों का मनोनीत संघ होना चाहिए । प्रान्तीय इकाइयों को महत्तम स्वतत्रता देने के जिए संघशासन के प्रभुख में केवल कुछ विभाग श्रीर परिमित शक्ति सौंपी जानी चाहिए । यह (नियम) सभी इकाइयों पर जागू होंगे । इसके सिवा एक सूची ऐसे नियमों की भी बन सकती है जिन्हें केवल वही प्रान्त स्वीकार करें जो ऐसा करना चाहें।

#### वैधानिक अधिकार

'विधान में मौतिक श्रधिकारों का उछे ख होगा, जिनमें नीचे खिली बार्ने भी सम्मिबित होंगी —

- (१) भारत के प्रत्येक मागरिक को अपने विचार स्वतंत्रता से व्यक्त करने, स्वाभीनता पूर्वक मिजने-जुजने श्रीर समूह बनाने, शान्तिपूर्वक निश्शस्त्र होते हुए एकत्रित होने का श्रिकार होगा वशर्ते कि उसका उद्देश्य कानून या मैतिकता के विरुद्ध म हो।
- (२) प्रत्येक मागरिक को आस्मिक स्वतंत्रता और अपने धर्म पर प्रत्यक्ष रूपमें चन्नने का अधिकार होगा वशर्ते कि इसमे सार्वजिनक शान्ति या मैतिकता को कोई जुकसान न पहुँचता हो।
- (३) ऋएप सख्यक जातियों श्रीर विभिन्न भाषा-चेत्रों की संस्कृति व भाषा तथा किषि की रचा की जायगी।
- (४) धर्म, जाति, वर्णं श्रीर जिंगमेद के बावजूद सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान होंगे।

- (१) किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण श्रथवा जिंगभेद के कारण सरकारी मौकरी श्रोर सम्मान श्रथवा न्यापार, न्यवसाय में कोई वाधा प्रस्तुत न होगी।
- (६) कुर्वो, तालाबों, सद्कों, पाठशालाश्चों श्रीर सार्वजनिक स्थानों पर, जिन्हें राष्ट्रीय श्रथवा स्थानीय धन से बनाया गया हो या व्यक्तियों की श्रोर से सर्व-साधारण के लिए जिनका दान किया गया हो, सब नागरिकों का समान श्रधिकार होगा।
- (७) इस सम्बन्ध में प्रचित्तत नियम और संरक्षणों के अधीन रहते हुए प्रत्येक नागरिक को अस्त्र-शस्त्र रखने का अधिकार होगा।
- (म) गैर-कानूनी तौर पर किसी भी न्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया जायगा। उसके निवास-स्थान में प्रवेश या जायदाद पर अधिकार नहीं किया जा सकेगा और न उसे ज़ब्त किया जा सकेगा।
  - (१) सब धर्मी के विषय में केन्द्रीय शासन निष्पत्तशा का न्ययदार करेगा ।
  - (१०) सभी बालिगों को मताधिकार होगा।
  - (११) केन्द्रीय शासन सब के लिए निरशुस्क श्रीर श्रनिवार्य शिचा का प्रबन्ध करेगा।
- (१२) प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी घूमने, उहरने श्रयवा बस जाने का श्रीर कोई भी व्यापार व्यवसाय करने का धौर कानूनी श्रमियोगों में समान-व्यवहार प्राप्त करने का तथा भारत के सभी भागों में रचा पाने का श्रधिकार होगा।

"इसके श्रितिरिक्त राष्ट्र जनता के पिछुडे श्रथवा दिवत श्रंशों के जिए श्रावश्यक संरच्या श्रौर निवास के प्रवन्ध का भी उत्तरदायी होगा, जिससे वह शीधता-पूर्वक उन्नित कर सकें तथा राष्ट्रीय जीवन में सम्पूर्णता श्रौर वरावशी का हिस्सा हासिन कर सकें। विशेषतया राष्ट्र सीमान्त प्रदेशों की जनता के विकास में श्रौर उसकी वास्तिविक प्रवृतियों के श्रनुसार दिवत जातियों की शिक्त। विथा सामाजिक व श्रार्थिक श्रन्तित में सहायता देगा।

## श्रनेक समस्याएं

"विदेशी शासन के देद सौ वर्षों ने देश की वृद्धि को रोक दिया है और कितनी ही समस्याएँ उरपन्न कर दी हैं जिनका तुरन्त ही समाधान होनी चाहिए। इस काल में देश छौर जनता के गम्भीर उरपीड़न से सर्व-साधारण भूख छौर सन्ताप की गहरी खाह्यों में गिर चुके हैं। देश को केवल राजनीतिक पराधीनता का ही खपमान नहीं सहना पड़ा, वरन् उसकी खार्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक और खारिमक अवनित भी हुई है। भारतीय हितों और दृष्टिकोण की नितान्त उपेद्धा से एक अनुत्तरदायी शासन द्वारा युद्ध के हन वर्षों में रित्पीइन, और शासन की खयोग्यता इस सीमा तक जा पहुँची है कि हम मयकर दुर्भिच और सर्व-यापी दुर्गित के शिकार होगये हैं। इन में से किसी भी खावश्यक समस्या का हल स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बिना सम्भव नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता के निर्माण में आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का सम्मित्तित होना खावश्यक है।

## गरीबी दूर करना

''भारत के सामने बहुत ज़रूरी सवाल यह है कि गरीबी के कारणों को किस प्रकार हटाया जाय। सर्वसाधारण की इस भलाई और उन्नति के जिए कांग्रेस ने खास ध्यान दिया है और वह रचनात्मक कार्रवाहणों करती रही है। उन्हीं की भलाई और उन्नति की कसीटी पर प्रत्येक प्रस्ताव और परिवर्तन की परख इसने की है और घोषित किया है कि हमारे देश की जनता की हु:ख-निवृत्ति के मार्ग में जो भी वाधाएँ आयें उन्हें अवश्य ही दूर कर देना चाहिए। उद्योग-धन्धों और कृषि,

सामाजिक सेवाओं और उपयोगिता थ्रादि सभी को प्रोस्ताहन मिजना चाहिए तथा इन्हें श्राधुनिक ढंग पर जाकर इनका शीव्रता के साथ प्रचार होना चाहिए जिससे देश का मूजधन पढ़े थ्रीर दूसरों का श्राश्रय जिये विभा इसकी ध्रारमोश्चित की शक्ति में वृद्धि हो। जेकिन इन सबका खास मक्रमद जनता की भजाई थ्रीर उसका श्राथिक, सांस्कृतिक और श्रारमक स्तर ऊंचा करना, बेकारी दूर करना सथा वैयक्तिक श्रारमसम्मान यहाना ही होना चाहिए। इसके जिए कावश्यक होगा कि सभी चेत्रों में समाजसत्तावादी उल्लिक की एक योजना बनायी जाय श्रीर उसका पकीकरण किया जाय जिससे व्यक्तियों श्रथवा समूहों के हाथों में धन तथा शक्तियों इक्ट्री न हो जायें, ऐसे स्वाधों को न पनपने दिया जाय जो सामूहिक हितों के शत्र हों श्रीर भूमि, उद्योग-धन्धा तथा राष्ट्रीय कार्यों के दूसरे आगों में उत्पत्ति और बेटवारे के तरीकों पर, यातायात् के साधनों श्रीर खनिज स्नोतों पर समाज का नियत्रण हो सके, जिससे आज़ाद हिन्दुस्तान परस्पर सहायक राष्ट्रमण्डज के रूप में विकसित हो सके। मूज उद्योग-धन्धों श्रीर मौकरियों पर, खनिज स्नोतों पर, रेज, नहर, जहाज तथा सार्वजनिक यातायात् के दूसरे साधनों पर भी हसीजिए राष्ट्र का आधिपरय भीर नियंत्रण होना आवश्यक है। मुद्रा और विदेशी केन-देन, येंक और धीमा इन्हें राष्ट्रीय हितों की दृष्ट से अवश्य ही नियंत्रित कर देना होगा।

#### गाँवों की समस्या

"हालाँ कि सारे हिन्दुस्तान में गरीयी फैली हुई है, पर ख़ासतौर पर यह समस्या गाँबों की है। इस की ख़ास वजह यह है कि ज़मीन पर जनसक्या का दबाव बढ़ता जा रहा है और जीवन- निर्वाह के अन्य साधनों का श्रभाव है। ब्रिटिश आधिपत्य में हिन्दुस्तान को धीरे धीरे अधिक प्राम्य बना दिया गया है, दूसरे धन्धों और काम-कालों के कितने ही रास्ते बन्द कर दिये गये हैं और इस तरह जनसक्या के एक बहुत बढ़े हिस्से को उस ज़मीन पर निर्भर करने के खिए मजबूर कर दिया गया है जिसके लगातार छोटे-छोटे दुकढ़े हुए जा रहे हैं और श्रब जिसका अधिक अश श्राधिक दृष्टि से वेकार बन चुका है। ऐसी दशा में यह श्रावश्यक है कि भूमि की समस्या का सभी पहलुमों से निराकरण किया जाय। खेती को वैज्ञानिक ढग पर उन्नत करना और सब तरह के उद्योग-धन्धों का श्रीव्रतापूर्वक विकास करना धावश्यक है जिससे केवल धनोपार्जन ही न हो, बिल्क भूमि पर आश्रित जन संख्या को मी खपाया जा सके—खासकर गाँवों के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन मिले जो कि पूरे समय या श्रांशिक समय के लिए वालित व्यवसाय के रूप में हो। यह श्रावश्यक है कि श्रद्योग-धन्धों की योजना और विकास में जहाँ समाज के लिए श्रधिक-से श्रियक धनोपार्जन का श्रादर्श हो इस बात का सदा ध्यान रखा जाय कि इससे और नयी बेढारो न बढ़ने पाये। योजनापूर्वक कामकाज की खोज हो श्रीर सभी समर्थ व्यक्तियों को करने के लिए काम मिले। भूमिहीन किसान-मज़दूरों को काम करने के श्रवसर दिये जाने चाहिए जिससे वह खेती या उद्योग धन्धों में खप सकें।

भूमि-प्रथा में सुधार

"भूमि-प्रथा में सुधार के लिए, जो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, किसान और शासन के बीच के माध्यमों को हटाना पढ़ेगा। इसलिए इन बीच वालों (ज़र्मीदारों) के प्रधिकारों की हिचत मूक्य देकर ले लेना होगा। जब न्यक्तिगत खेती और किसान के भूस्वामित्व का जारी रखना ठीक है तो उन्नत कृषि और सामाजिक मूल्य प्रथा प्रोत्साहन के लिए भारतीय परिस्थित में हपयुक्त सामूहिक खेती की एक प्रणाली आवश्यक है। परन्तु ऐसा कोई भी परिवर्तन सम्बद्ध किसानों की स्वीकृति और प्रसन्नता से ही हो सकता है। इसके लिए बांब्रनीय है कि भारत के

भिन्त-भिन्न भागों में परीक्षण के रूप में शासन की सहायता से सामूहिक कृषिचेत्र घनाये जाय । नमूना पेश करने के लिए राष्ट्रकी श्रोर से बहे-बहे कृषिचेत्र भी सगठित किये जाय ।

#### जमीन की उन्नति

"उद्योग-धन्धों और भूमि-सम्बन्धो उन्नति तथा विकास में आम्य तथा नागरिक आर्थिक-स्थिति में उचित सम्बन्ध और सन्तुलन होना चाहिए। विगत समय में आमों की आर्थिक रिखित विगहती गयी है और आमों का परित्याग होने से शहर और करने समृद्धिशाली होते गये हैं। इसे ठीक करना हो पड़ेगा और इस बात का प्रयत्न करना होगा कि जहाँ तक सम्भव हो नगर और गावों में रहनेवालों के रहन-सहन के उन एक से होजायँ जिससे सभी प्रान्तों की आर्थिक स्थिति समान हो सके। किन्हीं विशेष प्रान्तों में आयोगीकरण केन्द्रित नहीं होजाना चाहिए और नहीँ तक होसके इसे नियुग्रतापूर्वक सर्वन्न प्रसारित कर दिया जाय।

"मूमि और उद्योग-धन्धों की उन्नति तथा जनता के स्वास्थ्य और करयाया के जिए देश की वही-बद्दी निद्यों की महान् शक्ति का नियत्रण और उचित प्रयोग आवश्यक है। आजकल यह शक्ति न केवल व्यर्थ जा रही है बिन्ध बहुधा भूमि और उस पर रहनेवाले लोगों के तुकसान का कारण होती है। सिंघाई के काम को उन्नत दनाने के लिए तथा पानी के वँटवारे को निरन्तर और एक समान रखने के लिए विनाशकारी बादों को रोकने के लिए, मलेरिया को दूर करने और पानी की बिजली के विकास के लिए तथा जुदा जुदा तरीकों से प्रामीण जगता के रहन सहन के स्तर को कैंवा करने में सहायता पहुँचाने के खिए यह आवश्यक है कि नदी-कमीशनों का निर्माण किया जाय। इस प्रकार तथा अन्य उपायों से देश के शक्ति-स्नोतों का शीव्र ही विकास करना है जिससे उद्योग-धन्धों तथा खेती की ठननित के लिए ज़रूरी नींव खड़ी की जा सके।

## सर्वसाधारण की शिचा

"सर्वसामान्य जनता की बौद्धिक, श्राधिक, सास्कृतिक और नैतिक दृष्टिकाणों से उन्नति करने के लिए उसकी शिषा का समुचित प्रयन्ध करना श्रावश्यक है जिससे आरम्भ होनेवाले कार्य और सेनाओं को नये चेत्र के लिए वह उपयुक्त सिद्ध हो सके । लार्वजिनिक स्वास्थ्य-संस्थाओं का जो किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए श्रावश्यक हैं, विस्तृत परिमाण में प्रवन्ध होने चाहिए श्रीर दूसरे मामलों की तरह इसमें भी श्रामीण चेत्रों की श्रावश्यकताश्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ प्रसुता श्रीर शिशुश्रों के लिए ख़ास सुविधाएँ होनी चाहिए।

"इस तरह ऐसी स्थिति पैदा करदी जाय जिससे प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यक्रम के हर चेत्र में डन्मति का बराबर अवसर प्राप्त हो तथा सबको ही सामाजिक संरक्षण मिले।

"विज्ञान, कार्य के श्रगणित चेत्रों श्रौर मानव जीवन तथा श्राकाचाशों को श्रधिक परिमाण् में प्रभावित करता हुआ श्रागे वढ़ाता है श्रौर मविष्य में यह श्राज से भी श्रधिक प्रभावित करेगा। उद्योग, कृषि श्रौर सस्कृति-सम्बन्धी सब उन्नति तथा राष्ट्रीय श्रात्मरचा का प्रश्न सब इसी पर श्राश्रित हैं। इसीजिए वैज्ञानिक श्रनुसन्धान राष्ट्र का मौतिक कर्त्तेन्य हो जाता है। इसका संगठन श्रौर प्रचार सुविस्तृत परिमाण पर किया जाना चाहिए।

## मजदूरों का सरच्रण

"राष्ट्रीय शासन, उद्योग-धन्थों में लगे मज़दूरों के दितों की रक्षा करेगा और उन्हें एक निश्चित मज़दूरी, रहन-सहन का अब्छा ढंग, रहने के लिए उपयुक्त घर, काम के घरटों की निय-मित और नियंत्रित सख्या आदि, देश की श्रार्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए जहाँ तक सम्भव होगा अन्तर्राष्ट्रीय मादशों के अनुमार कर पायेगा भीर माबिक तथा मजरूरों के बीच पैटा होनेवाले मगए नियटाने के लिए छचित साधन काम में लायेगा। इसके अतिरिन्त युदापे, यीमारी श्रीर वेकारी के सार्थिक परिणामों के विरुद्ध सुरहा के प्रबन्ध ग्रुटायेगा। अपने हिठों की रहा के लिए सब स्थापित करने का मजदूरों को अधिकार होगा।

"गुज़रे ज़माने में खेती पर आश्रित प्रामीण जनता कर्ज के बोर्मों से पिमठी रही है। यथपि कई कारणों से गत वर्षों में इसमें कुछ कमी हुई है, किन्तु कर्जों का बोम धर्मा जारी है, इसिबए इसे दूर करना है। आसान शर्जों पर उधार दिवाने की सुविधाएँ उन्हें महयोग मगठनों से दिवानी आवश्यक है। सहयोगी सगठन तो धन्य कार्मों के विष्णू भी प्रामों और नगरों में बन जाने चाहिए, खास कर उद्योग-धन्धों में तो सहयोग सगठनों को विशेष प्रोस्साइन मिलने चाहिए। जनतबातमक मादशों पर छोटे परिमाण के उप्योग-धन्धों के विकास के विष्णू यही विशिष्ट धीर उपयुक्त साधन है।

"भारत की इन श्रावश्यक गुरियमों को एक संयोजित श्रीर सयुक्त प्रयस्त से ही सुद्धकाया जा सकता है जो राजनीतिक, श्रार्थिक, कृषि तथा उद्योग-सम्बन्धी तथा सामाजिक विषयों में एक साथ न्यवहार में लाया जाय। श्राज के समय की कुछ महान् श्रावश्यक वाएँ भी है। सरकार की श्रसीम श्रयोग्यता श्रीर कुप्रयन्ध से भारत के श्रसंख्य कोगों को श्रगणित यावनाएँ भोगनी पड़ी हैं। वासों न्यक्तियों ने भूस से तहप-तहप कर प्राण स्थागे हैं श्रीर श्रय भी वस्त्र श्रीर खाद्य की कमी चारों श्रोर स्पष्ट है। सरकारी नौकरियों, जीवन के जिये श्रावश्यक वस्तुश्रों की वाँट श्रीर नियन्त्रण के विभागों में घूसखोरी फैली हुई है जो श्रसछ हो गई है। इस समस्या का समाधान तुरन्त ही होना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय मामले

"श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कांग्रेस स्वतन्त्र राष्ट्रों के किश्व-क्यापी संघ-शासन का समर्थन करती है। जब तक ऐसा सब न वन सके भारत को सभी देशों से मैत्री स्थापित करनी है, विशेष कर अपने पढ़ोसिगों से। सुदूर पूर्व में, दिच्चण पूर्वी पृशिया तथा पश्चिमी पृशिया में हजारों वर्षों तक भारत का क्यापारिक अथवा सांस्कृतिक सम्यन्ध बना रहा है और यह अवश्यम्भावी है कि स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् भारत इन पुरातन सम्बन्धों को पुनर्जीवित करे तथा इनका विकास करे। रखा के प्रश्न और मविष्य की व्यापारिक प्रवृत्ति के कारणों से भी इन चेत्रों से घने सम्बन्ध स्थापित हो जाने सम्भव हैं। वह भारत जिसने अपने स्वतन्त्रता के संग्राम में आहंसक साधन बतें हैं, सदा ही विश्व-शान्ति और सहयोग को अपना समर्थन दिया करेगा। वह सभी पराधीन देशों की स्वाधीनता का पोषक रहेगा क्योंकि केवज स्वतन्त्रता की हसी नींव पर और साम्राज्यवाद के हटाए जाने पर ही ससार में शान्ति की स्थापना सम्भव है।

"म अगस्त १६४२ को ऑब इिएइया कामेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था जो अब भारत के इतिहास में प्रसिद्धि प्राप्त कर खुका है। उसकी मांगों और चुनौती का श्राज कांग्रेस समर्थन करती है। उसी प्रस्ताव के मूलाधार पर श्रीर उसी के युद्ध-नाद से काग्रेस श्राज चुनावों का मुकाबिका कर रही है।

"इसजिए कांग्रेस देश भर के मतदावाशों से प्रार्थना करती है कि वह सब उपायों से कांग्रेसी उम्मीदवार की भागामी निर्वाचनों में सहायता करें भौर इस नाज्यक समय में कांग्रेस का साथ दें जो कि भविष्य की सम्भावनाशों से सारगर्भित है। इन निर्वाचनों में छोटे-छोटे प्रश्नों की कोई गणना नहीं है,न व्यक्तिगत या संकीर्ण जातीय सबध के प्रश्न ही, कोई कुछ अर्थ रखते हैं; केवल एक हो बात परमावश्यक है और वह है हमारी मातृभूमि की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता जिससे शेष सब स्वतन्त्रताएँ हमारी जनता को प्राप्त हो जायेंगी। भारत के जोगों ने कितनी ही वार स्व-तन्त्रता की शपथ जी है। वह शपथ निमानी अभी शेष है और हमारा वह प्रिय आदर्श, जिसके जिए कि शपथ जी गई है और जिसकी पुकार को हमने कितनी ही वार सुना है, हमें अब भी बुला रहा है। समय आ रहा है जब कि हम अस शपथ को पूर्ण रूप से निमा सकेंगे। यह निर्वाचन तो हमारे जिए एक छोटी सो परीचा है जो आनेवाले महत्तर संघर्षों की तैयारी मात्र है। वह सब जोग जो भारत की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता की अभिजाषा और चिन्ता करते हैं इस परीचा का शिक्त और इदता से सामना करें तथा उस स्वतत्र भारत की और बढ़ें जिसका सब स्वम देखते हैं।"

# परिशिष्ट ३\*

#### दिन्गण अफ्रीका को समस्या

दिल्लिया अफ्रीका की समस्या १६० = से ही विसटती आ रही थी, और अब वह 'पेगिंग ऐक्ट' कहे जानेबाले कानून से उत्पन्न परिवर्तनों की तीच्याता की मंजिल से गुज़र चुकी थी। यह ऐक्ट और उसके १६४३-४६ तक के परियाम ऐसे हुए हैं जिन्होंने जनहा के ध्यान की अपनी ओर आकर्षित कर किया था और भीषया सार्वजनिक चिन्ता का विषय यन गया। नोचे दिले महत्वपूर्य पत्रकों से दिल्या अफ्रीका के आन्दोलन का अधिकृत वर्यान प्राप्त हो सकेगा।

१८६३ हैं के पहले नेटाल में हिन्दुस्तानियों ने न्यवस्थापक श्रीर म्युनिसिपल होनों ही तरह के मताधिकार युरोपियनों के समान ही प्राप्त कर रखे थे। पहले-पहल १८६३ हैं में उनके न्यवस्थापक मताधिकार छीने गये, पर उन लोगों को श्रपनाद के रूपमें छोड़ दिया गया जिनके नाम मतदाताश्रों की सूची में श्रा चुके थे। किन्तु उस ज़माने में हिन्दुस्तानियों ने इसका जो विरोध किया उसकी सुनवायी हुई श्रीर इस (मताधिकार-विधान) पर लन्दन का भी श्रनुकूल मत मिल गया।

१८६६ ई० में हिन्दुस्तानियों को वहाँ पार्लीमेयटरी मताधिकार से प्रकटतया इस आधार पर वंचित कर दिया गया कि वे (हिन्दुस्तानी) तो अपनो मातृमूमि—भारत में ही इस अधिकार से वचित कर दिया गया कि वे (हिन्दुस्तानी) तो अपनो मातृमूमि—भारत में ही इस अधिकार से वचित कर दिये गये जिसका परिणाम यह हुआ कि ठनका न तो केन्द्रीय शासन व्यवस्था पर कोई प्रमाव रह गया, न प्रान्तीय या स्थानीय पर ही। दरबन या अन्य स्थानों में स्थित हिन्दुस्तानी बस्तियों की स्थानीय अधिकारी घोर अपेता करने खरे।

हिन्दुस्तानियों के जिए यहाँ स्कूल अलग खोले गये, और कहीं-कहीं हिन्दुस्तानियों और अफ्रीकर्नों के जिए अलग अस्पताल भी खोले गये। नेटाल विश्वविद्यालय के कालेज में कोई भी हिन्दुस्तानीं दाखिज नहीं हो सकता।

रेलगाहियों में सामान्यतः हिन्दुस्तानी सिर्फ उन्हीं ख़ास डब्बों में गैर-युरोपियनों के साथ भैठ सकते हैं जो उनके लिए 'रिज़र्ब' होते हैं और सरकारी दफ्तरों—हाक व तारघरों तथा

<sup>🕸</sup> परिशिष्ट २ केवल कान्नी मामलों से सम्बद्ध होने के कारण छोड़ दिया गया है। -प्रकाशक

रेलवे टिकटघरों में गैर-युरोपियमों के जिए काडण्टर — कठघरे तक ग्रम्भग यने हुए हैं। यह भेदभाव धौर तो धौर न्यायाक्तयों में भी घर्ता जाता है।

सरकारी श्रीर म्युनिसिपन नीकरियों से दिन्दुस्तानियों को विवक्कत ही विचित्त कर दिया गया है—श्रपवादस्वरूप उन्हें कहीं-कहीं नीचे की नीकरियों—मोटे कामों पर जगा दिया गया है। हाँ, हिन्दुस्तानियों के खिए बाजग खोले गये स्फूबों में श्रध्यापनों श्रीर कुछ कचेहरियों में दुमापियों के पदों पर भी दिन्दुस्तानियों को राग गया है।

श्रभी हाल तक नेटाल में हिन्दुस्तानियों को जो सुविधाएँ प्राप्त थीं उनमें शहरों श्रीर प्रामों में भूसम्पत्ति खरीदना श्रीर उनपर श्रधिकार करना भी या, परन्तु १६४३ 'पेगिंग ऐक्ट' द्वारा इस सुविधा के उपयोग पर भी कठोर नियंश्रण जगा दिया गया। फील्ट मार्शल समट्स ने श्रय पार्लीमेग्ट में एक घोषणा की है कि वे नेटाल श्रीर ट्रान्सवाल के हिन्दुन्तानियों पर श्रसर हाल नेवाले नये कानून पेश करेंगे।

- (क) नेटाल में 'पेगिंग ऐक्ट' की श्रविध मार्च १६४६ में समाप्त हो जाने पर नया कानून लागू होगा जिसके द्वारा हिन्दुस्तानी वहाँ भू-सम्पत्ति खरीदने में श्रसमर्थ होंगे, केवल कुछ निश्चित हरकों में वह जमीन खरीद सकेंगे।
- (स) जय कि 'पेगिंग ऐक्ट' केवल सरवन में ही लागू होता है और भूमिका धादान-प्रदान केवल हिन्दुस्तानियों धीर सुरोपियनों के बीच हो सकता है, पर नया कानून तो लारे नेटान प्रान्त के शहरा धौर गाँवों पर लागू होता है, भीर इस तरह भूमि का शादान-प्रदान न केवस सुरोपियनों धीर हिन्दुस्तानियों के बीच बन्द करता है बिल्क किसी भी जातिवाले से हिन्दुस्तानी जमीन नहीं खरीद सकते जिसमें सुरोपियन, रगीन जातिवाले बोन्त्, चीनी, मलायी धादि सभी सम्मिलित हैं।
- (ग) नये विधान के श्रनुसार ट्रान्सवाज नगर श्रीर गाँवों में दिन्दुस्तानियों के रहने-सहने श्रीर रोज़गार-धन्धा करने के जिए श्रज्ञग ही चेश्र नियत कर दिये गये हैं जिसके द्वारा हिन्दुस्तानियों की व्यापारिक कियाशोजता को जिल्कुज नष्ट न भी किया गया तो शिथिल श्रीर सीमित ज़रूर कर दिया जायगा । इस प्रकार व्यापारिक चेश्रों से उन्हें दूर हटाकर श्रीर श्रम्य ऐसी जातिवाजों की जनता के—जिन के साथ उनका श्रयतक व्यापारिक सम्यन्ध रहा है —संस्पर्ण से विव्लिक्ष करके हिन्दुस्तानी व्यापारी को नष्ट कर दिया जायगा ।

इसके श्रविरिक्त ट्रान्सवाल में व्यापार श्रीर लाइसेन्स के कानून हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध वहीं कठोरता से काम में लाये जाते हैं—यहाँवक कि लाइसेन्स वोर्ड बिना कारण बताये किसी मी हिन्दुस्तानी को लाइसेन्स देना नामजूर कर सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे के नाम लाइसेन्स वदलने के बारे में भी यही नियम लागू होता है।

नेटाल में भी बाइसेन्स के कानून हिन्दुस्तानियों के ख़िलाफ़ बड़ी कठोरता से काम में जाये जाते हैं, श्रीर उसका श्राधार जातीय मेवभाव को बनाया गया है।

(घ) हिन्दुस्तानियों को नेटाल और ट्रान्सवाल के यूनियन लेजिस्लेचर में जो प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा वह भी उसी प्रकार के जातीय भेदमाव के अन्तर्गत मिलेगा जो दिच्या अफ्रीका के बोन्त् लोगों और मूल-निवासियों पर लागू होगा। हिन्दुस्तानी समाज का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा निर्वाचित तीन युरोपियन सदस्य करेंगे। पर १४० सदस्यों की व्यवस्थापिक समा में तीन सदस्यों की बिसात ही क्या होगी। इस प्रस्तावित विक के कान्न के रूप में परिवर्तित होजाने पर केपटाउन के १६२७ ई० के समस्तीत के तिरुद्ध और फलतः दिल्ण प्राफ्रीका की यूनियन सरकार और भारत-सरकार के बीच विश्वासमात हो जायगा और समय-समय पर यूनियन सरकार द्वारा दिये गये वचन श्रीर श्राश्वासन मिट्टी में मिछ जायँगे।

सूचना—इस परिशिष्ट-द्वारा इम नेटाल श्रीर ट्राम्सवाल में हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध की लानेवाली कानूनी श्रक्तसताश्रों, शिकायतों श्रीर कठिनाइयों का केवल श्रवप परिचय दे सके हैं। जीवन के श्रन्य जेतों में युरोपियमों का हिन्दुस्तानियों के प्रति दुर्ब्यवहार कप्टप्रद होते हुए भी यहां उनका वर्णन होड़ दिया गया है श्रीर केवल बन-ग्यवहार द्वारा विषय प्रकट किया गया है।

वाइसराय को पत्र

श्रीमान् फील्ड-मार्शक महामान्य वाहकारण्ट वेवक, वाइसराय श्रीर गवर्नर-जनरक, हिन्दुसान,—

मई दिस्की।

महोदय,

इस नीचे हस्राहर करनेवाले व्यक्ति—सर्वश्री सोरावजी रखमजी, स्वाराम नायह, धाज़मझाह धहमद मिर्ज़ा धौर धहमद सादिक एम० काजी-जो दिच्या ध्रक्षीका की इंडियन कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, धौर उसकी केपराउन में हुई द वीं से १३ वीं फरवरी १६४६ ई० की साववीं कान्फ्ररेंस-हारा नियुक्त हुए हैं, श्रीर नीचे लिखे दिच्या ध्रक्षीकन हिन्दुस्तानी, जो इस समय हिन्दुस्तान में हैं, परिषद् के प्रस्ताव के ध्रादेशानुसार ध्रापकी सेवा में उस प्रस्तावित कानून पर यह वक्तस्य प्रेषित करते हैं जिसकी घोषणा फील्ड-मार्श्व स्मार्थ के यूनियन पार्लीमेंट में २७ जमवरी १६४६ में की है खीर जिसमें उन्होंने ध्रपना यह इराद्दा प्रकट किया है कि यूनियन पार्लीमेंट में इस बैठक में नेटाल धौर ट्रान्सक्त के हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध पड़नेवाला कानून पेश किया खायगा।

२—हम श्रीमान् की इस कृपा के लिए कृतज्ञ हैं कि पहले की विभिन्न व्यस्ततार्श्रों के दोते हुए भी इतनी गीव्रतापूर्वक श्रीमान् ने इमको मिलने का श्रवसर दिया।

३—दिशिय अफ्रीका की सरकार का वर्तमान इरादा प्रा किये जाने पर इसारी प्रतिष्ठा बहुत घट जायगी जिसके विरुद्ध हम १८६३ ई० से ही निश्चित कड़ाई कड़ते आ रहे हैं। १८६३ ई० में नेटाल में सारे हिन्दुस्तानी समाज को मताधिकार से विचित कर दिया जायगा। इसकी हमने न केवल नेटाल प्रवासी हिन्दुस्तानियों के लिए, यिक माह्म्मूमि-भारत के प्रति प्रवित्वात्तक समसा। अन दिनों दिलिए अफ्रीका का यूनियन-सघ नहीं बना था, केप में हिन्दुस्तानियों का कोई असली सवास नहीं था। आरेंज फी स्टेट में लो थोड़े-यहुत हिन्दुस्तानी ज्यापारी थे अन्हें निकाला जा हुका था और इसके लिए उसने यह गर्व प्रकट किया था कि उसने एशियाह्यों के विरुद्ध पूरी सस्त कार्रवाई करलो है। ट्रान्सवाल में छिट-पुरू हिन्दुस्तानी व्यापारी थे जिनमें पितीवाले आहि मी सम्मिक्तिये। 'लोकेशन' या कस्ती की वह प्रणाली जो वाद में 'पृथक्वरण' या खला बसाबट के माम से मशहूर हुई, वहाँ काफी यही। नेटाल के नोरों ने स्वेन्छापूर्वक खीर अपने स्वक्षीयश बहुत-से हिन्दुस्तानियों को 'शर्तबन्दि ज्ञली प्रथा' के खनुमार अपने गन्ने के खेतों और चाप बग्रगानों में सथा अस्य कारखानों में काम करने के लिए अपने यहाँ जुलाया। इन अमिकों के पीढ़े कितने ही हिन्दुस्तानी क्यापारी तथा अप पेरोवाले वहाँ पहुँचे लिससे

षान वहाँ पँचमेल हिन्दुस्वानी श्रावाही हो गयी।

४—-यूनियन या सघ की स्थापना का श्रथं कुछ जोग यह समक सकते थे कि शायद हसके हारा दिख्या श्रश्नीका में बसी सभी जातियों के ज़िए ,संघ वन जायगा जिसमें श्रश्नीकन या वोन्त, युरोपियन श्रोर प्रियावासी ( मुख्यत हिन्दुस्तानी ) सभी सम्मिलित होंगे। इस प्रकार का संघ वास्तव में एक श्रादर्श परम्परा की चीज बन जाती। पर न ही ऐसा होना था, न हुआ। इसके विपरीत यह यूनियन या सघ श्रश्नो हा श्रीर प्रिया के निवासियों का विरोधी संघ बन गया। यूनियन या सघ के विकास का प्रश्वेक वर्ष इसकी इस प्रकार को प्रगति प्रदर्शित करने जागा श्रीर प्रवासी हिन्दुस्तानियों श्रीर उनके वश्रजी-द्वारा उसका प्रयक्ष विरोध भी बढ़ने खगा जैसा कि इसके साथ निरोध प्रतिशिष्ट पत्र 'क' से स्पष्ट हैं।

४—हम श्रीमान् से केवब इसी दृष्टिविन्दु से इस पर विचार करने को कहते हैं। जिस कानून का पूर्वामास फील्ड-मार्थाल स्मट्स ने दिया है, श्रीर जिसके फलस्वरूप दृष्टिया श्रम्नीका से प्रतिनिधि मण्डल शीधतापूर्वक यहाँ पहुँचा है, वह शायद पृशियाह्यों को स्थायी निकृष्टता कायम रखने का सबसे बदा प्रयरन है। इस खण्डनकारी शस्त्र ने पूर्ण रूप से असमानता श्रीर हीनता का प्रसार कर दिया है। इस प्रकार पार्थक्य के श्रवग-श्रवण सेश्र बन गये हैं जिनमें से एक को गोरों ने श्रपने लिए इस कारण सुरवित कर खिया है, जिससे कानून के द्वारा बाध्य करके भन्य जातियों में भी पार्थक्य को विस्तृत किया जाय। भगवान् ने मनुष्य को प्रक विशाल मानव-परिवार के रूप में बनाया है। द्विण श्रक्षोका की गोरी जाति इस (परिवार) को रग मेद के श्रवसार तीन हिस्सों में बाँट देगी।

६—जिस नये कानून को बनाने की धमकी दी गयी है वह तो खराब है हो, पर भावी मताधिकार-कानून उससे भी खराब है। यह मताधिकार का न्यग है, और हमारा जो नीचा दर्जा बनाया जानेवाला है, उसका तोषण स्मारक है, और वह (दर्जा) हतना नीचा बननेवाला है कि हम अपना प्रतिनिधि तक चुनने के लिए उपयुक्त नहीं समसे जाते।

७—हम सुद्र-दिश्य अफ्रीका से अपने शिय व्यक्तिस्व और सम्यत्ति को रहा माँगने के लिए नहीं आये हैं, बिक हम आये हैं श्रीमान् से भीर मातृमूमि को जनता से यह कहने के लिए कि समानता का दर्जा प्राप्त करने के लिए हम जो जहाई खड़ रहे हैं उसकी आप कद करें, क्यों कि यह सवर्ष हमारी हो तरह हमारी मातृमूमि के लोगों का भी है, और हम आपसे तथा उनसे उतनी सहायता चाहते हैं जितनी आप और वे हमें दे सकते हों। दिश्य अफ्रीका में जो कुछ करने का प्रयत्न किया जा रहा है वह बिटेन और स्वय फोल्ड-मार्शन (स्मट्स) की घोष-याओं के विरुद्ध है।

—हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्तता हुई है कि निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों के हक में त्रिटिश शक्ति इस देश को छोड़नेवाली है। ऐसी श्रवस्था में क्या हम श्रोमान् से पूछ सकते हैं कि क्या यह श्रापका दुहरा श्रीर विशेष कर्तन्य नहीं है कि समानता के लिए श्राप श्रपना रुख स्पष्ट करें श्रीर उसे श्रानिश्चित रूप में न न्यक्त करें।

ह-यूनियम सरकार ने नया कानून बनाने की घोषणा करने का इरादा प्रकट करके हिन्दु-स्वामी समाज को इतना छरा दिया कि दिन्तिण श्रक्षीका को इहियम कांग्रेस ने श्रपनी उपर्यु क कान्फ-रेन्स में फीएड-मार्शव स्मट्स के पास श्रपना शिष्टमण्डव सेजने का निश्चय किया । इस शिष्ट-मण्डवने उनसे श्रनुरोध किया कि वे उस न्यवस्थाको पेश म करें जो हिन्दुस्वानियों के विरुद्ध पड़ने- वाजी है, और यूनियन सरकार तथा भारत-सरकार की गोलमेज परिषद् बुलाकर उस सिफारिश की पूर्ति करें जिसकी सिफारिश नेटाज इडियन जुडोशियन कमीशन ने मार्च १६४४ में की थी । फील्ड-मार्शन ने उस श्रमुरोध को श्रस्वीकार कर दिया था जिसके बाद कान्फ़रेन्स ने बहुत सोच-विचार के बाद निम्निलिखित प्रस्ताव पास किया:—

केपटाउन, १२ फरवरी, १६४६

"द्विण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस की यह कान्फरेन्स, उस डेपुटेशन की रिपोर्ट सुनने के बाद, जो प्राहम मिनिस्टर (स्मट्स) से मिला था, इस बात पर श्रपनी गम्भीर निराशा प्रकट करती है कि उन्हों (प्राहम मिनिस्टर) ने प्रस्तावित ब्यवस्था पेश करने श्रीर भारत तथा द्विण

श्रक्रीका के बीच गोल मेज परिषद् ब्रलाने से इन्कार कर दिया है।

यह कान्फरेन्स इस अस्वीकृति को मानव-समस्याओं का, वार्तालाप और पारस्परिक वाद-विवाद के द्वारा निर्णय करने का स्पष्ट विरोध मानती है और इस बात का धोतक मानती है कि इस समाज पर अत्याचार करनेवाला कानून बनाने की साँठ गाँठ करको गयी है, और राजनीतिक सुविधा की वेदी पर इस समाज का भाग्य-निर्णय होनेवाला है और इस देश के गोरे प्रतिक्रिया-वादियों के कठोरतम अंश को सन्दुष्ट करने के लिए उसकी बिल दी जानेवाली है । यह व्यवस्था भूसम्पत्ति और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व से सम्बन्ध रखती है और इसे प्राइम मिनिस्टर पेश करने-वाले हैं, पर यह भारत राष्ट्र के प्रति प्रनादर और उसके गौरव और प्रतिष्ठा के विपरीत अतः बिल-कुल ही अस्वीकार्य है ।

द्तिया अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस की यह कान्फरेन्स प्राह्म मिनिस्टर की अस्वीकृति का खयात रखते हुए यह निश्चय करती है कि इस देश के सभी हिन्दुस्तानी जोगों के साधनों का सग-उन कर सभी ऐसे उपायों को काम में जायें जिससे ''पेगिंग एक्ट'' की श्रवधि निकल जाय, श्रीर युनियन सरकार की प्रसावित ज्यवस्था का विरोध निम्निजिखित इंग से किया जाय —

- १--हिन्द्रस्तान को शिष्ट-मण्डल भेज कर।
- (क) भारत-सरकार से श्रनुरोध किया जाय कि भारत श्रीर दक्षिण श्रफ्रीका के बीच एक गोक्षमेज परिषद् बुलाने की योजना की जाय।
  - (ख) श्रीर यदि यह न होसके तो भारत-सरकार से श्रनुरोध किया जाव कि वह-
    - १---दिचिया श्रफ्रीका से अपने हाई कमिश्नर का दफ्तर हटा ते।
    - २---दिचिया श्रफ्रीका के विरुद्ध श्रार्थिक कार्रवाई करे।
- (ग) भारत में स्थापक प्रचार करके वहाँ की कोटि-कोटि जनता का पूर्णंतम समर्थंन प्राप्त किया जाय।
  - (घ) हिन्दुस्तानी नेताओं को दिचण अफ्रीका आने के लिए आमत्रित किया जाय।
  - २-श्वमेरिका, बिटेन श्रीर ससार के श्रन्य भागों को शिष्ट-मण्डल भेजा जाय।
- ३—दिच्य श्रफ्रीका के हिन्दुस्तानियों को मेलयुक्त और जम्बे प्रतिरोध के लिये तैयार करने के लिए तत्काल तैयारी की जाय, जिसका विवरण तैयार करने श्रीर श्रधीनस्य संस्थाश्रोंको कार्रवाई श्रीर श्रादेशानुवर्तन करने को प्रस्तुत करने के लिए यह कान्फरेन्स श्रपनी कार्यकारियों समिति को शादेश करती है।
  - १०-ऐसी अवस्थाओं में हम श्रीमान् से निवेदन करते हैं कि श्रीमान् श्रपना प्रभाव दावकर

दोनों सरकारों के बीच एक गोलमेज परिषद् कराने की व्यवस्था करें जिससे नेटाल हंडियम जुडी-शियल कमीशन के शब्दों में 'दिच्या श्रक्षीका में हिन्दुस्तानियों पर श्रसर डालने वाले सभी मामलों' का निर्णाय हो सके। किन्तु यदि इस दिशा में श्रीमान् के प्रयत्न दुर्भाग्यवश श्रस्कल हो जायें तो हम श्रपने छपयुं क प्रस्ताव के श्रनुसार निवेदन करते हैं कि दिख्या श्रक्षीका की यूनियम से भारत-सरकार श्रपने हाई कमिशनर का उपतर हटाले श्रीर यूनियन सरकार के विरुद्ध श्राधिक श्रीर राजनीतिक कार्रवाई श्रमका में लाये। हम इस बात से श्रमजान नहीं हैं कि इससे दिख्या श्रक्षीका का कोई बहुत बड़ा भौतिक जुक्शान नहीं होगा। इम यह जानते हैं कि बदले की कार्यवाही से हमें कठिनाई का।सामना करना पड़ेगा। परन्तु यह कार्रवाई श्रमल में लाने पर उसका जो नैतिक मुद्धय होगा उसके मुकाबले में इस जुक्सान को हम कुछ भी न सममेंगे।

मई दिली, १२ मार्च १६४६ आपके आज्ञाकारी सेवक—
सोराबजी रुस्तमजी (जीटर)
पुस० आर० नायडू
पु० पुस० पुम० काजी
प० प० मिर्जा"

साय में नत्थी पत्रक

#### प्रस्ताव न १

"द्तिण अफ्रीकन इहियन कामेस की कान्फरेन्स की यह बैठक, प्राइम मिनिस्टर की उस प्रस्तावित व्यवस्था-सम्बन्धी घोषणा से गम्भीर रूप में चुन्ध हुई है, जिसमें ट्रान्सवाक और नेटाल प्रान्तों के भूसम्पत्ति के अधिकार सम्मिलित हैं और जो यूनियन पार्कीमेण्ट की इसी बैठक में पेश होनेवाली है, और जिसके द्वारा हिन्दुस्तानी समाज के नेटाल और ट्रान्सवाक में सू-सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों और शार्थिक एवं सामाजिक विकास को कटोर रूप में सीमित करने की योजना की गयी है।

"प्राइम मिनिस्टर ने हिन्दुस्तानी सवाज का निषटारा करने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किये हैं वे हिन्दुस्तानी समाज के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य हैं, क्योंकि टनके द्वारा दिल्ला अफ्रीका के सारपूर्ण अन्त-सल्यक समाज के मानवीय अधिकारों और मानवीय आज़ादी पर अभूत-पूर्व आक्रमण किया गया है, श्रीर वे उन अन्व सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं जो अटलाण्टिक और संयुक्त राष्ट्रों के टन समकीतों के अन्तर्गत हैं जिनके प्रति उनके रचयिताओं का असन्दिग्ध विश्वास है कि वह ससार की भावी शान्ति के लिए अनिवायं हैं।

"यह कान्फरेन्स शिष्टमण्डल को श्रिषकार देता है कि वह प्राहम मिनिस्टर से अनुरोध करें कि वे हिन्दुस्तानी समाज की विरोधी व्यवस्था पेश न करें, और सादर निवेदन करें कि यूनियन सरकार शीध ही मारत-सरकार की श्रामित्रत करें कि वह एक प्रतिनिधि मण्डल यूनियन सरकार श्रीर मारत-सरकार में गोलमेज परिपद् करने के लिए यूनियन सरकार के प्रतिनिधियों से बातबीत चलाने को भेजे जिससे उन सभी मामलों के बारे में किसी निर्णय पर पहुँचा जा सके जिसका दिख्या श्रफ्तीका के हिन्दुस्तानियों से सम्बन्ध है। इस प्रकार नेटाल हिण्डयन जुडीशियल कमीशन की एकमात्र सिफारिश के श्रनुसार—जिसे प्राहम मिनिस्टर ने हतना महत्त्व प्रदान किया है—यह कार्य सम्पन्त हो। श्रीर इसके श्रतिरिक्त इस प्रकार की गोलमेज परिपद् उन परिपदों का सिल-सिला होगी जो युनियन श्रीर मारत की सरकारों के बीच हो चुकी है।

दिन्ता श्रामीकन इण्डियन काग्रेस कान्फरेन्स के उस शिष्टमण्डल की रिपोर्ट जो ११ फरवरी १६४६ को महामाननीय जनरल जे० सी० स्मट्स से मिला था—

"श्रीमानू समापति श्रीर कांग्रेस के उपस्थित सदस्यगण

श्रापका शिष्टमरद्व प्राह्म मिनिस्टर से श्राज दोपहर बाद ३ बजे मिला। वातचीत १ घरटा २० मिनट तक हुई।

२—शापके नेता श्री काजी ने यह प्रस्ताय प्राहम मिनिस्टर की सेवा में उपस्थित किया जो गत रात पास हुआ था और ट्रान्सवाल लेंग्ड ऐगड ट्रेडिंग ऐनट (१६३६) श्रीर उरवन पर सागू पेगिंग ऐक्ट (१६४३) के पास होने की कारण-भूत घटनाओं का हवाला देते हुए इस बात पर श्रीर दिया कि एक गोल मेश परिपद् की जाय। उन्होंने यह भी निवेदन विया कि इस ऐक्ट का आशय ट्रान्सवाल के व्यवस्थापक प्रस्ताव और श्रूम कमीशन की मीमासा के विरद्ध है और पेगिंग ऐक्ट का उरवन में जारी रहना केपटाउन सममौते का भंग करना है, श्रीर यह कि हिन्दु-स्तानी समाज हसे वापस केने की माग करता है।

६—श्री काजी ने प्रभान मन्नी से यह भी निवेदन दिया कि उन्होंने श्रपने ३० नवस्वर १६४४ के पत्रक में यह विशेषित करते हुए कि विशेषिया का समसीता श्रय मृत हो चुका है, कहा या—'प्रिटोरिया-समसीता श्रपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ श्रत यह श्रावश्यक हो गया कि समसीते के लिए दूसरे रास्ते कोजे जायें'। यह रास्ता नेटाल इदियन जुई।शियल कमीशन का दिखाया हुशा है, और श्रम चूं कि नेटाल इंडियन जुई।शियल कमीशन ने एकमाश्र यही सिफारिश की है कि इस समस्या का इल इदियन और यूनियन खरकारों के बीच वार्तालाप होने पर ही विकक्ष रुकता है, श्रतः इस उद्देश्य की पृति के लिए यूनियन-सरकार भारत सरकार को श्रामत्रित करें कि वह अपना शिष्टमण्डल इस देश को भेते।

४—इसके श्रतिरक्त प्राहम मिनिस्टर से यह भी निवेदन किया गया कि स्पवस्थायक प्रस्ताय मूम्स कमीशन की सिकारिशों से सवर्ष करते हैं, श्रोर वह स्वय प्राहम मिनिस्टर के ३० मार्च १६७१ को एसेम्बली भवन में दिये गये उस वक्त य के विक्द हैं जो उन्होंने मेन-फ्रासिस्कों के लिए रवाना होते समय कहा या कि (समस्या का) हल स्वेच्छा पूर्वक निकाला जा सकता है; बाध्यता पूर्वक नहीं। ऐसी श्रवस्था में ऐसी स्वयस्था की श्रमल में लाना जिसमें हिन्दुम्छानियों के लिए (प्रवक्) ऐस वर्गे, अवर्दस्ती या बाध्य करके प्रयक् करने दे समान होगा, श्रीर श्री कार्जा ने प्राहम मिनिस्टर से कहा कि ये श्रमनी न्यवस्था सम्बन्धी कार्रवाई में बाज श्रायं और एक गोलमेज परिषद् गुलायें।

र—श्री काशी ने जनाख स्मर्स में श्रापील की कि चूंकि वह (न्सरस) संयुक्त राष्ट्रसंघ के समकीते की भूमिका के छण्टा हैं इसलिए हम मममीत के मिद्रान्तों की भूपन हो देश में खागू करें।

६—पेपटाउम समर्कीता एक दिपचीय ममकीता या चार यह कि वर्नमान प्रस्तायों का चाभिप्राय यह है कि समर्कीत के एक पार्श्व को लोड़ दिया जाय, इसीकिए सोल्मेड़ परिपट्ट सुझाने की इस्टरत है।

७—म्ही काणी ने वहा कि दिन्दुस्तानियों ने पद्देत ही अवनी गाधिक वित्यक्षां अताएँ यदी संत्या में सेपस नेटास मान्त में मीमित कर दी हैं, कीर यह कि उस आन्त में चीर मी मीमित के बीर का निर्माण करने में उन्हें नेटास के किसी भी भाग में गाउपहाट कर्नोदने कीर अपने अधिकार में काले की उस सुविधामों से भी वैधित कर दिया जाएगा की नेम समय उपहरण हैं। इसमें में काले की उस सुविधामों से भी वैधित कर दिया जाएगा की नेम समय उपहरण हैं। इसमें में काले की जा सुविधामों से भी वैधित कर दिया जाएगा की नेम समय उपहरण हैं। इसमें में काले की काल सुविधामों से भी वैधित कर दिया जाएगा की नेम समय उपहरण हैं। इसमें में काले की काल सुविधामों से भी वैधित कर दिया जाएगा की नेम समय उपहरण हैं। इसमें में काले की काल सुविधामों से मी वैधित कर दिया जाएगा की नेम समय उपहरण हैं। इसमें स्वाधान काल सुविधामों से भी वैधित कर दिया जाएगा की नेम समय उपहरण हैं। इसमें स्वाधान सुविधामों से मी वैधित कर दिया जाएगा की नेम समय उपहरण हैं। इसमें स्वाधान सुविधामों से सी विधाम सुविधामों से सी विधाम सुविधाम कर सुविधाम सुविधाम

समस्या और भी जटिल हो जायगी।

य—श्री काजी ने श्रीर भी कहा कि १६२७ से हिन्दुस्तानी समाज ने केपटाउम सममौते का पालन श्रपनी श्रोर से पूर्णत किया है, श्रीर यह समाज श्रास्मावलम्बन के द्वारा जीवन के पाश्चात्य मापदंड की श्रोर श्रग्रसर हुशा है श्रीर वह श्रपने श्रायिक मापदंड को हतना बढ़ा रहा है कि नेटाल के युरोपियम, जो पहले हिन्दुस्तानी जीवन के निम्न मापदंड को एक खतरा कहकर उसकी श्रिकायत करते थे, श्रव यह कहने लगे हैं कि श्रव हिन्दुस्तानी श्रपने जीवन का मापदंड उन्नत करके उनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, श्रीर हिन्दुस्तानी लोग इसी बिना पर पाश्चात्य मापदंड की श्रावश्यकताश्रों के श्रनुरूप बनने के लिए ज़मीन श्रीर मकान की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। इस तरह श्रुरोपियन दोनों ही पहलुश्रों से श्रपनी बात का श्रीचित्य सिद्ध करना चाहते हैं। नेटाल के युरोपियन इस तरह श्रपनी ही बात काट रहे हैं।

8—श्री काजी के बाद वर्क फिस्टोफर ने प्राहम मिनिस्टर से बड़ी ही मामिक श्रीर हार्दिक अपील करते हुए कहा कि वे (स्मर्स) स्वतत्रता-सम्बन्धी विश्व-समसौते के जन्मदाता के रूप में ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव न रखें जो हिन्दुस्तानी समाज के विरुद्ध पड़े, श्रीर जनरज्ञ स्मर्स से इस बात को तर्क पूर्व कहा कि वे यूनियन सरकार श्रीर भारत-सरकार के श्रीतिनिधियों के बीच व्यक्तिगत बातचीत का सिद्धान्त लागू करें, क्यों कि गोलमेज़ परिषद् का यह ढंग मानवीय का माइं को निवटाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है।

१०—इसके बाद श्री सोरायजी रुस्तमजी ने श्री फिस्टोफर की श्रपीत के समर्थन के श्रितिरिक्त यह भी कहा कि दे (जनरत रमट्स) ससार के मामलों में बहुत उच्च स्थान रखते हैं, श्रीर उन्हें हिन्दु स्तानी समाज को श्रपदस्थ नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दु स्तानी भी उनके बैसे ही बच्चे हैं जैसे युरोपियन, इसिल , उन्हें उन (हिन्दु स्तानियों) के प्रति श्रन्थाय नहीं करना चाहिए।

१ 1—जवाब में जनरक्ष स्मट्स ने कहा कि यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानवीय मामलों में गोलमेज़ी बातचीत का बदा महस्व होता है, पर उन्हें अफसोस है कि वह दिच्या अफ़ीका में बार्तालाप करने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं कर सकते।

१२— उन्होंने कहा कि पहली गोलमेज परिषद् भारत-सरकार के अनुरोध पर बुलायी गयी थी और यह कि उस समय दिल्या अफ्रीका में हिन्दुस्तानी जनसंख्या घटाने के लिए कुछ उपाय सुमाये थे, और यह कि केपटाउन-सममौते का वह अंग्र इस अर्थ में मर चुका है कि भव दिल्या अफ्रीका से लोग जा नहीं रहे हैं, और यह इसिलए कि हिन्दुस्तानी इस देश में अपने देश की अपेशा अच्छी स्थित में हैं। देपटाउन-सममौते की केवल अप-लिएट (उन्नित-सम्बन्धी) धारा बाकी रही है।

१३—मारत-सरकार के साथ गोलमेज कान्फरेन्स करने का मतलब है दिश्यो अफ्रीका के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना । हिन्दुस्तानियों का भारत सरकार से अपील करने का अर्थ होगा जले पर ममक लगाना । यह अक्ष्पमीय है । यह तो वैसे ही है जैसे हर बार तकलीफ साते ही ढच लोगों का हार्लेंड से अपील करना ।

18—उन्होंने कहा कि फेपटाउम-सममौते के परिणामस्वरूप एक (हिन्दुस्तानी) एजेन्ट जनरत की नियुक्ति हुई थी जिसका दर्जा बदाकर हाई किमिश्नर का कर दिया गया था। इसका दर्जा वैसा ही था जैसा ब्रिटेन, कनाडा या झास्ट्रेजिया के दिख्या झक्कीका-स्थित हाई किमिश्नरों का है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार से प्रतिनिधिस्व पहले भी प्राप्त होते रहे हैं श्रीर आगे भी होते रहेंगे। दिएण प्रफ्रीका को जो उच्चाधिकार प्राप्त है उसका यह तकाज़ा है कि हिन्दुस्तानी समस्या को वह श्रपने एक वरेलू मामले की तरह समभे श्रीर उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे। उसके साथ बाहरी हस्तचेप न हो। उन्होंने शिष्टमंद्रल से कहा कि वह उनके उस प्रस्ताव पर विचार करे जो यह कठिन समस्या सुलमाने के लिए बिल के रूप में पेश किया नायगा और इसके द्वारा एक पृथक् चेत्र का निर्माण कर दिया जायगा, जहाँ हिन्दुस्तानी श्रीर श्रन्य लोग जमीन सरीद कर उस पर श्रधिकार कर सकेंगे। इससे हिन्दुस्तानी समाल बेह्ज़ती श्रीर प्रथक्तरण के दोषों से बच जायगा।

- १४—उस सीमित चेत्र के भितिरिक अन्य सभी चेत्र केवल युरोपियनों के क्रव्ज़े के लिए सीमित होंगे। और यह कि दो हिन्दुस्तानियों और दो युरोपियनों का एक कमीशन बनेगा जिसका अध्यच एक तटस्थ और विशिष्ट स्यक्ति होगा। यह कमीशन समय समय पर किसी भी चेत्र की स्थिति का निरीच्या करता रहेगा और ऐसे चेत्र निर्दारित करता रहेगा, जिससे उन हिन्दुस्तानी तथा श्रम्य लोगों की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी जो उन खुले चेत्रों में ज़मीन खरीदकर बसना चाहेंगे।
- १६—उदाहरण के रूप में उन्हों (जनरत्त स्मट्स) ने पोर्ट शेपस्टोन श्रौर ग्लेंको के स्वेच्छा पूर्ण समसीतों का ज़िक्र किया श्रौर कहा कि इस प्रकार के समसीतों की पुष्टि कमीशन करेगा श्रौर उन्हें पार्कीमेंट स्वीकार करेगी।
- १७ ब्र्म कमीरान श्रीर मिचेस पोस्टवार-कमीरान के द्वारा सरकार को बहुत-सी सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर वह तथा प्रस्तावित कमीशन उन केश्रों की सूची तैयार कर सकेगा जिनके द्वारा उरवन में श्रीर उसके श्रासपास हिन्दुस्तानिथों की क़रूरतें पूरी हो सकेंगी।
- १८— श्री काजी के एक प्रश्न के उत्तर में जनरता स्मट्स ने कहा कि ट्रान्सवाल की स्थिति 'में बिशेष परिवर्तन नहीं किया जारहा है, किन्तु १८८४ के तीसरे कान् के श्रनुसार ऐसे खुने चेन्न तैयार कर दिये जायेंगे जहाँ हिन्दुस्तानी अभीन खरीद कर उन पर श्रिष्ठकार कर सकेंगे। जनरता स्मट्स ने ज़ोरदार शब्दों में यह भी कहा कि न्यापार के मामले में हस्तचेप नहीं किया जायगा। इसका नियंत्रया तो जाहसेन्स के कान्न द्वारा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नेटाल या ट्रान्सवाल के किसी भी सुस्थिर श्रिष्ठकार में हस्तचेप नहीं किया जायगा।
- १६— इसके बाद जनरल स्मट्स-ने कहा कि इस बिल द्वारा नेटाल और ट्रान्सवाल के हिन्दुस्तानी समाज को पार्लीमेण्ट प्रांतीय कौन्सिलों तथा सिनेट में प्रतिनिधिस्व दिया जायगा। उन्होंने शिष्टमण्डल और कान्फरेंस से अपील की कि वे इन प्रस्तावों को न ठुकरायें। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा उपद्रव होगा और इसे ठुकराकर हिन्दुस्तानी तकलीफ उठायेंगे, और अन्त में यह इम सब के लिए नरक बन जायगा। इस समस्या का निराकरण करना ही होगा। नेटाल के युरोपियन बहुत बेचेन हैं और गम्मीर अशान्ति फैल चुकी है। उन्हें उर है कि उनकी उपेना होने जा रही है। वह हिन्दुस्तानियों की आधिक प्रतिस्पर्धा से दरे हुए हैं। सरकार को तथ्यों का सामना करना है, इसलिए इन प्रस्तावों को एक नीति के रूप में अमल में लाया जायगा।
- २०—श्री काजी ने जनरत्त स्मट्स से फिर श्रपीत की कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बावजूद भी उन्होंने श्रपने ही शब्दों और श्रारवासनों की श्रोर ध्यान नहीं दिया है। श्री काजी ने कहा कि जनरत्त स्मट्स नेटाल के युरोपियनों के प्रति श्रारमसमर्पण इसलिए कर रहे हैं कि वे श्रिक शोर मचा रहे हैं श्रीर उनके पास श्रधिक राजनीतिक सत्ता है, श्रीर यह कि

सोलह 1

हिन्दुस्तक्षिनयों के मामलों पर कमीशानों की रायों के विरुद्ध विकार किया जा रहा है। हिन्दुस्तामी समाज के विरुद्ध युरोशियनों के वेद्यनियाद आम्दोजनमात्र को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है। १६४३ में दरवन कार्पोस्थान के विरुद्ध तरकार ने जो प्रारम्भिक मामजा स्वीकार किया था उसका जवाब नहीं दिया गणा है। उन्होंने जनरज स्मट्स से अपीज की कि वह अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ाकर हिन्दुस्तानियों के पृथक्तरण को दर न करें, बहिक इस समस्या को उचित तथा न्यायपूर्ण दंग से सुलकाने के लिए भारत सरकार से सजाह मशविरा करें। श्री काली ने वह भी कहा कि जनरज समद्स नेटाल में अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त कर सकते है, पर इससे उनकी अन्तर्राष्ट्रीय आक्ष्मा लुप्त हो जायगी।

२१— अन्त में जनरत्त स्मट्स ने कहा कि वे तटस्थ के रूप में नहीं, हिम्दुस्तानियों के मिन्न के रूप में योत रहे हैं और वे चाहते हैं कि शिष्टमण्डल उनकी अपीख पर्ृविचार करे भीर उनके प्रस्तावों पर उसी के प्रकाश में विचार करे। उन्होंने कहा कि कामेस की आसानी के साथ उन प्रस्तावों को उकरा नहीं देना चाहिए।

२२— मैं इस के साथ उस पत्र की नकत करयी करता हू जिसे मैंने कान्फ्ररेंस की स्चना के जिए जनरक्ष स्मट्स से जिखने को कहा था और रिपोर्ट के साथ यह सर्कु जर या गरती चिट्ठों के रूप में भेज। जाना है।

---ए० आई० काजी

ता० ११ फरवरी, १६४६

दिच्या श्रफ्रीका की इंडियन कांग्रेस के ११ फरवरी १६४६ ई० के शिष्टमयुडल को जनरल स्मिट्स का जनाव

जनरत समट्स ने शिष्टमगढका से कहा ----

''मैं इस मीटिंग का खागत करता हूँ। मैं ईप्या और उन्नेजना से प्रभावित नहीं हूँ। आप का इस मीटिंग के लिए ज़ोर देवा ठीक ही है। मैंने आपसे बचने—आपको टाव्सने का प्रयत्न कभी नहीं किया और मैं आप से मिलकर प्रसन्त हुआ हूँ।

'में सरकार की उस नीति की विस्तृत रूपरेखा थापके सामने रखता हूँ जिसपर बह आपके बिए विचार कर रही है। पिरिस्थिति थावरयक है। पेगिग ऐक्ट तो एक धरधायी कान्न था और झूम्स कमीशन का कोई परियाम नहीं निकता। वह इस निकासने में धरमर्थ हुआ और उसने निराश होकर हाथ पीछे खींच बिया।

"श्रमते महीने पेगिंग ऐक्ट की अवधि समाप्त हो जायगी, फिर भी हम कोई हस प्राप्त महीं कर सके। हम और भी खराब स्थिति को पहुँचेंगे। आप मुम्स कमीशन की धोर मुदे, पर इससे कोई भी सहायता नहीं भिलेगी। गोलमेश परिषद्ं के हक में बहुत बढ़ा परिवर्तन धागया है। इस समय भारत-सरकार का कोई प्रतिनिधि (परिषद् में) महीं था, न यहाँ एजेक्ट या हाई कमिशनर रखने की परम्परा थी। परामशं लेने का यह वैधानिक उपाय है। इसिंबिए सहूक कान्फरेन्स नहीं युद्धायी जा सकती।

"हिन्दुस्तान को अपील करना घाव पर नमक तानाने के सदश है। इचिया अफ्रीका में बसे हिन्दुस्तानियों में ८० फी सदी वैसे ही दिचया अफ्रीकन हैं जैसे में हूँ। दिचया अफ्रीका की आर से मारत को अपील करना जब तक अधुत बात हो जानी चाहिए; यह तो उसी प्रकार है जैसे दिच्या अफ्रीका का कोई दाच समुद्र पार को अपील करे। "रहा बूस-कमीशन, सो वह तो कोई हज नहीं प्राप्त कर सका। ऐसी अवस्था में हमें स्वय ऐसा हल हूं द निकालना चाहिए। हमें ऐसा हज निकालना ही पढ़ेगा। मैं इस मामले को बिगइते देख चुका हूँ। अन्त में इसके शिकार आप ही होंगे। आपने कहा है कि मैं अपनी जनसंख्या की जातीय विभिन्नता का स्वरूप स्वीकार करता हूँ। मैं इस स्थिति के बारे में गलती महीं करता — जब तक यह समस्या सुन्न नहीं जाती और आपके लिए कुछ कर नहीं लिया जाता तय तक हमारे हिन्द्स्तानी दोस्तों को सब से अधिक कप्ट उठाना पढ़ेगा।

"मैं इस देश में शान्ति चाहता हूँ। लोगों के मिज़ाज बहुत विगड़ चुके हैं।

''पहली बात तो यह है कि आप ज़मीन की समस्या हल कर तों, इसके बाद राजनीतिक हल प्राप्त करना होगा। आपको राजनीतिक दर्जा प्राप्त करना है, तम तक यह प्रतिद्वन्दिता चलती रहेगी।

'में व्यापार को स्पर्श न करूँ गा। श्राज का श्रक्ष श्राधिक नहीं। उसका नियन्नगा तो वर्तमान जाइसेंस के कानून द्वारा हो ही रहा है।

''रहा जमीन का शश्न, सो धाप विशेष चेत्रों में पृथक् नहीं होना चाहते। आप यह तो स्वीकार करते हैं कि विलग रहना आवश्यक है। इससे आप पर कोई कलक नहीं तागेगा। कुछ रत्रतंत्र सिकिहित चेत्र निश्चित कर दिये जायेंगे।

"यदि सामाजिक शानित प्राप्त करनी है, तो प्रथक्, निवास आवश्यक होगा। तीन चेत्र बनाये जायेंगे, पर उन्हें परस्पर मिश्रित नहीं किया जायगा। जैसे-नेटाल की हदवन्दी दिखाने के लिए वर्तमान चेत्रों का स्पर्श नहीं किया जायगा और वर्तमान श्रीधकारों की रचा की जायगी।

"हमें ब्रूम्स-कसीशन से युद्धोत्तर पुनिनेमाण श्रौर मिचेल-कमीशन से बहुत सी सूचनाएँ प्राप्त पुर्ह हैं। दरवन की व्यवस्था कर लेना बिल्कुल सम्मव है। पोर्ट शेपस्टोन श्रौर ग्लेंको में कुछ इन्तज़ाम हुश्रा भी था। मेरीस्ज़वर्ग में भी कुछ व्यवस्था थी, पर वह रद कर दी गयी। हमें स्वतंत्र हेत्रों की सूची बनानी होगी।

"पर आपको उससे भी और कुछ करना है। दो थूरोपियनों और दो हिन्दुस्तानियों का एक कमीशन नियुक्त होगा जिसका एक चेश्ररमैन या प्रधान और होगा। इस (कमीशन) को उन चेश्रों की सिफारिश करने का अधिकार होगा जहाँ अभीन मुक्त रूपमें खरीदी और वेची जा सकेगी। इस कमीशन की सिफारिशें पार्जीमेण्ट-हारा स्वीकृत होंगी।

दानसवाल में स्थिति बहुत नहीं बदली जा रही है, क्योंकि १८८१ के तीसरे कानून के यमुसार ऐसे खुले चेत्र प्राप्त किये जा सकेगें जहाँ हिन्दुस्तानी ज़यीन खरीद सकेंगे धौर उसपर श्रिषकार भी कर सकेंगे।

"इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा है श्रापका राजनीतिक दर्जा। उस समय श्राप राजनीतिक दिए से विरुक्तक प्रदरय हो खुके हैं। सरकार साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव करती है, पर दुर्भाग्यवश श्राप उसे श्रस्वीकार कर खुके हैं। मैं नहीं समकता कि उस देश में राजनीतिक दृष्टि से कोई श्रीर श्राधार सम्भव है। श्रापको सामान्य मताधिकार में सम्मितित करने का प्रश्न कभी पार्जीमेंग्ट से गुज़र नहीं सकता। व्यवस्था-द्वारा ही श्राप पर प्रतिवन्ध जगा दिये जायँगे।

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जनरता स्मट्स ने कहा कि "केपटाटन समसौते की तो केवल ध्यितपट (उन्नित)वाली धारा रह गर्या है—शेष की ठुकराया जा चुका है। हिन्दुस्तानियों की शिचा धादि की भी सुविधाएँ दी जायँगी श्रीर श्रटबांटिक श्रीर सेनफ्रान्सिस्को-समसौतों द्वारा कांग्रेस का इतिहास: खंड ३

विवेचित प्रगति सम्घन्धी सिद्धान्त उन पर भी जागू होंगे।"

पन्न

"श्राहम<sub>े</sub> मिनिस्टर का दफ्तर, केपटाउन, ११ फरवरी, १६४६

विय महाशय

मुक्ते श्रापको यह स्चित करने का गौरव प्राप्त हुश्चा है कि प्राह्म-मिनिस्टर ने श्राज-सोमवार ११ फरवरी को दोपहर-बाद उस प्रतिनिधि श्रावेदन को ध्यानपूर्वक सुना है जो श्री काजी, एडवोकेट किस्टोफर श्रीर श्री कस्तमजी ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर किया है श्रीर जिसके हारा भारत-सरकार के प्रतिनिधियों के साथ गोजमेज परिपद् करने का श्रनुरोध किया गया है। श्रीमान् ने श्रापकी कान्फरेंस में पास हुए प्रस्ताव का भी श्रध्ययन किया है।

श्रीमान् प्राइस-मिनिस्टर ने प्रतिनिधि-सण्डल से यह बता दिया है कि किन कारणों से मारत-सरकार के साथ गोलमेज कान्फरेंस नहीं की जा सकती। उन्होंने भूमि श्रीर मताधिकार के बारे में विल के मसिवदों के रटन्ध में भी एक वयान दिया है, श्रीर उन्होंने प्रतिनिधि-मण्डल से श्रपील, की है कि वह दिएण श्रफ्रीका के हिन्दुस्तानियों श्रीर युरोपियमों के हित की वातों को ध्यान में रखते हुए उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। इन दोनों के वीच जो वर्तमान कठिनाह्यां श्रीर मतभेद मौजूद हैं उन्हें दूर कर देना चाहिए।

सेकेटरी

ष्ट्रापका विश्वासपान्न,

साठय अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस,

(इस्ताचर) हेनरी डब्ल्यू॰ कूपर

केपटाउन

प्राइवेट सेक्रेटरी''

द्त्तिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस कान्फरेंस-प्रस्ताव नं. ६ का मसविदा, १२ फरवरी १६४६

"द्विण श्रक्रीका की इद्धियन कांग्रेस की यह कान्करेंस उस शिष्टमगढ़ की रिपोर्ट सुनने के बाद, जो प्राइम-मिनिस्टर से मिला है, इस बात पर श्रपनी गम्भीर निराशा प्रकट करता है कि उन्दोंने प्रस्तावित कानून को छोड़ देने से इन्कार कर दिया है श्रीर हिन्दुस्तान श्रीर द्विण-श्रक्रीका के बीच गोलमेश कान्फरेंस करना स्वीकार नहीं किया है।

इस श्रस्वीकृति को यह कान्फरेंस मानव-समस्या को सुज्ञमाने के जिए बावचीत श्रीर पारस्परिक वाद-विवाद करने के सिद्धान्त को श्रस्वीकार करने के समान मानती है, श्रीर इस (श्रस्वीकृति) को हिन्दुस्तानी समाज पर श्रत्याचार करने के न्यवस्थापक ध्येय का धोतक मानती है, श्रीर यह भी सममती है कि इस प्रकार उस (हिन्दुस्तानी समाज) का भाग्य राजनीतिक उद्देश्य-सिद्धि की वेदी पर निक्काद करने श्रीर कठोर गोरे प्रतिक्रिया-वादियों को परितृष्ट करने के लिए ढाल दिया है। भू-सम्पत्ति के उपयोग श्रीर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी जो बिन्न प्राहम-मिनिस्टर पेश करनेवान हैं, वह विच्छन ही श्रस्वीकार्य है श्रीर भारत-राष्ट्र की श्रारमप्रतिष्ठा श्रीर गौरव के विरुद्ध है।

द्तिए अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस की यह कान्फरेन्स प्राह्म-मिनिस्टर की अस्वीकृति को ध्यान में रखते हुए इस देश के हिन्दुस्तानियों के सभी साधनों को सुसगठित करने का निश्चय करता है जिससे वह पेगिंग-ऐक्ट समाप्त कराने और सरकार के प्रस्तावित कानून का विरोध करने के किए निस्न प्रकार के सभी उपायों का उपयोग कर सके।

१--भारत को शिष्टमण्डल भेजकर:--

- (क) भारत सरकार से श्रनुरोध करना कि वह श्रपने श्रीर दिचिए श्रश्नीका की सरकार के बीच गोलमेज का फरेन्स बुक्ताने की योजना करे।
- (ख) यद न हो सके तो भारत-सरकार से श्रनुरोध करना कि वह---
  - (१) द्विण श्रक्रीका से श्रपना हाई-कमिश्नर हटा ले।
  - (२) द् जि्या श्रक्रीका के विरुद्ध शार्थिक कार्रवाई करे।
- (ः) भारत में सबज प्रचार-कार्य करना जिससे करोड़ों भारतवासियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो सके।
- ( घ ) हिन्दुस्तानी नेताओं को आमंत्रित किया जाय कि यह दित्तिण श्रश्नीका श्रायें।
- २-- श्रमेरिका, विटेन श्रीर ससार के श्रन्य भागों को शिष्टमण्डल भेजना ।
- २-शोघ ही दिल्या अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों को ऐसे ऐनयपूर्ण और जन्मे प्रतिरोध के लिए तैयार करना जिसका विवरण तैयार करके अपने वैधानिक संस्थाओं को भेजने और हस पर अमल करने का आदेश यह कान्फरेन्स अपनी कार्य-कारियी को देती है।

## दिच्या श्रफ्रीका की इ डियन कांग्रेस कान्फरेन्स प्रस्ताव न० =; ११२ फरवरी, १६४६

यह कान्फरेन्स निश्चय करती है कि पस्ताव न० ६ के श्रनुसार निम्नतिखित व्यक्तियों का प्रतिनिधि-मगडक हिन्दुस्तान के लिए रवाना हो आय।

श्री सोरावजी रुस्तमजी, पृढवोकट ए० किस्टोफर, श्री एस० धार० नायहू, श्री एम० ही० नायहू, श्री ए० एस० काजी, श्री ए० ए० मिर्जा श्रीर एस० एम० देसाई।

इनको अधिकार होगा कि वह किन्हीं भी ऐसे दिल्ला अफ्रीका के हिन्दुस्तानी को स्वतः नामजद करके इस मगडल में ले ले जो वैधानिक संस्था के सदस्य हों।

र्थार इंग्लैंड तथा श्रमेरिका जाने के जिए नीचे जिले व्यक्तियों का प्रतिनिधि-मण्डल बनाती है।

श्री ए० शाई० कांजी, ढाँ० वाई० एम० दादु, श्री ए० एम० मूजा, रेवरेण्ड बी० एज० ई० सीगामनी झौर श्री पी० शार० पायर।

इस मण्डल को श्रधिकार होगा कि वह किसी भी ऐसे दिश्या श्रश्नीका के हिन्दुस्तानी को नामजद करके श्रपने में सम्मिलित कर को जो दिश्या श्रश्नीका की हंडियन कांग्रेस की वैधानिक संस्था के सदस्य हो।

## परिशिष्ट ४

काग्रेस-प्रस्ताव तथा मित्रमंडल के प्रतिनिधि-दल श्रीर वाइसराय से हुए नेताश्रों के पत्रव्यवहार श्रीर बातचीत श्रादि।

# कार्यकारिणी की कार्रवाई का सारांश

दिल्ली, १२-१५ अप्रैल, २४-३० अप्रैल, १७२४ मई और ६-२६ जून १६४६ ई०

काग्रेस-कार्यकारियो समिति की बैठक दिली में १० से १८ श्राप्त तक, २१ से ३० श्राप्त तक और फिर १७ से २४ जून श्रोर ६ से २६ जून, १६४६ तक मौलाना श्रम्रुक्त कलाम श्राज़ाद की श्राप्त्रज्ञात में हुई जिसमें श्रीमती सरीजिनी नायह श्रीर सर्वश्री जवाहरतान नेहरू, वल्लमभाई पटेल, राजेन्द्रवसाद, पटामि सीनारामच्या, खान श्रब्दुन गफ्फार खाँ, शक्रराव देव, गोदिन्दवल्लभ

पन्त, प्रफुछचन्द्र घोष, आसफश्चनी, हरेकृष्ण मेहताव श्रीर जे० बी० कृपन्नानी हाजिर थे। खान श्रमुज गफ्फार खाँ श्रीर हरेकृष्ण मेहताब समिति की कुछ बैठकों में गैर हाजिर थे। गाँधीजी कमिटी की दोपहर बाद की बैठकों में श्राम सौर पर श्राया करते थे।

यह बैठकें खासकर मंत्रिमिशन की उस विधान-परिपट-सम्बन्धी बातचीत पर बहस करने के लिए हुआ करती थीं जो स्वतन्त्र और आजाद भारत का शासन-विधान बनाने और एक काम चलाऊ राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए बनायी जानेवाली थी।

#### मत्रि-मिशन

फरवरी, १६४६ को भारत मंत्री लार्ड पेथिक-लारेंस ने बिटिश पार्लीमेंट की कासन सभा में इस निश्चय की घोपणा की कि एक मंत्रि मिशन भारत मेजा जायगा जिसमें खुद भारत मत्री लार्ड पेथिक लारेंस, न्यापार संघ के प्रधान सर स्टैफर्ड किंप्स और एड मिरहटी के प्रथम लार्ड श्री ए० वं ० श्रेलग्ज़ैन्डर भी सम्मिलित होंगे, श्रीर जो भारत के प्रतिनिधियों के साथ वाहसरायके उस कार्यक्रम पर विचार-विमर्श करेगा जिसकी उन्होंने १७ फरवरी, १६४६ को प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय श्रसेम्बली के खुनावों के समय प्रकाशित की थी। घोषणा इस प्रकार थी .—

"सभा को स्मरण होगा कि १६ मई १६४१ को बिटिश सरकार से बातचीत करके भारत कौटने पर वाइसराय ने सरकार की नीति के बारे में जो वक्तव्य दिया था उसमें यह कहा या कि केन्द्रीय और प्रान्तों के चुनाव हो जाने के बाद हिन्दुस्तान के नेताझों की राय से भारत में पूर्ण स्वशासन स्थापित करने की जिश्चित कार्रवाही ब्रिटिश सरकार करेगी।

"इन निश्चित कार्यवाहियों में से पहली में वह आरम्भिक बातचीत सम्मितित होगी जो वह बिटिश भारत के निर्वाचित सहस्यों के साथ करेगी और देशी राज्यों के साथ भी जिससे विधान-निर्माण के सम्बन्ध में अधिक-से-अधिक सहमति प्राप्त की जा सके ।

"दूसरी कार्यवाही होगी ऐसी विधान-निर्मात्री सस्या की स्थापना और तीसरी होगी वाहसराय की ऐसी कार्यसमिति का निर्माण जिसे सभी हिन्दुस्तानी दक्कों का समर्थन प्राप्त हो।

"गत वर्ष के अन्त में केन्द्रीय निर्वाचन हो चुका है और कुछ प्रान्तों में भी चुनाव हो चुके हैं और ज़िस्मेदार सरकारों की स्थापना की कार्यवाही हो रही है। कुछ अन्य प्रान्तों में मतदान की तारीखें आगामी कुछ हफ्तों में पड़ी हैं। चुनाव का सघर समाप्त होने के साथ ही ब्रिटिश सरकार हस बात की सफल बनाने पर विचार कर रही थी जिसका जिक्र मैंने जपर किया है।

"भारत या विटिश उपनिषेशों की ही नहीं, बिलक सारे संसार की दिन्ट को सामने रखते हुए भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए सम्राट् की सरकार की आजा से ब्रिटिश सरकार ने एक ख़ास मिशन हिम्दुस्तान मेजने का निश्चय किया है जिसमें भारत-मंत्री (लार्ड पेथिक-जारेंस), ज्यापार संघ के प्रधान सर स्टैफर्ड किप्स और एडिमरल्टी के प्रथम लार्ड मि॰ ए॰ वी॰ अल्प को न्दर पाहसराय के सहयोगी के रूप में जायेंगे।"

१४ मार्च १६४६ को प्रधानमंत्री क्केमेट एटली ने भारत के जिए मंत्रि-प्रतिनिधि महज भेजने में ब्रिटिश नीति का खुलासा किया।

मंत्रि-मिशन के सदस्य २३ मार्च को हिन्दुस्तान पहुँच गये और अन्होंने अपना काम साम्प्रदायिक और राजनीतिक नेताओं की मुखाकातों के रूप में शुरू कर दिया। मिशन ने कहा कि उसके पास नेताओं के सामने रखने के बिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। ऐसी हाजत में जो बातचीत हुई वह एक आम तरीके की और उपाय हुँदने के बिए की जानेवाबी बहस के रूप में थी। २७ श्राप्रैल को बातचीत समाप्त हो जाने पर मित्र-महत्त के पतिनिधि-दल ने कांग्रेस के श्राध्यक्त के नाम निम्नलिखित पत्र भेजा:—

"२७ श्रप्रैंत, १६४६

व्रिय मौलाना साहब ।

मित्र-मिशन तथा माननीय वाइसराय ने उन विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किये गये मलों पर साप्रधानी के साथ फिर से विचार किया, जिन्होंने उनसे भेंट की थी। मित्र-मिशन तथा वाइस-राय महोदय इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मुस्तिम लीग और कांग्रेस में समक्तीता करवाने के लिये उन्हें एक बार और प्रयस्न करमा चाहिये।

ने श्रनुभव करते हैं कि उक्त दोनों दलों से मिलने का श्रनुरोध करना वेकार होगा जब तक कि वे (मंत्रि मिशन तथा वाइसराय) उनके सामने वातचीत करने का कोई ऐसा श्राधार न रख सकें, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार का समसौता सम्भव हो सके।

श्चतएव, सुक्त से कहा गया है कि मैं सुिस्तिम लीग को श्वामत्रित कर्टें कि वह मित्रि-मिशन श्वीर वाहसराय से मित्तने के खिए श्वपने चार श्रतिनिधि भेजे, जो कांग्रेस कार्य-समिति के इसी श्रकार के चार श्रतिनिधियों के साथ मित्र-मिशन तथा वाहसराय से उपयुक्त सममौते के लिए निम्नितिकित मृत सिद्धान्तों के श्राधार पर वात्तचीत कर सकें —

विदिश मारत के भावी पिधान का ढाचा इस प्रकार का होना चाहिये—एक संघ-सरकार, जिसके श्रधीन पर-राष्ट्र सम्बन्ध, रचा सथा यातायात् के विषय होंगे। प्रान्तों के दो 'गुट' होंगे, एक हिन्दू-प्रधान प्रान्तों का श्रौर दूसरा मुन्तिम-प्रधान प्रान्तों का, जिनके श्रधीन वे सब विषय होंगे जिन पर श्रपने-भ्रपने गुटों के प्रान्त एक साथ मित्त कर कार्य करना चाहते हों। श्रम्य सब विषय प्रान्तीय सरकारों के श्रधीन होंगे श्रौर उन्हें (श्रान्तीय सरकारों के) समस्त श्रवशिष्ट सत्ताधिकार भी प्राप्त होंगे।

ऐसा विरवास है कि सममौते की बातचीत के फत्तस्वरूप तय होनेवाली शर्तों के साथ, देशी राज्य भी विभान के हस ढाचे के धनतर्गत अपना स्थान ग्रहण करेंगे !

में सममता हूँ कि सिद्धान्तों के श्रधिक स्पष्टीकरण की म तो श्रावश्यकता ही है श्रीर म घाँछ-नीयता, क्योंकि बातचीत के श्रन्तर्गत श्रन्य सब विषयों पर विचार किया जा सकता है।

यदि मुस्तिम लीग तथा कांग्रेस इस आधार पर समकीते की बातचीत धारम्य करने के लिये तथार हैं, तो आप उनकी धोर से वातचीत करने के लिए नियुक्त किये गये चारों व्यक्तियों के नाम मेरे पाम लिख भेजने की कृपा करेंगे। उनके मिलते ही में आप को यता सकृ गा कि यह बातचीत किस स्थान में ग्रुरू होगी। यातचीत के स्थान की अधिक सम्मावना गिमला की है, जहाँ धाजकत मौसम धाधक अन्तु। है।

व्यापका विम्वास-पान्न, (इस्वाउर) वेथिष्ठ-लारेन्स''

इस पत्र के प्रस्तावों पर विचार करके कार्यकारियी ने मीचे लिखा पत्र लाई पेविक लारेन्स को भिशवाया .—

"प्रिय सार्ध पेथिक-जारेन्स

२७ धमेल के सापके पत्र के लिए घन्यवाद । धापके सुकार के सम्बन्ध में सैन कांग्रेम कार्य-समिति के शपने सहयोगियों से परामर्ग किया है । उनकी हुच्दा है कि मै साप की स्थित कर दूँ कि भारत के भविष्य से सम्बन्ध रखनेवाले किन्हों भी विषयों पर मुस्लिम स्नीग श्रयवा श्रम्य किसी संस्था के प्रतिनिधियों मे विचार-विनिमय करने के लिए वे महँद सहमत रहे हैं। किर भी, में यता देना चाहता हूँ कि जिन मूल मिदान्तों का श्रापने उल्लेख किया है, अम निवारण के लिए उनके स्पष्टीकरण तथा विस्तृत न्याख्या की श्रावण्यकता है। जेमा कि श्राप जानते हैं, म्वतन्त्रता-प्राप्त इकाइयों (पान्तों) के एक संघीय केन्द्र का हमारा विचार है। कई श्रानिवार्य विपयों का इस सम के श्रमीन रहना श्रावण्यक है, जिनमें से रका तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाले विषय मर्वाधिक महस्वपूर्ण हैं। ऐसे केन्द्र का सुद्द होना श्रावण्यक है श्रीर उसकी न्यवस्थापिका सभा तथा श्रासन-परिषद् का भी होना श्रावण्यक है। श्रीर उक्त विषयों के लिए उसके पाम धन का होना तथा उनके लिए स्वयं श्रपनी श्रीर से राजस्व संमह करने का श्रमिक्तर भी श्रावश्यक है। इन कार्यों तथा श्रमिक्तरों के विना उक्त केन्द्र निर्यंत तथा श्र खलाहीन होगा श्रीर रक्त तथा साधारण प्रगति के कार्य को हाति पहुँचेगी। इस प्रकार पर-राष्ट्र मथभ, रक्ता तथा यातायात् के श्रतिकि मुद्दा, कस्टम, दूयूटी श्रीर टैरिफ तथा श्रम्य ऐसे विषय, जो जाच करने पर इस से सन्बद्ध प्रतीन हों, सम्याय केन्द्र के श्रमीन रखे जाने चाहियें।

एक हिंदू-प्रधान प्रांतों तथा दूसरा मुस्लिम-प्रधान प्रातों के गुट का जो उन्लेम श्रापने किया है, वह स्पष्ट नहीं है। उत्तर परिचमी सीमाप्रांत-सिंध तथा वलीचिस्तान के प्रात ही केवल मुस्लिम-प्रधान प्रात हैं। बगाल श्रीर पलाब में मुसलमानों का बहुतम बहुत थोड़ा है। सबीय केंद्र के श्रधान प्रान्तीय गुट-वन्दी करना श्रीर विशेषतया धार्मिक श्रथवा माम्प्रदायिक श्राधार पर ऐसी गुट-वन्दी करना, हम गलत सममते हैं। यह भी प्रतीन होना है कि किसी 'गुट' में प्रमिलित होने श्रथवा न होने के सम्बन्ध में श्राप प्रान्तों को स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। किसी भी प्रकार यह निश्चित नहीं है कि कोई भी प्रान्त, प्रपनी वर्तमान सीमाश्रों सहित, किसी गुट विशेष में शामिल होना पसद करेगा। इसके श्रितिक किसी भी प्रान्त को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य के लिए विवश करना हर प्रकार से पूर्णवया श्रवुचित है। यद्यपि हम सहमत हैं कि शेष मारे विषयों तथा श्रविश श्रिकारों के सम्बन्ध में प्रान्तों को पूर्ण श्रिधकार प्राप्त हों, किन्तु हमने यह भी बताया है कि किसी प्रान्त को सबीय केन्द्र के साथ श्रयने श्रन्य विषय भी रख सकने की स्वत्रता होनी चाहिये। सबीय केन्द्र के श्रन्तर्गत किसी प्रकार के उप-सघ की व्यवस्था केन्द्र को निर्वल करेगी श्रीर श्रन्य प्रकार से भी श्रनुचित होगी। श्रवण्व, हम इस प्रकार की किसी व्यवस्था के एक में नहीं हैं।

देशी राज्यों के सम्बन्ध में हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम यह श्रानिवार्य समकते हैं कि उपयुंक समान-विषयों के सम्बन्ध में, उन्हें संनीय केन्द्र का श्राम होना चाहिये। केन्द्र में उनके समिमलित होने के तरीके पर बाद में पूर्ण रूप से विचार किया जा सकता है।

श्रापने कुछ मूल सिद्धान्तों का उपलेख किया है, किन्तु हमारे सामने उपस्थित मूल प्रश्न का श्रायत् भारतीय स्वाधीनता श्रीर उसके फलस्वरूप भारत से ब्रिटिश सेना के हटाये जाने के प्रश्न का कोई उपलेख नहीं किया है। केवल इसी श्राधार पर हम भारत के भविष्य श्रयवा किसी श्रन्तकीलीन स्यवस्था के सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं।

यद्यपि भारत के भविष्य के सम्बन्ध में हम किसी भी दल से बातचीत चकाने के विष् तैयार हैं तो भी हम अपना यह विश्वास प्रकट करना आवश्यक समस्रते हैं कि एक विदेशी शासन-सत्ता के देश में रहते समस्रौते की किसी बातचीत में वास्तविकता न होगी।

श्रापके सुमाव के परिगाम-स्वरूप सममौते की जो भी बातचीत शुरू हो, उसमें भाग सेने

के लिए मैंने कांग्रेस कार्य-समिति के श्रवने तीन सहयोगियों, प० जवाहरताल नेहरू, सरदार षष्ठभ-माई पटेल तथा खान श्रव्दुलगफ्फार खान को श्रवने साथ लाने का निश्चय किया है।

> थ्रापका विश्वास-पात्र--( इस्तान्तर ) श्रवुत्त कत्ताम श्राजाद

लार्ड पेथिक-लारेंस के नाम मुस्लिम लीग के श्रध्यत्त का पत्र "तारीख २६ स्रप्रैल, १६४६

२७ श्रप्रें त के श्रापके पन्न के लिए, जिसे कल सबेरे मैंने श्रपनी कार्य-समिति में पेश किया, धन्यवाद ।

मुस्तिम तीग श्रीर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच वातचीत के लिए जिस सम्मेलन के सुमाव द्वारा मिन-मिशन तथा वाइसराय महोदय ने सममौता करने का एक बार फिर प्रयत्न किया है, उमका में श्रीर मेरे सहयोगी पूर्ण रूप से समादर करते हैं। फिर भी उनकी इच्छा है कि मैं श्रापका ध्यान उस स्थिति की श्रोर श्राकुष्ट करूँ जिसे मुस्तिम जीग ने १६४० का जाहीर-प्रस्ताय स्वीकार होने के बाद से प्रह्मण किया है श्रीर तदनन्तर श्रक्तित भारतीय मुस्तिम जीग के श्रधि-वेशनों-द्वारा वार-वार जिसका समर्थन हुशा है, तथा श्रभी हाल में ही ६ अप्रेल १६४६ को हुए मुस्तिम जीगी व्यवस्थापक सम्मेलन-द्वारा जिसका समर्थन किया गया है। (जिसकी एक प्रति साय भेजी जा रही है) कार्यसमिति की इच्छा है कि मैं श्रापको जिल् कि श्रापके संशिप्त पत्र में दिये गये सिद्धांत तथा विस्तार के सम्बन्ध के बहुतेरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या तथा स्वर्धाकरण की श्रावरयकता है, जो श्राप-द्वारा प्रस्तावित सम्मेलन में सुलभ हो सकता है। श्रतएव, विना किसी प्रकार के पत्त्वात तथाव स्वीकृति की भावना के, भारतीय वधानिक समस्या का सर्व सम्मत हल निकालने के कार्य में सहायता करने के लिए श्रमुक कार्य समिति ने मुस्तिम लीग की श्रीर से समसौते की वात-चीत में भाग लेने के लिए तीन प्रतिनिधियों को नामजद करने का श्रधिकार मुमे दिया है। चारों प्रतिनिधियों के नाम इस प्रकार हैं:—

(१) श्री एम० ए०, जिल्ला, (२) नवाच मुहम्मद इस्माइल लां, -(३) नवावजाङ्ग लियाकत श्रजी लान श्रौर (४) सरदार श्रब्दुर्रग्र निश्तर।

> श्री जिन्ना-द्वारा लार्ड पेथिक-लारेंस को २८ अप्रैल १६४६ को लिखे गये पत्र के साथ का कागज

त्तीन की विषय-निर्धारिणी सिमति-द्वारा पास किया गया वह प्रस्ताव, जो ६ चप्रेल, १६४६ कोः अखिल भारतीय मुस्लिम लीन व्यवस्थापक सम्मेलन के सम्मुख उपस्थित किया गया.---

"चूंकि इस विशाल उप-महाद्वीप भारत में १० करोड़ मुसलमान एक ऐसे धर्म के श्रनुयायी हैं, जो उनके जीवन के प्रत्येक श्रम (शिक्षा सम्बन्धों, सामाजिक, श्रोर राजनीतिक) का नियमन करता है, जिसका विधान केवल श्राध्यात्मिक सिद्धालों, मतों, धार्मिक कृत्यों श्रयवा सस्कारों तक ही सीमत नहीं हैं और जो इस निराले प्रकार के हिन्दू धर्म श्रोर दर्शन से विद्यकुर्ज भिद्ध हैं, जो सहसों पर्य तक कष्टर जात-पाल व्यवस्था को यनाये हुए हैं श्रीर उसे पोषित करता रहा हैं—जिमका परिणाम ६ करोड़ प्राणियों को श्ररप्रयों की पतित श्रवस्था में रसने, मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य श्रमकृतिक भेदमाय पनाये रखने धीर हम देश के महुमस्यक जनसमूह पर सामाजिक तथा धार्यक ससमानताएं दादने के रूप में हुया है सौर जिसके कारण मुमलमान, हैंगाई तथा श्रन्य श्रवप

संख्यकों के सामाजिक तथा श्रार्थिक दृष्टि से ऐसे दास बन जाने की श्राशका उत्पन्न हो गयी है, जिनकी मुक्ति कमी न हो सकेगी,

चूं कि हिन्दू वर्ण-ध्यवस्था राष्ट्रीयता, समानता, लोकतंत्रवाद श्रीर उन उच श्रादशीं का गला घोंटनेवाद्धी है जिनका हस्लाम समर्थक है,

चूं कि विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों, परम्पराश्रों तथा विभिन्न श्राथिक तथा सामाजिक व्यवस्थाश्रों के कारण हिन्दू सुसलमानों का विकास समान श्रादशीं तथा श्राकांचाश्रों-द्वारा श्रजु-प्राणित राष्ट्र के रूप में होना श्रसम्भव हो गथा है श्रोर चूं कि शताब्दियों के वाद भी श्रभी तक वे दो विभिन्न महान् राष्ट्र कृते हुए हैं,

चूं कि अभेजों-द्वारा पश्चिमी लोकतथ्रों के समान भारत में बहुमत शासन पर आधारित राजनीतिक संस्थाए स्थापित करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि एक राष्ट्र अपवा समाज दूसरे राष्ट्र
अथवा समाज पर विरोध के बावजूह अपनी हच्छा लाद सकता है, जैसा कि हिन्दू बहुमतवाले
प्रान्तों में भारतीय शासन-सुधार कानून, १६३४ के अनुसार स्थापित कांग्रेसी सरकारों के ढाई वर्ष
के शासन से पर्याप्त मात्रा में प्रदर्शित भी हो गया, जिसमें मुसलमानों को अकथनीय त्रास तथा
दमन का सामना करना पड़ा और जिन सबके परिणामस्वरूप मुसलमानों को विश्वास हो गया कि
विधान में रखे गये सरच्या तथा गवर्नरों को दिये गये आदेश उनकी रचा की दृष्टि से व्यर्थ तथा
प्रभावहीन हैं और मुसलमान अनिवार्थ रूप से इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि सयुक्त भारतीय सघमें,
यदि वह स्थापित किया जाय, बहुमतवाले प्रान्तों में भी मुसलमानों को अधिक लाभ न होना और
केन्द्र में स्थायी हिन्दू बहुमत रहने से उनके अधिकारों तथा हितों की पर्याप्त रूप से रचा न
हो सकेगी,

चू कि मुसलमानों को दिश्वास हो चुका है कि मुस्लिम भारत को दिन्दुस्रों की श्रधीनता से बचाने के लिए और उन्हें उनकी प्रतिभा के अनुरूप विकास का स्रवसर उपलब्ध करने के लिए उत्तर-पूर्वी चेत्र में बगाल और बासाम की मिला कर तथा उत्तर-पश्चिम चेत्र में पजाब, पश्चिमोत्तर, सीमा प्रान्त, सिंध और बलोचिसान को मिलाकर एक सत्तासम्पन्न स्वाधीन राज्य स्थापित करने की श्रावश्यकता है!

श्रत. भारत के केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मुस्तिम तीगी व्यवस्थापकों का यह सम्मेलन सावधानीपूर्व कि विचार करके वोषित करता है कि मुस्तिम राष्ट्र कभी भी सयुक्त भारत के किसी भी विधान
को स्वीकार न करेगा श्रीर न वह इस उद्देश्य से स्थापिन विधान-निर्मात्री किसी व्यवस्था में ही भाग
तेगा श्रीर साथ दी सम्मेलन यह भी वोषित करता है कि श्रमेजों से भारत की जनता के बिए शक्ति
हस्तातरित करने की बिटिश सरकार-द्वारा तैयार की गयी ऐसी कोई भी थोजना भारतीय समस्या
का इल करने के लिए सहायक सिद्ध न होगी जो देश की श्रांतरिक शान्ति तथा सद्भावना बनाये
रखने में सहायक निम्नतिखित न्यायपूर्ण तथा उचित सिद्धान्तों के श्रनुकूत न होगी —

- (१) शत्तर-पूर्व में वंगाल श्रीर श्रासाम श्रीर उत्तर-पश्चिम में पजाव, पश्चिमोत्तर सीमामात, सिंध श्रीर वलोचिस्तान के पाकिस्तान के चेत्रों को, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, मिलाकर सत्तासम्पन्न स्वाधीन राज्य का रूप दिया जाय श्रीर साथ ही पाकिस्तान की शीघ स्थापना का स्पष्ट स्व से वचन दिया जाय।
- (२) पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान के विधानों को तैयार करने के जिए दो पृथक् विधान निर्मात्री-परिषदों की स्थापना की जाय।

- (३) पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान के श्रहपसंख्यकों को श्रखित मारतीय मुरिखम जीग द्वारा २३ मार्च १६४० के दिन पास किये प्रस्ताव के श्रनुसार संरक्षण प्रदान किये जायें।
- (४) केन्द्र में श्रंतकिंद्धान सरकार के निर्माण में भाग लेने श्रौर सहयोग प्रदान करने के लिए मुस्लिम लीग की पाकिस्तानवाली मांग का माना जाना श्रौर उमे तुरन्त कार्यान्वित किया जाना परमावश्यक है।

सम्मेलन यह भी जोरदार शब्दों में घोषित करता है कि सयुक्त भारत के श्राधार पर किसी भी विधान को लादने श्रथवा मुम्लिम जीग की मांग के विरुद्ध केन्द्र में कोई भी श्रंतकितीन व्यवस्था करने के प्रयश्न का यही परिणाम होगा कि मुमलमान श्रपने राष्ट्रीय श्रस्तित्व की रचा के जिए प्रत्येक सम्भव उपाय से उपार्ष का जादी गयी व्यवस्था का विरोध करेंगे।

लार्ड पेथिक-लारेंस द्वारा काम्रोस के अध्यत्त को पत्र

ता० २६ श्रप्रेल, १६४६

( इन पत्र-द्वारा जार्ड पेथिक जारेन्स ने प्रसावित कान्फ्ररेन्स की गुञ्जाइश श्रीर इसके श्रभि-शय को स्पष्ट किया )

"श्रापके २ प्रप्रेंत वाले पत्र के तिए धन्यवाद्। मंत्रि-प्रतिनिधिमण्डल की यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि काग्रेस ने हमारे तथा मुिस्त्वम जीग के प्रतिनिधियों से वार्ता करना स्वीकार कर तिया है।

काग्रेस कार्यसमिति की तरफ से आपने जो विचार प्रकट किये हैं उन्हें हमने ध्यान में रख जिया है। इन विचारों का सम्बन्ध उन विषयों से जान पड़ता है, जिन पर सम्मेजन में विवाद ही सकता है, क्यों कि हमने यह कभी अनुमान नहीं किया था कि काग्रेस तथा मुिक्स जीग-द्वारा हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने का यह भी अर्थ जगाया जा सकता है कि हमारे पत्र में दी गयी शर्तों को उन्होंने स्वीकार कर जिया है। ये शर्तें सममौते के जिए हमारे द्वारा प्रस्तावित आधार के इप में हैं और हमने कांग्रेस कार्यसमिति से केषण यही करने को कहा था कि वह हम से तथा मुस्जिम जीग के प्रतिनिधियों से उस आधार पर विचार करने के जिए अपने प्रतिनिधियों को भेजे।

यह मानते हुए कि मुस्लिम लीग ने भी, जिसका उत्तर श्राज तीसरे पहर तक मिलने की श्राशा हमें है, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो हमारा श्रस्ताव है कि यह विचार-विनिभय शिमला में ही हो। हमारा विचार श्रागामी बुधवार को वहां के लिए रवाना होने का है। हमें श्राशा है कि श्राप हस वात का प्रवन्ध कर सकेंगे कि कांग्रेस के प्रतिनिधि शिमला में इतनी जल्दी पहुँच जायँ कि गुरुवार २ मई के प्रात काल वार्ता श्रारम्भ हो सके।"

लार्ड पेथिक-लारेंस का मुस्लिम लीग के अध्यत्त को लिखा गया पत्र ता० २६ अप्रैल १६४६

"श्रापके २६ श्रप्रैल के पत्र के लिए धन्यवाद । मित्र-प्रतिनिधि मंडल को यह जानकर बहुत प्रसन्तता हुई है कि मुस्लिम लीग ने काग्रेस के प्रतिनिधियों तथा हमारे साथ सप्रुक्त रूर से वार्ता करना स्वीकार कर लिया है । मुक्ते यह कहते हुए प्रसन्तता हो रही है कि मुक्ते काग्रेस के श्रध्य ह से एक पत्र प्राप्त हुत्रा है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस वार्तालाप में माग लेने के लिए तैयार है शीर उसकी तरफ मे मौलाना श्राजाद, पिंडत जवाहरलाल नेहरू, सरदार बहुमभाई पटेल श्रीर सान श्रव्हुल गफ्कार खां प्रतिनिधि मनोनीत किए गए हैं।

मुस्तिम लीग के जिस प्रस्ताव की तरफ आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया है उसे हमने

ध्यान में रख़ लिया है। हमने यह कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने का श्रवत्यत्त रूप से यह मठलब लगाया जा सकता है कि मेरे पत्र में दी गयी शर्तों को स्वीकार कर लिया गया है। उपर्यु क्त शर्ते समसौते के लिए हमारा प्रस्तावित श्राधार हैं श्रीर हमने मुस्लिम लीग कार्यसमिति को केवल यही करने को कहा था कि वह कांग्रेस के प्रतिनिधियों तथा हमसे मिलने के लिए श्रपने प्रतिनिधि मेजना स्वीकार कर ले।

हमारा प्रस्ताव है कि यह विचार-विनिमय शिमला में हो श्रौर हम स्वय भी वहा श्रागामी बुधवार को जा रहे हैं। हमें श्राशा है कि श्राप ऐसा मबन्ध करने में समर्थ हो सकेंगे, जिस से सुस्लिम लीग के प्रतिनिधि गुरुवार २ मई के प्रातःकाल शिमला में वार्वालाप श्रारम्भ कर सकें। कार्यक्रम

- १ प्रान्तों के गुटः--
  - (क) रचना
  - (स) गुट के विषयों को निश्चित करने का तरीका
  - (ग) गुट के सगठन का प्रकार।
- २ सघः--
  - (क) सघीय विषय,
  - (ख) सघीय विधान का प्रकार
  - (ग) श्रर्थ-व्यवस्था
- ३ विधान-निर्मात्री व्यवस्थाः ---
  - (क) रचना
  - (ख) कार्य
    - १ सघ की दुष्टि से,
    - २ गुटों की दृष्टि से,
    - ३ प्रान्तों की वृष्टि से।"

कांग्रेस के ऋष्यच का लार्ड पेथिक-लारेंस की पत्र ता० ६ मई १६४६

"मैंने श्रीर मेरे सहयोगियों ने कल के सम्मेलन की कार्रवाई का ध्यानपूर्वक मनन किया श्रीर यह भी ज्ञानने को चेण्टा की कि हमारी बातचीत हमें किसी दशा में ले जा रही है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं श्रपनी बातचीत की श्रस्पण्टता श्रीर उस से जो मतलब निकतता है उसके बारे में कुछ चक्कर में पड़ गया हूँ श्रीर परेशान हूँ। यद्यपि हम समकौते पर पहुँचने के लिए कोई श्राधार हू इने का प्रयस्त करने में श्रपना सहयोग देना पसन्द करेंगे, किर भी हम श्रपने को मित्र-प्रितिधि-मडल को श्रयवा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को इस घोले में नहीं रखना चाहते कि श्रव तक सम्मेलन ने जिस ढग से प्रगति की है उससे सफलता की कोई श्राधा वधनी है। हमारे सम्मुख यहा जो समस्याएं उपस्थित हैं, उनके सम्यन्ध में हमारा साधारण दृष्टिकोण २५ श्रपेल को श्रापक नाम लिखे गये मेरे पत्र में संजिप्त रूप से प्रकट कर दिया गया था। हम देखते हैं कि हमारे दृष्टिकोण को श्रिकांश में उपेशा की गयी है श्रीर उसके विपरीत तरीके को श्रपनाया गया है। हम यह वात श्रनुभव काते हैं कि प्रारम्भिक श्रवस्थाओं में हमें कुछ बातों को मान लेना होगा, वरन इस दिशा में प्रगति ही नहीं हो सकती। परन्त ऐसी बातों की करपना कर लेने से—जी

धाधारभूत समस्याघों के सर्वथा प्रतिकृत हों भथवा उनमें उन मौलिक प्रश्नों की श्रवहेलना की गयी हो---वाद में जाकर गलतक्रहमियों के उरपन्न हो जाने की संभावना रहती है।

श्रपने २८ श्रवेत के पत्र में मैंने लिखा था कि हमारे सम्मुख श्राधारभूत समस्या भारतीय स्वतंत्रता श्रोर उपके परिणाम-स्वरूप भारत से ब्रिटिश सेनाश्रों को हटा लेना है, क्यों कि जब तक भारत भूमि में विदेशी सेना विद्यमान रहेगी तब तक हमें वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। हम तो तक्काल समस्त देश की स्वतत्रता चाहते हैं, न कि दूरवर्ती श्रयवा निकट-भविष्य में। श्रव्य सभी विषय हम प्रश्न की तुल्ना में गौण हैं श्रीर उनके सम्बन्ध में विधान-निर्मात्री परिषद्-द्वारा उचित रूप से सोच-विचार तथा निर्णय किया जा सकता है।

कल के सम्मेलन में मैंने इस विषय का फिर उन्लेख किया था श्रीर हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई थी कि श्रापने श्रीर श्रापके सहयोगियों ने तथा सम्मेलन के श्रन्य सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता को बातचीत का श्राधार स्वीकार कर लिया था। श्रापने कहा था कि श्रन्ततोगत्वा विधान- निर्माश्री परिषद् ही इस बात का निर्णय करेगी कि स्वतंत्र भारत श्रीर इंगलैंड के बीच क्या सम्बन्ध रहेंगे। माना कि यह बात विच्कुल ठीक है फिर भी इससे इस समय स्थिति में कोई फर्क नहीं पहता श्रीर इसका श्रथं है इस समय भारतीय स्वतन्नता की स्वीकृति।

यदि यह बात ऐसी ही है तो प्रत्यक्तः उससे कुछ परिणाम निकत्ते हैं। हमने अनुभव किया कि कत के सम्मेलन में हनकी छोर ध्यान नहीं दिया गया। विधान-निर्मात्री परिषद् का काम स्वतंत्रता के प्रश्न का निर्णय करना नहीं होगा, उस प्रश्न का तो छभी ही फेंसला हो जाना चाहिये और हमारा विचार है कि इसका निर्णय श्रभी हो गया है। वह परिपद् तो स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र की इच्छा व्यक्त करेगी श्रीर उसे कार्यान्वित करेगी। वह किसी पूर्व-निर्धारित व्यवस्था से नहीं वधी रहेगी। उससे पहले एक अस्थायी सरकार की स्थापना करनी होगी, जिसे यथासमव स्वतंत्र भारत की सरकार की हैसियत से काम करना चाहिए, और उमे सकान्ति-काल के लिए खारी व्यवस्था करने का भार अपने ऊपर लेना चाहिये।

हमारी कल की बातचीत के श्रवसर पर एक साथ मिलकर काम करनेवाले प्रान्तों के 'गुटों' का बारवार उल्लेख किया गया था श्रीर यह सुमाव भी रखा गया था कि इस प्रकार के गुट की श्रपनी एक प्रथक् शासन-परिषद् श्रीर व्यवस्थापिका-सभा होगी। श्रव तक इस इसने प्रकार के गुट बनाने के तरीके पर कोई सोच विचार नहीं किया, फिर भी हमारी बात-चीत से ऐसा सकेत मिलता है कि हमने इस पर बातचीत की है। में यह बात सर्वथा म्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम किसी भी प्रान्तीय गुट श्रथवा सवीय इकाइयों के लिए किसी भी प्रथक् शासन परिपद् तथा व्यवस्थापिका सभा के सर्वथा विरुद्ध है। इसका श्रथं यदि श्रीर श्रधिक कुछ नहीं तो एक उपसंघ होगा श्रीर हमने श्रापको पहले ही कह दिया है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते। इसके परिणाम-स्वरूप शासन तथा व्यवस्था-सम्बन्धी संन्थाओं के तीन स्तर वन बार्यंगे श्रीर यह व्यवस्था बीक्तिज्ञ, श्रप्रगतिशील श्रीर विश्वस्थालित होगी तथा उसके परिणामस्वरूप निरन्तर सघर उत्पन्न होता रहेगा। हमारे खयाल से ऐसी व्यवस्था किसी भी देश में नहीं है।

हमारा यह जोरदार मत है कि सम्मेजन भारत के विमाजन के जिए इस प्रकार के किसी भी सुमाव पर विचार नहीं कर सकता। यदि ऐसा सुमाव उपस्थित करना ही है तो यह वर्तमान शासन-सत्ता के प्रभाव से स्वतंत्र होकर विधान निर्मात्री परिपद् के जरिये ही उपस्थित किया जाना चाहिये। एक धौर परन जिसे हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं यह है कि हम गुटों के बीच शासन-परिषद् अथवा न्यवस्थापिका सभा के सम्बन्ध में समानता का प्रस्ताव स्वीकार करने को तथार नहीं हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि प्रत्येक गुट धौर सप्रदाय के भय और आशकाओं को दूर करने का प्रत्येक सभव प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु यह काम उन अवास्तविक तरीकों से नहीं होना चाहिए जो प्रजातत्र के उन आधारभूत सिद्धान्तों पर ही कुठाराधात करते हीं जिनकी नींव पर हम अपना विधान खड़ा करने की आशा करते हैं।"

> लार्ड पेथिक लारेस का मुस्लिम लीग श्रीर कात्रेस के श्रध्यत्तें की पत्र ता॰ प्रमई. १६४६

"मैं ग्रोर मेरे सहयोगी इस बात पर सोच-विचार करते रहे हैं कि हम सम्मेलन के सम्मुख किस सर्वोत्तम तरीके से श्रपनी राय के श्रनुसार समकौते का वह सभव श्राधार उपस्थित करें औ श्रव तक की बातचीत के परिणामस्वरूप प्रकट हुआ है।

इस इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यदि इस इसे जिलकर और उसकी गोपनीय प्रतियां, सम्मेलन की अगदी बैठक होने से पूर्व दलों के पास भेज दें तो उससे उन्हें सुविधा होगी।

हमें श्राशा है कि हम इसे श्रापके पास सुबह तक भेज देंगे। श्राज दोपहर बाद ३ बजे सम्मेलन के पुन प्रारम्भ होने तक उसे पर्याप्त रूप से श्राप्यन करने के लिए श्रापके पास बहुत कम समय होगा—इसलिए मेरा खयाल है कि श्राप इस बात से सहमत होंगे कि यह बैठक कल बृहस्पतिवार ६ मई दोपहर बाद (३ बजे) तक के लिए स्थागत कर दी जाय। श्रीर सुके श्राशा है कि श्राप समय के इस परिवर्तन में मुक्त से सहमत होंगे, जो हमें विश्वास है कि सभी दलों के हित में है।

लार्ड पेथिक-लारेंस के निजी सेक टरी का कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यत्तों को पत्र तारीख मार्ड, १६४६

"भारत मन्नी के आपके नाम छाज सुन्नह के पन्न के सम्बन्ध में मन्नि-प्रतिनिधि-सहत की इच्छानुसार में आपको ये लिफाफे-बन्द मसिवदा में तरहा हूँ और यह वही ससिवदा है जिसका मारत मन्नी ने उल्लेख किया था। प्रतिनिधि-महत्व का प्रस्ताव है कि यदि कांग्रेस छौर लीग के प्रतिनिधि स्वीकार करें तो इस पर बृहस्पित को दोपहर-बाद ३ बजे होनेवाली आगामी बैठक में सोच-विचार किया जाय।"

मर्इ के पत्र के साथ भेजा हुआ मसविदा—काग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के वीच सममौता करने के सुमाव

- एक श्रखिल भारतीय संघ-सरकार और न्यवस्थापक महल होगा, जिसे विदेशी मामखों, रत्ता, यातायात् मौलिक श्रधिकारों के बारे में प्रा-प्रा श्रधिकार होगा और हन विषयों के बिए धन प्राप्त करने के लिए भी उसे श्रावश्यक श्रधिकार होंगे।
  - २ समी शेष श्रधिकार प्रान्तों के हाथ में होंगे।
- ३ प्रान्तों के गुट बनाये जा सकते हैं श्रीर ये गुट उन प्रान्तीय विषयों का श्रयने श्राप निर्णय कर सकते हैं जिन्हें ने समानरूप से एक साथ रखना चाह्ते हों।
  - थे गुट श्रपनी-श्रपनी शासन-परिषद् श्रौर व्यवस्थापक मंद्रत भी बना सकते हैं।
- र सब के व्यवस्थापक महत्व में हिन्दू-प्रधान तथा मुस्तिम-प्रधान प्रांतों में समान श्रमुपात में सदस्य होंगे, चाहे उन्होंने श्रथवा उनमें से किसी एक ने गुटबन्दी की हो अथवा नहीं,

इसके साथ-साथ देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी उसमें रहेंगे।

६, सच की सरकार व्यवस्थापक मंदन्त के श्रनुपात के श्रनुसार ही बनायी जायगी।

७. संब के तथा गुटों (बिद कोई हों ता) के विधानों में ऐसी व्यवस्था रहेगी जिसके धानुसार कोई भी प्रांत अपनी व्यवस्थापिका सभा के बहुमत से पहले १० वर्षों और उसके वाद प्रत्येक १० वर्ष के अनन्तर विधान की शतौं पर पुनर्विधार करने के लिए कह सकेगा।

इस प्रकार के पुनर्विचार के लिए प्रारंभिक विधान-निर्मात्री परिषद् के श्राधार पर ही एक संस्था बनायी जायगी श्रीर वोट-सम्बन्धी व्यवस्था भी वैसी ही होगी श्रीर उसे श्रपने किसी भी निर्णीत ढंग पर विधान में संशोधन करने का श्रिधकार होगा।

- प्त . उपयु वित श्राधार पर विधान बनाने के लिए विधान-निर्माण व्यवस्था इस प्रकार होगी:-
- (क) प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के प्रतिनिधि उस सभा के विभिन्न दलों की शक्ति के भनुपात से चुने जायँगे श्रोर ये प्रतिनिधि अपने दल की संख्या के कुल भाग होंगे।
- (ख) देशो राज्यों से प्रतिनिधि भ्रपनी जनसंख्या के आधार पर बृटिश भारत के प्रति-निधियों के श्रनुपात की देखते हुए बुलाये जायँगे।
- (ग) इस प्रकार से बनायी गयी विधान-निर्माग्री सभा की चैठक शीव्र ही नयी दिल्ली में होगी।
- (घ) श्रपनी प्रारम्भिक बैठक के बाद, जिसमें साधारण कार्यक्रम निश्चित किया जायगा, यह सभा तीन भागों मे विभाजित की जायगी। एक भाग में बहुसख्यक हिन्दू प्रान्तों के प्रतिनिधि, दूसरे भाग में बहुसख्यक मुसल्तमानों के प्रतिनिधि श्रोर तीसरे भाग में देशी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे।
- (ट) ग्रपने भपने गुट के प्रान्तीय विधानों का, श्रीर यदि वे चाहें तो गुट-विधानों का निर्णय करने के जिए पहले दो भागों की श्रवाग-श्रवाग बैठकें होंगी।
- (च) यह कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रस्थेक प्रान्त को श्रधिकार होगा कि चाहे तो वह श्रपने मौजिक गुट में रहे या किसी दूसरे गुट में जा मिले श्रथवा सभी गुटों ने प्रथक् रहे।
- (छ) १ से ७ पैरा तक वर्शित सब के ब्रिप् विधान बनाने के उद्देश्य से तीनों सभाष्ट्रं पुक साथ पैठकर विचार करेंगी।
- (ज) इस सभा-द्वारा सब विधान के ऐसे प्रमुख विषय, जिनका साम्प्रदायिक प्रश्न से सम्बन्ध है, तब तक पास किये नहीं समके जायँगे जय तक दोनों ही प्रमुख सम्प्रदायों का पहुमन इसके पढ़ में राय नहीं देता।
- ह श्रीमान् वाह्सराय शीघ्र ही टपर्युक्त विधान-निर्मात्री सभा की चैटक करेंगे जो पैरा द में पणित व्यवस्था के श्रनुरूप होगी।

मुस्लिम लीग के 'प्रध्यन्त का लार्ड पेथिक लारेंस को न मई १६४६ वा पत्र

'श्रय मुक्ते म मई १६४६ का जिला हुया थापने बाह्वेट मेबेटरी का पत्र मिल गया है सीर साथ ही यह मसविदा भी जिसका अपने म मई १६४६ के पहलेवाले पत्र में आपने जिल किया है। आपने यह बस्ताव रखा है कि यदि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि-मंदल को स्वीकार हो तो इस मसविदे पर कान्फरेंस की धगली यहक में विद्यार किया जाय को एहस्पनिवार को दोपहर के ३ को होगी।

आपके २७ धार्मेक १६६६ के पन्न में भापका प्रस्ताव हुन प्रकार है .--

एक सघ-मरकार जिसके श्रधीन परराष्ट्र रक्षा तथा न्यातायात् के विषय होंगे। प्रान्तों के दो गुट होंगे, एक हिन्दू-प्रधान प्रान्तों का श्रीर दूसरा मुस्तिम प्रधान प्रान्तों का, जिनके श्रधीन वे सब विषय होंगे जिन पर श्रपने-श्रपने गुटों के प्रान्त एक साथ मिलकर कार्य करना चाहते हों। श्रन्य सथ विषय प्रान्तीय सरकारों के श्रधीन रहेंगे श्रीर उन प्रान्तीय सरकारों को समस्त श्रवशिष्ट सत्ताधिकार भी प्राप्त होंगे।

इस विषय पर शिमले में विचार होना था श्रीर २८ श्राटक १६४६ के मेरे पत्र की शर्तों के श्रानुसार हमने रविवार १ मई १६४६ को कान्फरेंस में शामिल होना स्वीकार कर लिया।

श्रापने श्रपने कार्मु ला का विवरण प्रकट करने को कृपा की थी श्रीर १ श्रीर ६ मई को कई घटे सोच विचार करने के बाद कांग्रेस ने श्रान्तिम तथा निश्चित रूप से ऐसे प्रस्तावित सघ को श्रस्मीकार पर दिया जिसके श्रधीन देव स्तानि विषय हों श्रीर जिसे टैक्स जगाकर श्रपने जिए धन प्राप्त करने का भी श्रिकार प्राप्त हो। दूसरे श्रापके विचाराधीन हज में स्पष्ट रूप से सबसे पहले हिन्दू श्रीर सुस्लिम प्रान्तों के गुट बनाने के सम्बन्ध में तथा इप प्रकार के गुट बन्दू प्रान्तों के दो सघ-निर्माण करने के सम्बन्ध में सुर्तिजम जीग श्रीर कांग्रेस के बीच एक सममौते की कल्पना की गयी थीं श्रीर इसके परिणामस्व रूप विधान-निर्माण के जिए दो समाएँ होनी चाहिएँ। इसी बात के श्राधार पर श्रापके विचाराधीन हज में एक प्रकार के सघ का सुक्ताव पेश किया गया था जिसके श्रधीन तीन विषय हों श्रीर इसको कार्यरूप में परिणत करने के जिए हमारा समर्थन मांगा गया था। यह प्रस्ताव भी कांग्रेस-हारा श्रस्वीनार कर दिया गया था श्रीर इस दिशा में क्या कुछ किया जाय इस पर मडल द्वारा श्राने विचार करने के जिए बैठक को स्थितित करना पढ़ा था।

श्रीर श्रव पन्न के साथ यह नया मसिवदा इस दृष्टि से भेजा गया है कि 'इस मसिवदे पर श्रगत्ती बैठक में विचार करना चाहिये जो बृहस्पतिवार को दोपहर के ३ बजे होगी।' मसिवदे का शांध क है—'कांग्रेस श्रीर मुस्तिम जीग के प्रतिनिधियों के यीच समसीते के लिए सुसाय।' यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये सुसाव किसने प्रस्तुत किये हैं।

हमारा विचार है कि समसौता के लिए नये सुसाव उस मौतिक इल से विष्कुल भिनन हैं जिसका आपके २७ अप्रैल के पन्न में वर्णन किया गया था और जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था।

श्रय इस मसिवदे की कुछ महरवपूर्ण बातों का जिक्र किया जाता है। इसमे श्रव यह स्वीकार करने के लिए कहा गया है कि इस मसिवदे के १ से ७ पैरा तक की शर्तों के श्रमुरूप एक श्रिल्व भारतीय सब सरकार होनी चाहिये। संघ सरकार के श्रधीन विषयों में एक श्रीर विषय की वृद्धि करदी गयी है, प्रयात 'मौलिक श्रधिकार' की, श्रीर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सब-सरकार तथा व्यवस्थापक मदल को टैक्स-द्वारा श्रपने लिए धन आप्त करने का श्रधिकार होगा या नहीं।

नये सुक्तावों में प्रान्तों की गुटयन्दी के प्रश्न को ठीक उसी स्थल पर छोड़ दिया गया है जहां कि कांग्रेम के प्रतिनिधि श्रय तक की बातचीत में चाहते थे श्रीर यह श्रापको विचाराधीन मौक्तिक इल से सर्वथा भिन्न हैं।

इम यह कभी नहीं मान सकते कि विधान-निर्मात्री सभा एक ही होनी चाहिये और न ही मनविदे में सुकाये गये विधान-निर्माण-स्वयस्थाओं के दग को हम स्वीकार कर मकते हैं।

इन सुक्तावों में श्रीर भी कई एतराज की बातें हैं जिनका इमने जिक्र नहीं किया है,

क्योंकि हम ता केवल इस मस्विदे की मुश्य बालों पर ही ध्यान दे रहे हैं। हमारा विचार है कि इन परिस्थितियों में इस मस्विदे पर बातचीत करना लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यह आपके पहले गुट से सर्वथा मिन्न है, जब तक कि हमने जो कुछ उत्पर कहा है उसके बावजृद भी आप हम से कल कान्फरेंस में इस पर बातचीत करना चाहते हों।"

लार्ड पेथिक-लारेंस का मुस्लिम लीग के ऋध्यत्त को ६ मई १६४६ का पत्र "मुक्ते श्रापका इल का पत्र किला जिसे मैंने श्रपने साधियों को दिखाया है। इसमें श्रापने कई प्रश्न उठाये हैं जिनका मैं क्रमश उत्तर देता हूँ.—

- 1. श्रापका कथन है कि कांग्रेस ने 'श्रन्तिम श्रीर निश्चित रूप से ऐसे प्रस्तावित संघ को श्रस्वीकार कर दिया है जिसके श्रधीन देवल तीन विषय हों श्रीर जिसे टैवस लगाकर श्रपने लिए धन प्राप्त करने का श्रधिकार भी प्राप्त हो।' इस कान्फ्ररेन्स की कार्रवाई के सम्बन्ध में, जो सुमें स्मरण है, यह कथन उसके श्रनुरूप नहीं है। यह ठीक है कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने यह राय प्रकट की थी कि यह सीमा बहुत ही संकुचित है श्रीर उन्होंने श्रागे यह तर्क किया था कि यह सघ हतना सीमित है सही, फिर भी इसके श्रधीन हु इ विषय श्रवश्य होने चाहियें। कु इ सीमा तक श्रापने स्वीकार किया था कि इस तर्क में कु इ बत्त है क्योंकि श्रापने यह माना था कि, जैसा कि में समक्तता हूँ, श्रावश्यक धन प्राप्त करने के लिए संघ को कु इ श्रधिकार देने चाहियें। इस विषय पर (या शायद किसी श्रीर विषय पर भी) कोई श्रन्तिम निर्णय नहीं हु श्रा था।
- २. दूसरे श्रापका कहना है कि, यदि मैं श्रापका तार्ध्य ठीक समस्ता हूँ, प्रान्तों की गुटबन्दी के सम्बन्ध में हमारा मसिवदा हमारे निमन्नण में विण्त हल से भिन्न हैं। मुसे दु'ल हैं कि मैं इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता। यह मसिवदा निस्तन्देह कुछ विस्तृत रूप में हैं, क्योंकि इसमें उस ढग का निर्देश किया गया है जिसके श्रनुसार प्रान्त किसी भी गुट में शामिल होने का निर्णय कर सकते हैं। मुस्तिम जीग के विचारों तथा गुटबन्दी के फलस्वरूप प्रश्तुत कामेस के प्रारम्भिक विचारों के बीच सयत समसौता कराने के उद्देश्य से हमने यह निर्विचत किया है।
- ३. इससे छागे छापने उस न्यवस्था पर एतराज किया है जिसका हमने विधान-निर्माण करने के लिए सुमाव किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वयं छापके यह स्पष्ट करते समय कि आपकी दो विधान-निर्मात्री समाएं किस प्रकार कार्य करेंगी, गत मगलवार को कान्फरेंस में यह स्वीकार किया गया था कि सब के विधान का निर्णय करने के लिए इन दोनों समाध्रों को अन्त में सिम्मिलित होना ही पढ़ेगा और कार्य-पद्धति का निर्णय करने के लिए इन दोनों समाध्रों के प्रारम्भिक सिम्मिलित छिषवेशन पर भी आपने पतराज नहीं किया था। जो छुछ हम प्रम्तुत कर रहे हैं यह वास्तव में ठीक चीज है जो भिष्ठ शब्दों में कही गयी है। अत जब आप हम शब्दों का प्रयोग करते हैं कि 'यह प्रस्ताव काग्रेस-द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।' तो में आपका तास्पर्य समसने में असमर्थ हूँ।

४—श्रमले पैरे में आप यह पूछते हैं कि मेरे भेजे हुए मस्विट में कहे गये सुमाव-विमने प्रस्तुत क्ये हैं। इसका उत्तर यह है कि मित्र प्रतिनिधि-मग्दल और श्रीमान् वाहमराय की और में ये भेजे गये हैं जो कांग्रेस और सुरित्तम जीग के टिएकोगों की दरार को पटन का प्रयस्त कर रहे हैं।

४—इसके बाद छापने मेरे निर्मश्रण में विणित प्रारम्भिक -फार्मू ला से इमारे द्वारा भिछ मार्ग प्रहण करने पर प्तराज किया है। मैं भापको स्मरण कराऊ गा कि मेरा निमन्नदा स्वीकार कर के न तो सुस्तिम लीग ने श्रौर न कांग्रेस ने इस इत को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए श्रपने श्राप को वाध्य किया था श्रौर २६ श्रुप्रैत के श्रपने पत्र में मैंने ये शब्द लिखे थे—

'कभी भी हमारा यह खयाल नहीं है कि मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस-द्वारा हमारा निमंत्रण स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि मेरे पत्र की शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार करके ही वे प्रसा वित सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये शर्तें समक्तीते के लिए हमारी ओर से वातचीत का प्रसावित आधारमात्र हैं और मुस्लिम लीग-कार्य समिति से हमने इस वात का अनुरोध किया है, •िक उस के सम्बन्ध में हम से तथा कांग्रेस प्रतिनिर्धियों से विचार विनिमय करने के लिए वह अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए राजी ही जाय।' निश्चय ही केवल यही समक्त्रारी का रुख ही सकता है, व्योंकि हमारे सारे विचार-विमर्श का उद्देश्य यही है कि समक्तीते के लिए प्रस्थेक सम्भव उपाय की लोज की जा सके।

६— सघ के श्रधीन विषयों की सूची में ( मूज श्रधिकारों को ) विषय वड़ाने का सुमाव हमने रखा, वयों कि हमको प्रतीत हुणा कि उसे भी सम्मेजन का एक विचारणीय विषय बनाने में बड़े सम्प्रदायों तथा छोटी श्रवप-संख्यक जातियों, दोनों ही का लाभ होगा ।

रहा शर्थ न्यवस्था-का प्रक्ष, इसके सम्बन्ध में, निस्संदेह सम्मेलन में पूर्णरूप से विचार करने की स्वतन्नता रहेगी कि इस शब्द को उसके प्रसंग के छंतर्गत सम्मिलित करने का यथार्थ महत्व क्या है।

७—आपके निम्निलिखित दो पैरे मुख्यतया आपके पिछले तकों की पुनर्व्याख्यामात्र हैं श्रीर उनका उरलेख ऊपर किया जा जुका है। आपके श्रंतिम पैरा से ज्ञात होता है कि यद्यपि परि-िख्यित की दृष्टि से श्रापका खयाज है कि श्राज तीसरे पहर के लिए निश्चित सम्मेलन में मुस्लिम लीगी प्रतिनिधि-मण्डल के उपस्थित होने से कोई लाम न निकल सकेगा, फिर भी यदि न्हम ऐसी हृद्धा प्रकट करें तो आप पधारने के सिए तैयार हैं। मैं और मेरे सहयोगी, पेश किये गये कागज के सम्बन्ध में दोनों दलों के विचार जानने के हृद्धुक हैं, श्रीर ह्सलिए आप के सम्मेलन में आने से प्रसन्त होंगे।'

पंडित जवाहरलाल नेहरू का लार्ड पेथिक-लारेंस की पत्र

"मेरे सहयोगियों तथा मैंने वड़ी सावधानीपूर्वंक श्रापके द्वारा मेजे गये खरीते पर विचार किया है, जिसमें सममौते के जिए विभिन्न सुमाव डपस्थित किये गये हैं। २८ श्रवेज को मैंने श्रापके पास एक पत्र मेजा था, जिसमें श्रापके २७ श्रवेजवाजे पत्र में उल्लिखित 'श्राधारभूत सिद्धांतों के सम्बन्ध में कांग्रेस के दृष्टिकोग् का मैंने स्पष्टीकरण किया था। सम्मेजन की पहजी बैठक होने के बाद ही ६ मई को मैंने श्रापको पुन पत्र जिखा था, जिससे सम्मेजन में विचार के जिए उपस्थित किये जानेवाले प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई श्रम न रह जाय।

ध्यव ध्रापके खरीते से प्रकट होता है कि आप के कुछ सुक्ताव हमारे विचारों तथा कांग्रेस-हारा निरतर प्रकट किये गये विचारों के विरुद्ध हैं। इस प्रकार हम बड़ी कठिन परिस्थिति में हैं। हमारी यह सदा से हच्छा रही है और अब भी है कि समक्तीते के लिए तथा भारत में शक्ति हस्ता-न्तरित करने के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय को हूं द निकाला जाय धौर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम फाफी आगे यहने को तैयार हैं। परन्तु स्पष्टतः कुछ ऐसी सीमाए हैं, जिनका धारिकमण करना हमारे लिए सम्भव नहीं है—विशेषकर ऐसी अवस्था में जब कि हमें पूर्ण विश्वात हो चुका हो कि ऐसा करना भारत की जनता के लिए धौर स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति के लिए हानिकर सिद्ध होगा। श्रपने पिछले पत्रों में एक शक्तिशाली संव की श्रावश्यकता पर जोर ढाख चुका हूँ। मैं यह भी कह चुका हूं कि मैं उप-संघों तथा प्रान्तों की प्रसावित गुटवंदी के विरुद्ध हूं श्रीर साथ ही मैं श्रसमान गुटों-परिषदों तथा धारा-सभाशों को शासन में बराबर प्रतिनिधित्व दिये जाने के भी खिलाफ हूँ। यि प्रान्त तथा देश के श्रन्य भाग परस्पर सहयोग करना चाहें तो हम उनके मार्ग में रोड़े नहीं श्रटकारा चाहते, किन्तु ऐसा केवल ऐन्छिक श्राधार पर ही होना चाहिये।

श्रापने जो प्रस्ताव उपस्थित किये हैं उनका उद्देश्य स्पष्टतः विधान-निर्मात्री परिषद् के श्रधा-धित रूप से विर्णय करने के श्रधिकारों को सीमित करना है। हमारी समस्त में नहीं श्राता कि ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। श्रभी हमारा सम्बन्ध ज्यापक समस्या के एक ही श्रग से है। यदि इस श्रंग के सम्बन्ध में श्रभी कोई निर्णय कर जिया जाय तो वह उस निर्णय के विरुद्ध हो सकता है, जो इम श्रथवा विधान-निर्मात्री-परिषद् समस्या के श्रन्य श्रंगों के सम्बन्ध में श्रागे जाकर कर सकती है। हमें तो केवल यही उचित मार्ग दिखायी देता है कि विधान-निर्मात्री परिषद् को, श्रवप-सख्यकों के श्रधिकारों की रचा-विषयक कतिपय संरक्षणों के श्रविरिक्त श्रपना विधान तैयार करने की पूरी स्वतन्नता रहनी चाहिये। इस प्रकार हम सहमत हो सकते हैं कि बढ़े साम्प्रदायिक प्रश्नों का या तो सम्बन्धित दलों की सहमति से निवटारा कर दिया जाय श्रथवा इस प्रकार की सहमति म मिलने की श्रवस्था में पचायत-द्वारा उनका निवटारा करा दिया जाय।

### श्रापके वे प्रस्ताव

श्रापने हमारे पास जो प्रस्ताव भेजे हैं ( म दी० ई० एफ० जी० ) उनसे प्रकट होता है कि ऐसे प्रथक् विधान तैयार किये जा सकते हैं, जो एक शक्तिहीन केन्द्रीय व्यवस्था-द्वारा जुडे होंगे श्रोर यह व्यवस्था पूर्ण रूप से हन गुटों की दया पर निर्भर रहेगी।

इसके श्रविरिक्त प्रारम्भ में प्रश्येक प्रान्त का श्रमिवार्यत. एक विशेष गुट में सम्मितित होना जरूरी है, चाहे वह ऐसा करना चाहें श्रथवा नहीं । प्रश्न उठता है कि सीमाप्रान्त को, जो एक कांग्रेसी प्रान्त है, एक कांग्रेस-विरोधी गुट में सम्मितित होने के तिए क्यों विवश किया जाय?

हम अनुभव करते हैं कि मनुष्यों के शित व्यक्ति के रूप में अथवा सामूहिक रूप से व्यव-हार करते समय तर्क और युक्ति के अतिरिक्त और फितनी ही बातों का ध्यान रखना पहता है। किन्तु तर्क और युक्ति की सदा उपेक्षा नहीं की जा सकती और यदि अन्याय और तर्क हीनता हक्हें हो जायँ तो हनका मेज ध्वतरनाक सिद्ध हो सकता है और विशेषकर ऐसी अवस्था में तो और भी अधिक, जब हम करोड़ों प्राणियों के भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं।

श्रव में श्रापके खरीते की कुछ वातों के सम्बन्ध में विचार प्रकट करूँगा श्रीर उनके सम्बन्ध में सुमाव उपिथत करूँगा —

न० १—श्रापने श्रपने सुक्तावों में यह तो कहा है कि केन्द्रीय सघ को इस बात के लिए श्रिधकार प्राप्त होंगे कि जो विषय उसके श्रपने श्रधीन होंगे उनके लिए वह श्रावश्यक धन प्राप्त कर संकता है, किन्तु हमारे विचार में यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहिये कि केन्द्रीय संघ को राजस्य प्राप्त करने का श्रधिकार होगा। साथ ही मुद्रा श्रौर जकात सथा उनसे सम्यद्ध श्रान्य विषय भी केन्द्रीय सघ के श्रधीन हर हालत में रहने चाहियें। एक श्रन्य श्रावश्यक सघीय विषय योजनानिर्माण है। योजना-निर्माण का कार्य केवल केन्द्र से ही हो सकता है, यद्यपि प्रान्त श्रथवा श्रन्य हकाह्यां ही योजनाधों को अपने-श्रपने चीत्रों में कार्यान्वित करेगी।

संघ को यह भी अधिकार होना चाहिये कि विधान भंग होने अथवा गम्भीर सार्वजनिक

संकट अरपन्न होने की अवस्था में आवश्यक कार्रवाई कर सके। निर्णय पंचायत के सुपूर्व

म० १ आर ६—हम शासन परिषद् तथा धारासमा दोनों ही में सर्वथा प्रसमान गुटों के प्रस्तावित समान प्रतिनिधित्व के पूर्णंत विरोधी हैं। यह अनुवित है और इससे गड़बड़ी फेंलेगी। ऐसी व्यवस्था में पारस्परिक विरोध और स्वच्छद प्रगति के सर्वनाशी वीज निहित हैं। यदि इस अथवा किसी ऐसे ही विषय पर सममौता न हो सके, तो हम उसे निर्णंय के जिए पच।यत कें सुपुर्द करने को तैयार हैं।

न० ७—हम इस सुकाव को मानने के खिए तैयार हैं कि इस वर्ष के उपरान्त विधान पर पुनर्विचार किया जाय। वास्तव में विधान में ऐसी कोई व्यवस्था तो रखनी ही पड़ेगी जिससे कि किसी भी समय उस में सशोधन किया जा सके।

दूसरी धारा में कहा गया है कि विधान पर पुनर्विचार का कार्य कोई ऐसी ही संस्था करे, जो कि उसी भाधार पर बनी हो, जिस पर कि विभान-निर्मान्ती परिषद् बनी है। हमें भाशा है कि भारत का विधान वयस्क-मताधिकार पर आधारित होगा। आज से दस वर्ष बाद भारत समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय देने के जिए वयस्क मताधिकार ही चाहेगा, इससे कम में वह सतुष्ट नहीं होगा।

न० प्र-इस सुक्ताव उपस्थित । करते हैं कि जुनाव का न्यायपूर्ण और उचित तरीका, जिससे सभी दलों के प्रति न्याय हो सके, यही है कि एकाकी हस्ताम्तरित मताधिकार के द्वारा प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । स्मरण रखना चाहिये कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के जुनावों के जिए जो मौजूदा श्राधार है उसमें श्रव्यसंख्यकों को प्रवत्त विशिष्ट प्रतिनिधित्व दिया गया है।

१-१० का अनुपात बहुत कम प्रतीत होता है और इसने विभान-निर्मात्री परिषद् के सदस्यों की सख्या अत्मन्त सीमित हो जायगी। सम्भवतः यह संख्या २०० से अधिक नहीं होगी। परिषद् के सम्मुख जो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय उपस्थित किये जायँगे उन्हें ध्यान में रखते हुए सदस्यों की सख्या काफी अधिक होनी चाहिये। इमारा सुमाव है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाझों के सदस्य की सख्या का पचमाश सदस्य विधान निर्मात्री परिषद् में अवस्य रहना चाहिये।

न० मा० — यह धारा अस्पष्ट है और इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। परन्तु अभी इस इसके विस्तार में नहीं जाना चाहते।

न० म-डी० ई० एफ० जी०—इन धाराओं के सम्बन्ध में में पहले ही जिल खुका हूँ। हमारे विचार में इन गुटों की रचना तथा प्रस्तावित विधि दोनों ही गलत और अवाछनीय हैं। यदि प्रान्त चाहें तो हम गुटों के निर्माण पर आपत्ति नहीं करना चाहते, किन्न इस विषय को विधान-निर्मात्री-परिषद् के निर्णय के लिए छोड़ देना चाहिये। विधान का मसविदा तैयार करने और उसके निर्णय के कार्य का श्रीगणेश केन्द्रीय सब से होना चाहिये। इसमें प्रान्तों तथा सन्य इकाइयों के जिए समान तथा सहश नियम होने चाहियें। उसके बाद प्रान्त स्वय उममें घृद्धि कर सकते हैं।

न० द्र एच०-भाज की परिस्थितियों में हम बहुत कुछ इसी प्रकार की धारा स्वीकार करने के जिए तैयार हैं पर मतमेद की श्रवस्था में उसका निर्णय पंचायत-द्वारा कर क्रिया जाय।

मैंने आपके विचारपत्र के प्रस्तावों के कुछ स्पष्ट दोषों का, जैसे कि वे हमें दीख पहते हैं,

उत्पर उरुतेग्व किया है। यदि, जैसा कि हमने वताया है, उन्हें दूर कर दिया जाय तो हम कामेस से श्रापके प्रस्तावों को स्वीकार करने की सिफारिश कर सकते हैं। परनतु जिस रूप में आपने विचारपत्र में श्रपने प्रस्तावों को एखा है उस रूप में उन्हें मानने में हम असमर्थ हैं।

#### खेद का विपय

इमिलिए सब मिलाकर यदि ये सुमाब हर हालत में हमारे किए श्रानिवार्य रूप से स्वीकार्य हों तो हमें दु ख है कि मुस्लिम लीग के साथ सममौते की पूर्ण इच्छा रखते हुए भी, उनमें से श्रिधकांश सुमावों को हम श्रस्वीकार कर देंगे। हम तीनों जिस बुराई से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हम उससे भी बढ़ी बुराई में फैंस जायें।

यदि कोई ऐसा सममीता न हो सके, जो दोनों दलों के लिए सम्माननक हो तथा स्वाधीन और श्रखंड भारत के विकास के श्रमुक्त हो, तो हमारी राग है कि केम्द्रीय श्रमेम्बती के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी एक श्रंतकीतीन सरकार की स्थापना तुरम्त कर दी जाय श्रीर कांग्रेस तथा मुस्तिम लीग के विधान-निर्माग्री-परिपद्-सम्बन्धी मतभेद को फैसखे के लिए किसी स्वतन्न पंचायत के सुपुदं कर दिया जाय।

पडित जवादरलाल नेहरू के इस प्रस्ताव के बाद कि दोनों दलों के बीच विवादास्पद मामलों पर निर्णय देने के छिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाना चाहिये। सम्मेखन की कार्रवाई, इस खयाल से कि मध्यस्थ के बारे में दोनों दलों में समग्रीता होने की सभावना है, स्थगित कर दी गयी श्रीर दोनों दलों में निम्न पत्रव्यवहार हुया .—

पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुस्लिम लीग के श्रध्यत्त को ता० १० मई १६४६ का पत्र

कल सम्मेलन में किये गये निश्चय के श्रानुसार मेरे साथियों ने उपयुक्त श्रध्यक्त के ज्ञान के सम्यन्ध में काफी सोच विचार किया है। हमारा विचार है मध्यस्थ पद के ज्ञिए श्रमेज, हिन्दू, मुस्लिम और मिरा को न जुनना ही श्रद्धा रहेगा। श्रतः हमारा जुनाव-सेत्र सीमित हैं। फिर भी हमने एक सूची तैयार कर जी है, जिस में से जुनाव किया जा सकता है। मेरा श्रनुमान है कि श्रापने भी श्रपनी कार्यकारियो समिति के परामर्श से संमायित मध्यस्थों की पैसी सूची तैयार की होगी। क्या शाप चाहेंगे कि हम—शर्थात में और श्राप हम सूचियों पर मिस्त कर विचार करें। यह होगी। क्या शाप चाहेंगे कि हम—शर्थात में और श्राप हम सूचियों पर मिस्त कर विचार करें। यह हो, तो इस फाम के खिए मुकाकात निश्चित कर सकते हैं। हमारे परम्पर विचार के बाद श्राठों व्यक्ति—चार कांग्रेस और चार लीग के प्रतिनिधि हमारी सिफारिश पर मिस्त कर विचार करके हिसी निश्चय पर पहुँच मकते हैं, जिसे हम कल सम्मेळन में श्रक्तत कर हैं।"

मुस्लिम लीग के अध्यत्त का प० जवाहरलाल नेहरू को १० मई, १६४६ का पत्र

"थापका १० सई का पत्र सुक्ते सार्य ६ कते मिला। कल वाइसराय भयन में थापकी और मेरी मुलाकात के समय इसने मध्यस्थ निश्चित परने के प्रश्न के शितिरिक्त कई अन्य बातों पर भी विचार-विमर्श किया था। सिष्प्त यातचील के बाद इस इस परिचाम पर पहुँचे थे कि कल सम्मेलन में थाप-द्वारा पेश किये गये प्रस्ताय के सभी अर्थों पर अपने-अपने साथियों से परामर्श के बाद इस पुनः विचार करेंगे।

"आपके प्रस्तात्र के विभिन्त पह्नुद्धों पर विचारार्थ कक श्रातः दम को के बाद किसी समय, जो आपको ठोक जैंचे, धापसे मिवावर मुक्ते प्रसन्तता होगी।"

पं अवाहरलाल नेहरू का मुस्लिम लीग के अध्यत को ११ गई, १६४६ का पत्र ''आपका १० गई हा पत्र मुझे यक सत्त १० को मिल गया था। वाहसराय-भवन में यातवीत के दौरान में आपने मध्यस्य के जुनाय के कातावा कई अन्य यानों का भी जिल किया या और मैंने ध्यापको उनके बारे में अपनी अविक्रिया प्रकट कर दी थी। परन्तु में इस व्याल में रहा कि मध्यस्य नियत करने का प्रताय स्वीकार कर लिया गया था और इसमें आगे नाम राजवीज करना ही हमारा कार्य था। वास्तम में सम्मेखन में ऐसा निम्चय हो जाने के याद ही हमने वातवीत की, मेरे साथियों ने भी उसी आधार पर कार्यवाई की और उपयुक्त नामों की सूची तैयार कर जी। इमने धाशा की जाती है कि भाज दौपहर की सम्मेलन में हम मध्यस्य के पारे में अपना निर्णय पेश करें। कम से कम इस विषय पर भागने मुकाय को अवस्य प्रस्तुत करें।

किसी को मध्यस्य बनाने की मुख्य शर्ष इसके निर्णय को स्थीकार करना होशी है, यह इम स्वीकार करते हैं। इमारी राय है कि इम इस प्रश्न पर गाँउ करें भीर तद्वनुसार अपना निर्णय सम्मेलन के आगे रखं।

भाषके सुमाव के श्रनुपार में श्राज प्रात 10-६० यजे धापके निवासन्यान पर श्राज गा। मिल्लम लीग के श्राध्यत्त का पं० जवाहरलाल के नाम ११ मई, १६४६ का पत्र "सुके ११ मई का भाषका पत्र मिला।

वाह्सराय सवन में इमारे यीच हुई यातचीत वे दौरान में, जो कि ११ या २० मिनट तक रही होगी, में ने यापके प्रस्ताय के विभिन्न पहलुकों सभा धर्यों की भोर मकेत किया या भौर हमारा इसी विषय पर जुछ सोच-विचार भी हुचा था, परन्तु हमारे घीच किसी भी बात पर कोई सममौता नहीं हुया था। नेचल भाषके इस प्रस्ताव से सहमत होकर कि भाष भपने सहकारियों से परामशं कर लें धार में भी ऐसा ही कर लूं, इस प्रश्न पर थागे विचार करने के लिए हमने उस दिन की बैठक को यगले दिन के लिए स्थिति कर दिया था। मुक्ते प्रसन्नता होगी यदि भाष थागे चातचीत के लिए भाज प्रात: १०-३० बजे मुक्ते भिक्त सकें।"

मुस्लिम लीग के सभापति का स्मृति-पत्र जिसमें १२ मई के सग्मेलन के निर्णयानुसार लीग की मांगें सम्मिलित है। इसकी प्रतिया मित्रिमिशन तथा कांग्रेस को भेजी गयीं।

"हमारे सिद्धानत जिमकी स्वीकृति भवेचित हैं ---

१—छ. मुस्तिम प्रान्तों (पजाय, इत्तर-पश्चिमी सीमाधान्त, बजोचिस्तान, सिंध, वंगाल तथा श्रासाम का एक गुट यनाया जाय जिसके मधिकार में विशेशी मामकों, रचा तथा रचा-सम्बन्धी यातायात को छोड़कर समस्त विषय होंगे। इन तीन विषयों पर प्रान्तों के दोनों गुटों— (मुसलमान प्रान्तों का गुट) जिसे श्रागे पाकिस्तान-गुट कहा गया है तथा हिन्दू-प्रान्तों का गुट-की विधान-निर्मात्री परिषदें एक साथ बैठकर विधार करेंगी।

२--- उपयु कत ६ मुस्लिम प्रान्तों की पृथक् विधान-निर्माग्नी-परिपद् होगी जो गुट के किए स्था गुट के श्रण्तर्गत प्रान्तों के लिए दिधान बनायेगी तथा यह निर्धारित करेगी कि कौन से विकय पाकिस्तान-गुट के श्रधीन होंगे श्रीर कौन-से प्रान्तों के श्रधीन। श्रवशिष्ट सत्ताधिकार प्रान्तों के वर्षेगे।

२--विधान-निर्मामी परिषद् के क्षिए प्रतिनिश्वियों का जुनान ऐसे ढंग से होगा कि पाकिस्तान प्रान्तों में रहनेवाकी विभिन्न जातियों को जन सख्या के श्रजुपात से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

ध---विश्वान-निर्मात्री परिवद्-द्वारा पाकिस्तान तथा उसके प्रान्तों के विश्वान अन्तिम रूप

से वना सिए जाने के बाद, प्रत्येक प्रान्त गुट से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होगा, बहातें कि प्रान्त के लोगों की इच्छा लोकमत द्वारा जान ली गयी हो।

- १—सयुक्त विधान-निर्मात्री परिषद् में यह त्रिषय विचारणीय रहना चाहिये कि संघ में व्यवस्थापक मंडल होगा या नहीं। सब के लिए धन प्राप्त करने का प्रश्न भी सयुक्त परिषद् के निर्णय पर छोड़ देना चाहिये, किन्तु यह धन कर-द्वारा किसी भी दशा में प्राप्त नहीं किया जायगा।
- ६—संघ की राज्य-परिषद् तथा श्रसेम्बली, में यदि ये बनायी जायँ, दोनों प्रान्तीय गुटों का प्रतिनिधिख बराबर हो।
- ७—संघीय विधान में कोई भी ऐसी बात, जो साम्प्रदायिक प्रश्न से सम्बन्ध रखती हो, स्वीकृत नहीं समकी जावेगी जब तक कि उसे सयुक्त विधान-निर्मात्री परिषद्, हिन्दू-प्रान्तों की परिषद् तथा पाकिस्तान-प्रान्तों की परिषद् के सदस्यों के बहुमत का श्रद्धग-ष्रज्ञग समर्थन प्राप्त न हो।
- द—किसी मी विषादमस्त मामले में सघ-द्वारा व्यवस्थापन तथा शासन-सम्घन्धी निर्णय नहीं किया नायगा जब तक कि निर्णय के पच में तीन-चौथाई का बहुमत न हो।
- ६--गुट के तथा प्रान्तीय विधानों में विभिन्न जातियों के धर्म, संस्कृति तथा सम्यन्धी श्रन्य श्राधारभूत विचार सम्मिलित होंगे।
- १०—सघ के विधान में यह व्यवस्था होगी कि अपनी असेव्यक्षी के बहुमत से कोई भी प्रान्त विधान की धाराओं पर पुन' विचार का प्रश्न उठा सकता है और प्रथम दस वर्ष के बाद सघ से पाइर निकलने के लिए स्वतंत्र होगा।

शान्तिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण समकीते के लिए ये हमारे सिद्धान्त हैं। ये शर्ते द्यांशिक नहीं विक सम्पूर्ण रूप से ही प्रस्तुत की जाती हैं। उपयुक्त सब शर्ते अन्यान्याश्रित हैं।

सममौते के आधार के रूप में कांग्रेस के सुमाव १२ मई, १६४६

- १-विधान-निर्मात्री परिषद् इस प्रकार बनायी जाय --
- (क) प्रतिनिधि प्रत्येक प्रान्तीय श्रसेम्युजी-द्वारा श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व (एकाकी हस्तांतरित मत) के श्राधार पर चुने जायँ। इस प्रकार चुने गये छोगों की सख्या श्रसेम्बली के सदस्य की सख्या का प्राप्ता हो श्रीर जिन्हें चुना जाय वे चाहे श्रसेम्बली के सदस्य हाँ या बाहर के ज्यक्ति हों।
- (ख) देशी राज्यों-द्वारा प्रतिनिधि जिटिश भारत के समान जन-संख्या के श्रनुपात से भेजे जायँ। इन प्रतिनिधियों को किस प्रकार चुना जायगा, इस प्रश्न पर बाद में विचार किया जाय।
- २—विधान-निर्मात्री परिषद् भारतीय संघ का विधान तैयार करेगी। संघ में एक तो श्रिक्ति भारतीय सरकार होगी और एक व्यवस्थापक मंडल होगा जिसके श्रिधकार में विदेशी मामले, रक्ता, व्यवस्था, यातायात्, श्राधारभूत श्रिथकार, सुद्रा, जकात तथा योजना-निर्माण धौर ऐसे श्रन्य विषय होंगे जो निकटवर्ती जाच के बाद उिल्लिखित विषयों के समकच समसे जायँ। सघ को इन विषयों के संचालन के लिए श्रावश्यक धन प्राप्त करने के तथा स्वतः राजस्य जुटाने के श्रिथकार प्राप्त होंगे। विधान के भग हो जाने की दशा में तथा गंभीर सार्वजनिक श्रापत्काल के समय प्रतिकारात्मक कार्रवाई करने के भी संघ को श्रिधकार होने चाहियें।

३---शेष सब श्रधिकार पान्तों श्रयवा सब की इकाइयों को प्राप्त होंगे।

- ४—प्रान्तों के गुट बनाये जा सकते हैं श्रोर ये गुट निर्धारित करेंगे कि प्रान्तीय विषयों में से कौन-से विषय सामान्य रूप से वे श्रपने श्रधिकार में रखना चाहते हैं।
- र—उपर्युक्त पैरा २ के श्रानुसार जब विधान-निर्मात्री परिषद् श्रक्षिल भारतीय सघ का विधान बना सुकेगी, प्रान्तीय प्रतिनिधि प्रान्तीय विधान बनाने के लिए गुट दना मकते हैं श्रीर यदि वे चाहें तो सम्बन्धित गुट का विधान भी बना सकते हैं।
- ६—सद्यीय विधान में कोई भी प्रमुख मामला, जिसका साम्प्रदायिक प्रश्न य सम्यन्ध हो, विधान-निर्मात्री परिषद् द्वारा स्वीकृत नहीं सममा जायगा जय तक कि सम्बन्धित सम्प्रदाय श्रथवा सम्प्रदायों के श्रसेम्बली में उपस्थित तथा मतदाता सन्दर्यों का बहुमत प्रथक् रूप से उस मामले का समर्थन न करे। यदि सममौते-द्वारा ऐसे मामले का निवटारा न हो सके, तो वह पच-द्वारा निर्णय के लिए दे दिया जायगा। ऐसी श्रवस्था में जब सदेह हो कि श्रमुक मामला प्रमुख साम्प्रदायिक है श्रथवा नहीं, श्रसेम्बली का श्रध्यस फेंसला करेगा, और यदि इच्छा हो तो निर्णय के लिए यह प्रश्न फेटरल कोर्ट के सुपूर्व किया जायगा।
- ७—विधान निर्माण के कार्य में यदि कोई भी मगड़ा खड़ा हो, तो वह पच-द्वारा निर्णय के जिए दे दिया जायगा।
- म-प्रतिपादित प्रतिवन्धों के अनुसार, विधान में किसी भी समय उस पर पुनर्विचार का प्रवन्ध होना चाहिये। यदि ऐसी हच्छा हो तो यह विशेष रूप से जिख दिया जाय कि प्रति दस वर्षों के बाद सारे विधान पर पुनर्विचार होगा।"

मुस्लिम लीग द्वारा १२ मई, १६४६ वे सममौते के लिए सुभाए गये मिद्धान्तों पर कांग्रेस की टिप्पणी

इन मामलों के सम्बन्ध में मुस्लिम लीग का दिष्टकीया काम्रेस के दिष्टकीया से इतना भिन्न है कि उसकी प्रत्येक मद पर शेष मामले का उल्लेख किये विना पृथक् रूप से सोच-विचार करना कठिन है। काम्रेस ने इस सम्बन्ध में जो रूप-रेखा तैयार की है उसका एक पृथक् नीट में सचेप में उल्लेख किया गया है। इस नीट पर तथा मुस्लिम लीग के प्रस्तानों पर विचार करने से ये कठिनाइयां और सम्मावित सममौता—दोनों ही स्पष्ट हो जायँगे।

मुस्सिम स्रीग के प्रस्तावों पर सचीप में निम्निसिखत विचार किया गया है :--

१—हमारा सुकाव है कि उचित कार्यप्रयाजी यह होगी कि प्रारम्भ में समस्त भारत के जिए एक विधान-निर्मात्री सस्या अयवा विधान-निर्मात्री परिषद् बैठे और बाद में यहि सम्बद्ध प्राम्त चाहें तो इस प्रकार बनाये गये गुटों के जिए भी विधान-निर्मात्री परिषद् बैठे। यह मामजी प्रान्तों पर हो छोड़ दिया जाना चाहिए और यदि वे एक गुट के रूप में काम करना चाहें और इस उद्देश्य के जिए स्वय अपना विधान बनाना चाहें तो उन्हें ऐसा करने की स्वतन्नता रहे।

चाहे कुछ भी हो यह स्पष्ट है कि आसाम को उपयु कत गुट में नहीं रखा जा सकता और उत्तर-पश्चिमी सीमात्राग्त, जैसा कि चुनाव के परिणामों से प्रत्यच है, इस प्रस्ताव क पच में नहीं है।

२-केन्द्रीय विषयों के अतिरिक्त अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों को देना हमने स्वीकार कर जिया है। वे उनका यथेच्य अपयोग कर सकते हैं भीर यदि वे चाहें तो जैसा कि ऊपर कहा गया है, गुट के रूप में भी रह सकते हैं। ऐसे किसी गुट का अन्तिम स्वरूप क्या होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता स्रोर यह बात सम्बद्ध प्रान्तों के प्रतिनिधियों पर ही छोड़ दी जानी चाहिए ।

३—हमने यह सुमाव पेश किया है कि निर्धाचन का सर्वोत्तम सरीका 'सिगल ट्रांसफरेबल वोट' (एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धित) देने का है। इसमे विभिन्न सम्प्रदायों के व्यवस्थापक मंद्रलों में प्राप्ने मौजूदा प्रतिनिधित्व के श्रनुपात में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जायगा। यदि जन-सख्या के श्राधार पर प्रतिनिधित्व दिया नाय तो हमें भी कोई विशेष श्रापत्ति नहीं है, परन्तु हमसे उन सभी प्रान्तों में कठिनाह्या उत्पन्न हो जायँगी जहा कि कुछ सम्प्रदायों को विशिष्ट प्रतिनिधित्व दिया गया है। जो भी सिद्धान्त स्वीकृत होगा वह श्रनिवार्यत सभी प्रान्तों पर लागू होगा।

४ —िकिपी प्रान्त को अपने गुट से पृथक् होने की भावश्यकता नहीं, क्योंकि उस गुट में शामिल होने के लिए उस प्रान्त की पूर्व-सहमित आवश्यक है।

१—हम यह आवश्यक सममते हैं कि सघ-केन्द्र की श्रपनी व्यवस्थापिका सभा होनी चाहिये। इस यह भी आवश्यक सममते हैं कि सघ को अपना राज स्वप्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये।

६ श्रीर ७—हम सघ की शासन-परिपद् श्रथवा व्यवस्थापिका सभा में प्रान्तीय गुटों के समानता के श्राधार पर प्रतिनिधित्व के सर्वथा विरोधी हैं। हम समस्ते हैं कि स्वीय विधान में की गई यह व्यवस्था, कि कोई भी वहा सापदायिक प्रश्न तवतक विधान-निर्मान्नी परिपद्-द्वारा पास नहीं समस्ता जायगा जबतक कि परिपद् में उसे सप्रदाय श्रथवा सप्रदायों के उपस्थित प्रतिनिधियों का प्रथक् षहुमत तथा सम्मिन्तित रूप से सब प्रतिनिधियों का यहुमत नहीं प्राप्त हो जाता, मभी श्रव्यस्थकों के निए काफी श्रीर यहा वैधानिक सरच्या है। हमने तो इसमें भी कुछ श्रधिक व्यापक सुकाव खें हैं श्रोर इसमें सभी सम्प्रदाय शामिन कर निये हैं जैसा कि श्रम्यत्र नहीं किया गया। छोटे सप्रदायों के मामने में कुछ किनाइया उपस्थित हो सकती हैं, परन्तु ऐसी किनाइयों का निराकरण पच-द्वारा किया जा सकता है। इसे श्रीर श्रधिक व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से हम इस सिदान्त को कार्यान्वित करनेकी प्रयान्नी पर विचार करनेकी तैयार हैं।

म - यह प्रस्ताव इतना व्यापक है कि कोई भी सरकार अथवा व्यवस्थापिका सभा चल ही नहीं सकती। एक बार बढ़े-यहे साप्रदायिक प्रश्नों के लिए सरहणों की व्यवस्था कर देने पर धन्य विषयों के लिए, चाहे वे विवाद।स्पद हों अवधा नहीं, कियी सरहण की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ तो केपल यह होगा कि सब प्रकार के निद्दित स्वार्थ सुरहित हो जायँ और वस्तुत किसी भी दिशा में कोई प्रगति न हो मके। इसलिए हम इसका सर्वधा विरोध करते हैं।

६—६म मीलिक शिविकारों श्रीर धर्म, सन्कृति तथा श्रन्य ऐने ही मामसों के सम्दन्ध में संरच्या का विधान में समावेश करने को सर्वथा तथार हैं। हमारा मत है कि हमके लिए इखित स्थान शिव्वित भारतीय संघ विधान है। ये मौलिक श्रधिकार समस्त भारत के लिए एक से ही होने चाहियें।

१०—प्रश्पच है कि सब के विधान में उसके मशोधन की न्यवस्था तो रहेगी हों। उसमें यह स्वयस्था की जा सकती है कि इस वर्ष के बाद उस पर पूर्णंत पुनर्विचार हो सके। तद इस प्रश्च पर पूर्णं रूप से पुनर्विचार किया जा सकेगा। यद्यपि प्रान्तों के इस संघ से घडा। होने की बात तो इसमें है ही, किर भी इस उसका यहां कोई उच्छोन नहीं करना चाहते, वयों कि हम इस विचार को श्रीसाहन नहीं देना चाहते।

सूचना—काम्फरेन्स श्रपना मकमद हा।सिक करने में श्रमफक रही। १२ मई को वह भग होगयी। मित्र-मिशन श्रीर वाहसराय १६ मई की शिमके से दिखी श्रागये श्रीर १६ की उन्होंने एक वक्कन्य प्रकाशित करके विधान-निर्माशी संस्था की स्थापना के प्रस्ताव रखे।

मंत्रिमण्डल-मिशन श्रौर वाइसराय का १६ मई १६४६ का वक्तव्य

१--मार्च को मंत्रि प्रतिनिधि मंडल को भारत के, लिए रवाना करते समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री एटली ने ये शब्द कहे थे '--

"मेरे सहयोगी इस विचार से भारत जा रहे हैं कि वे शीघ से शीघ पूर्ण स्वतन्त्रता शास्त करने में भारत की सहायता करने के जिए श्रधिक प्रयत्न कर सकें। वर्तमान सरकार की जगह किस प्रकार की सरकार बनाई जायगी, इसका निर्णय भारत स्वय करेगा, जेकिन हमारी इच्छा है कि वे एक ऐसे सगठन को तत्काज स्थापित करने में उसकी सहायता करें जिससे वह उस निर्णय पर पहुँच सके।

'मुक्ते चाशा है कि भारत चौर उसके निवासी ब्रिटिश राष्ट्रमटल के श्रन्तर्गत रहने का निर्णय करेंगे। मुक्ते विश्वास है कि ऐसा करना वे बहुत काभदायक समर्केंगे।

''लेकिन यदि वह ऐसा फैसका करें तो यह उनकी स्वेच्छा से ही होना चाहिये। वृटिश राष्ट्रमंडल क्रीर साक्राज्य किसी बाहरी हवाब को १७ खला से परस्पर सम्बद्ध नहीं है।

यह स्वतत्र राष्ट्रों का स्वतन्त्र संगठन है। इसके विपरीत यदि उसने विजकुल स्वतन्त्र होने का निर्णय किया तो हमारे दृष्टिकोण से उसे ऐसा करने का अधिकार है। हमारा यह कर्तंव्य होगा कि इस शासन-परिवर्तन को अधिक से अधिक सरजता और निर्विद्नता के साथ सम्पन्न करने में हम उसकी सहायता करें।

२—इन ऐतिहासिक शब्दों से प्रतिष्ठित होकर हमने—मिन्न-प्रतिनिधि-मदन श्रीर वाहसराय ने—इस बात का पूर्ण प्रयस्न किया कि भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में भारत की श्रख्यदता श्रीर विमाजन के श्राधारमूत प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई सममौता हो सके। नयी दिखी में श्रमेंतक विचार-विनिमय के उपरांत हम कांग्रेस श्रीर मुस्जिम जीग को शिमले में एक सम्मेजन में एक त्रित करने में सफल हो गये। पूर्ण रूप से परस्पर विचार-विनिमय हुशा श्रीर दोनों दल सममौत पर पहुँचने के उद्देश्य से पर्याप्त रिश्रायतें देने को तैयार थे। लेकिन श्रात में दोनों दलों के बीच जो श्रन्तर शेष रह गया वह दूर न किया जा सका। इस प्रकार कोई सममौता न हो सका। चूकि कोई सममौता नहीं हो सका है श्रत हम यह श्रपना कर्तव्य सममते हैं कि भारत में शोधता से नये विधान की स्थापना के जिए हम जिस व्यवस्थाको श्रेष्ठतम सममते हमें परदात करें। यह वक्तव्य बिटेन में मौजूदा सम्नाट की सरकार की पूर्ण स्वीकृति के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

३—तद् नुसार इसने निश्चय किया है कि तत्काल कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिसके द्वारा भारत के भावी विधान की रूपरेखा का निर्णय भारतीय ही कर सकें तथा जब तक कि नया विधान असल में न आये तब तक आसन कार्य चलाने के लिए एक अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना की जाय। इसने छोटे और बढ़े दोनों वर्गों के साथ न्याय करने और एक ऐसा इल प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है जिसके अनुसार भारत का भावी शासन व्यावहारिक मार्ग का अनुसरण कर सकेगा तथा जिसके द्वारा रहा के लिए भारत को एक ठोस आधार और अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के लिए उत्तम भवसर प्राप्त हो सकेगा।

४--इस वक्तव्य में हम उस विशाबकाय प्रमाण-समृह पर दृष्टिपात नहीं करना चाहते हैं

जो मन्त्रि-प्रतिनिधि-मंडल के समस्र प्रस्तुत किया गया है। लेकिन यह उचित है कि हम यह स्पष्ट कर दें कि मुस्लिम नीग को छोड़ कर शेप समस्त वर्गों में भारत की श्रदाण्डता की देशन्यापी इच्छा विद्यमान है।

#### विभाजन की सम्भावना

१--लेकिन यह इमें भारत के विभाजन की सम्भावना पर निष्पन्त भाव से विचार करने से नहीं रोक सकी, क्योंकि इस पर मुख्लमानों की श्रद्यधिक उचित श्रार उग्र चिन्तायुक्त इस भावना का यहा प्रभाव पदा है कि कहीं उन्हें श्रनन्तकाल के लिए हिन्दू बहुमत के शासन के नीचे न रहना पड़े।

यह भावना मुमलमानों में इतनी दह घीर ज्यापक है कि इसे केवल कागज़ी सरल्यों द्वारा शान्त नहीं किया जा सकता। भारत में ब्रान्तिक शान्ति के लिए यह ब्रावरयक है कि उसे ऐसी योजनामों-द्वारा स्थापित किया जाय जिनमे मुसलमानों को यह ब्राश्वासन प्राप्त हो सके कि उनकी सम्यता, धर्म श्रीर श्रार्थिक तथा श्रन्य हितों की दृष्टि से महस्वपूर्ण विषयों पर उनका नियन्त्रण रहेगा।

६—हस्तिष् इमने सर्वप्रथम एक पृथक् श्रौर पूर्ण स्वतन्न पाकिस्तान-राष्ट्र के प्रश्न पर विचार किया जिमका मुस्लिम लीग ने दावा प्रस्तुत किया है। इस पाकिस्तान में दो केन्न होंगे। एक उत्तर-पश्चिम, में जिसमें पजाय, मिंघ, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रात छौर बिटिश बलोचिस्तान होंगे। दूसरा उत्तर-पूर्व में, जिसमें बंगाल छौर छालाम रहेंगे। लीग इस बात के लिए उद्यत थी कि आगे चलकर सीमा-निर्वारण में छावश्यक परिवर्तन कर लिये जायँ, लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि पहले पाकिस्तान के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाय। पाकिस्तान का पृथक् राष्ट्र स्थापित करने का पहला तर्क इस छाधार पर थां कि मुस्लिम बहुमत को यह छाधकार है कि वह छापनी इच्छानुसार छपनी शामन-प्रणाली का निर्धारण कर सके। बूसरा क्कें यह था कि छार्थिक तथा शासन-सम्बधी दृष्टि मे पाकिस्तान को व्यवहार्य बनाने केलिए इतमें ऐसे पर्यात केन्न को मिक्षने की छात्रश्यकता है जदां मुसलमान छल्प संख्या में हैं।

उपर्युपत ६ प्रान्तों के पाकिस्तान में गैर-सुल्जिम अन्यमतों की जनसँख्या जैसा कि नीचे के शांकड़ों क्ष से स्पष्ट हैं, काफी शधिक होगी .—

| <b>उत्तर-परिचमी</b> चेत्र | सुमत्तमान                  | गैर-मुसन्नमान      |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| पंजाप                     | १,६२,१७,२४२                | १,२२,०१,१६७        |
| उत्तर परिचमी सीमात्रान्त  | २७,≂ಜ,७६७                  | २,४६,२७०           |
| सिंघ                      | <b>३२,०</b> ⊭, <b>३२</b> ४ | १ <b>३,२६,</b> ६⊏३ |
| यृटिश यजोचिस्तान          | ४,२८,६३०                   | ६२,७०\$            |
|                           | २,२६,१३,२६४                | 8,25,80,23,9       |
|                           | ६३०७०,                     | \$0.550,           |

रू इस चरतन्य में जनसंख्या-सम्बन्धी समस्त घोकहे ११४१ की मधीनसम जनगदाना में बिचे गमें हैं।

वयालीस ]

कांग्रेस का इतिहास : खंड ३

उत्तर पूर्वीय हो त्र वंगाल

| ३,३०,०४,४२४<br>३४,४२,४७६ | २,७३,०१,०११<br>६७,६२,२१४ |  |  |
|--------------------------|--------------------------|--|--|
| ३,६४,४७,६1३              | ३,४० ६३,३४१              |  |  |
| ¥9°€€%                   | 85.53%                   |  |  |

शेय वृटिश भारत की १८,८०,००० जनसंख्या में फीने हुए मुस्लिम श्रक्षमठ की संख्या प्राय २ करोड़ है।

### पाकिस्तान सम्भव नहीं

इन आकरों से पता लगता है कि मुस्तिम लोग के दाने के शतुमार एक पूर्ण स्वतन्त्र पाकिस्तान राष्ट्र की स्थापना से माम्प्रदायिक शरूपमतों की समस्पा हल न हो सकेगी। इम इस बात की भी न्यायसगत नहीं समस्ति कि पंजार, बंगाल व आसाम के उन जिलों को स्वतन्त्र पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाय जदा को जनसम्या में गर-मुस्लिमों का यहुमत है। जो भी तर्क पाकिस्तान की स्थापना के पत्त में प्रस्तुत किये जा मकते हैं, हमारे इण्टिकोण से बही गैर मुस्तिम बहुमतों के चेत्रों को पाकिस्तान से प्रथक् करने के पत्त में प्रयोग किये जा सकते हैं। यह बात सिलों की स्थिति पर विशेष प्रभाव दालती है।

०—इसलिए हम ने इन वात पर विचार किया कि क्या एक छोटा स्वतन्त्र पाकिस्तान जिसमें केवल वही छेत्र है जहा मुसलमानों का यहुमत है, समसोते का द्याधार बनाया जा सकता है ? इस प्रकार के पाकिस्तान को मुस्लिम जीग बिलकुल प्रव्यावहारिक समसनी है, क्योंकि इससे प्रजाय की धन्याला और जालंधर की पूरी कमिश्नरिया (ख) जिला सिलहट को छोए कर सारा आसाम प्रान्त और (ग) पश्चिमी यंगाल का एक बड़ा भाग, जिनमें कलकृता भी मुसलमानों की सख्या २३.०६ प्रतिशत है, समिनितत है, पाकिस्तान में से निकल जायँगे। हमारा स्वयं भी विश्वास है कि ऐसा कोई भी हल जिसके द्वारा धंगाल और प्रजाय का विभाजन हो, जैसा कि इस पाकिस्तान से होगा, हन प्रान्तों की जनसख्या के बहुत बड़े भागों की इच्छा और हितों के विरुद्ध होगा। बगाल और प्रजाय दोनों की अपनी-भ्रम्नी समान मापाएँ हैं और दोनों के साथ लम्बा इतिहास और परम्पराएँ सम्बद्ध हैं। इसके धितरिक्त पंजाब का विभाजन करने पर सिख भी विभाजित हो जायँगे और दोनों भागों की सीमाओं पर पर्याप्त सख्या में सिख रह जायँगे। इस-किए हम याध्य होनर इस परिगाम पर पहुँचे हैं कि पाकिन्तान का बढ़ा या छोटा कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र साम्प्रदायिक समस्या का स्वीकृत हल प्रस्तुत नहीं कर सकता।

म—उपरोक्त जोरदार तकों के श्रितिरक्त महत्वपूर्ण शासन-सम्बधी, श्रायिक श्रीर सैनिक प्रश्न भी है। समहत यातायात् श्रीर ढाक व तार का सगठन सयुक्त भारत के श्राधार पर स्थापित किया गया है। इसे भिन्न र करना भारत के दोनों भागों के लिए श्रिहितकर होगा। देश की सयुक्त रहा का प्रश्न श्रीर भी श्रिषक कठिन है। भारतीय सेनाएं सामूहिक रूप से समस्त भारत की रहा के लिए सगठित की गयी हैं। सेना का दो भागों में बाँटना भारतीय सेना की उच्च योग्यता श्रीर दीर्घकां नि परम्पराश्रों पर श्राधात करेगा श्रीर उससे बढ़ा खतरा उपस्थित हो सकता है। भारतीय नीसेना श्रीर भारतीय हवाई सेना का प्रभाव बहुत घट जायगा। प्रस्तावित पाकिस्तान के

दो भागों में सब से श्रधिक श्राक्रमण के योग्य भारत की दो सीमाएं सम्मिलित हैं श्रौर श्रपने प्रदेश की रहा-म्यवस्था के लिए पाकिस्तान के चेत्र श्रपयीत सिद्ध होंगे।

- ६—एक अन्य महरवपूर्ण विचारणीय विषय यह है कि विभाजित विटिश भारत के साथ सम्बन्ध जोड़ने में देशी रियासतों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पहेगा।
- १०—सब से धन्तिम बात यह भौगोलिक तथ्य है कि प्रस्तावित पाकिस्तान के दो हिस्से एक दूसरे से प्राय. ७०० मील की दूरी पर हैं और युद्ध तथा शान्ति दोनों ही कालों में इन दोनों भागों के बीच यातायात् की न्यवस्था भारत की सद्भावना पर निर्भर करेगी।
- १।—इसिंतए इस त्रिटिश सरकार को यह सत्ताह देने में श्रसमर्थ हैं कि जो शिंत श्राज बिटिश सरकार के हाथों में है वह विषकुत दो राष्ट्रों को सींप दी जाय।
- १२—क्रेकिन इस निश्चय के कारण हमने मुसलमानों के इस वास्तिविक भय की श्रोर से श्रांखें वन्द नहीं कर ली हैं, कि एक विशुद्ध श्रखण्ड भारत में, जिसमें श्रांश्यिक यहुमत के कारण हिन्दु श्रों का प्राधान्य रहेगा, उनकी सभ्यता श्रोर राजनीतिक तथा समाजिक जीवन श्रस्तित्व खो बैठेंगे। इस भय के निवारणार्थ कांग्रेस ने एक योजना प्रस्तुत की है जिसके द्वारा प्रान्तों को पूर्ण स्वायत्त-शासन प्राप्त होगा श्रोर केन्द्रीय विषय—जैसे विदेशी मामले रहा श्रीर यातायात्- न्यूनातिन्यून होंगे।

यदि प्रान्त बढ़े पैमाने पर श्राधिक श्रौर शासन-सम्बंधी योजना-निर्माण में भाग जेना चाहे तो इस योजना के श्रनुसार प्रान्तों को श्रिधकार होगा कि वाध्य रूप से केन्द्रीय विषयों के श्रिक्ति वे श्रन्य किसी विषय को भो केन्द्रीय सरकार के श्रधीन कर सकें।

१६—हमारी दृष्टि में इस प्रकार की योजना में बहुत-सी वैधानिक हानियां छौर विषमताएँ रहेंगी। ऐसी केन्द्रीय शासन-परिषद् तथा धारासमा का सगठन अत्यन्त कठिन होगा जिसके कुछ मन्त्री, जिनके हाथ में वह विषय हो श्रीर जिन्हें अनिवार्य रूप से केन्द्रीय निर्धारित किया गया हो, समस्त भारत के प्रति उत्तरदायो हों तथा कुछ मंत्री जो ऐचिछक केन्द्रीय विषयों के श्रिषकारी हों, केवल उन प्रान्तों के प्रति जिम्मेदार हों जिन्होंने इस प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में एक सूत्र से संगठित हो कर कार्य करना स्वीकार किया हो। केन्द्रीय धारासमा में यह कठिनाई श्रीर भी वढ़ जायगी जहा जब कोई ऐसा विषय प्रस्तुत हो जिससे किसी प्रान्त का सम्बन्ध न हो तो उस प्रान्त के सदस्यों को बोलने या राय देने से वंचित रखा जायगा।

इस योजना को श्रमत में ताने की कठिनाई के श्रतिरिक्त हम समसते हैं कि यह न्याय-संगत न होगा कि जो प्रान्त ऐच्छिक विषयों को छोड़ केन्द्र के सुपुर्द करना चाहें उन्हें यह श्रिकार न दिया जाय कि वे इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए एक पृथक् प्रान्त-समृह बना सकें। वस्तुतः इसका तात्पर्य इससे श्रिक श्रीर कुछ न होगा कि वे श्रपने स्वतन्त्र श्रिकारों का एक विशेष प्रकार से प्रयोग करते हैं।

१४—श्रपनी सिफारिशे प्रस्तुत करने से पहले हम ब्रिटिश भारत के साथ देशी रियासतों के सम्मन्धों का विवेचन करना चाहते हैं। यह पिलकुल स्पष्ट है कि ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्र होने पर, चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्र मंडल के श्रन्तगंत रहे या वाहर, देशी रियासतें श्रीर सम्राट्ट के बीच वह सम्बन्ध नहीं रह सकता जो श्रभी तक रहा है। सर्वोच्चाधिकारों को न तो पम्राट्ट के हाथ में रखा जा सकता है श्रीर न उन्हें नई सरकार को सौंपा जा सकता है। देशी राज्यों की श्रीर से हमने जिनसे भेंट की उन्होंने हस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने हस यह

श्राश्वासन दिया है कि देशी राज्य भारत के नवीन विकास में सहयोग प्रदान करने के खिए इच्छुक श्रोर तत्पर हैं। उनके सहयोग का वास्तविक रूप क्या होगा, यह नये वैधानिक संगठन का ढांचा तैयार करते समय पारस्परिक विचार-विनिमय से तय हो सकेगा श्रीर इसका वात्पर्य यह किसी प्रकार भी नहीं है कि प्रत्येक देशी राज्य के सहयोग का रूप एक ही होगा। इसिलिये श्रागे हमने देशी रियासतों का उसी प्रकार विस्तार से उच्लेख नहीं किया है जिस प्रकार बिटिश भारत के पानतों का किया है।

०४—श्रव इम उस इल की रूपरेक्षा निर्दिष्ट करना चाहते हैं जो हमारी सम्मति में सब दलों की मूलमूत मांगों के प्रति न्याययुक्त होगा श्रीर साथ ही इसके द्वारा समस्त भारत के लिए स्थायी व्यावहारिक विधान की स्थापना की भी श्राधिकतम श्राह्मा की जा सकती है।

इमारी तिफारिश है कि विधान निम्नतिखित मुलरूप का होना चाहिये -

- (१) एक श्रिष्ठित भारतीय संयुक्त राष्ट्र होना चाहिये जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य दोनों समिनिक्ति हों श्रीर जिसके श्रिष्ठीन ये विषय रहने चाहियें--विदेशी मामले, रहा श्रीर यातायात्। इस भारतीय संयुक्त राष्ट्र को श्रिपने विषयों के ब्यय के तिए श्रावश्यक धन उगाहने का भी श्रिष्ठिकार होना चाष्टिये।
- (२) भारतीय सयुक्त-राष्ट्र में एक शासन-परिषद् तथा एक प्यवस्थापिका परिषद् होनी चाहिये जिसमें बिटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि हों। व्यवस्थापिका परिषद् में कोई महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक मामजा प्रस्तुत होने पर उसके निर्णय के लिए दोनों प्रमुख वर्गों के जो प्रतिनिधि उपस्थित हों उनका प्रथक् र तथा समस्त उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा।
- ३ —केन्द्रीय सगठन के लिए निर्धारित विषय को छोड़कर श्रन्य समस्त विषय तथा समस्त श्रवशिष्ट श्रिधकार प्रान्तों को प्राप्त होंगे ।
- ४—देशी राज्य उन सब विषयों श्रीर श्रधिकारों को श्रयने श्रधीन रखेंगे जिन्हें वे केन्द्र की सुपुर्द नहीं कर देंगे।
- (१) उन प्रान्तों को श्रपने पृथक् समूह बनाने का श्रधिकार होगा जिनकी शासन परिषद तथा धारासभा होगी, श्रीर प्रत्येक प्रान्त-समूह यह तय करेगा कि कीन-कीन से विषय समान रूप से सामृद्धिक शासन में रहें।
- (६) मारतीय राष्ट्र तथा प्रान्त-समूहों के विधानों में इस प्रकार की धारा होनी चाहिये जिसके द्वारा कोई भी प्रान्त श्रपनी धारासमा के बहुमत से प्रथम १० वर्ष के बाद श्रीर फिर प्रति दस वर्ष बाद विधान की शर्तों पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके।

9६—हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम उपयुंक्त रूप-रेखा के श्रनुसार किसी विधान की विस्तृत बार्ते प्रस्तुत करें। हम तो केवल ऐसा संगठन चालू करना चाहते हैं जिसके द्वारा भारतीय लोग भारतीयों के लिए विधान तैयार कर सकें।

लेकिन भावी विधान के स्थूब श्राधार के सम्बन्ध में हमें यह सिकारिश इसिबए करनी पड़ी है कि श्रपने विचार-विनिमयों के सिबसिबे में हमें यह स्पष्ट होगया था कि जब एक हम हम प्रकार की सिकारिश नहीं करेंगे तथ तक हस बात की कोई श्राशा नहीं की जा सकती कि विधान-निर्मात्री-संगठन स्थापना के लिए दोनों प्रमुख वर्गी को एक सूत्र में बाँधा जा सकेगा।

१७--- अब हम विधान-निर्माण के उस संगठन की श्रोर निर्देश करना चाहते हैं जिसके

तिए हमारा प्रस्ताव है कि उसे ताकाल स्थापित करना चाहिये जिससे कि नया विधान तैयार किया जा सके।

## विधान-निर्माण-संगठन

- १८-किसी नये विधान को तैयार करने के लिए स्थापित की जानेवाली परिषद के संगठन के सम्बन्ध में सबसे पहली समस्या यह होती है कि समस्त जनता का श्रिधिक से श्रिधिक विस्तृत श्राधार पर ठीक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाय । रूपण्टत सवसे अधिक सत्तोषजनक प्रणाली वयस्क-मताधिकार के आधार पर निर्वाचन करना होगी। लेकिन इस समय इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयत्न करने से नये विधान के तैयार करने में ऐसा विलम्ब होगा जो विसी भी प्रकार स्वीकार्य न होगा। ज्यावहारिक रूप से इसका दूसरा उपाय केवल यह है कि हाल में ही निर्वाचित प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाश्रों का निर्वाचक संस्थाश्रों के रूप में प्रयोग किया जाय, केफिन ठनके सगठन में दो वार्ते ऐसी हैं जिनके कारण ऐसा करना कठिन है। प्रथम तो विभिन्न प्रान्धों की ज्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की सख्या प्रान्धों की कुल जनसंख्या के साथ समान अनुपात नहीं रखती हैं-उदाहरणार्थ, श्राक्षाम में, जिसकी जनसंख्या १ करोड़ है, व्यवस्थापिका परिषद् के सदस्यों की सख्या १०८ है जबकि बगाल की ब्यवस्थापिका सभा में केवल २४० सदस्य हैं यद्यपि उसकी जनसंख्या श्रासाम से छ गुनी है। दूसरे, साम्प्रदायिक निर्णय के श्रनुसार श्ररूप-सख्यक जातियों को श्रवनी जनसंख्या के धनुपात से जो श्रधिक प्रतिनिधिख दिया गया था, प्रान्तीय श्यवस्थापिका परिपदों में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों की सख्या उसकी जनसख्या के श्रनुपात से नहीं है। इस प्रकार बंगाल की ज्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों के लिए ४८ प्रतिशत स्थान सुरचित है जबिक प्रान्तीय जनमख्या की दिष्ट से प्रान्त में उनकी शंख्या ११ प्रतिशत है। इन विषमताओं को दूर करने की विभिन्न प्रणाबियों पर विचार करने के बाद इस इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि सबसे ऋधिक न्यायपूर्ण श्रीर न्यावदारिक तरीका यह होगा कि -
- (क) प्रत्येक प्रान्त की जनसंख्या के धनुपात से उनके द्विए श्रधिक से श्रधिक स्थान निश्चित कर दिये जायेँ। स्थूलरूप से प्रत्येक १० लाख व्यक्तियों-पीछे एक स्थान दिया जाय। यह वयस्क-मताधिकार के प्रतिनिधिस्य का श्रेष्टतम रूप है।
- (छ) इस प्रकार निश्चित किये गये स्थानों को प्रत्येक प्रान्त के प्रमुख सम्प्रदायों के पीच उनकी जनसङ्या के श्रमुपात से बॉट दिया जाय।
- (ग) यह व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक समुदाय के लिए निश्चित स्थानों के प्रतिनिधि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिपद् के उसी समुदाय के सदस्यों-द्वारा चुने जायँ।

हम समकते हैं कि इसके लिए यह पर्याप्त होगा कि भारत में केवल तीन प्रमुख सम्प्रदाय साने जायँ—साधारण, मुस्लिम भौर सिम्ब । चूं कि छोटी श्रवपमंत्यक जातियां इस समय प्राप्त श्राधिक प्रतिनिधित्व को छो येंटेंगी श्रोर जनमस्या के श्रनुपात से उनका प्रतिनिधित्व यहत कम या नहीं के परावर हो जायगा इसलिए इसने पैरा २० में निदिष्ट न्यवस्था की है जिसके द्वारा उन्हें सपने मन्प्रदाय के विशिष्ट हितों के मामलों में पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त रहेगा।

१६—इसलिए इमारा प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रान्तीय व्ययस्थापिका परिपट् निम्न प्रकार निर्दिप्ट सच्या में अपने प्रतिनिधि चुने चौर व्यवस्थापिका मना का प्रत्येक भाग धर्धात साधारण मुस्सिम चौर सिन सदस्यों के वर्ग अपने-अपने प्रतिनिधि शानुपातिक प्रतिनिधिरम प्रणादी के अनुसार चुनें।

| छियालीस ] | कांग्रेस का इतिहास : खंड ३     |  |
|-----------|--------------------------------|--|
|           | प्रतिनिधित्व तालिका<br>क-विभाग |  |
| प्रान्त   |                                |  |

|                                                           |               | क-विभाग    |                    |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------|-------------|
| प्रान्त                                                   |               | जनरत       | मुस्तिम            | योग         |
| मद्रास                                                    |               | 84         | 8                  | 88          |
| वम्बई                                                     |               | 38         | २                  | 8 q<br>2 g  |
| सयुक्तभानत                                                | 80            |            | <b>4</b>           |             |
| विदार                                                     |               | <b>B</b> 8 | *                  | <b>*</b> *  |
| मध्यप्रान्त                                               |               | 9 ह        | 3                  | ३६          |
| उदीसा                                                     |               | 8          | 9                  | 10          |
|                                                           |               | -          |                    |             |
|                                                           |               | १६७        | ₹ 0                | <b>1</b> 50 |
|                                                           |               | ख-विभाग    |                    |             |
| प्रान्त                                                   | जनरत्न        | मुस्लिम    | सिख                | योग         |
| पंजाब                                                     | =             | 16         | 8                  | २म          |
| उत्तर-पश्चिमी                                             |               |            | ~                  | •           |
| सीमात्रान्त                                               | ٥             | 3          | •                  |             |
| सिन्ध                                                     | 3             | રૂ         | o                  | 8           |
|                                                           |               | -          |                    |             |
| योः                                                       | з п           | २२         | 8                  | ₹*          |
|                                                           | STORAGE VALUE | -          | Special Difference |             |
|                                                           | ग-विभाग       |            |                    |             |
| <b>मान्त</b>                                              | जनरत          | ī          | मुस्त्विम          | योग         |
| बगाल                                                      | २७            |            | ३३                 | ६०          |
| श्रासाम                                                   | ঙ             |            | 2                  | 10          |
|                                                           | '             | •          |                    |             |
|                                                           | योग ६४        |            | <b>1</b> 6         | و ÷ و<br>   |
| ब्रिटिश भारत का योग<br>देशी रियासर्तों की श्रधिकतर संख्या |               |            | 242                |             |
|                                                           |               |            | 6 \$               |             |
|                                                           |               |            |                    |             |

योग ३८४

विशेष—(१) चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों के प्रतिनिधित्व के जिए दिख्ली तथा श्रजमेर की श्रोर से निर्वाचित केन्द्रीय ज्यवस्था परिषद् के सदस्यों को तथा कुर्ग ज्यवस्थापिका काँसिज द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि को (क) विभाग में जोड़ दिया जायगा।

ख-विभाग में ब्रिटिश विज्ञोचिस्तान का एक प्रतिनिधि जोड़ा जायगा।

(२) यह विचार है कि अन्तिम रूप से तैयार होने पर विधान-निर्मात्री परिपद में देशी रियासर्वों को हचित प्रतिनिधिस्य प्राप्त हो। ब्रिटिश भारत के किए स्वीकृत हिसाब के अनुसार देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की सख्या ६३ से अधिक न होगी। लेकिन उनके चुनाव की प्रणाली विचार-विनिमय-द्वारा निर्धारित की जायगी। प्रारम्भिक काल में एक पारस्परिक चर्ची समिवि देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी।

- (३) इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि यथासम्भव शीघ्रता के साथ नई दिरुत्ती में एकत्रित होंगे।
- (४) एक प्रारम्भिक घेठक होगी जिसमें कार्य का सामान्य क्रम निर्धारित किया जायगा, श्रभ्यच्च श्रोर श्रन्य श्रक्तसरों का निर्वाचन होगा श्रोर नागरिकों, श्रव्पसंख्यकों तथा कवाहकों श्रोर श्रसम्मिन्नित चे त्रों के श्रधिकारों के सम्बन्ध में एक सलाहकार समिति (देखिये नीचे का पैरा २०) नियुक्त की जायगी। इसके बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि क, ख श्रोर ग इन तीन वर्गों में विभक्त हो नायँगे जैसा कि इम पैराके उप-पैरा १ में प्रतिनिधित्व-तानिका में दिखाया गया है।
- (४) ये विसाग अपने-अपने समृद्द के शान्तों के विधान को तैयार करेंगे और यह भी तय करेंगे के क्या उन प्रान्तों के खिए कोई सामृद्दिक विधान तैयार करना चाहिये, और तैयार किया जाय तो कौन-से विधय सामृद्दिक विधान के अन्तर्गत रहने चाहिये। नीचे की उपधारा प्र के अनुसार प्रान्तों को किसी समृद्द से पृथक होने का अधिकार होगा।
- (६) इन विभागों श्रोर देशी राज्यों के प्रतिनिधि संयुक्त भारत का विधान तैयार करने के विष् फिर एकत्रित होंगे।
- (७) सयुक्त भारतीय विधान-निर्मात्री परिषद् में यदि कोई प्रस्ताव उपयुक्त पैरा १४ की शक्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहेगा या यदि कोई महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक प्रश्न उपस्थित करेगा तो इसकी स्वीकृति के लिए यँडक में उपस्थित वधा राय देनेवाले दोनों प्रमुख सम्प्रदायों के सदस्यों का प्रथक् प्रथक् बहुमत आवश्यक होगा।

परिषद् का अध्यष्ठ इस बात का निर्ण्य करेगा कि उपस्थित प्रस्तावों में से कौन सा (अगर कोई हो) ऐसा है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक प्रश्न उपस्थित होता है। यदि दोनों में से किसी भी प्रमुख समुदाय के सदस्य बहुमत से अनुरोध करें तो अध्यच अपना निर्ण्य देने से पहले सब-न्यायालय की सलाह ने लेगा।

- (५) नई वैधानिक व्यवस्था के श्रमका में श्राते ही किसी भी प्रान्त को यह श्रधिकार होगा कि वह उस समृह से बाहर निकल जाय जिसमें उसे रखा गया है। नये विधान के श्रन्तर्गत पहला जनाव होने के बाद नयी प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद् इस प्रकार का निर्णय कर सकेगी।
- २०—नागिरकों, श्रव्पसंख्यकों श्रीर कबाइली तथा श्रसम्मिखित चेत्रों के अधिकारों के निर्धारण के लिए नियुक्त सलाइकार समिति में सम्बद्ध हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इसका कार्य यह होगा कि नागिरकों के मौलिक श्रधिकारों की सूची, श्रव्पसंख्यकों के सरदाण की धाराश्रों श्रीर कवाइली तथा श्रसम्मिलित चेत्रों के शासन की योजना के सम्बन्ध में सयुक्त भारतीय विधान-निर्मात्री परिषद् के सम्मुख विवरण प्रस्तुत करे श्रीर इस विषय में सलाह दे कि ये श्रधिकार प्रान्तों के समुहों के या सयुक्त भारत के विधान में समिनितित होने चाहियें।
- २१—वाइसराय महोदय तत्काल ही प्रान्तीय न्यवस्थापिक। परिपदों से अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा देशी रियासतों से अपनी पारस्परिक चर्चा समिति की नियुक्ति के लिए अनुरोध करंगे। आशा है कि कार्य की पेचोदिगयों को ध्यान में रखते हुए विधान निर्माण का कार्य यथा-सम्मव शीव्रता से सम्पन्न किया जायगा जिससे कि अन्तर्कालीन अवधि, जहा तक हो सके, छोटी की जा सकेगी।

२२—शासन शक्ति के इस्तान्तरित होने के कारण उत्पन्न कुछ मामलों के सम्बन्ध में सयुक्त भारतीय न्यवस्थापिका परिषद् तथा ब्रिटेन के बीच किसी प्रकार की मन्धि धावश्यक होगी।

२३—विधान-निर्माण का कार्य होने के साथ-साथ भारत का शासन चलाते रहना है। इसिक्षण हम एक ऐसी अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना को अध्यन्त महस्व देते हैं जिसे वहें राजनीतिक वलों का समर्थन प्राप्त हो। यह आवश्यक है कि अन्त किलीन अवधि में भारत-सरकार के सम्मुख उपस्थित कठिन कार्य को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान किया जाय। वैनिक शासन के कार्य-भार के अतिरिक्त अकाल के खतरे का निवारण करना है, अन्त्रोत्तरकाशीन उद्यति से सम्पद्ध बहुत-से मामलों के विषय में निर्णाय करना है, जिनका भारत के भविष्य पर यहा ब्यापक प्रभाव पढ़ेगा, और कितने ही महस्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए भारत के प्रतिनिधित्व को व्यवस्था करनी है। इन सम कार्यों के लिए एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो। इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए वाहसराय महोदय ने विचार-विनिमय प्रारम्भ कर दिया है और उन्हें आशा है कि शीव्र ही वे एक ऐसी अन्तर्कांकीन सरकार की स्थापना कर सकेंगे जिसमें युद्ध-सदस्य के विभाग सहित समस्त विभाग जनता का पूर्ण विश्वास रपनेवाले भारतीय नेताओं के हाथों में होंगे। भारत सरकार में होनेवाले परिवर्तनों के महस्त को समस्तते हुए ब्रिटिश सरकार इस प्रकार स्थापित सरकार को धपना शासन-सम्बन्ध कार्य पूरा करने और अन्तर्कालीन अविध को शीव्रता के साथ निर्विच्न रूप से समाप्त करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

२४— भारतीय जनता के नेताश्रों से, जिन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता का श्रवसर प्राप्त है, हम श्रन्त
• में देवल यह कहना चाहते हैं। कि हमें, हमारी सरकार को तथा हमारे देशवासियों को श्राशा थी
कि यह सम्भव होगा कि भारत के लोग परस्पर एकमत होकर ऐसी प्रणाली निर्धारित करेंगे जिसके
हारा उनके देश का भावी विधान तैयार किया जाय। लेकिन हमारे श्रोर भारतीय दलों के
संयुक्त श्रम तथा समस्त सम्बद्ध जनों के धेयें श्रोर सद्भावना के वावजूद यह नहीं हो सका
है। इसलिए हम ग्रापके सम्मुख ये प्रस्ताव रखते हैं जो सब दलों की बात सुनने श्रोर बहुत
विचार करने के बाद हम विश्वास करते हैं कि न्यूनाविन्यून समय में बिना कियी श्रान्तरिक
उपद्व श्रीर सवर्ष के श्रापको श्रपनी स्वतन्नता प्राप्त करा सकेंगे। यह सत्य है कि सम्भवत ये
प्रस्ताव सब दलों को पूर्ण सन्तुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन श्राप इस बात में हमारा समर्थन करेंगे
कि भारतीय इतिहास के इस चरम महत्व के काल में राजनीतिज्ञता का तकाजा है कि हम में
पारस्परिक श्रादान-प्रदान की भावना हो।

हुन भरतावों को स्वीकार न करने के दूसरे विकल्प पर विचार करने का भी हम आपसे अनुरोध करते हैं। हमने तथा भारतीय दलों ने समक्तीते के जिये जो प्रयश्न किये हैं उन्हें दृष्टि में रख कर हमें कहना पहला है कि भारतीय दलों में पारस्परिक समक्तीते द्वारा किसी निर्णय के होने की बहुत कम आणा है। हसजिए इसे स्वीकार करने के अविश्क्ति दूसरा विकल्प हिंसा ना भयानक खतरा, श्रव्यवस्था और नागरिक युद्ध है। इस प्रकार का उपद्रव कब तक होगा और उसका क्या परिणाम होगा, इस सम्बन्ध में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह निरचय है कि जालों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के जिए यह एक भयानक विनाशकारी सकट होगा। यह ऐसी सम्भावना है जिससे भारत के निवासियों, हमारे देशवासियों तथा समस्त ससार के

कोगों को समान रूप से घृणा की दृष्टि से देखना चाहिये।

इसिलए हम यह प्रस्ताव श्रापके सम्युख इस हादिक श्राशा के साथ रख रहे हैं कि ये उसी प्रकार पारस्परिक श्रादान-प्रदान श्रीर सिद्देच्छा की मावना से स्वीकार किये जायँगे श्रीर श्रमल में लाये जायँगे जैसे इन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। जिनके हृदय में भारत के भाषी कल्याण की भावना है उनसे हम यह श्रनुरोध करते हैं कि वे श्रपनी दृष्टि को श्रपने सम्प्रदाय या हित से श्रागे के जायँ श्रीर भारत के समस्त ४० करोड़ गर-नारियों के हित का ध्यान रखें।

हमें आशा है कि नया स्वतन्त्र भारत बटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना स्वीकार करेगा। कुछ भी हो, हमें आशा है कि आप हमारे देशवासियों के साथ घनिष्ठ और मित्रता के सम्बन्ध बनाये रखेंगे। लेकिन ये आपके स्वतन्त्र निर्णय की बातें हैं। आप कुछ भी निश्चय करें, आपके साथ हमें इस बात की आशा है कि संसार के महान् राष्ट्रों में आप निरन्तर अधिक सफल बनते जायेंगे और आपका भविष्य आपके अतील से भी अधिक गौरवपूर्ण होगा।

भारत मंत्री का १७ मई, ४६का ब्राहकास्ट-भाषण

में आपसे जो कुछ कहने जा ' रहा हू उसका सम्बन्ध एक महान् राष्ट्र—भारत राष्ट्र—के भिविष्य से है। मभी भारतीयों के दिजों में स्वतंत्रता की उरकट अभिजाषा है। हम अभिजाषा को भारत के सब राजनीतिक दजों के नेताओं ने ज्यक्त किया है। सम्राट् की सरकार तथा सामृहिक रूप से बिटिश राष्ट्र स्वतंत्रता देने को सम्पूर्ण रूप से तैयार है—चाहे यह स्वतंत्रता बिटिश राष्ट्र महल के भीतर हो अथवा वाहर। वे आशा करते हैं कि यह स्वतंत्रता इन दोनों राष्ट्रों के बीच, सम्पूर्ण समता के आधार पर, स्थायी तथा मैत्री पूर्ण सम्बन्धों का आधार बनेगी।

लगभग हो महीने हुए, भारत मत्री की हैसियत से मैं श्रीर मंत्रिमहल के मेरे दो सहयोगी—सर स्टैफर्ड किप्स श्रीर श्री श्रलेग्जेंडर—सन्नाट् की सरकार-द्वारा भारत मेजे गये थे ताकि हम भारतीयों द्वारा ही उनका विधान बनाने के हेतु प्रारम्भिक कार्य में वाह्सराय की सहायता कर सकें।

हमें श्राते ही एक बहुत बड़ी श्रद्धन का सामना करना पड़ा। भारत के दो प्रमुख दल — मुस्लिम जीन, जिसने हाल के खुनाचों में बहुसंख्यक मुसलमानों की सीटों को जीता है, तथा कांग्रेस, जिसने शेष सीटों में बहुसख्यक सीटें जीती हैं—मे प्रारम्भिक राजकीय मशीन स्थापित करने के प्रश्न पर तीम मतभेद था। मुस्लिम जीग मारत को दो प्रथक् सत्ता-सम्पन्न राज्यों में विभाजित करना चाहती थी और विधान-निर्माण के कार्य में भाग जेने को तैयार न थी जब तक कि उसका यह दावा पहले से ही न मान लिया जाय। कांग्रेस का श्रामह था। कि भारत एक श्रखड देश रहे।

भारत में अपने प्रवास के समय हमने भरसक प्रयस्त किया है कि इन दोनों दबों में कोई ऐसा समसीता हो जाय जिस से इस विधान-निर्माण का काम अपने हाथ में के सकें। हाल में इस दोनों दबों को अपने साथ शिमक्का में एक सम्मेजन में मिलाने में सफल हो गये थे, किन्तु प्रा समसीता न किया जा सका, यद्यपि दोनों दला भारी रिश्रायर्ते करने को सैयार थे। इसिनए इस सुद्यी का इल सुकाने के लिए इस स्वयं बाध्य हो गये हैं—ऐसा इल जिससे दोनों दलों की प्रमुख मांगें पूरी हो जायें श्रीर तत्काल ही विधान-निर्माण-सम्बन्धी कार्य धालू किया जा सके।

यद्यपि हम मुस्लिम खीग के इस भग की वास्तविकता को सममते हैं कि विद्युद्ध रूप से स्युक्त भारत से उनका समुदाय श्रपनी सस्कृति धौर श्रपने रहन-सहन की प्रणाजी के माथ बहु-

सक्यक हिन्दू-शासन में विजीन हो सकता है, हम सब इस यात को स्वीकार नहीं करते कि साम्प्रदायिक समस्या का इन एक पृथक् सत्तासम्पन्न मुस्बिम राष्ट्र की स्थापना है। 'पाकिस्तान' में जिस नाम से मुस्बिम बीग अपने राष्ट्र को पुकारेगी, केवल मुसलमान ही न होंगे, हसमें दूसरे समुदायों की भी काफी वड़ी भएपसंख्या होगी और इन सब का श्रीसत ४० मितरान से भी ऊपर पहुँच जायगा और कुछ बढ़े-बड़े चेशों में यह बहुसंख्या का रूप भी धारण कर लेगा, जैसे कि कलकत्ते में, जहां मुसलमानों की संख्या एक-तिहाई से भी कम है। इसके श्रितरिक्त हमारी दृष्टि में, पाकिस्तान के शेष भारत से अक्षण हो जाने से सेना के दो भागों में यँटने श्रीर रचा-व्यवस्था का व्यापक प्रवन्ध—जो आधुनिक युद्ध में आवश्यक है— अवस्द्ध हो जाने पर समस्त देश की रचा-व्यवस्था भीपण करते में पड़ जायगी। इसबिए हम इस प्रस्ताव की स्वीकृति का सुमान नहीं रखते।

इमारी श्रपनी सिफारिशों में तीन स्तरों के विधान की करूपना की गयी है जिनमें सबसे ऊपर सबद भारत होगा, जिसमें एक शासन-परिषद् और व्यवस्थापक-महस्त्र होगा जिसे परराष्ट्र विषयक सामलों, रला-क्यवस्था, एव यातायात् और इन सर्विसों के लिए श्रावश्यक धन की क्यवस्था करने का श्रधिकार होगा। निम्न स्तर में प्रान्त होंगे जिन्हें इन विषयों के श्रतिरिक्त, जिनका मैंने श्रमी नाम लिया है, पूर्ण स्वायत्त शासन प्राप्त होगा। लेकिन इसके श्रतिरिक्त इम यह भी सोचते हैं कि प्रान्त गुटों के रूप में इसलिए एक साथ सम्मिलित होना चाहेंगे कि सामूहिक रूप से वे एक प्रान्त की श्रपेशा और बढ़े चेत्र की सर्विसों का सचालन कर सकें और ये गुट, यदि व चाहें, व्यवस्थापक मंडन और शासन-परिषदों का निर्माण कर सकते हैं जो उस स्थिति में प्रान्तों और सचवद भारत के बीच की व्यवस्था होगी।

इस श्राधार पर, जिससे मुसलमानों के खिए भारत के चँटवारे के श्रन्तभू त सतरों की उठाये बिना पाकिस्तान की सुविधाएं प्राप्त करना सम्भव हो जाता है, मैं सब द्बों के भारतीयों को विधान-निर्माण में भाग लें के लिए श्रामंत्रित करता हूँ। तद्वुसार वाहसराय महोद्य ब्रिटिश भारत के उन प्रतिनिधियों को नई दिख्ली बुलायें गे जो ऐसी प्रणाली से प्रान्तीय श्रसेम्बियों के सदस्यों-द्वारा चुने जायें में कि जहां तक सम्भव हो प्रति दस लाख की जनसंख्या-पीछे एक प्रतिनिधि हो श्रीर मुख्य समुद्रायों के प्रतिनिधियों का श्रनुपात भी इसी श्राधार पर हो।

श्रारम्भ की सयुक्त बैठक के बाद प्रान्तों के ये प्रतिनिधि श्राप्त को तीन भागों में, जिनका किर्माण निश्चत किया जा चुका है, विभक्त करेंगे और श्रम्ततोगत्वा यदि प्रान्त इसके बिए सहमत हुए, तो यह सीनों भाग तीन 'गुट' (ग्रुप्त) हो जायँगे। ये भाग प्रान्तीय तथा गुट-सम्बन्धी विषयों का निर्णय करेंगे। बाद में, सध (यूनियम) के विधान का निश्चय करने के बिए वे फिर संयुक्त हो जायँगे। नये विधान के श्रनुसार पहली बार चुनाव होने के बाद, प्रान्त अपने उस 'गुट' में से पृथक हो जाने के लिए स्वतन्न होंगे, जिसमें वे श्रम्यायी रूप से सम्मितित किये गये हैं। हम खूब सममते हैं कि इस व्यवस्था के द्वारा प्रमुख श्रहप-सक्यक दलों के सिवा श्रम्य श्रवपमतों को समुचित प्रतिनिधिय प्राप्त नहीं होता। श्रतपुष हम एक विशेष समिति की भी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें श्रवप-सक्यक पूरा-पूरा भाग ले सकेंगे। श्रवप-सक्यकों के मूब श्रिकारों को नियम-बद्ध करके, विधान के श्रन्दर समुचित रूप में उन्हें शामिल किये जाने की सिफारिश करना, इस समिति का कार्य होगा।

भभी तक मैंने भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है, जो भारत के एक-

तिहाई चेत्रफल में फेले हुए हैं और देश की आबादी का एक-चौधाई भाग जिनमें निवास करता है। इस समय, इनमें से प्रत्येक राज्य की शासन ज्यवस्था पृथक् है और बिटिश सम्राट् के साथ अनका ज्यक्तिगत सम्बन्ध है। यह बात साधारगतः सर्वमान्य है कि बिटिश भारत के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने पर, इन राज्यों की स्थिति अप्रभावित नहीं रह सकती और खयाल है कि वे विधान-निर्माण-कार्य में भाग लेने की इच्छा करेंगे और अखिल-भारतीय सघ में उनका प्रतिनिधित्व होगा। किन्तु इस मामले में पहले से ही कोई निर्णय कर सकना हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसके सम्बन्ध में इन राज्यों से बातचीत करनी ही होगी।

विधान-निर्माण-काल में शासन-प्रबन्ध जारी रहना चाहिये, इसलिए हम तरकाल ऐसी अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना को अस्यधिक महत्व देते हैं जिसे प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। इस विपय में वाइसराय महोदय ने पहले ही बातचीत प्रारम्भ कर दी है और उन्हें आशा है कि वे शीव ही एक सफल निर्णय पर पहुंच सकेंगे।

इस संक्रान्ति-काल में ब्रिटिश-सरकार भारत-सरकार में होनेवाले परिवर्त्तनों के महत्व की स्वीकार करते हुए, इस प्रकार से स्थापित की गयी सरकार को उसके शासन-सम्बन्धी कार्यों को प्रा करने श्रीर इस परिवर्तन को यथाशीव्र तथा सरलता के साथ कार्य रूप में देने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

राजनीति शास्त्र का यह सार है कि सम्भावित भाषी घटनाश्रों को पहले से ही भाँप लिया जाय, परन्तु कोई भी राजनीतिज्ञ इतना बुद्धिमान् नहीं हो सकता कि वह एक ऐसे विधान का निर्माण कर सके जिससे श्रज्ञात भविष्य की समस्त श्रावश्यकताश्रों की पूर्त्ति होती हो। इसलिए हमें विश्वास है कि भारतीय, जिन पर प्रारम्भिक विधान तैयार करने की जिम्मेदारी है, उसे उचित रूप से जचीला बनायेंगे और समय समय पर श्रावश्यकतानुसार इसमें सशोधन करने की भी व्यवस्था रखेंगे।

इस छोटे से भाषण में आप मुक्त से हमारे प्रस्तावों-सम्बन्धी विस्तार की बातों में जाने की आशा न करेंगे, क्योंकि ये वातें आप हमारे वक्तव्य में पढ़ सकते हैं, जो आज सायकाल की प्रकाशन के लिए दिया जा चुका है, परन्तु अंत में मैं उस वाल को दुहरा हैना चाहता हूं और उस पर जोर भी देना चाहता हूं, जो मेरे विचार से एक आधारभूत प्रश्न है। भारत का भविष्य तथा इस भविष्य का प्रारम्भ किस प्रकार किया जाता है, ये केवल भारत के ही लिए नहीं वरम् सम्पूर्ण संसार के लिए असाधारण महत्त्व की बातें हैं। यदि एक महान् नये सत्ताधारी राज्य की स्थापना भारत के भीतर और बाहर परस्पर सद्भावना के साथ हो सके तो केवल यही तथ्य विषय-सुज्यवस्था के प्रति एक महान् योगदान होगा।

यह परिणाम प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन की सरकार तथा जनता केवल राजी ही नहीं है, परन्तु अपने हिस्से का पूरा कार्य करने को भी उत्सुक है। भारत के विधान का मसविदा भारतीय ही बनावेंगे और वही उसे कार्यान्वित भी करेंगे। यह कार्य आरम्भ करने में भारतीयों को जिन किताहयों का सामना करना है उनका हम पूर्ण रूप से शतुभव करते हैं और यह भी कहते हैं कि इन किठनाहयों पर विजय पाने में सहायता प्रदान करने के लिए अपनी शक्ति भर हमारे लिए जो भी सम्भव है, हमनें किया है और आगे भी करते रहेंगे। परन्तु दायित्व और सुअवसर स्वयं भारतीयों ही का है और हमारी शुभ कामना है कि इसका निर्वाह करने में वे पूर्ण रूप से सफल हों।

मंत्रि-मिशन के सीसरे सदस्य मि० ए० बी० श्रवाग्रीयहर, जो दो मदीने की वातचीत में श्रभी तक चुप दी रहे थे, १७ मई १६४६ की रात को पत्र-प्रतिनिधियों-द्वारा घेर जिये गये ! मिशन की 'सफलता' पर वधाई दी जाने पर श्रापने फरमाया:—

"हमारी सदा से यह अभिलाषा रही है कि यह महान् राष्ट्र ( भारत ) घरेलू संघर्ष से हुक दे-दुक दे न हो। इसीलिए हमने कोशिश की कि यह दल परस्पर स्वयं सममीता कर लें और इस प्रकार मुख्य दल—कांग्रेस और लीग आपस में रज़ामन्द हो जायँ और किसी भी दुर्घटना की कम-से-कम सम्भवनीयता के साथ हिन्दुस्तान का सवाल हल हो जाय। हमें सचमुच अप्रसोस है कि ऐसा नहीं हो सका। हमें आशा है कि हमारा यह प्रस्ताव अधिकांश हिन्दुस्तानियों के लिए सम्तीयकनक होगा और हिन्दुस्तान को शान्तिपूर्यों आज़ादी मिल जायगी।"

एक पन्न-प्रतिनिधि के यह कहने पर कि "कुछ न-कुछ खून-ख़राबी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मिशन के लिए मानवीय हिंछ से यह आसम्भव होगा कि वह सभी दलों को सन्तुष्ट कर सके" मि० श्रवाकोएंदर ने स्पष्ट रूप से और तुरन्त जवाब दिया कि "श्रगर मिज़ाज श्रौर गुरसे पर काबू पा लिया जाय तो इस (खून-फ़राबी) से बचना बहुत श्रासान है।" (श्र० प्रे० श्रमेरिका) किएस की ज्याख्या

एक पत्र-प्रतिनिधियों की परिषद् में मंत्रि-मिशन के वक्तव्य की व्याख्या सर स्टैफर्ड किप्स ने की। इस परिषद् में लार्ड पेथिक-लारेन्स और मि० ए० वी० अलेग्जैशहर भी हाज़िर ये। सर किप्स ने कहा— ''हमें इस बात की हार्दिक आशा है कि भारत के खोग हमारे वक्तव्य को उसी सहयोग के चाव से स्वीकार करेंगे लिस चाव से वह तैयार किया गया है, और यह कि एक या दो सप्ताह में विधान-निर्माण का काम शुरू हो जायगा तथा अन्तरिम सरकार की स्थापना की जा सकेगी।

तार पेथिक-तारेन्स ने सर स्टैफर्ड किप्स की बातों का समर्थन करते हुए ज़ोर देकर कहा—''व्रिटेन के लोग आम तौर पर यह निश्चय कर चुके हैं कि वह आपके देश को अपने और विश्व के हितहास में महान् स्थान प्राप्त कराने के लिए एक शासन-विधान प्राप्त करने में सहायक हों।''

सर क्रिप्स ने कहा—"मंत्रि-मिशन के वक्तन्य पर श्राप दो भाषण रेडियो पर सुन चुके हैं वह श्रव श्रापके सामने मौजूद है। श्राज शाम को मिशन के सदस्य श्राप से मिलने का श्रवसर इसलिये प्राप्त करना चाहते थे कि वह श्रापको न्याख्या के कुछ शब्द बता सकें। कब हम श्राप से फिर मिलेंगे श्रीर उन सवालों का जवाब देंगे जो श्राप हम से पूछ सकेंगे। जब तक भारत-मंत्री रेडियोचर से वापस नहीं श्रा जाते तब एक मैं वक्तन्य के बारे में कुछ कहुँगा।

"पहली बात जो मैं श्राप से कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस वक्तन्य का श्रमिश्राय क्या-क्या करना नहीं है। मैं श्रापको याद दिला दूँ कि यह केवल मिशन के चार सदस्यों का क्किन्य नहीं है, विक यह तो ग्रेट निटेन के सम्राट् का है। इस वक्तन्य का श्राशय यह नहीं है कि वह भारत के लिए विधान बनाने का काम शुरू कर दे। श्रव हम से यह पूछने से छुछ भी फायदा न होगा कि श्राप यह बात कैसे करना चाहते हैं श्रीर वह बात कैसे करना चाहते हैं। इस सवास्त का जवाब तो यही होगा कि विधान के बारे में तो हम छुछ भी नहीं करना चाहते। इसका निर्याय करना हमारा काम नहीं है।

''इमें जी-कुछ करना था वह यही था कि इम दो एक ऐसे व्यापक सिद्धान्त रख दें तथा

षता दें कि विधान उनके आधार पर कैसे बन सकता है और उन्हीं को बुनियादी रूप में भारतीयों के सामने सिफारिशी तौर पर रख दें। आप ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हम उस अन्तिम विधान के बारे में 'सिफारिशी' जफ़्ज़ का इस्तेमाज कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ करना है।

"पर श्राप यह बात तो बिन्कुल ठीक तौर पर ही पूछ सकते हैं कि 'तो फिर श्राप किसी भी चीज़ की लिफ्रारिश क्यों करते हैं ?—श्राप सभी कुछ हिन्दुस्तानियों पर क्यों नहीं छोड़ देते ?' इसका उत्तर यह है कि हम तो यह चाहते हैं कि सभी हिन्दुस्तानी जितना भी जरद हो सके विधान-निर्माण के यंत्र सचालन में लग जायँ, श्रीर इस समय तो हमारे सामने यही एक श्रष्ट्रचन है। इसीलिए हम इसके द्वारा श्रद्रचन दूर कर देने की कीशिश कर रहे हैं जिससे विधान-निर्माण का काम श्रक्ष हो जाय श्रीर स्वतंत्र रूप में तथा शीध्रतापूर्वक श्रागे बढ़े। हम हदय से चाहते हैं कि हमारी कोशिशों का फल यही हो।

"श्रव चूँ कि कतई तौर पर श्रौर श्रन्तिम रूप में यह निश्चय हो चुका है कि भारत को भनचाही श्राज़ादी मिलेगी—वह चाहे तो बिटिश साम्राज्य के श्रन्दर रहे या बाहर, इसिलए हम इस बात के लिए चिन्तित हैं कि उसे जल्द-से-जल्द स्वतन्नता मिल जाय, श्रीर यह काम शीव्रातिशीव्र तमी हो सकेगा जब भारतोथों-हारा विधान का नया ढाँचा तैयार हो जायगा।

"पर इस वह समय आने तक चुपचाप खहे प्रतीचा नहीं करते रह सकते। नये शासन-विधान का ढांचा पूरा होने में कुछ समय सगना लाज़िमी है।

"इसिलए जैसा कि आप जानते हैं, वाहसराय—जिनकी श्रधिकार-सीमा में मुक्यत शासन-निर्माण है, इस बात की बातचीत शुरू कर चुके हैं कि प्रतिनिधित्वपूर्ण मारतीय गवर्नमेयट की स्थापना जन्द-से-जरुद करदी जाय। हमें आशा है कि अन्य अप्रासागिक मामर्कों को छोड़ वह हमारे वक्तव्य के आधार पर प्रतिनिधित्वमूचक दलों की नयी सरकार शीघ्र स्थापित करके उसे कार्य में संतान कर देंगे।

''श्रन्तिरम सरकार की स्थापना का विषय सर्वाधिक सद्दश्वपूर्ण है क्योंकि इस समय हिन्दुस्तान के सामने वहुत बढ़े-बढ़े काम हैं। यह बढ़े काम—ग्रीर शायद इनमें सबसे महान् है खाध-स्थिति को संभाज जेने का काम—ऐसे हैं कि इनके कारण इस कार्य को सुचार रूप से सचाजित करना तथा कीशजपूर्ण परिवर्तन करना परमावरयक हो गया है।

"हिन्दुस्तानियों के जिये इस समय इससे श्रधिक कोई घातक वात न होगी कि जब सामने श्रकाल का ख़वरा है, तो वह देश के किसी भी भाग में शासन या चातायात् के साधन को भग करने का प्रयक्ष करें, श्रीर इसीजिए हम इम चात पर जोर देते हैं कि सभी दलों श्रीर सम्प्रदायों में, जिनमें श्रमेज भी हैं, इस परिवर्तनकाल में सहयोग हो।

'यह तो हुई महत्त्वपूर्ण श्रन्तिस सरकार की स्थापना की बात । आपमें से कुछ लोग यह श्राश्चर्य कर रहे होंगे कि इस प्रकार जन्दी विटिश सरकार भारत से श्रपना शासन सम्बन्ध कैसे छोड़ देगी । मैं सममता हूँ कि जो भी होगा भारत के स्थवन्त्र होने पर भी हम श्रसके घनिष्टतम मित्र यने रहेंगे । हम निश्चय हो यह नहीं कह सकते । हम यह भी नहीं कह सकते कि विधान कितनी जन्दी तथार हो लायरा । तो भी एक बात तो विच्कुज सुनिश्चित है, विह यह कि श्राप जितनी ही जन्दी काम शुरू करेंगे श्रतना ही शीव उसे ममान्त कर सकेंगे और श्रतना ही जन्दी हम श्रिकार, सबीय, प्रान्तीय और श्रगर फ्रेंत्रजा हुआ तो दक्षीय सरकारों को सापकर भारत से हट जायँगे।

"श्रव मैं सिफारिश की बात को छोड़कर इस बात पर आता हू कि निरम्य क्या हुआ है फैसला यह हुआ है कि विधान निर्माण का काम तुरन्त शुरू कर दिया जाय। इसका मतलव यह नहीं है कि इसने विधान का रूप अन्त में क्या होगा, इसका भी निर्णय कर खिया है। इसका फैसला तो भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होगा। इसका अर्थ तो यह है कि जिस जिन के कारण विधान-निर्माण का काम रुका हुआ था वह हमेशा के लिए दूर हो जायगा।

''इसीकिए विधान निर्मात्री सस्या का जिस रूप में संगठन होगा वह महत्वपूर्ण है। इस से सिफारिश किये हुए रूप में विधानों का फैसका हो सकते की गुंजाइश है। वह एक दृष्टि से तो इस से भी श्रीर श्रागे जाता है। चूंकि हमारा विश्वास है कि दोनों दृख हमारी सिफारिशों के श्राधार पर विधान निर्माण के काम में जगेंगे इसकिए इनमें से किसी के किए भी यह ठीक नहीं होगा कि वह हमारी वुनियादी सिफारिशों से दूर चले जायां।" इसिकए हमारी यह शर्त है कि वक्तव्य के श्वें पैरामाफ में जो श्राधार बताया गया है उससे दूर तभी जाया जा सकता है जब दोनों ही सम्प्रदायों का बहुमत उससे सहमत हो। इम सममते हैं कि यह बाब दोनों ही दलों के लिए स्पष्टतः उचित है। इसका यह मतलब नहीं है कि सिफारिशों से विद्या कुछ हो ही नहीं सकता, पर इसका यह शर्थ श्रवश्य है कि जिन विशेष व्यवस्थाओं का मैंने जिक किया है वह यूनियन की विधान-परिषद् पर जागू होंगे। यह विशेष व्यवस्था विशिष्ट बहुभत के बारे में है। इस तरह की एक दूसरी व्यवस्था कोई ख़ास साम्प्रदायिक मामला पैदा होने पर जागू होगी। श्रन्य सभी व्यवस्थाएँ मुक्त बहस श्री। स्वतन्त्र मतदान पर निर्मर करेंगी।

"आप सब के मनमें यह सवात पैदा होगा और इसीक्रिए इमने तीन प्रान्तीय धाराओं का नाम ते दिया है जिनमें एसेम्बर्जी भग करके प्रान्तीय और दक्षीय विधान-रचना के ब्रिए संगठन किया जायगा।

"इस काम के लिए एक अच्छा कारण है। पहले तो यह दल अपना काम करने के पहले किसो न किसी तरह सगठित किये जाने हैं। इसके दो उपाय हैं। या तो वर्तमान प्रान्तीय सरकारें स्वेच्छापूर्वक अपने दल बनालें या फिर विधान का निर्माण देख लेने के बाद नयी सरकारें प्राप्त सिवधान प्रस्तुत हो खुकने पर अपनी इच्छा से निर्णय करें। इसने दूसरा उपाय दो कारण से खुना है—एक तो इसलिए कि कांग्रेस ने प्रान्तों तथा एक सब के बारे में जो परामर्श रखा था यह उसका अनुसरण करती है। कांग्रेस की राय थी कि आरम्भ में सभी प्रान्तों को इसमें आनं चाहिये, पर विधान का निर्माण देखकर वह चाहे तो स्वेच्छापूर्वक अलग हो सकते हैं। इम समम्बते हैं कि यह सिद्धान्त दलों के लिए जागू हो। दूसरा कारण यह है कि वर्तमान व्यवस्थापक सभाएं वास्तव में सारी जनता के लिए प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं, क्योंकि उन पर साम्प्रदायिक सममौते के अनुसार अल्पसञ्चलों को दिये गये विशेष रिआयती स्थानों का असर है।

"हमने पूर्ण-तयस्क मताधिकार से अधिकाधिक निकट की योजमा प्राप्त करने का प्रयस्न किया है जो होगी तो बहुत उचित, पर उसे कार्य रूप में परियात करने में सम्भवत दो वर्ष जग जायँगे, और कोई भी यह न पसन्द करेगा कि इतने दिनों प्रतीका करने के बाद विधान-निर्माण का काम शुरू हो । इसिलिए हम वर्तमान व्यवस्थापक सभाषों को स्वेच्छापूर्ण निर्णय पर छोड़ ते हैं और उसे तब कार्यन्तित करने की बात स्वीकार करते हैं जब पहला नया निर्वाचन हो जाब, क्योंकि तब तो जनता को स्विक मताधिकार प्राप्त होंगे, और ब आवश्यकता, होन पर निर्वाचन के समय ऐसे प्रश्न उठाये जा सकते हैं। इस तरह तीनों ही दख ऐसे प्रान्तीय और दक्षीय विधानों की

रचना कर सकेंगे और जब इतना हो चुके तो वे देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सबीय विधान बनायें।

"एक शब्द देशी राज्यों के बारे में भी कहूँ। वक्तव्य के १४ वें पैग्झाफ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नया विधान जागू होने पर सर्वश्रेष्ठ सत्ता कायम नहीं रह सकती, न उसे किसी को हस्तान्तरित ही किया जा सकता है। मुक्ते हसे यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। मुक्ते निश्चय है कि इस प्रकार का ठेका या समकीता दोनों राज्यों की राय के बिमा एक तीसरे दजा के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। इसिंजिये देशी राज्य पूर्णत. स्वतंत्र हो जाउँगे, पर उन्होंने यह इच्छा प्रकट की है कि वे यूनियन या सब में जाने का मार्ग निकाजने के सम्बन्ध में बासचीत चलायेंगे, यही कारण है कि हम इस विषय में देशी राज्यों और बिटिश भारत के दर्जों को परस्पर वातचीत करने के जिए स्वतंत्र छोड़ते हैं।

"एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था ऐसी है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि वह विधान निर्माण में कुछ अभिनव-सी है। हमारे सामने यह कठिनाई थी कि हम उन छोटे अरुप-सल्यकों के साथ व्यवहार उचित रूपमें किस प्रकार कर सकते हैं जिनमें कथायजी और विजग चेत्रों के निवासी सिमिजित हैं। किसी। विधान-निर्माण में उन्हें ऐसी रिआयती सीटें, बहुमत की पार्टी का सगठन गम्भीर रूप में बिगाहे बिना नहीं दी जा सकतीं। एक छोटा-सा प्रतिनिधित्व दे देना इनके जिए उपयोगी न होगा। इसीजिए हमने निश्चय किया कि अल्पसंख्यकों की व्यवस्था दो प्रकार से की जाय। सुख्य अल्पसंख्यकों—जैसे सुस्जिम-प्रान्तों में हिन्दू अल्पसंख्यक के रूप में हैं, और हिन्दू-प्रान्तों में सुसज्यान हैं, सिख पंजाब में हैं और दिजत जातियाँ जिन्हें कई प्रान्तों में काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त है—को विधान-निर्मात्री संस्थाओं में आनुपातिक प्रति-निधित्व प्रदान किया जाय।

"किन्तु इन अहपसख्यकों को—खासकर हिन्दुस्तानी ईसाइयों और ऐंग्लो-इडियनों तथा कवायितयों को— इस बात का अब्झा अवसर मिलना चाहिए कि वे अल्पसख्यक-व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकें, क्योंकि इम ऐसी व्यवस्था वना चुके हैं जिसके अनुसार एक ऐसा प्रभावशाली परामर्शदाता कमीशन बनाने की गु जाइश रखी गयी है जो बुनियादी अधिकारों, अव्पसंख्यकों की रचा की धाराओं और कवायली चेन्नों तथा पृथक् चेन्नों के शासन के प्रस्ताव के बारे में आरिम्मक ख्ची बना सकेगा और कार्रवाई कर सकेगा। यह कमीशन विधान-निर्मात्री परिषद् को सिफारिश करेगा और इस पात की राय देगा कि विधान-निर्माण की किस अवस्था अथवा किन-किन अवस्थाओं में यह व्यवस्थाएँ सिम्मिलित की जा सकती हैं— अर्थात् यूनियन या सब में, दलों या सुवों के विधानों में अथवा इनमें से दोनों या अधिक में।

"मेरे खयात में इससे आप उन बातों का कुछ आभास पा चुके होंगे जिन्हें हमने श्रपने वक्तव्य में कहा है।

"कल सुबह तक यह बात आप पर ही छोड़ने के पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। "आप इस बात का अनुभव करेंगे कि भारतीय जनता के खिए यह निर्णय-काल कितना महस्वपूर्ण है।

"इम सभी इस बार से सहमत हैं कि इस विषय का निबटारा जरूद हो जाना चाहिए। धब तक इस इस बात पर सहमत नहीं हो सके हैं कि यह शीव्रता किस प्रकार जायी जा सकती है। इमने दो महीने की बहस और कठिन श्रम के बाद और अध्ययन तथा श्रवण करके यह वक्तन्य इस विश्वास से तैयार किया है कि यह सर्वोत्तम है। यह हमारा दर मत है श्रीर हम श्रव फिर से सारी बातचीत शुरू करना नहीं चाइते। हम चाहते हैं कि जो रेखाएँ हमने खींच दी हैं उन्हीं के श्राधार पर श्रागे बढ़ा जाय। हम भारतीयों से कहते हैं कि वह इस वक्तस्य पर शान्तिपूर्वक श्रीर सावधानी के साथ विचार करें। मैं समकता हूँ कि उनके भविष्य का सुख इस पर निर्भर करता है कि श्राज वे क्या करने जा रहे हैं।

''यदि वे श्रापस में सममौता न कर सके श्रीर वे इस इमारे बताये दग पर नया विधान बनाने के काम में जुट गये तो इम इस सकान्ति-काल को सुचारु रूप से श्रीर शीव्रता पूर्वेक पूरा कर सकेंगे, पर यदि योजना स्वीकृत नहीं हुई तो कोई भी नहीं कह मकता कि हिन्दुस्तानियों को कितनी प्रवंत श्रीर लम्बी यातना भोगनी पहेगी।

' हमारा विश्वास है कि यह वक्त सभी दलों के लिए प्रतिष्ठायुक्त श्रीर शान्तिपूर्ण उपाय प्रदान करता है स्पीर यदि वें स्वीकार करेंगे तो हम में जो भी शक्ति है उससे खगातार हम विधान-निर्माण के काम को श्रागे बढ़ाने में मदद देंगे जिससे जब्द से-जब्द समस्तीते पर पहुँचा जा सके।

"हमारे इरादों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। बृटिश मज़दूर दल की जो नीति श्रसें से रही है उसको पूरी करने के लिए ही हम इस देश में श्राये हैं, श्रीर उसी के लिए इतना किंटन परिश्रम किया है—श्रीर वह यह है कि हम हिन्दुस्तानियों को, इस काम की कठिनाइयाँ जितनी जल्दी करने देंगी उतनी ही शोघता श्रीर श्रव्हें तथा सहयोगपूर्य ढंग से, उनके श्रिषकार सौंप देंगे।

''हमें हार्दिक आशा है कि हिन्दुस्तानी जनता इस वक्तव्य को उसी रूप में स्वीकार करेगी जिसमें यह तैयार किया गया है, और यह कि एक या दो सप्ताह में विधान-निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है और अन्तरिम सरकार की स्थापना हो सकती है।''

## लार्ड सभा में वहस

लार्ड-सभा में बहस के द्रमियान भारत की नवीन योजना का श्वेतपत्र श्रीपनिवेशिक सचिव लार्ड एहिसन ने पढ़ सुनाया।

वाइकाउयट साइमन ने इस बहस का आरम्भ करते हुए पूछा कि श्रन्तरिम सरकार की स्थापना करने का मतलब यह तो नहीं है कि वाइसराय की कौंसिज में बैठने के लिए नये आदमी चुने जायंगे। उन्होंने कहा—"यह तो वैधानिक परिवर्तन नहीं होगा। यदि नहीं, तो क्या इसके द्वारा श्रिक विस्तृत परिवर्त्तन होगा।"

जवाव में जार्ड एडिसन ने कहा—"मैं इस बात को ठीक सममता हूँ कि इमें इस पर आगे विचार तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि इमें इस श्वेतपत्र पर हिन्दुस्तानियों की राय मालूम न हो जाय।

"लार्ड साइमन के सवाज का जवाब मेरे ख़वाल में काफी साफ है। यह तो व्यक्तियों के बदलने का सवाज है, और हमें काशा है कि यह रज़ामन्दी और सन्तोष के साथ तय पायेगा श्रीर विश्वास पैदा करेगा। बाह्सराय के श्राधकार श्रीर कर्त्तव्य ज्यों-के त्यों रहेंगे।"

बार्ड साहमन-"नहीं तो इसका मतलय पार्लीमेचट का एक कानून ही हो जाता।"

खाडं पुडिसम---"जी हाँ।"

( 'हिन्दुस्तान टाइम्स', रायटर १७-१-४६)

# पत्रकार-परिपद्, नई दिल्ली (१८ मई, १६४६)

वृहस्पितयार की घोषणा के अनेक पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए शुक्रवार को, नई दिल्ली में पत्रकारों का एक सम्मेलन दो घण्टे तक हुआ, जिसमें हिन्दुस्तानी तथा विदेशी १०० से अधिक पत्रकारों ने, भारत-मन्त्री लॉर्ड पेधिक-लारेंस से बीसियों सवाल पृष्ठे, जिनके उत्तर उन्होंने शान्तिपूर्वक दिये। सर स्टेंफर्ड किप्स, जो लार्ड लारेंस के बाई और वैटे थे, बीच बीच में उनकी सहायता करते थे।

वॉर्ड पेथिक लारेंस ने साफ-साफ्त कहा कि वाह्सराय तथा शिष्टमण्डल की घोषणा, कोई अन्तिम फ़ैसला नहीं है। यह तो विधान की कुछ एक आधारभूत बातों के विषय में सिफ़ारिश मात्र है, ताकि हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों को अपना बिधान बनाने के लिए बुलाया जा सके। अत ज़ाहिर है कि यह अन्तिम फ्रैसले का समाल नहीं है। ऐसी अवस्था में, अग्रेज़ी तौजों की मद्द का सवाल ही नहीं उठता।

भारत-मन्त्री ने यह भी कहा, कि शिष्ट-मण्डल की छोर से सिफ़ारिश किये गये विधान में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिसमें एक दक्त को जाभ पहुँचे और दूसरे की हानि हो। प्रस्त वित भारत यूनियन में शामिला होनेवाले प्रान्तों के छिषकारों पर लार्ड पेथिक लारेंस ने खगभग १०० प्रश्नों के उत्तर दिये।

सवात किया गया, कि उन प्रान्तों को जिन्हें समूह से निकल श्राने का श्रिधकार है, क्या भारत यूनियन से भी दो साल के भीतर निकल श्राने का श्रिधकार प्राप्त होगा ? लाई पैथिक- लारेंस ने उत्तर दिया—उन्हें दो साल के श्रन्दर निकल जाने का श्रिधकार तो नहीं होगा, पर यह श्रिधकार ज़रूर होगा कि 10 साल बाद, वे विधान पर पुनर्विचार की मांग पेश कर दें।

प्रशन—मान लीजिये श्रासाम प्रान्त जिसमें कांग्रेस मंत्रि मण्डल है, 'सी' समूह में बंगाल के साथ, जिसमें मुस्लिम लीग का मित्र-मण्डल है, भ रहने का निश्चय करे तो क्या श्रासाम की किसी श्रन्य समूह में शामिल हो जाने की हजाज़त होगी ?

उत्तर—बाहर निकल श्राने का श्रधिकार बाद में श्राता है, क्योंकि इस श्रधिकार पर श्रमज तभी किया जा सकता है, जबकि समस्या को पूरी तरह इस कर लिया जाय।

प्रश्न-क्या कोई प्रान्त, एक समूह से निकल जाने पर, दूसरे समूह में शामिल हो सकता है ?

सार्ड पेथिक-सारेंस ने उत्तर दिया, यदि किसी एक प्रान्त को दूसरे समूह में मिल जाने का श्रिषकार दे दिया जाय श्रीर वह समूह उसे श्रामिल न करता हो, तो एक मही सी परिस्थिति पैदा हो जायगी। इस प्रश्न का उत्तर, ५ कच्य में नहीं रक्ष्या गया विकि विधान-परिषद् पर छोड़ दिया गया है, जो उत्तित श्रवसर पर खुद विचार कर लेगी।

प्रश्न-पदि कोई प्रान्त, उस समूह में न रहना चाहे जिसमें कि उसे रक्ष्वा गया है, तो क्या वह प्रान्त श्रवहदा रह सकेगा ?

उत्तर—चक्तन्य में जो 'ए', 'बी', श्रीर 'सी' विभाग नियत किये गये हैं, सब प्रान्त श्रपने-श्राप ही इनमें श्राजाते हैं। श्रीर शुरू में तो वे उसी विभाग में रहेंगे जिनमें कि वक्तन्य के श्रनुसार उन्हें रक्ता गया है। वाद में, वह विभाग निश्चय करेगा कि एक समूह बना दिया जाय या नहीं, श्रीर यह कि उसका विधान क्या हो। उस विभाग-द्वारा-निर्मित समूह से निक् आने के श्रिकार का सवाल तभी ठठता है, जबकि विधान बन चुकता है श्रीर धारा-समा का पहला चुनाव हो लेता है, उसके पहले नहीं।

प्रन-एक शर्त यह भी मौजूर है, कि १० साल बीत जाने पर, कोई प्रान्त, प्रपनी धारा-सभा के बहुमत से, विधान पर पुन विचार की माग कर सकता है। क्या 'विधान पर पुन विचार की मांग' में सम्बन्ध-विच्छेद का ऋधिकार भी शामिल है ?

उत्तर--यदि श्राप विधान का संशोधन करेंगे तो ज़ाहिर है कि विधान के समूचे आधार पर पुन. विचार हो सकता है। कोई भी प्रान्त, विधान के सशोधन की माँग कर सकता है श्रीर जहाँ तक मैं देखता हूँ जब सशोधन-कार्य श्रुरू होगा, तो विधान के सभी पहलुश्रों पर फिर-से विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न--यदि 'धी' विभाग के प्रान्त, जिनमें मुसलमानों का बहुमत है, एक समूह तो बना जेते हैं पर यूनियन में शामिल नहीं होते, तो स्थिति क्या होगी ?

उत्तर—यह तो उस शर्त को तोड़ देना होगा जिसके आधार पर वे लोग विधान वनाने को जमा होंगे। फलत , विधान-निर्माण का प्रबन्ध दम तोड़ देगा, और यह उस समसीते के विरुद्ध होगा, जिसके अनुसार यह लोग मिल कर वैठेंगे। यदि यह लोग किमी एक समसीते के आधार पर जमा होते हैं, यह मानकर, कि मुख्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, और बाद में अगर उसी से हन्कार कर जाते हैं, तो इसे समसीते का अन्त कहा जायगा। इस ऐसी अवस्था को ध्यान में लाना नहीं चाहते।

प्रश्न — विभाग 'वो' के प्रान्त क्या १० साल बाद एक श्रलहदा स्वतंत्र राज्य बन सकेंगे ? उत्तर—यदि विधान का संशोधन हो रहा होगा तो निश्चय ही संशोधनके सभी प्रस्तावों पर बहस हो सकेगी। श्रलबत्ता, वे स्वीकृत होते हैं या नहीं, यह एक दूसरा प्रश्न है।

प्रशन—मान जीजिये कि एक समूह यूनियन की विधान-परिषद् में शामिल न होने का फैसला करता है, तो जहाँ तक इस समूह का सम्बन्ध है, स्थित क्या होगी ?

उत्तर—यह तो कोरा काल्पनिक प्रश्न है। श्राप श्रभी से क्योंकर कह सकते हैं कि श्रसह-योग करनेवालों से कैसा सलुक किया जायगा। परन्तु वक्तव्य में रक्खे गये विधान-निर्माण यत्र को श्रागे बढ़ाने का हरादा है। यदि कोई व्यक्ति या जनता के कुछ समूह मेरे काम में श्रहगा लगादें तो श्रभी से में क्या कह सकता हूँ, कि क्या होगा। बहर हाल मेरा हरादा श्रागे बढ़ने का है।

प्र०—क्या प्रान्तीय धारासभाए, श्रयने सदस्यों के श्रतिरिक्त, बाहर के लोगों का निर्वाचन भी कर सकेंगी ?

ड॰-जी हाँ, वक्तम्य की शर्तों के अनुसार ऐमा करना वर्जित नहीं है।

प्र-विधान पर पुनर्विचार के लिए, जो १० साल की अविध नियत हुई है, क्या इसका यह मतलब है कि यूनियन के विधान का १० साल तक उल्लंधन नहीं किया जा सकता ?

उ०—हत का सही मतलब यह है कि विधान-सभा विधान के सशोधन की ज्यवस्था करेगी। यह ससार के अनेक देशों की प्रचित्तत रीति के अनुसार ही है। सशोधन की कुछ ज्यवस्था होना तो आवश्यक है। सशोधन के निश्चित नियम क्या हों, इसका फैसला तो विधान-परिपद् ही करेगी। मेरे ख़याल में मुक्ते और कुछ नहीं कहना चाहिये।

प्र- क्या यह विधान-परिषद् के हाथ में होगा कि वह यूनियन को सब प्रकार के कर, जिनमें तटकर श्रायकर श्रादि हों, लगाने के श्रिधकार प्रदान करेगी ?

लाई पैथिक लारेंस ने उत्तर दिया,—हमारे वक्त य में विधान-परिषद् को छूट है कि वह अर्थ-सम्बन्धी शब्दों की न्याक्या कर ले, किन्तु शर्त यह है कि हर उस प्रस्ताव पर, जिसका सम्बन्ध किसी गम्भीर साम्प्रदायिक समस्या से हो, यहस करने को प्रतिनिधियों की अधिकाश संख्या उपस्थित हो और दोनों प्रमुख सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों का बहुमत वोट दे। बुनियादी फारमू के में हेर-फेर तथा उपर विखी शर्त के अधीन, विधान-परिषद् का मामू जो बहुमत किसी भी प्रस्ताव को पास कर सकेगा।

खाई पेथिक-लारेंस ने बतलाया कि सुद्रा को केन्द्राधीन रखने के प्रश्न पर, यदि ज़रूरत हो तो, विधान-परिषद् विचार कर सकेगी।

हिन्दुस्तानी रियासतों के बारे में अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए भारत-मन्त्री ने यही हुइराया कि अस्थायी काल में सर्वोपिर सत्ता बरावर रहेगी। आप ने बतलाया कि हमारे शिष्ट- महल को बहुत-सी बड़ी रियासतों तथा अन्य रियासतों के बड़े-त्रदे समुहों के प्रतिनिधियों ने विश्वास दिलाया है कि वे हिन्दुस्तान की आज़ादी की राह में रोड़े नहीं अटकायेंगे, वरन् सहयोग देंगे।

श्रस्थायी काल में, इिवडया श्रॉफिस के बारे में लाई पेथिक-लारेंस ने कहा कि कुछ मास से तो इिवडया श्रॉफिस इसी श्रनुमान पर चल रहा है कि वह वक्त श्रा रहा है जब कि हिन्दुस्तान में भारी परिवर्त्तन होंगे और इिवडया श्रॉफिस सर्वथा वदला जायगा। इस श्रॉफिस का विशाब कार्यावय श्रीर कार्यकर्ताओं की सेवाएं, हिन्दुस्तान के नये विधान को प्राप्य होंगी।

प्र०-यदि विधान-परिषद् यह निश्चय करे कि उसका कार्य श्रारम्म होने से पहने श्रंप्रेज़ी फ्रौजें हटा ली जायँ, तो क्या ऐसा किया जायगा ?

उ०—मेरे ख़िशाब में परिस्थिति को ठीक नहीं समसा जा रहा। देश में क़ानून श्रौर ज्यवस्था क़ायम रखने के जिए, किसी की ज़िम्मेदारी तो होनी ही चाहिये। प्रान्तों में प्रान्तीय सरकार कानून श्रौर ज्यवस्था की श्रस्ती ज़िम्मेदार हैं, परनतु श्रन्तिम ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर ही श्राती है। हम जल्द-से-जल्द वह ज़िम्मेदारी सौंप देना चाहते हैं, किन्तु केवल विधिपूर्वक स्थापित की गई सरकार के हाथों में। जब वह समय श्रायेगा, हम ज़रूर सौंप देंगे।

प्र० — अब शिष्टमढता के कार्यक्रम की मंज़िन क्या होगी ?

ड॰ -सब से पहले तो हमें इस योजना को दोनों मुख्य सम्प्रदाय-वालों से स्वीकार करवाना है, जो हमें आशा है जल्दी हो जायगा।

प्र- श्रंतरिम सरकार में मुसलमान किवने प्रतिशत होंगे ?

ड०-शंतरिम सरकार का निश्चय हमें नहीं करना, यह काम वाहसराय का है।

प्रव—श्वतिस काल में, क्या वाइसराय को, श्वामकल की तरह 'वीटो' यानी प्रविषेध का श्रधिकार होगा ?

उ०—लार्ड पेथिक-लारेंस ने उत्तर देते हुए कहा कि सम्प्रदायों के तीन मुख्य भाग— जनरल, मुस्लिम श्रीर सिख—हमने किसी पार्टी की सलाह से नहीं किये हैं। यह वक्तन्य हमारा है श्रीर किसी हिन्दुस्तानी राय का प्रतीक नहीं है। किन्तु, भिन्न-भिन्न मतों के हिन्दुस्तानियों के साथ हन सब विषयों पर विचार-विनिमय के बाद ही हमने यह वक्तन्य पेश किया है। श्रीर हमारा यही प्रयास है कि सन दलों को स्वीकार होनेवाली योजना तैयार हो जाय।

प्र- नया कांग्रेस इससे सहमत है ?

ड ॰ — हमने किसी की स्वीकृति के आधार पर यह वक्तव्य पेश नहीं किया। यह हमारा वक्तव्य है श्रीर स्वावसम्बी है।

इसके बाद, हाउस प्रॉफ्त कामन्स में मि॰ चिचित्र के भाषण पर श्रनेक सवाल पूछे गये।

प्र०-स्या मि॰ चर्चित ठीक कहते हैं कि "हिन्दुस्तान के भावी विधान को तैयार करने की जो ज़िस्मेदारी हिन्दुस्तानियों की बजाय विटिश सरकार ने श्रपने-पर ते ली है, यह बढ़ा गत्नत क़दम उठाया गया है, श्रीर यह कि यह मिशन के उद्देश्य तथा श्रधिकारों के वाहर जा रहा है?

ड०—विधान के श्रन्तिम निर्णय की जिमेदारों में कोई हैर-फेर नहीं हुआ। यदि हिन्दु-स्तानियों के भिन्न-भिन्न द्वों की श्रनुमति प्राप्त हो जाती, श्रीर विचार-विनिमय के बाद किसी आधार पर वे विधान-निर्माण के लिए मिलकर चैठ सकते, तो हमारे लिए बड़ी प्रमन्नता की बात होती। इसके श्रभाव में, हमीं ने यह उचित समक्ता, कि कुछ-एक सुक्ताव उनके सामने रखें, जिनके आधार पर वे मिल चैठें। श्रीर ख़ुद वाइसराय उस आधार पर एक विधान समा हुन्नाने की तेयार हैं। हमें विश्वास है, कि यह सब, न केवल हिन्दुस्तानियों, बिलक हमारे देश के भी श्रधिकाश लोगों की इच्छा के श्रनुकृत है।

प्र•—श्रविस्म सरकार की स्थापना, नये विधान को तैयारी और राजा की सम्राट्-उपाधिको रद करने के विष्, क्या-क्या कान्नी कार्यवाई करनी होगी ?

उ॰—जहा तक पहली दो बातों का समयम्ब है, किसी प्रकार के क्रानून की ज़रूरत नहीं होगी। मगर तीसरी बात वैधानिक क्रानून के अधीन है, अत में तत्काल उत्तर नहीं दे सकता। मेरी राय में, यह यक्रीनी तौर-पर नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए वैधानिक व्यवस्था दरकार होगी। बहरहाल, इसे अम्तिम निश्चय न माना जाय। पार्लीमेंट में इस पर बहस ज़रूर होगी और सम्राट् की अनुमति से कोई-न-कोई व्यवस्था की जायगी। लेकिन मुक्ते इसमें कोई विशेष अइचन नज़र नहीं आती। आजकल हमारी मज़दूर सरकार है और पार्लीमेंट में हमें काफ़ी बहुमत प्राप्त है, अत पास करा लेना मुश्किल नहीं होगा।

प्र--म्या भाप मि॰ चर्चित के इस कथन से सहमत हैं कि भ्रापने यह परिश्रम, साम्राज्य-प्राप्ति के तिए नहीं, वरन् साम्राज्य खोने के तिए किया है ?

उ० — में तो इतना ही कहूँगा कि आज हम जो कुछ मी कर रहे हैं, वह हमारे देश के घड़े-घड़े राजनीतिज्ञों द्वारा प्रकट किये गये विचारों के प्कदम अनुकूल हैं। और मेरे देश में स्वतन्नता-सम्बन्धी प्रचित्तत परम्पराओं के लिए इससे बढ़कर और अधिक श्रेय की बात कोई नहीं होगी, यदि हमारे श्रम के परिणाम-स्वरूप भविष्य में यह हिन्दुस्तान एक स्वतंत्र देश बन सके और हमारे देश के साथ इसका सम्बन्ध मैत्री और बराबरी का हो।

( एसोसिएटेड प्रेस आफ इण्डिया )

# वायसराय का रेडियो-भाषण

दिल्ली रेडियो-स्टेशन से वायसराय महोद्य ने १७ मई १६४६ को निम्न भाषण घाटकास्ट किया।

''मैं भारत के लोगों से इस देश के इतिहास में श्रत्यन्त नाजिक अवसर पर बोल रहा हूँ। मित्र-मिशन का वक्तव्य तथा उसमें की गयी सिफारिशों गत २४ घटों से श्रापके सन्मुख हैं। यह चक्तव्य स्वतन्नता का रेखा-चित्र है। श्रापके प्रतिनिधियों को ही इस पर भवन-निमीण करना है और इस रूप रेखा को सम्पूर्ण चित्र का रूप देना है। "आप लोगों में से यहुतों ने उस वक्त व्या होगा और शायद पहले ही आप उसके सम्बन्ध में अपने विचार स्थिन कर चुके होंगे। यदि आप सममते हैं कि वह उस उच्च शिखर का मार्ग अशस्त करता है जो चिरकाल से आपका लच्य रहा है—श्याद भारत की स्वतन्त्रता, तो निश्चय ही आप उरसुक्तापूर्वक उसे स्वीकार करेंगे। यदि आपने ऐसी धारणा बनायी है—मुक्ते आशा है आपने ऐसा नहीं किया होगा—कि उक्त वक्त व्या खपेषित मार्ग नहीं है, तो में आशा करता हूं आप एक बार फिर निर्देशित रास्ते का अध्ययन करेंगे और यह सोचेंगे कि क्या उस मार्ग की कठिनाह यों पर, जो हम जानते हैं बहुत भयानक है, पहुता, सन्तोप तथा साहस-द्वारा विजय आस नहीं की जा गढ़ती।

"में आपको एक बात का प्रा विश्वास दिला दूँ। इन सिफारिशों का आधार घोर परिश्रम, गम्भीर शध्यमन, श्रायधिक विवेचन श्रोर हमारी श्रधिक से-श्रधिक सद्भावना तथा शुभेच्छा
है। इस यह वहीं फच्छा सममते थे यदि सारतीय नेता स्वयं प्रहणीय मार्ग के मम्बन्ध में सममौता कर नेते। श्रौर इसके लिये हमने उन्हें श्रधिक-मे-श्रधिक प्रेरित किया, किन्तु कोई सममौता
न हो सका, यथि दोनों पच रियायतें करने को तैयार ये श्रौर एक समय तो सफलता की श्रारा
भी होने लगी थी।

"स्पष्टत ये अस्ताय ऐसे नहीं हैं जिन्हें किसी भी दल ने स्वतन्त्र रहने पर अपनाया होता, किन्तु मेरा यह धिश्वास है कि ये प्रस्ताय ऐसे युक्तिसंगत तथा व्यावहारिक आधार प्रस्तुत करते हैं जिस पर भारत का भावी विधान बनाया जा सकता है। इनके द्वारा भारत की अखण्डना. जो प्रमुख दलों के कराई के कारण संकट में पह गयी है. स्थिर वनी रहती है। श्रीर विशेषत. ये आतृख की मावना से पूर्ण भारतीय सेना में फूट के संकट को दर कर देते हैं-भारत श्रागे ही इस सेना का इतना याभारी है थौर इसकी शक्ति, एकता थोर जुशकता पर भावी मारत की सुरणा यहत निर्भर होगी । ये प्रस्ताव मुसलमानों को यह श्रधिकार देते हैं कि वे श्रपने श्राव-रयक हितो, अपने धर्म, अपनी शिका, अपनी सम्यता अपने आधिक तथा धन्य मामलों का श्रपनी इच्छात्रसार स्था अपने लाभार्य संचालन करें। एक और महान सम्बद्याय--सिस्यों--के लिए ये प्रस्ताय उनकी पितृ-भूमि पंजाय की श्राखण्डता यनाथे रसते हैं। पंजाद के इविद्वास में सिखों ने बहुत बहा भाग लिया है और भविष्य में भी वे उसमें महत्वपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण भाग के सकते हैं। धिशेष कमेटी के रूप में, जो विधान-निर्माण मणीनरी का एक खंग है, ये प्रस्ताद होटे शहपसंग्यकों यो श्रपनी धायम्यकताएं प्रवट करने का तथा श्रपने हिशों की रहा करने का सर्घोत्तम माधन प्रज्ञान करने हैं। छोटी-पदी सभी रियामतों के विष् यातचीत द्वारा भारतीय संब में प्रविष्ट होने की ब्ववर्धा का भी ये प्रस्ताव प्रयास करते हैं। भारत के जिए ये प्रस्ताव दलगत संवर्ष से शान्ति तथा धावम्यक रचनारमक कार्य वरने के लिए शान्ति का सन्देश हैं। ये खापको विधान-निर्माती सभा का कार्य समाप्त होते ही सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कार्य दा गुक्षपंतर देते हैं।

को उद्यत वरना, ज्यापक सिका की योजनाओं को कार्यान्विस वरना, सद्कें बनाना श्रीर उनमें सुभार वरना, श्रीर जन साधारण के मापदण्ड को उँचा करने के लिए श्रन्य श्रावरयक कार्य करना। भारत के जल स्रोतों के नियन्त्रण की, सिंचाई के विस्तार की, यिजली पैदा वरने की, वाड़ों को रोकने की, नये कारख़ाने बनाने की श्रीर नये उद्योग स्थापित वरने की की दक्षी-बड़ी योजनाएँ हमारे सामने हैं। उधर विदेश में भारत को श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाशों में भी उचित स्थान प्राप्त करना है। इन संस्थाशों में भारत के प्रतिनिधि श्रागे ही स्थाति प्राप्त कर खुके हैं। श्रवः में उरसुक हू कि इस सक्टपूर्ण श्रामामी सक्तान्ति-काल में, जब नया विधान बनाया जायता, भारतीय शासन के सूत्रधार वे श्रमणी ज्यक्ति हों जो सर्व सम्मति से योग्यतम श्रीर प्रतिभाशाली साने जाते हैं श्रीर जिनमें भारतीयों को विश्वास हो कि वे उनके कर्याणवर्धन एव जस्य-प्राप्ति में सहायक होंगे।

"जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, इस संक्रान्ति काल में अन्तर्कालीन सरकार शीघाति-शीघ बनाने तथा उसे चलाने का भार मुक्ते सौंपा गया है। मुक्ते आशा है इसमें किसी को भी सन्देह न होगा कि स्वराज्य के पथ पर भारत का यह बहुत बहा क्रद्रम होगा। अन्तर्कालीन सरकार विशुद्ध भारतीय सरकार होगी, केवल प्रधान—गवर्नर जनरब्द—ही अभारतीय होगा। यदि अपनी इच्छानुसार व्यक्ति प्राप्त करने में में सफल हुआ, तो मुख्य राजनीतिक दलों के नेतागण इस सरकार के सदस्य होंगे जिनकी योग्यता, प्रतिष्ठा एवं सेवाभाव असंदिग्ध हैं।

"इस सरकार का प्रभाव एवं प्रतिष्ठा न केवल भारत में ही घरन् भारत से बाहर भी होगी। भारत की उच्चतम प्रतिभा, जिसका उपयोग श्रव तक केवल विरोध करने में ही हुआ है, रचनात्मक कार्यों में लगाई जा सकती है। ये व्यक्ति नवीन भारत के निर्माता होंगे।

"सद्भावना के बिना कोई भी विधान अथवा सरकार सुचार एवं सन्तोषजनक रूप से नहीं चल सकती। यदि सद्भावना मौजूर हो, तो प्रस्यच रूप से असगत व्यवस्था भी सफल बनायी जा सकती है। वर्तमान पेचीदा स्थिति में, जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, चार मुख्य दल हैं—अग्रेज, भारत के दो प्रमुख—दल, हिन्दू और मुस्लिम तथा देशी राज्य। समष्टि के कर्याण में योगदान करने के लिए हन सब दलों को अपने वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा, यदि इस बड़े परीचण को हमें सफल बनाना है। विचारों और सिद्धान्तों में रिम्नायत करना कठिन और अरुचिकर होता है। इसकी आवश्यकता को अनुभव करने के लिए विशाब हृद्य चाहिये, और रिश्नायत करना तो बड़ी उच्च आत्मा का काम है। मुक्के विश्वास है कि मन और आरमा की इस विशाबता का भारत में अभाव न होगा, जिसका मेरे विचार में विदिश राष्ट्र के इन प्रस्ता की में भी अभाव नहीं है।

'मैं कह नहीं सकता कि आपलोग कहां तक यह समस सके हैं कि विश्व-हितहास में शासन-सम्बन्धी यह अध्यन्त महान् प्रयोग किया जा रहा है। ४० करोड़ प्रजाजन के भाग्य का निबटारा करने के लिए यह एक नये विधान का निर्माण होगा। निश्चय ही, हम सब पर, जिन्हें इस कार्य में सहयोग देने का गौरन प्राप्त हुआ है, यह बड़ा गम्भीर दायित्व है।

"शन्त में, मैं इस बात पर कोर देना चाहता हू कि यह आपके बिए गम्भीर निर्णय का समय है। आपको शान्तिपूर्ण रचनात्मक कार्य और उपद्रवपूर्ण गृहयुद्ध में, सहयोग भीर फूट में, नियमित उन्नति और अराजकता में जुनाव करना होगा। मुक्ते निरचय है कि आप सबका निर्णय विस्तन्देह सहयोग और मेल के पन्न में होगा।

"तो क्या में श्रम उन वाक्यों के उद्धरण से समाप्त करूँ, जिनका विगत युद्ध के एक नाजिक मौके पर उद्धरण एक महान् व्यक्ति ने दूसरे महान् व्यक्ति को किया था। ये शब्द भारत के वर्त मान संकट-काल में भी बट़े उपयुक्त हैं —

राज्य-पोत तू भी बढ़ा चल,
हे संघ ! महान् एवं शालिशाली—बढ़ा चल,
मानवता—श्रपनी समस्त श्राशकाएँ लिए,
भावी वर्षों की श्राकांचाएं लिए,
भाग्य-निर्णय की प्रतीक्षा कर रही।"

### प्रधान सेनापति का रेडियो-भाषग्

भारत के प्रधान सेनापित जनरत सर नवाड आिकनतेक ने १७ मई को भारतीय रेडियों के दिख्ती-स्टेशन से जो भाषण दिया वह इस प्रकार है :--

"जैसा कि श्राप श्रीमान् वाइसराय से सुन चुके हैं विटिश सरकार ने एक ऐसी योजना उप-स्थित की है, जिसके द्वारा भारतीय श्रपना विधान स्वयं तैयार करने श्रीर एक स्वाधीन भारतीय सरकार की स्थापना करने में समर्थ हो सके । श्राप सब यह भी जानते हैं कि विटिश सरकार के सदस्य श्रीर वाइसराय इधर कुछ समय से मुस्लिम लीग तथा कांग्रेम के नेताश्रों से विचार-विनि-मय कर रहे थे। वे यह निश्चय करने का प्रयस्न कर रहे थे कि भारत में किस प्रकार की सरकार की स्थापना की जाय। उनका उद्देश्य विटिश सरकार-द्वारा दिये गये इस वचन का निर्वाह करना था कि भविष्य में भारत का शामन स्वयं उसी की जनता द्वारा होगा, उस पर विटेन का कुछ भी नियत्रण न रहेगा श्रीर विटिश राष्ट्र-मंडल के भीतर बने रहने श्रथवा उससे बाहर निकल जाने के सम्बन्ध में मनचाहा निर्णुय करने के लिए भी भारत स्वतत्र रहेगा।

"शासन-व्यवस्था का ऐसा रूप हूं द निकालने का प्रत्येक प्रयत्न किये जाने के बाव इद, जो कांग्रेस तथा मुस्लिम दोनों ही को स्वीकार हो, कोई समसीता नहीं हो सका।

"मुस्लिम लीग का विचार है कि भारत में दो पृथक् एवं स्वाधीन राज्य रहने चाहिएं— मुसलमानों के लिए पाकिस्तान श्रीर हिन्दुश्रों के लिए हिन्दुस्तान । कांग्रेस का विचार है कि भारत का विभाजन न किया जाय—एक केन्द्रीय मरकार रहे श्रीर प्रान्तों का अपने-श्रपने चेत्र में श्रधिक-से-श्रधिक नियत्रण रहे ।

"सचेप में दोनों राजनीतिक दर्जो-हारा महुण की गयी स्थिति यह थी-

"आशा थी कि इन दोनों दृष्टिकोगों का कोई-न-कोई ऐसा सम्बन्ध हो सकेगा, जिसे दोनों ही पच स्वीकार कर लेंगे। यद्यपि दोनों दलों ने सद्भावना की वृद्धि के लिए अपने विचारों में बहुत कुछ संशोधन किया फिर भी समभौता नहीं हो सका।

"इसिंचए दोनों मुख्य राजनीतिक दलों में सममौता करा सकने में श्रसफल होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता के प्रति श्रपने कर्तव्य के सम्बन्ध में यह निश्चय किया है कि भारत को सुन्यवस्थित तथा शान्तिपूर्ण रूप से यथासम्भव शीघ्र ही स्वाधीनता प्रदान करने के लिए उसे श्रपने विचार प्रकट कर देना चाहिये ताकि सर्वसाधारण को कम-से कम श्रसुविधा श्रीर श्रव्यवस्था का सामना करना पहे।

"यह न्यवस्था करते समय ब्रिटिश सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि सारतीय जनता के बढ़े वर्गों के ही प्रति नहीं, वरन् छोटे वर्गों के प्रति भी न्याय का ज्यवदार हो सके और उन्हें स्वाधीनता की प्राप्ति हो सके।

"वि दिश सरकार श्रनुभव करती है कि मुसलमानों को वास्तव में भय है कि मम्भवत. उन्हें हमेशा के लिए हिन्दू सरकार के श्रधीन रहने के लिए विवश किया जाय और इसलिए कोई भी नयी सरकार ऐसी होनी चाहिये जिसमें सदा के लिए उनका यह भय निर्मुल हो जाय।

''ह्मी चात को ध्यान में रखते हुए बहुत ध्यानपूर्वक श्रीर प्रत्येक दृष्टिकोण में तथा विना किनी पचपात के पूर्ण रूप से एक पृथक् श्रीर स्वतंत्र राज्य पाकिस्तान की स्थापना की सभावना पर सोच-विचार किया गया है।

"इस छानधीन के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार को याध्य हो कर यह निर्णय करना पड़ा है कि पूर्ण रूप से ऐसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से, जिनका एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार का भी सम्बन्ध न हो,-हिन्दुओं और मुसलमानों के मतमेदों का हल नहीं निकल सकता।

"उनका मत यह भी हैं कि दो या उससे श्रधिक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से भविष्य में भारत को महान् चित पूर्व खतरा उठाना पहेगा।

"इसिन वे भारत को दो पृथक् राज्यों में विभक्त करने के लिए सहमत नहीं हो सकते, यद्यपि उनका विचार है कि यदि बहुसंग्यक मुस्लिम इलाकों में वे श्रपना शासन स्वय करना चाहें शौर श्रपना जीवन श्रपने उन से विताना चाहे तो उसके लिए कोई-न कोई मार्ग श्रवश्य हु द निकाला जाय। हिन्दू श्रीर कांग्रेस दल भी हुने स्थीकार करते हैं।

"इसिंचिए विटिश मरकार ने न तो पूर्ण रूप से प्रथक् राज्यों की स्थापना को ही स्वीकार किया है श्रीर न ही केन्द्र में सारी सत्ता को । उमका खयाल है कि यदि विभिन्न हलाकों के लोगों की इच्छा हो तो उन हलाकों को काफी माश्रा में स्वतत्रता प्रदान की जाय, परन्तु युद्ध के समय सेना, नौसेना, श्रीर वायुसेन। तथा समस्त भारत की रहा का दावित्व सम्पूर्ण भारत के लिए एक ही सत्ता के अपर होना चाहिये।

"इसके श्रतिरिक्त उन्होंने यह मिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया है कि प्रस्येक प्रान्त अथवा प्रान्तों के गुट को केन्द्र के किसी प्रकार के भी हस्तचेप के बिना श्रपनी जनता की हच्छानुसार अपने मामलों की स्वयं ही देखमाल करने के पूर्ण श्राधकार दिये जा सकते हैं।

"हन प्रस्तावों का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था करना है कि सभी मतावलवी श्रोर वर्ग श्रपनी शासन व्यवस्था के स्वरूप के सम्बन्ध में श्रपने विचार उपस्थित कर सकें श्रोर जनता के किसी एक वर्ग को किसी दूसरे वर्ग के श्रधीन होने के लिए विवश न होना पड़े श्रोर साथ ही उन्हें किसी भय श्रथवा श्रस्याचार के थिन। श्रपना जीवन श्रपने ढंग से व्यतीत करने का श्रधिकार हो।

"भारत के किए इस नयी शासन-श्याली की विस्तृत बालों का निर्यंय स्वय भारत की जनता की ही करना चाहिये। यह काम ब्रिटिश सरकार का नहीं है। शासम-व्यवस्था की नयी प्रयाली के निर्माण-काल में, देश के प्रवन्ध-सचालन के लिए, वाहसराय महोदय का प्रस्ताव अन्तर्कालीन सरकार सवितित करने का है, जिसमें उनके श्रितिरिक्त भारतीय खोकमत के वे नेता मी सम्मिलित होंगे, जो जनता के विश्वासपात्र हैं।

"इस अस्यायी सरकार में युद्धमत्री का पद, जो इस समय प्रधान सेनापित को (अर्थात् सुक्ते) प्राप्त हैं, किसी भारतीय गागरिक को मिलेगा। स्थल, जल तथा आहाश सेनाओं के नायकर्ष्व तथा मगल के लिए मेरी जिम्मेदारी फिर भी जारी रहेगी, किन्तु राजनीतिक विषय नये युद्ध मंत्री के हाथ में होंगे औरमैं स्वयं उनके अधीन रहकर काम करूगा, जैसे कि जिटेन में सेनापतियों को नागरिक मंत्रियों के अधीन रह वर काम करना होता है:-

"तजवीज है कि इधर यह श्रस्थायी सरकार देश के शासन का दैनिक कार्य चलाती रहे श्रीर उधर प्रान्तीय व्यवस्थापक-मंडलों-द्वारा निर्वाचित, सब दलों, मतों तथा वर्गों के प्रतिनिधियों की तीन श्रसेम्बलियां (विधान-निर्मात्री परिषदें) स्थापित की जायँ।

"भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर यह इन्हीं तीनों श्रसेम्बिलयों का काम होगा कि वे इस बात का निर्णय करें कि भविष्य में भारत का शासन किस रूप में होगा।

"विटिश सरकार को आशा है कि इस प्रकार भारत को स्वय अपने नेताओं के शासन-द्वारा शांति एवं सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी और देश महानता एवं सम्पन्नता के श्रपने न्यायोचित पद पर पहुँच सकेगा।

"स्थल, जल सथा श्राकाश सेनाओं का कर्तव्य है कि जब ये परामर्श तथा वैठकें चल रही हों, वे सरकार के श्रधीन रह कर, उसके श्रादेशों का पालन करें।

"जैसा कि मैं कह चुका हूँ, यह श्रस्थायी सरकार भारतीयों की सरकार होगी श्रीर प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताश्रों में से चुने गये, जनता के पूर्ण विश्वासपात्र सरजन उस में सम्मिलित होंगे।

"निस्सदेह, देश में आज तहाई-मगड़े तथा अशाति की आशंका है। चाहे आप स्थल, जल अथवा आकाश, किसी भी सेना के सदस्य हों, आप सब जानते हैं कि अनुशासन-पालन तथा सहनशीलता से क्या जाभ होते हैं, साथ ही, क्या हिंदू, क्या मुमलमान और क्या सिख अथवा ईसाई, आप सब लोगों ने अपने देश की सेवा के हित से, विना मगड़ा-ममेला अथवा ईप्या-भाव के एक साथ मिलकर रहना सीखा है।

"श्रापत्तोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे का श्रादर करना श्रोर एक साथ मित्तकर केवता एक ही उद्देश्य के लिए कार्यशील वनना सीखा है। यह उद्देश्य श्रापके श्रपने देश की भलाई का है। इस बात में श्रापने समस्त भारत के समक्त एक सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया है।

"मुक्ते श्राप पर प्रा भरोसा है—सदा की ही भाति प्रा भरोसा। श्रीर मुक्ते विश्वास है कि क्या युद्धकाल में तथा क्या शान्ति के समय, जिस प्रकार श्राप श्रपने कर्तंव्य-पालन का उदाहरण रखते श्राये हैं, उसी प्रकार श्रागे भी श्रपने कार्य एव कर्त्वय में दह रहेंगे।

"स्वयं अपनी श्रोर से मैं भी यही करूंगा। विश्वास रखें कि जब तक मैं यहां मौजूद हूँ, मृतकाल की भांति भविष्य के लिए भी, श्राप अपने हिवों की सुरत्ता के सम्बन्ध में मुक्त पर पूरा भरोसा कर सकते हैं।"

कांग्रेस के समापित मौताना श्रमुत कताम श्रांजाद ने १७ मई को दिल्ली में कांग्रेस कार्य-कारिग्री समिति की एक मीटिंग बुतायी। समिति ने मंत्रि-मिशन श्रौर वाहसराय के प्रकाशित वक्त व्यों पर विचार किया। वक्त व्य श्रौर समिति के द्वारा पास किये गये प्रस्ताव के बारे में जो पन्न-व्यवहार मौताना साहब श्रौर तार्ड पेथिक-तारेंस में हुआ है वह इस प्रकार है.—

भारत मंत्री लार्ड पेथिक-लारेन्स के नाम मौलाना श्राजाद का पत्र

तारीख २० मई १०४६

प्रिय लार्ड पेथिक-लारेन्स,

मेरी समिति ने, मित्र-मिशन के १६ मई के वक्तन्य पर सावधानी से विचार किया है श्रीर शाप तथा सर स्टेफर्ड किप्स के साथ हुई गांधीजी की मुलाकातों के बाद, समिति उनसे भी मिल चुकी है। कुछ ऐसे विषय हैं, जिनके सम्बन्ध में मुक्ते प्रापको लिखने के लिये कहा गया है।

जैसा कि वस्त्व्य को हमने समसा है, उसमें विधान-निर्मात्री परिपद् के चुनाव तथा सचालन के लिए कुछ सिफारिशें तथा कार्य-विधि टी हुई हैं। मेरी समिति के मन से, निमित्त हो जाने के बाद परिपद् स्वयं विधान-निर्माण के लिए एक मसा-सम्पन्न (मावरेन) संस्था होगी, जिसके कार्य में कोई भी बाहरी शिक्त वाधा न ढाल सकेगी और सिन्ध में उसके सिम्मिलत होने के विषय में भी यही बात लागू रहेगी। साथ ही, मिन्त्र मिशन हारा सुकायी हुई सिफारिशों तथा कार्य-विधि में अपनी इच्छानुसार कोई भी परिवर्तन कर सकने के लिये परिपद् स्वतन होगी और विधान सम्बन्धी कार्यों के लिए, विधान-परिपद् के एक इसका सम्बन्ध सम्बन्ध कोर्यों के लिए, विधान-परिपद् के एक इसका सम्बन्ध सम्बन्ध होने के कारण, उसके अनितम निर्णय स्वयमेव कार्यान्वित होंगे।

जैसा कि श्रापको मान्स होगा, श्रापके वक्तव्य में कुछ ऐसी सिकारिशें भी हैं, जो कांग्रेस के उस रुख़ के विपरीत हैं, जो उसने शिमले में तथा श्रन्यत्र ग्रहण किया था। स्वभावतः हम इन सिकारिशों को त्रुटियों को, परिषद्-हारा हटवाने का यश्न करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के वियो हम देश को तथा विधान-निर्मात्री परिषद् को श्रपने विधारों से प्रभावित करने का यश्न भी करेंगे।

एक बात से, जो गाधीजी ने बताई, मेरी समिति को प्रसन्नता हुई। यह यह कि श्राप इस बात की कोशिश में हैं कि विभिन्न प्रान्तीय श्रसेम्बितयों में विशेषकर बगान तथा श्रासाम के यूरोपियन सहस्य, विधान-परिषद् के निए चुने जानेवाले मितिनिधियों के निर्वाचन में न तो उम्मेंद्वार हों धौर न श्रपने बोट ही हैं।

विदिश वलोचिस्तान से एक प्रतिनिधि के चुने जाने के सम्यन्ध में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। जहाँ तक हमें मालूम है, बलोचिस्तान में कोई निर्वाचित असेम्बली अथवा अन्य प्रकार की सभा नहीं है, जो इस प्रतिनिधि को चुन सके। ऐसे किसी भी एक व्यक्ति के होने से विधान-परिषद् में अधिक अन्तर भले हो न पड़े, किन्तु यदि वह व्यक्ति एक पूरे सूबे बलोचिस्तान की ओर से बोलने का उपक्रम करे, तो इससे निस्सन्देह भारी अन्तर पड़ सकता है, विशेषत यदि वह उस सूबे का वास्तविक प्रतिनिधि किसी भी प्रकार से न हो। इस प्रकार का प्रतिनिधित्व रखने की अपेचा, कोई भी प्रतिनिधि न रखना कहीं अधिक अव्हा है, क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि से गलत धारणा पदा हो सकती है और बलोचिस्तान के माग्य का ऐसा निर्णय किया जा सकता है, जो उस सूबे के निवासियों की इच्छा के प्रतिकृत हो। यदि बलोचिस्तान से जन-प्रिय प्रतिनिधि सुने जाने की कोई व्यवस्था की जा सकी, तो इस उसका स्वागत करेंगे। अतएव, मेरी समिति को गाधीजी से यह सुनकर प्रसक्षता हुई कि बलोचिस्तान को आप परामर्श-दान्नी समिति के कार्य-के के अन्तर्गत सम्मिलत करना चाहते हैं।

विधान के मूद्धस्वरूप से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी सिफारिशों में आपने कहा है कि
प्रान्तों को कार्यकारिणी तथा ज्यवस्थापक समार्थों से युक्त गुट बनाने की स्वतन्नता रहनी चाहिये
और प्रत्येक गुट इस बात का निर्णय कर सकेगा कि प्रान्तीय विषयों में से कौन-से विषय उमके
अधीन रहने चाहियें। ठीक इससे पहले आपने बताया है कि सघ (यूनियन) के अधीन रहनेवाले विषयों के मिवा अन्य सारे विषय तथा शेष अधिकार प्रान्तों को मिलने चाहियें। वक्तव्य में
इसके बाद, पृष्ट ४ में आपने कहा है कि विधान-परिषद् के प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन भागों
(सेक्शनों) में विभक्त हो आयेंगे और ये विभाग (सेक्शन) हर सेक्शन के प्रांतों के प्रान्तीय

í

विधान तैयार करने का कार्य शुरू करेंगे श्रीर यह भी निर्गाय करेंगे कि इन प्रांतों के लिए क्या कोई गुट-विधान भी तैयार किया जायगा।

इन दोनों पृथक् व्यवस्थाओं में, हमें निरिचत रूप से भारी अन्तर प्रतीत होता है। मूल व्यवस्था-द्वारा किसी भी प्रान्त की अपने हव्छानुसार कुछ भी करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राश्त है और तदमन्तर इस विषय में धाध्यता आ गई है, जिससे स्पष्टत उक्त स्वतन्त्रता पर आघात होता है। यह सत्य है कि आगे चलकर प्रांत किसी भी गुट से पृथक् हो सकते हैं, किन्तु किसी भी प्रकर से यह स्पष्ट नहीं होता कि कोई भी प्रात्त अथवा उसके प्रतिनिधि, कोई ऐसा कार्य करने के जिए किस प्रकार वाध्य किये जा सकते हैं, जो वे करना नहीं चाहते। कोई भी प्रान्तीय असे-स्वती, अपने प्रतिनिधियों को आदेश हे सकती है, कि वे किसी थी 'गुट' में अथवा किसी विशेष गुट में अथवा सेक्शन में सम्मितित व हों। चूँकि 'सी' तथा 'बी' सेक्शनों का निर्माण किया गया है, अतएव स्पष्ट है कि इन सेक्शनों में एक प्रांत की प्रभुता रहेगी—'बी' सेक्शन में वंजाब की श्रीर 'सी' सेक्शन में बगाव की। प्रमु-प्रान्त इस प्रकार का प्रान्तीय विधान तैयार कर सकता है, जो निन्ध, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त अथवा आसाम की इच्छाओं के सर्वण विरुद्ध हो। हो सकता है कि प्रभु प्रान्त विधान के अन्तर्गत निर्वाचन तथा अन्य विधान के सम्बन्ध में ऐसे नियम भी बना दें, जिनसे किसी भी प्रांत के किसी गुट से पृथक् हो सकते की सारी व्यवस्था वेकार हो जाय। कभी भी ऐसा ख़याज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा विचार स्वय योजना के आधारमूत सिद्धांतों तथा नीति के विरुद्ध उहरेगा।

देशी राज्यों का प्रश्न श्रस्पष्ट ही छोड़ दिया गया है, श्रतएव उस विषय में इस समय मैं श्रिधिक कुछ कहना नहीं चाहता। किन्तु स्पष्ट है कि विधान-परिषद् में राज्यों के जो भी प्रति-निधि सिम्मिलित हों, उन्हें-न्यूनाधिक उसी रूप में श्राना चाहिए जिस रूप में प्रातों के प्रतिनिधि श्रायेंगे। पूर्णतया मिन्न तत्वों के सयोग से विधान-परिषद् का निर्माण नहीं किया जा सकता।

उत्तर मैंने, आपके वक्तव्य से उत्पन्न होनेवाली कुछ बातों का उच्लेख किया है। सम्म-वत तनमें से कुछ को आप स्पष्ट कर सकते हैं तथा उनको दूर कर सकते हैं। किन्तु मुख्य वात, जैसा कि उत्तर कहा जा चुका है, यही है, कि 'विधान परिषद्' को हम एक सर्व-सन्ना-समा के रूप में देखते हैं, जो अपने सम्मुख उपस्थित किसी भी विषय पर अपने इच्छानुसार निर्णय कर सकती है। एकमात्र प्रतिधन्ध जिसे हम इस विषय में स्वीकार करते हैं यह है कि कुछ बहे साम्प्रदायिक प्रश्नों के निर्णय दोनों बहे सम्प्रदायों में से हर दोनो के बहुमत से होने चाहियें। आपकी सिफारिशों के दोप दूर करने के लिए हम जनता तथा विधान-परिषद् के सदस्यों के समझ स्वय अपने प्रस्ताव उपस्थित करने का प्रयत्न करेंगे।

गाधीजी ने मेरी समिति को सुचित किया है कि छापका विचार है कि विधान-परिपद्-द्वारा दी गई ब्यवस्था के श्रनुसार सरकार की स्थापना हो जाने के बाद तक, विटिश सेना भारत में रहेगी। मेरी समिति श्रनुभव करती है कि भारत में विदेशी सेना की छपस्थिति भारतीय स्वाधीनता को नगएय कर देगी।

राष्ट्रीय श्रन्तर्कातीन सरकार की स्थापना के च्या से, भारत को वास्तव में स्वाधीन समका जाना चाहिये।

ताकि मेरी समिति आपके वक्षान्य के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुँच सके, इस पत्र का उत्तर शीव्र पाकर में कृतज्ञ होऊँगा।

थ्रापका विश्वासपात्र— ( ६० ) श्रवुत्तकताम श्राजाद

### मौलाना श्राजाट के नाम भारत मंत्री का पत्र

तारीख २२ मई

प्रिय मौलाना साहब,

प्रतिनिधि-मडल ने श्रापके २० मई वाले पन्न पर सोच-विचार किया है शीर उसका खयाल है कि इसके उत्तर देने का। सर्वोत्तम तरीका यह है कि उसे श्रपनी साधारण स्थिति श्रापके सम्मुख स्पष्ट रूप से रख देनी चाहिये। चूं कि भारतीय नेता पहुत लम्बे श्रसें तक बातचीत करने के बाद भी किसी समसीते पर नहीं पहुंच सके, इसलिए प्रतिनिधि-मडल ने दोनों ही प्रमुख टलों के दृष्टिकोणों में निकटतम सामंजस्य स्थापित करने के लिए श्रपनी सिकारिशें प्रस्तुत की हैं, इसलिए यह योजना सपूर्ण रूप में ही लागू हो सकती है श्रीर यह तभी सफल हो सहती है यदि उन पर समसीते श्रीर सहयोग की भावना से प्रेरित होकर श्रमल किया जाय।

प्रान्तों की गुटर्यन्दी के कारणों से आप भली-मांति परिचित हैं श्रीर यह यात इस योजना का नितान्त श्रावश्यक पहलू है जिसमें कोई सशोधन केवल दोनों दलों के पारस्परिक समसौते द्वारा ही किया जा सकता है।

इसके श्रवावा दो श्रोर बातें भी हैं, जिनका हमारा खयाज है कि हमें उल्लेख कर देना चाहिये। प्रथम श्रापने श्रेपने पत्र में विधान-निर्मात्री परिपद् को एक सत्ता-सम्पन्त-संस्था कहा है जिसके श्रन्तिम निर्ण्यों पर स्वव श्रमज होने लगेगा। हमारा विचार है कि विधान-निर्मात्री परिपद् की श्रिधकार-सीमा, उसका कार्य-चेन्न श्रीर उसकी कार्यश्याजी वह जिस पर चलना चाहती है, इन वक्तन्यों-द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। एक बार विधान-निर्मात्री परिपद् के बन जाने पर श्रीर उसके द्वारा इस श्राधार पर काम करने पर स्वभावत उसकी स्वाधीन विवेच्या में हस्तचेप करने श्रथवा उसके निर्ण्यों पर श्रापत्ति करने का कोई हरादा नहीं है। जब विधान-निर्मात्री परिपद् श्रपना कार्य समाप्त कर चुकेती, तो सम्राट् की सरकार पालोंमेंट से ऐसी कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी जैसी कि भारतीय जनता को सत्ता हस्तान्तरित करने के लिये श्रावश्यक समस्ती जायगी, परन्तु इस सम्बन्ध में सिर्फ दो ही शर्तें रहेंगी, जिनका उल्लेख वक्तन्य में कर दिया गया है श्रीर जो, हमारा विश्वास है कि विवादास्पद नहीं है—श्रयात् श्रवपसंख्यकों की रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था श्रीर सत्ता हस्तान्तरित करने के परिणामस्वरूप उठनेवाजे विषयों के सम्बन्ध में सन्धि करने की सहमति।

दूसरे, जब कि सम्राट् की सरकार इस बात के लिए आरयधिक उत्सुक है कि अन्तर्कालीन अविध यथासभव कम-से-कम हो, हमें विश्वास है कि आप यह अनुसव करेंगे कि उपर्यु क कारणों के आधार पर नये विधान के कार्यान्वित होने से पहले स्वाधीनता का शादुर्माव नहीं हो सकता।
आपका—पेधिक लारेंस

# नरेन्द्र-मण्डल को स्मृति-पत्र

सा० २२-४-४६

मई दिल्ली बुधवार—मंत्रिमिशन के प्रतिनिधि-मगहत ने नरेन्द्र-मगहत को जो स्मृति पत्र भेजा है वह श्राज प्रकाशित हो गया है। उसमें घोषित किया गया है कि नये विधान के श्रनुसार सम्राट् की सरकार सर्वोपिर सत्ता का उपयोग समाप्त कर देगी। इस स्थान की पूर्ति या तो देशी राज्य, ब्रिटिश भारत की सरकार या सरकारों के साथ सवीय सम्बन्ध स्थापित करके कर बेंगे या फिर उस सरकार या सरकारों के साथ वह नयी राजनीतिक व्यवस्था कर होंगे। यह स्मृति-पन्न तभी तयार कर जिया गया था जब प्रतिनिधि-मण्डल भारतीय दलों के नेताओं से बहस कर रहा था और इसका साराश देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को उनकी मुलाकात के समय दे दिया गया था।

स्मृति-पन्न इस प्रकार था:--

## नरेन्द्र-मण्डल को स्मृति-पत्र

देशी राज्यों की सन्धियों तथा सर्वोच्च सत्ता के सम्बन्ध में मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल ने नरेन्द्र-मण्डल के चान्सलर के सम्मुख निम्न विचारपत्र उपस्थित किया :—

कामन्स सभा ने बिटिश प्रधानमंत्री के द्वाल के वक्तम्य देने से पूर्व नरेशों को आश्वासन दे दिया था कि सम्राट् के प्रति उनके सम्बन्धों तथा उनके साथ की गयी सन्धियों और इकरारनामों-द्वारा गारंटी किये गये अधिकारों में उनकी स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन करने का सम्राट् का इरादा नहीं है। साथ ही यह भी कह दिया था कि वार्ता के परिणामस्वरूप होनेवाले परिवर्तनों के सिलासिले में स्वीकृति को अनुचित रूप से रोक भी न रखा जायगा। उसके बाद नरेन्द्र-मण्डल भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि देशी राज्य भारत-द्वारा अपनी पूर्ण स्वतन्न स्थिति की तात्कालिक प्राप्ति के लिए देश की आम इच्छा का पूरी तरह समर्थन करते हैं। सम्राट् की सरकार ने श्रव घोषणा की है कि यदि विटिश भारत की उत्तराधिकारी सरकार द्याया सरकारें स्वाधीनता के लिए इच्छा करेंगी तो उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली जायगी। इन घोषणाश्रों का प्रभाव यही होता है कि जिनका भारत के भविष्य से सम्बन्ध है वे सब-के-सब चाहते हैं कि भारत बिटिश राष्ट्र-मण्डल के भीतर श्रयवा बाहर स्वाधीनता की स्थिति प्राप्त करे। भारत-द्वारा इस श्वाका के पूरी करने में जो भो कठिनाइया हैं, प्रतिनिधि-मण्डल उन्हें दूर करने में सहायता प्रदान करने के ही लिए यहा श्वाया हुआ है।

सक्रान्ति-काल में, जिसकी मियाद एक ऐसे नये वैधानिक ढांचे के कार्यान्वित होने से पूर्व अवश्य समाप्त हो जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत विटिश भारत स्वतन्त्र अथवा पूर्ण रूप से स्वशासित होगा, सर्वोच्च सत्ता कायम रहेगी, परन्तु विटिश सरकार किसी भी परिस्थिति में सर्वोच सत्ता एक भारतीय सरकार को इस्तान्तरित नहीं कर सकती और न ही ढरेगी।

इस बीच देशी राज्य भारत के लिए वैधानिक ढाचे के निर्माण-कार्य में महत्वपूर्ण भाग लेने की स्थित में रहेंगे श्रीर देशी राज्यों-द्वारा सम्नाट् की सरकार को सूचित कर दिया गया है कि वे अपने श्रीर समस्त भारत के हितों की दृष्टि से इस नये ढांचे के निर्माण में भाग लेने श्रीर उसके पूरा हो जाने पर उसमें अपना उचित स्थान प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसका मार्ग प्रशस्त करने के निर्मात वे अपने शासन-प्रवन्ध को यथाशक्ति उद्यतम मान तक पहुँचाने की व्यवस्था करके निस्संदेह अपनी स्थिति को सुदद बना लेंगे। जहा-कहीं भी देशी-राज्यों के वर्तमान साधनों के श्रन्तर्गत इस मान तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचा जा सकता, वे निस्सदेह यह प्रवन्ध करेंगे कि शासन-प्रवन्ध की दृष्टि से ऐसे देशी राज्यों के इतने बड़े सगठन बना दिये जायेँ ध्यथा वे ऐसी बड़ी इकाइयों में शामिल हो जायें जिससे कि वे इस वैधानिक द्वाचे में उपयुक्त स्थान प्राप्त कर सकें। इससे विधान-निर्माण-काल में देशी राज्यों की स्थिति मी सुदद हो जागगी, क्योंकि यदि विधान- स्थारों ने पहले से ही ऐसा नहीं किया होगा तो उन्हें प्रतिनिधिस्वपूर्ण मंस्थाओं की स्थापना-द्वारा अपने यहां के जनमत के साथ धनिष्ठ ध्यीर निरन्तर सपर्क स्थापित करने के जिए सिक्तय माग लेने का अवसर मिन जायगा।

संक्षान्ति-काल में देशी राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे जिटिश भारत के साथ समान मामलों—विशेषकर श्रीणोगिक एवं आर्थिक चेत्रों से सम्बन्ध रखनेवाले मामलों—की माबी व्यवस्था पर जिटिश भारत से बात-चीत चलायें। यह बात-चीत जो हर हालत में आवश्यक हं—चाहे रियालतें नवीन विधान-निर्माण में भाग लेना चाहें अथवा नहीं—सम्भवत काफी समय लेगी और नये विधान के लागू होने के समय भी कई दिशाओं में अधूरी रह सकती है। ग्रत शासन-सम्बन्धी अहचनों से पचने के लिए यह आवश्यक है कि नई रियासलों तथा सरकार अथवा सरकारों के भावी सुत्रधारों के बीच किसी प्रकार का सममौता हो जाय ताकि उस समय तक समान मामलों में वर्तमान अवस्था जारी रह सके जब तक कि नया सममौता सम्पूर्ण नहीं हो जाता। जिटिश सरकार और सम्राट् का प्रतिनिधि हम सम्बन्ध में यथाशिक सहायता करने को तत्पर रहेगा।

जब बिटिश भारत में नई, पूर्ण रूप से स्वाधीन तथा स्वतन्त्र सरकार या सरकार स्थापित हो जायँगी, तब सम्राट् की सरकार का इन सरकारों पर ऐसा प्रभाव नहीं होगा कि ये सर्वोच्च सता के कर्तब्यों को निभा सकें। इसके श्रतिरिक्त वे ऐसी करपना नहीं कर सकते कि इस कार्य के बिए भारत में बिटिश सेना रख जो जायगी। श्रत यह युक्तिसगत ही है, तथा देशी राज्यों की श्रोर से जो इच्छा प्रकट की गई है उसके श्रनुरूप है, कि सम्राट् की सरकार सर्वोच्च सत्ता के रूप में कार्य न करेगी। इसका यह तास्पर्य हुन्ना कि देशी राज्यों के वे सर्व श्रधिकार, जो सम्नाट् के साय सम्बन्धों पर श्राश्रित हैं, श्रव छुस हो जायँगे भीर वे सब श्रधिकार जो इन राज्यों ने सर्वोच्च सत्ता को समर्पित कर दिये थे, श्रव उन्हें वापम मिन्न जायँगे। इसन्तिए देशी राज्यों तथा बिटिश मारत श्रीर सम्नाट् के मध्य राजनीतिक व्यवस्था का श्रव श्रन्त कर दिया जायगा। इस रिक्त स्थान की पूर्ति या तो देशी राज्यों-द्वारा उत्तराधिकारी सरकार से या बिटिश मारत की सरकारों से सवीय सम्बन्ध स्थापित करने पर होगी, श्रथवा ऐसा न होने पर इस सरकार या सरकारों से विशेष व्यवस्था करने पर होगी।

एक प्रेस-विज्ञित में जिला है कि कैविनेट-शिष्टमहल यह स्पष्ट कर देना चाहता है, कि खुबबार को "नरेन्द्रमंहज के प्रधान को, रियासतों, सन्धियों तथा सर्वोपरि-सत्ता सम्बन्धी पेश किया गया मैमोरें हम" शीर्षक से जो पन्न जारी किया गया है, वह मिशन ने इस समय तैयार किया था, जबकि भिन्न-भिन्न दलों के नेताओं से परामर्श शुरू नहीं हुआ था और यह कि इस वार्ताजाप का साराश-मान्न था, जो कि मिशन ने रियासतों के प्रतिनिधियों से पहली बार किया था। इस विज्ञ्छि को "उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश इण्डिया की सरकारें" शब्दों के प्रयोग की व्याख्या समक्ता जाय, जो मंडल के पिछ्ने क्यान के बाद प्रयुक्त न किये जाते। मेमोरें हम के ऊपर दिया गया नोट भूल थी।

#### सर एन० जी० आयंगर का वक्तन्य

"यह अफ्रसोस की बात है, कि कैबिनेट-शिष्टमण्डल ने, हिन्दुस्तानी रियासतों से अपने विचार उतने खुले और साफ शब्दों में प्रकट नहीं किए, जितने कि उन्होंने हिन्दुस्तान के विधान को कुछ ब्राधार-मूत वार्तों के विषय में किये हैं।

काप्रेय कार्यकारियों को शिकायत है, कि देशो रियासतों के बारे में जो कहा गया है वह सस्पट्ट है और बहुत-कुछ भविष्य के फ़ैसकों पर छोड़ा गया है। महारमा गाधी ने डीक ही कहा है, कि शिष्टमडल ने, सर्वोपरि-सत्ता की समस्या को त्रिशकु-के समान छोड़ दिया है। रियासर्जे-विषयक निर्याय जामने के लिए, हमें महल के १६ मई के वक्तव्य और रियासर्जे, सिन्धयों तथा मर्वोपिर सत्ता' पर दिये गये स्मृति-पन्न को देखना होगा, जो कि उन्होंने नरेन्द्रमहत्त के प्रधान को पेश की थी श्रीर २२ मई को प्रकाशनार्थ दी थी। इसके बाद, मैं पहली बात को 'फ्रेंसला' श्रीर दूसरों को 'स्मरण-पन्न' नाम से लिखूना।

गदि इन दोनों दस्तावेज़ों को पूरी छान-धीन की जाय, तो मालूम होगा, कि मंदल ने देशी रियासतों के बारे में निम्निलिखिए प्रस्तावों को पसद किया है!—

- (क) दिन्दुस्तान का एक संघ बनाया जाय, जिसमें देशी रियासर्ते तथा श्रंभेज़ी इलाके सभी शामिल हों।
- (ख) कोई दशी रियासत या प्रान्त, इस संब के बाहर नहीं रह सकेगा। दूसरे शब्दों में, सघ में शामिल न होने का प्रधिकार किसी प्रान्त या दशी रियासत को नहीं दिया गया। प्रजयत्ता सघ का सदस्य बनते वक्त, कोई देशी रियासत, चाहे तो बाक्री हिन्दुस्तान की सरकार के साथ सम्मिलित सयन्घ रख सकती है थोर चाहे इसके साथ किसी दूसरी प्रकार का राजनीतिक संग्रन्थ स्थापित कर सकती है।
- (ग) सभी देशी रियासतों को, विदेशी विभाग, बचाव तथा रेल-तार-ढाक के प्रबन्ध, मंघ के हाथों में सौंपने होंगे।
- (घ) उन दंशी रियासतों को, जो शेष हिन्दुस्तान के साथ सिम्मितित सम्बन्ध स्थापित करेगो, सब की धारा-सभा तथा प्रवन्ध-विभाग में प्रतिनिधिस्त प्राप्त होगा । श्रत. वे सब-शासित विभागों में भी पूरा पूरा भाग जो सकेंगी । सिम्मितित सबन्ध के बजाय, कोई दूसरी प्रकार का राजनीतिक सम्बन्ध कायम करने की सूरत में भां, संघ-सरकार की सर्वोपरि-सत्ता को श्रवश्य स्वीकार करना होगा, क्योंकि प्रस्तावित सब के विधान के श्रनुत्वार, जेंसा कि वह हम समय है, विदेशी विभाग श्रोर रचा-विभाग, हर हाजत में सारे हिन्दुस्तान के जिये संघ-केन्द्र ही से निरीचित होंगे।
- (ह) 'फैसजे' में, प्रान्तों के समूहीकरण-सम्बन्धी जो व्यवस्था दी गई है, उसके श्रमुसार रियासतों के किसी एक समूह—'ए', 'वी' या 'सी' में शामिल हो सकने की सम्भावना नहीं रहती। रियासतों, केवल श्रन्तिम श्रवस्था में, श्रथीत् मध-केन्द्र के लिए विधान-निर्माण के समय पर ही भाग ने सकेंगी।
- (च) 'प्रेंसले' में, किसी भी प्रान्त या रियामत को, संघ से मयन्य-विच्छेद का श्रधिकार नहीं दिया गया। एक प्रान्त स्म वक्त जयिक उसकी पहली निर्वाचित धारासमा चेंटे, किसी एक समूह से बाहर निकल सकता है, किन्तु सब के बाहर नहीं। एक रियामत मम्मिलित-संबन्ध न रखने में रचतन्त्र है, मगर मंध में उसको रहना ही पढ़िगा। हम 'प्रेंमले' के चलुमार, कोई एक प्रान्त, पहले ६० साल गुज़रने पर, श्रीर बाह में दम-दम साल के धन्तर से भी ध्यनी धारासमा के चलुमार से, किमी समूह श्रध्या संघ के विधान पर पुन विचार की मौंग करने का श्रिकार रखता है। इसका तो यहाँ मतलय दूथा, कि एक प्रान्त, मध या ममूह क विधान के मंगोधन का प्रस्ताव रख सक्ता है, लेकिन, श्रपनी यकग्रही इच्छा से, मध या ममूह के विधान के मंगोधन का प्रस्ताव रख सक्ता है, लेकिन, श्रपनी यकग्रही इच्छा से, मध या ममूह के वाहर कहीं हा सकता। इसके संशोधन स्वन्धी प्रस्ताव पर बमी श्रमस दर्शमंद हो मक्ता है, ज्यिक मारा मसूद या सब स्वीकृति दे है, धीर जयतक कि यह उस विधाप स्वयस्था के श्रमुतार पास न विचा छाद, जो कि ऐसे मशोधनों की सुरत में मघ-विधान के लिए निध्य ही यन है जाइगी।
  - (५) धनशिम मरकार के समय, निटिश सर्वोपित-मना पदम्तूर शर्मा; हिन्दुम्तान के

स्वतन्त्र होने पर ही इसका श्रंत होगा।

- (ज) श्रतिस-काल में, श्रंभेजी हिन्दुस्तान श्रीर देशी रियासतों के बीच श्राधिक तथा पारस्परिक हानि-लाभ के विषयों की श्रागामी व्यवस्था सम्बन्धी वात-चीत श्रारम हो जानी चाहिये। यदि यह वात-चीत, हिन्दुस्तान का विश्वान बन जाने तक सम्पूर्ण न हो पाये, सो नया प्रवन्ध सम्पूर्ण हो जाने तक, प्रस्तुत श्रवस्था ही को चालू रखने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ३ श्रतिस सरकार के समय में, भनुमानत: देशी रियासतों-संयन्धी बिटिश सर्वोपरि सत्ता पर भी पुनर्विचार होगा, ताकि उन रियासतों के साथ जो सम्मिजित-प्रवन्ध में श्राती हैं या दूसरी रियासतों के साथ, नई सरकार की तरफ से सर्वोपरि सत्ता की जगह कोई दूसरा सबन्ध स्थापित किया जा सके। यह तो यकीनी वात है, कि जब तक, एक-न-एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था बिटिश सर्वोपरि सत्ता का स्थान नहीं जेती, हिन्दुस्तान की एकता कायम नहीं रखी जा सकती।
- ४. 'स्मरण-पत्र', श्रमेक रूप से श्रसाधारण राजनीतिक दस्तावेज है। जो लोग, सर्वोपरि सत्ता क्रायम रखने के लिए, हिन्दुस्तानी निटिश सरकार या निटिश सम्राट् की सरकार के सल्क के इतिहास से परिचित हैं, उन्हें इस 'स्मरण-पत्र' के कुछ-एक वयानों पर भारी श्राश्चर्य हुआ होगा। मुक्ते सन्देह है, कि 'स्मरण-पत्र' के बयानों को, शिष्टमहक से मिलनेवाले रियासती प्रति निधियों ने स्वीकार भी किया होगा, गोकि यह ज़रूर कहा जा सकता है, कि यह 'स्मरण-पत्र' उन प्रतिनिधियों के सामने एकदम श्रचानक नहीं पेश किया गया।
- ४ सर्वोपरि-सत्ता ख़ाली एक इक्नरारनामेका-सा सम्बन्ध नहीं है। आजकल के हालात में इसके प्रयोग की सीमा नहीं बांधी जा सकती। इसका श्रधिकार सन्धियों, सनदीं श्रीर श्रन्य बन्धनों से मुक्त रहकर बढ़ता ही रहा है। इन सन्धियों, बन्धनों श्रीर सनदों-द्वारा प्राप्त विशेष श्रिकारों से, सर्वोपरि-सत्ता के वश में रहकर ही लाभ टठाया जा सकता है। किसी स्रन्धि या सनद के ऐसे मतल्य नहीं लिए जा सकते कि जिससे, कोई रियासत श्रपने को सर्वोपरि सत्ता से मक्त मानने लगे। यहो सत्ता, रिवान तथा रियासत की विशेष आवश्यकताओं को सामने रखते हए फ़ैसला करती थाई है, कि समस्त भारत या रियासतों तथा उनकी प्रजाशों के हितों की सुरचा कैसे की जानी चाहिये। श्रमेज़ी राज्य और उसकी सरकार की सर्वोपरि सत्ता भने ही बन्द हो जाय. किन्त. जबतक कि हर रियासत अपने यहाँ वैधानिक शासन स्थापित नहीं कर जेती श्रीर धन्य प्रान्तों की तरह भारतीय सब में शामिल नहीं हो जेती. सर्वोपरि सत्ता की सत्ता सर्वथा रद नहीं की जा सकती। तो विचारणीय समस्या केवल यह रह गई, कि इस देश से अप्रेज़ी सत्ता समाप्त हो जाने पर, जबतक कि अनिवार्य हो, यह अनुशासन किस के अधिकार में रहे। ज़ाहिर है कि नये विधान के अनुसार जो भारतीय सब कायम होगा, यह उसी के हाथों में रहनी चाहिये। इस प्रसार में यह भी याद रहे कि श्रवतक, सर्वोपिर सत्ता का सम्बन्ध, कानूनी, नाममात्र या कार्एपनिक, जो भी बृटिश सम्राट् या उसकी सरकार से रहा हो, श्रधिकारों का प्रयोग सदा से हिन्दुस्तान की श्राप्रेज़ी सरकार ही करती आई है और कर रही है। हिन्दुस्तान का नवीन सघ-शासन मौजूदा हिन्दुस्तानी सरकार का उत्तराधिकारी होगा। फर्क वेचल हतना रहेगा, कि यह रियासतें, इस संघ में ख़ुदु शामिल हुई होंगी, अत. सामान्यतः हिन्दुस्तान के नये सघ की सर्वोपरि सत्ता श्रपने-माप पहुंचती है। ख्रासकर, जबकि श्रवस्थाएँ ऐसी हों, कि जिनमें शासन की शान्तिपूर्वक तन्दीली की राह में कोई विशेष श्रवचन पड़ने की सम्भावना न हो। यह तन्दीली, हिन्दुस्तानी रियासतों की अनुमति श्रीर सर्वोपरि-सत्ता के प्रयोग में हेर-फेर के साथ, श्रासानी से

हो सकेगी । किन्तु, रियासतों के साथ यह सजाह-मशविरा ऐसा परिणाम म निकाले कि जिससे जाभ उठाते हुए उन्हें ऐसी माग पेश करने का मौक्रा मिज जाय कि श्रंमेज़ी सत्ता दूर होने पर, हरेक रियासत राजनीतिक-रूप से स्वतन्त्र है शौर यह कि भारतीय संघ में शामिज होने-न होने को वह श्राज़ाद है । कैविनेट-शिष्टमगढ़ का 'स्मरण-पत्र' ख़ुद तो इन विचारों का पोपक नहीं है, किन्तु सदस्याँ-द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये श्रर्या ने सुक्त जैसे कुछ व्यक्तियों को श्रम में श्रवस्य दाज दिया है, जो कि 'फ्रेंसजे' की व्याख्या शुक्ति सगत रूप से करने की चेष्टा करते श्रा रहे हैं।

'स्मरण-पत्र' में लिखा निम्न पैरा मुक्ते श्रसाधारण प्रतीत होता है:--

"श्रंतिस काल, त्रिटिश हिन्दुस्तान के लिए वह नया विधान बनने श्रीर लागू होने से पहले ही समान्त हो जायना, जिसके अनुसार देश स्वतंत्र होना श्रीर हममें 'पूर्ण स्वराज' स्थापित होना। इस काल में, सर्वोपरि-सत्ता चालू रहेगी। किन्तु, ब्रिटिश सरकार, किसी श्रवस्था में भी श्रपनी सर्वोपरि-सत्ता को हिन्दुस्तानी सरकार के हवाले नहीं कर सकती, श्रीर न करेगी।"

यह वाक्य इस बात का उदाहरण है कि विचारों में काफ़ी ढोलापोलापन है। श्रंतरिम-काल में विटिश सम्राट् के मतिनिधि के ऑफ़िस के साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा, वेकिन इसी काल में सर्वीपरि-सत्ता फिर से श्रा जायगी, जिसको हिन्द्रस्वान की श्रमेजी सरकार चालू रखेगी। यदि हिन्दुस्तान में पूर्णतया स्वतंत्र क्रौमी हुकूमत बन जाती है तो सर्वोपरि-सत्ता उसके हवाले करने से इन्कार करना सुके युक्ति-संगत नज़र नहीं श्रादा । इस हाजत में, क्रोमी सरकार, सर्वोपरि-सत्ता को, केवल बिटिश सत्ता का परियाचक मात्र मान कर लागू करेगी । यह कहना तो हास्यजनक होगा कि समस्त हिन्दुस्तान की एक ऐसी सरकार, जिसके अधीन विदेशी मामले, देश-रचा हत्याहि होंगे. ब्रिटिश राज्य को अपने मातहत रियासतों के बारे में उचित सलाह देने में श्रसमर्थ होगी। मान जिया, कि १६३४ के भारत-सरकार ऐक्ट में ऐसी तबदीजी नहीं की जा सकती कि जिससे श्रविस-काल में राजा के प्रतिनिधि के श्रॉफिस से छुटकारा मिले, लेकिन क्या यह भी श्रसस्थव होगा कि राजा के प्रतिनिधि के लिए एक हिन्दुस्तानी राजनीतिक सलाहकार नियुक्त कर दिया जाय ? ऐसी नियुक्ति से हिन्दुस्तान के जिए ऐसा विधान बनाने में अवश्य सुगमता होगी, जिसमें खशी से शामिल होकर देशी रियासर्वे भी सन्तुष्ट रहें। देशी रियासर्वों के प्रतिनिधि, जिन्होंने अपनी राजनीतिक बुद्धि का प्रशंसनीय प्रमाण देते हुए पहले ही घोषित कर दिया है कि वे काग्रेस के साथ विधान-निर्माण में पूरा-पूरा सहयोग करेंगे, श्रांविरिम-काल में पोलिटिकल दिवार्टमेंट के प्रवन्ध में इस प्रकार की तन्दीली का स्वागत करेंगे। श्रभी कुछ दिन पहले जबकि में दिवली में था, मुक्ते यह जानकर श्राश्चर्य श्रीर दु ख हुआ था, कि कुछ-एक राजाश्रों ने वाहसराय से प्रार्थना की है कि अतिरम-काल में किसी अप्रेज़ का पोलिटिकल सलाहकार रखा जाना उन्हें पसन्द है।

यह धारणा, कि अंग्रेज़ों ने सर्वोपिर-सत्ता, बृटिश सम्राट्-हारा देशी राजाओं को दिये गये इन आश्वासनों से प्राप्त की है, कि बाहरी हमले, भीवरी गइवह और उत्तराधिकारी को गद्दी पर बिठाने में मदद दी जायगी, बटलर कमेटी-द्वारा कभी-की धराशायी की जा चुकी है, और बाद में प्रामाणिक अधिकारी-द्वारा निर्मूल सिद्ध हो चुकी है। यह आश्चर्य की बात है कि ब्राज, ऐसे अवसर पर 'स्मरण पत्र' उन अधिकारों का, जो कि रियासलों ने सर्वोपिर-सत्ता को सोंप्ने ये आंर जिनको अब वे अपनी हच्छा और आज़ादी से चाहै जिसे दे सकती हैं, फिर से उन्हीं को दिये जाने का ज़िक्क कर रहा है। अमेज़ी सत्ता हट जाने पर, यदि देशी रियासलों को इस धारणा के आधार पर

स्पर

पा 쭌

5

- अपने के 'ल्यून में इन्क्ल एक उत्ताप हैं - "कांई रियासत, जिसमें कि कर्म कर्मिक के के देश है कि के जिहार क्रानेपाची समाग्रों में हिस्सा वे सकने ु अवह के नह है है है है ने विश्वासती कांग्रेस पर प्रतिबंध जारी रहा 

्र है के किया । किया में किया पास कर्म के विकास के बिए मये कारिक की -- रचनार क्या है। कासित को के प्रकार के दिए के निर्देश के बिए, प्रजा के प्रतिनिधियों को पूछा तक

्र करें वे क्रिक्टी अनवा पर प्रामाखिक स्थ से लागू नहीं हो ्रहरू है अन्दे करिने विषयें को शामिल नहीं किया गया। अत का के बाज है, विकास के किया गया। अत किस्ताल कर कि प्रतिक के किस के किस माराजनो प्रकार करता के बोर से ्रे के असे असे कि जिए नारातानी सकट करती है।

ण्या क्रमहे राज्योगा है इ.इ.इ. इंगडिंग दिन्दुस्तान बनाये जाने की ख़ातिर, जिसमें भारतण जिलानदेश्वे क्रमण देखें कालिय होंगे, कांसिल क्रमण प्राप्त भारत किन कर हो के किन के क्षेत्र का किन की स्वाहित की सम्बद्धित के लिया करने की तैयार त्ये हैं, एक कहा दर के के कियाता को प्रजा-द्वारा स्वतंत्र राग बनाना भौर हैं है के बोका, और बाद भी कि हर विधान बनानेवाजी सभा की,

न्तर कि कि की क्यूनिय करना चाहिये। भावी मारतीय सब में हों दा भी का कार्योष्ट में रोशनी राजी गई है।

न क्र कर कोर करती है, जो उन्होंने एक सगठित ही बोकतत्रीय राज्य होना चाहिये भो ज़िम्मेदार सरकार कायम की

> भौर जागीरदारी की पुरा ध्याम नहीं दिया। के बक्तस्यों में रियासर्घी

医外色 自生精 建妆的 花苔鱼 龙

द्राप्त है जाक का की

' दर्दि हम (सर ते इसक रिकंपर रिया इन्द्रि शंजाञ्जीन अपने रूप अविक धयीम का स्वागत उरवीनी सिद् होना चाहिये सः ।

कि कार्त, जून १०-र्ग इस ५ -काल्पनि कि तिहमस्यत के मस्तायों से हिन्दुरत पूर्व द्वारायकता दोगो, वार् शासन मौजूदः अस्त्रवहता की स्थार्वाः रियासर्ते, इस सध न राज ने सिष्टम सर्वोपरि सत्ता अपने-यान्तिपूर्वक तन्दीली क

हिन्दुस्तानी रियासतों की है

₽,

साइब, हैदराबाद के नवाब श्रालीयार जंग, ग्वालियर से सर मन्भाई मेहता, ट्रावनकोर से सीठ पी० रामस्वामी श्राण्यर, चासलार के सलाहकार सर सुल्तान श्रहमद, कृचिबिहार से सग्दार ही० के० सेन, वीकानेर से के० एम० पद्मीकर श्रीर दीवान हूंगरपुर शामिल होंगे। भीर मकवृत श्राहमद हम कमेटो के मन्श्री होंगे।

ऐसा सममा जाता है, कि यह बातचीत करनेवाली कमेटी यूनियन की विधान-परिषद् के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों के जुनाव की विधि, विशेषकर राजाओं के राजत्व श्रीर राजवश, रियासतों की हदबन्दी की विश्वस्तता, विधान-परिपद् के फ्रेंसलों पर श्रन्तिम स्वीकृति देने के हफ़, सब के साथ रियासतों की श्राधिक व्यवस्था श्रीर सब केन्द्र की रियासतों के श्रुटक हत्यादि विधयों पर रोशनी ढालने की मांग करेगी।

यह तजवीज़ भी की जा रही है, कि विधान-परिषद् में ऐसी विशेष समस्याओं का निरचय, जिनका सम्बन्ध कि रियासतों से है, उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत से होना चाहिये।

बातचोत करनेवाली कमेटी अन्य विषयों पर भी विचार-विनिमय करेगी,——जैसे सघ को सौंपे जानेवाले विभाग, भीतरी सुधार श्रीर विधान परिषद् के सभापति तथा पदाधिकारियों के चुनाव में रियासती प्रतिनिधियों की स्थिति इस्यादि ।

स्थायी समिति ने रियासतों की छाडेश दिया है, कि वे, गत जनवरी की बैठक में चांसलर द्वारा उपस्थित किये गये सुकार्वों की रोशनी में, छपने यहा छगले १२ मास में र्भ तरी सुधार ग्रुरू करदें।

आज शाम को स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही समाप्त हो गई। वाइसराय के राजनीतिक सलाहकार सर कारनर्ड कोरफोल्ड ने भी अपने विचार प्रकट किये।

महाराजा ग्वालियर, पटियाला, धीकानेर, नवानगर, ग्रलवर, नाभा, टिह्री-गढ़वाल, हूँ गरपुर, वबाट ग्रीर देवास उपस्थित थे। (१० १०)

### रियासती प्रजामण्डल की मांग

श्रुखित भारतवर्षीय रियासती श्रजामण्डल की स्थायी समिति ने, शिष्टमण्डल की सिक्षा-रिशों के विषय में एक प्रस्ताव-द्वारा यह माग पेश को है कि वातचीत करनेवाली समिति तथा सलाहकार समिति में, जो श्रवरिम सरकार, नरेशों श्रीर रियासतों की प्रजा के प्रतिनिधियों से बनाई जा रही है, प्रजा के प्रतिनिधि श्रवश्य लिये जायें।

उक्त प्रस्ताव में कहा गया है, कि जब तक नया विधान चालू नहीं हो लेता, यह आवश्यक होगा कि अतिरस सरकार, प्रांतों और रियासतों के लिए एक-जैसी नीति पर अमल करे। प्रस्तावित सजाहकार समिति को सभी आम मामलों को सम्हालना चाहिये और एकहाता की ख़ातिर सारी रियासतों को एक ही नीति पर चलाने की चेष्टा करनी चाहिये।

विधान-परिषद् के बारे में प्रस्ताव में कहा गया है, कि जहाँ-जहाँ, सुन्यवस्थित धारा-सभाए काम कर रही हैं, उनके निर्वाचित सदस्यों में से ही प्रजा के प्रतिनिधियों का चुनाव कर बिया जाय। श्रन्य स्थानों से, रियासती प्रजामगढ़ की प्रादेशिक समितिया विधान-परिषद् के बिए प्रतिनिधि चुनेंगी।

स्थायी समिति ने तीन प्रस्ताव श्रीर भी पास किये। पहले में राजगीतिक क्रेंदियों की रिहाई तथा नागरिक श्राज़ादी की मांग, दूसरे में बलोचिस्तान स्थित क्रलात स्टेट को रोप दिन्दुस्तान से प्रथक् करने की माग का निरोध श्रीर तीमरे में हैदराबाद रियासती करें

श्रमल करने दिया गया तो श्रराजकता फैलेगी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, शिष्ट-मयदल की सारी स्कीम में, सर्वोपरि-सत्ता हटायी जाने के पूर्व ही असकी स्थान-पूर्ति का प्रबन्ध किया गया ह। कितना श्रव्छा हो, यदि, जैसा कि श्रमेज़ी शासन शान्तिपूर्वक हिन्दुस्तान को सौंपा जा रहा है, श्रीर जैसा कि श्राधिक सममोते कर जिये गये हैं, यह भी स्वीकृत हो जाय कि उत्तराधिकारी सरकार मौजूदा प्रवन्ध के श्रनुसार सर्वोपरि-सत्ता का सचालन तब तक करती जाय, जब तक कि नयी राजनीतिक व्यवस्थाएँ न हो जायँ श्रीर प्रक्ष्येक देशो रियासत सघ में शामिल न हो जाय या सम में रहते हुए केन्द्र से कोई दूसरा राजनीतिक सम्बन्ध न पैदा कर ले।

देशी रियासतों की समस्या को हल करने में, शिष्ट-मदत्त का एक दीय तो यह है, कि इसने रियासतों के भविष्य का निर्णय करते वक्त दिन्दुस्तानी नेताओं को नज़दीक नहीं भाने दिया। आज का ब्रिटिश भारत, इस विषय में कि यह रियासतें नये विधान में क्योंकर बैठाई जायगी, उतनी ही दिन्दाक्पी रखता है, जितनी कि स्वय रियासतें रखती हैं। रजवाएों का मस्बा केवल अभेज़ी सरकार और राजाओं में बातचीत से हल नहीं हो सकता। विधान-निर्माण की प्रारम्भिक बातों में भी अभेजो दिन्दुस्तान तथा रियासती प्रजा के नेताओं का गहरा सम्बन्ध और मेज-जोल ज़करी है। और यह भी आवश्यक है कि अन्तरिम सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेने वाले राजनीतिक दल्त, यह आधासन दिलायें कि अवरिम-काल में सर्वोपरि-सत्ता का ऐसा नियत्रण किया जायगा कि जिससे एक और गवर्नर-जनरल और दूसरी और ब्रिटिश शासक के प्रतिनिधि तथा उसके राजनीतिक सलाहकार में सम्पूर्ण सहयोग और एक-जैसी नीति पर अमल होगा, अन्यया नित-नये विरोध होंगे, खोंचा तानी चलेगी और काम ठप हो जायगा। महारम गांधी के अव्यक राजनीतिक सहज ज्ञान ने भी, नीचे लिखे शब्दों में, जो उनके 'हरिजन' में छुपे लेख से खिये गये हैं, एक ताज़ा उदाहरण स्रोज निकला है

"यदि इस (सर्वोपरि-सत्ता) का श्रन्त, श्रतिस सरकार की स्थापना के साथ न हो सके, तो इसका नियत्रण रियासतों की प्रजा के सहयोग श्रोर शुद्धतः उन्हीं के दिवार्थ होना चाहिये। यदि राजालोग श्रपने कथन श्रोर घोषणाश्रों पर इद हैं, तो उन्हें सर्वोपरि-सत्ता के इस सार्व-जनिक प्रथोग का स्वागत करना चाहिये श्रोर छसे नयी योजना में विवेचित जनता की सत्ता में उपयोगी सिद्ध होना चाहिये।"

#### नरेशगण का शिष्टमण्डल-प्रस्ताव स्वीकार

वम्बई, जून १०—िहन्दुस्तान के नरेशों ने आज भारत की भाषी वैधानिक उन्नति के लिए शिष्टमण्डल के प्रस्तावों को स्वीकार कर जिया और अतिरम काल में, जिन विषयों में हेर- फेर की आवश्यकता होगी, वाहसराय से उन पर बातचीत करने का फैसला भी कर जिया।

मरेन्द्रमण्डल की स्थायी समिति की श्रोर से, जिसकी बैठक श्राज यहाँ हुई, मण्डल के चान्सलर नवाव भूपाल ने शिष्टमण्डल के प्रस्तावों का स्वागत किया। स्थायी समिति के निश्चयों की सुचना इसी सप्ताह वाहसराय की दे दी जायगी।

स्थायी समिति ने, वाह्सराय की श्रोर से शिष्टमगढ़ की तजनीज़ के श्रनुसार, एक बात-चीत करनेवाली कमेटो वनाने की दावत भी क्रवूल करखी। यह कमेटी, दिख्ली में जून के मध्य से श्रपना काम चालु कर हेगी।

इस कमेटी में चासवर नवाब भूपाव, उप चासवर महाराजा पटियावा, नवानगर के जाम-

साइब, हैदरावाद के मवाब अलीयार जंग, ग्वालियर से सर मन्माई मेहता, ट्रावनकोर से सीठ पी० रामस्वामी भ्राय्यर, चांसलार के सलाहकार सर सुल्तान अहमद, क्विबहार से सग्दार ही० के० सेन, बोकानेर से के० एम० पन्नोकर और दीवान हूंगरपुर शामिल होंगे। भीर मक़बूल अहमद इम कमेटो के मन्त्री होंगे।

ऐसा समक्ता जाता है, कि यह बातचीत करनेवाली कमेटी यूनियन की विधान-परिषद् के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव की विधि, विशेषकर राजाओं के राजत्व श्रौर राजवश, रियासतों की हदबन्दी की विश्वस्तता, विधान-परिषद् के फ्रेंसलों पर श्रन्तिम स्वीकृति देने के हक, संघ के साथ रियासतों की श्राधिक व्यवस्था श्रौर सब केन्द्र को रियासतों के शुल्क इत्यादि विषयों पर रोशनी डालने की मांग करेगी।

यह तजवीज़ भी की जा रही है, कि विधान-परिषद् में ऐसी विशेष समस्याश्चों का निरचय, जिनका सम्बन्ध कि रियासतों से है, उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत से होना चाहिये।

बातचीत करनेवाली कमेटी अन्य विषयों पर भी विचार-विनिमय करेगी,—जैसे संघ को सौंपे जानेवाले विभाग, भीतरी सुधार श्रीर विधान परिषद् के सभापति तथा पदाधिकारियों के चुनाव में रियासती प्रतिनिधियों की स्थिति इंखादि।

स्थायी समिति ने रियासतों को त्रादेश दिया है, कि वे, गत जनवरी की बैठक में चांसत्तर द्वारा उपस्थित किये गये सुकार्वों की रोशनी में, श्रपने यहा श्रगते १२ मास में भी तरी सुधार शुरू करदें।

आज शाम को स्थायी समिति की वैठक की कार्यवाही समाप्त हो गई। वाइसराय के राजनीतिक सत्ताहकार सर कारनर्ड कोरफ़ोल्ड ने भी अपने विचार प्रकट किये।

महाराजा ग्वालियर, पटियाला, बीकानेर, नवानगर, श्रस्तवर, नामा, टिहरी-गढ़वाल, हूँ गरपुर, बघाट श्रोर देवास उपस्थित थे। (अ० प्रे०)

## रियासती प्रजामएडल की मांग

श्रिक्ष भारतवर्षीय रियासती प्रजामग्रहन की स्यायी समिति ने, शिष्टमग्रहन की सिक्षा-रिशों के विषय में एक प्रस्ताव-द्वारा यह माग पेश का है कि बातचीत करनेवाली समिति तथा सन्नाहकार समिति में, जो श्रवरिम सरकार, नरेशों श्रीर रियासतों की प्रजा के प्रतिनिधियों से बनाई जा रही है, प्रजा के प्रतिनिधि श्रवरय निये जायें।

उक्त प्रस्ताव में कहा गया है, कि जब वक नया विधान चालू नहीं हो लेता, यह आवश्यक होगा कि अविरेस सरकार, प्रावों और रियासतों के लिए एक-जैसी नीति पर अमल करें। प्रस्तावित सत्ताहकार समिति को सभी आम मामलों को सम्हालना चाहिये और एकस्वता की ख़ातिर सारी रियासतों को एक ही नीति पर चलाने की चेष्टा करनी चाहिये।

विधान-परिषद् के बारे में प्रस्ताव में कहा गया है, कि जहाँ-जहाँ, सुन्यवस्थित धारा-सभाए काम कर रही हैं, उनके निर्वाचित सदस्यों में से ही प्रजा के प्रतिनिधियों का चुनाव कर बिया जाय । श्रन्य स्थानों से, रियासती प्रजामगड़त की प्रादेशिक समितिया विश्रान-परिषद् के जिए प्रतिनिधि चुनेंगी ।

स्थायी समिति ने तीन प्रस्ताव श्रीर भी पास किये। पहते में राजगीतिक क्षेदियों की रिहाई तथा नागरिक आज़ादी की मांग, दूसरे में बलोचिस्तान स्थित क्रलात स्टेट को शेप हिन्दुस्तान से प्रयक् करने की माग का विरोध श्रीर तीसरे में हैदराबाद रियासती कांग्रेस पर

निरन्तर प्रतिबंध की निदा की गई।

हैदराबाद रियासत के विषय में प्रस्ताव इस प्रकार है—"कोई रियासत, जिसमें कि प्रारम्भिक नागरिक आज़ादी तक मौजूद नहीं, भविष्य के लिए किये जानेवाले विचारों में शरीक नहीं हो सकती। हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में निश्चय करनेवाली सभाओं में हिस्सा ले सकने के पहले, हैदराबाद को अपनी नीति वदलनी होगी। यदि रियासती कांग्रेस पर प्रतिबंध जारी रहा और नागरिक आज़ादी न दी गई तो कांग्रेस को अधिकार होगा कि वह प्रतिबध के बावजूद अपना काम करती रहे।"

रियासती प्रजामगढ़न की स्थाई समिति ने सोमवार की बैठक में निम्न प्रस्ताव पास किया—''श्रिखन भारतीय रियासती प्रजामगढ़न की जनरन कौंसिन ने, हिन्दुस्तान के लिए नये विधान-सम्बंधी, वाहसराय तथा शिष्टमगढ़न के वक्तन्यों पर विचार किया है। कौंसिन को श्रारचर्य श्रीर खेद है कि महन ने विचार-विनिमय के निष्, प्रजा के प्रतिनिधियों को पूछा तक नहीं।

कोई ऐसा विधान ६ करोड रियासती जनवा पर प्रामाखिक , रूप से जागू नहीं हो सकेगा जिसके निर्माण में प्रजा के सच्चे प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया। श्रतः जनरवा कौंसिल हिन्दुस्तान के इतिहास के ऐसे नाज़ुक मरहले पर शिष्टमण्डल की श्रोर से रियासतों के प्रतिनिधियों की श्रवहेलना के लिए नाराजगी प्रकट करती है।

हतने पर भो एक श्राप्ताद, सगठित हिन्दुस्तान बनाये जाने की ख़ातिर, जिसमें कि रियासतों के सम्पूर्ण स्वतन्न हिस्से शामिल होंगे, काँसिल श्रपना सहयोग पेश करने को तैयार है। प्रजामपहल की मीति, विगत उदयपुर-कान्फरेंस में नियत की गई थी और काँसिल उसी पर श्रारूद है। श्रीर उस नीति का श्राधार है—रियासतों को प्रजा-द्वारा स्वतन्न राज बनाना और श्राज़ाद हिन्दुस्तान-सघ में शामिल होना, श्रीर यह भी कि हर विधान बनानेवाली सभा को, रियासती प्रजान्नों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिये। भावी भारतीय सघ में छोटी-छोटी रियासतों की स्थित पर भो उक्त कन्फरेंस में रोशनी हाली गई है।

कोंसिल, नरेशों-द्वारा की गई उन घोषणाओं का स्वागत करती है, जो उन्होंने एक सगठित स्वतंत्र हिन्दुस्तान के पन्न में की है। स्वतंत्र हिन्दुस्तान में निश्चय ही लोकवत्रीय राज्य होना चाहिये श्रीर यह उसका क़ुद्रती उप सिद्धात होगा, कि रियासतों में भी ज़िम्मेदार सरकारें कायम की जायँ।

हिन्दुस्तान के लिए जो भी विधान बने वह जोकतत्र सानाशाही श्रीर जागीरदारी की खिचड़ी नहीं हो सकता। कौंसिज को दु ख है कि नरेशों ने इस श्रीर पूरा ध्यान नहीं दिया।

कैविनेट-शिष्टमगढका तथा वाह्सराय-द्वारा जारी किये गये १६ मई के वक्तव्यों में रियासतों सम्बंधी ज़िक अरुप और अस्पष्ट है, तथा यह ठीक पता नहीं चक्तता कि विधान-निर्माण की विधियों में वे किस प्रकार अमल करेंगी। रियासतों के भीतरी प्रबन्ध का तो सर्वया ज़िक ही नहीं। यह समम में नहीं आ सकता कि रियासतों के मौजूदा शासम-प्रबन्ध को, जो इस समय जागीरदारी और तानाशाही है, एक बोकतंत्रीय विधान-परिषद् या संघ में क्योंकर मिबाया जा सकेगा।

वहर-हाल, काँसिल इस बयान का स्वागत करती है कि नवीन श्रक्तिल भारतीय विधान लागू हो जाने पर सर्वोपरि-सत्ता का श्रन्त हो जायगा । सर्वोपरि सत्ता के श्रंत का मतलन है उन संधियों का श्रंत, जो कि नरेशों तथा ब्रिटिश सर्वोपरि-सत्ता में सौजूद हैं। श्रन्तरिम काल में भी सर्वोपरि-सत्ता का संचालन इस ढंग से होना चाहिये कि जिससे श्रन्त में इसकी इतिश्री हो जाय।

शिष्टमंद्रल तथा वाहसराय द्वारा प्रस्तावित योजना के श्रनुसार विधान परिषद् में प्रान्तों तथा रिपासतों दोनों के प्रतिनिधि लिये जायँगे। किन्तु रियासतों के प्रतिनिधियों का प्रवेश केवल सम्पूर्ण परिषद् की श्रन्तिम वैठकों में हो सकेगा, जब कि संघ केन्द्र के विधान पर विचार हो रहा होगा। जब कि प्रान्तों तथा समुहों के प्रतिनिधियों के जिम्मे, समुहों का विधान बनाना स्नगाया गया है, तो रियासतों के विधान के विषय में ऐसा ही कोई प्रवन्ध नहीं किया गया।

कोंसिल की राय में, इस खाली स्थान की पूर्ति अवश्य होनी चाहिये। यह वांछ्नीय है, कि शुरू से ही विधान-परिषद् में, श्रान्तीय तथा रियासती प्रतिनिधि सम्मिलित हों, ताकि वाद में, वे भी प्रान्तीय प्रतिनिधियों की तरह श्रालग वैठकर अपनी-श्रपनी रियासत के लिए इिनयादी बातें पेश कर सकें।

इस मतन्न के निये, कौंसिन का यह मत है, कि जहाँ-जहाँ सुन्यवस्थित धारा-समाएं चन रही हों, वहाँ-वहाँ के निर्वाचित सद्स्यों में से विधान-परिषद् के निष्य रियासती प्रतिनिधियों का चुनाव कर निया जाय। ऐसी रियासतों से भी तभी प्रतिनिधि निये जायँ, जन वहाँ नये चुनाव हो ने।

शेष श्रन्य श्रवस्थाश्रों में, विधान-परिषद् के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव श्रिखल भारतीय रियासती प्रजामंडल की प्रादेशिक समितियां करें। इस विधि से छोटी छोटी रियासतों की श्रोर् से भी प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि जायेंगे।

जो भी श्रस्थायी प्रवन्ध किया जाय, उससे यह श्रावश्यक है कि, श्रतरिम सरकार, प्रान्तों वधा रियासतों के बीच एकरूपी नीति पर श्रमत करें । इस उद्देश्य के लिए, श्र'तरिम सरकार, नरेशों तथा रियासती प्रजा के प्रतिनिधियों की एक सत्ताह देनेवाली कोंसिल नियुक्त की जाय।

श्राम मामर्जो पर यही कौंसिज विचार करे श्रीर कोशिश करे कि भिन्न-भिन्न रियासर्जों की विभिन्न नीतियों को मिलाकर यकसाँ रखा जाय। इस परामर्श देनेवाली कौंसिल का फ़र्ज़ होगा कि रियासर्जों के भीतर जल्दी-से-जल्दी ऐसी तब्दीलिया कराये जिनसे कि ज़िम्मेदार सरकारें कायम की जा सकें।

यह परामर्श-दान्नी समिति, रियासर्तों के समूह जनाये श्रीर संघ के लिए उपयुक्त इकाइयाँ पैदा करे। रियासर्तों को प्रान्तों में मिला देने पर भी यही विचार करे। कुशासन तथा उत्तराधिकार-सम्बन्धी मामलों को एक दिव्युनल के सिपुर्द किया जा सकता है।

शंतरिम काल के श्रन्त पर, रियासतों को श्रलग-श्रलग या समृह-रूप में, हिंद-सध का समान मागीदार बनना होगा, ताकि इनको भी प्रान्तों-जैसे श्रिधकार प्राप्त हों श्रीर लगभग प्रान्तों-जैसी लोकतंत्र सरकारें इनमें भी स्थापित हो सकें।

यह जनरज कोंसिज, स्थाई सिमिति को आदेश देती हुई यह अधिकार भी देती है कि इस प्रस्ताव में आये साधारण सिद्धान्तों पर अमज-दरामद के जिए आवश्यक कार्रवाई करे।" (श्र० प्रे० ह०)

वाइसराय के नाम नरेन्द्र-मण्डल के चान्सलर हिज-हाईनेस नवाव भोपाल का पत्र १६ जून १६४६

"हाल ही में नरेशों की स्थायी समिति की जो बैठकें बम्बई में हुई थीं उनमें दीर्घकालीन

श्रीर श्रम्तकिकीन वैधानिक प्रबन्ध के सम्बन्ध में सिल्ल प्रतिनिधि मण्डल श्रीर श्रापके प्रस्तावों पर वडी सावधानी से विचार किया गया है। उसके विचार साथ के वक्तस्य में निहित हैं जो समाचार-पत्रों को दे दिया गया है श्रीर जिसकी एक श्रिम प्रति सर कोनरेड कोरफीएड को, जो सन्नाट्-प्रतिनिधि वाहसराय के राजनीतिक सलाहकार हैं, भेज दी गयी थी। मैं भापका ध्यान देशी राज्यों के श्रान्तरिक सुधारों के प्रश्न के सम्बन्ध में स्थायी-समिति के रुख की श्रोर विशेष रूप से श्राकृष्ट करूँगा, जिसका निर्देश समाचार-पत्रोंवाके वक्तन्य के चौथे श्रमुच्छेद में किया गया है।

स्पष्ट किंदिनाइयों के होते हुए भी भारतीय यैधानिक समस्या का यथासम्भव सर्वसम्मत हुं निकालने के लिए मन्त्रि प्रतिनिधि मण्डल और आप-महानुभाव ने जो हार्दिक प्रयत्न किये हैं उनके लिये स्थायी समिति ने यह इच्छा प्रकट की है कि मैं उसकी और से आपलोगों के प्रति कृतज्ञतापूर्ण समादर-भावना प्रकट वर्लें। स्थायी समिति की राय में योजना में ऐसे आव रयक साधन हैं जिनसे भारत स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है और जो आतिरिक्त-वार्ति के लिए उचित आधार बन सकते हैं। सर्वोद्य सत्ता के सम्बन्ध में वह मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल की धोषणा का स्वागत करती है, किन्तु साथ ही यह भी ख्याल करती है कि अन्तर्कालीन अवधि के लिए इछ हेर-फेर आवश्यक हैं जिनका निर्देश वह पहले ही कर चुकी है। देशी राज्यों स्पीर स्थायी-समिति का अन्तिम निर्ण्य उस पूर्ण स्वरूप पर निर्भर होगा जो प्रस्तावित वार्ता और समस्तीतों के फळस्वरूप अस्तित्व में आ सकेगा, और इसमें सन्देह नहीं कि इनके इस रवैया का स्वागत किया जायगा।

श्राप महानुभावों ने देशी राज्यों के वैध हितों की रहा के लिए हम वार्चाशों के श्रवसर पर जो मूल्यवान परामर्श श्रीर सहायता प्रदान की है उसके लिए स्थायी समिति श्रापके प्रति विशेष रूप से श्रपना श्राभार प्रकट करना चाहती है श्रीर यह निवेदन करती है कि उसका श्राभार-पूर्ण धन्यवाद सर कोनरेंड कोरफील्ड तक पहुंचा दिया जाय, जिन्होंने, जैसा कि श्रापको विदित है, विशेष सहायता पहुँचायी है। समिति को विश्वास है कि जिन विविध विषयों की ज्याख्या नहीं हुई या जो भावी वार्ता के लिए छोड़ दिये गये हैं, उनका ऐसा उचित निवटारा हो जायगा कि उससे रियासतों को सन्तोष होगा।

श्रापके निमन्त्रण के श्रनुसार स्थायी समिति ने एक सममौता समिति स्थापित करने का निर्ण्य किया है जिसके सदस्यों की नामावको साथ की तानिका में दी गयी है (यह तानिका श्रभी गोपनीय है इसनिए प्रकाशित नहीं की गयी)। श्रापकी इच्छानुसार समिति ने सदस्यों की सरया कम करने का भरसक प्रयत्न किया है, किन्तु उसके विचार से इस सख्या को श्रम और भी कम करना सम्भव न हो सकेगा। मैं कृतज्ञ हुगा यदि सुमे यथासम्भव काफी पहले स्चित कर दिया जाय कि इस समिति की बैठक के कब श्रीर कहा होने की श्राशा की जातो है श्रीर वैसी ही समिति के जो विधान-निर्मात्री परिषद् के सम्बन्ध में बिटिश भारत के प्रतिनिधियों द्वारा एथापित होगी, सदस्य कौन-कौन होंगे। विचार है कि इन सममौतों के परिणाम पर नरेशों की स्थायी समिति, मन्त्रियों की समिति, श्रोर विधान-परामर्श समिति-द्वारा, जिसकी सिफारिशें देशी र राज्यों के शासकों श्रीर प्रतिनिधियों के साधारण सम्मेजने के सम्मुख उपस्थित की जायँगी, सोच विचार किया जाय। इस प्रश्न का निर्णय कि रियासर्वे विधान-निर्मात्री-परिषद् में श्रपने प्रतिनिधि भें वा न में जें, इसी सम्मेजन-द्वारा किया जायगा श्रीर यह श्रागे की सममौता-वार्त पर निर्मर होगा।

विदिश भारत श्रीर रियासतों के सामान्य हितों के मम्बन्ध में स्थापित होनेवाली प्रस्तावित समिति में रखे जानेवाले प्रतिनिधियों की नामावली साथ में लगी हुई है। इसमें रियासतों
के विविध महत्वपूर्ण हितों श्रीर चेश्नों के प्रतिनिधियों को स्थान देना, श्रीर छन विषयों के सम्बन्ध
में, जो इस समिति के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित होंगे, विशेष जानकारी रखनेवाले व्यक्तियों को
सम्मितित करना श्रावश्यक था। खयाल किया जाता है कि इस समिति के सदस्यों
के लिए प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना श्रावश्यक न होगा श्रोर साधारणतः
चानसलर-द्वारा कार्यक्रम के विषयों के म्बरूप के श्रनुसार विचार विनिमय में भाग
लेने के लिए पांच या छः से श्रीयक को, विदिश भारत की सख्या चाहे जो हो, न बुलाया
जायगा। उस रियासत या रियासती गुट के सदस्यों को सम्मितित करने की भी व्यवस्था की
जायगी जिसे इस समिति में प्रत्यच प्रतिनिधित्व प्राप्त न होगा। ऐसा इस समय किया जायगा
जब उनसे सम्बन्ध रखनेवाले विशिष्ट प्रश्नों पर विचार हो रहा होगा। कार्य सम्पादन करने के
नियमों के ममविदे श्रोर इस समिति से सम्बन्ध रखनेवाली श्रन्य वार्तों के सम्बन्ध में सर कोनरैड
के साथ विचार-विनिमय किया जायगा श्रीर विश्वास किया जाता है कि सम्भवत. श्रापको भी
इन विषयों के सम्बन्ध में श्रन्तर्कालीन सरकार से परामर्श करना पड़े।

इसी बीध श्रापकी इच्छानुमार श्रन्तकितीन श्रविध में सर्वोच-सत्ता के उपयोग से सम्बन्ध रखनेवाने विषयों पर सर कोनरेड के साथ विचार किया जायगा श्रीर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किये जायँगे उनपर शीघ ही किसी निर्णय पर पहुँचने के लिये स्थायी समिति ने श्रितिरिक्त-बातचीत करने का श्रिधकार मुक्ते सौंप दिया है।"

श्रीमान् वाइसराय का नरेन्द्र-मख्डल के चांसलर नवाब भोपाल को लिखा गया पत्र—ता० २६ जून, १६४६

"सें श्रीमान् के जूनवाते पत्र के लिए यदा श्रनुप्रहीत हूँ, जिसमें श्रीमान् ने मुक्ते उन परि-यामों के सम्बन्ध में स्वित किया है, जिन पर नरेशों की स्थायी समिति श्रपनी बम्बई की जून के दूसरे सप्ताह में हुई बैठक में पहुँची थी।

भारत की वैधानिक समस्या के निवटारे के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में नरेशों ने जो दृष्टिकोण प्रहण किया है उसका हम—मिन्त्र-मिशन और मैं स्वागत करते हैं। भारत के नवीन वैधानिक ढांचे में योग प्रदान करने के लिए रियासतें किस प्रकार सर्वोत्तम तरीके से श्रपना उचित स्थान प्रहण कर सकती हैं, इस सम्बन्ध में हमारे सुमावों को स्वीकार करने की स्थायी समिति की कार्रवाई की हम और मी विशेष रूप से कद्र करते हैं। हमें विश्वास है कि रियासतों-द्वारा श्रन्तिम निर्णय करने का जब समय श्रावेगा तो उस निर्णय को करते समय भी रियासतों यथार्थता तथा सममदारी की इसी भावना का परिचय देंगी।

स्थायी समिति ने मेरे तथा मेरे राजनीतिक सजाहकार के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं उनकी भी मैं कद्र करता हू । मैं श्रीमान् की स्थायी समितिको विश्वास दिजाना चाहता हू कि श्रागामी वार्ता के मध्य भी रियासर्वो तथा ब्रिटिश भारत के ज्ञिए समान रूप से सन्तोपजनक परिगामों पर पहुँचने में हम शक्ति भर सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे।

वार्ता-समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिए रियामतों ने जिन महानुभावों को चुना है उनकी सूची को मैंने ध्यान से देखा है। श्रीमान् को वार्ता समिति की बैठक के स्थान श्रीर समय की सूचना देने में समर्थ होते ही मैं तुरन्त ऐसा करूँगा। मेरा खयाज है कि विधान-निर्माशी- परिषद् का प्रारम्भिक श्रधिवेशन हुए विना ब्रिटिश भारत की वैसी ही वार्ता-सिमिति के सदस्यों को सूची के सम्बन्ध-में कोई निर्णय नहीं हो सकता।

मुक्ते सर कोनरैंड कोरकीव्ड से ज्ञात हुआ है कि ब्रिटिश भारत तथा रियासतों से सम्बन्ध र जनेवाले समान विषयों के सम्बन्ध में सलाहकार-समिति नियुक्त करने के नरेशों के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए वे (सर कोनरैंड) पहले ही से केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से धातचीत कर रहे हैं। इस वार्ता की प्रगति के सम्बन्ध में एर कीनरैंड निस्सन्देह ही श्रीमान् को स्वित करते रहेंगे और मेरा हरादा बाद में इस प्रस्ताव को अन्तर्कालीन सरकार के समस उप हिथत करने का है।

भारत के सम्मुख उपस्थित पेचीदी वैधानिक समस्याओं के सम्बन्ध में प्रहण किये सहा-यत।पूर्ण दृष्टिकोण की मैंने कद की है। मेरे इस विचार को यदि श्रीमान् नरेशों की स्थायी समिति तक पहुचा देंगे तो में वड़ा अनुमहीत हूँगा। मुक्ते विश्वास है कि श्रीमान् ने जो मार्ग-प्रदर्शन किया है उसका भारत के सभी नरेश अनुसरण करेंगे।"

मि॰ जिन्ना का वक्तव्य

मि० जिन्ना का जो वक्तव्य चोरियएट प्रेस ने प्रकाशित किया था वह इस प्रकार है -

"विटिश शिष्टमण्डल श्रीर श्रीमान् वाइसराय का १४ मई १६४६ ई० का दिख्ली से प्रकाशित वक्तव्य मेरे सामने हैं। मैं इस वक्तव्य पर कुछ भी कहने के पहले उस बातचीत की पृष्ट-भूमि दे देना चाहता हू जो ४ मई से झान्फरेंस की समाप्ति बोधित होने श्रीर उसके १२ मई, १६४६ को भंग हो जाने तक शिमले में हुई थी। ४ मई को हम कान्फरेंस में इस फार्मू बा पर विचार करने के लिए इसट्टे हुए थे जिसको २७ श्रप्रेल के मारत-मन्त्री के उस पत्र में शामिल किया गया है श्रीर जिसके द्वारा लीग के प्रतिनिधियों को श्रामन्त्रित किया गया है। फार्मू ला इस प्रकार था:—

"सघ सरकार इन विषयों पर श्रधिकार् रखेगी--वैदेशिक मामले, देश-रचा भौर यावायात्।

"प्रान्तों के दो समृह होंगे—एक वह जिनमें हिन्दुओं की प्रधानता होगी श्रीर दूसरे में सुसलमानों की, जो उन सभी विषयों के श्रधिकार श्रपने हाथ में रखेंगे जो श्रपने श्रपने समृह के प्रान्त श्राम तौर पर रखने चाहेंगे। प्रान्तीय सरकारें श्रन्य सभी विषयों की श्रधिकारिणी होंगी श्रीर उन्हें श्रवशिष्ट शिन्तयों का पूरा श्रधिकार प्राप्त होगा।

'मुस्तिम-लीग की स्थिति यह थी कि पूर्वोत्तर में बगाल और श्रासाम का चेश्न और परिचमोत्तर में पजाब, सीमापात, सिन्ध श्रीर बल्चिस्तान का सारा इलाक्ना पाकिस्तान बनेगा श्रीर वह पूर्णतः स्वतन्त्र होगा श्रीर यह कि ऐसे पाकिस्तान की स्थापना को शीघ्र कार्य रूप म परिशात करने की स्थष्ट जिम्मोदारी जी जाय।

"दूसरे, पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान की जनता को श्रपना-श्रपना पृथक् विधान बनाने के लिए श्रवग-श्रवग विधान-निर्मात्री सस्थाएँ बना दी जायँ।

"तीसरे, लाहौर-प्रस्ताव के श्रनुसार पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान में श्रहपसंख्यकों को परश्रम प्रदान किये जायें।

पत्थि, लीग का महयोग प्राप्त करने के लिए उसकी मांग का पहले स्वीकार किया जाना प्रतिवार्य है, श्रीर केवल इसी शर्त पर स्तीग केन्द्र में श्रविस्म सरकार के निर्माण में भाग ले मकती है।

"पाचवें, विटिश सरकार को चेतावनी दे दी गई थी कि वह श्रखण्ड भारत के श्राधार पर संवीय विधान जादने की कोशिश न करे श्रीर किसी भी केन्द्र पर कोई भी श्रंतरिम व्यवस्था जवर्दस्ती न लाये, नयोंकि यह जीग की मांग के विपरीत होगा श्रांर यह कि यदि इसे जवर्दस्ती जादने का प्रयस्त किया गया तो मुस्जिम भारत इसका विरोध करेगा। इसके श्रतिरिक्त इस प्रकार की कोशिश द्वारा सम्राट् सरकार के श्रगस्त, १६४० वाले वक्तम्य का प्रवलतम भंजन होगा जो कि विटिश पार्ली मेंट-द्वारा स्वीकार किया गर्या था श्रीर जिसका समर्थन भारतमन्त्री तथा श्रन्य विटिश राजनीति हों ने समय-समय पर किया था।

"हमने कान्फरेंस में भाग लेने का श्रामन्त्रण इस रूप में स्वीकार किया था कि इम डसकी किसी बातचीत श्रीर कार्रवाई से श्रपने को बाध्य वहीं सममते थे श्रीर न मिशन के इस छोटे-से फार्म् ले से श्रपने को बँधा सममते हैं जिसे भारतमंत्री ने २६ श्रप्रै ल, १६४६ के पत्र में इस प्रकार किखा था — ''हमारा यह श्राशय कभी नहीं था कि मुस्लिम लीग या कांग्रेस-द्वारा हमारा श्रामन्त्रण मजूर कर लेने का श्रथ्य यह होगा कि मेरे पत्र में लिखी हुई गर्ते पहले मान जी गर्यी। यह शर्ते तो सममौते के लिए हमारा प्रस्तावित श्राधार हैं श्रीर हमने मुर्त्विम लीग की कार्य-कारिणी-समिति से यही कहा है कि वह श्रपने प्रतिनिधि हमसे श्रीर कांग्रेस के प्रतिनिधियों से गिजने के लिए भेजे जिससे इसके बारे में बातचीत हो सके।

"श्रामन्त्रण के जवाब में २ = श्राप्तेल, १६४६ को कांग्रेस ने श्रपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जिला था कि वर्तमान पान्तों को सघीय हकाई मानते हुए प्रान्त में संघीय सरकार स्थापित की नाय श्रौर उसमें यह भी कहा गया था कि चैदेशिक मामले, देशरचा, मुद्रानीति, यातायात्, कर श्रौर टेरिफ तथा श्रन्य ऐसे विषय जो निकट के श्रध्ययन से इन विषयों से सम्बद्ध प्रतीत हों केन्द्र की संघीय सरकार को सौंपे जायाँ। उन्होंने—श्राप्रेसवालों ने प्रान्तों के समूद्दीकरण के विचार का समर्थन नहीं किया, फिर भी उन्होंने कैविनट के शिष्ट्रमण्डल के साथ उसके फार्मू ले पर बातचीत करने के लिए कान्फरेंस में भाग लेगा स्वीकार कर लिया है।

"कई दिनों की यातचीत के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में सुके कहा गया कि हमारी कम-से-कम माग को में पूर्ण रूप में दूँ। फलवा हमने अपनी रातों के कुछ छुनि-यादी सिद्धान्त तैयार करके कांग्रेस के सामने इस आशा से पेश कर दिया है कि शांनिपूर्ण पारस्परिक सममौते के लिए हमारी हार्टिक इच्छा है और उसके द्वारा हम भारत की स्वतन्त्रता जलद-से-जलद हासिल कर लेंगे। यह शर्ते १२ मई को कांग्रेस के पास भेजी गयी थीं छोर उसी समय उसकी एक-एक प्रतिलिप मंत्रि मिशन के पास भेज ही गयी थी।

शर्तें इस प्रकार थीं:-

- (१) छ. मुसत्तमानी प्रान्त (पजान, सीमाप्रान्त, चल्चिस्तान, सिन्ध, बंगाल घौर आसाम) का समूह एक छाता रूप में कायम किया जाय जो विदेशी, देश-रत्ता और उसके लिए प्रावश्यक यावायात् विभाग को छोड धन्य सभी विषयों व मामलों के प्रधिकार प्राप्ते हाथ में रखे, जिनका निर्णय दो विधान निर्मात्री सस्थाएँ मुस्तिम प्रान्तों (जो श्रव पाकिस्तान कहा जायगा) घीर हिन्दू-प्रान्तों की एक साथ बैठकर तय कर लेंगी।
- (२) ऊपर कहे छ मुस्लिम प्रातों के लिए एक खलग विधान-निर्मात्री होगी जो इस समूइ और इसके प्रातों के लिए विधान तैयार करेगी और इन विषयों की सूची तैयार करेगी जो (पाकिस्तान के) प्रातीय खोर केन्द्रीय होंगे खोर ख़वशिष्ट पूर्णाधिकार प्रातों को दे दिये जायँगे।

- (३) विधान-निर्मात्री संस्था के लिए चुनाव का ढग इस प्रकार का द्वीगा जो पाकिस्तान समूद के प्रत्येक प्रांत के विभिन्न सम्प्रदार्यों को उनकी श्रावादी के श्रनुपात से समुचित प्रतिनिधि स्व प्रदान कर सके।
- (४) इस तरह विधान-निर्मात्री संस्था-द्वारा पाकिस्तान की संवीय सरकार और उसके प्रांनों का विधान श्रन्तिम रूप में बन जाने के बाद (पाकिस्तान) समृह के किसी भी प्रान्त को यह श्रिधकार होगा कि वह समृद्व से निक्ज जाय, बशतें कि उस प्रांत के निवासियों की श्रवण होने न होने की इच्छा मत संग्रह द्वारा पहले निश्चत कर जी जाय।
- (१) संयुक्त विधान-निर्मात्री सम्था में इस बात की वहस खुले रूप में हो सकेगी कि यूनियन या समृह में व्यवस्थापक सभा होगी या नहीं। समृह की श्राधिक व्यवस्था के बारे में भी दोनों विधान-निर्मात्री यस्थाओं की संयुक्त सभा में बहस होगी, पर किसी भी श्रवस्था में यह श्रर्थ-व्यवस्था कर लगाकर नहीं की जायगी।
- (६) यूनियन की नौकरियों श्रौर व्यवस्थापक सभाश्रों में दोनों समूहों—पाकिस्तान श्रौर हिन्दुस्तान—को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
- (७) समूह या यूनियन के विधान का कोई भी ऐसा मुख्य विषय, जिसका साम्प्रदायिक मामलों से सम्बन्ध होगा, सयुक्त विधान निर्मात्री र रथा में नहीं भेजा जायगा जब तक हिन्दू प्रान्तों खौर पाकिस्तान-समूह के बहुसख्यक उपस्थित खौर मतदाता मदस्य श्रजग-श्रजग उसके पत्त में नहीं।
- (=) समृद्द श्रीर प्रान्तों के विधानों के बुनियादी श्रधिकारों में विभिन्न सम्प्रदायों के धर्म, सस्कृति श्रीर सरच्या पर प्रभाव डालनेवाले मामलों की व्यवस्था की जायगी।
- (१) यूनियन के विधान में ऐसी व्यवस्था दी जायगी जिसके श्रनुसार कोई भी प्रान्त श्रपनी व्यवस्थापय-सभा वे बोटों के बहुमत हारा विधान की शर्तों पर पुनविचार कर सकता है श्रीर वह श्रारम्थिक दस वर्षों के बाद यूनियन से कभी भी श्रतग हो सकता है।

इमारे प्रस्ताव का निचोह, जैसा कि इस मसौदे से ज़ाहिर होगा, अन्य बातों समेत यह था, कि छ मुस्लिम प्रान्तों के समूह को पाहिस्तान-संघ और शेप प्रान्तों को हिन्दुस्तान सघ बना दिया जाय। और फिर हम छुद्ध विदेशी मामकों, सुरचा तथा यातायात को लेकर एक संयुक्त-राज्य-सघ बनाये जाने तथा हन तीनों विभागों सम्बन्धी अधिकार दोनों संघों की घोर से इसी राज्य-संघ को सौपे जाने पर विचार करने को तैयार थे। चाकी विभाग तथा बचे-खुचे मामके, दोनों संघों तथा प्रान्तों के अधीन रहने चाहियें। यह सब अतरिम काल के लिए किया गया था, क्योंकि पहले १० साल बीत जाने पर, हमें सघ से बाहर निकल जाने की छूट होगी। किन्द्र दुर्भाग्य से हमारी यह वाजिबी घोर मैत्रीपूर्ण तजवीज़ भी कांग्रेस ने उकरा दी, जैसा कि उनके उत्तर से ज़ाहिर है। उत्दे, कांग्रेस के धन्तम सुमाध भी वही थे, जो कि उन्होंने, केन्द्राधीन रखे जानेवाले विभागों के सम्बन्ध में, कान्क्रेन्स में शामिल होने से पहले रक्खे थे। हतना ही नहीं, उन्होंने हमारी स्वीकृति के लिए एक और भी प्रखन सुमाव यह रख दिया है, कि 'विधान ट्टने की सूरत में, या गम्भीर सार्वजनिक परिस्थितियाँ उपस्थित होने पर, वेन्द्र को, प्रतिकारक कार्याई करने का अधिकार अवश्य प्राप्त होगा।'' यह उनके १२ मई १६४६ के उत्तर में मौजूद है जो करने का अधिकार अवश्य प्राप्त होगा।'' यह उनके १२ मई १६४६ के उत्तर में मौजूद है जो हमें भेजा गया था।

शिष्टमदल श्रपना चक्तव्य जारी करेगा, जो श्रव जनता के सामने है।

पहले तो मैं यही कहूंगा, कि वक्त न्य, श्रस्पष्ट श्रीर श्रमेक शून्य स्थानों से भरा है, श्रीर यह कि कार्य्विमाग को धोदे-से छोटे पैरों में समाप्त कर ढाला है। श्रस्तु, इसका ज़िक्र मैं बाद में करूगा।

"मुमे खेद है कि मंडल-द्वारा मुसलमानों की इस माँग को, कि पाकिस्तान का स्वतंत्र राज क्रायम कर दिया जाय, ठुकरा दिया गया है। हम फिर यही कहेंगे कि हण्डिया की वैधानिक समस्या का एक्सात्र हल यही है छौर इसी में, न-केवल हिन्दू और मुश्लिम, वरन् इस विशाल देश की सभी जातियों का कल्याया होगा। और यह और भी खेद का विषय है कि मडल ने, पाकिस्तान के विस्त, वही इनकी और पिटी हुई युक्तियाँ देना परंड विथा है, और ऐसी शोचनीय भाषा में विशेष दलीलें दी हैं कि जिन से मुमलमानों के दिलों को टेस पहुंची है। मेरी राय में यह केवल कांग्रेस को राज़ी और खुश करने के लिए किया गया है, कारण कि जब मंडल के सामने असलियतें आई' थीं, तो उसने खुद, अपने ययान के पैरा पाँच में यह सम्मति दी थी:—

"इस विचार ने हमको हिन्दुरतान को घाँट देने की सम्भावना पर निष्पत्त छौर गहरी सोच करने से नहीं रोका, क्योंकि हम पर, मुसलमानों की इस खरी छौर गहरी चिन्ता का प्रा-प्रा प्रभाव पड़ा है, कि ऐसा-न-हो कि उन्हें सदा के जिए हिन्दू बहुसंख्यक शासन के छाधीन रहना पड़े।

"यह भय मुसलमानों के दिलों में ऐसा घर कर चुका है कि खाली काग़ज़ी मरचणों से इमे दूर नहीं किया जा सकता। यदि हिन्दुस्तान में सची शान्ति स्थापित करना है तो वह ऐसी कॉर्रवाइयों से हो सकेगी जिनमें कि मुसलमानों को श्रपने श्राधिक, धार्मिक तथा सास्कृतिक विषयों में निज-श्रधिकार मिलने की गारटी हो "

''पैरा ७० १२ में श्रौर भी जिस्ता है '---

"हमारा यह निश्चय, मुसलमानों की उन वास्तविक शकाश्यों के साथ, जो कि उन्हें अपने सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में, एक ही आज़ाट हिन्दुस्तान में, हिन्दुओं को अत्यधिक बहुसख्या से दवाये जाने के भय से पैदा हो रही हैं, हमें किसी प्रकार पायन्द नहीं करता।"

''श्रीर श्रव, श्रपने साफ्र साफ्र श्रीर पुर ज़ोर फ्रेंसजों की रोशनी में, श्रपने उद्देश्य की पूर्ति के जिए उन्होंने क्या-क्या सिफ्रारिशें की हैं, ने इस नक्तन्य के पैरा १२ में हैं।

''श्रव मैं, वक्तव्य के सिक्तय भाग के कुछ श्रावश्यक नुक्तों पर रोशनी डालू गा .—

- (१) "अन्होंने पाकिस्तान को दो भाग में, 'बी' उत्तर-पश्चिम की पेटी और 'सी' उत्तर-पश्चम की पेटी में विभक्त कर दिया है।
- (२) ''दो विधान-परिषदों के वजाय, वर्ग ए, बी श्रौर सी के साथ, एक विधान-सभा की रचना कर ढाली है।
- (३) "उन्होंने तय किया है कि 'ब्रिटिश हिन्दुस्तान तथा देशी रियासनों का एक ही संघ बनाया जाय, जिसको विदेश, सुरत्ता श्रौर यातायात् के विभागों पर श्रिथकार होगा, तथा वह उक्त विभागों के लिए. श्रावश्यक शर्थ-उपार्जन भी कर सकेगा।

"यह कहीं भी ज़ाहिर नहीं होता, कि यातायात् पर उतना ही नियंत्रण रक्ता जायगा, जितना कि सुरचा के जिए श्रावश्यक है। श्रीर न ही यह स्पष्ट किया गया है कि उपर्युक्त सीनों

विभागों में आवश्यक धन एकत्रित करने के लिए, सब को किस प्रकार के अधिकार दिये जायेंगे। हमारी राय यह थी, कि अर्थ-उपार्जन, कर लगाकर नहीं, वरन् केवल चटे द्वारा प्राप्त किया जाय।

(४) "यह तय पाया है कि 'संघ में, अभेज़ी हिन्दुस्तान तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा, एक धारासभा श्रोर एक प्रबन्धकारिणी कायम की जाय। किसी भी गम्भीर सांप्रदाणिक समस्या का निर्णय, धारासभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा दोनों मुख्य सप्रदायों के प्रतिनिधियों के बहुमत श्रोर सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही किया जा सकेगा। उधर हमारा मत यह था कि —(क) सघ के लिए कोई धारासभा न हो, किंतु इस समस्या का इल विधान-परिषद् पर छोड़ दिया जाय। (ख) सघ में, पाकिस्तान समूह श्रीर हिन्दुस्तान समूह के प्रतिनिधि, संघ, प्रवधकारिणी श्रीर धारासभा में वराबर-बराबर हों। श्रीर (ग) कि, धारासमा, प्रबन्धकारिणी श्रथवा राज-प्रवध का कोई फ्रेंसला, जिसमें कि मतभेद हो, तीन-चौथाई के बहुमत ही से किया जाय। वक्तन्य से हमारी यह तीनों तजवीज़ें निकाल दी गई हैं।

''निश्चय, सच की धारासभा की कार्यविधि में, एक यह सरज्ञण ज़रूर है, कि 'किसी भी गम्भीर साप्रदायिक समस्या का फ्रीसला, दोनों सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के बहुमत तथा सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही हो सकेगा।

''तेकिन यह भी श्रस्पष्ट श्रोर कार्यं इप दिये जाने-त्वायक नहीं। वीजिये, भवा यह कौन फ्रेंसचा करेगा कि कौनसी समस्या गेम्भीर सामदायिक है श्रीर कौन-सी सामान्य श्रीर कौन-सी ख़ाविस क्षोमी ?

- (४) "हमारा यह प्रस्ताव, कि पाकिस्तान-समृद्ध की पहले १० साल बीत जाने पर सब से बाहर जा सकने का श्रिधिकार होना चाहिए, गो कांग्रेस की तरफ़ से इस पर कोई विशेष श्रापत्ति नहीं थी, छोड़ ही दिया गया। श्रव हमें, सब विश्वान पर, केवल पहले १० साल बाद ही पुन विचार का श्रिधिकार रह गया।
- (६) "श्रव विधान-निर्माण के काम को जीजिये। समूह 'बी' में, बिटिश बजोचिस्तान का एक प्रतिनिधि जे जिया गया है। जेकिन उसका चुनाव क्योंकर होगा यह नहीं कहा गया।
- (७) 'विधान निर्माण के विषय में, सघ का विधान बनानेवालों में हिन्दुश्रों का अत्यधिक बहुमत रहेगा, क्यांकि अमेज़ी हिन्दुस्तान के २६२ सदस्यों के सामने कुल ७६ सुसलमान होंगे। श्रीर यदि देशी रियासलों के ६३ सदस्य भी शामिल हो जायँ, तो मुस्लिम अनुपात श्रीर भी गिर जायगा। ऐसी धारासमा, प्रधान, श्रन्य श्रक्तसरों श्रीर प्रतीत होता है कि सजाहकारि समिति का जुनाव भी, श्रपने बहुमत से करेगी। हा, मुक्ते केवल बचाव-वाली धारा ज़रूर मज़र श्राई है —

"सद्य की धारासभा में, पैरा १४ में वर्णित व्यवस्थाओं में परिवर्तन करनेवाले प्रस्ताव तथा गम्भीर साप्रदायिक मामलों के प्रस्तावों के न्तिए, उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा दोनों सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के मत का दोना आवश्यक होगा।

"धारासभा का प्रधान यह निश्चय करेगा कि प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में से, कौनसा गम्भीर साम्प्रदायिक है श्रीर यदि किसी एक सम्प्रदाय के बहुमत ने मांग पेश की हो, तो प्रधान को श्रपना फ्रैसला देने से पहले फेटरल कोर्ट की सलाह लेनी होगी।

"तो इसका यह मतलब निकला कि प्रधान ही इसका फैसजा करेगा। फेडरल कोर्ट की सम्राह उस पर बाध्य नहीं होगी और न ही कोई जान सकेगा कि क्या सज़ाह मिली, क्योंकि प्रधान को तो केवल सलाह करना ही होगा।

(म) "जैसा कि हमने जनमत लेकर तथ करने का प्रस्ताव किया था, उसे न मानकर, प्रांतों का अपने-अपने समूहों मे निकल सकना, उस प्रात की धारासभा के हाथों में छोड़ा गया है। "पैरा २० में लिया है.-

"नागरिक श्रधिकारों, श्रव्यसंख्याश्रों, कयावती तथा श्रतिरिक्त इताकों के श्रधिकारों पर सत्ताहकार समिति में एक मभी लोगों के प्रतिनिधि रहने चाहियें। इनका फर्ज़ होगा कि वे संघ विधान-परिषद् को रिपोर्ट करें कि यह श्रधिकार प्रातीय, समूह या संघ के विधान में सिन- वित किये जायें या न किये जायें।

"इससे सचमुच एक और भी गहरी समस्या उठ खड़ी हुई। वह यह कि, यदि विधान सभा इन मामलों को बहुमत से सघ-विधान में लेना या न लेना तय करेगी तो कल को सघ में और विषयों पर विचार किने जाने का दरवाज़ा खुल जायगा। इसमे तो वह खुनियादी असूल बरबाद हो जायगा, जिमके अनुसार सब को अपने अधिकार केवल ३ मामलों तक सीमित रखने होंगे।

"इस आवश्यक दस्तावेज पर विचार करके मैंने यह मोटे-मोटे नुक्ते जनता के सामने रखने की कोशिश की है। मैं मुस्लिम लीग की कार्यकारिगी और काँतिल के निर्णय को पहले महीं देख रहा, जिनकी बैठक दिल्ली में जल्द होनेवाली है। इस मामले के गुगा दोषों पर पूरा विचार करके फैसला देने का अधिकार तो उसी को है और बिटिश शिष्टमगढ्ख तथा वाहसराय के वक्तव्यों की पूरी-पूरी छान-बीन भी वही करेगी।"

### कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव

२४ मई १६४६ को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने जो प्रस्ताव पास किया वह इस प्रकार है:--

्रिविटिश सरकार की श्रोर से कैबिनेट शिष्टमगढल श्रोर वायसराय ने १६ मई १६४६ को जो वक्त व्य प्रकाशित किया है श्रोर इस सम्बंध में कांग्रेस के समापित श्रोर शिष्टमगढल के एदस्यों के बीच जो पत्रव्यवहार हुआ है, उस पर इस समिति ने बढ़ी सावधानी से विचार किया है। समिति ने श्राज्ञाद श्रोर स्वाधीन भारत की स्थापना के लिए शांति श्रोर सहयोगपूर्वक शिक्त हस्तांतरित कराने के लिए इस पर गौर किया है। इस प्रकार के (स्वाधीन) भारत के निर्माण के लिए केन्द्र का सुदद होना आवश्यक है जिससे संसार के जोकमत में वह शक्ति श्रोर गौरव का प्रतिनिधित्व कर सके। इस वक्तव्य पर विचार करते हुए समिति ने उस रूप में भारत के मिवव्य पर भी विचार किया है जिसका चित्र शिष्टमगढला के सदस्यों ने कामचलाऊ सरकार की स्थापना करने के स्पष्टीकरण द्वारा खींचा है। चित्र श्रमी तक श्रधूरा और श्रस्पष्ट है। केवल पूर्ण चित्र के श्राधार पर ही ममिति इस बात का निर्ण्य कर सकती है कि यह (वक्तव्य) उसके उदेश्यों के श्रनुरूप कहा तक है। यह उद्देश्य हैं——भारत के लिए स्वाधीनता, वन्द्र में सीमित होने पर भी दद श्रधिकार-शक्ति, प्रातों के लिए पूर्ण स्वशासन, केन्द्र में श्रोर इकाहयों में प्रजातत्रीय ढांचा, प्रयोक्त क्यक्ति को बुनियादी श्रधिकार का श्राश्वासन जिससे वह विकास का पूर्ण श्रीर-समान सुश्रवसर प्राप्त कर सके श्रोर यह कि प्रत्येक सम्प्रदाय इस विशाल ढांचे के अन्दर श्रपनी इच्छा के श्रनुसार जीवन व्यतित करने का श्रवसर प्राप्त कर सके।

समिति को यह देखकर श्रकसोस हो रहा है कि इन उद्देश्यों श्रीर निटिश सरकार के

विभिन्न प्रस्तावों में विरोधाभास पाया जा रहा है, श्रीर खाम कर उस श्रन्तिस काल में, जय कि यह कामचळाऊ सरकार श्रमल में श्रायेगी, जोरदार परिवर्तनों की निवेचना नहीं की है, यद्यपि वक्तन्य के २३ वें पैराम्राफ में उसके लिए श्राश्वासन दिया गया है। श्रगर भारत श्री श्राज़ादी लच्य में है तो कामचलाऊ सरकार का कार्यकत्वाप वास्तव में उस श्राज़ादी के निकटतम पहुँच जाना चाहिए चाहे कानूनी रूप में ऐसा मले ही न हो सके, श्रीर ऐसा होने के मार्ग में जितनी भी श्रहचनें श्रीर वाधाएँ हैं उन्हें दूर कर दिया जाना चाहिए। विदेशी फीजों का यहाँ लगातार बनी रहना श्राज़ादी का प्रतिरोध है।

कैविनेट शिष्टमढल श्रौर वाहरूराय ने जो वक्तम्य प्रकाशित किया है उनमें कुछ ऐसी सिफारिशों मिमिलित हें श्रौर उसके द्वारा ऐसी कार्रवाई की सिफारिश की गयी है जिससे विधान-पिरपद् का निर्माण हो सके, जो विधान-निर्माण के कार्य में पूर्ण श्रधिकारिणी होगी। सिमिति हन (वक्तन्य की) सिफारिशों में से कुछ से सहमत नहीं है। उनकी राय में विधान परिषद् को ही यह श्रधिकार होगा कि वह किसी स्थिति पर पहुँचकर इनमें ऐसे परिवर्तन श्रौर भिन्नताएँ पैदा न करके ऐसी न्यवस्था कर दे कि कुछ प्रमुख साम्प्रदायिक मामलों में दोनों ही सम्प्रदायों के बहुमत का निर्णय नेना श्रावश्यक हो।

विधान-परिषद् के जिए चुनाव की पद्धित दस लाख पर एक के प्रतिनिधित्व के श्रमुपात पर श्राधारभूत है, पर एसेम्बली के यूरोपियन सदस्यों—श्रीर खासकर बनाल के बारे में इस वात की श्रोर ध्यान गहीं दिया गया है। इसिंबिए तिमिति श्राशा करती है कि इस भूल को सुधार दिया जायगा।

विधान-परिषद् पूर्णंत. निर्वाचित सस्था बननेवाजी है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय व्यवस्थापक-समाएँ करेंगी। वल्चिस्तान में निर्वाचित एसेम्बली नहीं है छौर न अन्य कोई ऐसा चेम्बा है जो विधान-परिषद् के लिए प्रतिनिधि चुन सके। सारे बल्चिस्तान प्रान्त की छोर से किसी भी एक नामज़द व्यक्ति के लिए योजना उचित न होगा, क्योंकि वह वास्तव में उसका प्रतिनिधित्व किसी भी प्रकार नहीं करता।

कुर्ग में व्यवस्थापिका कौन्सिक में कुछ तो नामज़द सदस्य हैं झौर कुछ हैं युरोपियन जो सौ से भी कम सदस्यों के खास चुनाव-चेत्र से चुने गये हैं। केवल श्राम चुनाव-चेत्रों से निर्वाचित सदस्य ही इस (विधान-परिषद् के) निर्वाचन में भाग ने सकते हैं।

कैबिनेट-शिष्टमढल के वक्त व्या द्वारा प्रान्तों को स्वायत्त सत्ता और अवशिष्ट शक्तियों के अधिकार देने के बुनियादी सिद्धान्त का समर्थन किया गया है। यह भी कहा गया है कि प्रान्तों का समूह बनाने के लिए स्वतन्न होना चाहिए। फलतः यह सिफारिश भी की गयी है कि प्रान्तोय प्रतिनिधि ऐसे दलों में विभाजित हो जायँगे जो प्रस्थेक दल में प्रान्तीय विधानों का निर्णय करेंगे और इस बात का फैसला भी करेंगे कि प्रान्त के लिए कोई समूह-विधान भी बनाया जाना चाहिए। इन प्रथक व्यवस्थाओं में स्पष्ट त्रुटि दिखायी देती है और यह मालूम हो जायगा कि इसमें बाध्यतामूलक विधान रख दिया गया है जो प्रान्तीय स्वायत्त अधिकारों के बुनियादी सिद्धान्त पर कुठाराघात करता है। वक्त व्य का सिफारिशी रूप कायम रखने के लिए और इस दृष्टि से कि ये धाराएँ एक दूसरी के साथ प्रासागिक बनी रहें (प्रकरण-विरद्ध न हो जायें) समिति ने १४ वें पैराप्राफ का पाठ किया है जिससे सम्बद्ध प्रान्त सर्व प्रथम इस बात का निर्णय करेंगे कि व उस दल में रहें या नहीं जिन्हें उनमें रखा गया है। इस प्रकार विधान-परिषद् को एक स्वतन्त्र

संस्या समका जाना चादिए श्रोर विधान बनाने श्रौर उसे श्रमता में ताने के <mark>घारे में</mark> श्रन्तिम श्रीयकारियी सस्था भी।

वक्तस्य का जो श्रश देशी राज्यों के सम्यन्ध में है उसका बहुत-सा श्रंश भविष्य के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। फिर भी यह समिति इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती है कि विक्कुल विसदश तत्वों से नहीं बन सकती, और विधान-परिपद् के लिए देशी राज्यों से जो प्रतिनिधि नियुक्त करने का ढग हो वह जहाँ तक हो सके प्रान्तों-द्वारा स्वीकृत ढग का होना चाहिए। समिति को इस बात का गम्भोर दु.ख है कि इस वर्तमान युग में भो कूछ रियासर्ते इस बात की कोशिश कर रही है कि वे धपनी प्रजा का मनोबल सशस्त्र सेनाश्रों-द्वारा कुचल दें। देशी राज्यों में हाल की यही घटनाएँ भारत के वर्तमान श्रोर भविष्य दोनों हो के लिए महस्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे इस बात को प्रकट करती हैं कि कुछ देशी राज्यों की सरकारों की नीति में हो ।

कामचलाऊ राष्ट्रीय सरकार की बुनियाद तमी होनी चाहिए श्रीर उस पूर्ण स्वतंत्रता की पूर्वस्वक होनी चाहिए जो विधान-परिषद् से पेदा होगी। वह इस तथ्य की समसकर ही श्रमल में श्रानी चाहिए यद्यपि वर्तमान श्रवस्था में कानून में परिवर्तन नहीं भी हो सकते। श्रन्तरिम-काल में गवर्नर-जनरल शासन के प्रधान बने रह सकते हैं, पर सरकार मित्रमंडल के रूप में कार्य करे श्रोर वह केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायो हो। प्रान्तीय सरकार का दर्जा, श्रधिकार श्रोर रचना की परिभाषा पूर्णत की जानी चाहिए जिससे समिति किसी निर्णय पर पहुँच सके। सुख्य साम्प्रदायिक मामलों का निबदारा ऊपर बताये छग पर होना चाहिए जिससे श्रव्यसख्यकों के मन से सदेह दूर हो जाय।

कार्यकारियां समिति का विचार है कि मान्तीय सरकारों और विधान-परिषद् की स्थापना से सम्बद्ध समस्याओं पर साथ ही विचार किया जाना चाहिए जिससे वे एक ही चित्र के हो श्रंग प्रतीत हों श्रोर दोनों में क्रमबद्धता होनी चाहिए श्रीर यह भावना भी कि मारत की श्राजादी श्रब रवीकार कर ली गयी है श्रोर श्रव प्राप्य है। इस विश्वास के साथ ही कि ये उस स्वतत्र, महान् श्रीर स्वाधीन भारत के निर्माण में लगी हैं व्यह कार्यकारियां समिति इस कार्य में हाथ बँटा सकती है श्रीर सारे भारतवासियों का सहयोग श्रामित कर सकती है। पूरे चित्र की गैरहाज़िरी में समिति इस समय कोई भी राय देने में श्रसमर्थ है।''

मास्टर तार।सिंह का भारत मंत्रो के नाम २४ मई का पत्र

"भारत के भावी विधान के लिए विटिश मित्र प्रतिनिधि-महत्व की सिफारिशें प्रकाशित होने के बाद से समस्त सिख-सम्प्रदाय में निराशा, विरोध धोर रोष की लहर फेल गयी है। इसके कारण स्पष्ट हैं।

सिखों को विव्कृत मुसलमानों की दया पर छोड़ दिया गया है। पजाब, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त, सिंध श्रीर बिलोचिस्तान का "बी" गुट बनेगा श्रीर इस गुट में प्रत्येक सम्प्रदाय को जो प्रतिनिधि दिये गये हैं वे इस प्रकार होंगे—२३ मुसलमान, ६ हिन्दू श्रीर चार सिख। क्या कोई व्यक्ति इस सभा में सिखों के प्रति न्याय की श्राशा कर सकता है १ मिन-प्रतिनिधि-महत्त मुसलमानों की "बहुत ठीक श्रीर तीव चिन्ता" को स्वीकार करता है क्यों क इस वात की श्राशका है कि उन्हें 'निरन्तर हिन्दू बहुमत शासन के श्रधोन' रहना पड़ेगा।

किन्तु क्या सिखों को ठीक और सोब चिन्ता नहीं है स्त्रोर क्या यह आशका नहीं है कि

उन्हें निरन्तर सुिलम बहुमत-शासन के श्रधीन रहना पहेगा ? यदि विटिश सरकार मिलों की माननाश्रों से मिल्ल नहीं है श्रीर यदि सिलों को निर्न्तर सुिलम शासन के श्रधीन रखा गया तो प्रत्येक सम्विन्धित व्यक्ति को सिलों की चिन्ता का विश्वास विज्ञाने के जिए उन्हें कुछ उपायों को काम में जाना पहेगा। मित्र-प्रतिनिधि-मढल ने सुिलम शासन के श्रधीन वेचल पजाय श्रीर बंगाल के ही गैर-सुिलम चेत्रों को नहीं रखा है चिनक इसमें श्रासाम के समस्त प्रान्त को भी शामिल कर विया है जहां गैर-सुिलम जनता श्रात्यधिक सख्या में है। स्पष्टत: यह मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए किया गया है। यदि प्रतिनिधि-मंद्रल की सिफारिशों का सर्वोपिर विचार मुसलमानों को रखा प्रदान करना है वो यही ध्यान सिलों के लिए क्यों नहीं रखा गया, लेकिन मालून होता है कि सिलों को जानवृक्त कर किसी प्रान्त, गुट या केन्द्रीय सत्र में सार्थक प्रभाव रखने से वंचित किया गया है।

१५ (२) श्रोर १६ (७) धाराश्रों का मैं उल्लेख करता हूँ जिनमें यह निश्चित रूप से व्यवस्था की गयी है कि कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए हिन्दु श्रों श्रीर मुसलमानों दोनों ही का बहुमत श्रावश्यक है। सिस्तों को बिल्कुल छोड दिया गया है, यद्यपि उनका श्रन्य सम्प्रदायों के समान ही कार्यों से सम्बन्ध है।

मंत्रि-प्रतिनिधि-मडल की सिफारिशों का मैं तो यही तारपर्य सममता हूँ, किन्तु प्रश्न प्रस्यन्त गम्मीर धीर महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे उत्पन्न हुई स्थित पर विचार करने के लिए यहा एकत्रित सिख प्रतिनिधियों ने मुक्ते श्रापसे कुछ वातें स्पष्ट करवाने तथा यह मालूम करने के लिए सकाह दी है कि क्या कोई ऐसा संशोधन करने की श्राशा है जो सिखों को निरन्तर श्रधीनता से बचा सकें।

इसितए मैं तीन प्रश्न करता हु: --

- (१) सिखों को सम्प्रदायों में एक सम्प्रदाय मानने का क्या ताल्पर्य है ?
- (२) मान लीजिये कि गुट "वी" का बहुसख्यक दल ३६ (४) धारा के श्रन्तर्गत एक विधान बनाता है कि किन्तु सिख सदस्य उसने सहमत नहीं हैं तो क्या इसका श्रर्थ गति-श्रवरोध होगा श्रथवा सिख सदस्यों के विरोध का श्रर्थ केवल श्रसहयोग होगा ?
- (३) १४ (२) श्रीर १६ (७) धाराश्रों के श्रन्तर्गत मुसलमानों श्रीर हिन्दुश्रों को जो श्रिधिकार दिये गये हैं क्या सिखों को भी ऐसा श्रिधिकार मिलने की कोई श्राशा है ?"

मास्टर तारासिंह के नाम भारत मत्री का पत्र ता० ११ जून १६४६ "१२४ मई के श्रापक पत्र के जिए श्रापका धन्यवाद।

मित-प्रतिनिधि मंडच के वक्तन्य का मसिवदा तैयार करते समय, इसने सिखों की श्राशकाश्रों को प्रमुख रूप से अपने ध्यान में रखा था, श्रीर में निश्चित रूप से यह दावा कर सर्कता हूँ कि इमारे सम्मुख अपस्थित विभिन्न विकर्णों में से सिखों के दृष्टिकोण से सीवत्तम उपाय को ही इसने सुना। मेरा विश्वास है कि श्राप यह बात स्वीकार करेंगे कि यदि भारत को दो पूर्ण सत्ता सपन्न राज्यों में विभक्त कर दिया जाता श्रयता पजाब के हक कर दिये जाते तो इसमें सिखों को कोई भी निर्णय उतना मान्य नहीं हो सकता था, जिसना कि वास्तव में किया गया यह निर्णय।

थापने भ्रपने पत्र के भ्रन्त में जिन विस्तृत बातों को उठाया है मैंने छन पर खूब मननपूर्वक

विचार किया है। मुक्ते खेद है कि मिशन उक्त वक्तन्य का कोई श्रोर 'पूरक' श्रथवा न्याख्या मकाशित नहीं कर सकता। किन्तु पंजाब में श्रथवा उत्तर-पश्चिमी गुट में सिखों की रिथित को बुरा बनाने का कोई इरादा नहीं है श्रोर न हो मेरे खयाज से उनकी स्थित खराब की गयी, क्योंकि यह कभी सोचा तो नहीं जा सकता कि विधान-निर्मात्री परिषद श्रथवा पजाब की कोई भावी सरकार पंजाब में सिखों की विशेष स्थित की श्रवहेजना करेगी। श्रापके संप्रदाय के महत्व का श्रनुमान विधान-निर्मात्री परिषद में सिखों को दी गयी सीटों की सख्या पर नहीं निर्मर करेगा। श्रीमान् पाइसराय ने मुक्ते बताया है कि उन श्राराकाशों को ध्यान में रखते हुए, जो श्रापने श्रपने सप्रदाय की श्रोर से प्रकट की हैं, उन्हें विधान-निर्मात्री परिषद के बन जाने पर प्रमुख दजों के नेताश्रों से विशेष रूप से सिखों की स्थित के सम्बन्ध में सोच-विचार करने के जिए बड़ी प्रसन्नता होगी, उन्हे श्राशा है कि यदि उन्हें (नेताश्रों को) सममा कर राजी रने की श्रावश्यकता हुई तो वे उन्हें यह सममाकर राजी कर सकेंगे कि किसी मो हाजत में सिखों के हितों की श्रवहेजना न की जाय।

यदि श्राप श्रीर सरदार बरुदेवसिंह जून के प्रथम सप्ताह में मंत्रि प्रतिनिधि मंडल श्रीर बाहसराय से भेंट करना चाहे तो हमें श्रापसे भेंट करने में बड़ी प्रसन्नता होगी।

काग्रेस की कार्यकारिया। सिमिति की बँठक २४ मई की होने के बाद ६ जूनके लिए स्थिगित हो गयी है। २४ मई की बँठक में सिमिति ने कैबिनट मिशन के वक्तन्य पर अपनी अतिम राय ज़ाहिर करने में तब तक के लिए असमर्थता प्रकट की है जब तक कि उसके सामने केन्द्र में स्थापित की जानेवालो राष्ट्रीय कामचलाऊ सरकार का पूरा चित्र न हो।

मिशन की सिफारिशों पर गांधीजा का वक्तव्य (२-६-४६)

घ्रहमदाबाद, २ जून

महात्मा गांधी श्राज के 'हरिजन' में 'महत्वपूर्ण दोष' शीर्षक से विवते हैं--

"में समसता हूँ कि सरकारी घोषणा पत्र, जैसा कि उसका वास्तविक श्रीर कानूनी तौर पर विश्लेषण किया गया है, उदार एव स्पष्ट है। तिस पर भी उसका सार्वजिनक विश्लेषण सरकारी पत्त की श्रपेता भिन्न होगा। श्रीर यदि यह ऐसा हो हो श्रीर इसी भाति यह लागू भी हो तो यह बुरा है।"

महात्माजी श्रागे कहते हैं—''मारत में श्रगरेज़ी राज के दीर्घकालीन शासनकाल हित्हास में, सरकारी विश्लेषण तो श्रमकट रहने पर भी जागू किया ही गया। इससे पूर्व भी यह कहने में मैंने कभी सकीच नहीं किया कि भारत में कानून बनाने वाला, न्यायाधीश श्रीर फांसी देनेवाला—तीनों एक हो हैं। क्या यह सत्य नहीं कि प्रस्तुत सरकारी घोपणा-पत्र साम्राज्यवादी परिपाटियों से विदाई बेनेवाला है ? मैंने इसका उत्तर दिया है, 'हां'। हमे जैसा होना चाहिए, वैसा ही हो, किन्तु हमें तो इसमें की त्रुटियों पर दृष्टि डालनी चाहिए।''

कुछ समय विश्राम करके प्रतिनिधि-महत्व शिमला से १४ जून को दिली लीट श्राया श्रीर उसने १६ जून को एक वक्तस्य दिया, किंतु श्रमी हम केन्द्र से बहुत दूर हैं। यह श्रमुमान किया जाता था कि प्रतिनिधि महत्व वक्तस्य जारी करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का निर्माण कर चुका होगा। किन्तु प्रतिनिधि महत्व ने वक्तस्य तो पहले जारी कर दिया श्रीर तब वह श्रन्तिम सरकार की योजना की तजाश में निकला। इस प्रकार इस समय को श्राने में यथेष्ट चिलव होना था जब कि जाखों श्रक श्रीर वस्त्र के बिना तहर रहे थे। यह है पहला दोष।

सर्वोपिर सत्ता का प्रश्न श्रभी तक इल नहीं हुशा श्रीर यह कहना पर्याप्त नहीं कि भारत से श्रगरेज़ी शासन की समासि के साथ ही सर्वोपिर सत्ता का श्रन्त हो जायगा। श्रतिम काल में यदि इस पर बंधन नहीं होगा, तो स्वतन्न सरकार हो जाने पर उसके सामने श्रनेक किनाह्यां उपस्थित होंगी। यि यह श्रंतिम सरकार के निर्माण के साथ समाप्त नहीं हो जाती तो उसे श्रतिम सरकार के सहयोग से रियासती प्रजा के हित को मुख्यत हिए में रखते हुए कार्य करना चाहिए। यह तो जनता ही है जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, न कि राजे महाराजे। इनका यह कहना है कि सर्वोपिर सत्ता जनता की श्राजादी को दबाने के लिए नहीं है। यदि नरेश श्रवनी बात के सन्ते हैं तो उन्हें इस नई स्कीम में बताई सार्वजिनक सर्वोपिर सत्ता का स्वागत करत हुए श्रवने को तदनुसार बनाना चाहिए। यह है हुसरा दोष।

यह घोषणा की गई है कि श्रतिस्म काल में भोतरी शांति एव ब्यवस्था बनाये रहने तथा बाहरी श्राक्षमण से रचा करने के हेत फौज रखी जायगी। यदि फौज को इस काल के लिए रखा ही गया तो यह विधान-परिषद् के लिए बोक्ता साबित होगी। एक राष्ट्र, जो, बाहरी श्रथवा, भीतरी रूप में श्रपनी रचा के लिए दूसरे राष्ट्र की फौजें श्रपने यहां रखने का इच्छुक हो, उसे किसी भी रूप में स्वतन्न नहीं कहा जा सकता।

इसका तो यही मतलय हुआ कि वह जाति स्वायत्त शासन के अयोग्य है। कहने का तार्ष्य यह है कि इसे अकेला' अचल और अदिग रहने दिया जाय। यदि हमें स्वतन्न होकर चलना है तो हमें अतिरम काल में विना सहायता के खड़े होना सीखना चाहिए। हमें चम्मच से दूध पीना छोड़ देना होगा। विटिश सरकार अथवा उसके लोगों की अनुदारता के कारण जैमा कि हम चाहते है वैसा नहीं हो रहा, किन्तु हैं यह हमारी ही कमज़ोरिया। जो कुछ भो हमें मिलना है, वह हमें मिलना ही था। उसे समुद्र पार की भेंट नहीं कहा जा सकता। जो तीन मन्नो यहा आये है, उन्होंने जो करना है उसकी घोषणा की है। यदि वे पुरानी बिटिश घोषणाओं की मालि ही करेंगे और विटिश शासन को बनाये रहने के ताने वाने रचेंगे, तो वह समय उन्हें दोषो उदराने का होगा। ययि भगमात होने का आधार है तथापि दूर चितिज पर ऐसा कोई चिद्व नहीं कि उन्होंने कही एक बात हो और की दूसरी। (ए० पी॰ आई०)

अन्त र्रालीन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में कांग्रेस के अध्यक्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीर वाइसराय के बीच पत्र-व्यवहार।

लार्ड वेवल के नाम काम स के अध्यत्त का २४ मई, १६४६ का पत्र।

२० श्यकवर रो**ड**, नई दिएकी, २१ मई, १६४६

प्रिय लाई वेवल,

श्रापको स्मरण होगा कि श्रन्तकीं जीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में जो वर्तमान बात-चीत चल रही है उसके प्रारम्भ से ही कांग्रेस की यह मांग रही है कि उसमें कानूनी तार पर भौर नैधानिक रूप से परिवर्तन होना चाहिए जाकि उसे वस्तुत एक राष्ट्रीय सरकार का रूप दिया जा सके। विकांग कमेटी ने श्रनुभव किया है कि भारतीय समस्या के शांतिपूर्ण निपटारे के जिए ऐसा करना नितान्त श्रावश्यक है। इस प्रकार का स्वरूप दिये बिना, श्रन्तकीं जीन सरकार भारतीय जोगों में स्वतन्त्रता का उद्योधन नहीं कर सकेगी, जो कि श्राज श्रारपंथक भावश्यक है। परन्द्र लार्ड पैथिक-लारेंस श्रीर श्राप दोनों ने ही इस प्रकार के वैधानिक परिवर्तन के मार्ग में श्राने-वाली कठिनाइयों की श्रोर ध्यान याकृष्ट किया है, यद्यपि इसके साथ ही श्रापने हमें यह विश्वास भी दिलाया है कि यदि कानूनी तौर पर नहीं तो कम-से कम वास्तव में श्रन्तकितीन सरकार का स्वरूप सत्यशा एक राष्ट्रीय सरकार का ही होगा। बिटिश सरकार की इस घोषणा के उपरान्त कि विधान-निर्माण का प्रन्तिम उत्तरदायिश्व विधान निर्मात्री परिषद पर ही होगा श्रीर उसके द्वारा बनाया गया विधान बाध्य होगा, विकंग कमेटी यह अनुभव करती है कि भारतीय स्वतन्त्रता की स्वीकृति सक्तिकट है। यह तो स्पष्ट ही है कि विधान निर्मात्री परिषद् की श्रवधि-पर्यन्त जी श्रन्तर्कालोन सरकार कार्य करेगी, उसमें इस स्वीकृति का प्रतिविम्व श्रवश्य रहेगा। श्रापके साथ मेरी जो स्रन्तिम बातचीत हुई थी, उसमें श्रापने कहा था कि स्रापका यह इरादा है कि स्राप सरकार के एक वैधानिक श्रध्यत्त की हैसियत से काम करेंगे श्रीर व्यावहारिक रूप से अन्तकितीन सरकार को स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेगों के मंत्रिमडलों जैसे ही अधिकार प्राप्त होंगे। परन्त यह विषय इतना श्रधिक महत्वपूर्ण है कि इसे अनियमित रूप से हुए वार्वालाप पर छोड़ देना न तो श्रापके प्रति न्यायपूर्ण होगा श्रीर न ही कांग्रेस की कार्य कारिणी के प्रति । कानून में कोई परिवर्त्तन किये विना भी नियमित रूप से कोई ऐसा समकौत। हो सकता है कि जिससे कांग्रेस की कार्य-कारिग्री को यह विश्वाय हो जाय कि श्रन्तर्कालीन सरकार ज्यावह।रिक रूप में एक स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेश के मन्त्रिमदल की भाँति ही कार्य करेगी।

केन्द्रीय असेम्बली के प्रति अन्तर्कालीन सरकार के उत्तरदायित्व के प्रश्न पर भी इसी माँति सोचिवचार किया जा सकता है। वर्तमान कानून के अन्तर्गत ऐसी शासन-परिषद् की न्यवस्था है जो केन्द्रोय व्यवस्थापिका परिषदु से सर्वथा स्वतन्त्र हो, लेकिन एक ऐसी परम्परा की नींव ढाली जा सकती है जिसके परिगामस्वरूप शासन-परिपद् तभी तक प्रतिष्ठित रहसकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका-परिषद् का विश्वाश प्राप्त रहे । श्रन्तकीलीन सरकार के मन्त्रिमडल के स्वरूप, श्राकार-प्रकार श्रीर सगठन इत्यादि क सम्बन्ध में श्रन्य विस्तृत वार्ते भो, जिनका उरकेल आपके साथ हुई मेरी बात-चीत के दौरान में आया था, टपर्युक्त दोनों मूलभूत प्रश्नों सन्तोषजनक निर्णय पर ही निर्भर करेंगी। यदि श्रन्तकांचीन सरकार की उत्तरदायित्व का प्रश्न सन्तोषजनकरूप स्थिति श्रीर उसके तो सुक्ते आशा है कि हम अन्य परन भी श्रविजम्ब सुजमा जेंगे । जैसा कि मैं प्रापको पहते भो लिख चुका हू कि कामेस-कार्यकारियो की बैठक स्थगित हो चुकी है श्रीर दर्गोही श्रावश्यकता पढ़ेगी उसे पुन बुला लिया जायगा। मैं श्राप से श्रतुरोध करू गा कि श्राप सुक्ते इस सबध में श्रपने निर्णय श्रीर कार्य-क्रम की सूचना दीजिये जिससे कि तद्तुसार विकां कमेटी की बैठक बुलाई जा सके। मैं सोमवार की मस्री के लिए प्रस्थान कर रहा हु श्रीर श्रापसे प्रार्थना करूँगा कि श्राप मेरे पत्र का उत्तर वहीं हैं।

> श्रापका सच्चा, (हस्तान्नर) ए॰ के॰ श्राजाद

हिज एक्सेर्जेसी मार्शन बाह्कावयट वेवन, बाह्सराय भवन, मयी दिल्ली। कांग्रेस के श्रध्यत्त के नाम लार्ड वेवल का ३० मई, १६४६ का पत्र। वाइसराय भवन.

नई दिएकी।

शिय मौजाना साह्य,

श्रन्तकीलीन सरकार के सम्बन्ध में मुक्ते श्रापका २१ मई का पत्र मिल गया है।

- २. हम अनेक अवसरों पर इस विषय पर बातचीत कर चुके हैं श्रीर आप तया आपकी पार्टी श्रन्तर्कालीन सरकार के श्रधिकारों की सन्तोषजनक परिभाषा को जो महत्व देती है उसे मैं स्चीकार करता हूं झौर जिन कारणों से प्रेरित होकर आप हम प्रकार की परिभाषा की मांग करते हैं उनकी भी में सराहना करता हु। मेरी कठिनाई यह है कि श्रायधिक उदारतापूर्ण इच्छाओं को भी यदि नियमित रूप से किसी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाय तो समवतः १२ हैं स्वीकार न किया जा सके।
- ३ निस्सदेह मैंने आप से यह नहीं कहा कि अन्तर्काबीन सरकार की नही श्रिकार पाप्त होंगे जो कि स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशों के मन्त्रिमढ़जों को हैं। संपूर्ण वैधानिक स्थिति सर्वधा विभिन्त है। मैंने यह कहा था कि सुक्ते निश्चय है कि सम्राट् की सरकार नयी श्रन्तकी-लीन सरकार के प्रति वैसाही घनिष्ठ बर्ताव करेगी जैसा कि किसी स्वाधीनतापाप्त उपनिवेश की सरकार के प्रति।
- ४. सम्राट् की सरकार यह बात पहने ही कह चुकी है कि वह देश के दिन प्रतिदिन के शासन प्रवन्ध में भारतीय सरकार को यथासमव अधिक-से-धिधक स्वतन्त्रता प्रदान करेगी, श्रीर शायद मेरे जिए श्रापको यह श्रारवासन दिखाने की कोई श्रावश्यकता नहीं है कि मैं सम्राट् की सरकार के इस वचन का श्रचश्य पालन करने का इरादा रस्रता हु।
- ४ मुक्ते इसमें कोई सन्देद नहीं कि जिस भावना से प्रेरित होकर सरकार काम करेगी वह किसी नियमित दस्तावेज श्रीर श्राश्वासन की अपेता कहीं श्रधिक महत्वपूर्य है। निस्सन्देह यदि भ्राप मुक्तपर विश्वास करने को तैयार हैं तो हमजोग इस तरीके से एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सकेंगे कि जिससे भारत को वाह्य नियन्त्रण से स्वतन्त्रता का श्रनुभव हो सकेगा श्रीर ज्योंही मया विधान बन जायगा हम पूर्ण स्वाधीनता के लिए श्रपने-आपको तैयार कर लेंगे।
- ६. सुके हार्दिक रूप से यह आशा है कि कांग्रेस इन आश्वासनों को स्वीकार कर लेगी श्रीर ननुनच के बिना उन महान् समस्याश्रों को सुलक्ताने में हमारा हाथ बँटायेगी, जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है।
- ७ जहा तक कार्य कम का प्रश्न है, खापको ज्ञात ही होगा कि मुस्तिम तीग कींसिन की बैठक ४ जून को होने जा रही है, जिसमें, जैसा कि हमें पता चला है, निश्चित निर्णंय किया जायगा। इसिचिए मेरा यह सुमाव है कि यदि श्राप शुक्रवार, ७ तारीख की दिवली में विकेंग कमेटी की पुनः बैठक बुता तें तो सभव है कि श्रागामी सप्ताह के शुरू में ही सभी दच महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई श्रन्तिम फैसला कर सकें।

श्रापका सच्चा, (इस्ताकर) वेवज । श्री जिल्ला के नाम वाइसराय का ४ जून, १६४६ का पत्र। (यह पत्र श्री जिल्ला की स्वीकृति से प्रकाशित किया जा रहा है।)

"श्रापने कल सुक्ते उस कार्रवाई के सम्बन्ध में, जो यदि एक दल द्वारा प्रतिनिधि म् ढल के १६ मई वाले चक्तव्य की म्बीकृति श्रीर दूसरे के द्वारा श्रस्वीकृति की हालत में की जायगी— एक श्रारवासन देने को कहा था।

"आपको प्रतिनिधि-मण्डल की छोर से निजी रूप से यह छ। श्वासन दे सक्ता हूँ कि इम दोनों दलों में से किसी भी एक दल से भेद-माव-पूर्ण चर्ताव नहीं करना चाहते छोर यदि कोई दल उसे स्वीकार कर लेता है तो जहां तक परिस्थितिया श्रमुखल होंगी हम वक्तव्य में उिल्लिखित योजना के श्रमुवार कार्य को श्रागे चहार्येंगे, परन्तु हम श्राशा करते हैं कि दोनों ही दल उसे स्वीकार कर लेंगे।

"में श्रापका कृतज्ञ हूंगा यदि श्राप इस धारवामन को सार्वजिनिक रूप मे प्रकट न होने दें। यदि श्रापके लिए श्रपनी कार्यकारियों को यह बताना श्रावश्यक-प्रतीन होता है कि श्रापको यह श्रारवासन दिया गया है तो में कृतज्ञ हूँगा, यदि श्राप कार्यकारियों के सदस्यों के लिए इस हार्त की व्याख्या कर दें।"

वाइसराय के नाम श्री जिन्ना का १२ जून १६४६ का पत्र। "सुके श्रापका १२ जून का पत्र मिला।

"अपने म जून के पन्न द्वारा में आपकी पहले ही स्चित कर चुका हूँ कि हमने मंत्रि-मंदल के वक्तक्य में निर्दिष्ट योजना की न्वीकृति का निर्णय आपके ममता के कार्मू ले के आधार पर ही किया था, जो कि लीग की वर्किंद्र कमेटी श्रीर कोंसिच-द्वारा श्रन्तिम निर्णय पर पहुँचने में एक श्रारयधिक महत्वपूर्ण कारणा था।

"मुझे पता चला है कि कांग्रेस ने हम सम्यन्ध में आभी तक कोई पैसला नहीं किया है
और मैं यह अनुभव करता हूँ कि जब तक वह कोई फैसला न कर ले तय तक धनतकीलीन सरकार
के सदस्यों की सूची अथवा विभागों के वितरण के धरन पर लोच-विचार करना उचित नहीं होगा।
मैं आपकी इस बात से सहमत हू कि महत्वपूर्ण विभागों का वेंट्यारा दोना घडे उलों के मध्य
समान रूप से ही होना चाहिये और हमारी यह कोशिश होगी चाहिए कि इन विभागों के लिए
हम यधानम्भव योग्य-से-योग्य स्यक्तियों को चुनें। चिकिन मेरी गद राय है हि जब तक मन्त्रिमयहला के 16 मई बाले वक्तन्य में निदिष्ट योजना के बारे में कांग्रेस कोई फंमला नहीं हर देवी
सब सक कोई लाम नहीं होगा।

"यदि स्नाप किसी शौर विषय पर विषार विनिमय करना चाहते हैं तो में प्रकेश ही भाषसे सिलना पसन्द करूँगा। इस सम्बन्ध में मुक्तमे मिलने था सकेंगे ?

'समता' श्रथवा ऐसे ही किसी श्रीर सिद्धान्त पर सोच-विचार करने का मेरा इरादा नहीं है, बिक मैं तो सारा विचार विनिमय केवल 'हम सर्घों के समान टहें स्थ' पर केन्द्रित करना चाहता हूँ श्रथित एक ऐसी श्रन्तिम सरकार की स्थापना की जाय जिसमें दोनों बड़े दलों श्रीर कितपय श्रह्प-सख्यकों के यथासम्भव योग्य-से योग्य व्यक्ति शामिल हों श्रीर उन्हें कीन-कोन से विभाग सौंपे जायँ।

मैं इसी प्रकार का एक पत्र श्री जिला को भी भेज रहा हूँ।

श्रापका सचा ( इस्ताचर ) वेवका।

परित जवाहरलाज नेहरू,

लार्ड वेबल के नाम प० जवाहरलाल नेहरू का १२ जून, १६४६ का पत्र । १८, हार्ढिंग एवेन्यू, नई दिल्ली, १२ जून, १६४६

विय चार्ड वेवल,

मुक्ते खेद है कि छापके श्राज की तारीख के पत्र का उत्तर देने में मुक्ते कुछ विजम्ब ही गया है। श्रन्तकालीन सरकार की स्थापना के सरवन्ध में श्रापने श्री जिन्ना श्रीर श्रपने साथ श्राज सायकाल १ वजे परामर्श करने का जो निमन्त्रण भेजा है, उससे मैं कुछ कठिनाई में पढ़ गया हूं। मुक्ते श्रापसे किसी समय भी मिलने में प्रसन्तता होगी, परन्तु ऐसे मामलों में हमारे श्रिधकृत प्रवक्ता स्वाभाविक रूप से हमारे श्रप्यच मौजाना श्राजाद हैं। वे ही श्रिधकृत रूप से कोई बातचीत कर सकते हैं श्रीर कुछ कह सकते हैं, जो कि मैं नहीं कर सकता। इसिलए, उचित यही है कि किसी भी श्रिषकृत बातचीत में हमारी श्रीर से केवल वे ही शामिल हों। लेकिन चूंकि श्रापने सुक्ते श्राने को कहा है, मैं श्रवश्य श्राजा। फिर भी, सुक्ते श्राशा है कि श्राप मेरी स्थित को श्रनुभव करेंगे श्रीर मैं केवल श्रनिकृत रूप से ही कुछ कह सक्तेंगा, क्योंकि श्रिषकृत रूप से कुछ कहने का श्रिषकार तो हमारे प्रधान श्रीर विक्रंड कमेटी को ही है।

श्रापका सन्चा ( हस्ताचर ) जे० नेहरू

द्वित्र एक्सेर्लेन्सी फील्ड मार्शन चाहकाष्ठगट वेषन, चाहसराय भवन, महे दिल्की ।

षाहसराय भवन, नई दिल्ली १३ जून, १६४६

संख्या ४६२/४७

मेरे प्रिय पहित नेहरू, हिज़ एक्सेर्जेसी ने मुक्तने कहा है कि में धापसे यह निवेदन करूँ कि वे घापसे ग्राज दोपहर बाद ३॥ बजे प्रथवा इसके बाद किसी श्रीर समय जैसे भी श्रापको सुविधाजनक हो, मिजकर प्रसन्न होंगे। यह मुलाकात केवल श्राप में श्रीर हिज़ प्क्सेलेंसी में ही होगी। में श्रापका वहा श्रनुगृहीत हूगा यदि श्राप मुक्ते टेलीफीन द्वारा यह सुचित कर सकेंगे कि क्या श्राप श्राज श्रा सकेंगे श्रथवा नहीं। मेरे टेलीफीन का नम्बर २६१६ है।

श्रापका सच्चा,

पंडित जवाहर लाल नेहरू।

( इस्ताचर ) सी० इटल्यू० वी०

रें निकन ।

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यत्त का १३ जून, १६४६ का पत्र।

२०, श्रकार रोड,

नई दिख्ली,

१३ जून, १६४६।

प्रिय लार्ड वेवल,

श्चाप्के १२ जून के पत्र के लिए, जो कि मुक्ते श्वभी-श्वभी मिला है, श्रोर जिसमें श्वापने मेरे स्वास्थ्य के नारे में पूछा है, धन्यवाद । श्रव में बहुत-कुछ स्वस्थ हो गया हूँ।

त्रापके श्रीर पडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य नो धातचीत हुई है, उसका सारांश उन्होंने मेरी कमेटी को और मुक्ते बताया है। मेरी वमेटी को खेद है कि अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए श्रापने जो सुकाव प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार करने में वह श्रसमर्थ है। इन श्रस्थायी प्रस्तावों में 'समता' के सिद्धान्त पर जोर दिया गया है, जिसका हमने सदेव विरोध किया है श्रीर श्रव तक पूर्णत. विशेध करते हैं। मित्रमडल की सख्या के बारे में श्रापने जी सुमाव रखा है, उसके प्रनुसार हिन्दुश्रों, जिनमें परिगणित जावियां भी शामिल हैं, श्रीर मुस्जिम-जीग में 'समता' रखी गई है, जिसका अर्थ यह है कि सवर्ण हिन्दुओं की सख्या वास्तव में सुस्जिम जीन के मनोनीत प्रतिनिधियों की श्रपेका कम रहेगी। इस प्रकार स्थिति उस स्थिति की घपेचा श्रीर भी श्रधिक खरान हो जायगी जो जून १६४५ में शिमला में थी श्रर्थात् श्रापकी तस्कालीन घोषणा के श्रनुसार सवर्ण हिन्दुकों और सुसलमानों में 'समता' थी श्रीर रोप श्रतिरिक्त सीटें परिगणित जातियों के हिन्दुओं को दी गई थीं। उस समय सुसलमानों की सीटें देवल मुस्लिम लीग के लिए ही सुरचित नहीं थीं, बिक्छ उनमें गैर लीगी मुसलमान भी लिए जा सकते थे। इस प्रकार वर्तमान प्रस्ताव के अनुमार दिन्दुओं के प्रति बड़ा अन्याय दोता है और साथ ही गैर-लीगी मसलमान भी खत्म हो जाते हैं। मेरी इमेटी ऐसा कोई भी प्रताव मानने को तैयार नहीं। बास्तव में, जैसा कि हम बारंबार कह चुके हैं, हम किसी भी रूप में 'समता' के मिदान्त के विरुद्ध हैं।

'समता' के इस मिद्धान्त के श्रतिरिक्त हमें यह भी कहा गया है कि एक ममकीता होगा जिसके श्रनुमार बहे-बहे सांप्रदायिक प्रश्नों का निर्णय पृथक्-पृथक् रूप से गुटों के घोट के श्राधार पर होगा। यद्यपि यह ठीक है कि हमने यह सिद्धान्त टीर्घकालीन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है, किर भी हमने यह बात दूसरे सम्चर्णों के बदले में एक प्रभावशाब्दी साधन के रूप में स्वीकार की थी। परन्तु शापके मौजूदा प्रस्ताव के श्रन्तर्गत 'समता' श्रीर इस प्रश्नार का ममकीता दोनों ही चीर्जे कही गई हैं। इसके परिगाम-स्वरूप श्रस्थायी मरकार का सचाजन प्राय श्रसंभव हो जायगा श्रीर विश्वित रूप से प्रतिरोध पदा हो जायगा।

जैसा कि में आपने कई बार कह चुका हूं, हमारी यह जोरदार राय है कि अस्यायी,

कांग्रेस का इतिहास: खंड ३

सरकार में १४ सदस्य रहने चाहिएँ। देश का शासन-प्रचन्ध योग्यता श्रीर कुशकतार्विक चलाने के किए श्रीर होटे छोटे श्रव्एसक्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसा करना नितान्त शावश्यक है। हम इस बात के लिए चिन्तित हैं कि इस प्रकार की सरकार में विभिन्न श्रव्यक्षों के लिए गुंजाइश रहनी चाहिए। श्रस्थायी सरकार के पास श्र्पेचाकृत श्रधिक श्रांर किंदिन काम होने की सभावना है। श्रापके प्रस्ताव के श्रनुसार मटेशबहन-विभाग में रेलें, यातायात, दाक, तार श्रीर हवाई विभाग सम्मिलित होंगे। हमारे लिए यह करपना करना कठिन हैं कि इन सभी को एक ही विभाग के श्रन्तर्गत किम श्रकार सम्मिलित किया जा सकता है। किसी भी समय ऐसा करना श्रत्यिक श्रवांकृतीय होगा। श्रीद्योगिक कगढ़ों श्रीर रेलों की इहतालों की समावना को ध्यान में रखते हुए यह प्रवन्ध सर्वथा गलत साबित होगा। हमारी यह भी राय है कि श्रोजना निर्माण-विभाग केन्द्र का एक नितान्त पावश्यक विभाग है। श्रतः हमारा मत है कि श्रस्थायी सरकार में १४ सदम्ब श्रवश्यमेव रहने चाहिएँ।

विभागों का प्रस्तावित विभाजन हमें वांछनीय श्रीर न्याय भगत नहीं प्रवीत होता।

मेरी कमेटी यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहती है कि सयुक्त सरकार के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कम-से-कम फिलहाल कोई समान दृष्टिकीया और कार्यक्रम खनश्य रहना चाहिए। इस प्रकार की सरकार की स्थापना के लिए जो तरीका श्रपनाया गया है, उसे दृष्टि में रखते हुए तो यह सवाल पैटा ही नहीं होता और मेरी समिति का यह विश्वास है कि इस तरह की सयुक्त सरकार कभी सफलतापूर्वक नहीं चल सकती।

कुछ श्रीर बार्तों के बारे में भी इम श्रापको लिखना चाहते थे, लेकिन जिन कारणों से हमें लिखने में विलम्ब हो गया है, उन्हें श्राप मजीभाति जानते हैं। इन श्रन्य बार्तों के बारे में में श्रापको बाद में लिख्ना। इस समय यह पत्र लिखने का मेरा श्रधान उद्देश्य श्रापको श्रवि-लम्ब श्रपनी उस श्रविक्रिया से श्रवगत करा देना है, जो श्राप-द्वारा प्रस्तुत किये गये श्राज के श्रस्थायी प्रस्तावों के कारण हमारे ऊपर हुई है।

श्रापका सन्चा, (हस्तात्तर ) ए० के० श्राज़ाद ।

हिज एक्सेजेंसी फील्ड-मार्शन, बाह्काष्ठण्ट वेवन,

वाइसराय भवन, नई दिल्ली।

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के ऋध्यत्त का १४ जून, १६४६ का पत्र । २०, भ्रकवर रोड, नई दिल्ली, १४ जून, १६४६।

प्रिय लाई वेवल,

शाज हमारे मध्य जो बातचीत हुई है, उसके दौरान में श्रापने जिक्र किया था कि श्रह्मायी सरकार के जिए मुस्लिम जीग की श्रीर से जो न्यक्ति नामजद किये गए हैं, उनमें उत्तर-प्रिचमी सीमापान्त के एक ऐसे सज्जन भी शामिल हैं, जो द्वाल में प्रान्तीय निर्वाचन में द्वार गए थे। आपने यह बात गोपनीय रूप से कही थी और हम निस्संदेह उसे गोपनीय ही रखेंगे। परन्तु में अनुभव करता हूं कि में आपको यह अवश्य सूचित कर दूँ, जिससे कि किसी गलत-फहमी की गुंजाहश न रहे कि हम इस तरह का कोई भी नाम आपत्तिजनक सममेंगे। हमारी आपत्ति वैयक्टिक नहीं है, लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि यह नाम केवल राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया गया है और हम इस तरह की कोई भी चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं।

श्रापका सच्चा, ( इस्तास्तर ) ए॰ के॰ श्राजाद ।

हिज एक्सेलेंसी फील्ड मार्शक वाहकारणट, वेवक,

> चाइसराय भवन, नई दिल्ली ।

कांग्रेस के प्रधान के नाम लार्ड वेवल का १४ जून १६४६ का पत्र।

बाइसराय भवन, नई दिली,

१४ जून, १६४६।

संख्या ४६२—६७ गोपनीय मेरे प्रिय मौताना साहब,

मेरा यह पत्र आपके १४ जून के उस गोपनीय पत्र के उत्तर में है, जिसमें सुस्लिम सीग-द्वारा मनोनीत न्यतियों में से एक का उन्तेख था।

सुक्ते खेद है कि मैं कांग्रेस-हारा मुस्खिम लीग के मनोनीत व्यक्तियों पर आपित करने के अधिकार को उसी प्रकार नहीं मान सकता, जिस प्रकार मैं दूसरे पत्त-द्वारा उठाई गई इसी प्रकार की आपित को नहीं मानता। कसीटी का आधार योग्यता होनी चाहिये।

श्चापका सच्चा, ( इस्ताचर ) येवज

मौलाना शबुव कलाम श्राजाद।

लाई वेवल के नाम कांग्रेस के प्रधान का पत्र

२० श्र**कवर रोट,** नई दिल्ली, १४ जून, १६६६

प्रिय लार्ड वेवल,

मैंने अपने कल के पत्र में एक श्रीर पत्र लिखने का वायदा किया था। यह पत्र में ध्रय बिख रहा हूँ।

२४ महं का चिकित कमेटी का प्रस्ताव में धापको सेज चुका हूं। उस प्रस्ताव में इमने
बिटिश मंत्रिसंडल के १६ मई के वर्त्तव्य में श्रीर विटिश सरकार की मोर से जारी किये गए
भापके वर्त्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया का श्रवेश्व किया था। इसने उसमें बढाया था कि हमारी
इहि में उस चन्तव्य में वया-क्या युटिया रह गई हैं और कीन कीन सी बातें छुट गई हैं। इसके
अजावा इसने उस वन्तव्य की कुछ धाराओं की अपनी स्याख्या का भी जिन्न किया था। बाद में

म् आपने और मंत्रि-प्रतिनिधिमंडत ने जो वक्तन्य जारी किया था, उसमें हमारे इष्टिकीण को स्वीकार नहीं किया गया।

आज जानते हैं और हमने इस पर बारंबार जोर दिया है कि हमारा तास्कासिक उद्देश भारत की स्वाधीनता रहा है और है। हमें इसी भापदछ से हरेक चीज़ को नापना-तौला है हमने कहा था कि यद्यपि इस समय कोई कानूनी परिवर्तन करना समय न ही सकेगा, फिर मी स्यावहारिक रूप में स्वाधीनता स्वीकार की जा सकती है। यह बात स्वीकार नहीं की गई।

मेरे नाम ३० मई, १६४६ के अपने पत्र में आपने बताया था कि आपकी राय में अन्तरिम सरकार की स्थिति और अधिकार नया होंगे। यह चीज भी हमारे अभीष्ट से बहुत कम है। फिर भी, आपके पत्र की मैत्रीपूर्ण ध्विन और कोई तरीका हुंद निकाबने की अपनी इच्छा के कारख हमने इन मामलों में आपका आश्वासन मान लिया। हमने यह निर्णय भी किया कि यहिए आपके मई १६ के वक्तन्य की कितनी ही धाराएं असन्तीवजनक हैं, फिर भी हम अपनी म्यास्था के अनुसार तथा अपने उद्देश्य की पासि के लिए उस योजना पर अमल करने की कीशिश करेंगे।

डस वक्तन्य की कुछ धाराओं, विशेषकर गुट बनाने के सम्बन्ध में जनता के एक बड़े भाग में जो बढ़ा चेत्र है, उससे नि'सन्देह आप भनीभांति परिचित हैं। सीमाशत और आसाम ने अनिवार्य गुटबन्दी के बारे में काफी जोरदार शब्दों में अपना विरोध प्रकट किया है। इन प्रस्तावों के कारण सिक्ख - जुब्ध हैं और यह अनुमव करते हैं कि उन्हें विश्कुत अलग छोड़ हिया गया है और वे काफी जोरदार रूप में विरोध कर रहे हैं। पंजाब में तो वे पहले से ही अरपसल्या में हैं। जहा तक संख्या का सम्बन्ध है 'ब' गुट में उनकी स्थित और भी अधिक शोधनीय हो जाती है। हमने इन सभी आपित्तयों की कद की, क्योंकि विशेषरूप से हमें भी इन बातों पर आपित्तयों हैं। फिर भी हमें आशा थी कि 'गुट-निर्माण से सम्बन्ध रखनेवाली धाराओं का हमने जो अर्थ लगाया है—और जिसे हम अब तक ठीक समकते हैं, क्योंकि यदि उनका कोई अर्थ लगाया आप तो प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आधारभूत सिद्धान्त को नुकसान पहुँचता है—उनसे शायद हम इक्ष प्रायय काठिनाह्यों पर काबू पा सकें।

परनतु दो किंदिनाइया फिर भी बनी रहीं, जिनका हज सुरिकज या और हमें भाशा यी कि आप उन्हें दूर कर देंगे। इनमें से एक का सम्बन्ध प्रान्तीय-धारासभाओं के यूरोपियन सदस्यों की उस कार्रवाई से था जो शायद वे विधान-परिषद के छुनाव के सम्बन्ध में कर सकते थे। हमें अंग्रेजों अथवा यूरोपियनों के प्रति वैयक्तिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु हमें यह सकत आपत्ति है कि ऐसे व्यक्ति, जो विदेशी हैं और भारत के निवासी नहीं हैं और जो यह दावा-करते हैं कि वे शासक-जाति से हैं, विधान परिषद के चुनावों में भाग जो और उन्हें प्रमावित करें। मंत्रि-प्रतिनिधि-मटल के धकत्य में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि भारत के भावी विधान का निर्णय स्वयं भारतीय ही करेंगे। १६ मई के वक्तव्य का आधारमूत सिद्धान्त वह आ कि १० जाख व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि विधान-परिषद में चुना जायगा। इस सिद्धान्त के आधार पर उड़ीसा के १,४६,००० सुसजमानों और १,८०,००० हिन्दुमों तथा उत्तर-परिचमी सीमाप्रान्त के स्त,००० सिक्सों को विधान-परिषद में अपना कोई प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं दिया गया है। बगाज और आसाम में यूरोपियनों की सक्या केवज २१,००० है, जेकिन उनके प्रतिनिधियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे विधान-परिषद के २० सहस्यों में ७ को स्वय अपने हो वोट से चुन सकते हैं, इस प्रकार उन्हें ७० खाआ व्यक्तियों का प्रतिनिधिता करने का भागन हो हो वोट से चुन सकते हैं, इस प्रकार उन्हें ७० खाआ व्यक्तियों का प्रतिनिधिता करने का भागन हो हो वोट से चुन सकते हैं, इस प्रकार उन्हें ७० खाआ व्यक्तियों का प्रतिनिधिता करने का भागन हो हो वोट से चुन सकते हैं, इस प्रकार उन्हें ७० खाआ व्यक्तियों का प्रतिनिधिता करने का भागन हो हो वोट से चुन सकते हैं, इस प्रकार उन्हें ७० खाआ व्यक्तियों का प्रतिनिधिता करने का

**ें अधिकार** प्राप्त हो जाता है। प्रान्तीय धारासभाश्रों में भी वे श्रपने पृथक् निर्वाचक-मंडल-द्वारा चुने जायँगे और उन्हें विवेकहीन श्राघार पर श्रनुपात से श्रधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। विश्वान-परिषद् में यूरोपियनों को यह प्रतिनिधित्व अ-ग्रुस्तिमों के हितों को चति पहुँचाकर दिया गया है, जोकि मुख्यतः हिन्दू हैं श्रीर जो बंगाल में पहले ही श्रत्पसंख्यक हैं। इस प्रकार किसी श्रत्पसंख्यक को नुकलाम पहुंचना सरासर गताती है। एक सैद्धान्तिक प्रश्न के श्रजावा, व्यावहारिक रूप से भी इसका श्रव्यधिक महत्व है श्रीर उसका प्रभाव बंगाम श्रीर श्रासाम के भविष्य पर पड़ सकता है। कांग्रेस की कार्यसमिति इसे श्रत्यधिक महत्वपूर्ण समकती है। हम यह बात भी कह देना चाहते हैं कि यदि यूरोपियन स्वयं चुनाव में सहे न भी हों और केवल वोट ही डालें, फिर भी परिणाम उतना ही खराब होगा। मंत्रि-मिशन ने इमें सूचित किया है कि वे इमें इससे शिधक श्रीर कोई श्राश्वासन नहीं दे सकते कि वे श्रपनी े कोर से यूरोपियनों को समकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे यह आश्वासन नहीं दे सकते कि ्र यूरोपियन सदस्य उस श्रधिकार का प्रयोग ही नहीं करेंगे। जैसा कि हमें परामर्श दिया गया है.जो उन्हें १६ मई के वक्तस्य के अन्तर्गत प्राप्त नहीं है। लेकिन यदि प्रतिनिधि-मडल का विभिन्न मत है. जैसा कि स्पष्ट है, तो हम विधान परिषद् में यह कान्नी लड़ाई नहीं लड़ सकते कि उन्हें परिपद् में शामिल न होने दिया जाय । इसिकए, इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट घोषणा की श्रावश्यकता है कि वे ्विधान-परिषद् के निर्वाचन में मतदाताओं श्रथवा उम्मेदवारों के रूप में कोई भाग नहीं लेंगे। अहां तक अधिकारों का प्रश्न है, इस किसी की कृपादृष्टि अथवा सद्भावना पर निर्मर नहीं रह सकते।

इमारो दृष्टि में प्रस्तावित श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार में 'समता' का प्रश्न भी यतना ही श्रिक महत्वपूर्ण है। इस विषय में, में श्रापको पहले ही लिख चुका हूं। इमने इस 'समता' का श्रथवा इसे चाहे कोई संज्ञा दी जाय, सदैव विरोध किया है। इम इसे बड़ी खतरनाक परिपाटी समक्तते हैं, क्योंकि इससे एकता के बजाय निरन्तर संघर्ष श्रीर कठिनाइयां पैदा होंगी। इसके परिणामस्वरूप हमारा भविष्य विषमय वन सकता है। जैसे कि भूतकालीन प्रत्येक प्रथक्षादी कार्राई के कारण इमारा सार्वजनिक जीवन विषप्ण बनारहा है। इम से कहा गया है कि यह एक श्रस्थायी न्यवस्था है श्रीर इसे एक मिसाल नहीं समक्तना चाहिये, लेकिन इस तरह के किसी भी श्राप्रवासन से बुराई को नहीं रोका जा सकता। हमारा यह इद विश्वास है कि इस प्रकार की किसी भी व्यवस्था का तारकालिक परिणाम भी हानिकारक सायित होगा।

यदि यूरोपियनों के बोट श्रीर 'समता' के सिद्धान्त के सम्बन्ध में यही स्थिति ठीक रही तो, मेरी कार्यसमिति को श्रमिञ्छापूर्वंक श्रापको यह सूचित करना होगा कि वह श्रापको माथी कठिन कार्यों में सहायता देने में श्रसमर्थ होगी।

श्रापसे श्राज हमारी जो बातचीत हुई है, उससे श्राधारभूत स्थित में कोई बहा परिवर्तन नहीं होता। हमने यह बात भी ध्यान में रख जी है कि श्रापके नये सुमाव के श्राप्तार प्रस्तावित महिंद्धा सदस्य की जगह शायद किसी हिन्दू को जो जिया जाय श्रीर इस प्रकार परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों समेत हिन्दू सदस्यों की संख्या छः तक पहुँच जायगी। हमें खेद है कि उसमें महिंद्धा सदस्य नहीं रहेगो, जेकिन इसके श्रजावा भी नये प्रस्तावों में शिमजा को १६४४ का प्रताना फार्म जा कायम रखा गया है, जिसके श्रजुसार सवर्ग हिन्दुशों श्रीर मुसब्बमानों के मध्यप्रका बनी रहेगी। श्रगर केवल यह होगा कि इस बार मुसब्बमानों से श्रमित्राय मुस्बिम

## कांग्रेस का इतिहास: खंड ३

चीग-द्वारा मनोनीति प्रतिनिधियों से है । इस यह प्रस्ताव स्वीकार करने में श्रसमर्थ हैं और हमार श्रभी तक यही दृढ़ विश्वास है कि श्रस्थायी सरकार में कम-से-कम' १४ मदस्य श्रवश्य होने चाहिएं और उनके निर्वाचन से समान प्रतिनिधिय का कोई खयाल नहीं रहना चाहिये।

भाषका सचा.

(इस्तास्तर) ए० के० भागाद

दिजएक्सेर्जेसी, फील्ड-मार्शन वाइकाइसट, वेवल. वाइसराय भवन, नईश्रीदेखी।

कांग्रेस के अध्यत्त के नाम लार्ड वेवल का १४ जन, १६४६ का पत्र वाइसराय भवन, नई दिल्ली।

१४ जूम, १६

सख्या ५६२-- ४७ मेरे प्रिय मौजाना साहेब.

आपका १४ जून का पत्र मिला। मैं इसका विस्तृत उत्तर आज किसी समय दूंगा। इस बीच आपके पत्र के अन्तिम पैरे से मैं यह बनुमान बगाता हूँ कि अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में, मैं दोनों बढ़े दक्तों में समक्तीता कराने का जो प्रयत्त कर रहा था, वह असफल रहा है। इसक्रिए मित्र प्रतिनिधिमङ्क भौर मैंने कक्ष एक वक्तन्य जारी करने का फैसका किया है जिसमें यह बताया जायगा कि हम क्या कार्रवाई करना चाहते हैं और हम प्रकाशन से पूर्व उसकी एक प्रति आपके पास भेज देंगे।

मौलाना श्रद्धक क्लाम श्राजाद ।

कामेस के अध्यत्त के नाम लार्ड वेवल का १४ जून, १६४६ का पत्र।

१३ श्रुम्, १६४६।

सख्या ४१२--४७ मेरे प्रिय मौजाना साहेब,

1 + -

आपका १८ जून का पत्र मिला। श्रापने ष्टसमें ऐसे विषयों का उरलेख किया है, जिन पर

हम पहले ही काफी विचार-विनिमय कर चुके हैं।

भारत की स्वाधीनता को अग्रसर करने में हम यथासंमुव हर चेष्टा रहे हैं। परस्तु जैसा कि इस पहले भी कह चुके हैं, सबसे पहली बात यह है कि भारत के लोगों-द्वारा एक नया विधान बनाया जीय।

'गुटबन्दी' के सिदान्त के बारे में आपकी जो आपत्तियां हैं, उनसे श्रविनिधि-मंडब और में भवीभांति परिचित हैं। परन्तु, मैं यह बात स्पष्ट कर देशा चाहता हूँ कि १६ मई के बक्तस्य के अनुसार 'गुटबन्दी' अमिवार्थ नहीं है। इसका निर्याय विभागों (सेक्शमों) में सामूदिक

रूप से शामिल होनेवाले सम्बद्ध प्रान्तों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। केवल एक धारा यह रखी गई है कि कतिपय प्रान्तों के प्रतिनिधि-विभागों में शामिल हों जिससे वे यह फैसला कर सर्के कि क्या वे गुट बनाना चाहते हैं अथवा नहीं। जब यह हो जायगा वब भी अलग-अलग प्रान्तों को यह स्वतन्नता रहेगी कि यदि वे चाहें तो सम्बद्ध गुट में से अलग हो जायाँ।

यूरोपियनों से सम्बन्ध रखनेवाली कठिनाई को मैं स्वीकार करता हूं। वे बढ़ी कठिन परिस्थिति में हैं, हालांकि उनका कोई दोष नहीं है। सुके श्रव भी श्राशा है कि इस समस्या का कोई सन्तोष-जनक हक्ष निकल श्रायेगा।

जहा तक अन्तर्काजीन सरकार के निर्माण के सम्बन्ध में हमारे विचार-विनिमय का प्रश्न है, उसका आधार जातियां न होकर राजनीतिक दल ही हैं। मुक्ते पता चला है कि इस बात को अब अपेजाकृत पसन्द किया जा रहा है, जैसा कि प्रथम शिमला-सम्मेलन के समय था। प्रस्तावित अन्तर्कालीन सरकार में मेरे अल्लावा १३ अन्य सदस्य रहेंगे, जिसमें से ६ कांग्रेसजन और १ मुस्लिम जीगी होंगे। मेरी समक में नहीं आता कि उसे आप 'समता' कैसे कहेंगे। न ही उसमें हिन्दु भों और मुसलमानों की संख्या में समता होगी, न्योंकि उसमें से ६ हिन्दू और १ मुसलमान होंगे।

इस श्रन्तिम समय में भी मैं यही श्राशा करता हूं कि श्रम कांग्रेस उस वक्तव्य की स्वीकार कर लेगी श्रीर श्रन्तर्कातीन सरकार में शामिल होने पर राजी हो जायगी।

> श्रापका सन्चा ( हस्ताचर ) वेवल

मौजाना श्रवुक कजाम श्राजाद,

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के श्रध्यत्त का १६ जून, १६४६ का पत्र ।
२० श्रकवर रोड,
नई दिस्की,
१६ जून, १३४६

शिय जार्ड वेवन,

मुक्ते आपके १४ जून के दोनों पत्र मिल गये हैं।

गुटबन्दी के बारे में श्रापने जो कुछ जिसा है, उसे मैंने ध्यान में रख जिया है। इस सम्बन्ध में हमने जो न्याख्या की है, हम इसी पर दह है।

जहां तक यूरोपियनों का सम्बन्ध है, हमारी स्पष्ट राय है कि अन्य बातों के श्रजावा १६ मई याजे वक्तन्य की कानूनी न्याख्या के आधार पर भी उन्हें विधान परिषद् के चुनावों में भाग जैने का श्रधिकार नहीं है। मुक्ते यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको आशा है कि यह समस्या सन्तोपजनक रूप से सुजम जायगी।

हमने अपने पत्र-द्वारा और अपनी बातचीत के दौरान में यह रूपष्ट रूप से यताने का प्रयान किया है कि किसी प्रकार के भी समान प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में हमारी क्या रियति है। आपको समरण होगा कि समान-प्रतिनिधित्व का उरनेख और उस पर विचार-विनिमय प्रथम शिमला-सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। वह समान प्रतिनिधित्व ठीक वंसा ही था जैसा कि प्रव आप कह रहे हैं अर्थात् सवर्ष हिन्दुओं और मुसलमानों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले। उस

के हेतु खपना सहयोग देगे। यदि यद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो वाइसराय महोदंग का लच्य प्रायः २६ जून को नई सरकार की स्थापना करने का होगा।

- १. दोनों प्रमुख दलों अथवा उनमें से किसो एक के द्वारा श्रन्तकी बोन सरकार में निद्धि आधार पर सम्मिलित होने की अनिच्छा प्रकट करने पर वाइसराय का हरादा है कि वे अन्तकी बीन संयुक्त दलीय सरकार-निर्माण के कार्य में अग्रसर रहे। जो जोग १६ मई, ११६६ के वक्षत्य का स्वीकार करते हैं यह सरकार उनका यथासम्भव अधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व करेगी।
- १, वाहसराय प्रान्तीय गवर्गरों को भी श्रादेश दे रहे हैं कि वे तुरन्त ही प्रान्तीय असेम्ब ितयों के श्रिधवेशन बुतायें श्रीर १६ मई, १६४६ के वक्तव्य के श्रनुसार विधान-निमित्री परिवद् स्थापित करने के लिए श्रावश्यक चुनाव श्रारम्भ करें।

वाहसराय ने निम्निलिखित पत्र के साथ इस वक्तम्य की एक अग्रिम प्रति कांग्रेस के अध्यक्त के पास भेज दी।

संख्या ४६२/४७.

वाहसराय भवन, नयी दिल्खी, १६ जून, १६४६ ई.

विय मौखाना साहब,

इस के साथ में उस वक्तव्य की प्रति भेज रहा हूँ, जो, जैसा कि मेरे कब के पत्र में निर्देश किया गया था, आज शाम की ४ बजे प्रकाशित कर दिया जायगा।

जैसा कि वक्तव्य से प्रकट है, मित्र-प्रतिनिधि-महत्व तथा मैं उन कि नाह्यों से पूर्यंतः परिचित हैं जिनके कारण अन्तर्काबीन सरकार की रचना के सम्बन्ध में सममौता नहीं हो सका है। दो प्रमुख दबों तथा अरुपसंख्यकों के प्रतिनिधियों के बीच व्यावहारिक सामेदारी की आशा को हम छोड़ने के बिद तैयार नहीं हैं। इसिलए विभिन्न विरोधी दावों तथा योग्य और प्रतिनिधि-पूर्ण शासकों की सरकार स्थापित करने की आवश्यकता पर ध्यान देते हुद, हमने एक व्यावहारिक का पर पहुचने का मरसक प्रयस्त किया है। हमें आशा है कि देश के राजनीतिक दब वस

है कि हम आप पर तथा आपकी कार्यकारियों समिति पर यह भरोसा रख सकते हैं कि -प्रश्नों और सामृहिक रूप से देश की तास्काखिक आवश्यकताओं की ओर भ्यान देंगे पर पारस्परिक आदान-प्रदान की भावना से विचार करेंगे। बाइसराय तथा प्रतिनिधि महत्व उनका श्रादर करते हैं। परन्तु साथ ही वे यह भी श्रनुभव करते हैं कि इस वाद-विवाद को श्रधिक समय तक जारी रखने से कोई लाभ नहीं हो सकता। वास्तव में इस समय इस बात की श्रखन्त श्रावश्यकता है कि हमारे सामने जो भारी तथा महत्वपूर्ण कार्य इसे करने के लिए शीव हो एक मजबूत तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण-श्रन्तकीलीन सरकार की स्थापना कर ही जाय।

सज्ज्ञनों के नाम

्र इसलिए इस आधार पर कि १६ मई के वक्तन्य के अनुसार विधान-निर्माण-कार्य प्रारम्भ होगा, श्रीमान् वाइसराय श्रंतकीजीन सरकार के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए निम्न सडननों के नाम निमंत्रण भेज रहे हैं:—

सरदार वचदेवसिंह
सर एन० पी० इजीनियर
श्री जगजीवनराम
पं० जवाहरजाच नेहरू
श्री एम० ए० जिन्ना
नवाबजादा जियाकत श्रजी का
श्री एच० के० मेहताब
हा० जान मथाई
नवाब मोहम्मद हस्माई ब सां
स्वाजा सर नजी मुद्दीन
सरदार शब्दुरर्थंब निश्तर
श्री सी० राजगोपा जाचारी
बा० राजेन्द्र प्रसाद
सरदार वच्चभमाई प्रदेज

यदि निमन्नित न्यक्तियों में से कोई निजी कारणों से निर्मन्नण स्वीकार करने में श्रसमर्थ हो तो श्रीमान् वाइसराय परामर्श के उपरान्त उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति हो निमन्नित करने।

४ वाइसराय विभिन्न विभागों के वितरण की व्यवस्था दोनों प्रमुख दुनों के नेताओं के परामर्श से करेंगे।

४. श्रतकी बीन सरकार की उपर्युक्त रचना श्रथवा श्रनुपात किसी श्रन्य साम्प्रदायिक समस्या के हज के जिए परम्परा के रूप में नहीं माना जायगा। यह तो केवज वर्तमान कठिनाई को हज करने तथा यथासम्भव सर्वोत्तम संयुक्त दुजीय सरकार की स्थापना कर सकने के जिए प्रक्र मार्ग प्रस्तुत किया गया है।

६. वाहसराय तथा मिन-प्रतिनिधि-मढत का विश्वास है कि सभी सम्प्रदायों के भारतीय इस मामचे का शीव्रता से निवटारा हो जाने के इच्छुक हैं, जिससे कि विधान-निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो सके और मध्यवर्ती काल में, भारत का शासन अधिक उत्तमता से किया जा सके।

ें , ७. इसिबए उन्हें भाशा है कि सभी दब, विशेषतः दोनों प्रमुख दब, वर्षभान कठिनाइयों को इब करने के बिए इस सुकाव को स्वीकार करेंगे भीर भनतकीबीन सरकार को सफबबाए वक चर्बानें

समय की परिस्थितियों और बदाई के दुबाव के कारण हम ,हमें स्थीकार करने को सैयार के; किन्तु केवार उसी खबसर के लिए। हमें हमें कोई मियाल नहीं बनाना था। हसके खलाबा इसमें एक शई यह यी कि कम-से-कम एक राष्ट्रीय मुसलसान ध्रयश्य लिया कार्य। ध्रय परिस्थिति सर्वका ध्रद्ध गई ई छीर हमें हस प्रस्त पर और रूप में सीय-विधार करना है धर्यात् भासन्त स्वाधीनता और विधान परिपट् को दृष्टि में। जैसा कि हम सावको लिख खुके हैं, हम धर्ममान परिस्थिति में हस प्रकार के समान प्रतिनिधित्व को न्याययगत नहीं समझते और यह ख्याब करते हैं कि इसमें कठिनाह्यों पैदा हो जाने की सम्भायना है। १६ मही के बच्च में भापक द्वारा प्रस्तावित सपूर्व योजना किसी प्रकार के भी अनुवात से ध्रविक प्रतिनिधित्व के समाय पर धाधारित हैं। इसने पर भी, प्रस्तावित सस्थायों सरकार में भाग स्थापक साम्प्रदाधिक सरकारों के बचावा मनुवाद से, ध्रविक प्रतिनिधित्व प्रहान करने की सात विध्यमान है।

इसने किसी सन्तोपजनक समसीते पर पहुँचने की गरसक चंदा की है और इसे आगे भी कारी रहोंगे और निराश महीं होंगे। परन्तु ऐसा समसीता तभी दीवंकान तक टिंक सकता है, अगर उसका भाषार दद हो। जहां तक १६ मई के यक्तव्य का सम्बन्ध है, जैसा कि हमने भाषको जिला था, हमारी सुख्य कठिनाई व्यूरोपियनों के योट हैं। धगर यह मामला सुन्न जाय, जैसा कि शब सम्भव प्रतीत होता है, तो फिर यह कटिनाई मो दूर हो जाती है।

श्रव रही दूसरी कठिनाई, जिसका सम्बन्ध भरपायी यरकार से सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्तावों से दें जिल पर हमें उस वक्तव्य के साथ साथ सीच-विचार करना है। उन्हें हम एक दूसरे से प्रयक् निहीं कर सकते। श्रव तक हमने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये, लेकिन यदि उनके सम्बन्ध में कोई सन्तोष अनक सममीता हो जाय तो हम यह भार उठाने में समर्थ हो सकेंगे।

भावका सम्बा

(इस्ताचर) ए० के॰ भाजाद

हिश एक्सेलेंसी फोरड मार्शन वाहकाटण्ट वेबज, वाहसराय भवन, नहुं दिएजी।

हस पन्न-व्यवहार से उन प्रस्तावों पर प्रकाश पहता है जो वाइसराय ने अन्तर्काकी न राष्ट्रिय सरकार में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से समय-समय पर प्रस्तुत किये थे। कांग्रेस की कार्यकारियों ने ये सभी प्रस्ताव नामजूर कर दिये। ये प्रस्वद रूप से कांग्रेस और छोटे छोटे अल्पसंख्यकों के जिए अनुचित और अन्यायपूर्ण थे।

एक श्रन्तकीजीन सरकार बनाने के जिए जय कोई स्वीहत आधार द्व दने की चेष्टा विकल हो गई तो वाहसराय श्रीर मंत्रि-प्रतिनिधिमंद्रज ने १६ जून को एक वनतन्य जारी किया, जिसमें उन्होंने एक श्रन्तकीजीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में अपने सुमाव शस्तुत किये।

मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल और हिज एक्सेलेंसी वाइसराय का १६ जून, १६४६का वक्तव्य

2. इधर कुछ समय से हुंशीमान् वाइसराय मित्र-प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के परामशं से एक ऐसी संयुक्त सरकार बनाने की सम्भावना के सम्बन्ध में प्रयत्न करते रहे हैं, जिसकी रचना दोनों प्रमुख दलों तथा कतिएय अरुपसक्यकः समुदायों में से की गयी हो। इस सम्बन्ध में हुई वार्त्त से उन किनाइयों पर प्रकाश पड़ा, जो दोनों दलों के समझ उपयुक्त सरकार की रचना के सम्बन्ध में किसी स्वीकृत आधार पर पहुंचने के समझन्ध में वर्तमान है।

२. इन कठिनाइयों तथा उस पर विजय पाने के खिए दोनों दस्तों ने को प्रयत्न किये हैं

धाइसराय तथा प्रतिनिधि मंद्रज उनका छादर करते हैं। परन्तु साथ ही वे यह भी अनुमव करते हैं कि इस वाद-विवाद को अधिक समय तक जारी रखने से कोई जाभ नहीं हो सकता। वास्तव में इस समय इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हमारे सामने जो भारी तथा महत्वपूर्ण कार्थ हैं उसे करने के जिए शोध ही एक मजबूत तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण-अन्तर्काजीन सरकार की स्थापना कर दी जाय।

सज्जनों के नाम

्रे. इसिलए इस आधार पर कि १६ मई के वन्त्रज्य के अनुसार विधान-निर्माण-कार्यं प्रारम्भ होगा, श्रीमान् वाइसराय अतर्काजीन सरकार के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए निम्न सज्जनों के नाम निमंत्रण भेज रहे हैं —

सरदार वजदेवसिंह
सर एन० पी० इजीनियर
श्री जगजीवनराम
पं० जवाहरजाज नेहरू
श्री एम० ए० जिन्ना
नवाबजादा जियाकत श्रजी का
श्री एच० के० मेहताब
हा० जान मथाई
नवाब मोहम्मद हस्माईज सां
ख्वाजा सर नजीमुद्दीन
सरदार श्रटहुरस्यंब निस्तर
श्रो सी० राजगोपाजाचारी
हा० राजेन्द्र प्रसाद
सरदार-वरुजभमाई प्रदेज

यदि निमन्नित व्यक्तियों में से कोई निजी कारणों से निमन्त्रण स्वीकार करने में श्रसमर्थ हो तो श्रीमान् वाइसराय परामर्श के उपरान्त उसके स्थान पर किसी वृसरे व्यक्ति देशे निमन्नित करने।

- ४ वाहसराय विभिन्न विभागों के वितरण की व्यवस्था दोनों प्रमुख दक्षों के नेताओं के परामर्श से करेंगे।
- ४. श्रवकां बीन सरकार की उपयुक्त रचना श्रंथवा श्रजुपात किसी श्रन्य साम्प्रदायिक समस्या के इस के जिए परम्परा के रूप में नहीं माना जायगा। यह तो केवल वर्तमान कठिनाई को इस करने तथा यथासम्भव सर्वोत्तम संयुक्त द्वीय सरकार की स्थापना कर सकने के जिए एक मार्ग प्रस्तुत किया गया है।
- ६. वाइसराय तथा मिन-प्रतिनिधि-मंडल का विश्वास है कि सभी सम्प्रदायों के भारतीय इस मामचे का शीव्रता से निवटारा हो जाने के इच्छुक हैं, जिससे कि विधान-निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो सके भीर मध्यवर्ती काल में भारत का शासन अधिक अत्तमता से किया आ सके।
- ७. इसकिए उन्हें भाशा है कि सभी दुब ,विशेषतः दोनों प्रमुख दुब ,वर्तमान कठिनाइयों को इब करने के बिए इस सुमाव को स्वीकार करेंगे और अन्तर्काकीन सरकार को सफलवापूर्वक चवाने



े लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के श्रध्यत्त का १८ जून, १६४६ का पत्र ।

२० श्रक्बर रोड, नई दिल्ली,

१८ जून, १६४६।

प्रिय जाई वेवज.

मेंने आप से वायदा किया था कि अगर मेरी समिति किसी निर्णय पर पहुँची तो मैं आज सायंकाल आपको पत्र लिख्ना। समिति की बैठक आज दोपहर बाद कई घण्टे तक होती रही। अपने सहयोगी खान अञ्चलगफ्तार खां की अनुपिस्थित में, जो कि कल सुयह यहां आनेवाले हैं, कार्यसमिति ने अपनी बैठक कल तक स्थगित करने का फैसला किया है। इसलिए मैं आज सायंकाल तक आपको किसी भी निर्णय के बारे में सूचित करने में असमर्थ हूँ। ज्योंही मेरी समिति किसी निर्णय पर पहुँचेगी, मैं आपको सूचित कर दूंगा।

श्रापका सचा, ( इस्ताचर ) ए० के० स्रोजाद

हिज एक्सेलेंसी, फील्ड-मार्शक वाहकाउगर वेवक, वाहसराय भवन, नई दिल्ली।

लार्ड वेवल के नाम श्री जिन्ना का १८ जून, १६४६ का पत्र।

श्चापके साथ श्वाज सायकाल मेरी जो बातचीत हुई है, उसमें श्वापने हुमुके बताया था कि कांग्रेस उन सवर्ण हिन्दु कों में से एक की जगह, जिन्हें शापने श्वन्तरिम सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, दा॰ जाकिर हुसेन को रखना चाहती है, यधिष श्वापने यह श्वाशा प्रकट की थी कि वह ऐसा नहीं करेगी। मैंने श्वापको बता दिया था, कि इस बारे में मुसलमानों की प्रतिक्तिया बड़ी खराब होगी और मुस्तिम लीग, किसी लीगी मुसलमान के श्वतिरिक्त श्वापके हारा मनोनीत किसी श्वीर मुसलमान का नाम कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैंने यह मामला श्वपनी विका कमेटी के सामने रखा था श्वीर उसने सवसम्मित से उक्त राय का समर्थन किया है और वह इसे श्वरपधिक महरवपूर्ण श्वीर बुनियादी प्रश्न समम्मती है।

वाइसराय के नाम श्री जिन्ना का २१ जून, १६४६ का पत्र।

(यह पत्र वाहसराय की इस प्छ-वाछ के बारे में था कि क्या वे पत्र की प्रति कांग्रेस के भाष्यक्ष को भेज सकते हैं अथवा नहीं ?)

"श्रापके २० जून, १६४६ के पत्र के लिये धन्यवाद।

"जहां तक श्रापके पत्र के पैरा दो का सम्बन्ध है, मुक्ते खेद है कि मैं श्रापके दृष्टिकीया से सहमत नहीं हूं। [ इसका सम्बन्ध श्रान्तरिम सरकार की स्थापना के बारे में वाइसराय के दृष्टि-कोया से है।]

"जहाँ तक आपकी इस प्रार्थना का सम्बन्ध है कि क्या आप मेरे पन्न के ४ (ए) भीर ४ (बी) प्रश्नों की प्रतियां और उत्तराधीन आपके पत्र के परा ४ और ४ के बारे में मेरा उत्तर कांग्रेस के श्रध्यक्ष को भेज सकते हैं या नहीं, मेरा निवेदन है कि यदि आप ऐसा करना उचित सममते हों तो मुक्ते उस पर कोई आपित नहीं है।"

मानने को तैयार नहीं। इसके श्रकावा हमने यह भी कहा कि श्रस्थायी सरकार में ११ सदस्य होने चाहिएँ ताकि देश का शासन-प्रयंघ कार्य-कुराजता से चजाया जा सके श्रीर छोटे-छोटे शव्यसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इस बारे में कुछ नामों का उच्जेक्ष किया गया था। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमने श्रनियमित रूप से कुछ नाम पेश किये थे, जिसमें एक नाम एक ग़ैर-जीगी मुसब-मान का भी या।

१६ जून के अपने वक्तन्य में आप द्वारा उछिखित कुछ नामों पर हमें बहुत आरचर्य हुआ। कांग्रेस ने अस्थायो तौर पर जो सूची पेश की थी, रसमें कई परिवर्तन किये गये हैं। आपने जिस तरह से नामावली तैयार की है और जिस प्रकार उसे एक सपादित तथ्य के रूप में उपस्थित किया है, उसे देख कर ऐसा जान पढ़ता है कि समस्या को शलत हग से सुखमाने का यत्न किया गया है। उसमें एक नाम ऐसा है, जिसका उछ्लेख इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और वे एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो सरकारी पद पर हैं और जिनका किसी भी सार्वजनिक कार्यवाही से सपर्क नहीं रहा है। हमें वैयक्तिक रूप से उनके साथ विरोध नहीं लेकिन हम ख्याब करते हैं कि इस तरह के नाम को शामित्र करना और खास कर विना किसी पिछ्ने उठ्लेख अथवा परामर्श के अवांछनीय था। और यह इस बात का धोतक है कि समस्या को शखत ढंग से सुखमाने का यत्न किया गया है।

इसके अलावा हमारी सूची में से एक नाम निकाल दिया गया है और उसकी जगह हमारे ही साथियों में से एक और नाम ले लिया गया है, लेकिन जैसा कि आपने कहा है, इसे सुधारा जा सकता है, इसलिए मैं उस बारे में और अधिक नहीं कहूगा।

इस नामावली की एक और उरलेखनीय बात यह थी कि उसमें किसी भी राष्ट्रवादी मुसलमान का नाम शामिल नहीं था। हम समकते हैं कि यह एक मारी भूल थी। हम उस सूची में कांग्रेस के प्रतिनिधियों में से एक की जगह एक मुसलमान का नाम रखना चाहते थे। हमारा प्रयाल था कि स्वयं अपने ही ज्यक्तियों के नाम में हमारे इस परिवर्तन पर किसी को कोई भापति नहीं होगी।

वास्तव में जय मैंने श्राप का ध्यान इस बात की श्रोर दिलाया था कि मुस्लिम बीग-द्वारा नामजद किये गये व्यक्तियों में एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी शामिल है जो सीमानान्त के दाल के चुनाव में वास्तव में पराजित हो चुके हैं और जिन का नाम दमारी राय में राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर शामिल किया गया है, तो इसके जवाव में श्रापने मुक्ते इस प्रकार जिल्ला था—"मैं बांग्रेस द्वारा मुस्लिम जीग के मनोनीत व्यक्तियों पर भापत्ति के ब्रिक्टम को उसी प्रकार बांग्रेस द्वारा मुस्लिम की उसी प्रकार विकास की उसी प्रकार की साम सकता, जिस प्रकार में दूसरे पन्न-द्वारा , के ब्रिक्टम की ग्रापति की होनी चाहिये।"

क्रारिक्ट कर सके थे कि आप का २२

पड़ता। ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त की यदि अस्थायी रूपसे अवदेशना भी वर दी जाय तो भी हम उसे किसी भी समय अथवा स्थान या पहिस्थिति में मानने को तैयार नहीं थे।

२१ जून के प्राप्त पत्र में प्राप्त श्री जिन्ना-द्वारा आपके माम १६ जून के पृत्र में किये गये वुछ प्रश्नों श्रीर श्राप द्वारा दिये गए उनके जवाब का उन्लेख किया है। हमने श्री जिन्ना का पत्र नहीं पढ़ा है। तीसरे प्रश्न में "चार श्रन्यसख्यकों, श्रर्थाय परिगणित जातियों, सिखों, मारतीय ईसाइयों श्रीर पारसियों" का उन्लेख किया गया है श्रीर यह सवाज किया गया है कि "यदि इनकी जगह खाली हो जाय तो उसकी पृति कीन वरेगा? श्रीर वया उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय मुस्लिम जीन के नेता से सलाह-मश्रावरा किया जायगा श्रीर उसकी स्वीकृति जी जायगी ?"

अपने जवाब में आपने जिला है—"इस समय अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को जो सीटें दी गई हैं, उनमें से यदि कोई जगह खाली होगी तो उसकी पूर्ति करने से पूर्व में स्वामाविक तौर पर दोनों बड़े दजों से सचाह रशिवरा वर्लगा।" इस प्रकार श्री जिल्ला ने परिगणित जातियों को अल्पसंख्यकों में शामिल करने की चेष्टा की है। श्रीर शायद आपने भी इससे सहमति प्रकट की है। जहां तक हमारा सम्दन्ध है, हम इस बात वा विरोध करते हैं श्रीर परिगणित जातियों को हिन्दू समान का अविद्यान श्री मानते हैं। आपने भी १४ जून के अपने पत्र में परिगणित जातियों को हिन्दू श्री में ही शामिल किया है। श्रीपने यह कहा था कि आपके प्रस्ताव के अनुसार हिन्दु श्रों भीर मुसलमानों श्रथवा कांग्रेस श्रीर मुस्लिम जीग के बीच समान प्रतिनिधित का प्रश्न ही नहीं उटता, वर्यों कि वार्ट स की शोर से ह हिन्दू होंगे श्रीर जीग की तरफ से ४ दूसलमान—अर्थात छ. हिन्दु श्रों में से एक परिगणित जातियों का प्रतिनिधि होगा। हम यह बात कभी मानने को तैयार नहीं हैं कि एक ऐसे दल का नेता, जो एक अल्पसंख्यक जाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हो, या तो परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों के नामों के चुनाव में, जिन्हें आपने वाग्रेस के प्रतिनिधियों के कोटे में शामिल माना है, अथवा उछि जित अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के चुनाव में हस्तचेप करे।

चौध प्रश्न में उन्होंने परिगणित जातियों का उन्लेख पुन अन्पसल्यकों के रूप में किया है श्रीर यह पूछा गया है कि क्या सरकार के सदस्यों का सप्तदायगत अनुपात, जिसकी व्यवस्था प्रस्तावों में की गई है, कायम रखा जायगा। आपने इसका जवाब यह जिखा है कि इस अनुपात में दोनों बड़े दबों की राय के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। यहां फिर एक सांप्रदायिक दल को जो प्रस्यच रूप से श्रपनी ऐसी स्थिति स्वीकार करता हो, दूसरे दखों में परिवर्तन करने का निपेधाधिकार प्रदान किया गया है, हालांकि उनके साथ उसका कोई सरोकार नहीं है। श्रगर मौका मिला तो शायद हम परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करना चाहें श्रथवा जब हो सके तो किसी और अल्पसल्यक को, मिसाज के तौर पर ए ग्लो ह हियनों को, प्रतिनिधिय देना चाहें। लेकिन यह सारी चीज मुस्लिम लीग की स्वीकृति पर निभंर करेगी। हम यह वात स्वीकार नहीं कर सकते। हम यहां यह भी कहना चाहते हैं कि श्रापने श्री जिश्रा को जो उत्तर दिया है उससे कामेस का प्रतिनिधिय केवज सवर्ण हिन्दुओं तक ही सीमित रह जाता है सौर इस प्रकार मुस्लिम जीग श्रीर कामेस दोनों को ही समान प्रतिनिधिय मिल जाता है।

अन्त में ज्ञापने पांचवें प्रश्न के बारे में कहा है कि किसी बढ़े साम्प्रदायिक प्रश्न के सम्बन्ध हैं।

कांग्रेस का इतिहास: खंड ३

कांग्रेस के श्रध्यत्त के नाम लार्ड वेवल का २० जून, १६४६ का पत्र।

वाइसराय भवन, नई दिल्ली, २० जून, १६४६।

प्रिय मौद्धाना साहेब.

मुक्ते निश्चय है कि आप इस बात को अनुभव करेंगे कि मंत्रि प्रतिनिधिमहल के सदस्यों के सम्मुख इग्लैंग्ड में बहुत-सा आवश्यक कार्य पड़ा है और वे इस देश में भनिश्चित रूप से अधिक समय तक नहीं ठहर सकते। इसिविए मैं आप से प्रार्थना करूँगा कि आप १६ जून के हमारे वक्तव्य में उल्लिखित प्रस्ताओं के बारे में अपनी विक्रंग कमेटो का अन्तिम उत्तर अख्दी-से जल्दी मेजने को कोशिश करेंगे। मुक्ते पता चला है कि विक्रंग कमेटो के जो सदस्य दिली से चले गये थे, उन्हें आपने पुन: आने को कहा है और इस परिस्थित में इम आप से प्रार्थना करेंगे कि आप अपना जवाब हमें अधिक से-अधिक अगले रविवार अर्थात् २३ जून तक भेज हैं।

भापका सन्ता, (हस्ताचर) वेवस

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यत्त का २१ जून, १६४६ का पत्र ।

२० झक्बर रोड नई दिखी २३ जून, ३३४३

प्रिय लाई वेवल,

र्मुक्ते श्रीमान् का २० जून १६४६ का पत्र मिला।

अन्तरिम सरकार की स्थापना के बारे में शीध ही कोई निर्याय करने के जिए आपने जो चिन्ता प्रकट की है, मैं उसकी कद करता हू और मैं आपको आश्वासन दिवाता हूं कि मेरी विकित कमेटी भी आपकी भांति ही इस बारे में चिन्तित है, परन्तु पुरानी किंदिनाहयों के अवाबा एक नई कठिनाई और पैदा हो गई है, जो आपके नाम श्री जिल्ला के कथित पत्र की बातों के अवाबारों में छापने केकारण हुई है और जिसमें उन्होंने अन्तरिम सरकार में कांग्रेस-द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्तियों के बारे में आपित उठाई है। यदि इन कथित पत्रों की प्रतियां और अनके सम्बन्ध में आपके उत्तर की प्रति कांग्रेस की विकिंग कमेटी को अपवाब हो सकेगी तो इससे उसे अनितम कोई निर्याय करने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि उनका सम्बन्ध ऐसे महत्वपूर्य विषयों से है जिन पर हमें सोच-विचार करना है।

भागका सचा, (हस्ताचर) ए० के० भाजाद ।

हिज एक्सेबेंसी, फीएड-मार्शेव वाहकात्रयट वेवस, वाहसराय भवन, मई दिखी।

वाहसराय भवन,' नयी दिख्ली, २१ जून, १६४६

मेरे प्रिय मौजाना साहब,

विधान-परिषद् के निर्वाचनों के सम्बन्ध में गवर्नरों के नाम जो हिदायते भेजी गई हैं उनकी एक नकत में आपके पास भेज रहा हूँ। ये हिदायतें धारासभाओं के स्पीकरों के नाम भेजी गई हैं और श्रीमान् वाह्सराय महोदय आशा करते हैं कि इन्हें तब तक प्रकाशित नहीं किया जावगा जब तक कि स्पीकरों द्वारा उनकी घोषणा नहीं की जाती।

श्रापका सच्चा,

मीखाना आजाद

( इस्ताचर ) जी० ई० एवक

मंत्रि-प्रतिनिधिमंदत्त श्रीर श्रीमान् वाह्सराय-हारा उन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए, जिनका उरतेस १६ मई, १६४६ के उनके वक्तन्य में किया गया है, निम्निजिसित कार्य-प्रशासी का प्रस्ताव किया गया है।

- (१) प्रत्येक प्रान्त का गवर्नर तारीखंंं '''को और ऐसे स्थान पर जिसे वह निर्वाचन के जिए उचित समकता हो प्रान्तीय धारासमा की बैठक ब्रुजायेगा। समनों के साथ-साथ भारासमा के प्रत्येक सदस्य के पास वक्तव्य और इन हिदायतों की एक-एक प्रति भेजी जायगी।
- (२) कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, वशतें कि ( श्र ) वह प्रान्तीय धारा-सभा के किसी सदस्य-द्वारा नामज़द किया गया हो श्रौर किसी दूसरे सदस्य-द्वारा उसका समर्थन किया गया हो, श्रौर ( ब ) नामज़द्गी के साथ उसकी श्रोर से यह प्रतिज्ञापत्र भी भर कर दिया गया हो कि उसका नाम किसो श्रौर प्रान्त का प्रतिनिधित्व करने के जिए अम्मेद्वार के रूप में नहीं पेश किया गया है श्रौर वह वक्तव्य के पैरा १६ में उल्जिखित उद्देश्य के जिए प्रान्त का प्रतिनिधि बनकर काम करने के जिए प्रान्त
- (३) किसी भी प्रान्त में कोई भी ज्यक्ति जो मुसलमान अथया सिख नहीं है, वह कमशः मुसलमानों अथवा सिखों के जिए निर्धारित स्थानों के खुनान के लिए खड़ा नहीं होगा। कोई भी मुसलमान और एंजाब में कोई भी मुसलमान या सिख किसी साधारण सीट के लिए उम्मेद बार कहा नहीं होगा।
- (४) सभी नामजदिगयां तारीख के को श्रयवा उससे पूर्व प्रान्तीय घारा-सभा के सेकेटरी के पास भेज दी जाएगी।
- (१) सेक्रेटरी तारीख " "को अथवा उससे पूर्व नामजद्गियों की जाच-पढ़ताज करेगा और ऐसी सभी नामजद्गियों को नामजूर कर देगा जिनके साथ आवश्यक प्रतिज्ञापत्र महीं होगा।
  - (६) कोई भी उम्मेदवार तारीख ""को या उससे पूर्व श्रपना नाम वापस दे
- (७) तारीख " " "को जिस दिन प्रान्तीय धारा समा की बैठक प्रारंभ होगी गवनैर धारा-सभा के पास एक संदेश सेजेगा, जिसमें वक्तव्य के पैरा २७ के अन्तर्गत बाइसराय की प्रार्थेना का उरुवेश किया गया होगा और उसके बाद धारासभा एकाकी हस्तान्तरण-मत-पञ्जित कं आधार पर आञुपातिक प्रतिनिधित्य से अपने प्रतिनिधि शुनेगी और धारा-सभा का प्रत्येक भाग

एक सौ आठी

कामें स का इतिहास : खंड ३

( श्राम, मुस्तिम श्रौर सिख) अपने-अपने प्रतिनिधि चुनेगा ।

१ — चुनाव खत्म होने के बाद यथासमय शीघ्र-से-शीघ्र गवर्नर निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम सरकारी गजट में प्रकाशित करा देगा और जिन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार प्रकाशित किये जायँगे उन्हें वक्तस्य के १६ वें पैरा के उदिखखित उद्देश्य के ब्रिए सम्बद्ध प्रान्त का प्रति-निधि समका नायगा।

२-- भ्रापकी पता चलेगा कि नामजदगी का कागज उपस्थित करने, उनकी जांच पबताल. नामजदगी वापस लेने और धारा-सभा का अधिवेशन बुलाने की तारीखों का कोई उरलेख नहीं किया गया है। उद्देश्य यह है कि सभी प्रान्तों में चुनाव १४ जुलाई तक समाप्त ही आने चाहिये। इस आधार पर कि चुनाव के परिणामों की घोषणा १४ जुलाई को हो जाएगी, निम्न-विद्धित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है .-

समन जारी करने की तारीख १५ जून " नामजदगी की अन्तिम तारीख २० जूम २ जुवाई नामजदगी की जांच पड़तास नामजदगी की वापसी की तारीख ४ जुनाई "े चुनाव की वारीख १० जुलाई १४ जुवाई परिशास की घोषणा की वारीख

कार्यक्रम की इस रूपरेखा में विशिष्ट प्रान्त श्रपनी श्रपनी परिस्थितियों के शतुक्त परिवर्त्तन कर सकते हैं।

३ - उपयु क दिदायतें फिलहाल केवल गवर्नरों के लिए ही हैं। जब वाइसराय खुनाव-सम्बन्धी कार्यप्रणाची को कार्यान्वित करना चाहेंगे हो वे तार-द्वारा सभी गवर्नशें को स्चित कर देंगे। फिलहाल वे ऐसा नहीं करना चाहते, नयोंकि अभी तक अन्हें इस सम्बन्ध में विभिन्न दबी की प्रतिक्रिया मालूम नहीं हो सकी है।

नोट:-- उक्त तारीखें उसके बाद से स्थागित कर दी गई हैं। नामजदिगयों के बिद द जुलाई पहला दिन रखने का प्रस्ताव किया गया है।

कामेस के अध्यत्त के नाम वाइसराय का २१ जून, १६४६ का पत्रन

वाइसराय भवन. नई दिएखी. २७ जून, १६४६

संख्या ५६२--४७

प्रिय मौलाना साजाद,

आपके आज के पत्र के लिए धन्यवाद । श्री जिन्ना ने मेरे नाम १६ जून के अपने पत्र में निम्मलिखित प्रश्न किये थे :--

(१) क्या एक अन्तर्कालीन सरकार स्थापित करने के जिए वक्तव्य में विविश्वसित मस्ताब भव अन्तिम हैं अथवा नहीं, और क्या किसी भी दृत्व अथवा सम्बद्ध व्यक्ति के कहने से उनमें श्रव भी कोई परिवर्त्तन श्रथवा सशोधन किया जा सकता है,

(२) क्या संक्रान्ति-काल में सरकार के सदस्यों की कुल संस्था १४ ही रहेगी जैसा कि

चक्तस्य में कहा गया है,

- (३) यदि चारों श्रवपसंख्यकों श्रर्थात् परिगणित जातियों, सिस्तों, भारतीय इसाइयों श्रीर पारिसियों के श्रितिनिधि के रूप में बुजाया गया कोई व्यक्ति विसी निजी श्रथवा दिसी श्रीर कारणवरा श्रन्विस सरकार में सिम्मिजित होने का निमन्त्रण स्वीकार करने में श्रसमर्थ हो तो वाइसराय-द्वारा उस रिक स्थान श्रथवा स्थानों की पृति कैसे की जायगी, श्रीर क्या ऐसे रिक्त स्थान श्रथवा स्थानों की पृति करने में मुस्जिम जीग के नेता से सजाइ-मश्विरा किया जायगा श्रीर उसकी राय जी जायगी ?
- े (४) श्र—श्या संक्रान्तिकाल में जिस श्रवधि के लिए कि संयुक्त सरकार की स्थापना की आरही है सरकारी सदस्यों का श्रनुपात, संप्रदायगत श्राधार पर ही कायम रहेगा जैसा कि प्रस्तावों में कहा गया है।
- ं न व—क्या चारों श्रहपसंख्यकों प्रयीत् परिगणित जातियों, सिखों, भारतीय ईसाइयों श्रीर श्रारिसयों को इस समय जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वह कायम रहेगा श्रीर उसमें कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जायगा ?
- ्र (१) प्रारभ में सदस्य-संख्या १२ रखी गई थी, लेकिन श्रव उसे बढ़ाकर १४ कर दिया गया है। क्या ऐसी परिस्थिति में, मुश्किम हितों के रचार्थ ऐसी कोई ज्यवस्था की जायगी जिसके मिनुसार शासन-परिषद् किसी ऐसे बढ़े सांप्रदायिक विषय में कोई निर्णय नहीं करेगी, जिसके विषय मुश्किम सदस्यों का बहुमत होगा ?"

इस पत्र के जवाब में, मैंने २० जून को जो पत्र विखा था, उसका कियास्मक श्रंश इस श्कार था:—

ं '१६ जून के वक्त व्य का श्राशय यह था कि जब दोनों दल इस योजना को स्वीकार कर खेंगे तो फिर बाद में इन दोनों बढ़े दलों के नेताश्रों के साथ विभागों के सम्बन्ध में वातचीत की ंजायगी। श्रीर श्रव तक भी हमारा यही इरादा है। जब तक सदस्यों के नाम का पता नहीं चल जाता तब तक विभागों के विभाजन के सभवन्ध में कोई फैसला करना कठिन है।''

१६'जून के हमारे वक्तन्य के श्वन्तर्गत बनाई जानेवाली सरकार के सम्बन्ध में श्वाप जिन मरनों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहते हैं, उनका उत्तर मैं प्रतिनिधिमडल के परामर्श से दे रहा है जो इस प्रकार है —

- (१) अन्तरिम सरकार में सिम्मिलित होने के लिए जिन सज्जनों को आमिन्त्रित किया गया है, जब तक मुक्ते उनकी स्वीकृति नहीं पहुँच जाती तब तक वक्तव्य में उल्लिखित नाम अन्तिम महीं समक्ते जा सकते । परन्तु दोनों बढ़े दलों की अनुमित के विना वक्तव्य में सैद्धान्तिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा ।
- (२) दोनों बहे दत्तों की श्रनुमति के विमा श्रन्तिरम सरकार के ३४ सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।
- (३) इस समय श्रहपसङ्यकों के प्रतिनिधियों को जो स्थान दिये गये हैं यदि उनमें कोई स्थान रिक्त हो जायगा तो मैं जैसा कि स्वाभाविक है उसकी पूर्ति करने से पूर्व दोनों यह दलों से सखाइ-मश्रविरा लु'गा।
- (४) (भ) श्रीर (ब) सम्प्रदायगत शाधार पर निर्धारित सदस्यों की संख्या के श्रनुपान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।
  - , (१) किसी भी सांप्रदायिक प्रश्न के बारे में अन्तरिम सरकार कोई निर्णय नहीं करेगी यदि

कांग्रेस का इतिहास : खंड ३

्दोनों बड़े दखों में से किसी एक दख के बहुमत को भी उसपर आपित होगी। मैंने यह बात कांग्रेस के अध्यत्त से भी कही थी और उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि कांग्रेस इस इष्टिकोण की कद करती है।

> भापका सञ्चा, (इस्ताचर) वेवज

मौलाना अबुबक्काम आज़ाद

लार्ड वेवल का कांग्रेस-प्रधान का पत्र ता० २२ जून, १६४६

> बाहसराय भवन, मई दिस्बी, २२, जून, १६४६

शिय मौलाना साहब,

समाचार-पत्रों से मालूम हुआ है कि कांग्रेस-चेत्रों में इस बात पर बल दिया जा रहा है-कि कांग्रेस दक्ष को, अन्तरिम सरकार में कांग्रेस-प्रतिनिधि भेजते समय, एक मुस्लिम को स्वेण्झापूर्वक चुनने के अधिकार पर दृढ़ रहना चाहिए।

उन कारणों के आधार पर कि जिन्हें आप पहले से ही जानते हैं, मंत्रिमडल या मैं इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकता, किन्तु मैं आपका ध्यान १६ जून की घोषणा के पैराप्राफ ६ की और आकर्षित करना चाहता हूं—जो इस प्रकार है—

"अन्तरिम सरकार का उपरी निर्माण अन्य किसी भी साम्प्रदायिक प्रश्न के निर्णय के बिए किसी भी रूप में उदाहरण नहीं ठहराया जायगा। यह तो केवब वर्तमान की कठिनाई को इब करने का हेतुमात्र है और इसके द्वारा ही सर्वोत्तम सम्मिलित सरकार की प्राप्ति सम्भव हैं।"

इस आरवासन को दृष्टि में रखते हुए कि कोई मिसाल नहीं बनेगी, इस कांग्रेस से ऋपील करते हैं कि वह अपनी इस माग को छोड़ दे और उस अन्तरिम सरकार में भाग के कि जिसकी देश को एकाएक आवश्यकता है।

भापका सच्चा (ह०) वेवल

मोलाना श्रधुल कलाम श्रानाद

काम स-प्रधान का लार्ड वेवल को उत्तर ता० २४ जून, १६४६

२० शक्यर रोड, मई दि<del>एखी,</del> २४ जून, १६४६

प्रिय जार्ड वेवस्,

अभी हाल ही आपकी ओर से मुक्ते टेलीकोन मिला है कि मैं आपको अस्थायी सरकार में शामिल होने के कार्य-समिति के निर्णय की फौरन सूचना तूँ। बास्तव में निर्णय तो कल ही हो चुका था किन्तु हमारा विचार था कि यदि हम आपकी और मित्रमंडल की तलवीओं की बाबत सब बातों को दृष्टि में रखते हुए पत्र बिल्लें तो बहुत ठीक रहेगा। कार्य-समिति की माय. निरुत्तर ें हो रही हैं और आज पुन २ बले भी बैठक होगी। पूर्वतया विचार-विनिमय के अनन्तर अ कार्य-समिति को अनिच्छापूर्वक अन्तरिम सरकार में शामिल होने की धापकी तजवीज के विरुद्ध निर्णाय करना पढ़ी है। विस्तृत एवं युक्तिपूर्ण उत्तर बाद में भेजा जायगा ।

आपका सचा

(ह०) ए० के० आजाद

हिज़ एनसे वेंसी फ्रीव्ट-मार्शन वाहकाउगर वेवन वाहसराय भवन, नई दिन्नी ।

> कांत्रे स-प्रधान का वाइसराय को पत्र ता० २४ जून, १६४६

> > २०, श्रकबर रोड, नई दिल्ली, २४, जून १६४६

प्रिय लाई वेवल,

जब से १६ जून का वक्तव्य प्राप्त हुआ है, मेरी कमेटी नित्यप्रति उसपर विचार करवी आ रही है। इसके अविरिक्त आपकी तलवीज़ों और राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए व्यक्तिगत जारी किये गये निमंत्रणों पर भी कमेटी ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। चूंकि वर्तमान असवीप-जनक परिस्थिति में से कोई मार्ग निकाल जेना चाहते हैं इसलिए इमने आपके दिव्हकोण और मार्ग-विन्यास की सराहना की भरसक चेट्टा की है। अपनी बातचीत के सिलिसिले में इम पहले से ही आपको अपनी कठिनाह्यां बतला चुके हैं। दुर्भाग्यवश यह कठिनाइयां हाल ही के पत्र-व्यवहरा से और भी बढ़ गई है।

कांग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें भारत के सभी धर्मी और जातियों के सदस्य शामिल हैं। श्राधी सदी से अधिक काल से इसने भारत की स्वतंत्रता और सब भारतीयों के समानाधिकार के लिए अम किया है। जिस श्रःखता ने विभिन्न दलों श्रौर संप्रदायों को संगठित करके कामेस बद्ध कर जिया वह है राष्ट्रीय स्वतत्रता, श्रार्थिक उन्तति और सामाजिक पुकता। यह है वह दृष्टिकीया जिसे समन्न रखते हुए हुमें प्रध्येक तजवीज़ को परखना है। हुमें श्राशा थी किजो अस्यायी राष्ट्रीय सरकार बनाई जायगी वह इस स्ववन्नता को क्रियारमक रूप देगी। , श्रापकी कुछेक कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए हमने एकाएक स्वतंत्रता जागू करने के जिए किसी वैधानिक परिवर्तन पर जोर नहीं दिया, किन्तु हम यह ज़रूर आशा करते थे कि तथ्यों के श्राधार पर स्वतंत्रता जानेवाजी सरकार के चलन में परिवर्तन होगा ही। इस प्रकार अस्थायी सरकार का दर्जा श्रीर शक्ति महत्वपूर्ण विषय हैं। हमारे विचार में यह पूर्णत. वाइसराय की शासन-परिषद से मिन्न वस्तु होने जा रही है। इसे मये द्रष्टिकीया का प्रतिनिधित्व करना है। नये ढंग का कार्य करना है, श्रीर घरेलू एव बाहरी समस्यार्श्वों के बारे में भारत-हारा मनोबैज्ञानिक ढंग से नई पहुंच का प्राह्मिव करना है। श्रापने ३० मई १६४६ के पत्र-द्वारा हमें श्रस्थायी सरकार के दर्जे और अधिकारों की बाबत कुछ आश्वासन दिये थे। यह हमारे विचारों के अनुकृत महीं बैठते, कितु दूमने आपके मित्रतापूर्ण पत्र की सराहना करते हुए। आपके आश्वासनों की स्वीकार कर जिया है भीर इस प्रश्न को श्रधिक न बढ़ाने का निरुचय किया है ।

प्रस्थायी सरकार की संख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहा। इस सर्वंध में हमने इस वात पुर ज़ोर दिया कि इम एक भस्यायी दल के रूप में भी समान प्रतिनिधित्व की किसी भी रूप में मानने को तैयार नहीं। इसके श्रखावा इमने यह भी कहा कि श्रस्थायी सरकार में १४ सदस्य होने चाहिएँ ताकि देश का शासन-प्रबंध कार्य-कुशबता से चवाया जा सके श्रीर छोटे-छोटे श्रम्पसल्यकों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इस बारे में कुछ नामों का उस्लेख किया गया था। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमने श्रनियमित रूप से कुछ नाम पेश किये थे, जिसमें एक नाम एक गैर-जीगी मुसब्द-मान का भी था।

१६ जून के श्रपने वक्त व्य में श्राप हारा उल्लिखित कुछ नामों पर हमें बहुत श्रारचर्य हुआ। कांग्रेस ने शस्थायो तौर पर जो सूची पेश की थी, रसमें कई परिवर्तन किये गये हैं। श्रापने जिस तरह से नामावली तैयार की है शौर जिस प्रकार उसे एक संपादित तथ्य के रूप में रपस्थित किया है, उसे देख कर ऐसा जान पड़ता है कि समस्या को ग़लत ढंग से सुलमाने का यत किया गया है। उसमें एक नाम ऐसा है, जिसका उल्लेख इससे पहले कभी नहीं हुआ था। भौर वे एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो सरकारी पद पर हैं शौर जिनका किसी भी सार्वजनिक कार्यवाही से संपर्क नहीं रहा है। हमें वैयक्तिक रूप से उनके साथ विरोध नहीं जेकिन हम ख्याब करते हैं कि इस तरह के नाम को शामिब करना धौर खास कर विना किसी पिछुले उल्लेख श्रथवा परामर्श के श्रवांछनीय था। शौर यह इस बात का धोतक है कि समस्या को ग़जत ढग से सुबमाने का यता किया गया है।

इसके श्रवावा हमारी सूची में से एक नाम निकास दिया गया है और उसकी अगह हमारे ही साथियों में से एक श्रीर नाम से किया गया है, बेकिन जैसा कि आपने कहा है, इसे सुधारा जा सकता है, इसलिए मैं उस बारे में श्रीर श्रीक नहीं कहूगा।

इस नामावली की एक श्रीर उल्लेखनीय बात यह थी कि उसमें किसी भी राष्ट्रवादी, मुसलमान का नाम शामिल नहीं था। इम सममते हैं कि यह एक मारी भूल थी। इम उस सूची में कांग्रेस के प्रतिनिधियों में से एक की जगह एक मुसलमान का नाम रखना चाहते थे। इमारा खयाल था कि स्वय श्रपने ही न्यक्तियों के नाम में हमारे इस परिवर्तन पर किसी को कोई आपित नहीं होगी।

वास्तव में जब मैंने श्राप का ध्यान इस बात की श्रोर दिलाया था कि मुस्लिम लोग-द्वारा नामजद किये गये व्यक्तियों में एक ऐसे व्यक्ति का नाम मी शामिल है जो सीमाप्रान्त के हाल के चुनाव में वास्तव में पराजित हो चुके हैं और जिन का नाम हमारी राय में राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर शामिल किया गया है, तो इसके जवाव में श्रापने मुक्ते इस प्रकार जिला था—"मैं कांग्रेस द्वारा मुस्लिम जीग के मनोनीत व्यक्तियों पर श्रापत्ति करने के श्रिकार को उसी प्रकार नहीं मान सकता, जिस प्रकार मैं दूसरे पद्म-द्वारा उठायी गयी इसी प्रकार की श्रापत्ति नहीं मानता। कसौटी योग्यता की होनी चाहिये।" परन्तु इम श्रमी श्रपनी श्रोर से कोई प्रस्ताव मी नहीं उपस्थित कर सके थे कि श्राप का २२ जून का पत्र मिला, जिसे देसकर इम सभी को बढ़ा श्रारचर्य हुआ। श्रापने यह पत्र श्रस्तवारों में छुपे कुछ समाधारों के श्राधार पर जिला था। श्राप ने हमें बताया कि मन्त्र-प्रतिनिधि मण्डल श्रीर श्राप श्रन्तिम सरकार के कांग्रेस के प्रतिनिधियों में कांग्रेस-द्वारा नामजद किये गये किसी मुसल्यमान का नाम स्वीकार करने को तैव्यार नहीं है। हमें यह एक श्रासाधारण निर्णय प्रतीत हुशा। यह बात, स्वयं श्रापके उपयु के पत्र से प्रयक्त कोई मेज नहीं खाती थी। इसका शर्थ यह हुशा कि कांग्रेस को स्वय अपने ही प्रतिनिधि चुमने की पूरी श्राजदी नहीं थी यह कहने से कि इसे प्रियाद्व ही न समसना श्राहिये कोई प्रकं नहीं की पूरी श्राजदी नहीं थी यह कहने से कि इसे प्रियाद्व ही न समसना श्राहिये कोई प्रकं नहीं

पहता। ऐसे सहत्वपूर्ण सिद्धाः स की यदि अस्थायी रूपसे अवहेन्नना भी वर दी जाय तो भी हम उसे किसी भी समय अथवा स्थान या परिस्थिति में मानने को तैयार नहीं थे।

२१ जून के अपने पत्र में आपने श्री जिन्ना-द्वारा आपके माम १६ जून के पृत्र में किये गत्रे वृद्ध प्रश्नों श्रीर आप द्वारा दिये गए उनके जवाब का उल्लेख किया है। हमने श्री जिन्ना का पत्र नहीं पढ़ा है। तीसरे प्रश्न में "चार अव्पस्त्यकों, अर्थात परिगणित जातियों, सिखों, मारतीय ईसाइयों और पारिसयों" का उल्लेख किया गया है और यह सवाज किया गया है कि "यदि इनकी जगह खाजी हो जाय तो उसकी पृति कौन वरेगा? और वया उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय मुस्जिम जीन के नेता से स्लाइ-मश्चिरा किया जायगा श्रीर उसकी स्वीकृति जी जायगी?"

अपने जवाब में आपने जिला है— "इस समय अल्पसल्यकों के प्रतिनिधियों को जो सीटें हों, उनमें से यदि कोई जगह खाजी होगी तो उसकी पूर्व करने से पूर्व में स्वामाविक तौर पर दोनों बड़े दजों से सजाह मश्रिवरा वरू गा।" इस प्रकार श्री जिल्ला ने परिगणित जातियों को अल्पसंख्यकों में शामिज करने की देष्टा की है। और शायद आपने भी इससे सहमति प्रकट की है। जहा तक हमारा सम्बन्ध है, हम इस बात का विरोध करते हैं और परिगणित जातियों को हिन्दू समाज का अविदिन्न अग सानते हैं। आपने मी १४ जून के अपने पत्र में परिगणित जातियों को हिन्दू समाज का अविदिन्न अग सानते हैं। आपने यह कहा था कि आपके प्रस्ताव के अनुसार हिन्दुओं और मुसलमानो अथवा कांग्रेस और मुस्लिम जीग के वीच समान प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उटता, वर्थों कि कांग्रेस की ओर से ६ हिन्दू होंगे और जीग की तरफ से ४ मुसलमान— अर्थात हु हिन्दुओं में से एक परिगणित जातियों का प्रतिनिधि होगा। इम यह बात कभी मानने को तैयार भहीं हैं कि एक ऐसे दल का नेता, जो एक अल्पसंख्यक जाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हो, या तो परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों के नामों के चुनाव में, जिन्हें आपने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के कोटे में शामिज माना है, अथवा उछिखित अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के चुनाव में इस्तचेप करे।

चौथे प्रश्न में उन्होंने परिगणित जातियों का उण्लेख पुन. श्रल्पसल्यकों के रूप में किया है श्रीर यह पूछा गया है कि क्या सरकार के सदस्यों का संप्रदायगत श्रनुपात, जिसकी व्यवस्था प्रस्तावों में की गई है, कायम रखा जायगा। श्रापने इसका जवाब यह जिखा है कि इस श्रनुपात में दोनों बड़े दलों की राय के विना कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। यहा किर एक सांप्रदायिक दल को जो प्रस्यच रूप से श्रपनी ऐसी स्थित स्वीकार करता हो, दूसरे दलों में परिवर्तन करने का निपेधाधिकार प्रदान किया गया है, हालांकि उनके साथ उसका कोई सरोकार नहीं है। श्रगर मौका मिला तो शायद हम परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करना चाहें श्रथवा जब हो सके तो किसी और श्रल्पसल्यक को, मिसाल के तौर पर एंग्लो इ डियनों को, प्रतिनिधिय देना चाहें। लेकिन यह सारी चीज मुस्लिम लीग की स्वीकृति पर निर्भर करेगी। हम यह वात स्वीकार नहीं कर सकते। हम यहां यह भी कहना चाहते हैं कि श्रापने श्री जिला को जो उत्तर दिया है उससे कांग्रेस का प्रतिनिधिय केवल सवर्ण हिन्दुश्रों तक ही सीमित रह जाता है और इस प्रकार मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को ही समान प्रतिनिधित मिल जाता है।

अन्त में आपने पाचनें प्रश्न के बारे में कहा है कि किसी बड़े साम्प्रदायिक प्रश्न के सामन्ध

में अन्तरिम सरकार कोई निर्णाय नहीं करेगी। यदि दोनों यहे दर्जों में से एक भी दल का बहुमत उसके विरुद्ध होगा। आपने यह भी जिक्र किया है कि आपने यह बात कांग्रेस के अध्यच से भी कह दी है और वे इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस इस दृष्टिकीया की कद करती है। इस बारे में में यह रेपष्ट कर देना चाहता हू कि हमने यह बात सघ की धारामभा में दीर्घकालीन व्यवस्था के जिए स्वीकार की थी और उसे हम अस्थायी सरकार पर भी जागृ वर सकते हैं वशर्ते कि वह धारासभा के प्रति उत्तरदायी हो और उसमें बड़ी-घड़ी जातियों के प्रतिनिधि जनसख्या के श्राधार पर चुने गए हों। इसे अस्थायी सरकार पर किसी प्रकार भी नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि उसका तो त्याधार ही सर्वथा विभिन्न है। मैंने १३ जून १६४६ के श्रपने पत्र में बताया था कि इससे शासन-प्रबन्ध का सचालन असंभव हो जायगा और निश्चित रूपेण गतिरोध पैदा हो जायगा। स्वयं श्री जिल्ला-हारा किये गए पश्न में भी यह कहा गया है कि, "ग्रुरू में प्रस्तावित १२ सदस्यों के स्थान पर खब जो १४ सदस्यों का प्रस्ताव किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए किसी भी ऐसे बढ़े साप्रदायिक प्रश्न का निर्णय न किया जाय यदि मुसलमान सदस्यों का वहुमत उसके खिलाफ हो" इस प्रकार यह सवाल सब पैटा हुआ जब कि आपने सदस्यों की संख्या १२ के बजाय १४ करदी अर्थात् आपके १६ जून के वक्तव्य के बाद । वक्तव्य में इस प्रकार के किसी नियम का कोई जिक्र तक भी नहीं किया गया है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राय श्रनियमित रूप से श्रौर निश्चय ही हमारी स्वीकृति के बिना किया गया है। इसके परिगाम-स्वरूप भी स्थायी सरकार में मुस्किम जीग की निषेधाधिकार अथवा अइचन पैदा करने का श्रिधिकार मिल जाता है।

हमने १६ जून के श्रापक प्रस्तावों तथा श्री जिन्ना-द्वारा किये गये प्रश्नों के जवाब के सम्बन्ध में श्रपनी श्रापित्तयों का उठलेख ऊपर कर दिया है। ये बहुत बड़ी श्रीर गभीर श्रुटियां हैं जिनकी वजह से श्रस्थायो सरकार का सचाजन श्रसम्भव हो जायगा श्रीर गितरोध निश्चित कर्प से पैदा हो जायगा। इन हाजात में श्रापके प्रस्ताव परिस्थिति की वात्कालिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति नहीं कर सकते श्रीर न ही उससे वह काम श्रागे यह सकता है, जिसे हम इतना महत्व-पूर्ण, प्रिय श्रीर श्रावश्यक समकते हैं।

इसिंबए मेरी कार्यंसमिति श्रनिच्छापूर्वं क'इस परिगाम पर पहुंची है कि वह ऐसी कोई श्रस्थायी सरकार बनाने में श्रापकी सहायता करने में श्रसमर्थ है, जिसका उल्लेख १६ जून, १६४६ को श्रापके वक्तन्य में किया गया है।

अहां तक १६ मई, १६४६ के वक्तव्य में उिछि खित उन प्रस्तावों का सवाब है जिनका सम्बन्ध विधान-निर्मात्री संस्था के निर्माण श्रीर कार्य से है, कांग्रेस की विक्रिष्ठ कमेटी ने २४ मई, 1६४६ को एक प्रस्ताव पास किया था श्रीर इस सम्बन्ध में एक श्रीर श्रीमन् श्रीर मंत्रिमदल तथा दूसरी श्रीर मेरे श्रीर मेरे कुछ सहयोगियों के मध्य वार्तावाप श्रीर पत्र-च्यवहार हुशा है। इन श्रवसरों पर हमने यह बताने की भरसक चेष्टा की है कि हमारी दृष्टि में इन प्रस्तावों में क्या श्रीटियां रह गई हैं। वक्तव्य की कुछ धाराश्रों के सम्बन्धमें हमने श्रपनी व्याख्या भी की थी। श्रीपने विचारों पर दृद रहते हुए मी, हमें श्रापके प्रस्ताव स्वीकार किये हैं श्रीर हम श्रपने उद्देश की प्राप्ति-हेत् उन्हें कार्यान्यित करने को भी तैयार हैं। परन्तु हम यह भी कह देना चाहते हैं कि

विधान-परिषद् का सफल संचालन मुख्यतः एक संतीषजनक ग्रस्थायी सरकार की स्थापना पर ग्राश्रित है।

> श्रापका सच्चा, इस्ताचर (ए० के० श्राजाद)

हिज एक्सेर्लेसी, फीन्ड-मार्शेल चाह्काडण्ट वेवल, चाह्सराय भवन, नई दिल्ली।

मौलाना आजाद के नाम वाइसराय का २७ जून, १६४६ का पत्र।
सके आपका २४ जून का पत्र मिला।

मित्र-प्रतिनिधि मडल श्रीर मुक्ते बहुत दु ख है कि १६ जून के वक्तव्य में कहे गये प्रस्तावों को कांग्रेस कार्यसमिति स्वीकार न कर सकी, नयों कि यदि कांग्रेस कार्य-समिति इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेती तुरे उस कार्य को पूरा करना सभव हो जाता जिसके लिए हम श्रीर भारतीय राजनीतिक नेता गत तीन महीनों से यश्न कर रहे हैं। श्रन्तकां जीन सरकार में बड़े साम्प्रदायिक मामलों के वारे में यदि कोई गलतफहमी हो गई थी, तो उसके लिए मुक्ते दुःख है। हमने निश्चय ही यह सोचा कि शापने स्वतः सिद्ध योजना, के रूप में, जैसी कि यह है, इस बात को मान लिया था कि मिली-जुली सरकार में, दोनों में से किसी भी बड़े दल के विरोध करने पर, इस प्रकार की समस्याओं को जवद स्वी स्वीकार नहीं कराया जा सकता।

मित्र-प्रतिनिधि-महल श्रौर मुक्ते श्रापके पत्र के श्रन्तिम पैरा से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि कांग्रेस कार्य-सिमिति उन प्रस्तानों को स्वीकार करती है श्रौर भारत के लिए एक निधान निर्माण के लिए उन्हें कार्यान्नित करने को तैयार है, जो १६ मई के मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल के वक्तन्य में प्रस्तुत किये गये थे। श्रापका कथन है कि श्राप इस वक्तन्य की उस राय तथा न्याख्या पर स्थिर है जो कांग्रेस कार्यंसमिति के २४ मई के प्रस्तानों में तथा हमारे साथ किये गये पत्र-च्यवहार श्रौर मुलाकात में प्रकट की गयी है। कल हमारी मुलाकात के समय २४ मई के हमारे वक्तन्य के १वें पैरा की श्रोर इमने श्रापका ध्यान दिलाया था। हमने इस बात पर ज़ोर दिया था कि गुटों में बांटने की पद्धित को विधान-निर्मात्री परिषद् के एक ऐसे प्रस्तान से ही बदला जा सकता है जो १६ मई के वक्तन्य के १६ (७) पैरा के श्रन्तर्गत दोनों सम्प्रदायों के बहुमत से पास किया गया हो। इस मुलाकात से हमें यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि कांग्रेस का इरादा विधान-निर्मात्री परिषद् में रचनात्मक भावना से प्रवेश करना है।

### कांग्रेस की श्रसमर्थता

हमने आपको यह भी स्चित किया था कि चृंकि कांग्रेस हमारे १६ जून के चक्तन्य में प्रस्ताचित अन्तर्काजीन सरकार में सिम्मिजित होने में असमर्थ है इसिलए एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी हैं जिसमें उस वक्तन्य का आठवां अनुच्छेद जागू हो जाता है। तदनुसार में शीन्न ही एक ऐसी अन्तर्काजीन सरकार की स्थापना का प्रयत्न करूंगा जो दोनों मुख्य दलों के जिए अधिक-से-अधिक प्रतिनिधिपूर्ण होगी। किन्तु इसके साथ ही मैंने यह निर्णय किया है कि चूँ कि वार्ता को चलते अभी ही काफी समय हो चुका है और किसी सममौते पर पहुँचने में हम हाल ही में असफल हो चुके हैं, इसिलए अच्छा हो कि इस विषय को फिर से उठाने से पहने

हमें थोड़ी मुह्तत मिल जाय। रादनुसार मैंने, शस्थायी रूप से शासनकार्य चलाने के दिए श्रफसरों की एक रखवालिया सरकार स्थापित करने का निश्चय किया है।

सन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल श्रीर वाह्सराय के १६ मई श्रीर १६ जून के वक्तर्यों के सम्प्रन्थ में कांग्रेस वर्किट्ट कमेटी ने निम्नलिखित प्रस्ताव श्रान्तिम रूप से पास किया —

"२४ मई को विकेश कमेटी ने बिटिश मन्त्रि-श्रविनिधि मगढल के ६६ मई के वक्तव्य के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में उसने उक्त वक्तव्य की कुछ श्रदियों का उरलेख करते हुए उसके कुछ्"मागों के सम्बन्ध में श्रपनी व्याख्या बताई।

"उसके बाद से कार्यकारियो बिटिश सरकार की श्रोर से १६ मई श्रीर १६ जून को जारी किये गए वक्त क्यों में उित्तिखित प्रस्तावों पर निरन्तर सोच-विचार करती रही है श्रोर उनके सम्बन्ध में कांग्रेस के श्रध्यत्त तथा मन्त्रि-प्रतिनिधि मण्डल श्रीर वाइसराय के मध्य जो पत्र-व्यवहार हुश्रा है—उस पर भी उसने खूब सोच-विचार किया है।

"कार्यसमिति ने इन दोनों प्रकार के प्रस्तानों की काग्रेस के, देश की ताकानिक स्वाधीनता के उद्देश्य के दृष्टिकोण से समीचा की है और साथ ही उसने इन प्रस्तानों की समीचा इस दृष्टि से भी की है कि उनके परिणामस्वरूप देश की जनता किस सीमा तक आर्थिक और सामाजिक उन्नति कर सकती है, जिससे कि उसका मौतिक मान ऊंचा हो सके और उसकी गरीवी, रहन सहन के मान का निम्नस्तर, अकाल और जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं का अभाव सदा के लिए समाप्त किया जा सके और देश के सभी जोगों को अपनी प्रतिमा के अनुकृष्ट उन्नति करने की आजादी और मौका मिल सके । ये प्रस्ताव उक्त उद्देश्यों से बहुत कम हैं। इनसे उनकी पृति नहीं होती। किर भी समिति ने उनके सभी पहलुओं पर पूरी तरह से सोचिवार किया है, चू कि उसकी यह प्रयत्न इच्छा रही है कि किसी प्रकार से भारत की समस्या शान्तिपूर्वक सुलक्त जाय तथा भारत और इग्लैण्ड के पारस्परिक संवर्ष समाप्त हो जायें।

''कांग्रेस जिस तरह की स्वाधीनता चाहती है, उसके श्रनुसार वह देश में एक संयुक्त प्रजातन्त्रीय सारतीय सघ की स्थापना करना चाहती है। इस सघ का शासन-भार एक केन्द्रीय सरकार के हाथों में होगा। उसे संसार के सभी राष्ट्रों का मान श्रीर सहयोग प्राप्त रहेगा। उसके भ्रान्तर्गत सभी प्रान्तों को भ्रधिक से श्रधिक स्वायत्त शासन का श्रधिकार रहेगा और देश के सभी स्म्री-पुरुषों को समान रूप से श्रिधिकार रहेंगे। इन प्रस्तावों के श्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के श्रिधि-कार जिस प्रकार सीमित रखे गये हैं श्रीर जिस प्रकार से प्रान्तों को गुटबन्दी की गई है, उसके कारण सारा ही ढांचा कमजोर हो जाता है और उत्तर-पश्चिमी सीमामान्त और बासाम जैसे कुछ प्रान्तों तथा कुछ श्ररूपसख्यकों, जैसे कि सिखों के साथ घोर श्रन्याय किया गया है। समिति को यह कभी मान्य नहीं था। फिर भी, उसने यह श्रनुभव किया कि यदि प्रस्तावों पर समष्टि-रूप से सोच विचार किया जाय तो उसमें केन्द्रीय सत्ता को सुदद बनाने और विस्तृत करने की श्रोर गुटचन्दी के मामने में हरेक प्रान्त को श्रपनी-श्रपनी मर्जी के श्रनुसार काम करने की स्वसन्त्रता तथा ऐसे श्रल्पसल्यकों को, जिन्हें श्रन्यथा नुक्सान पहुँचता हो, श्रपने लिए संरचण प्राप्त करने की काफी गु जायश है। उसने इनके श्रवावा श्रौर श्रापत्तियां उठाई थीं, विशेषकर भ्य-भारतीयों-हारा विधान-निर्माण में भाग बेने की सम्भावना। यह स्पष्ट है कि यदि विधान-परिषद् के चुनाव में किसी श्र-भारतीय ने वोट दिया श्रथवा उसके बिए वह खड़ा हुआ तो १६ मई के चक्कच्य के वास्तविक उद्देश्य की भावना की अवदेवना हो जायगी।

"जहां तक १६ जून के वक्तन्य में अन्तिरम सरकार से सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्तावों का प्रश्न है, उनमें ऐसी त्रुटियां हैं, जो कांग्रेस की दृष्टि से अर्थिषक महस्व रखती है। कांग्रेस के प्रधान ने वाह्सराय के नाम २४ जून के अपने पत्र में इनमें से कुछ त्रुटियों की श्रोर उनका ध्यान आकषित किया है। अस्थायी सरकार को अधिकार, सत्ता श्रोर उत्तरदायित्व प्राप्त होना चाहिए और यदि कानूनी तौर पर नहीं तो कम-से कम तथ्यों के आधार पर वस्तुत. उसे एक स्वतन्त्र सरकार को तरह काम करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि नाद में उसे पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जाय। इस तरह की सरकार के सदस्य किसी बाहरी सत्ता के प्रति उत्तरदायी न होकर देवल जनता के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं। अस्थायी अथवा किसी और प्रकार की सरकार की स्थापना में कांग्रेसजन, कांग्रेम के राष्ट्रीय स्वरूप को कभी नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार वे अप्राक्तिक श्रीर अन्यायपूर्ण समान प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त नहीं स्वीकार कर सकते और न ही यह बात मान सकते हैं कि किसी साम्प्रदायिक दल को निषेधाधिकार दिया जाय। इसलिए समिति अन्विरम सरकार को स्थापना के सम्बन्ध में १६ जून के वक्तव्य में उत्तिबिखत प्रस्तावों को स्वी-कार करने में असमर्थ है।

''परन्तु समिति ने फैसला किया है कि कांग्रेस को प्रस्तावित विधान-परिषद् में अवश्य शामिल होना चाहिए, ताकि एक स्वतन्त्र, सयुक्त और प्रजातन्त्रात्मक भारत के लिए विधान बनाया जा सके।

"यद्यपि समिति ने यह स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस विधान-परिषद् में श्रामिल हो जाय, फिर भी उसकी यह राय है कि देश में जरही-से-जरही एक प्रतिनिधित्वपूर्ण और उत्तरदायी श्रह्यायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नितान्त श्रावश्यक है। एक तानाशाह श्रीर श्रप्रतिनिधित्वपूर्ण सरकार को जारी रखने का परिणाम केवल पीड़ित श्रीर मूखी जनता के कर्षों में वृद्धि श्रीर उसके श्रसन्तोष की भावना को प्रोत्साहन देना होगा। इसके कारण विधान-परिषद् का कार्य भी खटाई में पढ़ जायगा, क्योंकि ऐसी परिपद् का कार्य तो केवल स्वतन्त्र वातावरण में ही श्रागे बढ़ सकृता है।

"तदनुसार वर्किङ्ग कमेटी श्रिलित भारतीय महासमिति से उक्त सिकारिश करती है श्रीर इस सिकारिश पर सीच-विचार करते श्रीर उसके लिए समर्थन मास करने के उद्देश्य से बम्बई में ६ श्रीर ७ जुलाई १६४६ को उसकी एक श्रावश्यक बैठक जुलाना चाहती है। यह प्रस्ताव बाद में ६ श्रीर ७ जुलाई को श्रिलित भारतीय महासमिति की बम्बई में जुलाई गई श्रावश्यक बैठक में बड़े भारी बहुमत-हारा (२०४ के मुकाबले में ४१० वोट से) पास कर दिया गया।" नयी दिल्ली, २६ जुन, १६४६।

मौलाना त्राजाद द्वारा समभौते की बातचीत का सिंहावलोकन (२७-६-१६४६)

"मिन्त्र-मिशन श्रौर वाइसराय के साथ इतनी देर तक हमलोग जो बातचीत करते रहे हैं, उसमें मेरे सहयोगियों श्रौर मैंने केवल एक ही मूलभूत सिद्धान्त को सामने रखा है। श्रौर यह सिद्धान्त था भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति तथा सभी महत्वपूर्ण समस्याश्रों का ग्रान्तिपूर्ण उपायों से सुलक्काने की प्रयत्न हच्छा।" ये शब्द मौलाना श्राजाद ने पिछु के तीन महीने की वातचीत का सिंहा-वन्नोकन करते हुए २७ जून, १६४६ को कहे।

आगे उन्होंने कहा — "इस प्रकार के उपायों से लाभ और बन्दिशें— दोनों ही वार्ते होती हैं। हिंसा और सवर्ष-द्वारा प्राप्त की गई स्वाधीनता उपेक्षाकृत श्रवलेखनीय और रोमाधकारी भन्ने ही

हो, लेकिन उसके कारण स्थाह कर उठाने पहते हैं और रफागत होता है तथा सन्त में कटुता स्रोर एका रोप रह जातो है। परनतु शान्तिपूर्ण उपायों का परिमाम कटुतापूर्व नहीं होता स्रीर न उनके परिचाम हिंसाभ्यक फान्ति की सांति सारवर्यजनक स्रीर रामांचकारी ही होते हैं।

हमिलए हम समगीते की वर्तमान बातचीत का हमी दृष्टिकीय से परम्यना चाहते हैं। हमने जिन साधनों का अवलम्पन किया है, उन्हें तथा हमारी समस्याओं के विशिष्ट स्थरूप को ध्यान में रखते हुए तटस्य प्रेचकों को विवश होकर हमी निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि यद्यपि हमारी सभी आशाओं की पृति न हो सकी, फिर भी हमने अपने उद्देश्य को चौर ध्यसर होने में एक निर्णयास्मक चौर उपनेखनेया करने के उपरान्त बर्किंग्र कमेटी हम नतीजे पर पहुँची है, और धद्युसार उपने दोर्बिकालीन प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं।

जंसा कि मैंने १४ मध्या, ११४६ के भाषने वक्तम्य में स्पष्ट किया या भारत की राजनीतिक और वैभानिक समस्या को सुखकाने के लिए कामस ने जो योजना प्रस्तुत की है उसका
भाषार दो मूलमूत सिद्धानत हैं। कामस का यह मत या कि भारत की श्रमाधारण परिन्यितियों को
भ्यान में रमते हुए, देश में एक ऐसी सीमित परन्तु सजीय और शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की
स्यापना श्रनिवाय है, जिसके पास कुछ श्राधारभूत विषय हों। एकारमक राज्य-पद्धित पर श्राधारित मरकार इससे श्रधिक श्रीर कुछ नहीं कर सकती कि मारत का विभाजन करके उसे यहुत से
स्वतन्त्र राज्यों में बांट दें। इस प्रकार हम देलते हैं कि वह हमारी समस्या को नहीं सुबक्ता
सकती। दूसरा श्राधारभूत सिद्धान्त भान्तों की पूर्ण स्वाधीनता श्रीर उनके सभी श्रवशिष्ट श्रधिकारों
की स्वीकृति था। कामेस का मत यह था कि प्रान्तों को श्राधारभूत केन्द्रीय विषय छोड़कर शेप
सभा श्रधिकार रहेंगे। परन्तु यदि प्रान्त चाहें तो केन्द्र को ऐसे हो और विषय भी सौंप सकते हैं।
यह एक खुता भेद है कि मन्त्रि-मिशन के दोर्घकालोन प्रस्ताव कामेस की योजना में उछि बित्त
सिद्धान्तों के श्रनुसार हो तैयार किये गये हैं।

हाल के शिमला सम्मेलन में प्रान्तीय स्थायत शासन के वास्तविक अर्थ के सम्यन्ध में एक सवाल उठाया गया था। यह सवाल किया गया था कि यदि प्रान्तों को पूर्णत स्वायत शासन प्राप्त रहेगा तो क्या उन्हें यह हक नहीं होगा कि यदि वे चाहें तो हो या उससे अधिक प्रान्त मिलकर कोई ऐसी अन्तर्पान्तीय स्थवस्था कर लें जिसे वे अपनी इच्छा से कुछ ऐसे विषय सौप दे, जिनका सचालन उस सस्था के आधीन हो ? प्रान्तीय स्वायत्त शासन के सम्यन्ध में कांग्रेस के जो घोषित विचार हैं, उनके अनुसार इस बाह से इन्कार नहीं किया जा सकता।

मिन्न-सियान की योजना का एकमात्र उरुत्ते स्वनीय पहलू यही है कि उसमें प्रान्तों को तीन विभागों में रखा गया है। सिशन के प्रस्तावों के श्रनुसार ज्योंही विधान-परिषद् की धैठक होगी यह श्रपने-श्रापको तीन कमेटियों में बाँट लेगी। हरेक कमेटी में सम्बद्ध विभागों के श्रम्तर्गत प्रान्तों के प्रतिनिधि रहेंगे श्रांर वे एक साथ मिलकर यह फैसला करेंगे कि क्या उन्हें कोई गुट बनाना चाहिये श्रयवा नहीं। मित्र-सिशन के प्रस्तावों की धारा ११ में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि प्रान्तों को गुट बनाने या न बनाने का प्रा धिकार है। मिशन यह चाहता है कि प्रान्तों को गुट बनाने या न बनाने का प्रा धिकार है। मिशन यह चाहता है कि प्रान्त इस श्रधिकार का प्रयोग एक विशिष्ट स्थित में पहुंचने पर ही करें।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह राय है कि, मिशन की चाहे जो भी मशा रही हो, १६ मई के वरुव्य से तो ऐसा अर्थ नहीं निकबता। इसके विपरीत समिति का यह मत है कि मान्त पूर्णतः स्वाधीन हैं भीर उन्हें हक है कि वे जब भी चाहें इस सवाब का फैसबा कर वें। वक्तव्य की धारा १४ छोर प्रस्तावों की साधारण भावना से कांग्रेस की इस ज्याख्या का समर्थन होता है। प्रान्तों को श्रधिकार है कि वे चाहें तो गुट का विधान बनने से पूर्व ही श्रथवा विधान-परिषद् की कमेटी-द्वारा गुट का विधान बनने श्रीर उसके छानवीन कर जेने के बाद फैसजा कर सकते हैं।

मुक्ते यकीन है कि कांग्रेस ने प्रस्तानों का जो श्रर्थ जागया है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि कोई प्रान्त शुरू से ही गुट से वाहर रहना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है श्रीर उसे गुट में शामिल होने के जिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

सममौते की वातचीत के परिणाम का मूल्याकन करते समय हमें यह नहीं । भूजना चाहिए कि कांग्रेस के सामने दो बड़े उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता और देश की एकता रहे हैं। इन दोनों ही विघा में कांग्रेस की स्थित स्पष्ट रही है और कसौटी पर पूरी उतरी है। विधान-निर्मात्री सन्था विशुद्ध रूप से भारतीयों-हारा निर्वाचित एक परिषद् होगी। उसे भारत का विधान बनाने और बिटिश कामनवेद्ध और शेष सवार के साथ हमारे सम्बन्ध निर्धारित करने का अमर्यादित और वे-रोक-टोक अधिकार रहेगा। और यह सर्वोचसत्ता-संपन्न तथा स्वतन्त्र विधान-परिषद् खंडित भारत के लिये नहीं, बिहक अखडित और सपूर्ण भारत के लिये कानून बनायगी। भारत के विभाजन की सभी योजनाएँ हमेशा के लिए ख़रम कर दी गई हैं। सधीय सरकार को भन्ने ही सीमित अधिकार रहें, लेकिन वह सजीव और शक्तिशाजी होगी और आज भारत में जो कितने ही प्रान्तीय, भाषाजन्य तथा सास्कृतिक विभेद दिखाई पढ़ते हैं, उन्हें एकता के एक सुसवद्ध सूत्र में पिरो देगी।

## रत्तक सरकार की घोषणा (२७-६-१६४६)

नई दिल्ली, बुधवार—भाज रात मन्त्रि-मिशन श्रौर वाहसराय ने एक घोषणा में बताया कि सरकारी श्रफसरों की एक श्रस्थायी रचक सरकार बनाई जायगी श्रौर एक प्रतिनिधित्व- पूर्ण सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वार्तालाप कुछ समय तक के लिए स्थगित रखा जायगा, जबकि विधान-परिषद् के लिए चुनाव हो रहे होंगे।

पता चता है कि श्रस्थायी सरकार का स्वरूप यह होगा कि विभिन्न विभागों के सेकेटरी वाइसराय के श्रधीन श्रपने-श्रपने विभाग के श्रध्यच के रूप में काम करेंगे। संभव है कि इनके श्रतावा वाइसराय की शासन-परिपद् में सिविल सर्विस के एक या दो व्यक्ति बने रहें।

मित्र-सिशन शनिवार को भारत से प्रस्थान कर जायगा।

पूरा वक्तन्य इस प्रकार है —

२६ जून को मित्र-प्रिविधि मंडल तथा वण्डसराय महोद्य ने निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया.—

्"मिन्त्र-प्रतिनिधि-मङ्ब तथा वाइसराय को प्रसन्नता है कि श्रव दो प्रमुख राजनीतिक दुर्जो तथा देशी राज्यों के सहयोग के साथ विधान-निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

"कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग के नेताश्रों-द्वारा श्रपने समन्न रखे गये इन वक्तव्यों का वे स्वागत करते हैं जिनमें उन्होंने यह विचार प्रकट किया है कि वे विधान निर्मात्री परिषद् में कार्य करेंगे जिससे वे उसे ऐसी वैधानिक व्यवस्था स्थापित करने का एक प्रभाव-पूर्ण साधन वना सकें जिसके श्रन्तर्गत भारत पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त कर सके। उन्हें निश्चय है कि विधान निर्मात्री परिषद् के सरस्य, जिनका चुनाव होनेवाला है, इसी भावना से कार्य करेंगे।

"मंत्रि-प्रतिनिधि-मडत और वाह्सराय को खेद है कि श्रभी तक सयुक्त श्रन्तकां जीन

सरकार की स्थापना पहीं की जा सकी है। खेकिन वे इस बात पर इद हैं कि उनके 12६ जून के वक्त के दर्वे पैरा के अनुसार इसकी स्थापना के प्रयत्न फिर जारी किये जायँ।

"परन्तु इस बात को ध्यान में रखकर कि वाइसराय तथा दलों के प्रतिनिधियों को पिछ ने ३ महीनों में अस्यन्त अधिक कार्य करना पदा है, यह विचार किया गया है कि अब आगे कुछ समय के लिये बातचीत स्थिगत रख़ी जाय जब तक कि विधान-निर्मात्री परिपद् के जुनाव होते रहें। आशा की जाती है कि जम बातचीत फिर प्रारम्म होगी तो दोनों प्रमुख दलों के प्रतिनिधि जिन सबने बाहसराय तथा मिन्न-प्रतिनिधि मढल के साथ इस बात में सहमित प्रकट की है कि शोध ही एक अन्तर्कातीन प्रतिनिधि सरकार स्थापित होनी चाहिए, 'इस प्रकार के सगठन के सम्बन्ध में कोई समस्तीता करने का यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करेंगे।

#### प्रतिनिधि-मंडल की वापसी

चूं कि नई श्रन्तकीं की सरकार की स्थापना होने तक भारत का शासन-कार्य चळता रहना चाहिए इसिल्ये वाह्तराय का इरादा है कि सरकारी श्रधिकारियों की एक श्रस्थायी काम चलाऊ सरकार स्थापित कर दी जाय।

चूं कि मंत्रि-प्रतिनिधि-मंद्रज को बिटिश सरकार तथा पार्कीमेंट के सम्मुख अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है श्रीर अपने काम को किर सँमाजना है जिससे वह ३ मास से भी अधिक समय से श्रजग रहा है, इसिजए यह समव नहीं है कि मड़ज श्रव श्रीर श्रधिक दिन तक भारत में ठहर सके। इसिजए उसका विचार शनिवार ता० २६ जून को भारत से प्रस्थान करने का है। इस देश में श्रतिथि के रूप में उसे जो समादर तथा सौजन्यतापूर्ण व्यवहार प्राप्त हुआ है उसके जिए वह हृद्य से धन्यवाद देता है। मंहज को हार्दिक विश्वास है कि श्रव जो पग उठाये गये हैं उनके द्वारा शीव ही भारतीय जनता की इच्छायें और आशाएँ पूर्ण हो सकेंगी।"

(१६ जून के वक्तव्य का द्वां पैरा इस प्रकार है:—"दोनों प्रमुख द्वों श्रथवा उनमें से किसी एक के द्वारा अन्तर्काचीन सरकार में निर्दिष्ट आधार पर सिम्मितित होने की अनिच्छा प्रकट करने पर वाइसराय का इरादा है कि वे अन्तर्काचीन संयुक्त द्वीय सरकार निर्माण के कार्य में अप्रसर रहें। जो लोग १६ मई, १६४६ के वक्तव्य को स्वीकार करते हैं, यह सरकार उनका यथासंभव अधिक-से-अधिक प्रतिनिधिस्व करेगी।")

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने २७ जुलाई को बम्बई की अपनी बैठक में नीचे लिखे दो प्रस्ताव पास किये .—

व जून, १६४६ को श्रिक्षित भारतीय मुस्तिम विग को कोंसित ने मिश्र मिश्रन श्रीर वाइसराय के १६ मई के वक्त स्य में ठिछिखित योजना को, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने बाद में अपने २४ मई के वक्त स्य में किया था,—स्त्रीकार किया था।

मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल की योजना, मुस्लिम जाति की इस माग से कि सत्काल एक स्वतन्न श्रीर सर्वाधिकार संपन्न पाकिस्तान राष्ट्र स्थापित किया जाय, जिसमें मुस्लिम-प्रधान ६ प्रान्त शामिल हों—यथि बहुत कम है, फिर भी कौंसिल ने दस साल तक की अविध के लिए एक ऐसे समक्षेत्र की बात स्वीकार कर ली, जिसके अवीन केवल तीन विषय—अर्थात् रहा, विदेश-सग्यन्थ और यातायात् ही रहेंगे, क्योंकि उक्त योजना में कुछ आधारमूत सिद्धान्त और संरच्या निहित ये श्रीर उसके अन्तर्गत विभाग व और स के ६ मुस्लिम-प्रधान प्रान्तों को सब-द्वारा किसी प्रकार के भी दस्तचेप के विना अपना प्रान्तीय और गुट-विधान बनाने के अद्देशय अपना प्रथक्-प्रयंक् गुट

बनाने की व्यवस्था की गई थी, इसके श्रजावा हम यह भी चाहते थे कि हिन्दू-मुस्जिम गतिरोध को शान्तिपूर्ण उपाय से सुजमा जिया जाय श्रीर भारत के विभिन्न जोगों की स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त हो।

इस फैसले पर पहुँचने में, कौंसिल श्रयने प्रधान के उस वक्तन्य से भी बहुत श्रधिक प्रभावित हुई थी, जो उन्होंने वाइसराय के समर्थन से दिया था श्रौर जिसमें यह कहा गया था कि श्रन्तिस सरकार जो कि मिशन की योजना का एक श्रविद्धिन्न श्रग है, एक ऐसे फार्मू ले के श्राधार पर स्थापित की जायगी, जिसके श्रन्तर्गत मुस्लिमलींग के पाच, कांग्रेस के पांच, सिलों का एक श्रौर भारतीय ईसाइयों श्रयवा एग्जो-इंडियनों का एक प्रतिनिधि रहेगा। इसके साथ ही उस फार्मू ले में यह भी कहा गया था कि महत्वपूर्ण विभागों का बँटवारा दो प्रमुख दलों श्रर्थात् मुस्लिम लीग श्रौर कांग्रेस के मध्य समान रूप से होगा।

कौसित ने अपने प्रधान को यह अधिकार भी प्रदान किया कि वे अन्तरिम सरकार की स्थापना से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य विस्तृत वार्तों के बारे में ऐसा कोई भी निर्णय और कार्रवाई कर सकते हैं, जिसे वे उचित और जरूरी समक्ते हों। उसी प्रस्ताव में कौसित्त ने अपना यह अधिकार भी सुरचित रख निया था कि यदि घटनाचक को देखते हुए आवश्यकता पढ़े तो इस नीति में परिवर्तन और सशोधन किया जा सकेगा।

काँसित की राय है कि बिटिश लरकार ने सुहितम जीग के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि मित्र-मिशन श्रीर वाहसराय श्रन्तरिम सरकार की स्थापना के जिए कांग्रेस को ख़ुश करने के उद्देश्य से श्रपने प्रारंभिक फार्मु जे श्रर्थात् ४:४:२ के श्रनुपात से फिर गये।

वाइसराय ने अपने उस प्रारंभिक फार्मु ले से पखट जाने के बाद, जिसका विश्वास करके लीग कौंसिल ने ६ जून को अपना निर्णय किया था, एक नया फार्मु ला पेश किया जिसमें ४.५; ३ का अनुपात रखा गया था। और कांग्रेसके साथ काफी समय तक बातचीत करते रहने और उसे मनाने में असफल हो जाने के बाद १४ जून को विभिन्न दलों को स्वित किया कि अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वे अपना और मिशन का अन्तिम वक्तस्य देंगे।

तदनुसार १६ जून को मुस्लिम लीग के प्रधान को एक वक्तव्य मिला, जिसमें अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वाइसराय का अन्तिम निर्णय उदिवाखित था। उस वक्तव्य में वाइसराय ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि यदि दोनों प्रमुख दलों में से किसी एक ने भी १६ जून का वक्तव्य अस्वीकार कर दिया तो वे उस बढ़े दल और अन्य ऐसे प्रतिनिधियों की सहायता से, जिन्होंने उसे स्वीकार कर जिया होगा, अन्तिरिम सरकार स्थापित करने में अप्रसर होंगे, यही बात १६ जून के वक्तव्य के आठवे पैरे में स्पष्ट रूप से कही गई थी।

कांग्रेस ने अन्तरिम सरकार की स्थापना के सिवासि में मित्र-मिशन का १६ जून का अन्तिम निर्णय भी अस्वीकार कर दिया, जब कि लीग ने उसे निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया था—हालांकि यह आरभिक फारमूले से अर्थात् ४: ४: २ से सर्वथा विभिन्न था—क्यों कि वाहसराय ने सरहाणों की ज्यवस्था की थी और हैसी प्रकार के दूसरे आश्वासन दिये थे, जिनका उन्लेख उनके २० जून, १६४६ के पत्र में किया गया है।

परन्तु वाइसराय ने १६ जून का प्रस्ताव रही की टोकरी में ढावा टिया श्रौर श्रम्तरिम सरकार की स्थापना स्थागित कर दी श्रौर इसके लिए उन्होंने मित्र-मिशन की कानूनी प्रतिभा-द्वारा गढ़े गये सूठे बहाने पेश किये। उन्होंने १६ जून के बक्तन्य के झाठवें पैरे का श्रर्थ श्रस्यिक विद्देकहीनता और वेईमानी से लगाया और यह कहा कि चूंकि दोनों बढ़े दलों श्रयांत् मुस्बिम लीग श्रीर कांग्रेस ने १६ मई का वक्तव्य स्वीकार कर लिया है, इसलिए अन्तरिम सरकार की स्थापना के प्रश्न पर दोनों दलों के सलाह-मशविरे से फिर नये सिरे से सोच-विचार किया नायगा।

यदि हम उनकी यह बात मान भी जें, हाजािक इसके जिए कोई आधार नहीं है, तो भी कांग्रेस ने श्रपनी शर्त-स्वीकृति श्रोर उस वक्तन्य की श्रपनी स्वाख्या-द्वारा, जैसा कि कांग्रेस के श्रध्यच के २४ जून के पत्र श्रोर कांग्रेस विकेंग कमेटी के दिल्ली में पास किये गये २६जून के प्रस्ताव से स्पष्ट है। उस योजना के मूलभूत सिद्धान्तों को ही मानने से श्रद्यीकार कर दिया श्रोर वास्तव में उसने १६ मई का वक्तन्य ही नामजूर कर दिया श्रोर हसिंचए १६ जून के श्रन्तिम प्रस्तावों को किसी भी बिना पर खरम कर देना न्यायोचित नहीं था।

जहा तक मिश्र-मिशन श्रौर वाहसराय के १६ मई २४ मई के वराज्यों में उछिखित प्रस्तार्व का प्रश्न है, दोनों वड़े दलों में से केवल लीग ने ही उसे स्वीकार किया है।

'काग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया. क्योंकि उसकी स्वीकृति बिना शर्त के नहीं है श्रीर उसका श्राधार उनकी अपनी ही क्याक्या है, जोिक मिशन श्रीर वाह्सराय-द्वारा १६ श्रीर २४ मई को श्राधकृतहर से जारी किये हुए वक्तव्य के सर्वया प्रतिकृत है। कांग्रेस ने यह वात साफ तीर पर कही है कि वह इस योजना की कोई भी शर्त श्रथवा मृत्तभूत सिद्धान्त मानने को तैयार नहीं है श्रीर उसने केवल विधान परिषद् में भाग लेना स्वीकार किया है। इससे श्रधिक उसने श्रीर कुछ नहीं किया। इसके श्रतावा कांग्रेस ने यह भी कहा है कि विधान-परिषद् एक सर्वसत्ता-सपन्न स्वाधीन सस्था है श्रीर वह उन शर्तों श्रीर श्राधार का कवई खयाल किये बिना, जिसकी विना पर वह बनाई जा रही है, जो चाहे निर्णय कर सकती है। बाद में उसने इस बात को श्रिलिख भारतीय महासमिति की चन्बई की बैठक में, जो ६ जुलाई को हुई थी, कांग्रेस के श्रमुख सदस्यों के भाषणों श्रीर कांग्रेस के श्रधान पिटत जवाहरत्वाल के उस वक्तव्य में भी स्पष्ट कर दिया है जो उन्होंने १० जुलाई को बम्बई के पत्र प्रतिनिधियों की बैठक में दिया था। इतना ही नहीं, पार्लीमेण्ड में हुई बहस के बाद भी उन्होंने दिखी में दिये गए २२ जुलाई के श्रपने एक सार्वजनिक भाषण में भी इसे फिर दोहराया है।

इस सब का यह परिणाम निकताता है कि दोनों प्रमुख दकों में से केवत जीग ने ही १६ मई श्रीर २४ मई के वक्त-यों में उछिखित प्रस्तानों को श्रत्यार स्वीकार किया है। १३ जुजाई को हैदराबाद दिख्य से मुस्तिम लीग के प्रधान ने श्रपने एक वक्तन्य में इस बारे में भारत-मन्नी का ध्यान श्राकित किया था, जैकिन उसके बावजूद भी हाल में पालींमेण्ट में जो बहस हुई है, उसके दौरान में न तो सर स्टेफर्ड किएस ने कामन-सभा में, श्रीर न ही लार्ड पेथिक-लारेस ने बार्ड सभा में किसी ऐसी व्यवस्था पर प्रकाश डालने का कष्ट किया है, जिसके जिर्थे विधान सभा को श्रपने श्रधिकार-चेत्र के घाहर के निर्ण्य करने से रोका जा सकेगा। इस विषय में भारत-मन्नी ने सिर्फ इतना ही कहना मुनासिब सममा है श्रीर यह सद्श्राकाचा प्रकट की है कि, ''ऐसा करना उन दलों के प्रति न्यायपूर्ण नहीं होगा जो विधान-परिपद में शामिल हो रहे हैं।''

एक बार विधान-परिषद् का श्रधिवेशन बुजा जिये जाने पर कोई ऐसी व्यवस्था श्रयवा शक्ति नहीं है जो कामेस को उसके प्रवत्त बहुमत की सहायसा से कोई भी ऐसा निर्णंय करने से रोक सके, जो उसकी श्रधिकार-सीमा से वाहर हो या जिसके जिए वह श्रसमर्थ हो अथवा वह निर्णय चाहे इस योजना के कितना ही प्रतिकृत क्यों न हो । बहुमतवाले जैसा भी चाहेंगे फैसला कर लेंगे। कांग्रेस को पहले ही सवर्ण हिन्दुओं के वहुसंख्यक वोट मिल गये हैं. क्योंकि हिन्दुओं के बोटों की सख्या कहीं श्रधिक थी श्रीर इस प्रकार वह जैसा चाहेगी विधान परिषट में करेगी-जैसा कि वह पहले ही घोषणा कर चुकी है अर्थात् वह मान्तों की गुटवनदी का आधार ही तोह देगी और सघकेन्द्र के चेत्र, उसके अधिकारों और विषयों की विस्तृत कर देगी. हालांकि १६ मई के वक्तव्य के १४ वे और १६ वें पैरे में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि विधान-परिषद को केवल तीन विशिष्ट विषयों पर ही सोच-विचार करने का अधिकार है।

मन्नि-प्रतिनिधि मंदल और वाइसराय ने सामूहिक और पृथक्-पृथक् रूप में कई बार यह कहा है कि मूलभूत सिद्धान्त इसलिए रखे गये थे ताकि दोनों बड़े दल विधान-परिपद में सम्मितित हो सकें श्रीर जब तक सहयोग की भाषना से प्रेरित होकर काम नहीं किया जायगा तब तक योजना को कियात्मक रूप नहीं दिया जा सकेगा। काग्रेस के रवेंये से यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि विधान निर्मात्री संस्था के सफलतापूर्वक सचालन की ये आवश्यक शतें बिएकता खत्म हो चकी हैं और उनका कोई श्रास्वित्व हो नहीं है। उसकी इस बात से श्रीर कांग्रेस को खुश करने के जिए मुस्लिम जाति तथा भारतीय जनता के कुछ श्रन्य निर्वत श्रंगों-विशेषकर परिगणित जातियों के हितों को बलि पर चढ़ा देने की बिटिश सरकार की नीति. श्रीर जिस तरह से वह समय-समय पर मुसलमानों को दिये गये श्रपने मौखिक श्रौर लिखित दोनों ही तरह के वायदों और आश्वासनों से पलटती रही है, कोई सदेह नहीं रह जाता कि इस परिस्थितियों में मसत्तमानों के जिए विधान-निर्मात्री संस्था में भाग जेना खतरे से खाली नहीं है श्रोर श्रव काँसिज प्रतिनिधि मंडल के प्रस्तानों की प्रयनी उस स्वीकृति की वापस जेने का फैसजा करती है जिसकी सचना मुस्तिम लीग के प्रधान ने ६ जून, १६४६ को भारत-मन्नी को दी थी।

प्रत्यन्न कार्रवाई के सम्बन्ध में लीग का प्रस्ताव

प्रस्यत कार्रवाई के सम्पन्ध में मुस्तिम लोग का प्रस्ताव इस प्रकार है:--

"चू कि श्रखित भारतीय मुस्तिम लीग ने श्राज मित्र-प्रतिनिधि-मंदल श्रीर वाइसराय के १६ मई के वक्तन्य में उछि खित प्रस्तावों को नामजूर करने का फैसला किया है. इस कारण जहां एक श्रोर कांग्रेस की इठधर्मी है, वहा दूसरी श्रोर मुसलमानों के प्रति गिटिश सरकार का विश्वासवात है। श्रीर चूं कि भारत के गुसलमानों ने समसौते श्रीर वैधानिक डपाय द्वारा भारतीय समस्या को शान्तिपूर्ण उग से सुबन्धाने की हर संभव चेष्टा को है शौर उसे सफलता नहीं मिळी. श्रीर चुंकि कांग्रेस श्रश्नेजों को श्रप्रत्यच सहायता से भारत में सवर्ण हिन्दू राज्य स्थापित करने पर तुली हुई हे और चूंकि हाल की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय मामलों में निर्णायक बात न्याय और श्रोचित्य न होकर शक्ति-राजनीति है श्रीर चूंकि यह बात विवृत्त्व स्पष्ट हो चुकी है कि भारत के मुसन्तमानों को तब तक किसी खाँर चीज से सन्तोप नहीं हो सकता जय तक कि स्वतंत्र धौर पूर्णं सर्वसत्ता-सम्पन्न पाकिस्तान स्थापित नहीं हो जाता चार यदि मुस्तिम लीग की मर्जी के बिना मुसलमानों के अपर कोई दीर्घकालीन अथवा अव्यकालीन विधान जादने, श्रयवा केन्द्र में कोई श्रन्तिस सरकार स्थापित करने की काशिश की जायगी तो वह उसका इटकर विरोध करेगी यत मुस्लिम जीग की काँमिल को प्रा यकीन होगया ह कि यय यह समय आगया है जब कि पाकिस्तान की शाप्ति के जिए उसे प्रत्यच कार्रवाई के मार्ग का श्रवलयन करना होगा और अपने श्रधिकारों का प्रविपादन करना होगा और अपनी प्रविष्ठा की स्थिर 🚈 एक सौ चौवीस ] , कांग्रेस का [इतिहास : खंड ३

रखना होगा, श्रमेकी की मौजूदा गुनामी तथा सवर्ष हिन्दुश्रों के भावी प्रभुख से छुटकारा पाना होगा।

यह कौंसिल मुस्लिम जाति से अनुरोध करती है कि वह अपने एकमात्र प्रतिनिधित्वपूर्ण सगठन की छन्नछाया में एक होकर सन्द्रन्त हो जाय और हर संभव बिलदान देने के लिए प्रस्तुत हो जाय। यह कौंसिज विक मिन्यों को हिदायत करती है कि वह उपयु क नीति को कियासक रूप देने के लिए तत्काल प्रस्यच कार्रवाई करने का एक कार्य-क्रम तैयार करे और मुसद्धमानों को उस आगामी सवर्ष के लिए सगठित करे, जो आवश्यकता पहने पर शुरू किया जायगा। श्रंप्रेजों के रुख के विरोध में और होम के रूप में यह कौंसिल मुसलमानों से अनुरोध करती है कि वे विदेशो सरकार-हारा उन्हें प्रदान पदवियों को तुरन्त स्थाग हैं।

कामनसभा में प्रधानमत्री क्लेमेस्ट एटली का भाषण (१४-३-४६)

"मुक्ते इस सभा में अपने मित्रों से जो अभी हाल में भारत से लांटे हैं, भारतीयों के पत्रों से और सभी विचारों के भारत में रहनेवाले अग्रेजों से पता चला है कि वे इस बात से पूर्णत सहमत हैं कि इस समय भारत में बड़ी वेचेनी और तनाव पाया जाता है और वस्तुतः यह एक बढ़ा गम्भोर मौका है। इस समय भारत में राष्ट्रीयता की लहर बड़ी जोरों से दौड़ रही है और वास्तव में देखा जाय तो सपूर्ण पशिया में ही यह जहर दौड़ रही है।

श्री बटलर का सुमाव यह नहीं या कि सरकार मिशन के वास्तविक विचारणीय विषय श्रकाशित करे। हमने श्रपने साधारण उद्देश्य घोषित कर दिया है श्रीर हमारी यह मशा है कि प्रतिनिधि-महल को उसके काम में यथासमव श्रधिक-से-ग्रधिक स्वतन्नता दी जाय।

मुक्ते निश्चय है कि सभा का प्रत्येक • सदस्य यह श्रनुभव करता है कि मिशन के सदस्यों ने वाहसराय के साथ मिलकर कितने कांठन काम का बीड़ा उठाया है श्रीर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहेगा जिससे उनका यह काम श्रीर भी श्रिक्त कठिन हो जाय।

मैं श्री बटलर के इस विचार से पूर्णत. सहमत हू कि मिशन को वहां रचनात्मक और ठोस दृष्टिकीय बनाकर जाना चाहिए श्रीर इसी दृष्टिकीय को लेकर वस्तुत वे श्रमना काम करने जा रहे हैं।

श्री एटली ने कहा, "में श्री चटलर का उनके बुद्धिमतापूर्ण, उपयोगी श्रीर रचनात्मक भाषण के लिए धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कितने ही वर्ष तक भारतीय मामलों को निबदाने में बहा महस्वपूर्ण कार्य किया है श्रीर उनका सम्बन्ध एक ऐसे परिवार से है जिसने बहुत से प्रसिद्ध सार्वजिनिक कार्यकर्ता इस देश को दिये हैं।

सन्होंने जिस ढग से सभा में श्रपना भाषण दिया है श्राज हमें ठीक उसी की श्रावश्यकता है, क्योंकि इस समय इन दोनों देशों के सम्बन्ध के मामले में एक बड़ी ही नाजुक घड़ी है श्रीर इसके जिए वातावरण में भी बड़ा ही तनाव पाया जाता है।

यह समय निस्सदेह कोई निश्चित और स्पष्ट कर्म उठाने का है। मैं कोई लम्बा-चौड़ा यह समय निस्सदेह कोई निश्चित और स्पष्ट कर्म उठाने का है। मैं कोई लम्बा-चौड़ा भाषणा नहीं देना चाहता। मेरी राय में ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा और विशेषकर भाषणा नहीं देना चाहता। मेरी राय में ऐसा करना ब्रह्मित होगा। पिछु जो बातों को फिर से भूतकालीन घटनाओं का सिंहाव जोकन करना अत्यधिक अनुचित होगा। पिछु जो बातों को फिर से उठा जेना वहा आसान है और असाधारण रूप से कठिन इस समस्या के सम्बन्ध में चिरकाज से उठा जेना वहा आसान है अरे असाधारण रूप से कठिन इस समस्या के मरथे दोष मद देना भी जो विचार-विनिमय चल रहा है, उसकी असफ जता के जिए किसी के मरथे दोष मद देना भी जो विचार-विनिमय चल रहा है, उसकी असफ जता के जिए किसी के मरथे दोष मद देना भी जो विचार-विनिमय चल रहा है, उसकी असफ जता के जिए किसी के मरथे दोष मद देना भी जो विचार-विनिमय चल रहा है, उसकी असफ जता के जिए किसी के मरथे दोष मद देना भी जो विचार-विनिमय चल रहा है, उसकी असफ जता के जिए किसी के मरथे दोष मद देना भी जो किस कर जिल्ला के जिए किसी के मरथे दोष मद देना भी जो किस कर जिल्ला के ज

एक सौ चौबीस ] कांग्रेस कार्र्इतिहास : खंड ३

रखना होगा, खंधेज़ी की मौजूदा गुनामी तथा सवर्ण हिन्दुश्रों के भावी प्रमुख से छुटकारा पाना होगा।

यह कौंसिल मुस्लिम जाति से अनुरोध करती है कि वह अपने एकमात्र प्रतिनिधित्वपूर्ण सगटन की छुत्रछाया में एक होकर सज़द्ध हो जाय और हर संभव बिलदान देने के लिए प्रस्तुत हो जाय। यह कौंसिल विकेंग कमेटी को हिदायत करती है कि वह उपयु क नीति को क्रियात्मक रूप देने के लिए तत्काल प्रस्य कार्यवाई करने का एक कार्य-क्रम तैयार करे और मुसलमानों को उस आगामी सवर्ष के लिए संगठित करे, जो आवश्यकता पड़ने पर शुरू किया जायगा। अंग्रेजों के रुख के विरोध में और चोम के रूप में यह कौंसिल मुसलमानों से अनुरोध करती है कि वे विदेशो सरकार-द्वारा उन्हें प्रदान पदवियों को तुरन्त स्थाग हैं।

कामनसभा में प्रधानमंत्री क्लेमेण्ट एटली का भाषण (१४-३-४६)

"मुक्ते इस समा में अपने मित्रों से जो धमी हाज में भारत से जीटे हैं, भारतीयों के पत्रों से धौर सभी विचारों के भारत में रहनेवाजे अधेजों से पता चला है कि वे इस बात से पूर्णत: सहमत हैं कि इस समय भारत में बड़ी बेचैनी धौर तनाव पाया जाता है और वस्तुत: यह एक बड़ा गम्भोर मौका है। इस समय भारत में राष्ट्रीयता-की जहर बड़ी जोरों से दौड़ रही है और वास्तव में देखा जाय तो संपूर्ण पशिया में ही यह जहर दौड़ रही है।

श्री बटलर का सुमाव यह नहीं था कि सरकार मिशन के वास्तविक विचारणीय विषय प्रकाशित करे। हमने श्रपने साधारण उद्देश्य घोषित कर दिया है श्रीर हमारी यह मशा है कि प्रतिनिधि-महल को उसके काम में यथासमव श्रधिक-से-श्रधिक स्वतन्नता दी जाय।

मुक्ते निश्चय है कि सभा का प्रत्येक सदस्य यह अनुभव करता है कि मिशन के सदस्यों ने वाह्सराय के साथ मिलकर कितने काठन काम का बीड़ा उठाया है और कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहेगा जिससे उनका यह काम और भी अभिक कठिन हो नाय।

में श्री बटलर के इस विचार से पूर्यंत. सहमत हू कि मिशन को वहा रचनात्मक श्रीर होस दृष्टिकीय बनाकर जाना चाहिए श्रीर हुनी दृष्टिकीय को लेकर वस्तुत वे श्रयना काम करने जा रहे हैं।

श्री प्रता ने कहा, ''मैं श्री बरता का उनके बुद्धिमतापूर्ण, उपयोगी श्रीर रचनात्मक माषण के लिए घन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कितने ही वर्ष तक भारतीय मामलों को निषदाने में बहा महत्वपूर्ण कार्य किया है श्रीर उनका सम्बन्ध एक ऐसे परिवार से है जिसने बहुत से प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता इस देश को दिये हैं।

उन्होंने जिस ढग से समा में श्रयना भाषण दिया है आज हमें ठीक उसी की श्रावरयकता है, क्योंकि इस समय इन दोनों देशों के सम्बन्ध के मामले में एक बड़ी ही नाजुक घड़ी है स्रोर इसके जिए वातावरण में भी बड़ा ही सनाव पाया जाता है।

यह समय निस्लंदेह कोई निश्चित और स्पष्ट कष्ट्म उठाने का है। मैं कोई जम्या-चौड़ा यह समय निस्लंदेह कोई निश्चित और स्पष्ट कष्ट्म उठाने का है। मैं कोई जम्या-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। मेरी राय में ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा और विशेषकर भाषण नहीं देना चाहता। मेरी राय में ऐसा करना अत्यधिक अनुचित होगा। पिछुजी चार्तों को फिर से भूतकालीन घटनाओं का सिंहावलोकन करना अत्यधिक अनुचित होगा। पिछुजी चार्तों को फिर से अठा जैना बड़ा आसान है और असाधारण रूप से कठिन इस समस्या के सम्बन्ध में चिरकाज से अठा जैना बड़ा आसान है और असाधारण रूप से कठिन हस समस्या के मरथे दोप मद देना भी जो चिचार-चिनिमय चल रहा है, उसकी असफलता के जिए किसी के मरथे दोप मद देना भी जो चिचार-चिनिमय चल रहा है, उसकी असफलता के जिए किसी के मरथे दोप मद देना भी जो चिचार-चिनिमय चल रहा है, उसकी असफलता के जिए किसी के मरथे दोप मद देना भी जो चिचार-चिनिमय चल रहा है, उसकी असफलता के जिए किसी के मरथे दोप मद देना भी जो चिचार-चिनिमय चल रहा है, उसकी असफलता के जिए किसी के मरथे दोप मद देना भी जो चिचार-चिनिमय चल रहा है, उसकी असफलता के जिए किसी के मरथे दोप मद देना भी जो चिचार-चिनिमय चल रहा है, उसकी असफलता के जिए किसी के मरथे दोप मद देना भी जो चिचार-चिनिमय चल रहा है, उसकी असफलता के जिए किसी के मरथे दोप मद देना भी जो चिचार-चिनिमय चल रहा है, उसकी असफलता के जिए किसी के मरथे दोप मद देना भी जो चला चला है।

के रूप में उन्नत करने से है।

भूतकालीन लम्बी श्रवधि में यह बताना श्रीर कहना बड़ा श्रासान है कि फलां वक्त पर इस पक्त ने या उस पक्त ने श्रवनी गलती से मौका हाथ से खो दिया।

पिछले लगभग २० वर्षों से इस समस्या से मेरा घनिष्ठ संपर्क रहा है श्रीर मेरी यह राय है कि दोनों ही पन्नों ने गलतियां की हैं, लेकिन इस बार हमें पिछली बातों का रोना न रोकर भविष्य की श्रोर श्रपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इसिकए में तो इस मकार कहूँगा कि श्रव हमारे लिए वर्तमान स्थिति में भूतकालीन दृष्टिकीण से इस समस्या पर विचार करना अचित नहीं। १६४६ की परिस्थितियां १६२०,१६३० श्रथवा १६४२ की परिस्थितियों से सर्वथा विभिन्न हैं। पिछले सब नारें श्रव खत्म हो जाने चाहिए। दमी-कभी देखने में श्राया है कि श्राज से छछ समय पूर्व श्रपनी श्राकां को प्रकट हरने के लिए भारतीय जो शब्द ठीक सममते थे श्राज उन्हें एक श्रोर छोइकर नये शब्द श्रोर विचारों का प्रयोग किया जा रहा है।

सार्वजनिक विचारधारा को जितना प्रोत्साहन किसी बहे युद्ध से मिलता है उतना किसी शौर बात से नहीं। पिछुते दोनों महायुद्धों के बीच जिन जोगों का भी इस समस्या से कोई वास्ता रहा है, वे खूब श्रव्छी तरह से जानते हैं कि १६१४-१८ की तड़ाई का भारतीयों की श्राकांचाशों शौर विचारों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा था। शान्तिकाल में जिस तहर का वेग श्रपेचाछत धीमा होता है उसकी गति युद्ध के दिनों में बड़ी प्रचण्ड हो जाती है श्रीर खासकर उसकी समाप्ति के बाद, क्योंकि उस लहर को बहुत हद तक बड़ाई के जमाने में प्रश्रथ मिल जाता है।

मुक्ते निश्चय है कि इस समय भारत में राष्ट्रीयता की जहर बड़े जोरों से चल रही है छीर वास्तव में देखा जाय तो संपूर्ण पृशिया में ही जहर बड़ा जोर पकड़ रही है।

श्चापको हमेशा यह याद रखना होगा कि पशिया के दूसरे हिस्सों में जो कुछ भी होता है उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ता है। मुक्ते खूब स्मरण है कि जब मैं साइमन-कमीशन के सदस्य के रूप में वहां था तो उस समय जापान ने जो चुनौती दी थी उसका पशिया के जोगों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा था श्रोर राष्ट्रीयता की यह जहर जो एक सम्य भारत के जोगों के श्रपेचाकृत एक छोटे से भाग में ही पाई जाती थी, विशेषकर कुछ थोड़े से पड़े-जिले जोगों में वह दिन प्रतिदिन न्यापक-से-ज्यापक रूप धारण करती गई है।

मुक्ते याद है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के समय यद्यपि उप्रवादियों और नरम दल-वालों के राष्ट्रीय विचारों में काफी अन्तर था और यद्यपि कई मामलों में सांप्रदायिक दावों का इतना अधिक दबाव पड़ा कि राष्ट्रीय विचारधारा को एक और रख देना पड़ा, फिर भी इमने देखा कि हिन्दुश्रों, मुसलमानों, सिखों और मराठों, राजनीतिज्ञों और सरकारी नौकरों—प्रायः सभी में राष्ट्रीय विचारधारा जो पकड़ती जा रही थी और आज मेरा खयाल है कि यह विचार-धारा सभी जगह घर कर चुकी है और शायद कम-से-कम उन सैनिकों में भी राष्ट्रीयता की यह लहर दीड़ गई है, जिन्होंने लड़ाई में इतनी अमूह्य सेवा की है।

इसिनए आज मैं भारतीयों के पारस्परिक मतभेदों पर इतना श्रधिक जोर नहीं देना चाहता, यिक इम सभी को आज यह अनुभव करना चाहिए कि भारतीय जोगों में चाहे कितने ही मतभेद क्यों न हों और इस मार्ग में कितनी ही कठिनाइया नयों न हों, भारत के सभी जोगों की यही मांग है।

निस्संदेह कुछ मामलों में हमें भूतकाल का भी आश्रय लेना पहेगा, लेकिन इस समय

स्थिति यह है कि हम भारत के सभी नेताओं में अधिक से-अधिक सहयोग और सद्भाव स्थापित करने की भरसक चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी हाजत में जो लोग फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, उन्हें किसी वन्धन में बाधना श्रथवा उनके चेत्र को सीमित करना हमारे बिए बुद्धिमतापूर्ण नहीं होगा।

मनि-प्रतिनिधि-मंदन भेजने का प्रत्यच कारण यह है कि आप ऐसे जिम्मेदार जोगों की वहा भेज रहे हैं जो फैसजा करने की योग्यता रखते हैं। निस्संदेह उनका कार्य-चेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें सभवतः उन्हें श्राश्रय जेना पहे।

श्री बटलार ने बताया है कि भारत ने युद्ध में कितना महत्वपूर्ण भाग लिया है। श्री एटजी ने कहा कि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि विद्युते २४ वर्षों में भारत ने अध्याचार का दमन करने श्रीर उसके उन्मूलन में दो बार बहुत बड़ा भाग किया है। इसकिये क्या यह श्राश्चर्य की बात है कि श्राज वह देश-जिसकी ४० करोड़ जनता ने दो बार श्रपने सुपुत्रों को स्वाधीनता की रहार्थ अपना वितादान देने के लिए भेजा है-यह मांग कर रहा है कि उसे भी अपने भाग्य का निर्णय करने की पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए ? (करतल-ध्वनि)

मेरे सहयोगी वहा इस उहरय को लेकर जा रहे हैं कि वे भारत को यह स्वाधीनता यथासभव जल्दी से-जल्दी श्रीर पूर्णंत प्राप्त करने में श्रपनी श्रोर से श्रधिक-से श्रधिक सहयोग प्रदान कर सकें। वर्तमान सरकार के स्थान पर कैसी सरकार स्थापित होनी चाहिए, इसका निर्णय स्वय भारतीयों को ही करना है, किन्तु हमारी इच्छा उसे यह निर्णय करने के जिए तुरन्त कोई च्यवस्था करने में मदद देना है।

ऐसी व्यवस्था करने में श्रापकों प्रारंभिक कठिनाई पेश श्रा रही है, लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था कायम वरने का दढ़ निश्चय कर रखा है श्रीर इस काम में मारत के सभी नेताओं का श्रिषकतम सहयोग शाप्त करना चाहते हैं।

संसार में भारत की भावी स्थिति क्या होगी, इसका फैसला भी स्वयं भारत को ही करना है, भले हो राष्ट्रसघ या कामनवेष्य के जरिये एकता स्थापित हो जाय, किन्तु कोई मी बहा राष्ट्र श्रकेले ही अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता, उसे संसार में जो-कुछ हो रहा है, उसमें हाथ वटाना ही होगा । मेरी यह आशा है कि भारत बिटिश राष्ट्रसमृह में ही रहने का फैसजा करें । मुक्ते निश्चय है कि ऐसा करने में उसे बड़ा लाभ रहेगा । श्रगर वह ऐसा फैसला करता है वी यह निर्णंय उसे स्वेच्छा से भौर स्वतत्रापूर्वक करना होगा, क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्रमदत्त भीर साम्राज्य किसी बाहरी दवाव के कारण एक वूसरे से नहीं वैंधे हुए हैं। यह तो स्वतत्र जोगों का स्वतत्र सघ 自自

श्रगर इसके विपरीत वह स्वतंत्र रहना चाहता है-श्रौर हमारी राय से उसे ऐसा करने का पूरा हक है-तो हमारा फर्ज यह होगा कि हम उस परिवर्त्तन को जहा तक हो सके आसान-से-श्रासान श्रौर न्यवस्थित रूप में होने में पूरी-पूरी मदद करें।

श्री एटजी ने आगे कहा--''हमने भारत को सयुक्त बनाया है उसे राष्ट्रवाद की एक ऐसी भावना दी है, जिसका गत कितनी शताब्दियों से इसमें श्रभाव था और इसने हम से प्रजातंत्र श्रीर न्याय का सबक भी सीखा है।

जब सारतीय हमारे आसन की आसीचना करते हैं तो उनकी आसीचना का आधार भारतीय सिद्धान्त न होकर, बिटेन-द्वारा प्रतिपादित मापद्य ही होते हैं। श्री प्टली ने बताया कि श्रभी हाल में जब वे अमरीका गये थे, तो उन पर वहां भी एक

घटना का गहरा मभाव पड़ा। वे बहुत से प्रतिष्ठित अमरीकियों और भारतीयों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि यह प्रसंग छिड़ गया किस प्रकार ब्रिटेन-द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों पर अमरीका में अमल हो रहा है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि उस वार्तालाप के दौरान में यह बताया था कि अमरीका ने ब्रिटेन से बपीती के रूप में बहुत कुछ हासिल किया है।

लेकिन मेरे भारतीय मित्र ने कहा कि कभी कभी श्रमरोकी लोग यह भूल जाते हैं कि एक बड़ा राष्ट्र भी है जिसने बिटेन से ये सिद्धान्त सीखे हैं श्रीर वह राष्ट्र है भारत । हम यह श्रमुभव करते हैं कि हमारा यह कर्त्तव्य, श्रिषकार श्रीर विशेष हक है, क्योंकि हमने यहां बिटेन में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, उन्हें हमने संसार को भी दिया है श्रीर स्वय भी उन पर श्रमल करते हैं।

श्रागे उन्होंने कहा कि जब मैं भारत का उन्तेख करता हूँ तो मैं ख़ृब श्रन्छी तरह से जानता हूं कि वहा जातियों, धर्मों श्रोर भाषाश्रों की कितनी भरमार श्रीर उनके कारण जो कठिनाइयां पैदा होती हैं, उन्हें भी मैं ख़ूब समक्तता श्रोर जानता हूँ, लेकिन इन कठिनाइयों पर केवल भारतीय ही काबू पा सकते हैं।

इम श्रहपसंख्यकों के श्रधिकारों के प्रति जागरूक हैं श्रीर श्रहपसंख्यकों से निर्भय होकर रहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। दूसरी श्रोर हम किसी श्रहपसंख्यक की बहुसख्यक की प्रगति में बाधक नहीं बनने देना चाहते।

हम यह नहीं बता सकते कि हन कठिनाहयों को कैसे दूर किया जाय। हमारा पहला काम निर्भय करने की शक्ति रखनेवाजी कोई व्यवस्था करने का है श्रौर मंत्रि-मिशन तथा वाहसराय का यही प्रमुख हहेश्य है।

हम भारत में एक श्रंतरिम सरकार स्थापित करना चाहते हैं। श्राज जिस बिल पर बहस हुई है उसका यह भी एक उद्देश्य है। हम इस दिशा में वाइसराय को श्रधिक श्राजादी देना चाहते हैं ताकि उस श्रवधि में जब कि विधान-निर्माण का कार्य चल रहा हो भारत में एक ऐसी सरकार शासनभार संभाले हुए हो जिसे देश की जनता यथ।समव श्रधिक-से-श्रधिक समर्थन श्रौर सहयोग प्राप्त हो। मैं विभागों के निर्वाचन में वाइसराय के निर्णय को किसी प्रकार के भी बन्धनों में नहीं बांधना चाहता।

कितनी ही भारतीय रियासनों में बड़ी प्रगति हुई है श्रीर ट्रावनकोर में जो परी इश हो रहा है, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय श्रीर श्राकर्षक है। निस्सदेह भारत में राष्ट्रीयता की जो भावना विद्यमान है उसे उन सीमाश्रों तक ही महदूद नहीं रखा जा सकता जो रियासनों श्रीर प्रान्तों को एक-दूसरे से पृथक् करती हैं।

मुक्ते श्राशा है कि ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ श्रीर सारत के नरेश विभिन्न सम्बद्ध श्रीर सिम-जित भागों को एक-दूसरे के साथ निकट लाने की समस्या को सुलका सकेंगे श्रीर इस मामले में भी हमें यह ध्यान में रखना है कि भारतीय रियासतों को उनका उचित श्रिधकार श्रवश्य सिले। मैं एक च्या के लिए भी यह बात मानने को तैयार नहीं कि भारतीय नरेश भारत की प्रगति में थाधक बनेंगे।

यह एक ऐसा मामला है, जिसका निर्णय स्वय भारतीयों को ही करना है। मैं भारत में श्रवपसंख्यकों की समस्या से भवी-भाति परिचित हूं। यदि भारत को भावी वर्षों में व्यवस्थित रूप से श्रपना काम श्रागे बढ़ाना है तो मेरा खयाब है कि सभी भारतीय नेता श्रवपसंख्यकों की

एक सौ अदाईस ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३

इस समस्या को सुलमाने की अधिकाधिक आवश्यकता अनुभव करते हैं और मुक्ते मरोसा है कि विधान में उनके खिए व्यवस्था रहेगी।

मिशन निश्चय ही इस समस्या की अवदेलना नहीं करेगा, लेकिन आप यह नहीं कर सकते कि एक श्रोर तो भारतीयों को स्वराज्य दे दिया जाय श्रीर दूसरी श्रोर श्रह्पसख्यकों का उत्तरदायित्व और उनकी श्रोर से हस्तत्तेप करने का अधिकार हम यहां भपने हाथ में यनाये रखें।

इम सरकारी नौकरों की तथा उन लोगों की स्थित से भी भली प्रकार परिचित है, जिन्होंने भारत की मद्दान् सेवा की है। भारत में इतनी अवज्ञमंदी अवश्य होगी कि वह उन जोगों के प्रति श्रपनी जिम्मेदारी का श्रनुभव करे. जिन्होंने रसकी सेवा की है।

जो सरकार वर्तमान सरकार की सम्पत्ति जेगी वह उसकी जिम्मेदारियां भी अपने अपर बेगी श्रर्थात् वर्तमान सरकार की जेनी-देनी रुसी पर होगी। इस प्रश्न पर भी हमें बाद में सोच-विचार करना है। इसका सम्बन्ध निर्णय करने के लिए तत्काल स्थापित की जानेवाली व्यवस्था से नहीं है।

जहां तक संधि का प्रश्न है, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जिससे केवल हमें ही लाभ पहुँचता हो श्रीर भारत को केवल जुक्सान।

में इस बात पर फिर जोर देना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो काम है वह बड़ा ही नाजुक है। यह समस्या म देवल भारत श्रीर ब्रिटिश-राष्ट्र-समृह श्रीर साम्राज्य के ब्रिए ही महत्वपूर्ण है, बिलक सपूर्ण ससार के लिए भी। युद्ध-द्वारा उत्पीहित श्रीर ध्वस्त एशिया में, जिसकी ज्यवस्था अस्त-स्थस्त है। हमारे सम्मुख एक ऐसा चेत्र पहा है जो प्रजातंत्र के सिद्धानतों पर श्रमल करने की कोशिश करता रहा है। मैने स्वयं सदैव यह श्रनुभव किया है कि राजनीतिक श्रीर प्रबुद्ध भारत सम्भवत एशिया का पथ-प्रदर्शक श्रीर ज्योति वने। यह श्राव्यधिक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समय में जबकि हमें ऐसे बहै-बहे राजनीतिक प्रश्नों को सुलमाना पड़ रहा है देश के सामने गभीर आधिक कठिनाहयां उपस्थित हों। हमें मारत की खाध समस्या के वारे मे विशेष रूप से चिन्ता है।

सभा जानती है कि ब्रिटिश सरकार इस समस्या के धारे में बड़ी चिन्तित है श्रीर हमारे ख। ध नत्री इस हरूय भारतीय प्रतिनिधि म्दल के साथ इमरीका गये हुए हैं। इम इस दिशा में भारत की सदद करने की भरसक चेष्टा करेंगे।

मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सामाजिक श्रीर श्रायिक कठिनाइयों का जिक्र करना उचित नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हु कि इन कठिनाहयों को केवल स्वय भारतीय ही सुबक्ता सकते हैं, क्योंकि वही भारतीय जीवन के तरीके और दृष्टिकीण से इतनी घनिष्ठता के साथ बँधे हुए हैं। उनकी मदद के लिए हमसे जो कुछ भी वन पहेगा, हम करेंगे। मेरे सहयोगी भारत यह दृढ़ निश्चय करके जा रहे हैं कि वे श्रवश्य सफल होकर लीटेंगे श्रीर मुक्ते निश्चय है कि प्रस्येक व्यक्ति उनकी सफजता की कामना करेगा।

### परिशिष्ट ५.

श्रन्तरिम सरकार के सदस्यों की घोषणा (२४-५-४६)

वाइसराय-भवन से कल केन्द्र में स्थापित होनेवाली प्रथम श्रवित भारतीय राष्ट्रीय अन्तरिम सरकार के सदस्यों की घोषणा की गई थी। इसमें १४ सदस्य रहेंगे, जिनमें से १२ के माम घोषित कर दिये गए थे, शेप दो मुसलमान सदस्य बाद में नियुक्त किये जायँगे। नयी सरकार २ सितग्वर को छपना कार्य-भार सँमालेगी। सम्राट् ने वाइसराय की शासन-परिपद् के वर्तमान सदस्यों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है छौर उनकी जगह निम्नलिखित न्यक्तियों को नियुक्त किया है —

पंदित जवाहरलाल नेहरू,
सरदार वरुवममाई पटेख,
ढा॰ राजेन्द्रप्रसाद,
श्री श्रासफ श्रुली,
श्री सी॰ राजगोपालाचारी,
श्री शरदचन्द्र योस,
ढा॰ जान मथाई,
सरदार वजदेवसिंह,
सर शफात श्रहमद खा,
श्री जगजीवनराम,
संय्यद श्रुली जहीर, श्रीर
श्री कुवरजी हरसुमजी माभा।
दो श्रीर सुरितम सटस्थों को बाद में नियुक्त किया जायगा।

जो नाम प्रकाशित किये गए हैं उनमें पाच हिन्दू, तीन मुसलमान और एक-एक प्रतिनिधि क्रमशः परिगणित जातियों—भारतीय ईसाइयों, सिलों और पारिसयों—का भी शामिल है। यह म.मावली वही है जिसका उरलेख १६ जून के वनतन्य में किया गया है। इसमें केवल पारिसयों और मुसलमानों के प्रतिनिधि वही नहीं हैं और साथ ही श्री हरेकृत्य मेहताब के स्थान पर श्री शरतचन्द्र बोस का नाम है।

# वाइसराय का रेडियो-भाषण ( २४-५-४६ )

"मेरा विचार है कि आपकोग को भी नई सरकार के निर्माण के विरोधी हैं सम्राट् की सरकार की उस मूक् नीति के विरोधी नहीं हैं कि भारत को अपने भाग्य का निर्माण करने की स्वतन्त्रता देकर वह अपने वचनों को पूरा कर दे। मेरा विचार है कि आप इस बात से भी सहमत होंगे कि हमें तत्काक भारतीयों की एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो देश के राजनीतिक कोकमत का यथासम्भव अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करती हो। इसी के लिए मैंने प्रयत्म प्रारम्भ किया। वेकिन, यद्यपि १४ में से ४ जगहें मुस्किम लीग को प्रस्तुत की गई, यद्यपि इस बात के आश्वासन दिये गये कि विधान-निर्माण की योजना निर्धारित पद्धति के अनुसार ही कार्यान्त्रित की जायगी और यद्यपि नई अन्तर्कालीन सरकार वर्तमान विधान के अन्तर्गत ही काम करेगी फिर भी इस संयुक्त द्वीय सरकार की स्थापना नहीं की जा सकी है। इस असफलता पर मुक्ती अधिक दुःख किसी को नहीं होगा।

मुक्त से श्रविक किसी श्रीर को यह निश्चय नहीं हो सकता कि इस समय भारत के समस्त दलों श्रीर वर्गों के हित में एक ऐसी संयुक्त दलीय सरकार की श्रावश्यकता है जिसमें दोनों प्रमुख दलों के प्रतिनिधि हों। मुक्ते ज्ञात है कि कांग्रेस के श्रव्यक्त पं० जवाहरजाल नेहरू श्रीर उनके सहयोगियों का भी इस विषय में इतना हड़ विश्वास है जित्नना मेरा श्रपना, श्रीर मेरी ही तरह वे

भी लीग को सरकार में सम्मिलित होने के लिये प्रेरित करने का प्रयत्न करते रहेंगे।

मुस्तिम तीग के प्रति जो प्रस्ताव रखा गया है और जो अभी तक वैसा ही बना रहा है उसे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। १४ सदस्यों की सरकार में वह ४ नाम मुक्ते प्रस्तुत कर सकती है। ६ सदस्य काग्रेस द्वारा मनोनीत होंगे और तीन श्रव्य-संख्यक जातियों के प्रतिनिधि रहेंगे। यदि ये नाम मुक्ते स्वीकृत हुए और सम्राट् को उनमें कोई श्रापत्ति न हुई तो उन्हें श्रन्तकितिन सरकार में सम्मिन्नित कर निया जायगा और उसका तस्कान नया सगठन किया जायगा।

मुस्तिम लीग को इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि किसी भी श्रावश्यक प्रश्न पर उसे विरोधी बहुमत के कारण पराजित होना पड़ेगा। सयुक्त सरकार केवल इसी शर्त पर बनी रह सकती है श्रीर कार्य कर सकती है कि उसमें सम्मिलित दोनों प्रमुख दल सतुष्ट रहें। मैं इस बात की ब्यवस्था करूँगा कि सब से श्रिधक महत्व के विभागों का समुचित विभाजन हो। मुक्ते हार्दिक विश्वास है कि लीग श्रपनी नीति पर पुन विचार करेगी श्रीर सरकार में सम्मिलित होने का निश्चय करेगी।

परन्तु इस श्रवधि में भारत का शासन तो चलता ही रहना है शौर बड़े र प्रश्न निश्चय करने को पड़े हैं। मुक्ते प्रसन्तता है कि देश के राजनीतिक लोकमत के बहुत बड़े भाग के प्रतिनिधि शासन कार्य चलाने में मेरे सहयोगी होंगे। मैं श्रपनी शासन-परिषद् में उनका स्वागत करता हूँ। मुक्ते इस बात की भी प्रसन्तता है कि श्रव सिखों ने विधान निर्मात्री-परिषद् में तथा श्रन्तक्रीन सरकार में सम्मितित होने का निरचय कर लिया है। मैं समक्तवा हूँ कि निस्सन्देह उनका निरचय बुद्धिमत्तापूर्ण है।

जैसा कि मैं पहतो ही स्पष्ट कर जुका हूँ, सम्राट की सरकार की इस नीति को कि नई सरकार को देश के दैनिक शासन कार्य में श्रिधकतम स्वतन्त्रता दी जाय में पूर्ण रूप से कार्यान्वित करूँगा। प्रान्तीय सरकारों को प्रान्तीय स्वायत्त शासन के चेन्न में निश्चय ही बहुत स्यापक श्रिधकार शास हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार इस्तचेप नहीं कर सकती। मेरी नई सरकारको कोई श्रिधकार नहीं होगा, वस्तुत उसकी इच्छा ही नहीं होगी कि प्रातीय शासन-चेन्न में वह श्रनधिकार चेष्टा करे।

कलकत्ते की हाल की घटनाओं ने हमें बड़ी गम्भीरता से यह स्मरण करा दिया है कि यदि मारत को स्वतन्नता प्राप्ति के परिवर्तन-काल के बाद जीवित रहना है तो सहनशीलता की बहुत अधिक परिमाण में आवश्यकता होगी। मैं न केवल विचारशील नागरिकों से बिल्क युवकों से और वस्तुस्थिति से असतुष्ट लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे यह समम जें कि उन्हें, उनके वर्ग को या मारत को हिंसारमक शब्दों या हिसारमक कार्यों से किसी भी प्रकार के लाभ की सम्भावना नहीं है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रात में कानून भौर व्यवस्था की रचा की जाय, एक हद तथा निष्पच शक्ति के द्वारा शांतिपूर्ण सामान्य नागरिकों की निश्चित रूप से सुरचा की जाय और किसी भी समुदाय को पी दित न किया जाय।

कलकत्ते में शान्ति-स्थापना के लिए सेना बुखानी पड़ी और यह ठीक ही था। लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से शहरी दंगों को रोकना सेना का कार्य नहीं है, विक प्रान्तीय सरकारों का है। सेना का प्रयोग श्रन्तिम उपाय ही है। शहरी जनता तथा सेना दोनों के ही दृष्टिकोण से इस मौलिक सिस्रान्त को सामान्य रूप से स्वीकार कर खेना आवश्यक है। कलकत्ते में जो सैन्यदल काम में लाये गये उनकी कुशलता और उनके अनुशासन की मैंने वही प्रशस्ति सुनी है और इस समय श्रपने ही सेवा-संगठन की मैं भी श्रपनी श्रोर से ऐसे कार्य में

उसके ब्यवहार के लिए प्रेशंसा। करना चाहता हूँ जो सैन्य दलों के सम्मुख पहनेवाले कार्यों में सब से कठिन श्रोर नीरस है।

नई सरकार में युद्ध-सदस्य एक भारतीय होगा और यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसका धान रेमापित तथा मैं दोनों ही हृद्य से स्वागत करते हैं। लेकिन सेनाओं की हुवैधानिक स्थिति ं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अपनी शपथ के अनुसार वे आव भी सम्राट के अधीन हैं जिनके और पार्लीबेंट के प्रति में अब भी कत्तरदायी हैं।

समस्त वारकालिक रूप-रचना के होते हुए भी मेरा विश्वास है कि दोनों प्रमुख दलों में समस्तित की श्रव भी सम्भावना है। मुक्ते बिलकुल निश्चय है कि दोनों दलों में बहुत से लोग ऐसे हैं तथा बहुत से तटस्थ दल के लोग हैं जो इस प्रकार के समस्तित का स्वागत करेंगे श्रोर मुक्ते श्राशा है कि वे इसके लिए प्रयत्न करेंगे। मैं समाचारपत्रों से भी श्रनुरोध करूँगा कि वे श्रपने विशाल प्रभाव को स्वम श्रीर समस्तित की श्रोर लगायें। स्मरण रहे कि यदि जीग सम्मिलित होना स्वीकार करे तो श्रन्तकालीन सरकार का कल ही पुनर्संगठन हो सकता है। इस बीच यह सरकार देश के सामृहिक दित में शासन करेगी, किसी एक दल या वर्ग के हित में नहीं।

यह भी वांछ्नीय है कि विधान-निर्मात्री परिषद् का कार्य यथासम्भव शीव्रता के साथ प्रारम्भ होना चाहिये। मैं मुस्लिम लीग को आश्वासन देना चाहता हूँ कि १६ मई के वक्तव्य में प्रान्तीय और समूह विधानों के निर्माण के लिए जो पद्धति निर्धारित की गयी है उस पर पूर्ण रूप से अगल किया जायगा। मित्र-प्रविनिधि-मण्डल के १६ मई के वक्तव्य के १४ वें अनुच्छेदमें विधान-निर्मात्री परिषद् के जो आधारभूत-सिदात प्रस्तावित किये गये हैं उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रश्न ही सकता और न इस बात का ही कोई प्रश्न हो सकता है कि किसी भी 'मुख्य साम्प्रदायिक प्रश्न पर दोनों प्रमुख वर्गों के बहुमत के विना कोई निर्णय हो सके। काप्रेस इस बात के लिये उद्यत है कि किसी भी धारा के अर्थों के सम्बन्ध में यदि नोई मत्भेद हो, तो उसे संघन्यायालय के सम्मुख निर्णय के लिये प्रस्तुत कर दिया जाय।

मुक्ते द्वादिंक विश्वास है कि ऐसी योजना में भाग न तेने के अपने निर्णय पर मुह्तिम लीग पुन विचार करेगी जिसके द्वारा उन्हें भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा करने और उनके भविष्य का निर्माण करने के लिये इतना व्यापक चेत्र प्राप्त होता है।

भारतीय मामकों में हम एक श्रीर विषम तथा गम्भीर स्थिति को पहुँच गये हैं। विचारों श्रीर कार्यों में हतनी सहनशीजता श्रीर गम्भीरता की इससे श्रीधक श्रावश्यकता कभी नहीं रही है श्रीर कुछ लोगों के श्रसंयत यचन श्रीर उत्तेजनापूर्ण कार्य लाखों लोगों के लिये इससे श्रीधक भयं- कर कभी नहीं रहे हैं। यही समय है जब कि किसी भी प्रकार का श्रीधकार या प्रमाव रखनेवाले भारतीयों को श्रपने विवेक श्रीर स्यम से यह दिखला देना चाहिये कि वे श्रपने देश की सन्तान कहाने के योग्य हैं श्रीर उनका देश इस स्वतन्नता को प्राप्त करने के योग्य है जो उसे मिल रही है।"

श्री जिन्ना का वाइसराय को जवाव ( २६-५-४६ )

श्वास भारतीय मुस्तिमन्नीग के प्रधान श्री जिन्ना ने पत्रों के नाम निम्निलिखित चक्तव्य जारी किया है:—

यह खेद की वात है कि शनिवार (२४-८-४६) की वाइसराय ने श्रपने बाउकास्ट भाषण में इस प्रकार का अमारमक वराव्य दिया है जो वर्ष्यों के सर्वधा प्रतिकृत है। उन्होंने कहा है कि यथि १४ सीटों में से ४ मुस्लिम लीग को दी गई थीं, यथि उसे यह श्राश्वासन दिया गया था कि विधान-मिर्मान्नी योजना पर उल्लिखित कार्यप्रणाली के श्रनुसार श्रावरण निया जायगा श्रीर यथि नई श्रन्तिस सरकार को वर्तमान विधान के श्रन्तर्गत कार्य करना होगा, फिर भी सयुक्त सरकार बनाना सभव न हो सका। सच तो यह है कि वाह्सराय ने २२ जुलाई को मुभे एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ऐमे प्रस्ताव रखे थे, जो श्रन्तिस सरकार के सम्बन्ध में १६ जून के वक्तव्य में उल्लिखित प्रस्तावों श्रीर मुस्किम लीग को दिये गये श्रारवासनों से वास्तव में श्रीर काफी हद तक विभिन्न थे। इस पत्र के साथ ही उन्होंने मुक्ते इसी प्रकार पत्र की एक प्रति भी भेजी थी, जो उन्होंने पंढिन जवाहरलाल नेहरू को लिखा था।

यह पत्र मुसे श्रिखत भारतीय मुस्लिम लीग की कौंसिल की बैठक से एक दिन पहले लिखा गया था और वाइसराय यह बात पूरी तरह जानते ये कि गभीर स्थिति पैदा हो गई थी . श्रीर सम्राट् की सरकार की नीति के बारे में गभीर श्राशकाए श्रीर संदेह पैदा हो गये थे, फिर भी उन्होंने २२ जुलाई के श्रपने पत्र में, कामेस के निर्णय, कामेसी नेता श्रों की घोषणाश्रों श्रीर श्रासाम की धारा सभा-द्वारा विधान-परिपद् में श्रपने प्रतिनिधियों को दी गई इस हिदायत के बारे में कि उन्हें 'स' गुट से कोई सरोकार नहीं है, श्रीर विधान-परिपद् में हमारी स्थिति के बारे में एक शब्द तक भी नहीं कहा।

मैंने वाइसराय को ६१ जुलाई को उत्तर दिया, जिसमें मैंने उनकी नई चाल के बारे में, जिसका उद्देश्य प्रत्यचत कांग्रेस की मांग की पूर्ति थी, प्रपनी स्थिति साफ साफ बता दी थी, प्रम्यथा उनके पास क्या शौचित्य था कि वे १६ जून के वक्तन्य में उछि जित शन्तम प्रस्तावों की इस प्रकार श्रवदेलना करते ? क्या वाइसराय महोदय हमें यह स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि इन प्रस्तावों पर क्यों श्रमल नहीं किया गया और हमें जो श्राश्वासन दिये गये थे, उनकी श्रवदेलना क्यों कर की गई और उनके इस नये प्रस्ताव का उद्देश्य किसे जाम पहुचाता है ?

३१ जुलाई के मेरे पत्र का उत्तर उन्होंने म अगस्त को दिया। यह आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने उस पत्र में लिखा है कि २२ जुलाई के पत्र में उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया था वह वैसा हो प्रस्ताव था जैसा कि लीग की विकां कमेटी ने जून के अन्त में स्वीकार किया था अर्थात् १: १ ३। जैसा कि मैं ३१ जुलाई के अपने पत्र में वता चुका हू यह बात बिएकुल गलत है। उन्होंने आगे लिखा है:-

"२६ जुलाई को लीग ने जो प्रस्ताव पास किया है, उसके प्रकाश में, श्रव मैंने काग्रेस को श्रन्तिस सरकार बनाने के खिए प्रस्ताव पेश करने का श्रामंत्रण दिया है श्रीर सुक्ते निरचय है कि यदि वह श्रापको उचित श्राधार पर एक सयुक्त सरकार स्थापित इसने के खिए श्रामंत्रित करे तो श्राप उसे स्वीकार कर लेंगे।"

मुक्ते इस बात का न तो कोई ज्ञान था और न अब तक है कि वास्तव में वाइसराय और कांग्रेस के नेताओं में क्या बात-बीत हुई, परन्तु पांडत जवाहर जाज नेहरू, जैसा कि मेरा क्यां है, पूर्विनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार मेरे पास १४ अगस्त को आये। यह महन एक रस्मी कार्रवाई थी और उन्होंने अपना यह प्रस्ताव पेश किया कि कांग्रेस १४ सीटों में ४ लीग को देनें को तैयार है और शेष ६ सीटों के लिए वह स्वय नामजद करेगी, जिन में उसकी मर्जी का एक मुसबमान भी शामिल होगा। पिंडत नेहरू ने आगे यह भी कहा कि वे वर्तमान विधान के अन्तर्गत शासन-परिषद् नहीं बना रहे, बिक्क वे एक ऐसी अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बना रहे हैं जो वर्तमान धारा-

सभा के प्रति उत्तरदायी होगी श्रोर उन्होंने १४ श्रगस्त के मेरे पत्र के जवाब में उसी तारीख के श्रपने पत्र में यह बात स्पष्ट कर दी कि यदापि वे बहे-बहे प्रश्नों पर मेरे साथ विचार-विनिमय करने को तैयार हैं, परन्तु उनके पास कोई श्रोर नया प्रस्ताव नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने जिखा—'शायद श्राप समस्या पर किसी नये दृष्टिकोण से विचार करने का मार्ग बता सकें'' श्रोर जब मैंने वास्तव में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उन्होंने यह कहकर उसे दुकरा दिया कि कांग्रेस की स्थित वही है जो उसने २६ जून को पास किये श्रपने दिखी-प्रस्ताव में निर्देशित की थी, श्रीर यह कि १० श्रगस्त को वर्धा में पास किये गये प्रस्ताव में केवल उसी स्थित की पृष्टि की गई है। यही बात उन्होंने वाइसराय से भेंट करने के लिए दिखी-प्रस्थान करने से पूर्व १६ श्रगस्त के एक प्रेस सम्मेलन में भी दुइराई। मेंने पहित नेहरू को स्चित कर दिया कि इन परिस्थितियों में मेरी वकिंग कमेटी श्रयवा श्रविल भारतीय मुस्लिम लीग कोंसिल के उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लोने की कोई गु'जाइश नहीं है।

उसके बाद से वाइसराय, पंडित नेहरू और कांग्रेसी नेता जागभग एक सप्ताह से मेरी पीठ के पीछे और मेरी जानकारी के बिना विचार-विनिमय और सममौते की बातचीत कर रहे हैं। मुक्ते इस बारे में इससे अधिक और कुछ नहीं पता कि कज रात एक विज्ञित प्रकाशित की गई है जिसमें अन्तरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की गई है तथा वाइसराय ने एक बाढकास्ट किया। चूंकि वाइमराय कथित प्रस्ताव का उक्लेख कर चुके हैं और उन्होंने यह बताने का कष्ट नहीं किया कि मेरा उत्तर क्या था, में इस सम्बन्ध में अपना और उनका निम्नजिखित पन्न ब्यव- हार प्रकाशित कर रहा हु:—

श्री जिन्ना के नाम वाइसराय का २२ जुलाई, १६४६ का पत्र।

प्रिय मि० जिन्ता,

मेरा इरादा यथासंमव -शीव्र-से-शीव्र वर्तमान रचक सरकार की जगह पर एक अन्तरिम संयुक्त सरकार की स्थापना करना है श्रीर मैं इस सम्बन्ध में श्रापके पास मुस्लिम जीग के प्रधान के रूप में श्रीर कांग्रेस के प्रधान के सममुख निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं —

मेरा ख्याल है कि श्राप शायद मुक्त से सहमत होंगे कि इन गिमंयों श्रीर विद्युत साल की हमारी वातचीत में पत्रों में प्रकाशन सम्बन्धी नीति से बड़ी बाधा पड़ी है। इसिलए में बातचीत की प्रारंभिक श्रवस्था में श्रापके साथ सर्वथा निजी श्रीर गुत रूप से विचार-विनिमय करना चाहता हूं। इसके लिए मुक्ते श्रापका सहयोग श्रपेचित है। में चाहता हूं कि यह बातचीत केवल मेरे श्रीर दोनों सस्थाश्रों के श्रप्यचों तक ही सीमित रहे। मुक्ते श्राशा है कि श्राप इस वात का ध्यान रखेंगे कि यह पत्र-व्यवहार तब तक पत्रों तक न पहुंचे जब तक कि हमें यह पता न चल जाय कि हम में कोई समम्मीता हो सकता है या नहीं। निस्सदेह में यह श्रमुमव करता हूं कि श्रापको किसी न-किसी श्रवस्था में इस सम्बन्ध में श्रपनी वर्किंग कमेटी की स्वीकृति प्राष्ठ करनी होगी, लेकिन मेरा यकीन है कि यह श्रधिक वेहतर होगा कि हम लोग प्रारंभिक कदम के रूप में श्रापस में सममौते का कोई श्राधार द्वंदने श्रीर उस पर पहुचने की कोशिश करें।

प्रस्ताव

मैं निम्नितिसित प्रस्ताव श्रापके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ — (क) श्रन्तिरिम सरकार के सदस्यों की सख्या १४ होगी। (स) ६ सदस्य, जिनमें एक परिगणित जातियों का प्रतिनिधि भी शामित है, कांग्रेस-हारा नामजद किये जायँगे। पाच सदस्य मुस्तिम जीग नामजद करेगी। श्रव्णसख्यकों के तीन प्रति-निधि स्वयं वाह्सराय नामजद करेंगे, जिनमें से एक स्थान सिखों के लिए सुरचित रक्षा जायगा।

कांग्रेस श्रथवा मुस्लिम लीग को एक-दूसरे-द्वारा नामजद किये हुए नामों पर श्रापत्ति वठाने का कोई श्रधिकार नहीं होगा बशतें कि वाहसराय ने उन्हें मजूर कर जिया हो।

- (ग) विभागों का बँटवारा तब एक नहीं किया जायमा जब तक कि पार्टिया सरकार में शामिल नहीं हो जायँगी श्रीर श्रपने-श्रपने सदस्यों के नाम नहीं पेश कर हैंगी। महत्वपूर्ण विभागों का बँटवारा काम्रेस श्रीर मुस्लिम लीग में समान रूप से किया जायगा।
- (घ) में ऐसे समसीते का स्वागत करूगा, यदि स्वेब्छा से काग्रेस उसका प्रस्ताव करेगी क घड़े-घड़े साम्प्रदायिक प्रश्नों का फैसला केवल दोनों बड़े दलों की मर्जी मे ही किया जायगा; जेकिन मेरा ऐसा कभी विचार नहीं रहा कि हसे एक नियमित शर्त के तौर पर पेश किया जाय, क्योंकि कोई सयुक्त सरकार किसी और श्राधार पर चल ही नहीं सकती।
- ४. सुक्ते पूरा यकीन है कि आपकी पार्टी उक्त आधार पर भारत के शासन-प्रबन्ध में अपना सहयोग प्रदान करना स्वीकार कर लेगी जबकि दूसरी और विधान-निर्माण का कार्य अप्रसर होता रहेगा। सुक्ते विश्वास है कि इससे यथासमव अधिकतम लाभ पहुचेगा। मेरा सुक्ताव है कि हमें और अधिक समय बातचीत में नहीं लगाना चाहिए, बलिक प्रस्तावित आधार पर तुरम्त एक ऐसी ही सरकार स्थापित करने में जुट जाना चाहिए। यदि यह न चल सके और आप यह पार्ये कि स्थिति असन्तोषजनक है तो आपको उस सरकार में से हट जाने की खुली छुटी होगी, लेकिन सुक्ते विश्वास है कि साप ऐसा नहीं करेंगे।
- ४ कृपया श्राप मुक्ते जरुदी ही यह सूचित करने की कोशिश करें कि क्या इस श्राधार पर मुस्लिम जीग श्रन्तिस सरकार में शामिल होने को तैयार है १ मैंने इसी तरह का एक पत्र पहित नेहरू को भो जिखा है, जिसकी प्रति मैं साथ में भेज रहा हूँ।

भापका सच्चा.

(इस्वादर) वेवतः।

पुनश्च--में पंढित नेहरू से आज दोपहर-बाद दूसरे मामलों पर बातचीत कर रहा हूँ और यह पत्र उन्हें उसी समय दे दूंगा।

उक्त पत्र के जवाब में श्री जिन्ना का ३१ जुलाई, १६४६ का पत्र । मिय जार्ड वेवस,

मुक्ते श्रापका २२ जुजाई का पत्र मिला श्रीर मैं देखता हूँ कि श्रपनी श्रन्तरिम सरकार बनाने के लिए श्रापने यह चौथा सुक्ताव पेश किया है। ४:४.२ की बजाय श्राप ४.४३ पर श्राये श्रीर फिर ४:४ ४ पर, जिसका उच्लेख मित्र-प्रतिनिधिमंडल श्रीर श्रापके १६ जून १६४६ के वक्तस्य में किया गया है श्रीर जिसे श्रापने शन्तिम बताया था। श्रीर श्रव श्राप यह चौथा प्रस्ताव श्रयांत् ६:४:३ का पेश कर रहे हैं।

हर बार कांग्रेस ने पिछ्ने तोनों प्रस्ताव रही की टोकरी में बाज दिये, क्योंकि आप उसे खुश करने अथवा सतुष्ट करने में असफत रहे और हर बार आपने उन आश्वासनों की अबहेजना की जिनका उन्तेख २० जून के पत्र में किया गया था। श्रापने २० जून के श्रपने पत्र के श्र्वे पैरे में यह बात श्रसंदिग्ध रूप से कही है कि श्रन्तिस सरकार किसी भी बहे सांप्रदायिक प्रश्न के बारे में कोई निर्णय नहीं देगी, बशर्ते कि दोनों बहे दलों में से एक दल के प्रतिनिधियों का बहुमत भी उसका विरोध करेगा। श्रपने इन नये प्रस्तावों में श्राप मुक्ते यह बता रहे हैं कि श्राप एक ऐसे समम्मौते का स्वागत करेंगे जिसे यदि कांग्रेस स्वेच्छापूर्वक पेश करे।

चूं कि श्रापने यह पत्र मुक्ते लिखा है जो कि विशुद्ध रूप से निजी श्रीर श्रत्यन्त गोपनीय है, श्रतः में यही कह सकता हूँ कि मेरी वर्किंग कमेटी-द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई गुजाइश नहीं है।

श्रापका सन्चा, (हस्ताचर) एम० ए० जिन्ना ।

श्री जिल्ला के नाम वाइसराय का ज्ञागस्त १६४६ का पत्र (निजी और गोपनीय)

। प्रय मि० जिन्ना,

श्रन्ति सरकार के सिलिसिले में प्रयस्त किये गये श्रपने प्रस्ताव के जवाब में मुक्ते श्रापका ३१ जुलाई का पत्र मिला।

- ३ सुमे खेद है कि स्थिति ने यह रूप धारण कर जिया है, जेकिन मेरी राय में इस समय उन प्रश्नों पर विस्तृत रूप से सोच-विचार करने से कोई द्वाम नहीं होगा जिन्हें श्रापने श्रपने पत्र में उठाया है। मैं श्रापको केवल इतना ही स्मरण दिजाना चाहता हू कि मैंने श्रपने पत्र में प्रति-निधिख का जो श्राधार प्रस्तुत किया है, श्रीर जिसके जवाब में श्रपना यह पत्र जिखा है, वही है जो जीग की विकंग कमेटी ने जून के श्रन्त में स्वीकार किया था, श्रयीत् इः १:३।
- ३. मुस्लिम लीग ने २६ जुलाई को जो प्रस्ताव पास किया है उसे ध्यान में रखते हुए मैंने भ्रव यह फैसला किया है कि कामेस को आमन्त्रण दूं कि वह भ्रन्तरिम सरकार के लिए भ्रपने प्रस्ताव पेश करे श्रीर मुक्ते यकीन है कि अगर वह श्रापके सामने संयुक्त सरकार में शामिल होने के लिये कोई न्यायोचित प्रस्ताव रखे तो आप उसे तुरृत्त स्वीकार कर लेंगे। मैंने कांग्रेस के प्रधान से कह दिया है कि जो भी श्रन्तरिम सरकार बनाई जायगी उसका आधार मौलाना श्राजाद के नाम मेरे ३० मई के पत्र में उल्लिखित आश्वासन होंगे।

#### श्री जिन्ना का वक्तव्य (२७-द-१६४६)

श्री जिन्ना का मूल वक्तव्य इस प्रकार है -

"वाहसराय के बाढकास्ट की मेरे जगर यह प्रतिक्रिया हुई है कि उन्होंने मुस्लिम लीग श्रीर भारत के मुसलमानों पर गहरा श्राधात किया है। लेकिन मुक्ते यकीन है, भारत के मुसलमान इस श्राधात को धैर्य श्रीर साहस के साथ सहन करेंगे, श्रीर श्रापनी श्रसफलताश्रों से सबक लेंगे ताकि इस श्रान्तरिम सरकार श्रीर विधान-परिषद् में श्रापना सम्मानपूर्ण श्रीर न्यायोचित स्थान प्राप्त कर सकें।

में अपना यह प्रश्न एक बार फिर दोहराता हूँ कि मंत्रि प्रतिनिधि-मंद्रत धौर वाइसराय ने १६ जून के वक्तन्य में घोपणा को थी कि छनका यह निर्णय अन्तिम है। धौर इसके अलावा २० जून के अपने प्रत्र में उन्होंने मुस्तिम-लीग को जो आरवासन दिये थे—उनसे ध्यव वे क्योंकर मुक्र हो गए हैं १ १६ जून और २२ जुनाई के मध्य ऐसी कौन-सी घटना हुई है जिसकी वजह से उन्होंने उस फार्मु ने में इतना महर्स्य प्रशीर काफी परिवर्षन करना उचित समका धीर २२ जुनाई श्रीर २४ श्रमस्त के मध्य ऐसी कीन-सी घटना हुई है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने श्रामे कदम बढ़ाया है श्रीर एकद्वीय सरकार की गड़ी पर बंडा दिया है ?

- उन्होंने अपने गाउकास्य में फर्माया है कि वे उन लोगों को सबोधित करके यह मापण दे रहे हैं जिन्होंने यह राय दी थी कि उन्हें इस समय अथवा इम तरीके मे यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। दुर्माग्य से में भी उनमें से एक व्यक्ति था और में अय भी कहता हूँ कि उन्होंने जो कदम उठाया है वह घटुत ही अविवेकपूर्ण और अदूरदिशिवापूर्ण है और उसके पिरिणाम बढ़े गभीर और सतरनाक सावित हो सकते हैं, और उन्होंने तीन मुसलमानों को नामनद बरके केवल घाव पर नमक छिड़का है और वे यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों को न तो मुस्लिम भारत का सम्मान प्राप्त है और न ही उसका विश्वास। इसके अलावा अभी दो और मुसलमानों के नाम घोषित किए जायँगे।

वे श्रमी तक यही पुराना राग श्रद्धाप रहे हैं कि हम सम्राट् की उस मुख्य नीति के विरोधी नहीं हैं जिसके श्रद्धार उसने घोषणा की है कि यह श्रपने वायटे पूरे करेगी श्रार भारत को श्रपने भाग्य का निर्णय करने की पूरी भाजादी देगी। निस्सदेह हम मारत के निम्न जोगों की स्वाधीनता के विरोधी नहीं है श्रीर हम यह पात बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय समस्या का एक-मात्र हज यह है कि भारत को पाकिस्तान श्रीर हिम्दुस्तान में विसक्त कर दिया जाय, जिसके परिणामस्वरूप दो बढ़ी जातियों को वास्तविक स्वतंत्रता मिल जायगी श्रीर सम्बद्ध राज्य में श्रह्मसूख्य को हर समय सरस्या प्राप्त हो जायगा।

सयुक्त सरकार नहीं यन सकी, इसका दु न मुक्ते वाइसराय से अधिक है। लेकिन मेरे खेद का कारण उनसे भिन्न है। मुक्ते खुशी है कि वाइसराय यह अनुभव करते हैं कि वास्तविक आवश्यकता एक ऐसी सयुक्त सरकार की स्थापना है, जिसमें दोनों ही बहे दब शामिज हों और मुक्ते यह भी खुशी है कि वे पिटत जवाइरजाज नेहरू और कांग्रेस की तरफ से भी यह कह रहे हैं कि उनके भी ऐसे ही दर विचार हैं और उनकी कीशिश खभी यह रहेगी कि जीग की सरकार में शामिज होने के लिए मना जिया जाय। मेरी समक्त में नहीं शाया कि वाइसराय ने अपने बाउकास्ट में यह जो कहा है कि उनुके प्रस्ताव भव भी कायम हैं, उसका क्या अर्थ है। यह एकइम अस्पष्ट है और इसके अनुसार जीग को १ सीटें दी जायँगी। इसके अनावा और कोई भी वास साफ-साफ नहीं कही गई।

उन्होंने भीर भी बहुत सी बातों का जिक्र किया है, जिनमें मैं इस समय नहीं जाना चाहता। जहाँ तक विधान-परिपद् का सवाल है मुक्ते नहीं मालूम कि उनके इस कथन का क्या तार्लय है कि इस सम्बन्ध में भी मैं आपको याद दिखा दूँ कि लीग को यह आश्वासन दिया गया था कि प्रान्तीय-विधान और गुट-विधान के निर्माण के सम्बन्ध में १६ मई के वक्तव्य में उद्दिश्चित कार्यंश्याली पर पूरी ईमानदारी के साथ अमल किया जायगा। यह कोई कार्यश्याली नहीं है, यह एक बुनियादी भीर मूलभूत चीज है। सवाल तो यह है कि यया उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन किया जा सकता है।

इसके बाद वे फर्माते हैं कि १६ मई के १४ में पैर में विधान-परिषद् के सम्बन्ध में उछि सित सूजभूत सिद्धान्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन का सवाज ही नहीं उठता और उन्होंने भी अनुकरण के तौर कह दिया है कि कांग्रेस इस बात के जिए राजी है कि कोई भी विवादास्पद प्रश्न अथवा उस वक्तन्य की न्याख्या का प्रश्न फेडरज कोर्ट के सुपुर्द किया जा सकता है। किन्तु १६

-

मई के वक्तव्य के मूचभून सिद्धान्तों श्रीर शर्तों के बारे में वे कियी सममौते की श्राशा कैये का सकते हैं जब कि एक दल-मिशन के २४ मई के श्रिधकृत वक्तव्य के विपरीत श्रयना श्रिभियाय पेश करता है श्रीर दूसरा दल उसका श्रीर अर्थ निकालता है, जो पहन्ने पत्तकी तुलनामें २४ मई के वक्तव्य के श्रिधक निकट है। लेकिन वे बड़े श्रात्मसतीय के साथ यह कहते हैं कि कोई भी मगड़ा श्रथवा विवादाहण्द प्रश्न या न्याख्या फेडरल कोर्ट के सामने निर्णय के लिए रखी जा सकती है। पहले तो इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं कि ऐमे मामले सघ उल के सामने रखे जाय, फिर प्रारंम में ही विभिन्न दल मौलिक सिद्धान्तों का श्रलम-श्रलग श्रथ लगा रहे हैं। क्या हम विधान-परिषद् की कार्रवाई सघ श्रदालत में मुकदमेयाजी से श्रुरू करने जा रहे हैं। क्या हस निधान-परिषद् होकर हम इस उप महाद्वीय की ४० करोड़ जनता के लिए भावी विधान बनाने जा रहे हैं।

यदि वाइसराय की अपील में सत्यता श्रौर ईमानदारी है, श्रौर यदि वे वास्तव में सच्चे हैं तो उन्हें इसे ठोस रूप में पेश करना चाहिए श्रौर श्रपने कार्यों से इसकी सत्यता प्रमाणित करनी चाहिए।"

#### पं० जवाहरलाल नेहरू का बाडकास्ट

"मुक्ते श्रीर मेरे साथियों को भारत सरकार में ऊँचे पदों पर बैठे हुये श्राज छ दिन होगये हैं। उस दिन इस प्राचीन देश में एक नई सरकार का जन्म हुश्रा जिसे श्रन्तर्काबीन या श्रस्थायी सरकार कहते हैं श्रीर जो पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की सीढ़ी है। ससार के सभी भागों से श्रीर हिन्दु-स्तान के हर कोने से हमें हजारों श्रुभ कामना के सन्देश मिले। श्रीर फिर भी हमने इस ऐतिहा-सिक घटना के मनाये जाने के लिए नहीं कहा, बिक्क यहाँ तक कि लोगों के जोश को दवाया क्यों-कि हम चाहते थे वे यह महसूस करें कि हमें श्रभी श्रीर चलना है श्रीर हमारे उहेरय की प्राप्ति श्रभी नहीं हुई है। हमारे रास्ते में बहुत मुश्किलें श्रीर क्यावटें हैं श्रीर हो सकता है मिलल इतनी नज़दीक न हो जितनी हम सममते हैं। श्रव किसी भी तरहकी कमजोरी या डीलापन हमारे उहेरय के लिये घातक होगा।

कलकत्तें की भयानक दुर्घटना श्रीर भाई-की-भाई से निरर्थक लड़ाई के कारण हमारे दिलों पर बोम भी था। जिस स्वतंत्रता की हमने कामना की थी श्रीर जिसके लिये हम पीदियों से कष्ट श्रीर मुसीवर्तें मेलते श्राये हैं, वह हिन्दुस्तान के सब लोगों के लिए हैं, किसी एक गुट या वर्ग के या धर्म के लोगों के लिये नहीं। हमारा जद्य सहयोगिता के श्राधार पर एक व्यवस्था कायम करना या जिसमें वरावर के सामेदार की हैसियत से सभी को जीवन की जस्त्री चीओं में हिन्मा मिले। फिर यह मगदा, यह श्रापसी सन्देह श्रीर ढर वर्ने ?

भाज में भापसे सरकारी नीति या भविष्य के कार्यक्रम के बारे में नहीं—वह तो फिर कभी यत्तवाया जायगा—बिक उस प्रेम श्रार संदेश के लिए जो श्रापने हमें प्रदारता से भेजा है, शापको धन्यवाइ देने के लिये योल रहा हैं। उस प्रेम श्रार सहयोग को भावना की हम कह करते हैं किन्तु हमारे सामने जो कठिन दिन हैं उनमें हमें इनकी श्राधिक जरूरत परेनी। एक मित्र ने मुक्ते यह सन्देश भेजा है! भेरी प्रार्थना है कि श्राप सब विपत्तियों पर विजय पायें। राष्ट्र के लहाज के प्रथम चालक, मेरी श्रुम कामना शापके साथ है। 'किन्ना श्रव्हा मन्देग हैं पर हमारे श्रामे क्रमेक तूफान हैं श्रोप्त हमा। जहाज पुराना, विसा हुआ और धीमे चलनेवाला है, इस्र लिये तेज रफ्तार के इस जमाने के लायक वह महीं है। हमें हमें फेंक कर जूमरा जहान लेना होगा। परन्तु अहाज कितना ही पुराना और चालक कितना ही कमानेर क्यों न हो जब करोहों दिख भीर

हाथ अपनी इच्छा से सहायता देने को तैयार हैं, इस समुद्र के सकोरे सह सकते हैं और भविष्य का भरोसे के साथ मुकाबिला कर सकते हैं।

उस भविष्य का श्राज ही निर्माण हो रहा है श्रौर हमारा पुराना श्रौर प्यारा देश हिन्दु-हैतान दु ख-दर्द के बीच एक बार फिर ऊपर उठ रहा है। उसमें श्रारम-विश्वास है श्रौर श्रपने जच्य में उसकी श्रद्धा है। वह फिर से जवान हो गया है श्रौर उसकी श्राँखों में चमक है। मुहतों तक वह एकतंत्र-संसार में रहा है श्रौर श्राश्म-चिम्तन में खोया सा रहा है। पर श्रव उसने विशाब दुनिया पर नजर दाली है श्रौर संसार की दूसरी कीमों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, यद्यपि ससार श्रमी भी संघर्ष श्रौर लड़ाई के विचारों में उलका है।

अन्तर्कालीन सरकार बड़ी योजना का एक भाग है। उस योजना में विधानपरिषद् शामिल है जो आजाद और स्वाधीन हिन्दुस्तान का विधान बनाने के लिये जरुदी ही बैठनेवाली है। पूर्ण स्वराज्य के जरुद मिलने की आशा के कारण ही हमने यह सरकार बनायी है और हमारा इरादा है हम इस तरह काम करें कि दोनों आन्तरिक और विदेशी मामलों में हम व्यवहार में कमशः आजादी हासिल कर सर्के। हम अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रों सों में पूरा हिस्सा लेंगे, और यह काम हम दूसरे राष्ट्र के पुज्वले के रूप में नहीं बिक एक आजाद राष्ट्र की हैसियत से और अपनी ही नीति से करेंगे।

हमारा हरादा दूसरे राष्ट्रों से सीधे श्रीर गहरे मेल-मिलाप बदाने श्रीर दुनिया की शान्ति श्रीर श्राजादी के लिए उनसे सहयोग करने का है। जहाँ तक हो सके, हम गुटों की शक्ति-राजनीति से, जो एक दूसरे के खिलाफ होती हैं श्रीर जिसके कारण पहले इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं श्रीर जो फिर ससार को श्रीर भी बड़े सकट में ढकेल सकती है, दूर रहना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि शान्ति श्रीर श्राजादी श्रविमाज्य हैं। कहीं भी श्राजादी का श्रभाव किसी श्रीर जगह शान्ति को खतरे में ढाल सकता है श्रीर लड़ाई तथा सवर्ष के बोज वो सकता है। उपनिवेशों श्रीर पराधीन देशों श्रीर उनमें रहनेवालों की श्राजादी में हमारी खास दिल्चस्पी है।

सिद्धात रूप से धौर व्यवहार में सब जातियों को बराबर मौका मिले, इसमें भी हमारी विलवस्पी है। जातीयता के नाजी-सिद्धात का इस तीय खंडन करते हैं चाहे वह कहीं भी श्रौर किसी भी रूप में प्रचित्तत हो। इस किसी पर कव्जा जमाना नहीं चाहते श्रौर न ही दूसरी कौमों के मुकायिले में खास रियायतें ही चाहते हैं, पर इस अपने बोगों के बिये चाहे वे कहीं भी जाय सम्मानपूर्ण श्रौर बराबरी का बर्ताव जरूर चाहते हैं। इस वमके खिलाफ भेड़माव नहीं सह सकते।

श्रान्तरिक संघर्षों, क्लेशों श्रीर प्रतिद्वन्दों के बावजूद संसार श्रीनवार्य रूप से निकटतर सहयोग श्रीर ससार-व्यापी राष्ट्रमण्डल की स्थापना की श्रीर वह रहा है। ऐसे राष्ट्रमण्डल की स्थापना के लिये श्राजाद हिन्दुस्तान कार्य करेगा--वह राष्ट्रमण्डल जिसमें स्वतन्न सहयोग भौर स्वतन्त राष्ट्र हो श्रीर जिसमें कोई वर्ग या गुट दूसरे गुट का शोषण न करे।

संघर्षों से भरे अपने पिछले इतिहास के बावजूद हमें आशा है कि हिन्दुस्तान के इंग्लेंड श्रीर मिटिश राष्ट्रमण्डल के देशों से मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण सम्बन्ध होंगे। पर राष्ट्रमण्डल के एक भाग में आल जो कुछ हो रहा है अस पर नजर डालना ठीक ही होगा। दृष्ट्रिण अफ्रीका में वहाँ की सरकार ने जातीयता के सिद्धात को अपन(या है और वहाँ एक जातीय अहपमत के अत्या-चार के विरुद्ध हिन्दुस्तानी घीरता से मोर्चा ले रहे हैं। अगर यह सिद्धांत स्वीकार कर बिया गया तो यह दुनिया को न्यापक संवर्षों श्रीर संकटों की श्रीर ते जायगा ।

श्रमेरिका के लोगों को, जिन्हें विधि ने श्रतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णायक भाग दिया है, हम श्रपनी श्रुभ कामनाएं भेजते हैं। हमारा विश्वास है कि यह महान दायित्व सब जगह मानवीय शान्ति श्रीर श्राजादी की उन्नित का श्राधार बनेगा। संसार के उस महान् राष्ट्र सोवियट यूनियन को भी जिसका दायित्व भी नवसंसार के निर्माण में कम नहीं है—हम श्रुभ कामनाए भेजते हैं। रूस श्रीर श्रमेरिका एशिया में हमारे पड़ामी हैं, श्रीर श्रनिवार्य रूप से हमें बहुत से काम मिजकर करने हैं श्रीर एक दूसरे से स्ववहार करना है।

हम प्रियावासी हैं और प्रियावाने श्रीरों की श्रपेना हमारे श्रिधिक निकट हैं। भारत की स्थिति ऐसी है कि वह पश्चिमी, दिन्तणी श्रीर दिन्तण पूर्वीय प्रिया की छुरी है। बीते कान में भारत की सभ्यता का बहाव इन सब देशों की श्रीर रहा श्रीर उनका प्रभाव भी भारत पर कई तरह से पड़ा। वह पुराना सम्बन्ध फिर कायम हो रहा है श्रीर श्रागे भारत श्रीर दिन्तण पूर्वीय प्रिया श्रीर भारत श्रीर श्रफगानिस्तान ईरान श्रीर श्ररष राष्ट्रों में फिर से नाता जुड़ने जा रहा है। इन श्राजाद देशों के परस्पर-सम्बन्ध को हमें श्रीर बढ़ाना चाहिये। इढ़ोनेशिया के स्वतन्नता संग्राम में भारत की गहरी दिन्नचर्णी रही है श्रीर श्राज हम उस देश को श्रपनी श्रम कामनाएं भेजते हैं।

हमारा पहोसी चीन, वह बढ़ा देश, जिसका श्रतीत महान्था, सदा से हमार। िन्न रहा है। श्रम यह दोस्ती श्रीर भी बढ़ेगी श्रीर निभेगी। हमारी दिली हच्छा है कि चीन में वर्तमान कगड़े जल्दी ही खतम होजायँ श्रीर शीघ्र ही उस देश में एकता श्रीर लोकतंत्रता कायम हो, तािक चीन ससार के शांति-प्रगति के कार्य में हाथ बटा सके।

मेंने घरेलू नीति के बारे में कुछ नहीं कहा है और न ही इम समय कुछ कहने की मेरी इच्छा है। परन्तु हमारी घरेलू नीति के श्राधार भी वे ही मिद्धात होंगे जिन्हें इमने सालों से श्रय- नाया है। इम विसराये हुये जनसाधारण का खयाज करेंगे और उसे मदद देना व उसने जीवन के स्तर को जैंचा करना हमारा काम होगा। छुश्राञ्चत श्रीर तरह-तरहकी जवरन जादी हुई श्रसमानता के खिलाफ हमारी लड़ाई चलेगी श्रीर हम खास कर उनकी सहायता करने की कीशिश करेंगे जो श्राधिक या किसी दूसरी तरह से पिछुदे हुए है। श्राज हमारे देश में करोड़ों जन भूखे, नगे श्रीर पेघर हैं और यहुत-सारे मुखमरी के द्वार पर हैं। इस तास्ताजिक श्रावश्यकता को मिटाना हमारा जरूरी श्रीर कठिन काम है श्रीर हमें श्राशा है कि दूसरे देश श्रनाग भेजकर हमारी महा- यहा करेंगे।

हराना हो जरूरी काम दमारे जिए उस कजह को मिटाना है जिसका आज हिन्दुस्तान में बोजबाजा है। आपम की खड़ाई से आजादी के उस भवन का दम निर्माण कर महेंगे, जिमका इस देर से सपना देख रहे हैं। राजनीतिक मच पर चाहे कुछ भी घटनाएँ घटती रहें, इस सदकी यहीं रहना है और यहीं मिलकर गुजर करनी है। दिसा और घृणा से यह आधार जून शाव का ली नहीं जा सक्ती। और नहीं इनसे मारत में होने बाले परिवर्णन एक सकते हैं।

विधान-परिपद् में हलों थार गुटयन्दी के बारे में बहुन गर्मांगर्म ग्रहस हुई है। इस उन दलों में वैदने को विग्रूल तैयार है—श्रीर हम इस बान को स्वीकार भी सर मुके हैं — जिसमें गुटबरश के प्रान पर विधार होगा। धपने साथियों थोर धपनी भोर से में यह स्पष्ट कर हेगा चाहता हूँ कि विधानन रिपट को हम ऐसा श्रावादा नहीं समस्ते नहीं जब देंस्ती के करर थोई मत कोषा जाय। सगदित थीर संग्रुष्ट भारत के निर्माण का यह मार्ग नहीं है। हमारी वलाश तो ऐसा सधा हल हूँ दने की है जिस भी दे पहुमत

की सहमित और सद्मावना हो। विधान-परिषद् में हम इसी इरादे से जायँगे कि हम विवादग्रस्त मामलों में भी समान आधार द्वंद सकें और इसिलये जो-कुछ हुआ है और जो कुछ कठोर शब्द कहे गये हैं, उनके बावजूद सहयोग का द्वार खुला रखा है। हम उन्हें भी, जिन्हें हम से मतभेद है, दावत देते हैं कि वे हमारे बराबर के साथी वन कर विधान-परिषद् में आयें वे किसी भी तरह अपने को बँधा हुआ न समकें। हो सकता है जब हम मिलकर समान कार्यों में जुटें तो मौजूदा अड़चनें दूर हो जायँ।

हिन्दुस्तान श्राज श्रागे बढ़ रहा है श्रीर पुराना ढाँचा बढ़ज रहा है। बहुत देर तक हम दूसरों की कठपुतकी बने जमाने की रफ्तार को बेबस हुए देखते रहे। श्राज हमारी जनता के हाथ में शक्ति श्रा गई है श्रीर श्रव हम श्रपना इतिहास श्रपनी इच्छा के श्रनुकृत बना सकेंगे। श्राहये, हम सब मिलकर इस महान् कार्य में जुटें श्रीर हिन्दुस्तान को श्रपने दिन का तारा बनायें—वह हिन्दुस्तान जो राष्ट्रों में महान् शांति श्रीर प्रगति के कार्यों में सबसे श्रागे होगा। द्वार खुता है श्रीर भावी हम सबकी बुता रही है। हार श्रीर जीत का तो सवान ही नहीं उठता, क्योंकि हम सब को मिलकर साथियों की तरह श्रागे बढ़ना है। या तो हम सबकी सारी जीत होगी, नहीं तो सभी गहड़े में गिरेंगे। पर श्रसफतता का क्या काम १ श्राहये, हम सब मिलकर सफलता की श्रोर पूर्ण स्वराज्य की श्रोर ४० करोड़ जनता के कल्याण श्रीर श्राजादी की श्रोर बढ़े चर्ने। जय हिन्द !"

### भारत की वैदेशिक नीति नेहरू जी की प्रेस कान्फरेन्स (२७-१-११४६)

"हिन्दुस्तानी वैदेशिक सर्विस की सृष्टि करने के लिए योजनाएँ बनायी जा चुकी हैं जिससे विदेशों तथा ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में कूटनीतिज्ञों के स्थान पर अपने आदमी नियुक्त किये जायँ।"

श्राज एक प्रेस कान्फरेन्स में उपरोक्त घोषणा करते हुए भारत-सरकार के वाइस-प्रेसीडेयट श्रीर वैदेशिक विभाग के श्रध्यच प० जवाहरबाज नेहरू ने कहा कि भारत को कृटनीतिज्ञ स्थानों की पूर्ति करने के जिए ३०० से श्रधिक व्यक्तियों की श्रावश्यकता होगी जब कि इस विषय के श्रनुमवी हिन्दुस्तानी श्रफसरों की सख्या मुश्किज से इसका छठा श्रंग होगी।

उन्होंने कहा कि इस सर्विस की सृष्टि करने और इन पदों के जिए अपेचित सदस्यों की अपेचित मर्ती और शिच्चण की योजनाएँ शीघ्र ही कैविनट के सामने स्थीकृति के जिए पेश

पंडित नेहरू ने कहा कि मध्यपूर्व को एक शुमेन्छा-शिष्टमंडल मेजने की योजना की गयी है, श्रीर बिना विधि-विहित व्यवस्था के पूर्वीय श्रीर पश्चिमीय युरोप से सम्पर्क स्थापित करने की व्ययस्था कर जी गयी हैं। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि वैकाक में श्रम्तकीलीर कान्सव (राजदूत) श्रीर सेगान में वाहस-कान्सल निकट-भविष्य में नियुक्त किये जायं।

पंडित नेहरू ने बतलाया कि सरकार यथासम्मव शोध्र ही बलूचिस्तान में शासन को मदद

देने के जिए सद्धाहकार समिति नियुक्त करनेवाजी है।

"वैदेशिक मामलों के रेन्न में भारत स्ततंत्र नीति ग्रहण करेगा, श्रीर उसमें परस्पर-विरोधी गुटबन्दी की राजनीतिक शक्ति से दूर ही रहेगी" पढित नेहरू ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पराधीन जोगों की स्वतन्त्रता के तिद्धान्त का समर्थन करेगा सौर जहाँ कहीं भी जातीय भेद- भाव प्रकट होगा यह उसका विरोध करेगा । वह शान्तित्रिय राष्ट्रों के साथ श्रंतर्राष्ट्रीय सहयोग श्रौर श्रभेच्छा के लिए काम करेगा श्रौर एक राष्ट्र द्वारा दूसरे के शोषित होने का विरोध करेगा।

पंडित नेहरू ने वक्तव्य जारी रखते हुए कहा—"यह आवश्यक है कि भारत श्रंतर्राष्ट्रीय जगत् में श्रपना पूरा दर्जा हासिल करलेने के बाद, संसार के सभी महान् राष्ट्रों के साथ सम्पर्क कर, श्रीर उसका श्रपने पड़ोसी एशियाई राष्ट्रों के साथ श्रीर घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाय।

"जहाँ तक उसके पड़ोसी देशों का सम्बन्ध है, भारत फिलस्तीन, इंडोनीशिया, चीन, श्याम श्रीर इंडोचीन तथा इस देश के निदेशी-श्रिधकृत भागों की श्रगति को दिलचस्पी के साथ देखेगा, श्रीर वहां के लोगों की उन श्राकांचाश्रों के साथ सहानुभूति रखता है जिनके द्वारा वे श्रपने देशों के खिए शान्ति (जहां श्रशांति है) श्रीर संसार के राष्ट्रमंडल में समुचित स्थान प्राप्त करना चाहते हैं।

"संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका, चीन के साथ भारत का पहले ही से कूटनीतिज्ञ सम्पर्क है। इस प्रकार श्रम तक जो सम्बन्ध स्थापित हो चुके हैं, वह स्वतंत्र कूटनीतिज्ञ श्राधार पर स्थापित होकर श्रीक मजबूत हो जायँगे।

"विदेशों, में भारत के पृथक् प्रतिनिधित्व को कायम करने के लिए पहला कदम होगा हिन्दुस्तानी वैदेशिक सर्विस की सृष्टि श्रीर हमारे कृटनीतिज्ञ राजदूत, व्यापार विशेषज्ञ विदेशों में तथा ब्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों में नियुक्त होंगे।

इस सर्विस की सृष्टि के लिये पहले से योजना बनाई जा चुकी है किन्तु उसे कार्य रूप में पिरणत करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि उनकी सख्या भी काफ़ी है और यह काम भी उसकी कियास्मक कठिनाइयों को देखते हुये जिटल है। नवयुवकों को नौकरी में भर्ती कर लेना अपेचाकृत आसान काम है और उनके शिच्या तथा छोटे स्थानों पर उनकी नियुक्ति भी उतनी किटन नहीं है, क्योंकि वह उन स्थानों से उन्नित करके धीरे-धीरे उपर चढ़ सकते हैं। पर अनुमान किया गया है कि हमें इन जगहों के लिये तीन सौ से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जिसमें उच्च अयी से लेकर निम्न अयी के सामान्य अफ़सर भी आ जायँगे जबकि हमारे पास इन काम को जाननेवाले अनुभवी व्यक्ति इसके प्रधांश से अधिक नहीं हैं।

ऐसी श्रवस्था में भर्ती विभिन्न श्रवस्था के लोगों की होगी जिसमें श्रनुभव श्रोर योग्यता का ही पूरा ज्याज रखा जायगा। किन्तु जुनाव हो जाने के बाद हमें यह देखना होगा कि उन स्यक्तियों को श्रागे क्या शिष्ण देना है, क्योंकि सभी के लिए शिष्ण श्रावश्यक नहीं होगा।

विदेशों में भारत का पृथक प्रतिनिधित्व उच्च श्रे शी की सामग्री-द्वारा द्वीना चाहिये श्रोर इस बात को सावधानी के साथ देखा जायगा कि सभी श्रे शो के ऐसे लोग, जिनमें श्रावश्यक योग्यतायें मौजूद हैं, चुनाव के लिये श्रपनी सेवायें श्रिष्ठि करें। पुराने उम्मेदवारों के लिये शिच्या बहुत सिंदा रखा जायगा। क्योंकि उनकी नियुक्ति यथासम्भव शीव्र की जायगी। पर इरादा यह है कि नये उम्मेदवारों को श्रथंशास्त्र, ससार का इविद्वास, वैदेशिक मामलों श्रीर विदेशी भाषाश्रों का समुचित ज्ञान करा दिया जाय श्रीर वे श्रपने शिच्या-काल का कुछ भाग किसी विदेशी विश्व-विद्यालय में स्वतीत करें, श्रन्य विवरण—जैसे वेतन, जेबरार्च, परीचा के विषय ऐसे हैं जिन पर इस समय विचार हो रहा है।

इस समय द्विन्दुस्तान के राजकृत मयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका श्रीर चीन में मौजूद हैं, श्रास्ट्रेलिया श्रीर साउथ श्रश्नीका में दाई कमिश्नर है (जिनमें से श्रन्तिम इस समय दिन्दुस्तान में है) श्रीर बर्मा, लका तथा मलाया में हमारे प्रतिनिधि हैं। कई देशों में हमारे व्यापारिक कमिशनर भी हैं। मई सर्विस की सृष्टि हो जाने के बाद वर्तमान जगहे श्रधिक मज़बूत बना दी जायँगी एव नये स्थान श्रीर खोद्ध दिये जायंगे यह श्रावश्यक होगा कि पूर्वस्व या तरजीह देने की प्रणाली काम में लाई जाय। किन्तु यह स्पष्ट है कि पहिले हमें उन देशों को श्रपने विचार में खाना होगा, जिनके साथ हमारा पहले से सम्पर्क स्थापित है श्रीर जो पूर्व श्रीर पश्चिम में हमारे पहोसी हैं।

पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की नीति के बारे में बोक्तते हुये प० नेहरू ने कहा—"नहाँ तक सम्भव होगा सरकार शीघ्र हो सभी सम्बद्ध हिताँ की सन्ताह से पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की समस्या को सुन्नामायेगी। यह प्रश्च घ्रांखिन भारतीय महत्व का है, क्योंकि ये जातियाँ भारत के पश्चिमोत्तर मार्ग की रच्चक हैं घोर इस चेत्र की रचा और खैरियत हमारे देश की रचा के निष् आवश्यक तथ्य हैं।

"मैं यह बात विच्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस समस्या का विचार करते हुए हमारा हरादा यह नहीं है कि इम इन जातियों को उनकी वर्तमान स्वतंत्रता से वंचित करें जिसकी रचा उन्होंने वर्षों से वड़ी वीरता श्रीर साहस से किया है श्रीर इम उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई योजना उन पर लागू करना चाहते हैं। इसका यह मतलब है कि इस समस्या को सुलमाने के बिये सरकार उन लोगों से मित्रतापूर्ण भाव, सहयोग की श्राकाचा रखती है श्रीर यही कवाहली समस्याश्रों को इल करने का, उनकी श्रायिक कठिनाइयाँ दूर करने का श्रीर उनकी मलाई चाहने का तथा इस प्रकार उनके साथ पारस्परिक सुन्नद श्रीर लाभदायक, सहयोग का ठीक मार्ग है क्योंकि इसके द्वारा उनके पार्श्वर्ती जमी हुई बिस्तयोंवाले जिलों का भी पारस्परिक कठ्याण है।

"मैं कह चुका हूँ कि यह प्रश्न श्राखिल भारतीय महत्व का है। सो बात तो ऐसी ही है, लेकिन इसका एक बढ़ा जेन भी है। पश्चिमोत्तर सीमा के कबाइली जेन उस अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के अन्तर्गत हैं जो दिन्दुस्तान को अपने पड़ोसी दोस्त श्रक्रगानिस्तानसे जुदा करता है। ऐसी स्थिति में हमारे दोस्त श्रक्रगानों का भी कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कर्तन्य हो जाता है और उनके देश की शान्ति के लिए भी हमें इन कबाइली जेनों की न्यवस्था करनी पड़ती है। उनको इस बात का विश्वास रखना चाहिये कि इस समस्या का कोई भी नया हल करते समय हम उनके अति भी अपने कर्तन्य का पालन करेंगे?

प० नेहरू ने बलोचिस्तान के सुधारों की भी चर्चा की श्रौर कहा कि यह बात तो विधान-परिषद् के लिये विचारणीय है कि हिन्दुस्तान के नये राजनीतिक शरीर में बलोचिस्तान किस प्रकार भाग लेगा श्रौर भविष्य में उसका शासन किस प्रकार होगा इसका निर्णय सम्बद्ध हितों से परामर्श करके विधान-परिषद करेगी।

"पर बलोचिस्तान राजनीतिक विकास में जिस प्रकार पिछ्ड़ा हुआ है उसको देखते हुये सरकार ने यथासम्भव शीघ वहाँ एक सलाहकार कौंसिज बनाने का निश्चय किया है, जिसके सदस्य वहाँ की प्रतिनिधित्वपूर्ण सस्थाओं से जिये जायँगे। यह कौंसिल गवर्भर-जनरल के चल्चिस्तान-वहाँ की प्रतिनिधित्वपूर्ण सस्थाओं से जिये जायँगे। यह कौंसिल गवर्भर-जनरल के चल्चिस्तान-किय एजेयट को सहायता देगी। इसके बाद वहाँ पूर्णंतः प्रजातन्त्रीय-प्रणाली शासन-कार्य के जिये जारी कर दी जायगी।

''हर मरहते पर सरकार बलूचिस्तान के निवासियों की सत्ताह तो तिया करेगी श्रीर उनकी देशी सस्याश्रों, जिरगाश्रों श्रादि की उपेद्या नहीं करेगी। यह जरूरी हो सकता है कि वहाँ की स्थानीय स्थिति श्रौर कोगों की श्राकांचाश्रों को देखते हुथे प्रजातंत्रीय संस्था के रूप में भी देर-फेर किया जा सके।

प॰ नेहरू ने फिर कहा "संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति हिन्दुस्तान का रुख पूर्ण थौर हादिक सहयोग का है थौर वह पूरे तौर से उसके नियमों का पालन करने को तैयार हैं। इसके लिये हिन्दुस्तान उसकी सभी क्रियाशीलताओं श्रौर प्रयन्तों में भाग लेगा श्रौर उसकी जो कौंसिलें श्रादि होंगी उनमें भी श्रपनी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या द्वारा शान्तिपूर्ण प्रगति में उसकी सहायता देगा। खासकर हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डख यह बात स्पष्ट कर देगा कि हिन्दुस्तान सभी उपनिवेशों श्रौर पराधीन देशों की श्राजादी श्रौर स्वभाग्य-निर्णय के श्रधिकार का हामी है।

"राष्ट्रसंघ की श्रगती श्राम श्रसेम्बती में जानेवाला हिन्दुस्तान का प्रतिनिधि-मण्डल श्रभी पूरा नहीं हुश्रा है, पर उसके लिये श्रीमती विजयत्त्रमी पडित, नवाब श्रली यारजंग, मिस्टर चागला, मिस्टर फ्रेंक श्रम्थोनी, मि० के० पी० एस० मेनन श्रीर मि० श्रार० एम० देश- मुल ने श्रामश्रण स्वीकार कर लिया है। इस मित्रमडल के लिए सलाहकारों की भी एक मज़बूत श्रीर प्रतिनिधित्वपूर्ण सस्था बनेगी।

"भारत के दृष्टिकीण से उस असेम्पली में सब से महत्वपूर्ण विचारणीय विषय होगा दृतिणी अफ्रीका के विरुद्ध । ऐसा समका जाता है कि दृत्तिणी अफ्रीका यह विचार प्रकट करेगा कि यह मामला आम एसेम्बली का विचारणीय विषय महीं है क्योंकि यह उसका घरेलू विषय है । परन्तु भारत-सरकार इस विषय से सहमत नहीं हो सकती । उसके विचार से दृष्टिणी अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों के साथ जैसा ब्यवहार हो रहा है वह बुनियादी तौर पर नैतिक और मानवीय मामला है । सयुक्त राष्ट्रसंघ की नियमावली के उद्देश्य और सिद्धान्त को देखते हुए जनरन असेम्बली इसकी उपेना नहीं कर सकती ।

"एक श्रौर महत्वपूर्ण विषय होगा नयी श्रन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप पद्धति । हिन्दुस्तानी प्रति-निध्न मण्डल इस बात पर जोर देगा कि सभी देशों में वहाँ के निवासियों को हर सर्वोच्च श्रधिकार श्राप्त हों । श्रगर किसी कारण से शीघ्र ही श्राज़ादी न दी जा सके तो भारत को इसमें कोई आपित न होगी कि ऐसे देश को सयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप के श्रधीन कुछ समय के लिए रख दिया जाय । प्रतिनिधि-मण्डल का रख यह होगा कि सभी एशियावासी श्रौर पराधीन देश श्राज़ादी के लिए इक्ट्रे हो जायँ श्रौर इस तरह विदेशी नियन्त्रण से छुटकारा पा लें, वयोंकि ससार में शांति श्रौर प्रति कायम करने का यही एक मार्ग है ।

"दूसरा महत्वपूर्ण विषय है दिल्णी अफ्रीका-द्वारा दिल्ण पश्चिमीय अफ्रीका के अधिकृत शासनादेश प्राप्त खेत्रों को हदप जाने की आशंका । इस प्रस्ताव का विरोध दिन्दुस्तानी प्रतिनिधिम् महत्व सिद्धान्त की दृष्टिम् करेगा। भारत सरकार का विचार है कि ऐसे शासनादेशप्राप्त छेत्र को शासनादेश या दूस्टीशिष के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता, और उसका मर्वोच्च अधिकार वहां के निवासियों को दोना चाहिए जिनकी इच्छाएँ और हित्त द्वी सर्वश्रेष्ठ समभे जाने चाहियें, भारत-सरकार की दृष्टि से ठीक मार्ग यह द्वोगा कि दिल्णा पश्चिमीय अफ्रीका को पहित्ते तो सयुक्त राष्ट्र की आम असेम्बली के दस्टीशिप काँसिल के अधीन कर दिया जाय और फिर उसके भविष्य पर विचार किया जाय।

विचारणीय विषयों में दो मदें ऐसी हैं जो सुरक्षा समिति की पाँच महान् शक्तियों के प्रतिरोध-सम्यन्धी सुविधाओं से सम्बन्ध रखती हैं। सम्बद्ध देश वाले सुरक्षा समिति को कोई स्रोर

नाम दे सकते हैं- जैसे 'महानू शक्तियों के एकमत का शासन'। इस विवादास्पद विषय के बारे में हमारे प्रविनिधि मण्डल का रुख यह होगा कि यद्यपि सिद्धान्त की दृष्टि से हिन्दुस्तान श्रावश्यक रूप से ऐसी गणतन्त्र-विरोधी न्यवस्था को विशेषाधिकार में सिम्मिबत करने को पसन्द न करेगा, फिर भी वह महान शक्तियों में एकता श्रीर सहयोग राष्ट्रसघ के दाचे के श्रन्तर्गत कायम रखने के इक में है और इस स्थित को हानि पहुँचाने के जिये कुछ भी नहीं करेगा।" पेरिस की शान्ति-परिषद् के बारे में बोलते हुए पं० नेहरू ने कहा-"पेरिस में इस समय, इटली, रूमानिया, वजगारिया, हंगरी, श्रीर फिनलैंगढ में शान्ति स्थापन की शर्तें तैयार करने के बिए शांति-परिषद् जो बैठक कर रही है उसका काम खेदजनक सुरुती के साथ हो रहा है। जहाँ कहीं भी समव हुआ है हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डल ने अच्छे समभौते का स्वतन्त्र मार्ग प्रहण किया है श्रीर ऐसे प्रस्तावों का समर्थन किया है जो सामान्यतः न्यायपूर्ण ढंग से समस्याश्रों का समाधान चाइते थे। इमारे प्रतिनिधि-मण्डल ने शान्ति-परिषद् के सामने उपस्थित प्रत्येक समस्या को मानवीय दृष्टिकीण से स्पष्ट रूप से अपने सामने रखा है।

"दो कारणों से हिन्दुस्तान इटली की चितपूर्ति के मामले में अलग-यलग ही रहा है। पहचा तो यह है कि जिन देशों को चित पूर्ति की रक्रम पाने का अधिकार है और उन्हें मिल रही इ असे घटाने के बारे में हिन्दुस्तान कुछ नहीं कहना चाहता और दूसरी बात यह है आधिक चित-पूर्वि के लिए जो बोम्स लेकर इटली को ऊँची चोटी पर चढ़ना है उसको और मारी बना देने की इच्छा हिन्दुस्तान की नहीं है। तो भी प्रतिनिधि-मण्डव ने अपने इस अधिकार को सुरिंदत रखा है कि इटकी को हिन्दुस्तान से जो कुछ पावना है उसके बारे में हिन्दुस्तान अपनी युद्ध-विषयक राष्ट्रीय चति-पृति की माग की रक्रम मुजरा ते सके तथा और भी अन्य दाशों की पूर्ति कर सके।

''इटली के जो उपनिवेश अफ्रीका में उसके हाथ से निकल गये उनके बारे में हिन्दुस्तान का भावी रुख पूर्णात: प्रकट कर दिया गया है श्रीर इस मामने पर कन बहस समाप्त हो गई है, फिर भी कोई श्राखिरी फ़ैसला करने के पहले यह विश्वास दिलाया गया है कि उसपर हिन्दुस्तान की सलाह की जायगी । श्रन्य देशों से हिन्दुस्तान के सम्बन्धों के बारे में पं॰ नेहरू ने निम्नति।खत विवरण डपस्थित किया।

पूर्वी श्रमीका

"पूर्वी श्रक्रीका के तीन उपनिवेशों में जो इमिश्रेशन (शवासी) बिल पेश हुए हैं उससे हिन्दुस्तान में तथा उन उपनिवेशों में रहनेवाले प्रवासी हिन्दुस्तानियों में बहुत बड़ा श्रातक फैल गया है। राजा सर महाराजसिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि-मण्डस ने उन उपनिवेशों के हिन्दु-स्तानियों, अफ्रीकनों, यूरोपियनों और अन्य जातिवालों से सम्पर्क स्थापित किया है और भारत संरकार उनकी रिपोर्ट की प्रताचा कर रही है।

लंका

'दुर्माग्यवश उस समय से हमारे श्रीर लकाके सम्बन्धों में एक तरह की श्रहचन उपस्थित हो गई है। हाल के महीनों श्रीर वर्षों में उसके कारण वहाँ बहुत्त-सी घटानाएँ हुई हैं जिनका असर यह हुआ है कि हिन्दुस्तानी जोकमत श्रांदोजित हो उठा है।

"फिर भी इमने मरसक कोशिश की है और करते रहेंगे कि हम लका निवासियों भीर महा भी सरकार से मित्रतायूर्ण नप्रवहार रखें, क्योंकि यह मनिवार्य हैं कि भविष्य में लका स्रोर

हिन्दुस्तान के निवासी साथ-साथ आगे बड़ें और हम नहीं चाहते कि हम सें किसी प्रकार की अनवन हो।

पं० नेहरू ने कहा कि वे लंका जाने के लिए हर कोशिश से काम लेंगे पर वे निश्चित रूप मे नहीं कह मकते कि कब जा सकेंगे।

#### वर्मा

मेजर-जनरत्त यांगसेन की श्रध्यच्ता में नर्म में नई सरकार स्थापित करने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए प० नेहरू ने कहा—हम श्रनेक दृष्टियों से इसका स्वागत करते हैं। पहले तो इस श्राशा से कि इसके द्वारा वर्मा को जन्द श्राजाटी मिल जायगी श्रीर दूसरे इसलिये कि इमें श्राशा ही नहीं विश्वास है कि इमारी सरकार श्रीर नई वर्मा सरकार के साथ मिलतापूर्ण श्रीर हादिक सम्बन्ध स्थापित हो जायगा।

पं नेहरू ने वर्मा के नये गवर्नर के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित की कि उन्होंने कुछ हिंदू-स्तानियों के खिलाफ चलनेवाले मामलों को रोक दिया है।

#### मलाया

"यहाँ भी श्रवन्था बहुत श्रन्छी नहीं है। भारत नरकार श्रीर कामेन ने जो मिशन वहाँ भेजे थे ते बहुत श्रन्छा छाम छरके कीट श्राते हैं। एरकार ने वहाँ के प्रवासी हिन्दुस्तानियों की सहायता के जिसे ३० जान रुपये भेजे भी हैं।"

हजयात्रा—पं॰ नेहरू के विभाग ने हिन्दुस्तान में इनकीस हजार इज यात्रियों-के सफ्र का प्रवन्ध किया है पर यभी चार या पांच हजार यात्री जाने की तैयार हैं। जब से पं॰ जी ने छापना पर सँभाला तब से थार जहाजों का प्रयव करने की चेष्टा की गई है छोर शाशा है कि पारह सी या पन्छद सी यात्रियों के लिये एक चीर जहाज मिल जायगा। हुछ यात्री हवाई जहाज से भी भेजे गयेहैं। अमेरिक्स श्रधिकारियों से भी जहाज के लिये लिखा-पढ़ी हो रही है शांर उन्होंने कोशिश करने का यादा भी किया है पर सफलता यह मिलेगी, नहीं कहा जा सकता।

हिन्दुस्तान के पैडेशिक सम्पन्ध के बारे में प्रानों का उत्तर हेते हुए प० नेहक ने कहा—
"यह स्पष्ट है कि मनिष्य में हमें दो याने वस्ती पर्टगी, एक ठो अनिक सम्या में पृष्टनीतिश 
प्रतिनिधि रखने होंगे थीर दूमरे उनसे लीधा व्यवहार रस्तना परेगा। यह स्वासाविक है कि
अवसर हम अपनो कार्य-शोलता की सूचना मन्नाट् दी यरकार को देने रहेंगे। लेकिन साम बान
यह है कि 'पाद्श बोर सलाह हिन्दुन्तान में हमारे अतिनिधियां। को दी जागर कोशी; जन्दन के
वैदेशिक वार्यालय से नहीं। हमें आगा है कि शीध ही हुए देगों में हम अपने एश्नीतिश
प्रतिनिधि रम सर्वेने चीर उनका आग्योग श्मीरिमा और दीन में करेंगे। हम समय हमारे
एकेन्ट-जनगढ़ मत्तिन और वाशिगटन में है चीर हम हम सम्पर्क हो बहा सकते हैं। हम टन्हें
क या दर्मा दे सकते हैं और उन मरकारों ने सीधा सम्बन्ध वायन कर सकते हैं।

जायगा। भारत सरकार विधि विद्वित हंग से योरप के विभिन्न देशों से सम्पर्क स्थापित करेगी, जिसमें फ्रांस भी सम्मिकित होगा खोर इस बात का निश्चय भी हो जायगा कि वे देश हमारे साथ किस प्रकार के प्रतिनिधियों का विनिमय करना चाहते हैं। रूस खीर पृशिया के विभिन्न देशों पर भी यही बात जागू है। मध्यपूर्व के देशों—मिश्रं, ईरान, इराक्न को भी सरकार अपना स्वेच्छ-मिश्रान भेजना चाहती है, जिसका उद्देश कोई खास राजनैतिक सन्देश को जाना नहीं, विक्क छुभेच्छा, मित्रता खीर घनिष्ट सम्बन्ध के जिए हमारी इच्छा श्रीर कुटनीतिक तथा सांस्कृतिक मामलों में हमारे सम्पर्क-स्थापन का सन्देश को जाना हैं।

"इमें आशा है कि मौजाना अवुलक़लाम आज़ाद इस मिशन के नेतृत्व के लिये हमें प्राप्त हो सकेंगे। युरोप मेजे जानेवाले मिशन के न्यक्तियों का नाम अभी जुना नहीं गया, पर आशा की जाती है उसके बारे में कृष्ण मेनन (इन्डिया लीग जन्दन के अध्यक्ष) भी सहायकों में एक होंगे। मैं नहीं जानता कि श्रीयुत मेनन रूस जा सकेंगे या नहीं। यह बाद की व्यवस्थाओं पर निभेर करेगा।

यह पूजने पर कि क्या हिन्दुस्तान श्रंतरराष्ट्रीय परिषद् के लिये कोई और स्त्री-प्रतिनिधि भेजना चाहती है क्योंकि श्रीमती पांडत को तो राष्ट्रसंत्र की श्राम एसेरबज़ी के जिये भेजा जा रहा है, पं० नेहरू ने कहा "हम खियों को न नेवल श्रन्तर्राष्ट्रीय परिषदों में भेजना चाहते हैं बिक उन्हें स्थायी रूप से मिनिस्टर श्रीर राजदूत भी नियुक्त करना चाहते हैं।"

बन्दन के हाई किमिरनर के द्रतर की वाबत सवाल करने पर पं० जी ने कहा कि,' 'अभी तक इस कार्यालय ने सुश्किल से किसी राजनीतिक मामले को हाथ में लिया है। अभी तक तो वह, तनखाहों, पेन्यनों और इल्ड इधर-उधर के कामों में ही व्यस्त रहा है, पर अब व्यह स्पष्ट है सि परिवर्तित परिस्थित में यह द्रप्तर—चाहे इसका नाम कुल भी क्यों न रहा जाय—मृतकाल की अपेशा अधिक महावपूर्ण बन जायगा।

यह पूछ्नेपर कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय-परिषद्में कोई ऐसी अनिश्चित घटना आप पहले से देख सकते हैं जिसको लेकर हिन्दुस्तान की नीति ब्रिटेन की नीतिके विरुद्ध पड़े ? पं॰ जी ने कहा "मूत-काल में भी भारतने कुछ हदतक ब्रिटिश प्रस्तानों के विरुद्ध नोट दिये हैं? यह पहले भी हो चुका है और अब भी ऐसे भवसर आ सकते हैं। यह स्वाभाविक बात है कि भारत किसी भी भन्तर्राष्ट्रीय परिषद् में या अन्यन्न लोगों से लड़ने-काइने नहीं जाता बिल्क जहाँ तक हो सके अपना काम अपने हम से करने के लिये जाता है। यह हमेशा सम्भव नहीं है कि ऐसी परिषदों में कोई अपने ही हंग से काम कर सके, क्योंकि उसमें सभी हमों और दलों के लोग होते हैं और ओ मामला बहुत सीधा-सादा होता है वह वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी पृष्ट मूमि बड़ी किटन होती है, पर ऐसे भी मौके आ सकते हैं जब हिन्दुस्तान किसी भी देश—जिसमें हंग्लेवह भी शामिल है—के विरुद्ध खड़ा हो।

प० नेहरू ने बतलाया कि "अगर नई सरकार पेरिस-दरिपद् में गये हमारे प्रतिनिधि-मंडल के सहस्यों के नामों में कुछ अदल-बदल करना चाहती तो नह चैसा कर सकती थी। पर परिपट्ट की तरकालीन स्थिति सममते हुये उन्होंने उसमें कोई परिवर्तन करना ठीक नहीं सममा। किन्त प्रतिनिधि या देलीगेट चाहे जो हों और उनकी पृष्ठ भूमि चाहे जैसी हो, यह तो स्पष्ट है कि वे यहाँ से मेजे हुये आदेशों के अनुसार काम करते हैं। हो सकता है कि छ अपना में दन्हें कोई आदेश न प्राप्त हो, क्योंकि परिषद् की कार्यवाही में बहुत से सशोधन सहसा और अधिक संस्था

में भाजाते हैं, श्रीर इसिक्ये उनके साथ चलना मुस्किल हो जाता है। ऐसी अवस्था में इमारे प्रतिनिधि बढ़े आदेशों की सीमा में रहते हुये अपनी इच्छा का उपयोग कर सकते हैं।

पं नेहरू ने फिर कहा कि विभिन्न देशों में भारत के प्रांतिनिधियों का कार्य तो समाप्त हो चुका है या शीं घ होने जा रहा है और सरकार के सामने नई नियुक्तियों का सवाज पेश है। एक सवाज के जवाब में पं ज जी ने वत्रजाया कि अन्य देशों में हमारे प्रांतिनिधियों का दर्जा वहीं होगा जो उन देशवाजों के प्रतिनिधि का हमारे देश में होगा। अगर हम वाशिगटन या नानिक को अपने राजदूत ने जेंगे तो अमेरिका और चीन भी अपने राजदूत नई दिल्ली भेजेंगे। आर देशिया के वैदेशिक सिंघव ने भारत सरकार को स्विच्छ दिया है कि वहां की सरकार यहाँ रहनेवाले अपने हाई कमिश्नर का दर्जा मिनिस्टरों के समान बना देना चाहती है। यह इसिजये स्वाभाविक है कि आर देशिया में भेजा गया हमारा प्रतिनिधि भी मिनिस्टर के समान दर्जे का हो जायगा। यह पूछने पर कि क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय परिषद में औपनवेशिक देशों के हहयोग से एक संगठन के रूप में काम करेंगे १ पं वेहरू ने कहा कि इस मानी में तो हम एक सगठन के रूप में जरूर काम करेंगे कि जिस और यह संगठन कायगा उसका हम शत्त्रस्या करेंगे। हम इस संगठन के देशों से सजाह जेंगे और उसे अपने विचार का बनाने की कोशिया वरेंगे। अगर हम सफल न हुए तो अपना मतभेद प्रकट करेंगे और अपने रास्ते का अनुसर्या करेंगे।

पं० नेहरू ने आगे वहा कि, "भूतकाल में हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि विटिश प्रतिनिधियों का अनुसरणमात्र करते रहे हैं। लगभग पन्द्रह-बीस वर्ष पहले इन प्रतिनिधियों की नियुक्ति या तो भारतमंत्री भारत-सरकार की सलाह से किया करते थे अथवा भारत सरकार भारतमंत्री के परामर्श से। पर यह बात धीरे धीरे दूर होती गई है। दद्यपि इसका अंश अभी तक शेष है। मेरा विश्वास है कि इन परिषदों में हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि पृशिया के अन्य देशों के प्रतिनिधियों से अधिक परामर्श करने लगे है, वयों कि इस बात का अनुभव करते हैं कि इस हित ऐसे हैं कि जिनकी रचा वे सब मिलकर ही कर सकते हैं। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय-परिषदों, संस्थाओं और बमीशानों में पृशिया के प्रतिनिधियों की सख्या बहुत कम होती है और युरोपवालों की बहुत अधिक। जब कभी कोई ऐसा सवाल आया है जिसका सारे ऐशिया से सन्यन्ध है तो सभी पृशियावासी प्रतिनिधि एक हो गये हैं और मिश्र आदि ने भी उन्हें सहयोग दिया है।

पं० नेहरू ने कहा कि यह तो बहुत स्पष्ट तथ्य है कि हिन्दुस्ताम इन्डोनेशिया के प्रजा-तत्र से प्री सहानुभूति रखता है। हम चाहते हैं कि इन्डोनेशिया को प्री धालादी मिल जाय और इस उनके इस काम में सब प्रकार की सहायता देगे। इसने इन्डोनेशिया के प्रजादत्र की विधि-विहित हंग से स्वीकार नहीं किया है जैसा कि एक राष्ट्र दूसरे को विया दरता है, परन्तु कियारमक रूप में इस ऐसा कर रहे हैं। "हो सकता है कि इन्डोनेशिया और ईरान के दारे में इसारे विधार वही न हों जो बिटिश सरकार के हैं, इसारे स्वार्थ भी एक जैसे नहीं हो सकते पर इस दूसरे देशों के मामले में टांग अहाना नहीं चाहते।

"चिटिश साम्राज्य एक बहुत विस्तृत भूखण्ड है और यह स्पष्ट है कि उसमें सभी तरह के ऐसे स्वार्थ निहित है कि जिनसे हम सहमत न होसकें। हम दूसरे के मगड़ों में पढ़ने से उरते हैं और ऐसा होने नहीं देना चाहते। अभी हमारे सब मामले परिवर्तित स्थित में हैं; किन्तु हमारा हहें श्य तो स्पष्ट है, पर कर्ज हम क्या करेंगे यह वैसा स्पष्ट नहीं है।" यह पृछे जाने पर कि प॰ जी का विभाग खन्य देशों में ब्रिटिश फौजें हटाये जाने के सम्बन्ध में किम हद तक काम कर सकेगा, एन्होंने कहा —

"इस किसी भी दूसरे देश के मामले में नहीं पश्ना चाइते और न इस सिवसिवे में अपने धन, जन श्रीर साधनों का उपयोग मूसरे देशों के मामने में होने देना चाहते हैं--न किसी देश के राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्र अपनी पृक्षी सलियां का उपयोग होने देना चाहते हैं। हिन्दुस्तानी सेनाएँ जहाँ-कहीं भी होंगी हम उन्हें वापम हिन्दुस्तान युका लेना चाहेंगे। हमें ग्राश्वासन दिया गया है कि इस प्रकार की कार्यवाही शुरू भी हो गई है। ऐसा माल्म होता है कि इसमें जरूरत से उयादा समय लग गया है। पर यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि उन सेनाओं को वापस आना ही पड़ेगा। उदाहरणार्थं इयदोनेशिया में हमारी बहुत-सी फ्रांजें बापस था गई हैं पर श्रभी काफी तादाद में वहाँ रह भी गई हैं। हमें बतलाया गया है कि नवम्बर के फन्त तक वे सन वापिस श्रा जायगी। जब कभी फ्रीजों के बापस घुलाने का सवात पेण होता है ती उसमें सिर्फ जहांशी किंदिनाइयाँ ही वाधक नहीं होतीं एकिक प्रधिक उत्तमनों भरा श्रीर उस वह दफ्तर बन जाता है जिसे युद्ध-कार्याक्य कहते हैं।" एं० जा ने प्रागे चलकर कहा कि "इन्होनेशिया का जी चावस हिन्द्रस्तान के लिये निर्धारित किया गया या उसके लिये जावा के श्रधिकारियों ने जहाज़ी सुविधार्ये नहीं प्रदान की और इसके बारे में हमने सहत कार्यवाही की है। हमारी नीति का सारांश यह है कि सारे एशिया से उपनिवेशवाद समाप्त कर दिया जाय और शक्रीका तथा अन्य स्थानों से भी, भीर जातीय एकता प्रधीत् सभी जाति के लोगों के लिये समान अवमर दिवाने की सुविधा सब को 🔧 प्राप्त हो। किसी के विरुद्ध कोई कानुनी याधा जातिगत आधार पर न हो शौर न एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व स्थापन या शोपण कर सके।" एक वूसरे प्रश्नके उत्तर में प॰ जी ने कहा कि "अन्ततः जन्दन स्थित भारतीय प्रतिनिधि चाहे उसे राजदृत कह जीजिये या और किसी नाम से पुकारिये, हिन्दुस्तान के मामलों में इंग्लैंगड के साथ सीधी कार्यवाही करेगा। किसी भी भवस्था में इंगिडया श्राफिस को तो बन्द करना ही पढेगा, पर ऐसा कब होगा यह मैं नहीं कह सकता।

''हिन्दुस्तान, नेपाल, भटान थोर सिक्किम के साथ बहुत सित्रतापूर्ण व्यवहार करने की नीति का श्रतुसरण करेगा।'' नेपाल के बारे में प्रश्न किये जाने पर प० जी ने कहा कि 'नेपाल जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है एक स्वतंत्र देश है। श्रगर भविष्य में वह भारत के साथ धनिष्टतर सम्बन्ध स्थापित करना चहिगा तो हम उसका स्वागत करेंगे।

यह पूछे जाने पर कि यम चीन श्रीर श्रमेरिका में मिनिस्टरों या राजदूतों की नियुक्ति निकटभविष्य में होगी ? पं० जी ने कहा कि इसमें दो या तीन महीने तक जग जा सकते हैं। पश्चिमीत्तर
सीमा के कवाहिजयों के प्रश्न के बारे में प० जी ने कहा कि उनका विश्वास है कि पश्चिमीत्तर
सीमाप्रान्त का मिन्त्रमगढ़ श्रमस्त के श्रम्त तक हाज की बमबाज़ी के बारे में कुछ नहीं जानता
था। जब श्रम्होंने र सितम्बर को श्रपना कार्यभार सँभाजा तो बमबाज़ी न्यूनाधिक रूप में समाप्त
हो खुकी थी। श्राक से तीन-चार दिनों— ह सितम्बर तक श्रम्हें इसका दुछ पता नहीं था। "जब
मेंने इस बमबाज़ी के बारे में सुना तो मुक्ते बढ़ी चिन्ता हुई, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण मामजा
था। श्रीर बमबाज़ी समाप्त हो जाने पर हम उसके बारे में श्रव कुछ विचार कर रहे हैं। मुक्ते
श्राशा है कि श्रमजे महीने के श्रक में में इन कवाहजी हजाक़ों में खुद जाकर सम्बद्ध व्यक्तियों—
गवर्नर श्रीर कवाहजी जोगों तथा सरकारी श्रधिकारियों से मिलू श्रीर यहाँ बोटकर श्रीरों से, परामर्श करनेके बाद उस नीतिकी रूपरेखा तैयार करूँ, जिसके श्राधार पर कै बिनटसे बातचीत हो सके।

पं नेहरू ने फिर कहा कि में खान घट्डुल गफ्फ़ारखां का सदयोग और प्रभाव प्राप्त करूँगा और उन्हें थपने साथ वहाँ रख्ंगा।

प० नेहरू ने बतलाया कि कवाइली होतों के बारे में कुछ बाहरी तथ्यों पर भी निर्भर करना पढ़ाा जिनका सम्बन्ध श्रक्तगानिस्तान से है। मामला उल्लक्ष्मों से भरा हुश्रा है। एक श्रोर तो सीमाप्रान्त के लोग हैं जो कभी-कभी श्राधिक या श्रन्य कारणों से हमले करने श्रीर लोगों का बलात श्रपहरण करने में लग जाते हैं, जो सहन नहीं किया जा मकता। दूसरी श्रोर यह खयाल है कि हमें हस समस्या को मित्रतापुर्ण हम से श्रीर हदतापूर्वक करना चाहिए।

"बुनियादी बात यह है कि सम्भवत श्रय पहले की तरह हम खुप नहीं रह सकते। इन सब बातों के पीछे सम्भवत श्राधिक प्रष्टभूमि है। श्रगर कबाहली चेत्रों में खिनज पदार्थ प्राप्त हो सकें—मालूम नहीं कि वहाँ उनका श्रास्तित्व है या नहीं, तो हम उनका पर्याप्त विकास कर सकते हैं हम वहाँ श्रस्पताल, स्कूज भी खोल सकते हैं पर उनका खयाल है कि पहले की तरह बहुत ज्याद रुपया खर्च करना, रिश्वतें देना, लोगों से श्रच्छे मनोभाव पैटा करने का उपाय नहीं है। वह रुपया सीमाधान्त में ही खर्च किया जाय पर उसका उपयोग रचनातमक प्रयत्नों में ही जिससे नया मान कायम हो श्रीर लोगों को नई रोज़ी मिले।

वल्चिस्तान के लिये सलाहकारी कौंसिल का हवाला देते हुए पं० जी ने कहा, पाद में वहाँ शासनप्रणाली की पूर्णत गणतन्त्रात्मक यना दिया जायगा। में वल्चिस्तान को श्रव्ही तरह नहीं जानता पर जिन तीन सस्थाश्रों के बारे में मेंने सुना है वे हैं—श्रंजमने-वतन, सुस्लिम-लीग, श्रीर जमस्यलहलेमा। वहाँ की निर्वाचन-सूची तैयार करने में छ, से श्राठ महीने तक लग जायेंगे श्रीर निर्वाचित सलाहकारी कौंसिल परामर्शदात्री सस्था होगी पर कियात्मक रूप में वह कुछ श्रीर भी होगी। हम विधान का परिवर्तन सहसा नहीं कर सकते।

"राष्ट्र सघ के लिए प्रस्तावित हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डलके बारेमें प्रापने कहा कि ग्रुरूश्रुरू में सरकार ने सैयद रज़ाश्रली घोर प० ह्रव्यनाथ कुंजारू को ग्रामन्त्रित किया था, पर दो में
से किसी ने भी वहां जाना स्वीकार नहीं किया। बाद में श्रीयुत नियोगी श्रामन्त्रित किये गये धौर
उन्होंने जाना मजूर कर लिया, पर धागे चलकर उन्होंने भी अपनी घरेलू श्रवचनों के कारण
वाहर जाना स्वीकार नहीं किया। हमें कुल मिलाकर पाच प्रतिनिधि श्रीर बहुत से श्रक्तसजिसमें से कुछ प्रतिनिधि का काम भी बारी-बारी से कर मकते हैं, भेजने है इस तरह दरश्रसल
हमें एक श्रीर प्रतिनिधि की जरूरत है। दो तीन व्यक्ति इसके लिए हमारे ध्यान में हैं।

रही हिन्दुस्तान में विदेशी श्रिषकृत स्थानों की बात, सो उसके बारे में ध्यान श्राकृषित करने पर पं० जी ने कहा कि "उन्होंने फालियी हिन्दुस्तान के गवर्नर का वक्तव्य पढ़ा है धीर वे फालिसी भारत के प्रजानन का फेंसला ही उनके मविष्य के सम्दन्त में मानने-योग्य सममते हैं। पं० जी ने कहा—"फासिसी हिन्दुस्तान के बारे में जहातक में सममता हूं कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, पोर्चगीज भारत के बारेमें हस समय पुरु फिनाई श्रवश्य हे जो एक हु स्वद स्थिति है। यह जाहिर है कि गोशा में इस तरह का मामला श्रिष्ठ समय नक नहीं चल मकता। यह बात न सिर्फ गोशा के लिये धुरी हे बिक उसके श्रास-पास के इलाहों के लिये भी। पर श्रमी सक में नहीं जानता कि सरकार ने कोई भी कायवाही की हे क्यांकि यह न्यष्ट है कि बदािय गोशा हिन्दुस्तान का एक बहुत छोश माग है, पर उसके ज्ञारण श्रन्तरराष्ट्रीय मामले खेडे हो जाते हैं। पगर हमारे सामने कोई श्रन्तर्राट्रीय मामले खेडे हो जाते हैं। पगर हमारे सामने कोई श्रन्तर्राट्रीय मामला श्राला श्राला होता है तो हारें

उसका निषटारा करना ही पड़ेगा किन्तु हमारे सामने कई बड़ी समस्याएँ हैं और जी सवाब अपने आप खत्म हो सके उसे हमारी ओर से सरकारी तौर पर उठाना ठीक न होगा।"

मुस्लिम लीग-द्वारा अन्तरिम सरकार मे प्रवेश (१४-१०-१६४६)

श्राज सरकारी तौर पर यह घोषणा की गई है कि मुस्बिम लीग ने श्रन्तिर सरकार में, श्रामिल होने का फैसला कर लिया है और सम्राट्ने निम्न व्यक्तियों की श्रन्तिरम सरकार के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है .—

श्री तियाकतश्रवी खा, श्री श्राई० श्राई० चुन्द्रीगर, श्री श्रव्हुर्रंब निश्तर, श्री गजनफ्तर श्रवी खाँ, श्री जोगेन्द्रनाथ महत्व।

मंत्रिमहत्त के पुनर्संगठन के हेतु निम्नितिखित सदस्यों ने श्राना इस्तीका दे दिया है -

श्री शरत् चन्द्र बोस, श्री शफात श्रद्दम्द खाँ, सैयद् श्रजी जद्दीर ।

वर्तमान संत्रिमडल के ये सज्जन बने रहेंगे -

पदित जवाहरलाल नेहरू, सरदार विस्तामाई पटेल, ढा॰ राजेन्द्र प्रसाद, श्री मासकम्बी, श्री सी॰ राजगोपालाचारी, ढा॰ जान मथाई, सरदार बलदेवसिंह, श्री जगजीवन राम भौर श्री सी॰ एच॰ भामा।

विभागों का वितरण आगामी सप्ताह के शुरू में किया जायगा और तमी नये सदस्य श्रापय ग्रहण करेंगे। इस बीच बाह्सराय ने उन सदस्यों से, जिन्होंने इस्तीके दे दिये हैं, अपने पदों पर बने रहने का श्रत्रोध किया है।

कांग्रेम-लीग वार्त्तालाप पर जिन्ता का मत पत्र-पत्र-व्यवहार प्रकाशित (१६-१०-४६)

श्रात इिष्ट्या मुस्तिम लीग के प्रेसीटिएट मि॰ जिन्ना ने निम्निद्धित वक्तम्य पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजा है—"कांप्रेस श्रीर मुस्तिम-लोग के वार्तालाय और इसकी समाप्ति के बारे, में पत्रों ने तरह-तरह की श्रटकलवाज़ियाँ की हैं श्रीर बहुत हो गलत वार्ते कही गयी हैं।

"इसिंबिए प॰ जवाहर जान श्रोर मेरे गोच यह समक्रीता हो गया है कि जनता के सामने सच्ची वार्ते रखने के जिए हमारे बीच हुए पत्र व्यवहार को प्रकाशित कर दिया नाय, मौर छसी के श्रनुसार में उसे प्रकाशित कर रहा हूं।"

पं० जवाहर लाल नेहरू का मि० जिन्ना के नाम पत्र

( ता० ६-१०-४६ )

"कत हमने जो बहस की है उसके बारे में मैंने अपने कुछ साथियों से सबाह जो है और यह निचार भी किया है कि कांग्रेस भीर मुश्तिम जोग के बीच किस महार सममौता हो सहता है। हम सब इस बात से सहमत है कि पहले को तरह यह सहयाएँ किर परस्पर मिन्नवर मिनें, और किसी प्रकार का मानसिक दुराव किये बिना अपने मतभेद पारस्परिक प्रामर्श-द्वारा तय करें सथा वाइसराय के द्वारा बिटिश सरकार या अन्य विदेशी शक्तिवालों का हस्तचेप न स्वीकार

3

करें। इसिलए इम लोग के अन्विश्म सरकार में एक संयुक्त रूप में सिमिलित होने के फैसबे का स्वागत करेंगे।

"इमारी बातचीत में कन आपने ये ख़ास बार्ते रखी थीं :--

- (१) वह फार्मू जा जो गांधोजी ने श्रापकी वताया या;
- (२) सुचीवद्ध जावियों श्रीर श्ररपसंख्यकों के प्रतिनिधि-सदस्यों के प्रति लीग का उत्तरदायी न होना,
- (३) सूचीवद्द जातियों के सिवा अन्य अल्पसल्यकों के वर्तमान प्रतिनिधि-सदस्यों में किसो की जगह खाली हुई तो क्या होगा ?
- ( ४ ) मुख्य रूप में साम्प्रदायिक कहे जानेवाले सामलों की कार्रवाई करने का ढंग.
- ( १ ) वाइस-प्रेंबोटेस्ट का बारो-बारी से रखा जाना ।

"न० १ के सम्बन्ध में इनारा ख़यान है कि फार्मु ना की शब्दावनी ठीक नहीं है। इम उसके भीतर अन्तिवित ध्येय के बारे में सन्देह नहीं करते। जुनाव के फन्नस्वरूप हम मुस्तिम-न्नोग को हिन्दुस्तान के मुसनामानों के अरयधिक बहुमत की प्रतिनिधि-संस्था मानते हैं और इस रूप में तथा प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों के अनुसार उसे भारत के मुसनानों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, वशने कि इन्हीं कारणों से न्नोग भो कांग्रेय को (सभी) गेर-मुस्तिम और ऐसे मुस्तिमों की प्रतिनिधि-सस्या मानती हैं जिन्होंने भपने भाग्य को कांग्रेस पर छोड़ रिया है। कांग्रेस अपने सदस्यों में से किसो को भी अपना प्रतिनिधि जुनने में कियो भी प्रतिवन्ध या सीमितता को नहीं मान सकती। इसनिए इमारो सन्नाह है कि कोई भी फार्मु ना ज़रूरी नहीं है और हर सस्था अपने गुणों पर खढ़ी हो।

"न० २ के वारे में मुक्ते यह कहना है कि यहाँ लीग के उत्तरदायित्व का तो सवाल ही नहीं उठता; चूँ कि आप सरकार के वर्तमान विधान के बारे में कोई आपित्त नहीं उठाते इसिब्रिए हल करने के लिए कोई सवाल है हो नहीं।

"न० ३ के बारे में मुक्ते कहना है कि श्रगर ऐसी कोई जगह खाली होती है, तो सारा मंत्रि-मंडल इस बात पर विचार करेगा कि अस स्थान पर किसको नियुक्त किया जाय और वाइसराय को उसी के श्रनुसार सलाह दी जायगी। इन श्रहणसङ्यकों के बारे में जीग से सजाह लेने के श्रिकार के बारे में तो कोई सवाल किया ही नहीं जा सकता।

"न० ४ के बारे में श्राप जो सर्घाय श्रदालत की बात कहते हैं वह समज में नहीं सा सकती। मिन्त्रमण्डल के सामने श्रानेवाली वात श्रदालत में पेस करने की नहीं हो। सकती। ऐसे मामलों का नियदारा हमें श्रापम में कर लेना चाहिए श्रोर जिस शम्ताव पर सहमत हों उसे मित्रमण्डल के सामने रखें। श्रगर किसी मामले पर सहमत न हो सकें तो हमें श्रपनी पसन्द का पश्र चुन लेना चाहिये। तो भी हमें श्रामा है कि हम ऐसे पारस्परिक विश्वास, सिहण्युता श्रीर मिन्नता के साथ काम करेंगे कि ऐसे पच तक जाने की ज़रूरत हो न पड़ेगी।

"नं० १ के बारे में वाइस-प्रेसीडेग्ड-पद पर घारो बारी से नियुक्ति का तो मवाल ही नहीं उठ सकता। अगर आप कैंबिनेट या मन्त्रिमएउल की सहयोगी ममिति का वाइम-चेयरमन-पट्ट यनाने की इच्छा करें तो हमें उसमें कोई आपत्ति न होगी, क्योंकि वह (चेत्ररमेन) इस कमिटी की अध्यक्ता समय-समय पर करता रह सकता है।

'मुक्ते श्राशा है कि श्रगर शापकी कमेटी श्रन्ततः राज्होय मंत्रिमएडक में सम्मिलित

होने का फैसला करती है तो वह साथ ही विधान-परिपद् में शामिल होने का निश्चय करेगी या आपकी कोंसिल को सिफारिश करेगी कि वह ऐसा करे।

"मेरे लिए यह ज़िक करने की ज़रूरत मुश्किल से है कि जब हम कोई भी सममौता करेंगे तो वह पारस्परिक सहमति से ही, अन्यथा नहीं।"

> मि० जिन्ना का पं० जवाहरलाल नेहरू को पत्र ता० ७-१०-१६४६

"सुमे श्रापका ६ श्रक्त्वर १६४६ का कृपा पत्र प्राप्त हुआ जिसके लिए मेरा श्रनेक घन्य-वाद । श्रापने श्रपने पत्र के पहले पैरे में जो भाव प्रकट किये हैं मैं उनकी कृद करता हू और श्रपनी श्रोर से भी वहीं भाव प्रकट करता हूं।

"आपके पन्न के दूसरे पैराग्राफ में पहली बात है नं ? का फार्मू जा, जिसे गांधीजी भौर मैंने स्वीकार किया था, श्रीर उसके श्रांधार पर हमारे बीच श्रन्तिहम सरकार-सम्बन्धी श्रन्य-श्रन्य विषयों पर विचार करने को मीटिंग की व्यवस्था हुई थी। फार्मू जा इस प्रकार है —

"कांग्रेस मुस्तिम लीग के इस दावे पर आपत्ति नहीं करती कि वह भारत के अत्यधिक वहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार और प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के धनुसार डमे मुसल-मानों का प्रतिनिधित्व करने का आपित्रशून्य अधिकार है। पर कांग्रेस यह नहीं मान सकती कि कांग्रेस को अपने सदस्यों में से किसी को अपनी इच्छा के अनुकृत प्रतिनिधि जुनने में कोई प्रति वन्ध या परिसीमा जगायी जा सकती है।

"श्रीर श्रव श्रापने श्रपने इस पत्र में न केव्ल श्रदल-बदता कर दिया है बिल्क भाप सममते हैं कि 'फार्मू' ला' की ज़रूरत ही नहीं है। मुक्ते श्रफसोस है कि मैं भाषा में या भन्य किसी भी तरह का परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह ती हमारी भन्य विषयों की यहस के बाद एक स्वीकृत श्राधार था। न मैं यही मंजूर कर सकता हूं कि फार्मू ले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस पर गांधीजो के दस्तख़त हुए थे श्रीर उसे मैं ने स्वीकार किया था।

"चूँ कि इसारी बातचीत का सारा दारोमदार गांधीजी के स्वीकार किये हुए फामू के पर था, इसिलिए मैं नहीं समकता कि जब-तक श्राप उसे इस रूप में न सान लेंगे इस इड़ भी आगे बढ़ेंगे। इस श्राधार पर ही हम उन श्रन्य बातों पर बातचीत चला सकते हैं जिन पर हम जबानी बहस वर खुके हैं, और श्रव मैं श्रापको उन विषयों की एक प्रतिलिपि इस पत्र के साथ भेज रहा हू जो मैंने बहस के समय श्रापके सामने लिखित रूप में रखी थी।

"जिस फार्म के बारे में में ऊपर विचार प्रकट कर चुका हूं, उनके श्राविश्कि श्रन्य चार विषयों में से श्राप किमी से भी सहमत नहीं हैं। मैं श्रमी इच्छा रखवा हूँ कि यदि श्राप फार्म के फाशाधार कत्रुव कर कों, तो श्रापके पैराग्राफ १ में प्रकाशित मावनाओं के श्रनुसार श्रन्य बातों पर श्राणे वातचीत चलाकर फीसला किया जा सकता है। मुक्ते फिक्र है कि इम श्रनुचित विकास किये बिना श्रपना फैसला खुद कर ढावों।

(१) कार्यंकारियी के सदस्यों की कुल संख्या १४ हो।

(२) कांग्रेस के छ नामज़द सदस्यों में एक सूचीबद जाति का प्रतिनिधि भी सम्मिबित होगा, पर इसका मतलब यह नहीं लगाया जाना ,चाहिए कि मुस्लिम जीग ने सूचीबद्ध जाति के प्रतिनिधि का चुनाव स्वीकार या पसन्द किया है। उसका मन्तिम उत्तरदायित्व तो गवर्नर-जनरब अग्रीर वाइसराय पर होगा।

(३) यह कि फांग्रेस अपने शेप पांच सद्र्यों में अपनी पसन्द का कोई मुस्तिम सदस्य महीं रख सकती।

(४) संरचण--यह एक रिवाज हो जाना चाहिए कि मुख्य साम्प्रदायिक मामलों पर आगर कार्यकारिणों के हिन्दू या मुस्लिम सदस्यों का बहुमत विरोध प्रकट करे तो उसके बारे में कोई फैसला न किया जायगा।

(१) संयुक्त राष्ट्र (यू॰ एन॰ शो॰) कान्फरेस की भांति दोनों मुख्य सम्प्रदायों के प्रति श्रीचित्य के स्वयात से बारो-वारी से या सिलसिनेवार वाहस प्रेसीडेयट की नियुक्ति होनी चाहिए।

- (६) तीन श्रहपसल्यक जातियों—सिख, दिन्दुस्तानी ईसाई श्रीर पारसी के प्रतिनिधियों के चुनाव के बारे में मुस्तिम लीग से परामर्श नहीं लिया गया। श्रीर ऐसा नहीं समकता चाहिए कि लीग की उनका किया गया चुनाव पसन्द है। पर भविष्य में किसी की मौत, इस्तीफे या श्रन्य तरीके से यदि कोई जगह खाली हुई तो इन श्रहपसल्यकों के प्रतिनिधियों का चुनाव दोनों मुख्य दलों की राय से होगा।
- (७) विमाग--सब से श्रधिक महत्वपूर्ण विभागों का विभाजन टोनों सुख्य द्वों--सुस्तिम जीग श्रीर कांग्रेस में समान रूप से किया जायगा।
- (二) यह कि उपयु क न्यवस्था में तब तक परिवर्तन या रहोबदल न होना चाहिए जब तक कि दोनों ही प्रमुख दल-मुस्तिम लीग श्रीर कांग्रेस उसे स्वीकार न करलें।
- (४) लम्बी योजना की ब्यवस्था का सवाल तब तक हल नहीं हो सकता जब तक कि अन्तिरिम सरकार का पुनिर्माण होकर उसका अन्तिरिम रूप बना लेने के बाद अच्छा और अनुकूल बातावरण पैदा नहीं होजाता, और उपर बताये विषयों के बारे में सममौता नहीं होजाता।" पंठ जवाहरलाल नेहरू का पत्र मिठ जिन्ना के नाम

(ता० ७-१०-४६)

'मुक्ते श्रापका ७ श्रवह्वर का पत्र कल शाम को उस समय मिला जब में बहीदा हाइस श्राप से मिलने जा रहा था। मैंने उस पर सरसरी निगाह ढाली श्रीर यह देखकर हैरान रह गया कि वह हमारी कलकी बात-चीत से विरुद्ध है। फलत: हमने श्रनेक विषयों पर बात-चीत की श्रीर हुर्भाग्यवश एक-दूसरे को विश्वाम विलाने में समर्थ नहीं हुए।

"वापसी में मैंने आपके पत्र को वही सावधानी से पढ़ा और अपने साथियों से भी सजाह जी। वे भी न सिर्फ उस पत्र से बिल्क उसके साथ नत्थ्री फेहरिस्त से बहुत परेगान हुए हैं। इस सूची पर न तो हमने पहले बातचीत की थी और न उस पर विचार किया था। हमारी बातचीत के बाद वह बहुत ही अल्परूप में प्रासंगिक रह गयी है।

"हमने सारी बातों पर फिर से विचार किया और हम अनुभव करते हैं कि हम उस पत्र द्वारा स्पष्ट की गयी अपनी स्थिति को उससे अधिक स्पष्ट नहीं कर सकते जितनी मैंने प्रपने ६ अक्टूबर के पत्र में करदी हैं—हा, कुछ विरोध ऐसे हैं जिन पर मैं नीचे प्रकाश डालूंगा। इसिबिए मैं आपकी अपने उस पत्र का हवाला देता हूँ जिसके द्वारा हमारे आम और खास दृष्टि-विन्दु प्रकट किये गये हैं।

"जैसा कि मैंने आपको बताया है मेरे खाथी श्रीर मैं श्रापके उस फार्मू बा से सहमत नहीं हुए जिस पर गांधीजी श्रीर आप एकमत हुए थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ श्रीर श्रापके श्रीर मेरे बीच मुलाकात की व्यवस्था उस फार्म ला के स्वीकृत श्राधार पर नहीं हुई थी। हम उस फामू जो जानते थे थौर उसके सार से सहमत थे जैसा कि मैंने अपने ६ अक्टूबर के पन्न में जिसा भी है, उस फार्म जो एक थ्रीर पैराप्राफ भी था जिसे आपने उद्धृत नहीं किया भीर जो इस प्रकार है—

"यह मानी हुई बात है कि अन्तरिम सरकार के सभी मिनिस्टर सारे भारत के हित के बिल एक संयुक्त समूह के रूप में काम करेंगे और वह किसी भी मामले में गवर्नर-जनरस्न के हस्तत्त्रेप का आहान नहीं करेंगे।"

"यद्यपि हम अब भी सममते हैं कि फामू ने की शब्दावजी ठीक रूप से नहीं रखी गयी है, पर चूं कि हम सममति की बड़ी इच्छा रखते हैं इसजिए हम उसे उस पैरामाफ-सहित स्वीकार करने की तैयार हैं।

"ऐसी अवस्था में मैं आशा करता हूँ कि इम अपनी आगे की स्थित विरुद्धक स्पष्ट कर दें। निश्चय ही यह बात विरुद्धत स्पष्ट है कि कांग्रेस को अपने लिए निर्धारित सीटों में से एक पर किसी मुसलमान की नियुक्ति करने का अधिकार है। और जैसा कि मैंने अपने पहले पत्र में लिखा है, राष्ट्रवादी मुसलमानों और छोटी अल्पसब्यक नातियों के वारे में कांग्रेस की स्थिति के बारे में आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

'मेरे ६ श्रन्ह्बर के पत्र की दूमरी, तीसरी श्रीर चौथी बातों के बारे में मैंने हमारी स्थिति। स्पष्ट कर दी है श्रीर उनके बारे में मुक्ते श्रीर कुछ नहीं कहना है। श्रापकी बात मानने के खिए हम जितना भी श्रागे यह सकते थे, बढ़े श्रीर श्रव हम इससे श्रीर श्रागे नहीं बद सकते। मुक्ते विश्वास है कि श्राप स्थिति को समर्मेंगे।

नं० १ (वाहस-प्रेसी हेण्ट का सवाल) के बारे में आपने कल यह राय हो थी कि वाइस-प्रेसी हेण्ट और केन्द्रीय असेम्बली का लीडर एक ही न्यक्ति नहीं होना चाहिए। वर्तमान स्थित में इसका यह मतलब हुआ कि केन्द्रीय असेम्बली का लीडर मंत्रिमडल का मुस्लिम लीगी सदस्य होना चाहिए। इम इससे सहमत हैं।

''में सभी मामलों पर पूर्णत. श्रोर सावधानी के साथ विचार करने भीर श्रपने यहाँ रिपर्लि साथियों से सलाइ के लेने के बाद श्रापको यह पत्र जिल रहा हूँ। मैंने तक जारी रखने के खिप यह पत्र नहीं जिला, बल्कि इसलिये जिला है कि इम हृदय से समम्मीता चाहते हैं। इम हृष् सामलों पर काफी बहस कर चुके श्रीर वह समय श्रा नथा है जब हमें इसका फैसबा अन्तिक इस में कर जेना चाहिए।''

#### पं० जवाहरलाल को मि० जिन्ना का पत्र (ता० १२-१०-४६)

'मुक्ते आपका मधनद्वर १६८६ का वह पत्र कत मिला जो भापने मेरे अनद्वर १६४६ के पत्र के जवाय में लिखा है।

'मुक्ते अफसोस है कि आप और आप के साथी गांधीजी और मेरे बीच तय पाये फामू के को स्वीकार नहीं करते। गांधीजी तथा में हम बात से भी महमत थे कि आप तथा में मिककर शेष अन्य बातों का फैसजा वार्ताज्ञाप-द्वारा करलें जिससे अन्तिश्म सरकार पुनर्निमित हो को। उसी के अनुमार १ अम्हण्य को हमारी मुलाकात की व्यवस्था की गयी।

"मुक्ते भागसे यह मालूम करके आश्चर्य हुआ है कि अहाँ तक आपको मासून है कन, फार्म् के आधार पर मुलाकात को व्यवस्था नहीं, हुई थी। गांधीओ और मेरे चीच विक प्रमात्र पामू ते के आधार पर सममौता हुआ था इसका जिक्र मैंने अपने ७ अक्टूबर १६४६ के पत्र में किया था। मैंने अपने पत्र में इस बात का जिक्र नहीं किया था जिसका हवाला आपने ''पैरा २' के रूप में दिया है, क्योंकि वह तो उन वातों में से एक थी जिस पर आप और हम आगे वार्तालाप करनेवाले थे। यह व्यवस्था वास्तव में लिपिबद करली गयी थी।

"इमारी १ अक्टूबर की पहली मुलाकात में इमने सभी विषयों पर बातचीत की थी और आपने मुक्ते सूचित किया था कि आप अपने लिए कल मिलने के अनुकूल समय से मुक्ते अवगत करेंगे, पर उसके बदले मुक्ते आपका ६ अक्टूबर का पत्र मिला है। इस पत्र में आपने स्वय उस फार्मु ले का हवाला दिया है जिसका जिक मेरे ७ अक्टूबर के पत्र में किया गया था, और अपने विचार भी प्रकट किये कि फार्मु ला की शब्दावली ठीक नहीं है और नीचे लिस्ती ब्यवस्था और जोड़ देने की सलाह दी—

"वरानें कि ऐसे हो कारणा से लोग कांग्रेस को गेर-मुस्तिमों श्रीर ऐसे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने की श्रधिकृत सस्या मानते जिन्होंने श्रपना भाग्य कांग्रेस पर छोड़ दिया है।

या अगर यह स्वीकार न हो, तो आपने सलाह दो कि फामू ल की आवश्यकता न होगी। आपके पन्न में उस बात का हवाला नहीं है जिसे आप स्वीकृत फामू ले का पैरा २ कहते हैं, भीर आपने अपने पन्न के आरम्भिक पैराप्राफ में उस पर अलग विचार किया है जो इस प्रकार है .—

'हम सभी इस बात से सहमत हैं कि इस देश के लिए इससे अब्छा छछ न होगा कि दोनों सस्थाएँ पहले की तरह मित्र-भाव से मिर्जे और कोई मानसिक दुराव न रखते हुए पारस्परिक परामर्श-द्वारा ऐमी स्थिति बनादें कि वाइसराय-द्वारा बिटिश सरकार अथवा अन्य कोई विदेशी शक्ति इसारे मामले में इस्तचेप न कर सके।'

"सार रूप में यही उस 'पैराग्राफ रे' का मतबाब था, जिसका आपने जिक्क किया था और जिस परधन्य बातों के साथ बातचीत होनी थी। मैंने अपने जबाब में भी इसका हवाबा देते हुए कहा था कि मैं ६ अक्तूबर के पत्र के पैरा १ के आपके भावों की क़द्र करता हूँ और भापके प्रति भी वही भाव ज्यक्त करता हूं।

'में यह बात सममने में श्रसफब हू कि आप और श्रापके साथी मेरे ७ श्रम्तूबर के पत्र से ही नहीं, चिक उसके साथ की खुची से भी परेशान हुए होंगे। उस खुची में ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पर हमने पहले दिन बातचीत न की हो, जैसा कि श्रापके ६ श्रम्तूबर के पत्र से स्पष्ट है। श्रापने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरी खुचो की सभी बातों पर आपने विचार किया है। मैं आपको भेजी हुई खुची की प्रत्येक बात को एक-एक करके लूगा:—

- (१) कुत संख्या १४ इस पर कोई विवाद नहीं हुआ।
- (२) सूचीबद्ध जातियों का प्रतिनिधित्व—प्रद्व सममा जाना चाहिए कि इसके चुनाव को जीग ने स्वीकार या पसन्द नहीं किया।
  - (३) कामेस की निर्धारित सीटों में मुसलमान की नामज़दगी-इस पर बहस हुई थी।
  - (२) संरच्या इस पर बहस हुई थी जैसा कि आपके पत्र के विषय नं०-४ से स्पष्ट है।
- (१) बारी-बारी से या सिलिबिलेवार वाहस-प्रेसीडेंट हस पर मी वातचीत हुई थी और बापके पत्र में इसे विषय 'नं० १' बिखा गया था।
  - (६) अल्पसंख्यक प्रतिनिधियोंकी जगहें खाली होनेकी बात-इस विषय पर्दूबहस हुई यी।

जिसका हवाला आएके पत्र में 'विषय न । ३' के रूप में आया है।

- (७) विभाग-इस पर वहस हुई।
- (न) दोनों मुख्य पार्टियों की स्वीकृति के बिना व्यवस्था में कोई परिवर्तन न करना-इस पर भी बातचीत हुई थी श्रीर इसका हवाला आपके पत्र के श्रन्तिम पैराग्राफ में है।
- (६) लम्बे समय के सवाल-इस पर भी बहस हुई थी और इसका हवाला आपके पत्र में अन्विम से एक पहती पैरे में दिया गया है।

"इन सभी विषयों पर वार्तालाप हुन्ना था जैसा कि मैंने ऊपर स्पष्ट कर दिया है, भौर वह सुची तो बापको सुविधा श्रीर विधियुक्तता के लिये भेजी गयी थी।

"आपने अपने पत्र में लिखा है कि जिन विभिन्न विषयों पर हमने बहस की है उन पर श्रापकी स्थिति केवल कुछ को छोड़ कर श्रव भी वहीं है जैसा कि श्रापके ६ श्रक्तवर से पत्र से स्पष्ट है।

"ये हैं वे परिवर्त्तन श्रोर उनके प्रति भेरी प्रतिक्रिया :--

- (१) यह कि आप फार्म जा को तब स्वीकार कर लेंगे जब उसमें पैराप्राफ २ जोड़ दिया जाय-यह उस मौजिक फाम् जे से मिल है जिसके श्राधार पर मैंने श्रापसे बहस करना स्वीकार किया था। मैं इस परिवर्त्तन को स्वोकार नहीं कर सकता।
- (२) बशर्ते कि मुस्लिम जीग यह श्रापत्ति नहीं करती कि कांग्रेस श्रहपसख्यकों श्रीर राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसा कि श्रापके ६ श्रनतुबर के पन्न में स्पष्ट किया गया है और उस पत्र में हवाला दिया गया है जिसका यह उत्तर दिया जा रहा है ।--यह भी स्वीकृत फार्मु जे से गम्भीर रूप में विकाग हो जाता है। इसके श्रतिरिक्त यह मामका सम्बद्ध श्चरुपसञ्चकों से सम्बन्ध रखता है।

"में आपके ६ अक्तूबर के पत्र में कहे गये विषय नं ० २, ३ और ४ के बारे में आपके कथन की श्रीर जचय देता हूं।--श्रर्थात् सूचीबद्ध जातियों के प्रतिनिधि श्रीर श्रन्य श्ररपसख्यकों के वारे में भविष्य में खाली होनेवाली जगहों के बारे में तथा मुख्य सांप्रदायिक मामलों के बारे में इन विषयों में भी हमारे बीच कोई सममौता नहीं हुआ है।

"विषय न० १-वाइस-प्रेसीहेण्ट पद के बारे में आपने जो कुछ बिखा हैं उसकी और मेरा ध्यान गया है।

"चूं कि श्रापने सभी सम्बद्ध विषगों पर सावधानी के साथ पूर्ण विचार करके - श्रीर साथियों से सजाह करके श्रंपनी स्थित स्पष्ट की है, मेरी धारणा है कि यह आपका श्रन्तिम विचार है। मुक्ते गम्भीर खेद है कि हम अपने ऐसे किसी समकौते पर नहीं पहुँच सके जो दोनों े पार्टियों के लिए सन्तोषजनक हो।

पं० जवाहरलाल नेहरू का मि० जिन्ना को पत्र ( ता० १३-१०-४६ )

आपके १२ श्रक्त्वर के पत्र के लिए धन्यवाद । इस पत्र में धनेक गल्तिवयानियाँ हैं। आपने जो कुछ कहा है, वह हमारे वार्ताजाय-सम्बन्धी मेरी याददाशत से या गत कई दिनों की घटनाओं से मेल नहीं खाता, फिर भी अब मुक्ते इस मामले में नहीं पड़ना है, क्योंकि मुक्ते वाइसराय ने सुचित किया है कि मुस्तिम जीगाने अन्तरिम सरकार में अपनी भोर से पाँच सदस्य नामजद करना स्वीकार कर जिया है।

# मि० जिन्ना का लार्ड वेवेल को पत्र (ता० २८-१०-४६)

ं मुस्तिम-तीग के प्रेसीहेंग्ट मि॰ एम॰ ए॰ जिन्ना और वाइसराय ( लाई वेवल ) के बीच हाल की बातचीत के सिलसिले में निम्नलिखित पत्र-व्यवहार हुआ है :—

मि॰ जिन्ना का पत्र वाइसराय को ता॰ ३ अक्तूबर १६४६

"प्रिय बार्ड वेवल, हमारी २ श्रवत्वर १६४६ की मुलाकात के श्रन्त में यह तय हुआ या कि मैं श्रापके सामने उन प्रस्तावों को श्रान्तिम रूप में रखूं जो हमारे वार्ताचाप के परिगामस्वरूप प्रकट हुए हैं जिससे श्राप उन पर विचार करके उनके उत्तर दे सकें। उसके श्रनुसार मैं इस पन्न के साथ वे विभिन्न प्रस्ताव मेजता हूँ जिनका मैंने सुन्नधद्ध किया है। मि० जिला के सूत्र:—

- १, शासन-समिति के सदस्यों की सख्या १४ हो।
- २. कांग्रेस के छ्र' नामज़द सदस्यों में एक सूचीबद्ध जाति का होगा, किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि मुस्लिम लीग ने उस सूचीबद्ध जाति के प्रतिनिधि का जुनाव स्वीकार या पसन्द कर जिया है। इसका श्रन्तिम उत्तरदायित्व गवर्नर-जनरल श्रीर वाइसराय पर होगा।
- ् ३. यह कि कांग्रेस श्रपने निर्धारित कोटे के शेष पाँचों सदस्यों में श्रपनी पसन्द का कोई मुसल-मान न शामिल करें।
- 8. सरस्या—यह कि ऐसा रिवाज हो जाना चाहिए कि मुख्य साम्प्रदायिक मामलों का ग्रार हिन्दू या मुस्जिम सदस्यों का बहुमत विरोधी है तो फैसला नहीं किया जायगा।

वाइसराय का पत्र मि० जिन्ना को ता० ४ श्रक्तूबर, १६४६

प्रिय मि॰ जिता, श्रापके कल के पत्र के लिए धन्यवाद। श्रापके १ सूत्रों का जवाब निम्निसित हैं:—

वाइसराय के उत्तर .— यह स्वीकार है।

में श्रापके कथन को नोट करता हूं और स्वीकार करता हूं कि उत्तरदायित्व मेरा है।

में इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इर पार्टी को अपना प्रतिनिधि नामज़द करने की स्वतत्रता होनी चाहिए।

किसी संयुक्त सरकार में नीति-सम्बन्धी
प्रमुख विषयों का निवटारा असम्भव है, जब
संयुक्त सरकार की मुख्य पार्टियों में से एक,
किसी भी प्रस्तावित कार्यपथ के विरुद्ध है। मेरे
वर्तमान साथी और में इससे महमठ हैं कि
प्रमुख साम्प्रदायिक मामधों का निबटारा कैकिनेट के वोट-द्वारा करना वातक होगा। अन्तरिम
सरकार की निपुणता और प्रतिष्ठा इसमें है कि
कैविनेट की मीटिंगों के प्रदन्न ही पारस्परिक
मित्रतापूर्ण वार्ताजाण-द्वारा मुकंमेद समास कर

१. दोनों पत्तों के प्रति न्याय करने के बिए बारी-बारी से या क्रमशः वाइस प्रेसीडेण्ट की नियुक्ति की जाय जैसा कि संयुक्तराष्ट्र-परिषद् (यू० एन० ग्रो०) में पास हुन्ना है।

६. तीन अरुपसञ्यक प्रतिनिधियों—सिख, हिन्दुस्तानी ईसाई और पारसी-के चुनाव में सुस्तिम जीग से राय नहीं की गई, और इसका यह अर्थ नहीं तमाना चाहिए कि सुस्तिमलीग को यह चुनाव स्वीकार या पसन्द है। किन्तु भविष्य में मौत, इस्तीफे या अन्य कारणों से यदि उनमें से कोई जगह खाली हुई तो इन अरुपसञ्चक जाति के प्रतिनिधियों का चुनाव होनों सुख्य पार्टियों—सुरित्तम जीग और कांग्रेस से वह जगह भरने के जिए परामशें किया जायगा।

७. विभाग—यह 'कि श्रत्यन्त महत्वपूर्ण विभागों का बँटवाश दोनों मुख्य पार्टियों— मुस्तिम स्नीग श्रीर कांग्रेस में समान रूप से होना चाहिए। बिए जायेँ। संयुक्त सरकार या तो पारस्परिक साम जस्य के आधार पर कार्य करती है या फिर बिरकुद्ध काम नहीं करती।

नारी-बारी से या क्रमशा वाह्स-प्रेसीटेग्ट की नियुक्ति में क्रियात्मक कठिनाइया उपस्थित होंगी, मैं इसे ध्रमलमें भाने योग्य नहीं सममता। तो भी मैं एक मुस्लिमलीगी सदस्य की नाम-ज़द करने की ज्यवस्था करूँगा जिससे वह गवर्नर-जनरल धौर वाह्स प्रेसीटेग्ट की अनुप-स्थिति में व इस-प्रेसीटेग्ट का श्रासन प्रहेगा करे।

में सहयोग समिति या कोशाहिनेशन कमेटी के वाइस-चेशरमेंन पद के लिए भी एक मुस्तिम-लीगी सहस्य नामज़द करूँगा, जो बढ़ा ही महत्वपूर्ण पद है। मैं उस कमेटी का चेशरमेंन हूं और भृतक ज में बराबर उसकी श्रम्यस्ता करता रहा हु, पर भविष्य में शायद खास्ट् श्रव-सरों पर ही ऐसा कर सर्हुगा।

में स्वीकार करता हूं कि दोनों ही नमुख्य पाटियों से इन तीनों सीटों में किसी के भी सोकी होने पर उस जगह दूसरे को नियुक्त करते समय परामर्श किया जायगा।

वर्तमान स्थिति में तो कैबिनेट ( मंत्रि-मण्डल ) के सभी विभाग महत्त्व के हैं और किसी को अत्यन्त महत्वपूर्ण सममना हो अपनी-अपनी राय की बात है। अहपसंख्यक प्रति-जिथियों को मुख्य विभाग के एक हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता और श्री जगाओवन-राम को अम-विभाग में रहने देना उपयुत्त होगा। पर इनके श्रलावा शेष जगहों की देंटवारा कामेस श्रीर श्रीरं जमकोग के बीच समानता के श्राधार पर हो जाना चाहिए। इसका विवरण बातचीत-द्वारा तय किया जा सकता है।

म यह कि जपर की न्यवस्था में तब तक कोई परिवर्तन या हैर फेर न किया जाय जब तक कि दोनों मुख्य पार्टियों — मुस्तिम खीग भीर कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं कर तेतीं।

१. तम्बी अवधि के सममौते का सवाल तब तक नहीं उठना चाहिए जब तक कि उसके लिए अव्हा और अधिक सद्दायक वातावरण नहीं बन जाता और अन्तरिम सरकारके सुधार व अन्तिम निर्माण के बाद इन स्त्रों के आधार पर एक सममौता नहीं हो जाता।

#### सुके स्वीकार है।

चूँ कि कैंबिनेट (मंत्रि-सगडल) में भाग लेने का खाधार १६ मई का वक्त व्य बताया गया है, मेरी धारणा है कि कीग कौंसिल शीघ्र ही श्रपनी मीटिंग करके श्रपने वम्बई-प्रस्ताव पर विचार कर लेगी।

> श्रापका सन्चा, (ह॰) वेवन

## वाइसराय का पत्र मि० जिन्ना के नाम (ता० १२-१०-४६)

विय मि॰ जिन्ना—मैंने आज शाम को आपसे जो कुछ वहा था उस बात की तसदीक करता हूं कि मुस्जिम-जीग को कैबिनेट में अपने हक में निर्धारित सीटों के जिए दिसी को भी नामजद करने की आज़ादी है, यद्यपि विसी भी प्रस्तावित व्यक्ति की रवीकृति उसकी नियुक्ति के पहले मेरे और सम्राट् की सरकार के द्वारा होनी चाहिए।

जब मुस्लिम जीर कांग्रेस से सभी नाम प्राप्त हो जार्यों तो मेरा विचार विभागों के बारे में बातचीत करने के लिए एक मीटिंग बुलाने का है।

> श्रापका सच्चा, ( इस्ताइर ) वेवेख ।

## वाइसराय को मि॰ जिन्ना का पत्र ( ठा॰ १३-१०-१६४६ )

"पित्र खाई वेवल-शाल इंडिया सुस्तिम लीग की कार्यकारिया ने सारे मामले पर पूर्णत: विचार कर लिया है और अब सुक्ते अधिकार दिया गया है कि में आपकी अस्तरिम सरकार-सम्बन्धी उस योजना और निर्माण को अस्वीकार कर हूँ जिसे आपने सम्भवतः सम्राष्ट्र की सरकार के अधिकार-बल पर निर्मित करने का फैमला किया है।

"इसिलिए हमारी कमेटी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि आपने जो निश्चय किया है वह ठीक है, और न उस व्यवस्था को पसन्द करती है जो आपने की है।

"हमारा ख़याब है कि उस फैसले का लागू करना म खगरत के वंतन्य के खिलाफ है, परन्तु चूँ कि आपके निश्चय के अनुसार हमें शासन समिति के पाँच सदस्य नागज़द करने का अधिकार है, मेरी कमेटी अनेक कारणों से इस नताजे पर पहुंची है कि मुसल्यमानों तथा अस्य सन्प्रश्रायवालों के हितों के लिए केन्द्रीय सरकार के शासन का सारा होत्र, कांग्रेस पर होत् देना घातक होगा। इसके खलावा आपको वाध्य होकर अन्तरिम सरकार में ऐसे मुसलमान केने होंगे जिनके प्रति मुस्लिम भारत का कोई विश्वास और अला नहीं है और जिसके परिणाभ बहुत गम्भीर होंगे और अन्त में अन्य वज्ञनदार आधारों और कारणों से, जो स्पष्ट होने के कारण स्यक्त करने योग्य नहीं हैं, हमने फैसला किया है कि वेचल पाँचों मदस्यों को मुस्लिम लीग की थोर से नामज़द कर देंगे जैसा कि आपने अपने २४ अगस्त के रेडियी-भाषण और ४ तथा १२ अब्ह्यर के पत्रों द्वारा स्पर्शकरण और आश्वासन प्रदान किया गया है।

श्चापका सच्चा, ( इस्ताचर ) एम० ए० जिन्ना ।''

#### जिन्ना के नाम वाइसराय का पत्र (ता० १३-१०-४६)

"विय मि॰ जिन्ना— श्रापके श्राज के पत्र के लिए भ्रन्यवाद । मुक्ते यह नानकर प्रसन्नता है कि मुस्तिम जीग ने भ्रन्तिम सरकार में सम्मिनित होने का फैसला कर लिया है। कृपया श्राप श्रपने पाँचों सदस्यों के नाम भेन हैं, क्योंकि उन्हें सम्राट् की स्वीकृति के जिए भेजना है श्रोर मैं सरकार का पुनर्निर्माण यथासम्भव शीव कर डालना चाहता हूँ।

''श्रापने कल बादा किया था कि श्राप वे नाम श्राज सुके भेज टेंगे।

श्रापका सच्चा, ( हस्ताहर ) वेबद्ध ।"

#### मि॰ जिन्ना का पत्र वाइसराय के नाम (ता॰ १४-१०-४६)

"प्रिय जार्ड वेवल,-श्रापके १३ श्रश्टूबर के पत्र के जिये धन्यवाद ।

"श्रव में श्रापको मुस्लिम जीग की श्रोर से पाँच व्यक्तियों के नाम मेजता हूँ जैसा कि हमारी कल की मुलाक़ात में तय पाया था।

(१) मि ० वियाकत श्रवी खाँ, श्रामरेरी सेकेटरी, श्राव इधिहया मुस्विम खीग,

एम० एत० ए० (केन्द्रीय)

(२) मि॰ श्राई॰ श्राई॰ चुन्द्रीगर, एम॰ एल॰ ए॰ ( बम्बई ) बम्बई ब्यवस्थापिका समा की मुस्तिम-त्रीग पार्टी के व्वीटर श्रीर बम्बई प्रान्तीय मुस्तिम-त्रीग के प्रेसीदेग्ट।

(३) मि॰ श्रवदुर्रव निश्तर एडवांकेट (सीमाप्रान्त), मेम्बर वर्किंग कमेटी भाव

इिषदया मुस्जिम-लीग कमेटी आफ्र ऐक्शन एगड कौंसिज।

(४) मि॰ गजनफर अली खाँ, एम॰ एक ए॰ (पंजाब), सेम्बर आख इणिडया मुस्तिम-लीग कोंसिल, प्रान्तीय मुस्तिम-लीग और सेम्बर एजाब मुस्तिम खीग वर्षिंग कसेटी।

(१) मि॰ जीगेन्द्रनाथ महत्त, पृष्ठवोकेट (बगाब ) वर्तमान मिनिस्टर बगाज सरकार । आपका सच्चा.

( हस्ताचर ) एम० ए० जिल्ला।

वाइसराय का पत्र मि० जिन्ना के नाम (ता० २७-१०-४६)

"प्रिय मि॰ जिन्ना, श्रन्तिस सरकार में मैं मुस्बिम बीग को नीचे बिखे विभाग सौंप सकता हू-शर्थ, न्यापार, डाक श्रीर हवाई, स्वाध्य श्रीर व्यवस्थापक। "यदि प्राप यद चता सकेंगे कि कैविनेट में इन विभागों का विभाजन मुस्तिम त्तीगी प्रतिनिधियों में किस प्रकार किया जाय तो मै कृतज्ञ होऊँगा।

में श्राज ही रात को एक घोषणा कर देना चाहता हूं शौर नये मेम्बरों की शपथ ते लेना चाहता हूँ जिनका में क्ल स्वागत करूँगा।

> श्रापका सञ्चा ( ६० ) वेवता ।"

#### मि॰ जिन्ना का वाइसराय को पन्न (२७-१०-४६)

"त्रिय खार्ड वेवल, मुक्ते थापका २४ अक्तूबर सन् १६४६ का पत्र साहे पाँच बजे शाम की मिला जिसमें थापने लिखा था कि विभागों का फ़ैसला करके मैं श्रापके नाम भेज दूँगा।

मुक्ते श्रक्तसीस के साथ कहना पड़ता है कि यह विभाजन न्यायपूर्ण नहीं है, पर हमने सभी स्रतों पर विचार कर जिया है और श्रापने श्रपना श्रन्तिम फैसजा कर जिया है इसजिये मैं इस मामजे को श्रीर श्राने नहीं बढ़ाना चाहता।

'में आपको मुस्लिम लीगी सदस्यों के नाम इस विवरण सहित भेजता हूँ कि निन-किन को कौन-कौन विभाग सौंपे जायँ।

सर्थ-मि० वियाकत श्रवीखाँ।
व्यापरा-मि० श्राई० श्राई० जुन्द्रीगर।
हाक श्रोर हवाई-मि० ए० श्रार० निश्तर।
स्वास्थ्य-मि० गजनफर श्रवीखाँ, श्रोर
व्यवस्थापक-मि० जोगेन्द्र नाथ मण्डल।

श्रापका सच्चा

(इ॰) एम॰ ए॰ जिन्ना।"

## घ्यन्तरिम सरकार की वैधानिक स्थिति पर ता० ४-११-४६ लार्ड पेथिक-लारेंस का वक्तव्य

भारत मन्त्री लार्ड पेशिक लारेंस ने श्राज लार्ड-सभा में यह बात कही कि वाइसराय श्रोर हिन्दुस्तानी नेताश्रों के बीच ऐसी कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई है जिससे बिटिश स्रकार भी श्रन्तिस सरकार की वैधानिक स्थिति के बारे में पहले शकट किये गये हरादे में कोई फ़र्क पहला हो।

इस प्रकार की बात इन्होंने इसिविए कही कि उनसे भारत में अन्तरिम-सरकार स्थापित करने के सिविसिबे में किये गये पत्र-व्यवहार को श्वेत-पत्र के रूप में प्रकाशित करने की माग की गई थी।

भारत-मन्त्री ने यह भी कहा कि वाहसराय भी इस बात से सहमत हैं।

इस बात को लाई-सभा के सदस्य मारिक्स सेन्सनरी ने उठाया था जिन्होंने यह भी पूछा कि गत जुलाई के बाद अब हिन्दुस्तान की घटनाथों के बारे में कागजात कव पेश किये जायँगे। उन्होंने यह भी कहा कि इन कागजातों में नीचे लिखी वार्ते होनी चाहियें।—(१) वे पत्र-व्यवहार जिनके फल-स्वरूप अन्तरिम-सरकार की रचना हुई—खासकर विद्य दात कि प० जवाहरताल नेहरू ने अव्यस्यकों की रचा के लिए क्या-क्या आश्वासम दिये हैं, और (१) भारत

में जो हाल में दंगे हुए हैं उनका स्वरूप श्रीर विस्तार तथा (३) ऐसे टंगों में हस्तहेप करने के के लिये विटिश सेनाश्रों का उपयोग वहां तक हुआ है श्रीर यह कि क्या ऐसा सीधे वाहसराय के ही श्रधिकार से किया गया है।

नार्ड पेथिक नारेंस ने जवाय दिया -

"जिस वार्तालाप के फल-स्वरूप भारत में वर्तमान श्रन्तिम-सरकार को स्थापना हुई है उसमें बहुत-सी मुलाकार्ते वाइसराय श्रीर दो प्रमुख पार्टियों के नेताश्रों के बीच हुई हैं। पार्टियों के नेताश्रों में परस्पर भी पत्र-व्यवहार श्रीर बातचीत हुई है। यह सभी सन्देश एक प्रकार से गुप्त खे गये हैं। श्रीर मुलाकार्तों के स्वीकृत रिकार्डों का कोई श्रस्तित्व नहीं है। वेवल पत्र व्यवहार इन सन्देशों के श्रादान-प्रदान का पूर्ण चित्र नहीं प्रदर्शित कर सकते। यह सच है कि ऐमे पत्र-व्यवहार का एक श्रश्र पार्टी के नेताश्रों के कहने पर प्रकाशित किये गये हैं, पर इन कागज़ात का प्रकाशन रवेत पत्र के रूप में इरना एक वड़ा ही श्रपूर्ण संग्रह होगा श्रीर पार्लीमेंट को इसका पूर्ण चित्र नहीं प्राप्त होगा जिससे कि वह किसी विचार-पूर्ण फ्रैसती पर पहुंच सके।

लाई पेथिक-लारेन्स ने श्रपना बयान जारी रखते हुए कहा—तो भी मैं श्राप श्रीमानों को स्चित कर सकता हूँ कि वाइसराय श्रीर पार्टी के नेताशों में जो पत्र व्यवहार हुए हैं उनके कारण ब्रिटिश सरकार की श्रन्तिस-सरकार-सम्बन्धी वैधानिक-स्थिति के इरादे में कोई परिवर्तन नहीं हुश्रा है।

हन परिस्थितिओं में ब्रिटिश-सरकार अन्तरिम सरकार के स्थापना सम्बन्धी पत्र व्यवहार और सन्देश का विवरण स्वेत-पत्र के रूप में प्रकाशित नहीं करना चाहती। वाहसराय इस से सहमत हैं। महाशय मारिकस ने जो अन्य वातें पूछी हैं उनको स्वेत पत्र में सिम्मितित करने का विचार सम्राट् की सरकार को उचित नहीं प्रतीत होता। किन्तु जहाँ तक क्रियारमक रूप में समव है सार्वजिनिक हित के नाते में इस वात की कोशिश करूँगा कि श्रीमानगण इस बारे में जो भी प्रशन करें में उनका जवाब दू।

मारकिस सेव्सब्री ने कहा कि सभा को इस उत्तर से सन्तोप हुआ प्रतीत होता है। हम्होंने भारत-मन्त्री को इस समय अधिक द्वाना नहीं चाहा, पर यह श्ववश्य कहा कि निस्सन्देह भविष्य में जब ऐसे प्रश्न किये जायँगे तो भारत मन्त्री ऐसे सवालों का जवाव आज की अपेत्र। श्रिक पूर्णता के साथ दे सकेंगे।

#### अन्तरिम-सरकार की स्थिति

जार्ड-सभा में १ नवम्बर सन् १६४६ ई० को भारत-मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया और ग्रान्तिस-सरकार की वैधानिक स्थिति वतजाई, उसके वाद ही भारतीय शासन-सुधार के किमण्नर मि० एच० वी० हाइसन ने भारतीय वैधानिक कार्य पर जन्दन की ईस्ट इशिष्ट्या ऐसोशियेशन में २१ नवम्बर सन् ४६ को निम्नजिखित पत्रक पढ़ा-

"भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने का घचन कान्नी शौर वैधानिक दोनों ही रीति से दे दिया गया था फ्रोर यह एक बहुत बढ़ी सफलता थी।

"भारत में कानूनी शासन की वाधायों के परिणाम इतने विषद्जनक हो सकते थे, इसपर जब विचार किया जाता है तो इस बात के लिए धन्यवाद देना पहला है कि सहसा शक्ति इस्तांत-रित करने का सिद्धान्त जागृ किया गया और मुख्य राजनैतिक दलों ने कम से-कम वर्तमान समय के जिये सरकार से श्रपना श्रसहयोग दूर कर दिया, श्रीर सो भी यहाँ तक कि कैविनेट मिशन ने इस प्रकार का परिणाम प्राप्त करने में तहायक होने की सपलवा प्रविश्व की। यह कहना कि १६४२ के किप्स मिशन की तरह केविनेट-मिशन भी प्रसफ्त हुआ, गारी भूत है।

शागे चलकर मि॰ हाइयन ने शन्वरिम सरकार की वैधानिक पोज़ीयन पर यह राय जाहिर की कि यदि विधान-परिषद्द भग न हुई तो भी श्रपना कार्य पूरा करने में काफ़ी समय लेगी।

ध्यमेम्बली के सामने जो यांत्रिक कार्य उपियत हैं उसकी देखते हुए राजनीतिक धौर माम्प्रदायिक कठिनाइयों धौर श्रव्यनों को बहुत महत्य नहीं देना धादिए, किर भी मि॰ हाइयन के प्रयाज में इस कार्य में दो वर्ष तो जग ही जायँगे। यह शुरोप के सन्धि-स्थापन के उस कार्य में सहत्य धौर विशाजता की दृष्टि में किसी भी प्रकार कम गहीं है।

यर्जमान प्रस्तिम सरकार के बारे में मि॰ दाहसन ने बद्दा कि प्रशी शन्त्रशंकीन मरकार के किये १६३१ की उस संबोध योजना की श्रपेका (जिसको कि श्रमल में दी नहीं लाया गया) १६४२ का विधान बहुत दुःह सुविधा-जनक है। सुग्य सुविधा जो नहीं है कि दसरें हैं थ राजन नहीं है श्रीर न बिटिश भारत में वाद्दराय के लिये श्रधिकार का एगण् केन सुरक्षित किया गया है।

एक सौ चौंसठ ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३

आज़ादी देने की स्पष्ट प्रतिज्ञा का आर्थ ही यह है कि ये देशी राज्य बिटिश भारत के झंग बनकर रहें।

श्री द्वाहसन की राय में देशी राज्यों के साथ की गई सन्धियाँ कोई श्रन्तरराष्ट्रीय कानून नहीं हैं, बिल्क यह तो एक घरेलू इन्तजाम हैं जो राजमुक्ट के श्रन्तर्गंत इस खयात से किया गया था कि भारत में ब्रिटिश नीति बदत्तते ही इस पर भी श्रसर पढ़ेगा। यह श्रव उसी श्राधार पर है जिन पर श्रवपसंख्यकों को दी गई ब्रिटिश प्रतिज्ञाएँ निभेर करती हैं हन दोनों को ही श्रव्हा श्रवसर श्रीर श्रात्मरत्ता का मौका मिलना चाहिये।

उन्होंने यह भी विचार प्रकट किया कि देशी राज्यों को तत्काल प्रजातत्रीय बना देने से बहुत बड़ा साम्प्रदायिक संघर्ष खड़ा हो जायगा श्रीर इस तरह ,भारत के सामने उपस्थित महान् समस्याश्रों में एक की बृद्धि श्रीर हो जायगी।

श्रव्यस्वयकों के बारे में मि॰ हाडसन ने कहा कि विटिश सरकार की पार्टी गवर्नमेंटवाली प्रणाली हिन्दुस्तान के लिए श्रनुकृत नहीं हो सकती। इसके लिए तो स्वीज़रलैंग्ड की कमेटी-गवर्नमेंट की पद्धति ठीक है जिसमें शासन-समिति के सदस्यों का खुनाव व्यवस्थापक सदस्यों के श्रानुपातिक प्रतिनिधिश्व के द्वारा होता है। मारत की विचित्र कठिनाह्यों को देखते हुये इस प्रणाली का लागृ किया जाना ठीक ही है, किन्तु इसको प्रथक् निर्वाचित पद्धति से मिला देना चाहिये।